# अनुक्रम

| भाष्यकार का निवेदन | 3           |
|--------------------|-------------|
| प्रथम अध्याय       |             |
| त्रयमः पादः        | २३          |
| द्वितीयः पादः      | <b>X</b> 19 |
| तृतीयः पादः        | 662         |
| चतुर्थः पादः       | १४६         |
| द्वितीय अध्याय     |             |
| प्रथम: पादः        | \$80        |
| द्वितीयः पादः      | 588         |
| तृतीयः पादः        | 760         |
| चेतुर्थः पादः      | ३२३         |
| तृतीय अध्याय       |             |
| प्रथमः पादः        | ₹ % €       |
| द्वितीयः पादः      | 980         |
| त्तीयः पादः        | 838         |
| चतुर्थः पादः       | ४६६         |
| पञ्चमः पादः        | x 3 x       |
| षष्ठः पादः         | খুড়দ       |
| सप्तमः पादः        | 383         |
| अध्दमः पादः        | ६६३         |
|                    |             |

आचार्य उदयवीरझास्त्री मीमांसा-दर्शन के तीन अध्यायों का ही भाष्य कर पाये । इसे पूरा करने के उद्देश्य से स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती कृत 'धड्दर्शनम्' से मीमांसा-दर्शन के शेष अध्यायों के सूत्र सथा हिन्दी अनुवाद इसमें सम्मिलित कर दिये हैं।

# भाष्यकार का निवेदन

न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त, इन पाँच दर्शनों के भाष्य तथा सांख्य-दर्शन का इतिहास एवं वेदान्तदर्शन का इतिहास और सांख्यसिद्धान्त, इन ग्रन्थों के प्रकाशित हो जाने पर मीमांसादर्शन का भाष्य लिखने का अवसर आया। मीमांसादर्शन का कलेवर अन्य पाँच दर्शनों के मिथित कलेवर से भी इयोड़ा है। मेरा अनुमान था कि परिश्रमपूर्वक लिखते हुए और ऐसे कार्यों में जो अनेक प्रकार की विघ्न-बाधार्ये आती रहती हैं उनको लाँघते हुए इस दर्शन का भाष्य लगभग आठ-वी वर्ष ले लेगा। भविष्यत् का किसी को पता नहीं, फिर भी इस लम्बे और दुरूह कार्य को करने के लिए तत्पर हो गया।

प्रमुका घ्यान करते हुए एवं गुरुचरणों के आशीर्वाद की भावना से प्रेरित होकर दिनांक १४/२/१६८० को यह कार्य प्रारम्भ कर दिया। लगभग साढ़े पाँच वर्ष में जब-जब अन्य कार्यों से समय मिलता रहा, इसके लिखने में लगाता रहा। इतने समय में तीन अध्याय पूरे लिखे जा सके, जिनमें कुल मिलाकर १६ पाद हैं

मीमांसा के कलेवर के अतिरिक्त मेरे सामने वड़ी समस्या यज्ञ में आमिष के प्रयोग की रही हैं। जिन पशुओं के आमिष का प्रयोग यज्ञों में बताया जाता है, वे हैं अज, मेष और वशा। इनको हिन्दी में बकरा, मेढ़ा और गाय कहते हैं। जिस वातावरण में रहते हुए मैंने शिक्षा प्राप्त की, वहाँ यज्ञों में आमिष के प्रयोग को अतिनिन्दित कार्य माना जाता है। मेरे लिए यज्ञ में आमिष के प्रयोग की समस्या का समाधान अत्यन्त दुरूह था।

ईसवी सन् १९८४ में पानीपत आर्यसमाज का शताब्दी-समारोह आयो-जित हुआ था। उसमें वैदिक श्रीत कर्मों के विशेषज्ञ विद्वान् महाराष्ट्र प्रदेश से आमन्त्रित किये गये थे। मुक्ते भी उस समारोह में उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के ये विशेषज्ञ कर्मकाण्डी विद्वान् युधिष्ठिर मीमांसक की प्रेरणा से बुलाये गये थे। शताब्दी के अवसर पर मीमांसक जी के सम्पर्क में उन विद्वानों के प्रमुख महानुभाव के साथ चर्चा करने का मुक्ते अवसर मिला। बातचीत के सिल-सिले में उन महानुभाव से जात हुआ कि यज्ञ में आमिष का जो प्रयोग किया जाता है, उसकी मात्रा तीन-चार माशा या अधिक-से-अधिक छः माशा होती है। आहुति देते समय आमिष से आठ गुना घृत स्तृया में रखा जाता है। यह जात हीने पर मेरी अन्तरात्मा में अचानक यह भावना जायत हुई कि यदि इतना ही आमिष यज्ञ के लिए उपयोगी है तो इतने आमिष के लिए पशु को मारा क्यों जाता है ? क्योंकि इतना आमिष तो पशु को बिना मारे ही उससे प्राप्त किया जा सकता है। उन विद्वान् महोदय से तो मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, पर मेरा विचार इस और को दृढ़ होता गया कि आमिष-आहार के प्रति उत्सुकता व लासता की पूर्ति के लिए याज्ञिकों ने यज्ञ में आमिष की आहुति देने को निमित्त बना निया। वैदिक अनुष्ठानों के प्रति सर्वसावारण जनता में बड़ी उच्च भावना रही है। उन अनुष्ठानों को सम्पन्न करानेवाले याज्ञिकों के प्रति जनता का कंचा बादरमाव रहा है। याज्ञिकों ने अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए शास्त्रीय सन्दर्भों में ऐसे पदों का सम्मिश्रण किया और अनेक पदों के मनमाने अर्थ किये। यज्ञ के नाम पर की गई हिसा को अहिसा बताया।

इन तीन अध्यायों में यक्ष में आमिष के प्रयोग की चर्चा सर्वप्रथम तृतीय अध्याय के छठे पाद के २७वें सूत्र से प्रारम्भ की गई है। यह उस पाद का सातवाँ अधिकरण है। सूत्रों की व्याख्या जो सूत्र-पदों और प्रसंग के अनुसार समक्ष में आई है, वह वहाँ लिख दी गई है। पहले व्याख्याकारों ने जिस प्रकार व्याख्या की है उसका विवेचन यहाँ प्रस्तुत है।

व्यास्थात अधिकरण में आचार्यों ने स्पष्ट आमिष का प्रयोग यज्ञ में निर्विष्ट किया है। इसको 'पञ्ज्याग' कहा गया है। प्रारम्भिक काल में पशुयाग का स्वरूप क्या रहा होगा, यह तो आज ज्ञात नहीं है, पर आज भी समस्त देशव्यापी कुछ संकेत ऐसे उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर प्रारम्भिक काल के पशुयाग के वास्तविक स्वरूप की भौकी सुकाये जाने में सहयोग मिल सकता है।

कास्त्रीय पद्धित के अनुसार 'दर्श' याग अमानास्या के दिन अनुष्ठित किया जाता है। उसी के अन्तर्गत 'पशुयाग' हैं। समस्त मारत में पशुसम्बन्धी एक प्रधा है—कृषि तथा कृषि-सम्बन्धी अन्य कार्यों में जिन पशुओं का उपयोग किया जाता है, उनको प्रतिमास अमावास्या के दिन पूर्ण विश्राम दिया जाता है। इतना ही नहीं कि उस दिन उनसे कोई काम नहीं लिया जाता, प्रत्युत ऋतु के अनुसार उन्हें स्नान कराया जाता है, प्रत्येक अंग को मलकर पानी से धूल, गोवर आदि को धोकर साफ किया जाता है। सोंगों व खुरों को तेल से चुपड़ दिया जाता है। माथे, पाइवंभाग व पुट्टों को रंग से चित्रित किया जाता है। कितपय प्रान्तों में ग्राम की आबादी के अनुसार एक या अनेक सभूहों में पशुओं का सम्मिलत जुलूस निकाला जाता या प्रदर्शन किया जाता है।

ये सब कार्य सर्वत्र एक-समान किये जाते हों, ऐसा तो नहीं है। कहीं सब व कहीं कुछ कम रहते हैं, पर पूर्ण विश्वाम सर्वत्र समान है। आज यान्त्रिक काल में यन्त्रों द्वारा कृषि किये जाने से इस प्रथा में कुछ ढील दिखाई देने लगी है, फिर भी कृषिजीव परिवार में यदि बैंल हैं, तो इस प्रथा का आंशिक पालन अवश्य किया जाता है।

यह विशेष घ्यान देने की बात है कि समस्त भारत में एक ही दिन अमावास्या इस कार्य के लिए क्यों निर्धारित है ? क्या अमावास्या के दिन अनुष्ठित होनेवाले 'दर्श' याग के साथ तो इसका सम्बन्ध नहीं है ?शास्त्रीय पद्धति के अनुसार जिसके अन्तर्गत पद्मयाग का किया जाना सदा मान्य रहा है। कदाचित् कहा जा सकता है कि अमावास्या मास का अन्तिम दिन होने के कारण कृषिसम्बन्धी पशुओं को विश्राम के लिए निर्घारित किया गया हो। पर यह ऐकान्तिक हेतु संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि उत्तर भारत में पूर्णभासी के दिन महीना पूरा माना जाता है, और उसी के आधार पर महीनों की गणना होती है। पर ज्योति:शास्त्र के अनसार मास की प्रतिअमावास्या के दिन ही सर्वत्र मान्य है जो प्राकृतिक स्थिति के सर्वथा अन-क्ल है। चन्द्र का एक कलासे बढ़ना प्रारम्भ होना, पन्द्रह दिन में पूरा वड़कर फिर एक-एक कला घटकर पन्द्रह दिन में फिर वहीं आ जाना, यह अमावास्या के दिन महीना पूरा होना है; और 'दर्श' याग के साथ उसका अट्ट सम्बन्ध है। समस्त भारत में अमावास्या के दिन समान रूप से कृषिसम्बन्धी पश्रुओं के पूर्ण विश्राम की अज्ञात काल से प्रचलित निरन्तर परम्परा किसी भी विचारक को इस तथ्य की ओर आकृष्ट होने के लिए बाध्य करती है कि इसका सम्बन्ध प्राचीनकालिक पश-याग से रहना सम्भव है।

उस समय पशुयाग का स्वरूप क्या रहा होगा ? बाइये, उसे सनक्रने का प्रयास किया जाय । गीमांसाशास्त्र में यिज्ञय पशुओं को तीन भागों में बाँटा गया है— १. अग्नीषोमीय; २. सवनीय; ३. अनुबन्ध्य । इनके विषय में यथाक्रम विचार करना आवश्यक है ।

१. अग्नीषोमीय अग्नि और सोम दो देवताओं वाला पश्च । पहले समभना है, अग्नि और सोम देवता क्या हैं ? शास्त्रों में देवताओं के विवेचन की लम्बी चर्चा उपलब्ध है, पर प्रस्तुत प्रसंग में सारभूत जो समभा है, वह इस प्रकार है— अग्नि बुलोकस्थित सूर्य और भूमि के अन्तर्गत विद्यमान उप्मा का प्रतीक है । सोम अन्तरिक्ष में विद्यमान चन्द्रमा और भूमिगत जल तथा ऋतु-अनुसार अरसने वाले जलों का प्रतीक है । ये देवता समस्त ओर्घाध-बनस्पति के प्राण हैं, इन्हीं के आधार गर से उत्पन्न होतीं, पनपतीं और फूबती-फलती हैं । इनको साथ लेक विद्याल क्रमि-कीट से लेकर विद्याल प्राणियों तक सबके जीवनाधार हैं ।

ओषधि-वर्ग में वे पौथे आते हैं, जो प्रतिवर्ष अंकुरित होते, फूलते-फलते और नष्ट हो जाते हैं। जंगलों में पैदा होनेवाली जड़ी-वृद्यियाँ और मानव द्वारा खेतों में बोकर तैयार किये जाने वाले यमस्त अस्त ओषधि-वर्ग में आते हैं। जो एकबार र्णकृषित हीकर पनपते, बढ़ते और वर्षों तक फूलते-फलते रहते हैं, वे वनस्पति-वर्ग में आते हैं। इन सबको अविरत बनाये रखने का आधार अग्नि और सीम देवता हैं।

इन देवताओं से सम्बद्ध यज्ञ निरन्तर अनादि काल से चल रहा है, जाने भी इशका कहीं अन्त नहीं है। अचिन्त्य शक्ति प्रमु ने इस प्राकृत जगत् की रचना यज्ञ-रूप में की है। मानव का इसमें कहाँ स्थान है ? इसके लिए गीता (३।१०–१२) के निम्न इलोक देखिये—

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्थमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्।।
वेवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाष्ट्यथ।
हष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते ग्रजभाविताः।
तैर्वसानप्रवायम्यो यो भुङ्कते स्तेन एव सः॥

प्रजापित ने आदिकाल में यहाँ के साथ प्रजाओं की रचना करके कहा, इस यज्ञ के द्वारा उत्पन्न करो सब जीवन-साधनों को; यह यह तुम्हारी अभिलिषत कामनाओं को सदा पूरा करनेवाला होवे ।।१०॥

इस यज्ञ से देवों का सत्कार करो; वे सत्कृत देव जीवन-साधन देकर तुम्हारा सत्कार करें। इस प्रकार एक-दूसरे से सम्बद्ध रहते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो ॥११॥

यज्ञ से संस्कृत देव तुम्हों तुम्हारे अभिलपित भोगों को प्रदान करेंगे। उन देवों को कुछ भी न देकर जो उनके दिये भोगों का उपभोग करता है, निश्चित ही वह चोर है।।१२।।

हमें चीर न बनने के लिए यह समफता है कि प्रजापित के द्वारा रचना किया गया यज क्या है ? यह निश्चित है, जो लाख अन्न आज हम प्रयोग में लाते हैं, आदिकाल से ही वह ऐसा रहा हो, यह बात नहीं हैं। प्राकृत व्यवस्थाओं के अनुसार जंगली रूप में इन अन्मों का प्रादुर्भाव हुआ, इनके प्रादुर्भाव में अग्नि और सोम देवता का पूरा सहयोग रहता है। यह प्रजापित द्वारा रचा गया यज्ञ है। मानव ने जब सर्वप्रथम आँखें सोलीं, और स्वभावतः क्षुधा-तृषा आदि से संतप्त हुआ, उसने क्षुधा आदि की निवृत्ति के लिए उपाय ढूँढ निकाला। ओषिवयों और वनस्पतियों के फलों की परीक्षा कर अत-सहस्र वाष्टिक यज्ञों से उन्हें जीवनो-पयोगी उत्तम खाद्यों के रूप में तैयार किया। सैकड़ों, सहस्रों वर्षों तक कृषि द्वारा परीक्षण व अनुसन्धान करते हुए उन्हें वर्तमान स्थित तक पहुँचाया। यह प्रजा (मानव) द्वारा किया जानेवाला यज्ञ है। अधिक समय तक चलनेवाले अनुस्टानों का नाम मीमांसा में 'सत्र' कहा गया है। मीमांसा में जो उत व सहस्र वर्षों के

त्रों का उल्लेख हुआ है, वे यही मानवी द्वारा किये गये यज्ञ हैं। देवों और प्रजानों की यज्ञ-सम्बन्धी पारस्परिक भावनाओं से सुपरिपुष्ट कल्याणमय संसार बाँघ चल रहा है।

मानव-जीवन के सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु अन्त-वस्त्र हैं। इनमें अन्त का पहला रि वस्त्र का दूसरा स्थान है। यह निविवाद है, अन्त कृषि द्वारा तैयार किया तो है। मारत देश अपने आदिकान से कृषिप्रधान रहा है। वेद का उद्धीष है— स्त्रंमा दीव्यः कृषिनित्कृषस्वं (ऋ १०१३४११३)—जुआ मत खेलो, कृषि का । आश्रय लो। इसका तात्पर्य व मुख्य उद्देश्य यह है कि आस्त्री बनकर श्रमहीन पायों से धन की आकांक्षा मत करो, कृषि बादि श्रमसाध्य उपायों का सदा । श्रय लो, और धन-सम्पदाओं में रमण करो ('वित्ते रसस्य बहु मन्यमानः, इ० १०१३४११३)।

इस सब विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्राचीन भारत में हाँ के मूल निवासी आयों ने कृषि को जीवनोपयोगी सर्वोत्तम साधन माना। गत कितायों से यह स्पष्ट हो जाता है, अग्नि और सोम कृषि के देवता हैं। बीज भूमि पड़कर जल और उष्मा (सोम +अग्नि) के सहयोग से अंकुरित होकर भूमि के उपर को सिर निकासता है। आगे इन्हीं देवों के सहयोग से पनपता, फूलता-कलता अन्न में एक जीवनोपयोगी अनुपस सम्पदा को प्रस्तुत कर देता है।

अब विचारना यह है कि इन देवताओं का पशु कौन-सा है जो इस सम्पदा को उभारने में प्रधान सहयोगी है ? यह किसी से छिपा नहीं, सर्वविदित वह पशु बैल है। बैल गाय से पैदा होता है, इसीलिए गाय को भारतीय संस्कृति में सर्व-श्रेट्ठ पूज्य पशु माना गया है। इसकी श्रेट्ठता व पूज्यता में जहाँ उसके दूध का स्थान है, उससे पहले उसके बखड़ों का स्थान है। वह कृषि-जीवन में रीढ़ की हड़ी की तरह है। गीता के अनुसार इन यहों का अनुष्टान परम कल्याण को प्राप्त कराता है। इसीके अनुसार कृषि-यज्ञ के आधार बैल को कदाचित् पौराणिक कल्पना में शिव (कल्याण) की सवारी बताया है। सवारी आधार और सवार आधेय होता है। तात्पर्य हुआ----सामाजिक कल्याण बैल पर आधित है।

भीमांसा के प्रस्तुत अधिकरण (७) में यह विचार किया गया है कि जो पशु-धर्म मुने जाते हैं, वे कौत-से पशु के लिए कहे गये हैं? क्या वे किसी एक अम्नी-षोमीय आदि पशु के लिए कहे हैं? या किन्हीं दो के लिए? (अम्नीषोमीय और सवनीय), अथवा सबके लिए (पहले दोनों में अनुबन्ध्य को मिलाकर)? निर्णय यह दिया गया है कि वे पशु-धर्म केवल अम्नीषोमीय पशु के लिए कहे गये हैं।

पशुधर्म से तात्पर्य है, यज्ञिय पशु के सम्बन्ध में यज्ञ के अवसर पर कर्तव्य-कर्म । वे निम्न रूप में कहे गये हैं—उपाकरण, उपानयन, श्लक्ष्णया बन्ध, यूप- नियोजन, संज्ञपन, विशसन आदि । इतके अर्थ निम्न प्रकार किये जाते हैं-

उपाकरण- मन्त्रोच्चारणपूर्वक हाथ से अथवा कुशाओं से पशु का स्पर्श करना 'उपाकरण' कहाता है। एक स्थान से अन्यत्र ले-जाते समय प्रायः प्रत्येक ले-जानेवाला व्यक्ति पशु के पीठ, पाश्वे, पुट्ठे, माथे या सिर आदि पर हाथ फेरता है। मानो उसे प्यार देता हुआ अगले कार्य के लिए प्रेरित करता है, इस साधारण लौकिक व्यवहार का वैदिक रूप उपाकरण है।

उपानयन — पशुक्षाला से अज्ञमण्डप की ओर पशुका लाया जाना 'उपा-नयन' है।

इलक्ष्णया बन्ध-चिकती मुलायम रस्सी से पशु के अगले दाहिने पैर, सींग या सींगों अथवा गर्दन में पशु को बाँधना। यह कार्ये पशुशाला से चलते समय अथवा यज्ञमण्डप पहुँचकर किया जाता है।

यूपनिबन्धन-यज्ञमण्डप के समीप पशु को बाँधने के लिए स्थापित किये

गये यूप (ख्रंटा) में पश्को बाँघना 'यूप निबन्धन' है।

पशु-सम्बन्धी ये कार्यं लोक-वेद में समान हैं; एक स्थान से दूसरे पर ले-जाने के लिए ये किया साधारण हैं। यहाँ प्रश्न हैं, यक्षमण्डण में पशु क्यों ले-जाये जाते ये ? आज के पशुमेलों की तरह तो इन्हें नहीं कहा जा सकता। आज के पशुमेलें केवल पशुओं की बिक्री के लिए जुड़ते हैं। परन्तु उस समय के पशुयानों के प्रसंग में उनकी बिकी का कोई संकेत नहीं मिलता। मुना जाता है, कभी और कहीं सरकार की और से ऐसा आयोजन होता है, जहाँ पशुओं के स्वास्थ्य के आधार पर उनमें प्रतियोगिता रक्खी जाती है और सुन्दर-सुपुष्ट पशुओं को पुरस्कृत किया जाता है। ऐसे आयोजनों को पशु-सम्बन्धी याग ही समस्था चाहिए।

उस अित प्राचीन काल में जब समस्त समाज का जीवन-आधार मुख्य रूप से केवल कृषि-उद्योग था, उम समय पशु-सम्पदा की सुपुष्टि और सुरक्षा के लिए ऐसे आयोजनों का होना अधिक सम्भव है। ज्योतिष्टोम या सोसमाग आदि ऐसे ही आयोजनों के साथ इसे रक्खा जाता होगा, क्योंकि उन आयोजनों में समाज के सचकत संचालक व्यक्ति भाग तेते थे, और सर्वसाधारण के लिए उन आयोजनों का द्वार खुला रहता था। आज समस्त भारत में अमावास्या के दिन कृषि-सम्बन्धी पशुओं को पूर्ण विश्वाम देना, उन्हें नहलाना, धुलाना, सजाना उसी तरह के पशु-माग का संकेत देता है। उसीका यह खण्डरात समकता नाहिए। इसे तात्कालिक पशुमाग की रूप-रेखा का कुछ अनुमान किया जा सकता है।

अभी तक की चर्चा से यह जाना कि अग्नीपोमीय पशु बैल है, उपाकरण

 <sup>&#</sup>x27;उपाकरणम्, उपानयनम्, इलक्ष्णया वन्धः धूपं नियोजनम्, संज्ञपनम्, विश्वसनिमत्येवसादयः - बावरभाष्य ।

आदि थर्म ज्सीके विषय में बताये गये हैं। इससे यह युक्त प्रतीत होता है कि कृषि-जीवी समाज का यह प्रिय एवं प्रधान पशु था। क्या यज्ञमण्डप में ऐसे पशु को भारने के लिए लाया जाता था? यह कदापि सम्भव नहीं है। अगली पंक्तियों से स्पष्ट होगा कि अन्य पशु-धर्मों का स्वरूप जस समय क्या रहा होगा। आज के भारतीय कृषिजीवी परिवार के—अमावास्या के दिन पशु-सम्बन्धी व्यवहार से जाना जाता है कि उस काल का कृषिजीवी परिवार अपने पशुओं को नहला-धुलाकर, सजाकर उस अवसर पर लाता था, उसमें प्रथम स्थान बैल का, दूसरा स्थान भेड़, बकरी आदि का, अन्तिम स्थान अन्य पशुओं का रहता था, जो केवल दूध देते, तथा बछड़े, बिछया व पठोरे जानवर। इनका विवरण मीमांसाशास्त्र के आधार पर अगली पंक्तियों में दिया गया है। वहाँ लाये गये सुपुष्ट-स्वस्थ पशुओं को पुरस्कृत किया जाता, व प्रशंसा एवं सत्कारपूर्वक विदा कर दिया जाता था। दुबंल पशुओं के अंग-अंग की परीक्षा की जाती थी। उनकी दुबंलता को दूर करने के लिए उपाय सोचे जाते, और उन्हें व्यवहार में लाने का पूरा प्रयास किया जाता था। इस प्रकार पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिमास उनको एकत्र कर स्वास्थ्य-परीक्षा की जाती थी।

यह उपाकरण आदि चार पशुधमों के विषय में संक्षिप्त विचार किया। बताचे गये शेष पशु-वमों पर भी दृष्टि डालिए। शाबरभाष्य के अनुसार शेष पशु-धर्म नामोल्लेखपूर्वक दो बताये हैं— १. संज्ञपन, २. विश्वसन। आगे 'इत्येवमादयः' कहकर कुछ धर्मों को छिपाकर रक्खा गया है।

संज्ञपन --इस पद का अर्थ सभी व्याख्याकारों ने 'मारना' किया है। कोप-कारों ने बताया, यह पद 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'जा' धातु से णिच्-स्युट् प्रत्यय होकर 'पुक्' आगम के साथ निष्यन्त होता है। पाणिनि के धातुपाठ में 'जा' धातु तीन अर्थों में पड़ा है— 'मारण तोपण निज्ञामनेषु जा', तीन अर्थ हैं—मारण, तोषण, निज्ञामन; मारना, तुष्ट करना, दर्शन करना या अवलोकन करना। इतने अर्थों में 'मारना' अर्थ ही क्यों लिया गया ? सन्तुष्ट करना या दर्शन एवं अवलोकन करना अर्थ क्यों नहीं लिये गये ?

ज्ञात होता है, उस अति प्राचीन काल में —जो यज्ञों का प्रारम्भिक काल था — 'जा' धातु का प्रयोग 'मारण' अर्थ में न होकर केप दो अर्थों में ही होता था। जब उन नृशंस कर रसनालोलुप याज्ञिकों ने जाँच-परीक्षा, दर्जन, अवलोकन के लिए आनेवाले पशुओं में से कतिषय पशुओं को धर्म के नाम पर आहुत करना और खाना प्रारम्भ कर दिया, तब इस धानु के अर्थों के साथ 'मारण' को भी जोड़ दिया गया। यज्ञ की वास्तविक भावना को उपेक्षित कर दिया गया। ये लोग समाज में प्रभावी थे, समाज ने उसको सहन किया। पर इस कुकृत्य का समय-समय पर विरोध बराबर होता रहा है। बोद्ध अर्म का उद्भव इसी कुकृत्य के प्रतिकिया-

रूप हुआ । इन्द्रियाँ बड़ी बलवान् हैं । वहाँ भी अब व्यवहार में इसका कोई महत्त्व नहीं है !

तात्पर्य है, 'संज्ञपन' पद के पुराने वास्तविक अर्थं—तोषण व निश्रामन को मुला दिया गया; पर पाणिनि ने उसे सुरक्षित रक्खा। इससे स्पष्ट होता है, अमा-वास्या का दिन इस कार्य के लिए निर्धारित था कि उस दिन के इष्टि अनुष्ठानों के अवसर पर स्थानीय पशुओं की—स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से—परीक्षा, जांच-पड़ताल की जाये, जिससे राष्ट्र की पशु-सम्पदा स्वस्थ ब सुरक्षित रहे।

ऐसे अवसर पर पशु केवल प्रदर्शनार्थ आते थे या उचित कार्यवाही के अनन्तर वापस कर दिए जाते थे ? इसकी सत्यता के लिए अमावास्था के दिन अनुष्ठित इष्टि का नाम प्रमाणरूप में उपस्थित किया जा सकता है। पूर्णमासी के दिन अनुष्ठित होनेवाली इष्टि का नाम तिथि-नाम के आघार पर पूर्णमासेष्टि है। इसी प्रकार अभावास्या के दिन अनुष्ठित होनेवाली इच्टि का नाम तियि-नाम के आधार पर अमावास्येष्टि होना चाहिये था, पर ऐसा न होकर उसका नाम 'दर्श' है। यह नाम उस समय विशेष निमित्त से रक्खा गया ज्ञात होता है। वह निमित्त है, उस अवसर पर दर्शन-अवलोकन अर्थात् स्वास्थ्य आदि की जांच-पड़ताल के लिए पशुओं को सामृहिक रूप में एकत्रित किया जाना। यह अर्थ 'संज्ञपन' शब्द के धात 'का' के निशामन अर्थ में अन्तर्हित है। आरम्म-काल में इस पद का यही अर्थ था, और इसीके अनुसार ब्यवहार होता था। अनन्तर-काल में अत्याचारी हत्यारे याजिकों ने इन्द्रियों के दास बनकर पद के अर्थ को बदला, जो आज समका जा रहा है। यदि इस सतर्क प्रभाण को सबल नहीं समका जाता, तो शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अमावास्या के दिन होनेवाली इष्टि के 'दर्श' नाम का प्रवृत्ति-निमित्त क्या है ? वह नाम मी पूर्णमासेष्टि के समान अमावास्येष्टि क्यों नहीं है ?

यह पशुधर्म 'संज्ञपन' के विषय में विचार प्रस्तुत किया गया। इसके आगे पशुधर्म वताया—

विश्वसन—इसका अर्थ है—पशु के एक-एक अङ्ग को काटना। जब 'संज्ञपन' का अर्थ 'मारना' मान लिया गया, तो स्वभावतः उसके आगे यही पशुधमं हो सकता है। वस्तुतः प्रारम्भ-काल में जब 'संज्ञपन' का अर्थ मारना न होकर पशुओं को सन्तुष्ट करना व प्रदर्शनार्थ एक वित करना था, तब 'विश्वसन' नाम के पशुधमं का होना सम्भव ही नहीं या। इसका उद्भावन संज्ञपन पद का अर्थ बदले जाने के अनन्तर हुआ है। पशु के दर्शन अर्थात् जाँच-पड़ताल के अवसर पर जिस किया का प्रयोग किया जाता था, उसके कुछ संकेत सबनीय पशु के आधुनिक विवरण में लक्षित होते हैं। उसके स्पष्टीकरण का प्रयास सबनीय पशु के प्रसंग

में किया गया है।

प्रारम्भ-काल में 'संज्ञपन' पशुषमं के अनन्तर अन्य दो धर्म---'पर्यम्न-करण' और 'विसर्जन' माने जाते थे।

पर्यम्निकरण—इस पद का वास्तिविक अर्थं क्या रहा होगा, आज स्पष्ट नहीं है। अनेक सुफाव विचार में आते हैं—(१) अमावास्या के वित पशुओं को नहला- धुलाकर खूँटों पर बाँध, ऋतु के अनुसार—उन्हें डाँस-मच्छर आदितंग न करें— उनके इधर-उधर अथवा उचित दिशा में आग जलाकर धुआं आदि करना अथवा गरमी पहुँचाना पर्योग्नकरण रहा हो। २. यह भी सम्भव है, सरगर्मी से पशुओं के स्वास्थ्य की जाँच-पड़ताल का ही नाम 'पर्योग्नकरण' रहा हो। ३. विशेष निमित्त से यज्ञाग्नि के समीप उपस्थित होना 'पर्योग्नकरण' माना गया हो। आजकल जैसे रोगों के टीके व सूचीवेघ के अनन्तर मालूम किया जाता है, कीई व्यक्ति टीके या सूचीवेघ के विना रह तो नहीं गया? इसी प्रकार उस काल में पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए प्रशासन की ओर से इस नाम पर सूचना प्राप्त की जाती हो कि स्थानीय पशुओं का पर्योग्नकरण नामकरण हो गया, या नहीं? कोई पशु पर्योग्नकरण से रह तो नहीं गया है? ये आधार अथवा इन जैसे अन्य कोई शाघार उक्त के सम्भव हैं।

आज पर्यंग्निकरण का स्वरूप—पशु को मारने से पहले घास के दो-चार तिनकों के अग्रभाग में आग लगाकर पशु के चारों ओर घुमा देना—समफा जाता है।

विसर्जन—'संज्ञपन' पद का 'मारण' अर्थ समक्त लेने पर पशु के विसर्जन— छोड़े जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मार देने पर छोड़ने का अवसर कहां रहा ? हाँ, यह कहा जा सकता है कि उसे जीवन से छुड़ा दिया गया। वस्सुत: 'विसर्जन' पशुधर्म का स्वारस्य उसी अवस्था में सम्भव है, जब 'संज्ञपन' पद का अर्थ 'मारण' न कर तोषण व निश्चामन किया जाता है। जैसा कि पहले निर्देश किया किया जा चुका है, प्रारम्भ में 'जा' धातु के दो ही अर्थ थे। उनके अनुसार विसर्जन पशुधर्म का सामञ्जस्य उत्पन्न होता है। मारण अर्थ होने पर तो यह (विसर्जन पशुधर्म का सामञ्जस्य उत्पन्न होता है। मारण अर्थ होने पर तो यह (विसर्जन पशुधर्म) मजाक ही है।

अभी तक अग्नीषोमीय पशु के विषय में विवरण प्रस्तुत किया गया। आचारों के निर्णयानुसार उपाकरण आदि पशुधर्म केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए विधान किये गए हैं। सवनीय आदि पशुओं के प्रसंग में उनका निर्देशमात्र होता है। सवनीय पशु के विषय में विधार प्रस्तुत है।

सवनीय-पह प्रथम कहा जा चुका है ज्योतिष्टोम याग छह दिन में सम्पन होता है। पाँचवाँ दिन प्रधान सोमयाग के अनुष्ठान का है। वह तीन सबनों में किया जाता है--प्रातःसवन, माध्यन्दिन सबन, तृतीय सबन। इनमें जो पशु उपस्थित होते हैं वे सबनीय कहे जाते हैं। अग्नीषोमीय पशु कीन-सा है? इसका निर्येण किसी आचार्य ने नहीं किया। यदि किया हो, तो मुफ्ते जात नहीं है। पर इस विषय के विषेपज्ञों से जात हुआ कि अग्निषोमीय पशु अज है। अब सवनीय पशु कौन-सा है? इसका निर्देश उपलब्ध होता है। ये पशु मेथ-मेषी एवं अज-अजा हैं, अर्थात् भेड़, बकरी, मेढा, बकरा। आचार्यों ने बताया—प्रातःसवन में वपा (चर्बी) की आहुति, माध्यन्दिन सवन में पुरोडाण की और तृतीय सवन में पशु के कटे हुए अङ्कों की। पुरोडाश तो अन्न से तैयार किया जाता है, पर चर्बी और पशु के कटे अङ्कों की। पुरोडाश तो अन्न से तैयार किया जाता है, पर चर्बी और पशु के कटे अङ्कों के। यहां बकरें के हो सकते हैं, क्योंकि सवनीय पशु ये ही हैं।

सवन की आहुतियों के विषय मे सुफाव आता है। बाहर से आए इस स्तर के सब पशुओं की प्रातःकाल सावधानतापूर्वक स्वास्थ्य-आरोग्य की परीक्षा कर उनमे से मांसल तथा वपाबहुल पशुओं को इस आधार पर अलग छाँट दिया जाता था कि इनसे उत्तम ऊन प्राप्त हो सकता है। कालान्तर में इस वास्तविकता को वपा की आहुति के रूप में परिवृतित कर दिया गया। माध्यन्दिन सवन मे पुरोडाश की आहुति का तात्पर्य है, बाहर से आये पशुओं को चारा देना। ये बाहर से आए है। पूर्वमध्याह्न मे उनमे से सुपुष्ट पशुओं को छाँट दिया गया है। चारा लेकर दुवल पशु तृतीय सवनकालिक परीक्षा के लिए तैयार हो जाएँ, यह माध्यन्दिन सवन की आहुति का स्वरूप है। तृतीय सवन में दुवल पशुओं के प्रत्येक अंग की गहराई से परीक्षा की जाती थी कि अग मे कोई रोग तो नहीं है? पशु दुवल क्यों है? उसको हटाने के उपायों का पता लगाकर उन्हें व्यवहार मे लाने का प्रयास किया जाता था। अंग-अंग की इस परीक्षा को अङ्गों की बाहुति के रूप ये परिवृत्ति कर दिया गया। यह ज्योतिष्टोम के पाँचवें दिन के पश्याग का स्वरूप है।

तीनो सवन सवनीय पशुओं से कैसे सम्बद्ध होत हैं ? इसके लिए वचन है 'वपया प्रात:सबने प्रचरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने, अङ्ग्रस्तृतीये सबने' इसका तात्पर्य है कि 'वपा' से प्रात:सबन में होम करते हैं, पुरोडाश से माध्य-न्दिन सबन में और अङ्ग्रों से ततीय सबन में ।

'प्रचरन्ति' क्रियापद का अर्थ ''होम करते या आहुति देते हैं।'' यह अर्थ किस आघार पर किया जाता है <sup>7</sup> इस प्रश्न का कोई सदुत्तर नहीं है। वाक्य के मूल ग्रन्थ का पूर्वापर-प्रसंग भी उक्त अर्थ करने मे कोई अनुकूल सहायता नहीं देता।

वास्तिविकता यह है कि यज्ञानुष्ठान के प्रारम्भिक काल मे यह व्यवस्था निर्धारित की गई कि प्रति मास अमावास्या इष्टि के अवसर पर स्वास्थ्य व सुरक्षा आदि की जाँच-पड़ताल के लिए समस्त स्थानीय पशु यज्ञमण्डप के समीप एकत्रित किये जायें। "वष्या प्रचरिन्त" का यही तात्पर्य है। 'वषा' पद नीरोग हुन्ट-पुष्ट पंगु का प्रतीक है। लोक में नीरोग पुष्ट व्यक्ति को देखकर मनोरंजन की भावना से कहा जाता है, चर्बी बहुत चढ़ गई हैं। चर्बी-=वपा पद शारीरिक पुष्टि का प्रतीक माना जाता है।

पशुओं की जाँच-पड़ताल के लिए नियुक्त व्यक्ति 'वपा' प्रतीक से प्रचारित कराता है —घोषित करता है —ये ''पशु स्वस्थ नीरोग हैं।'' उन्हें छाँट दिया जाता है 'वपया प्रचरन्ति' का यही अभिप्राय है।

आगे वाक्य है— 'पुरोडा होन माध्यन्दिने प्रचरन्ति"। 'पुरोडा हा' खाद्य अन्त का तैयार किया जाता है; पतु-मांस से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। यहाँ यह पद पत्र आं के खाद्य अर्थात् चारे का प्रतीक है। तात्पर्य है कि माध्यन्दिन सवन के अवसर पर अर्थात् दोपहर के समय सब पशुओं को चारे पर बाँध दिया जाय, वे इघर-उधर बाह्य स्थानो से आये हुए हैं, भूसे हो सकते हैं। जिन दुर्बल पशुओं की जाँच-पड़ताल तीसरे पहर के बाद के अवसर पर होनी है उन सबको यथेष्ठ चारा दिया जाय। यह घोषणा 'माध्यन्दिने प्रचरन्ति' का अर्थ है।

सन्दर्भ का अन्तिम वाक्य है—''अ क्नैस्तृतीये सवने प्रचरन्ति'। जो दुर्बल पशु स्वास्थ्य-परीक्षा के लिए शेष रह गए हैं उनके प्रत्येक अग के साथ सावधानता-पूर्वेक जाँच कर अर्थात् गहराई से अंगों की परीक्षा कर उनकी दुर्वेलता के कारण और उनकी निवृत्ति के उपायो की घोषणा की जाती है। यह ''अ क्नैस्तृतीये सबने'' का तात्पर्य है।

"कथं सवनानि पशुमन्ति" इस प्रश्न का उत्तर उक्त रीति पर "वपया प्रातः…" इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है। यदि 'वपा' का अर्थ अलग से निकाली चर्बी और 'अङ्गैं.' का अर्थ 'पशुमांस' लिया जाता है, तो तीनों सवन पशुओं से सम्बद्ध नहीं हो पाते। 'माध्यन्दिन सवन' पशु सम्बन्ध से रहित रह जाता है क्यों कि पुरो-डाण मांस से तैयार नहीं किया जा सकता, वह चावल या औं का ही बन सकता है। जिन याज्ञिकों ने पित्र यज्ञमण्डप में इस वूचडखाने की स्थापना की, निःसन्देह वे धर्म के नाम पर घोर अधर्म व पापाचरण करनेवाले व्यक्ति थे। एक घोर पाप को पुष्य के रूप में संस्थापित करना अपने-आपमें ही महान् पाप है।

इन पशुओं को सामाजिक बृष्टि से यज्ञमण्डप में लाने का क्या प्रयोजन रहा होगा? यह तो आज पूर्णतः स्पष्ट नहीं हैं, पर 'अमीपोमीय' पशु के विवरण के अधुसार सबनीय पशु के विवय में भी कुछ सुभाव दिये जा सकते हैं। यह स्पष्ट हैं कि अमीपोमीय पशु बैल उत्तम स्तर का पशु माना जाता है। गाय की महत्ता का कारण श्रेष्ठ दूध के अतिरिक्त खेतो के महत्त्वपूर्ण साधन बछड़ो का पैदा करना था। उसके बाद के स्तर में अर्थात् दूसरे स्तर पर भेड़-ककरी आदि पशु आते हैं। ये समाज को अनेक प्रकार से लामान्वित करते हैं। सबसे पहला और महत्त्वपूर्ण इनका उपयोग उन की उपलब्धि है। साधारण दूधप्राप्ति के परुचात्

उनका बड़ा उपयोग इनके मल-सूत्र का है, इससे अत्यन्त उपयोगी खाद तैयार किया जाता है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, न्यून नहीं होने देता।

अनुबन्ध्य-पशुओं का नम्बर अन्तिम छठे दिन आता है। अनुबन्ध्य पशु कौन-से हैं? इसका कुछ संकेत प्रतीकरूप से शास्त्र में मिलता है। एक वाक्य है "मैत्रा वर्ष्णी वशामनु बच्चामालमते"—मित्र और वर्ष्ण देवतावाली वशा (गाय) का आलभन करता है, जो पशुओं के अनुबन्ध्य-वर्ग में आती है। इसे स्पष्ट करने के लिए "अनुबन्ध्य" पद का अर्थ समभना होगा। उपसर्ग व धात्वर्थ के अनुसार अर्थ होगा पीछे वैंधा हुआ, तात्पर्य हुआ कि पशुओं का एक वर्ग जो पशुओं के बाद में आता है. पिछलग्गू वर्ग। पशु की दृष्टि से 'वशा' पद के दो अर्थ हैं -गाय और हथनी।

वस्तुतः वशा पर यहाँ शेष पश्चमात्र का उपलक्षण है। पश्चओं के पूर्वोक्त दो वर्गों से अतिरिक्त जो पश्च रह गए उन सबकी उपस्थित कर आलभन, प्राप्त होता है। बिद बना का अर्थ केवल गाय जें तो यह प्रश्न दोनो अवस्थाओं के लिए उभर-कर सामने आता है कि गाय और अन्य श्रेष्ठ पश्चओं को अन्तिम छठें दिन क्यों उपस्थित किया जाता है ? उत्तर होगा — आलभन के लिए। तब पुनः प्रश्न उठेगा कि बमा का आलभन क्या मारना-काटना है ? या केवल स्पर्श करना ? यदि पहला है, तो क्या यह स्वीकायं होगा ? यदि अर्थ दूसरा है, तो केवल स्पर्श करने का प्रयोजन बताना होगा।

प्रतीत होता है 'वशा' पद अविषष्ट समी पशुओ का उपलक्षण है। इनमें दूधवाली गाय, बाँम गाय, दूधपीते वछड़े-बिछ्याँ, दूधछोड़े वछड़े-बिछ्याँ, पठोरे बैल, ऊँट, घोड़े, गधे, खच्चर, मेस आदि सभी आ जाते हैं। इनके उपस्थित करने का प्रयोजन वही है औ प्रथम दोनो वर्ग के पशुओं की उपस्थिति का बताया है। पर्योग्नकरण के पश्चात् इन्हें अपने-अपने स्थानो को वापस कर दिया जाता है। उन्हें मारने-काटने का कोई प्रक्त नहीं।

ज्योतिष्टीम के चौथे दिन अग्नीपोमीय पशु, पाँचवें दिन सवनीय, छठे दिन अनुबन्ध्य पशु यज्ञमण्डण के साथ स्वास्थ्य-परीक्षा-स्थान पर उपस्थित किये जाते हैं, जहां उन्हें बाँघने के लिए यूप स्थापित किये होते हैं । उपाकरण आदि पशुध में पूर्णरूप से केवल अग्नीपोमीय पशु के लिए विहित हैं, शेष के लिए उसीका अनुषाद होता है, वह भी आवश्यकतानृहार । जैसे मवनीय पशुओं के लिए तीसरे-चौथे पशुध में की आवश्यकता नहीं होती, दो व्यक्ति शब्द करते या उण्डी दिखाते इधर-उघर खड़े रहते हैं, तो ये पशु चृपचाप बीच में विरे रहते हैं, इघर-उघर निकलने या जाने की कोई नेष्टा नहीं करते । इसलिए स्वक्ष्ण्या बन्ध या यूप नियोजन की इनक लिए आवश्यकता नहीं होती । अनुषाद का यही फल है । यदि विधि हो, तो उसके अनुसार पूरा अनुस्थान करना पड़ता है ।

इस विवरण से निम्न परिणाम सामने आते हैं---

(क) आरम्भकाल में यज्ञानुष्ठान के अवसर पर पशु मारे नहीं जाते थे ।

(स) एक निर्धारित दिन अमावास्या इष्टि के अवसर पर स्वास्थ्य आदि परीक्षा के लिए पशुओं को एकत्रित किया जाता था।

(ग) उसी का अवशेष रूप --समस्त भारत में असावास्या के दिन--कृषि-

पशुओं को पूर्ण विश्राम देना पाया जाता है।

(घ) पशुसम्बन्धी ये सब भाव पशुओं के 'संज्ञपन' नामक धर्म में अन्त-

निहित हैं, जो 'संज्ञपन' पद के निर्वचन से स्पष्ट हैं।

यज्ञ में मांसाहृति देने का प्रथम प्रसंगिविषयक विवेचन गत पंक्तियों में किया गया। इसी प्रकार का दूसरा प्रसंग तृतीयाध्याय के अन्तिम तीन सुत्रों (४२-४४) में मिलता है। उसका नाम 'शाक्यानामयनम्' बताया गया है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह प्रसंग पूर्णतया प्रक्षिप्त है। इसका स्पष्ट विवेचन उसी प्रसंग में कर दिया गया है। पाठक महानुभाव वहीं पर उसे देख सकते हैं।

यज्ञ में मास के प्रयोग ना विधान जब से प्रारम्भ किया गया, इसका विरोध भी तभी से बराबर होता रहा है। पर जिन व्यक्तियों के हाथों में यज्ञानुष्ठानो का सम्पन्न करना रहा, उन्हीं के डारा मांग का प्रवेश यज्ञों मे किये जाने के कारण यह विचार प्रसार पाता रहा। लम्बी परम्परा से प्रचलित यह विचार प्रबुद्ध व्यक्तियाँ द्वारा विरोध होते रहने पर भी इतना परिपक्त हो चुका है कि समस्त हिन्दू समाज इसे धर्म का आवश्यक अग मानता है। यह कैसी विडम्बना है कि जो स्पष्ट रूप से अधर्म और अनाचार है, उसे मान्य धर्म समक्ष लिया गया!

विरोध करनेवालों की संख्या नगण्य न होने पर भी यहाँ केवल मीमांसा-परम्परा के एक आचार्य भर्त मित्र का उल्लेख करना चाहता हूँ कि —आभिष-प्रयोग को वह सर्वथा वेदविरुद्ध मानते थे। आचार्य भर्त मित्र का अपने समय में मीमांसा के क्षेत्र में यह प्रयास सर्वथा ऐसा ही है, जैसा वर्तमान काल में महर्षि स्थामी दयानग्द सरस्वती का रहा। दोनों ने ही ज्योतिष्टोमादियागों में आभिष-प्रयोग की उतनी ही कटु आलोचना की है, जितनी मृतक-श्राद्ध की।

विद्वजनों से आग्रह है कि वे इस दिशा में भीमांसापरक शाश्वत परम्पराओं को पुनक्जीवित करने के लिए अन्ध-परम्पराओं का समूलोच्छेद करें एवं यज जैसी पावन क्रियाओं का माहात्म्य जन-जन तक पहुँचाने का सत्प्रयास करें।

# ओ३म्

# अथ प्रथमाध्याये प्रथम पादः

आदिकाल से भारतीय समाज निष्ठापूर्ण रीति पर धर्म-प्राण रहा है। ज्ञान की नाना शाखा और समाज के विविध क्षेत्रों में किये गये धर्म-विषयक विवेचन से भारतीय वाङ्मय ओत-प्रोत है। महर्षि कणाद ने अपनी रचना वैशेषिक दर्शन के प्रारम्भिक सूत्र है। धर्म की ब्याख्या करने का निर्देश किया है। महामुनि जैमिनि ने धर्म की सूक्ष्म रेखाओं तक विचार करने के लिए अपनी इस बारह अध्यायों में पूर्ण हुई विस्तृत रचना मीमांसाशास्त्र के प्रथम सूत्र द्वारा धर्म-विषयक जिज्ञासा को उमारा है।

यहाँ पर यह स्पष्ट समफ रखना चाहिए कि कणाद के धर्म और जैमिनि के धर्म में अन्तर है। पहला वस्तु-धर्म का उपपादन करता है, जबिक दूसरे ने समाज-धर्म के विक्लेषण की अपना लक्ष्य बनाया है। कणाद के प्रतिपाद्य धर्म का स्पष्ट निर्देश भाष्यकार प्रशस्तपाद मुनि ने अपने प्रथम सन्दर्भ द्वारा इस प्रकार किया है—

# प्रणम्य हेतुभीश्वरं मुनि कणावमन्यतः । पदार्थधर्मसंग्रहः अवश्यते महोदयः ॥

जैमिनि की मावना ऐसे धर्म का उपपादन करना नहीं है, यह स्पष्ट है। जैमिनि को उन धर्मों का विवेचन करना अपेक्षित है, जिनका निर्देश शास्त्रीय विधिवाक्यों [स्वाध्यायोऽध्येतच्यः, अग्निहोत्रं जुहुयात्, इत्यादि ] द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त मानवधर्मशास्त्र में धर्म के विविध लक्षणों, चिह्नों व स्वरूपों का वर्णन हुआ है। उन्य धर्मशास्त्र भी इस दिशा में एक-दूसरे से बढ़-चढ़कर

१. अयातो धर्मं व्याख्याम: ।

२. अथातो घर्मजिज्ञासा ।

३. वैशेषिक शास्त्र में — द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय-पदार्थ गिने गये हैं, उन्हीं के घर्मों का संग्रह प्रस्तुत करना उक्त शास्त्र का लक्ष्य अथवा प्रतिपाद्य विषय है। उनके साधर्म्य-वैधर्म्य के आधार पर तज्जनित परिणामों का वहाँ विवेचन है।

४. द्रब्टव्य-मनुस्मृति २।१, १२॥ ६।६२॥ ४।२३८॥

दिलाई देते हैं। फिर भी इनमें आंशिक रूप से भी किसी विरोधी भावना को देखने का प्रयास करना बजता का द्योतक होगा। ये सब विवरण, वाङ्मय की विभिन्न भाषाओं द्वारा समस्त विश्व व मानव-समाज की विविध परिस्थितियों का स्पद्मी-करण प्रस्तुत कर एक-दूसरे के पूरक हैं। इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा, पूर्ण यथार्थना की छिव की घूमिल करना होगा तथा उसकी पाने में सबसे बड़ी वाघा। यदि इस तथ्य को अन्तस्तल तक समभ लिया जाता है, तो विश्व में शास्तविक शान्ति व सन्तोष के लिए बन्य कुछ अपेक्षित नहीं रह जाता। इन वास्तविक त्वां समभक्षर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में उनका उतारना आवश्यक होता है। उसी दबा में इनके श्रुभ परिणाम सामने आते हैं।

(शंका) 'स्त्राच्यायोऽच्येतच्य:' — वेद का अध्ययन करना चाहिए, यह झास्त्र का विधान हैं। जिस विधि के फल का स्पष्ट निर्देश नहीं होता, उसका स्वग्रंफल कल्पना कर लिया जाता है।' इसके अनुसार वेदाध्ययनमात्र से स्वर्गफल-प्राप्ति की सम्भावना होने पर ऐसे आस्त्र की रचना करना व्यर्थ है, जिसमें केवल उस धर्म का विचार किया गया हो, जिसका फल स्वर्ग की प्राप्ति है; क्योंकि वह वेदाध्ययनमात्र से सूलम है।

आचार्य सूत्रकार ने इस महान् शास्त्र का प्रारम्भ करते हुए, उक्त शंका के समाधान की भावना से प्रथम सूत्र कहा --

#### अचातो धर्मजिज्ञासा ॥१॥

[अघ] अनन्तर (वेदाध्ययन के) [अतः] इसलिए (क्योंकि वेदाध्ययन का फल केवल अर्थज्ञान है, स्वर्ग नहीं, इसलिए) [धर्मेजिज्ञासा](धर्म को जानने की इच्छा के अनुकुल विचार प्रारम्भ किया जाता है)।

'अथ' पद उच्चारणमात्र से मांगिनक' माना जाता है। मांगिलक भावना की अभिव्यवत करते हुए 'अथ' पद का अर्थ यहाँ आचार्यों ने 'आनन्त्यं' बताया है। स्वभावत प्रश्न उठता है, किसके अनन्तर? उत्तर मिला, वेदाध्ययन के अनन्तर। केवल पाठमात्र का पारायण करना वेदाध्ययन नहीं है, प्रत्युत गुरुकुल में बास करते हुए गुरुमुझ से अर्थ-ज्ञानसहित विधिषूर्वक वेद का अध्ययन 'वेदाध्ययन' माना जाता है। मीमासाशास्त्र में यह अवस्था की गई है—यदि किसी विधि के फल का निर्देश नहीं किया गया है, तो उस विधि के अद्ष्टफल [स्वगं] की कल्पना उसी अवस्था में की जानी चाहिए, जब उस विधि का कीई दृष्टफल सम्मव न हो। अध्ययन-

- १. अनुपदिष्टफलविघेः स्वगं एव फलमिति ।
- ओङ्कारञ्चायशब्दञ्च द्वावती क्षह्मणः पुरा।
   कच्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्याङ्गलिकावृभौ ॥ [कस्यचित्]
- ३ सम्भवति बृष्टफलकर्त्वे कस्यचिद्विधेरबृष्टफलकत्पनाया अन्याय्यत्वात् ।

विधि का दृष्टफल वेदार्थज्ञान स्पष्ट है। अध्ययन वेदार्थज्ञान का साधन है, अतः 'वेदार्थज्ञान' अध्ययन का फल है। अध्ययन-विधि का तात्पर्य पाठमात्र का पारायण करना न होने से अध्ययन-विधि के फलरूप में स्वर्गफल की कल्पना करना अनु-चित है।

वेदाध्ययन के अनन्तर शास्त्र में स्नातक हो जाने का विधान है। स्नातक होने का तात्पर्य है—गुरुकुल-वास को छोड़कर गृहस्थधमें में प्रवेश करना। ऐसी दशा में अध्येता व्यक्ति के सन्मुख यह संशयात्मक स्थित आ जाती है कि वेदाध्ययन के अनन्तर व्यक्ति धर्मजिज्ञासा का विचार करे अथवा स्नातक होकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ? यदि 'वेदमधीत्य स्नायात्' विधि के अनुसार गृहस्थाश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है, तो प्रस्तुत धर्मजिज्ञासा का विचार ध्वस्त हो जाता है। यदि धर्मजिज्ञासा में प्रवृत्त होता है, तो 'अधीत्य स्नायात्' विधि की बाधा होती है। इस संश्रायात्मक स्थिति का समाधान आचार्यों ने इस प्रकार किया है—

'अघीत्य स्तायात्' विधिवान्य के 'अघीत्य' पर में 'क्त्वा' प्रत्यय का अर्थ आनन्तर्य नहीं है, जिससे उसका यह अर्थ समक्ता जाय कि वेदाध्ययन के तत्काल अनन्तर स्नातक हो जाये। तात्पर्य हुआ —शब्दार्थज्ञानपूर्वक जैसे ही वेदाध्ययन सम्पन्न हो, उसके तत्काल अनन्तर गुष्कुल-वास छोड़कर स्नातक हो जाना चाहिए, ऐसा अभिप्राय उस विधिवान्य का नहीं है। 'क्त्वा' प्रत्यय पाणिनि-व्यवस्था [३।४।२१] के अनुसार 'पूर्वकाल' अर्थ में होता है। इसका तात्पर्य होता है—स्नातक होने से पूर्वकाल में किसी भी समय वेदाध्ययन सम्पन्न हो जाना चाहिए।

वस्तुतः शब्दार्थज्ञानपूर्वक वेद का अध्ययन केवल शाब्दिक जानकारी तक ही सीमित समभ्रता चाहिए। शास्त्रीय कर्मानुष्ठान की प्रयोगात्मक पद्धित का ज्ञान जतने से सम्पन्न नहीं हो पाता। उसी जानकारी के लिए जैमिनि मुनि ने इस द्वादशाध्यायी भीमांसाशास्त्र का प्रारम्भ किया। अर्थज्ञानसहित वेदाध्ययन के अनन्तर शास्त्रीय यागादि कर्म की प्रयोगात्मक पद्धित की जानने के लिए भीमांसाशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। वेदाध्ययन की पूर्ण सम्पन्नता के अन्तर्गत ही इसे समभ्रता चाहिए। गुष्कुल में वास करते हुए ही यह समस्त अध्ययन पूर्ण किया जाता है। इसके अनन्तर स्नातक होने का विधान है। फलतः प्रस्तुत सुत्र के साथ 'वेदमधीत्य स्नायात' विधि का कोई विरोध नहीं है।

सूत्र के 'धर्मजिज्ञासा' पद में धर्म' शब्द अधर्म का भी उपलक्षण समफ्रता चाहिए। अपेक्षित वेदाध्ययनादि के अनन्तर कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व जैसे धर्मजिज्ञासा आवश्यक है, वैसे ही अधर्म का जानना भी आवश्यक होता है। धर्म को जानकर उसे अपने जीवन में आचरणरूप से उतारना, व्यक्ति के लिए जैसे

१. वेदमधीत्य स्नायात् । [तुलना करें, मनु० ३।२॥]

अम्मुदय का साधन है, उसी प्रकार अधर्म को जानकर अपने आचरण में कभी न आने देना अम्मुदय में सहयोगी है। प्रस्तुत शास्त्र इन्हीं के विवेचन के लिए प्रारम्भ किया जाता है।।१।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, घर्म निषयक निचार प्रारम्म किया जा रहा है; पर 'धर्म' क्या है ? यह तो नताना चाहिए ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

#### घोवनालक्षणोऽर्थो धर्मः ॥२॥

[चोदनालक्षणः] चोदना— नोदना— प्रेरणा, जिसका लक्षण— साधन एवं चिह्न है, ऐसा [अर्थः] अर्थः— शास्त्र प्रतिपाद्य अथवा बोधित विषय [धर्मः] धर्म है।

सूत्र में 'चोदना' पद-प्रवर्त्तक वाक्य अथवा विधि-वाक्य का निर्देशक है। जिससे कोई पदार्थ लक्षित हो, बोधित हो, अर्थात् जाना जाय, उसे लक्षण कहते हैं। जैसे भूम से अग्नि जाना जाता है, इस प्रकार धूम अग्नि का लक्षण है। इसे करण या साधन भूम है। जैसे अग्नि का लक्षण धूम है, ऐसे ही धर्म का लक्षण 'चोदना', प्रेरणा अथवा प्रवर्त्तक वाक्य है। प्रवर्त्तक वाक्य से धर्म लक्षित, बोधित होता है, जाना जाता है। इस प्रकार प्रवर्त्तक वाक्य से धर्म लक्षित, बोधित होता है, जाना जाता है। इस प्रकार प्रवर्त्तक वाक्य से जाना गया 'अर्थ' धर्म का स्वरूप है। 'अर्थ' का तात्पर्य हैं — जिसमें सुख का आधिवय हो, और वह दुःख का जनक न हो।

शास्त्रीय प्रवर्त्तक वाक्य में केवल ऐसा सामर्थ्य है, जो वह भूत, वर्त्तमान, मिवष्यत् सूक्ष्मव्यवहित तथा दूरिस्थित वस्तुतत्त्व का बीध करा सकता है; बन्य किसी इन्द्रिय आदि में ऐसा सामर्थ्य नहीं। यद्यपि अनुमान-प्रमाण तीनों कालों में सूक्ष्मव्यवहित आदि पदार्थ के प्रहण करने में योग्य माना जाता है, परन्तु पुरुष-प्रयुक्त प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होनेवाले ज्ञान में पुरुषात भ्रम, प्रमाद, विप्रालिप्ता (लोभ) आदि के कारण प्राय: संशय की स्थित बनी रहती है -वह ज्ञान सत्य होगा अथवा मिथ्या? फलप्राप्ति पर ही उसकी सत्यता का निश्चय सम्भव है। परन्तु वैदिक वाक्य अपौरुषेय होने से वहाँ भ्रम-प्रमाद आदि दोषों की सम्भावना न होने के कारण वर्म का यथार्थ ज्ञान तादृश वाक्य द्वारा ही सम्भव है।

सूत्र में 'अयं' पद का निर्देश एक विशिष्ट स्थिति का वीधक है। 'अग्निहीत्रं जुहुपात्, सोमेन यजेत' इत्यादि प्रवर्त्तक बौद्धिक वाक्यों के समान 'श्येनेच अभिचरन् यजेत' भी प्रवर्त्तक वाक्य है। स्येनयाग हिंसाफसवाला है। यह अन्य की हिंसा

जैसे किसी ने किसी को कहा—नदी के किनारे वृक्ष पर पांच फल लगे हैं, जाओ, ले बाओ। यदि वह जाकर फल प्राप्त कर तेता है, तो यह पुरुषोच्च-रित वाक्य ययार्ष हैं; अन्यवा मिथ्या होगा।

२. षड्विंश बाह्यण [३।८]।

करने के लिए किया जाता है, अतः व्याख्याकारों ने इसे 'अनर्थ' कहा है। यह अर्थ नहीं। अर्थ वह है, जो कत्ता पुरुष को निःश्रेयस — कल्याण, अतिशय सुस्रस्थिति के साथ जोड़ता है। क्येनयाग इससे विपरीत है। अतः प्रवर्त्तक वाक्य होने पर भी वह 'अर्थ' फलवाला न होने से 'धर्म' की सीमा में नहीं आता। इस प्रकार के अनर्थ-मुलक प्रवर्त्तक वाक्यों से बोधित तस्त्र धर्म न समका जाय, इसीलिए सुन्न में 'अर्थ' पर का निर्देश किया गया है।

वस्तुतः अभिचार (शत्रु को मारने के लिए विशिष्ट यज्ञादि श्रियानुष्ठान) को वेद में कहीं भी कर्त्तं व्य कर्म नहीं कहा गया। जो शत्रु को मारना चाहे, उसके लिए यह उपाय मात्र है; हिंसारूप होने के कारण वेदोक्त कर्त्तं व्य से विपरीत है। वेद सर्वत्र अहिंसा को श्रेष्ठ कर्त्तं व्य बताता है। इसलिए 'श्येन' आदि विधि लक्षित होने पर भी 'धर्म' नहीं माने जाते।

यद्यि शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार यह वानयभेद नामक दीव माना जाता है, जहाँ एक ही वाक्य के परस्पर विपरीत दो अर्थ किये जायें। प्रस्तुत सूत्र एक वाक्यरूप है, उससे यह दो अर्थ निकालना कि 'ज्योतिष्टोम' वमें है, तथा 'क्येन' अवमें है, जानयभेद नामक दोव से दूधित है। वीच से बचने के लिए यह मानना चाहिए कि क्येन को भी धर्म स्वीकार किया जाय। इस विषय में आचायों ने व्यवस्था की है। उक्त दोष उन्हीं वाक्यों में माना जाता है, जिनका प्रतिपाद्य विषय (कथ्य अर्थ) केवल उन वाक्यों के द्वारा बोधित हो, अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से वह न जाना जाता हो। ऐसी स्थित केवल वैदिक वाक्यों में सम्मव है, सूत्रगत वाक्यों में नहीं। सूत्रों में जो अर्थ कहा जाता है, वह अन्य प्रमाणों द्वारा अवगत होता है। अत सूत्रगत वाक्य में उक्त दोष की उद्भावना निर्मूल है। ऐसे सूत्रों में यही समभना चाहिए कि वहाँ दो भिन्त' वाक्यों से कहे जाने वाले पूरे अर्थ का एक्टिश कथन किया गया है।

इस विवेचन के अनम्तर भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वह 'धमं'-तत्त्व क्या है जिसका निर्देश इस मुत्र द्वारा किया गया ? गोदोहन आदि द्रव्य तथा यागादि कियानुष्ठान को भी धमं कहा जाता है, जो केवल उसके साधन हैं। मीमासाशास्त्र में वस्तुत: उस धमं को 'अपूर्व' पद से कहा गया है, जो प्रवत्तंक वाक्य (चोदना) से लक्षित होता है। वह विभिन्न शास्त्रों में 'अदुष्ट' पद से भी कहा जाता है, जो 'धमं' तथा 'अधमं' रूप है। ज्योतिष्टोमादि से जन्य धमं है, जो कर्ता पुरुष की कल्याण के साथ जोड़ता है। एवं दयेनादि से जन्य 'अधमं' है, जो कर्ता को अकल्याण, अनिष्ट के साथ जोड़ता है। एवं दयेनादि से जन्य 'अधमं' है, जो कर्ता को अकल्याण, अनिष्ट के साथ जोड़ता है। फलतः गोदोहन आदि द्रव्य तथा यागानुष्ठान

दो मिन्न वाक्य इस प्रकार निर्देश्य हैं—चोदनालक्षण एव धर्मः, न इन्द्रि-यादिप्रमाणलक्षणः धर्मः । अर्थ एव धर्मः, न अनर्थो धर्मः ।

जादि किया उस अपूर्वसंज्ञक वर्म के सामनमात्र हैं; साक्षात् घर्म नहीं। अतः इनके लिए घर्म पद का प्रयोग औपचारिक ही समक्षना चाहिए, मुख्य नहीं, क्योंकि गौदोहन ब्यदि में फल-साधनता प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, उसमें भी प्रवर्त्तक वाक्य (चोदना) ही प्रमाण है। गोदोहन आदि द्वव्य एवं यागानुष्ठान आदि क्रिया को वर्म क्यों कहा जाता है, इसका उपपादन आये हुआ है। कुमारिल महुने इस सूत्र पर स्लोकवार्त्तिक में लिखा है —

द्रव्य-क्रिया आदि धर्म हैं, इसकी स्थापना आगे की जाएगी। यद्यपि द्रव्य-क्रिया आदि इन्द्रियशाह्य हैं, पर इन्द्रियशाह्य होने के कारण उनको धर्म माना जाता हो, ऐसी बात नहीं है। द्रव्य-क्रिया आदि श्रेय:-साधन हैं, यह तथ्य सदा वेद से जाना जाता है। इसी आधार पर इनको धर्म माना गया है। इसलिए 'धर्म' इन्द्रिय आदि का विषय नहीं है। वह केवल वैदिक विधिवाक्य द्वारा बोधित होता है।।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, वर्म के अस्तित्व में प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाण प्रवृत्त होते हैं ? या नहीं ? इस संशय का समाधान होना चाहिए। समाधान की भावना से आचार्य सुवकार ने कहा —

### तस्य निमित्त'परीष्टिः ।।३॥

[तस्य] उस (वर्ष)की [निमित्तपरीष्टि.] निमित्तविषयक परीक्षा (प्रारम्भ की जाती है) ।

धर्मविषयक यथार्थज्ञान का निमित्त -करण अथवा साधन क्या है ? इसकी परीक्षा अवस्य होनी चाहिए। धर्म के अस्तित्व में केवल वैदिक विधिवाक्य प्रमाण है, अन्य प्रत्यक्षादि नहीं; इस सिद्धान्त की परिपुष्टि के लिए तर्क एवं उपयुक्त

हब्यक्रियागुणादीनां वर्मत्वं स्वापिष्ठयते ।
 तेवामेन्द्रियकत्वेऽपि न ताङ्ग्येण वर्मता ॥१३॥
 श्रेयःसाधनता ह्ये धां नित्यं वेदात् प्रतीयते ।
 ताङ्ग्येण व पर्मत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचरः ॥१४॥

२. हलायुधकृत 'मीमांसाशास्त्रसर्वस्व' में सूत्रपाठ है— 'तस्य निमित्तं परीष्टि'। अर्थं किया है — घर्मं का निमित्त -श्रमाण चोदना है, उसका परीक्षण इस पाद में किया जाता है। अर्थं में कोई विशेष भेद नहीं।

<sup>&</sup>quot;परीष्टि: पद—'परि' उपसर्गपूर्वक गत्यर्थक 'इष' बातु से 'मतेरिनच्छार्थस्य सुन् वन्तच्यः' वार्तिक [ण्यासश्रन्थो सुन् (२।२।१०७) सुत्र पर पठित] से 'गुन् प्रत्य प्राप्त होता है। परन्तु इसी सुत्र पर आगे पठित—'परेवां' इस वार्तिक से वैकल्पिक 'वितन्' प्रत्या होकर सिद्ध होता है।

सत्साधनों द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है।

वस्तुत: अभी तक यह केवल प्रतिज्ञारूप कहा है कि वर्ग में प्रमाण, प्रत्यक्षादि न होकर केवल विचिवाक्य हैं। अब प्रसंगप्राप्त उसकी परीक्षा की जायगी कि उक्त कथन कहाँ तक युक्तियुक्त एवं सप्रमाण है।।३॥

यतसूत्र में प्रतिज्ञात परीक्षा का प्रारम्भ करते हुए, वर्म के अस्तित्व में प्रस्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति का निषेष करने की भावना से सूत्रकार सूत्र का बवतरण करता

₹---

# सत्तम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् त्रत्यक्षम्, अनिमित्तं विद्यमानोपलम्मनत्वात्' ॥४॥

[इन्द्रियाणाम्]इन्द्रियों का [सत्सम्प्रयोमे]विद्यमान वस्तु के साथ सम्प्रयोग-सम्बन्ध होने पर [पुरुषस्य] पुरुष को षो [बुद्धिजन्म] ज्ञान उत्पन्न होता है, [तत्] वह [प्रत्यक्षम्] प्रत्यक्ष है [अनिमित्तम्] कारण नहीं है (धर्म के जानने में) [विद्यमानीपलम्भनत्वात्] विद्यमान की उपलब्धि का कारण होने से।

चक्षु आदि इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष प्रमा के साधन हैं, धर्मविषयक प्रमा के साधन होने में असमय हैं। विद्यमान वस्तु का ही ग्रहण करने के कारण इन्द्रियां अपूर्व-संज्ञक धर्म के ग्रहण करने में अयोग्य हैं, क्योंकि धर्म का सद्भाव ज्ञानकाल में नहीं है। धर्मज्ञान में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति न होने से प्रत्यक्षमूलक अनुमान, उपमान, अर्थापति आदि प्रमाणों का भी धर्मज्ञान के प्रति साधनता का निराकरण हो जाता है।

प्रश्न होता है, ज्योतिष्टोम आदि यागानुष्ठान से पूर्व जब तक तज्जन्य अपूर्व (धर्म) उत्पन्न नहीं होता, तब तक उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण की धर्मज्ञान में अयोग्यता का कहना गुक्त है, परन्तु यागानुष्ठान के अनन्तर जब अपूर्व (धर्म) उत्पन्न हो जाता है, तब उसकी विद्यमानता सर्वस्वीकृत होने से धर्मज्ञान में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सूत्रगत हेतु (बिद्यमानोपलन्मनत्वात्) से स्पष्ट है—प्रत्यक्ष से विद्यमान अर्थ की उपलब्धि होना बास्त्रकार स्वीकार करता है।

इसके उत्तर में जानना चाहिए, यागानुष्ठान-कत्ता आत्मा में अपूर्व (धर्म) उत्पन्न होता है। अन्य शास्त्रों में इसे धर्म-अधर्म, संस्कार, आशय आदि नामों से कहा गया है। यह एक सर्वमान्य शास्त्रीय व्यवस्था है-किसी एक आत्मिक्ठ गुण मा धर्म का प्रत्यक्ष अन्य किसी आत्मा द्वारा नहीं किया जा सकता। तब यामकर्षु - आत्मिक्ठ अपूर्व का प्रत्यक्ष अन्य किसी आत्मा द्वारा किया जाना अशम्य है।

१. रामेश्वर सूरि विराजित 'जैभिनिसूत्रवृत्ति' में पाठ है—'<mark>विद्य मानोपलस्थात्'</mark>। २. तुलना करें, गीतमीय न्यायसूत्र, १।१४४, १४॥

यहाँ स्वभावतः प्रश्न होता है—क्या स्वपं यागकर्ता को स्वात्मिन्छ अपूर्व का प्रत्यक्ष हो जाता है ? उत्तर स्पष्ट है —नहीं होता । यागकर्ता को भी स्वात्म-निष्ठ अपूर्व का प्रत्यक्ष नहीं होता । अपूर्व बाह्य अथवा आन्तर इन्द्रिय द्वारा सर्वेषा अग्राह्य है । अपूर्व पूर्णं रूप से अतीन्द्रिय अर्थं है । अनुष्ठाता को भी यापानुष्ठान सम्पन्न हो जाने पर जो यह ज्ञान होता है कि मुक्त आत्मा में यागजन्य अपूर्व धर्म उत्पन्त हो गया है, यह ज्ञान विधिवाक्ष्य के बल पर ही होता है, याग सम्पन्न होने पर उत्पन्न होता हुआ अपूर्वं कभी किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता । विधिवाक्ष्य आप्तोपदेश है, अतः धर्म केवल शब्दप्रमाण से बोधित या लक्षित होता है, फलतः वितीय सत्र का कथन पूर्णं रूप से यथार्थं है ।

इस विवरण के अनुसार प्रस्तुत सूत्रोक्त हेतु [विद्यमानोपलम्भनत्वात्] का यह अर्थ समभना होगा—इन्द्रियग्राहा विद्यमान अर्थ की ही वक्षु आदि इन्द्रियों से उपलब्धि होती है, अतीन्द्रिय अर्थ की नहीं। विद्यमान भी अपूर्व अतीन्द्रिय होने

से केवल चोदनागम्य माना जाता है।

प्रत्यक्ष लक्षण के विषय में प्रस्तुत सूत्र केवल इतना निर्धारण करता है कि इन्द्रिय और अर्थ का सन्तिकर्ष दोनों की विद्यमान अवस्था में ही सम्भव है, अविद्यमान अवस्था में नहीं। ज्ञान, अथवा ज्ञान का उत्पन्न होना या इन्द्रियार्थ-सस्निकर्ष आदि के अवघारण में सुत्र का कोई तात्पर्य नहीं है। इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष होने पर ही प्रत्यक्ष होता है, यह निश्चय करना ही सूत्र का तात्पर्य है। एक वाक्य अथवा कथन के द्वारा विविध विषयों का निर्धारण करने के प्रयास में वाक्यभेद होता है, जो शास्त्र में दोष माना गया है। वस्तुतः जब एक व्यक्ति 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इस वाक्य को पढ़ता है, उस समय ज्योतिष्टोम के अनुष्ठान से जन्य अपूर्वं संज्ञक धर्म अविद्यमान रहता है। अध्येता की यागानुष्ठान में प्रवृत्ति तबतक सम्भव नहीं, जबतक उसे यह निरचय न हो जाय कि योगानुष्ठानजन्य धर्म उसको नि:श्रेयस् (स्वर्गसुख) के साथ संयुक्त कर देगा। इस निश्चय के लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण उस दशा में सर्वथा असमर्थ हैं, जैसा कि सूत्र द्वारा बताया गया। उस समय केवल उक्त विधिवाक्य यह निश्चय कराने में समर्थ है, यह निश्चय ही अध्येता को यागानुष्ठान में प्रवृत्त करता है। यागानुष्ठान के अनन्तर उत्पन्न वर्म, शब्देतर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ग्राह्म है, या नहीं ? इत्यादि प्रश्न का उभारता निष्प्रयोजन है ॥४॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, घम के अस्तित्व में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वीकार नहीं किये जाते। शब्दप्रमाण भी इस विषय में कारगर दिसाई नहीं देता, क्योंकि शब्द और अर्थ की उत्पत्ति के अनन्तर —अमुक शब्द अमुक अर्थ का बोघक माना जाय, यह पुरुषकिल्पत संकेत पर आधारित है। अतः शब्द की अर्थबोघकता पुरुषकिल्पत के अपीन होने से, पुरुषगत भ्रम-प्रमाद आदि दोषों के कारण—जैसे प्रत्यक्ष

क्षान शुनितकादि स्थल में व्यभिचरित हो जाता है, ऐसे ही - शब्दगम्य ज्ञान की सत्यता में व्यभिचार की सम्भावना हो सकती है। अत. घर्म में विधिवाक्य को भी निर्ञ्जान्त प्रमाण माना जाना अयुक्त होगा। जो क्या यह मान लेना चाहिए कि घर्म के अस्तित्व में प्रमाण का सर्वथा अभाव है ? आ बार्य सूत्रकार ने कहा - ऐसा नहीं। क्योंकि---

# औत्वित्तकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुवदेशोऽव्यतिरेक-श्चार्थेऽनुवलव्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्यानवेक्षत्वात् ॥४॥

[शब्दस्य] शब्द का [अर्थेन] अर्थं के साथ [सम्बन्धः] सम्बन्ध [तु] तो [औत्पत्तिकः] नित्य ंनैसर्गिक है। [तस्य] उसके [धमं के] [ज्ञानम्'], ज्ञान का साधन [उपदेशः] उपदेश (विधिवाक्य) है। [च] और उस (ज्ञानसाधन विधिवाक्य) का [अव्यतिरेकः] कभी विपर्यय नहीं होता। [तत्] वह विधिवाक्य [अनुपलब्धे] अनुपलब्ध अतीन्द्रिय [अर्थे में [प्रमाणम्] प्रमाण है, [बादरायणस्य] बादरायण आचार्यं के मत में, [अनपेक्षत्वात्] बन्य की अपेक्षा से रहित अर्थात् स्वतःप्रमाण होने के कारण।

सृत्र के 'औत्पत्तिक' पद का अर्थ व्याख्याकार आचार्यों ने 'नित्य' अथवा 'स्वाभाविक' किया है। 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' इत्यादि वेदिक वाक्यों का अपने उन-उन प्रतिपाद्य अर्थों के साथ शक्तिरूप मस्वन्ध नित्य है। ये वाक्य विकाल में भी उस अर्थ का व्यभिचार नहीं करते, अर्थ का अन्यथा बोधन नहीं करते। यद्यपि लोक में 'पर्वतों विह्नमान्' (पहाड़ में आग है) यह सुनकर भी, जब

यहाँ पूत्रगत 'ज्ञानम् पद करणार्थक ल्युट् प्रत्ययान्त हैं— ज्ञायतेऽनेनेति,
 ज्ञानम्' जिससे जाना जाय, अर्थात् ज्ञान का साधन ।

२. ऐसा अर्थ आपातत. निपरीत प्रतीत होता है। व्याख्याकारों ने सुक्ताया— 'उत्पत्ति' पद लक्षणा वृत्ति से 'स्वभाव' अर्थ को कहता है। जो स्वयं उत्पन्त न होकर अन्य की उत्पत्ति के लिए हितकर एवं अनुकूल हो, वह नित्य एवं स्वाभाविक ही होगा। अर्थ और शब्द का वाच्य-वाचकभाव नित्य सम्बन्ध शब्दोच्चारण द्वारा अव्यभिचरित अर्थबोध को उत्पन्त करता है। अथवा सर्ग के उत्पत्तिकाल से ही शब्द बौर अर्थ का वाच्य-वाचक-सम्बन्ध नियत है। इसमें यह भाव अन्तिहित है कि सर्गादिकाल में आदिमानव ब्रह्मा द्वारा वेदशब्दों से अर्थ के संकेतरूप में यह सम्बन्ध नियत किया गया हो। अतः 'औत्पत्तिक' पद का 'नित्य' अर्थ साधार है।

अमुक शब्द अमुक अर्थ के बोध न कराने में शक्त है, यह अर्थ और शब्द का वाच्य-वाचक-सम्बन्ध ही 'शक्ति' कहा जाता है।

तक श्रोता प्रत्यक्ष से आग न देख ले, उसकी सत्यता में सन्देह बना रहता है। इससे ज्ञात होता है, शब्द अपने प्रामाण्य के लिए प्रत्यक्ष आदि की अपेक्षा रखता है। यह स्थित प्रमंज्ञान में केवल विधिवास्य को प्रमाण माने जाने के लिए चुनौती है। यहाँ भी सन्देह की सम्भावना बनी रह सकती है। तथापि सूत्रकार ने सूत्र में 'अनुपलब्धे अर्थे' पदों की रखकर इस सम्भावना का निराकरण कर दिया है।

लौकिक वास्य में प्रतिपाध अर्थ इन्द्रियग्राह्य होने से, शब्द द्वारा अर्थ को जान लेने पर भी प्रत्यक्ष से जान लेने की उत्सुकता बनी रहती है, क्योंकि लौकिक वाक्य का प्रवक्ता पुरुष अर्म प्रमाद आदि दोषों से बुक्त हो सकता है; वहाँ शब्द के अप्रामाण्य का सन्देह सम्भव हैं। परन्तु वैदिक विधिवाक्य जिस अर्थ का उपपादन करता है, वह शब्द तर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सर्वथा अनुपनव्य है; शब्द से अतिरिक्त कम्य किसी प्रमाण की प्रवृत्ति वहां सम्भव नहीं। वतः उस अर्थ को प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जानने की उत्सुकता का प्रदन ही नहीं उठता। वैदिक वाक्य के अपौरूषेय होने से वहां अन्य आदि दोषों की सम्भावना भी नहीं। इसी कारण धर्मज्ञान का साधन विधिवाक्यरूप उपदेश सदा अव्यक्तिनारी होता है। उसके प्रतिपाद्य अर्थ में कभी किसी प्रकार का विपर्यय नहीं आता। ऐसा वह विधिवाक्य अनुपलब्ध—अतीन्त्रिय अर्थ में प्रमाण है। वैदिक विधिवाक्यरूप शब्दप्रमाण की यह स्थित दादरायण आचार्य को अभिमत है। क्योंकि वैदिक वाक्य अपने प्रामाण्य में अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखता; वह स्वत प्रमाण है।

उक्त तीन सूत्रों [३-५] की व्याख्या आचार्य उपवर्ष ने अन्य प्रकार की है। तीसरे सूत्र में 'न' का अध्याहार करके आचार्य का कहना हैं — धर्मज्ञान के निभित्त की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। मीमांसा में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव (अनुपलब्धि) ये छह प्रमाण स्वीकृत हैं, जो सास्त्र व लोक में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में एक 'शब्द' प्रमाण हैं; वैदिक विधिवाक्यों का उसी में समावेश है। सभी प्रमाणों का प्रामाण्य उनके यथार्थ प्रयोग पर आधारित है। प्रयोक्ता भी भ्रम, प्रमाद आदि दोषों से रहित होना चाहिए।

चक्षु आदि इन्द्रिय तथा अन्य प्रत्यक्ष साधनों के दोषपूर्ण होने पर प्रत्यक्ष का प्रामाच्य दूषित होगा। इन्द्रियार्थसिन्नकर्षजन्य ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष न होकर प्रत्यक्षामास ही होगा। अनुमानका प्रामाण्य, हेत्वाभासआदि दोषों से रहित होने पर मान्य होता है। उपमान का प्रामाण्य भी सदुश्यज्ञान में कोई दोष व न्यूनता न

१. वेदान्त ब्रह्मसूत्र के प्रारम्भिक तीसरे सूत्र 'शास्त्रयोनित्वात्' द्वारा बादरायण आचार्ण ने यह स्पष्ट किया है कि ब्रज्जेय अतीन्द्रिय अर्थ के जानने के लिए नित्य वेदवाक्य ही प्रमाण माना जाता है, क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशित ब्रह्म वेदशास्त्र का उपदेष्टा है।

होने पर स्वीकार किया जाता है। शब्द के प्रामाण्य के लिए उसके उपदेष्टा का 'आप्त' होना आवश्यक है। जैसे लौकिक वाक्य का प्रामाण्य, उपदेष्टा के आप्त होने पर आधारित है, इसी प्रकार वैदिक वाक्य का उपदेष्टा परम आप्त परमेश्वर है; वहाँ भ्रम, प्रमाद आदि दोष की नितान्त सम्भावना नहीं। ऐसी दशा में धमं ज्ञान के निमित्त की परीक्षा करना आवश्यक होगा। आप्तोपदिष्ट वैदिक वाक्य उसका असंदिग्ध निमित्त है।

यहाँ जिज्ञासा होती है—'अग्निहोत्रं जुहुयात्' अथवा 'ज्योतिष्टोमेन यजेत' एवं 'कलञ्जं न भक्षयेत्' इत्यादि समस्त विधि-निषेध वाक्य ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के हैं, जिनके प्रवक्ता अस्मवादि सदृश मानव व्यक्ति हैं। यविष वे उच्च कोटि के लोककर्ता पुरुषों में हैं, फिर भी उनमे भ्रम, प्रमाद आदि दोषों का होना सम्भव है, अतः धर्मज्ञान के निमित्त की परीक्षा होनी चाहिए।

इस विषय में आचार्य उपवर्ष के कथन का तात्पर्य है - शब्द का प्रामाण्य सर्वश्र उपवेष्टा की बाष्तता पर निर्मर है। भने ही उनत विधि-निषेघ वाक्यों का उपवेष्टा परम आप्त परमेश्वर न हो, पर बो अतिमानव उपवेष्टा है, उनकी आप्तता में संग्रय व विश्वता, उनके प्रति अश्रदा व श्रद्धा होने पर निर्मर है। यद्यपि श्रद्धा, अप्तता व प्रामाण्य का निर्णायक नहीं; उस दशा में विधिवाक्यों द्वारा प्रति-पादित अर्थ का मूल परमेश्वरोक्त वेद में देखना होगा। जो अंग्र वेदानुकूल है, वह अर्थ होने से अधर्म है। इसी आश्रय के आधार पर सूत्रकार जैमिनि ने पञ्चम सूत्र में वादरायण आचार्य की सहमित का उल्लेख किया है। फलतः धर्मञ्चान के निम्त्त की परीक्षा करना निष्प्रयोजन है।

यदि ऐतरेय आदि श्राह्मणों के मानव-प्रोक्त होने से उनमें भ्रमादि दोष के सम्भव होने के कारण उनके प्रामाण्य में सन्देह हो सकता है, तो उसके निवारण के लिए वेदमूलकता का आश्रय लिया जा सकता है? इससे उक्त विधि-निषेष आदि वाक्यो की प्रामाणिकता के लिए बाष्तोक्त होने की रेखा परम आप्त परमेदवर तक पहुँच जाती है। अत. उनका प्रामाण्य निर्भान्त हो जाता है। तब धर्मज्ञान के निमित्त की परीक्षा करना व्यर्थ है; वह विधि आदि वाक्यों द्वारा असन्दिग्द रूप में जान लिया जाता है, जो वाक्य 'शब्द' प्रमाण-रूप है, जिसे स्वीकृत छह प्रमाणों में गिना गया है।

आचार्य उपवर्ष के अनन्तर होनेवाले शबर स्वामी, कुमारिल मट्ट, प्रभाकर आदि मीमांसकों को यह सन्देह सदा सताता रहा प्रतीत होता है कि यदि विधि-

१. कौशी० बा० ४।१४॥ काण्ड सं० ६।७॥

२. तुलना करें, तां० ब्रा० १६।१।२॥

वाक्यों को आप्तोक्त माना गया, तो वे आप्त मानव हो सकते हैं, और मानव में स्वभाव-दौबंल्य से भ्रम, प्रमाद बादि दोषों का उभरना अनायास प्राप्त है। ब्राह्मणादिगत विधिवाक्यों को परम आप्त परमेश्वरोक्त मानना सम्भव न था, अतः इन आचार्यों ने विधिवाक्यों के प्रामाण्य के लिए आप्तोक्तता के आधार को हटाकर, खब्द-अर्थ और उनके सम्बन्ध की नित्यता को आधार ठहराया, उसी के अनुसार प्रस्तुत सुत्रों का ब्याल्यान किया विसके लिए 'औत्पत्तिकः' पद का 'स्वाभाविकः, नित्यः' अर्थं करना उदाहरण है।

शब्द, अर्थ और उनका सम्बन्ध, तीनों को नित्य स्वीकार किये जाने से अब्दर्मामाण्य के लिए आप्त प्रवक्ता की जड़ ही उखड़ जाती है। वैदिक सब्ब नित्य है, उसका प्रेरिता या प्रवक्ता की जड़ ही उखड़ जाती है। वैदिक सब्ब नित्य है, उसका प्रेरिता या प्रवक्ता कीई नहीं। अर्थ, यह सब ससार है, शब्द के अर्थ रूप में दस्तुमात्र का व्यवहार होता है। यह सब भी नित्य है। दह स्थित सूत्रकार वेद-सास्त्र का प्रेरिता व जगत् का लब्दा अमान्य हो जाता है। यह स्थित सूत्रकार जैमिनि को अभिमत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जैमिनि के उस लेख का विरोध होता है, जो उसने शब्द-प्रामाण्य के लिए प्रस्तुत सूत्र में वादरायण की सहमित का उल्लेख किया है। सहमित तभी सम्भव है, जब शब्दप्रामाण्य का आधार आप्तोक्तता को माना जाए। बादरायण ने वेदान्त के तृतीय सूत्र में ब्रह्म को शास्त्र (बेद) का योनि (कारण) माना है, जो उसके प्रामाण्य का आधार है। शबर स्वामी अधि मध्यकालिक आचार्यों ने इस तथ्य की उपेक्षा की है। इस विचार में ईक्दर का अस्तित्व भी अमान्य हो जाता है।

सर्ग के प्रारम्भिक काल में आदिपुरुष बह्मा द्वारा वेद के बब्दों से वस्तुओं के नाम रक्षे गये; यह मनु ने अपने धर्मशास्त्र' म बताया है। इससे स्पष्ट होता है अमुक शब्द अमुक अर्थ (वस्तु) का बोधक हो, ऐसा संकेत सर्गादिकाल में निर्धारित किया गया। 'गो' पद अमुक प्राणी का वाचक हो, 'अस्व' पद अमुक का; इस प्रकार लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए यह संकत किया गया। इसी के अनुसार बाच्य-बाचकभाव-सम्बन्धक्प शक्ति 'पद' में निहित रहती है, जो पद का

१. हलायुधकृत 'मीमांसाभास्त्रसर्वस्व' की प्रस्तुत सूत्र-व्यास्या में सूत्र के 'औत्पित्तकः' पद का अर्थ 'अनित्य' किया है। वहाँ का पाठ है— """
साधनार्यामदं सूत्रम् । अस्यार्थः— औत्पित्तकोऽनित्यः शब्दार्थतम्बन्धः तस्य धर्मस्य निमित्तं पूर्वसूत्रे समासान्तर्गतो निमित्तशब्द इहानुषज्यते।' सम्भव हैं, यह पदप्राप्त अर्थ उपवर्ष की व्याख्या के अनुसार किया गया हो। शब्द को नित्य मानकर, अर्थ के साथ उसके सम्बन्धको अनित्य मानने में कोई अनिवार्य बाघा नहीं है।

२. द्रष्टव्य-मनुस्मृति, १।२१॥

उच्चारण व दर्शन होने पर नियत वर्थ का बीध कराती है। शब्द के नित्य होने पर भी अर्थ के साथ उसका सम्बन्ध संकेत-कृत है, अतः नित्य नहीं माना जाना चाहिए। यह आचार्य उपवर्ष का विचार है।

गत अधिकरण में शब्द, अर्थ और उनके परस्पर सम्बन्ध की नित्यता का कथन किया गया। परन्तु शब्द की नित्यता में आचार्यों का विसंवाद है। शब्द नित्य है, या अनित्य ? इसका निर्भय करने के लिए प्रस्तुत अधिकरण का प्रारम्भ किया। मीमांसा में 'शब्द अनित्य है' यह पूर्वपक्ष है, 'शब्द नित्य है' यह उत्तर पक्ष । प्रथम पूर्वपक्ष का उपपादन सुत्रकार ने प्रारम्भ किया—

### कर्मेंके तत्र दर्शनात् ॥६॥

[कर्म] किया गया, अर्थात् जन्य है (शब्द), [एके] कतिपय आचार्य ऐसा मानते हैं। [तत्र] शब्द की उत्पत्तिके विषय में [वर्शनात्] देवे जाने से (प्रयत्न के)। अथवा, शब्दोच्चारण के प्रयत्न के अनन्तर शब्द के [दर्शनात्] उपलब्ध होने से।

कतिपय आचार्यों का विभार है, सब्द उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति के लिए प्रयत्न किया जाना देखा जाता है।

शब्द दो प्रकार का है—वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। शब्द का पहला प्रकार मानव द्वारा उच्चिरत होता है। आभिधानिक आचार्यों ने बताया जब कोई व्यक्ति कुछ कहना या बोलना चाहता है, तब आत्मा बुद्धि द्वारा चाच्य अथौं को विचारकर बोलने की इच्छा से अन्तः करण मन को प्रेरित करता है, शरीर में हरकत करता है, उससे प्राणवायु प्रेरित होकंर मुख के कण्ठ, तालु आदि स्थानों मे टकराता हुआ ययाकम वर्षसमुदाय —शब्द के रूप में उच्चिरत होता है। आत्मा की इच्छा के अनुसार आन्तर और बाह्य करणों का यह समस्त प्रयत्नसाध्य व्यापार शब्दी च्चा-रफ्स्प में शब्द की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है।

ब्बन्यात्मक मब्द मानवेतर प्राणी तथा बण्टा, वेणु, वीणा, मृदंग आदि के सहयोग से उत्यन्त हुआ माना जाता है। वर्णात्मक शब्द व होने की दशा में मानव-मुख द्वारा उच्चरित शब्द भी व्वव्यात्मक माना जाता है। स्पष्ट है, यह दोनों प्रकार का शब्द प्रयत्नताच्य देसे जाने से अनित्य है।

१ आत्मा बुद्धचा समेत्यार्थान् मनो युंक्ते विवक्षया । मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मास्तम् । मास्तस्तुच्चरन् मन्दं ततो जनयति स्वरम् ।)

<sup>—</sup>पाणिनीय शिक्षा (श्लोकारिमका)

इस कारण भी अनित्य है —

#### अस्थानात् ॥७॥

[अस्यानात् | स्थिरं न होने से ।

उच्चारण से पूर्व शब्द उपलब्ध नहीं होता; उच्चारण के अनन्तर क्षणमात्र में नष्ट अथवा अनुपलब्ध हो जाता है। शब्द के विषय में यह कहना भी अनुपपन्न है कि वह विद्यमान रहता हुआ उपलब्ध नहीं हो रहा। क्योंकि विद्यमान वस्तु की अनुपलब्धि में व्यवधान आदि कारण यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए अस्थिर (उत्पत्ति-विनाशशील) होने से शब्द को अनित्य मानना संगत है।

शब्द के अनित्य होने का अन्य कारण है-

#### करोतिशब्दात् ॥८॥

[करोतिगब्दात्] 'करोति' कियापट (गब्द) के प्रयोग से (शब्द के विषय में)।

घर बनाने के लिए जैसे लोक में 'घट करोति' पदों का प्रयोग होता है, ऐसे ही सब्द के निषय ने प्रयोग होता है — 'शब्द करोति'। 'कृब्' घातु का अर्थ नव-निर्माण है; जो अब तक नहीं है, उसका नव-निर्माण, नवीन रूप में रचना। यह व्यवहार व प्रयोग अनित्य अर्थों के लिए नियत है। अतः शब्द को अनित्य मानना न्याय्य होता।

इस कारण से भी शब्द अनित्य है---

#### सत्त्वान्तरे चे यौगपद्यात् ॥६॥

[सत्त्वान्तरे] अन्य पुरुष में (शब्द भी) [च] और अथवा विभिन्न देश में [यौगपद्यात्] युगगत् अर्थात् समान काल में उपलब्धि होने से (शब्द अनित्य है)।

सूत्र में 'च' पद से 'देशान्तर' की पूर्ति कर लेनी चाहिए। विभिन्न देशों में अनेक व्यक्तियों को समानकाल में 'गाय ले आओ' (गामानय) आदि समान पदों की उपलब्धि होती है। मथुरा में देवदत्त ने अपने शिष्य को कहा—'गामानय'। उसी समय पाटलिपुत्र में यज्ञदत्त ने अपने पुत्र को कहा—'गामानय'। विभिन्न स्थानों में अनेक व्यक्तियों द्वारा उच्चिरित शब्द की यह स्थिति शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करती है। मब्द को नित्य माननेवाने आचार्य लाधव के कारण शब्द के एकत्व को भी स्वीकार करते हैं। एक ही शब्द विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न स्थानों में एक-साथ प्रयुक्त हो, यह व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता। उच्चिरित एकदेशी

१. शमेश्वर सूरि विरिचित 'सुबोधिनी' नामक जीमिनि-सूत्रवृत्ति के सूत्रपाठ में 'च' पद नहीं है।

शब्द में उत्कृष्ट(महत्)परिणाम की कल्पना निर्यूषितक है। जो शब्द जहाँ उच्च-रित होता है, वह अपने रूप में एक इकाई है। अनेक देशों में अनेक व्यक्तियों द्वारा समान काल में उच्चरित शब्द अनेक हो सकते हैं, एक नहीं। इसी कारण वे अनित्य हैं।

इस कारण मी शब्द अनित्य है-

### प्रकृतिविकृत्योश्च ॥१०॥

[प्रकृतिविक्रत्योः] प्रकृति-विकृति से [च] भी (शब्द अनित्य है)।
वर्णों एवं शब्दों में प्रकृति-विकृति से [च] भी (शब्द अनित्य है)।
वर्णों एवं शब्दों में प्रकृति-विकारभाव देसा जाता है। जहाँ प्रकृति-विकारभाव है, वह निश्चित अनित्य है। जैसे सुवर्ण का विकार कुण्डल एवं मृत् का विकार घट आदि अनित्य हैं, वैसे ही 'दिपि-अत्र' में 'दिपि ने 'द' का 'व्' विकार होकर 'दध्यत्र' प्रयोग होता है। यह विकार शब्द की अनित्यता का साधक है। प्रकृति-विकार में परस्पर सावृश्य देशा जाता है। सुवर्ण-कुण्डल, मृद् घट, काष्ट पूप आदि में जैसे परस्पर सावृश्य है, इसी प्रकार 'द' और 'य' में दोनों का तालुस्थान होना, तथा स्पष्ट और ईवत्सपृष्ट प्रयत्नरूप सावृश्य है। यह स्थिति इनके प्रकृति-विकारभाव को स्पष्ट कर अनित्यत्व की सिद्ध करती है।।१०।।

अन्य बक्ष्यमाण कारण से भी शब्द अनित्य है---

### वृद्धिश्च कर्त्तुं भूम्नाऽस्य ॥१९॥

[वृद्धि:] बढ़ोतरी है [च] और [कर्त्तृ भूम्ना] कर्त्ताओं के बहुत होने से [अस्म ] इसकी (शब्द की)।

शब्द उच्चारण करनेवाले बहुत व्यक्ति जब मिलकर एकसाय उच्चारण करते हैं, तब एक व्यक्ति द्वारा किये गये उच्चारण की अपेक्षा सामूहिक उच्चारण में अब्द की वृद्धि —बढ़ोतरी—महत्ता अनुमव होती है; अर्थात् वह मध्द ऊँचे स्वर में सुनाई देता है। शब्द का इस प्रकार मन्द और तीन्न स्वर उसकी अनित्यता का साधक है। एकमान्न नित्य वस्तु मन्द भी हो और तीन्न मी, यह सम्भव नहीं।

उच्चारण-विषयक ऐसे सामूहिक प्रयत्न को संबद का अभिव्यंजक नहीं माना जा सकता। क्योंकि अभिव्यंजक चाहे अल्प हो या महान्, वह अभिव्यंज्ञ या के स्वरूप को नहीं बदल सकता। घट आदि पदार्थ के अमिव्यंजक प्रदीप, चाहे एक हो, या सहस्र हों, घट का स्वरूप प्रत्येक दशा में समान दिखाई देता है। फनतः शब्द के उच्चारण में पुष्प का प्रयत्न शब्द का उत्पादक है, अभिव्यंज्ञक नहीं। अतः शब्द को अमित्य मानना प्रमाणसिद्ध है। ऐसी स्थिति में शब्द-अर्थ के सम्बन्ध को नित्य नहीं माना जा सकता। इसके फलस्वरूप घर्मज्ञान में उसे निमित्त बताना प्रमाणिक न होगा। १११।

शब्द नित्यत्वाऽनित्यत्वविषयक इस महान् पूर्वपक्ष को उपस्थित कर सूत्र-कार ने प्रतिसूत्र (प्रत्येक पूर्वपक्ष का सूत्रानुसार) समाधान प्रस्तुत किया---

# समं तु तत्र दर्शनम् ॥१२॥

[समस्] समान है [तु] तो [तत्र] फ्रब्द के विषय मे प्रयत्न के अनन्तर [दर्शनम्] दर्शन-ज्ञान ।

सूत्र में 'समम्' पद के बल पर 'मतद्वये' पद का तथा प्रयत्न के अनन्तर उच्चरित शब्द के — उच्चारण से पूर्व और पश्चात् — उपलब्ध न होने की स्थिति के अनुसार सूत्रार्थ की पूर्ति के लिए 'क्षणं' पद का अध्याहार अपेक्षित है। शब्द नित्य है, या अनित्य ? ये शब्दविषयक दो मत हैं। जो शब्द की नित्य मानते हैं, उनका कहना है कि शब्द का यह उच्चारण या क्षणमात्र उपलब्धि स्थायी शब्द की अभिव्यक्तिमात्र हैं। जेसे प्रकोष्ट-स्थित घटादि स्थायी पदार्थ प्रदीणिद प्रकाशरूप साधन के उपस्थित होने पर अभिव्यक्त हो जाते हैं, और साधन के अभाव में पुतः अनभिव्यक्त हैं, इसी प्रकार विवक्षाजन्य कोष्ठ्य वायु को कण्ठ-तालु आदि के साथ अभिधातरूप साधन के उपस्थित होने पर स्थायी शब्द अभिव्यक्त हो जाता है, साधन के अभाव में अनभिव्यक्त रहता है।

जो आचार्य शब्द को अनित्य मानते हैं, वे प्रयत्न के अनन्तर उच्चारण आदि रूप में शब्द को उत्पन्त हुआ बताते हैं। उच्चारण से पहले उसका अभाव था, और उच्चारण के अनन्तर वह ध्वस्त हो जाता है, अर्थात् उच्चारण से पूर्व या पश्चात् शब्द का अस्तित्व नहीं है।

सूत्रकार का तात्पर्य है, उच्चारणरूप में शब्द का क्षणमात्र उपलब्ध होना— नित्य, अनित्य— दोनो पक्षों में समान है। उच्चारण को चाहे अब्द की उत्पत्ति माना जाय या अभिव्यक्ति, इससे अब्द की उपलब्धि में कोई अन्तर नहीं पड़ता। अत: शब्द का क्षणिक दर्शन, दोनो मतों में से किसी एक का समर्थन नहीं करता। यदि सुपुष्ट प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया जाता है कि शब्द स्थायी है, नित्य है, तो शब्द के क्षणिक दर्शन को निश्चित ही शब्द की अभिव्यक्ति माना जायगा। इसी सन्दर्भ में पूर्व पक्ष के विषरीत तकों का समाधान आने यथाक्रम प्रस्तुत है। १२॥

सप्तम सूत्र द्वारा पूर्वपक्ष ने कहा, शब्द स्थायी तत्त्व नहीं है; क्योकि उच्चा-रण के पूर्व और पश्चात् अनुपलब्ध है । सूत्रकार ने समाधान किया---

### सतः परमदर्शनं विषयानागमात् ॥१३॥

कुतूहलवृत्ति में 'परम्' पद का अर्थ 'युक्त' किया है । [सत:] विद्यमान शब्द का [अदर्शनम्] अदर्शन [परम्] युक्त है, उचित है। [विषयानागमात्] विषय — शब्द के साथ अभिन्यंजक (सयोग आदि) को अप्रान्ति (अनागम) के कारण।

[सतः] विद्यमान (शब्द) का [परम्] अभिव्यंजक प्रयत्न के पूर्वोत्तर काल में [अदर्शनम्] उपलब्ध न होना [विषयानागमात्] शब्दग्राहक श्रोत्ररूप विषय को प्राप्त न होने से होता है।

शब्द सदा विद्यमान है, स्यायो है। विवक्षा से प्रेरित अभिव्यजक वायु के — कण्ठ, तालु आदि में —अभिधात से शब्द अभिव्यक्त हो जाता है। उच्चारणकाल में भुलगत वायु वाह्य स्तिमित (निष्क्रिय) वायु को घकेलता है, अर्थात् अभिधात से उसे सिक्र्य कर देता है। अपनी सिक्र्यता की क्षमता के अनुसार अब्द की तरंग सब ओर फैलती चली जाती है। श्रोत्र द्वारा शब्द का ग्रहण होना शब्द की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार वायु के संयोग-विभाग, शब्द के दर्शन-अदर्शन में निमित्त है। जब अभिव्यंजक वायुसंयोग रहता है, शब्द प्रकट होता है, सुनाई देता है। जब वायुसंयोग नहीं रहता, तब विद्यमान भी शब्द सुनाई नहीं देता। अभिव्यंजक के न रहने पर उसके पूर्वोत्तर-काल में विद्यमान भी शब्द का अदर्शन रहता है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता।

संयोग आदि को शब्द का अभिव्यंजक मानते पर आशंका होती है — शब्द आकाश-देश माना जाता है, अर्थात् आकाश में शब्द की अभिव्यंक्ति होती है। शब्द का ग्राहक श्रोत्र आकाशरूप है। आकाश सर्वत्र व्याप्त एक तत्त्व है। जो आकाश कर्ण-प्रदेश से सम्बद्ध हैं, वही समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी दशा में शब्द की अभिव्यंक्ति मथुरा में होने पर वह पाटलिपुत्र में भी सुनाई देना चाहिए, क्योंकि नित्यत्ववादी शब्द को नित्य एवं एक मानता है। तब एकत्र अभिव्यंक्त शब्द सर्वत्र आकाश में सुनाई देना चाहिए।

इस आशंका के समाधान का संकेत प्रथम पंक्तियों में हो गया है। शब्द के अभिव्यंजक संयोग आदि की तथा वायु के वेग आदि की अपनी क्षमता सीमित है। जिस प्रदेश में अभिव्यंजक, शब्द को अभिव्यंवत करता है, उसकी क्षमता के अनुसार उतने प्रदेश में शब्द सुनाई देता है। दूरदेशस्थित श्रोत तक अभिव्यंजक संयोग आदि का सम्पर्क न हो सकने के कारण—वहाँ स्थित भी—शब्द अभिव्यंजक तहीं होता। अतः मथुरास्थित अभिव्यंजक का प्रभाव पाटलिपुत्र में भी हो, ऐसी कल्पना करना निराधार है।। १३॥

अष्टम सूत्रोक्त पूर्वपक्ष का समाधान सूत्रकार ने किया-

### प्रयोगस्य परम् ॥१४॥

[प्रयोगस्य] प्रयोग - उच्चार्ण के [परम्] तात्पर्यवाला है।

शब्द के साथ 'कु' घातु के निर्देश का तात्पर्य केवल 'शब्द के उच्चारण' में है। 'शब्द कुरु' का केवल यह अर्थ है—शब्द का उच्चारण करो। 'कु' घातु का अर्थ केवल नवनिर्माण अथवा अभूत-प्रादुर्भावमात्र नहीं है। इस धातु को अनेक अथाँ में विभिन्न' आचायाँ ने प्रयुक्त किया है। लोक में प्रयोग होता है—'गोम-यान् कुर' इसका अर्थ है—संवाहे गोमयान् एकत्रीकुरु—कुरड़ी (घूरे) पर गोबर को इकट्टा करो। यहाँ 'क्ट' धातु का अर्थ 'नविनर्माण' न होकर 'एकत्रित करना' है। इसी प्रकार प्रस्तुत में 'शब्दं कुरु' का अर्थ शब्द का उच्चारण करना है, शब्द का निर्माण नहीं। १४।।

नवम सूत्र द्वारा प्रस्तुत पूर्वपक्षका सूत्रकार ने समाधान किया---

#### आदित्यवद्यौगपद्यम् ॥१४॥

[आदित्यवत्] आदित्य -सूर्यं के समान [यौगपदाम्] युगपत्—एकसाथ (अनेक देशों में) शब्द की उपलब्धि समफनी चाहिए।

देशान्तर-स्थित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान काल मे एक ही शब्द का उप-लब्ध होना व्यवहाय नहीं; यह आक्षेप निराधार है। सूर्य जब प्रात काल पूर्व दिशा में उदय होता है, तब पृथिवी के उस माग पर बसे दूरस्थित विभिन्न व्यक्ति एक ही सूर्य को उस दिशा व देश में देखते हैं। सूर्य एक है, देश भी उसका एक है, उपलब्धा व्यक्ति व उपलब्धि के साधन अनेक हैं। इसी प्रकार शब्द एक है, शब्द का देश (आकाश) भी एक है। व्यक्ति व संयोग आदि साधन अनेक हैं। जैसे एक सूर्य अनेक देशस्थित व्यक्तियों द्वारा साधनों की विद्यमानता में गुगपत् उपलब्ध होता है, इसी प्रकार एक महान् (आकाशव्याप्त) शब्द संयोगादि साधनों की विद्यमानता में दूर-स्थित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा गुगपत् उपलब्ध होता है। शब्द के अभिव्यंजक साधन जहाँ विद्यमान होंगे, शब्द उपलब्ध होता। इसमे यौगपद्य बाधक नहीं हो सकता। न यह अव्यवहार्य है, और न शब्द के सतत सुनाई देते रहने की सम्भावना हो सकती है।।१॥।

दसर्वे सूत्र द्वारा प्रस्तुत पूर्वपक्ष भी निराधार है। सूत्रकार ने बताया-

### वर्णन्तर'मविकारः ॥१६॥

- १. सूत्रकार जैमिनि ने स्वयं [४।२।६] सूत्र में 'क्ट' बातु का प्रयोग 'आदान' (ग्रहण करने) अर्थ में किया है। व्याकरण महाभाष्य [१।३।१] में 'पृष्ठं कुरु, पानो कुरु' प्रयोग द्वारा 'क्ट' का उपयोग 'निर्मल (ग्रुद्ध) करने' अर्थ में किया है। ताण्ड्य ब्राह्मण [१३।३।२४] म 'मन्त्रकृत्' का अर्थ 'मन्त्रों के प्रयोक्ता' माना गया है। यहाँ 'क्ट' धातु का अर्थ 'प्रयोग करना' है। लोक में 'रखना' अर्थ में भी 'क्ट' बातु का प्रयोग देखा जाता है—'घटे कुरु, प्रकोष्ठे कुरु' इत्यादि।
- २. 'शब्दान्तरम्' पाठा० रामेश्वर सूरि विरिचत सुबोधिनी वृत्ति ।

[वर्णान्तरम्] एक वर्ण के स्थान में अन्य वर्ण का प्रयोग किया जाना

[बिबकार: ] विकार नहीं है ।

'दिव — अत्र' पद में 'इं के स्थान में व्यवहार के लिए 'य' का प्रयोग होना, वर्णों में प्रकृति-विकार-भाव का व्यवस्थापक नहीं है। आभिघानकों ने इसे विकार न मानकर 'आदेश' कहा है। एक वर्ण के स्थान में व्यवहारानुकूल अन्य वर्ण के प्रयोग की व्यवस्था आदेश है। इकार और यकार परस्पर सर्वेषा भिन्न वर्ण हैं; कोई किसी का विकार या प्रकृति नहीं। जैसे मिट्टी से घड़ा, सुवणे से कुण्डल, बीरण नामक तृण (पनी नामक घास की जड़, जो 'खस' नाम से प्रसिद्ध है। यह पुमट फिस्म की नमी की जगह में प्राय: पैदा होती है) से घटाई आदि बनाये जाते हैं, इनमें प्रकृति-विकारभाव है, वैसा वर्णों में नहीं।

शब्द को नित्य माननेवाले व्याकरणशास्त्र में इस सिद्धान्त को स्वीकार

किया है 13

यह तो स्वाभाविक है; परन्तु शब्द को बनित्य माननेवाले व्यायशास्त्र में भी वर्णों के प्रकृति-विकारभाव की मान्यता को स्वीकार न कर आदेशपक्ष को सिद्धान्त नाना है। किन्हीं दो वस्तुओं का साधारण सावृश्य उनके परस्पर प्रकृति-विकारभाव का प्रयोजक नहीं होता। कूण्डे में रखे दही और वोदया में रख्ये माघी फूलों के उज्ज्वल क्वेतरूप सावृश्य को क्या उनके परस्पर प्रकृति-विकारभाव का साधक माना जा सकेगा? फलत. वर्णों में प्रकृति-विकारभाव को कल्पना कर शब्द की नित्यता पर जो आक्षेप किया गया, वह नितान्त निराधार है।। १६॥

न्यारहवें सूत्र द्वारा प्रस्तुत आक्षेप का सूत्रकार ने समाधान किया-

## नादवृद्धिः परा<sup>३</sup> ।।१७।।

[नादवृद्धिः] नादविषयक वृद्धि ---बढ़ोतरी है[परा]अतिश्रय अथवा अन्य ।

 महाभाष्यकार पतंजलि ने इस विषय पर चर्चा करते हुए सिद्धान्त बताया— सर्वे सर्वपदावेशा दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः ।

एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नीपपद्यते ॥ [१।१।२०]

पाणिनि के मत में पूरे एक पद के स्थान पर दूसरा पद आकर बैठ जाता है। यहीं आदेश है। पद के एकदेश में विकार मानने पर शब्द का नित्यत्व उप-पन्न नहीं होता।

'दधि-अत्र' पूरे पद् के स्थान पर 'दध्यत्र' पद का प्रयोग मान्य है।

२. द्रष्टच्य--न्यायदर्शन, समाध्य [२।२।४०-५६]

३. रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी व्याख्या के सूत्रपाठ में विसर्ग न होकर समासयुक्त 'नादवृद्धिपरा' पाठ है। वितिकष्ठ कृत 'सुबोधिनी' व्याख्या में दोनों पद पृथक् (नादवृद्धि: परा) रूप में पठित हैं। सूत्र में दूसरा 'परा' पद पहले पद का विशेषण होने से स्त्रीनिंग में प्रयुक्त है। 'पर' पद के दो अर्थ प्रसिद्ध हैं —अित्राय और अन्य। ग्यारहर्वे आक्षेप में कहा गया है कि शब्द की मन्दता और तीवता, अथवा मृदुता और पटुता उसके अनेक व अनित्य होने के साधक हैं। सूत्रकार का उत्तर है, मृदुता व पटुता धर्म वर्ण अथवा शब्द के नहीं हैं। ये 'नाद' के धर्म हैं; उसी में वृद्ध अथवा वृद्धि का अतिशय रहता है, वर्ण अथवा शब्द में नहीं। एकत्रित होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा उच्चिरत वर्णों या शब्दों का प्रचय (देर) पटुता अथवा तीवता हो, ऐसी बात नहीं है, क्यों का घट निरवयव है; प्रचय उन्हीं वस्तुओं में सम्भव है, जो सावयव हीं। शब्द ऐसा नहीं, अतः शब्द में प्रचय की कल्पना निराधार होने से पटुता या महत्ता उसका धर्म सम्भव नहीं। ✓

सूत्रकार का कहना है—यह 'नाव' का घमं है। 'नाव' क्या है? इसका विवरण व्याख्याकारों ने दिया—राब्द के अभिव्यंजक सयोग-विभाग जब निरन्तर किये जाते हुए शब्द को अभिव्यंक्त करते हैं, तब वे (संयोग-विभाग) 'नाव' शब्द से कहे जाते हैं। तात्यं हुआ—जब अनेक व्यक्ति निक्कर शब्द उच्चारण करते हैं, अबवा भेरी (नगाड़ा) आदि को निरन्तर अभिहत करते हैं, तब उच्चारण के वे ही अनेक वर्ण व अनेक व्वनियाँ कान के पूरे पर्दे को व्याप्त कर सुनाई देते हैं। पट्ता-मन्दता (ऊँच-नीच), निरन्तर होनेवाले या न होनेवाले संयोग-विभाग का घमं है। दोनों अवस्याओं में वर्ण एक ही रहते हैं। 'गामानय' पद चाहे मन्द कहे वार्ये या तीन्न, इन पदों में कोई अन्तर नहीं आता, 'सुनाई देना, या सुनना' क्रिया में अन्तर हो सकता है, जिसका कारण व्यंजक की तीन्नता-मन्दता है।

जैसे प्रकोष्ठ में रक्से घटादि पदार्थों में व्यंजक प्रकाश की मन्दता व तीव्रता से कोई जन्तर नहीं आता -'दिखाई देना या देखना' क्रिया में भले ही स्पष्टता व अस्पष्टता का अन्तर रहे, पर स्थायो घटादि में कोई अन्तर नहीं — ऐसे ही स्थायी शब्द सदा एक बना रहता है, उसमें मन्दता-तीव्रता खादि धर्म कभी नहीं होते । ये धर्म, शब्द के अभिव्यंजक संयोग'-विभाग के हैं, जो 'नाद' शब्द बाच्य हैं ॥ १७॥

शब्द के नित्यत्व में ग्यारह आक्षेपों का समाधान कर सूत्रकार ने वक्ष्यमाण हेतुओं से गब्द को नित्य सिद्ध करने के प्रसंग में प्रथम हेतु प्रस्तुत किया-—

१. मन्दता-तीव्रता शब्द के धर्म नहीं हैं, व्याख्याकारों ने इसमें शब्द की निर्ध्यस्त को हेतु बनाया है। परन्तु संयोग-विभाग भी निरवयत हैं। जो पक्ष शब्द को अनित्य मानता है, वह भव्द व संयोग बादि समान रूप से गुण कहता है। प्रत्येक गुण निरवयत है। सावयव केवल अनित्य द्रव्य होता है। निरवयत शब्द के धर्म मन्दता-तीव्रता च हों, निरवयत संयोग-विभाग के हों, इसमें कोई नियामक प्रतीत नहीं होता। यह विचारणीय है।

# नित्यस्तु स्यादृर्शनस्य परार्थत्वात् ॥१८॥

[नित्यः] नित्य [तु] तो, अथवा—ही [स्यात्] है, शब्द [दर्शनस्य] उच्चारण के [परार्थत्वात्] परार्थ होने से।

शब्द का उच्चारण अन्य व्यक्ति को अर्थविशेष का बोघ कराने के लिए किया जाता है। यदि शब्द अनित्य है, और उच्चारण के अनन्तर तत्काल नष्ट हो जाता है, तो अन्य को बोघ कराने के लिए उच्चारण किया जाता ही व्यर्थ है; क्योंकि उस दशा में शब्द का उच्चारियता अन्य को बोध कराने में असमर्थ रहेगा। यदि उच्चारण के अनन्तर भी शब्द रहता है, उसका नाश नहीं होता, तो अनेक बार उसके प्रयोग मे आने से बोध कराया जाता तथा बोध होना युक्त है। शब्द को अनित्य मानने पर उसी शब्द के अनेक बार उयवहार में अथवा प्रयोग में आने की स्थित कभी नहीं आ सकती; क्योंकि उत्पन्नप्रध्वंसी (उत्पन्न होते ही नष्ट होनेवाला) शब्द उच्चरित होने पर प्रत्येक बार नया होता है। इसी कारण इस पक्ष में एक शब्द का अनेक बार प्रयोग सम्भव नहीं। न वह किसी अर्थ का बोध कराने में समर्थ है।

यह कहना भी युक्त न होगा कि बोद्धा आदि, उस शब्द के सदृश शब्दों का प्रयोग व व्यवहार अनेक बार पहले करते रहे हैं; इसके अनुसार अन्य को अर्थ का बोध कराने का प्रयोजन, शब्द को अनित्य मानने पर भी सिद्ध हो सकता है। शब्द का अर्थ के साथ सोकेतिक (कृत्रिम, किसी के द्वारा बनाया गया, संकेत किया गया) वाच्य-वाचक भाव-सम्बन्ध सादृश्यमूलक माने जाने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती।

यह कथन इसलिए अयुनत है कि गब्द-अर्थ का परस्पर सादृश्यमूलक सांके-तिक सम्बन्ध मानने पर, शाला-माला, सकल-शकल, सकृत्-शकृत आदि सदृश-पदों मे व्यामोह (भ्रम) से वाञ्छनीय अर्थ का बोध कराना ही नष्ट हो जायगा।

गो पद के अपभ्रंश रूप 'गावी' आदि पदों से गाय प्राणी का यथार्थ बोध इन पदों की सादृश्यमूलकता पर आधारित नहीं है, प्रत्युत वक्ता 'गो' पद के स्थान पर 'णोवी' पद का प्रयोग करना अभिवांछित मानता है, तथा श्रोता व बोद्धा उसे उसी प्रकार समभता है। अनित्य राज्द भानने पर शब्द-अर्थ के कृत्रिम (साकेतिक) सम्बन्ध तथा व्यवहार दोनों कार्यों का—उच्चारणरूप एकमात्र प्रयत्न से— किये जाने का कथन अन्याय्य होगा। फलत. शब्द तथा शब्दार्थ-सम्बन्ध को नित्य माने जाने पर 'ही' शब्दोच्चारण अन्य व्यक्ति को अर्थ-बोध कराये जाने में

१. सूत्र में 'तु' पद का अर्थ कुतूहलवृत्ति में 'अवघारण' किया है (यु० मी०)। वस्तुतः 'तु' पद का यह तात्पर्य सम्भव है। गत सूत्रो से नित्य पक्ष में ग्यारह आक्षेपों का समाधान कर सूत्रकार अब शब्दनित्यत्व-पक्ष में स्वतन्त्र हेतु

सफल हो सकता है ॥१८॥

सूत्रकार ने शब्दिनत्यत्व में दूसरा हेतु प्रस्तुत किया -

# सर्वत्र यौगपद्यात् ।।१६।।

[सर्वत्र] सब गायों में (गो पद का उच्चारण किये जाने पर) [यौगपद्यात् ]

युगपत् -एक-साथ (गोमात्रका) ज्ञान हो जाने से।

किसी पद से उसके अर्थं का बोघ होने के अनेक कारण होते हैं। उनमें साधारण जन के बोघ के लिए सर्वसुलम साधन बृद्धव्यवहार है। वड़ों के परस्पर वार्तालाप के अनुसार सिकय व्यवहार के द्वारा, समीप बैठा या खेलता हुआ बालक बड़ों के द्वारा उच्चरित पदी के अर्थों को जान लेता है। 'गाय लाओ' कहने पर लाये हुए प्राणी को 'यह गाय है' तथा 'मेंस लाओ' अथवा 'घोड़ा लाओ' कहने पर लाये हुए प्राणी को 'यह मेंस है' अथवा 'यह घोड़ा है' इस प्रकार शब्द और अर्थ के नियत वाच्य-वाचक-सम्बन्ध को अनेक बार के व्यवहार से बालक जान लेता है।

इसमें रहस्य यह है—'गाय लाओ' कहनेवाले वनता का तात्पर्य 'गो' पद से गायमात्र का निर्देश करना नहीं है। यह भी नहीं है कि चाहे जिस गाय को ले आओ। यह निर्देश उस समय एक विशिष्ट गाय के लिए किया जाता है। परन्तु यहाँ भी 'गो' पद, समस्त गो-जातिरूप अपने अर्थ की अभिव्यक्ति को खो नहीं देता। यही कारण है—दो-चार बार उक्त वृद्ध-व्यवहार को देखने के अनन्तर बालक को फिर कभी यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि गोपद-बोध्य यह गाय है, घोड़ा नहीं है। वह बिना किसी के बताये संसार-भर की समस्त गायों को पहचानता है, और यह भी जानता है—इसका बाचक पद 'गो' है। इससे स्पष्ट है—'गो' पद व्यक्तिविशेष प्राणी को कहने के साथ 'समस्त जाति' रूप अर्थ को अभिव्यक्त करता है।

ये कारण बताये हैं— शक्तिप्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च । थाक्यस्य शेषाद विवतेर्वदन्ति सान्निष्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥

प्रस्तुत करना चाहता है। प्रसंग के प्रारम्भ मे उन्त पद का प्रयोग शब्द की नित्यता के निश्चय का संकेत करता है। भाष्यकार (शबर स्वामी) ने प्रथम आक्षेप के समाधान में सूचित किया है—यदि शब्द की नित्यता सुपुष्ट प्रमाणों से निश्चित की जाती है, तो आक्षोपों के ये सब समाधान युन्तियुक्त होंगे, उसी का यह अवसर है। इस भावना से उक्त पद का तात्पर्य 'अवधारण' साधार है। सूत्र के 'स्यात्' कियापद को वर्तमानार्थक समअना चाहिए। १. आचार्यों ने शक्तियह (अमुक वाचक पद का अमुक अर्थ वाच्य है, इस) के

यदि शब्द-अर्थ के इस सम्बन्ध को किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्रिम-सांकेतिक माना जाता है, तो वह संकेत अंगुलिनिर्देशपूर्वक किसी विशेष गोपिण्ड व्यक्ति के प्रति ही किया जा सकता है; जातिमात्र के प्रति ऐसा निर्देश सम्भव न होगा, अतः शब्द-अर्थ का यह सम्बन्ध नित्य-नैसर्गिक है, यही मानना त्याय्य है।

इस प्रसंग में यह भी घ्यान रखना चाहिए—यदि शब्द को जनित्य माना जाता है, तो सकेतकर्ता ने जिस पद का जिस वर्ष के साथ सम्बन्ध का संकेत किया, वह पद उच्चारण के अनन्तर नष्ट हो भया। तब सम्बन्ध का रहना भी सम्भव नहीं, वह भी नष्ट हो गया। तब प्रत्येक बार 'गो' पद के उच्चारण के साथ सम्बन्ध-संकेत किये जाने की आवश्यकता होगी, क्यों कि प्रत्येक उच्चारण पर पद सर्वथा नवीन होता है, जिसका अर्थ के साथ सम्बन्ध-संकेत कभी नहीं किया गया। इस रूप में लोक-व्यवहार ही नष्ट हो जायगा। इससे स्पष्ट हो जाता है, प्रत्येक बार में उच्चारण किया गया 'गो' पद एक ही है। 'स एकायं गकारः' अथवा 'तदे-वेदं गोपदम्' इस प्रकार की निर्वाध प्रत्यभिज्ञा वर्णों एवं पदों के विषय में सर्व-विदित है। लोक में सर्वनधाराण हारा भी प्रायः ऐसा व्यवहार होता देसा जाता है। सर्वत्र एकसाथ देखा जाता हुआ यह व्यवहार शब्द की नित्यता का साधक है।। १६।।

शब्द की नित्यता में सूत्रकार ने तीसरा हेतु प्रस्तुत किया-

### संख्याऽभावात् ॥२०॥

[सल्याऽमावात ] संख्या के अभाव से (शब्द के साथ)।

एक व्यक्ति अपने साथी को कहता हैं— मैं प्रतिदिन प्रातः सौ बार गायत्री मन्त्र का जप करता हूँ। मन्त्र एक है, जो शब्दस्य है। सौ का सम्बन्ध 'जपना' क्रिया के साथ है, मन्त्र के साथ नहीं। मैंने आपको दस बार कहा है 'घर छोड़कर कहीं न जाओ'। यहाँ शब्द-समूह—वाक्य एक है, दस संख्या का सम्बन्ध 'कहना' क्रिया के साथ है। एक 'गो' शब्द को अनेक बार उच्चारण करने पर व्यवहार यही होता है कि गो शब्द अनेक बार कहा। यह व्यवहार नहीं होता है कि अनेक 'गो' शब्द कहे। इससे स्पष्ट होता है शब्द स्पायी है, नित्य है। वहीं शब्द बार-बार उच्चितित होता रहता है। कोई भी शब्द अपने पूर्व-उच्चितित शब्द से मिन्न नहीं होता। साधारणजन भी यह जानते हैं, और व्यवहार भी ऐसा करते हैं, एक ही 'गो' शब्द बार-बार उच्चितित होता रहता है।

शब्द की इस एकता को सादृश्यमूलक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि प्रवस्ता व्यक्ति की जानकारी और व्यवहार में यह कमी नहीं देखा-सुना जाता कि प्रथम उच्चिरित मो शब्द के सदृश यह मो शब्द उच्चारण किया जा रहा है; प्रत्युत जानकारी और व्यवहार यही रहता है कि यह वहीं मो शब्द है जिसको पहले

उच्चरित किया था। अत. शब्द की एकता को साद्श्यमूलक भ्रान्ति नही कहा जा सकता। वस्तुओ के भेद का प्रथम स्पष्ट ज्ञान होने पर ही भ्रान्ति हुआ करती है; परन्तु एक गो शब्द अन्य गो शब्द से भिन्न है, इसमे प्रत्यक्ष आदि कोई प्रमाण नहीं है।

एक बार गो शब्द का उच्चारण करने के अनन्तर जब कालान्तर में बुबारा उस पद का उच्चारण किया जाता है, तब स्पष्ट ही दोनों उच्चारणों के अन्तराल-काल तथा पूर्व और पश्चात् शब्द अनुपलब्ध रहता है। इस अनुपलब्ध का कारण, शब्द के अभाव को माना जाना असंगत होगा। कारणान्तरों से शब्द का स्थायी व नित्य होना सिद्ध है। स्थायी पदार्थ यदि एक समय किसो कारणवश उपलब्ध नहीं हो रहा, तो इतने मात्र से यह नष्ट हो गया, या उसका अभाव हो गया, ऐसा नहीं माना जा सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने अच्य किसी मित्र से भिलने उसके घर जाता है, घर के पारिवारिक जन कारणवश कहीं बाहर गये हैं, वह उन्हें अनुपलब्ध पाता है। कुछ ही देर में वे वापस आ जाते हैं। तो क्या उनकी उस अनुपलब्ध पाता है। कुछ ही देर में वे वापस आ जाते हैं। तो क्या उनकी उस अनुपलब्ध पाता है। हुछ ही देर में वे वापस आ जाते हैं। तो क्या उनकी उस अनुपलब्ध पाता है। हुछ ही देर में वे वापस आ जाते हैं। तो क्या उनकी उस अनुपलब्ध से यह समक्ता जा सकता है कि वे नष्ट हो गये थे? और अब नये उत्पन्न हुए हैं? ऐसा कदापि नहीं समक्ता जा सकता। ठीक यही स्थिति शब्द के विवय मे हैं। फलतः स्थायी एक शब्द का ही अनेक बार उच्चारण होता रहता है। शब्द के मिन्त न होने से शब्द में हित्त्वादि संख्या का अभाव है। एकरव संख्या अखण्ड है, यह भेद की साधक न होकर बाधक है।।।।

शब्द के नित्यत्व में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### अनपेक्षत्वात् ॥२१॥

[अनपेक्षस्वात्] अपेक्षित— ज्ञान म होने से (शब्द के नाग का कारण)। शब्दनाश के कारण का ज्ञान न होने से शब्द नित्य है।

यह एक व्यवस्था है— जो पदार्थ उत्पन्न होता है, कालान्तर में बह नष्ट हो जाता है। परन्तु जिस पदार्थ को उत्पन्न होते हुए हम नहीं वेख पाते, अर्थात् जिसकी उत्पत्ति को हमने नहीं देखा, ऐसे पदार्थ को देखकर उसके विनाश का निश्चय हो जाता है। नये वस्त्रको देखकर नितान्त ग्रामीण व्यक्ति मी यह जानता है कि बागों के सीबे-आड़े संयोग से यह कपड़ा बना है। संयोग के विच्छिन्न हो जाने पर अथवा घागों के टूट जाने पर यह कपड़ा नष्ट हो जायगा; यद्यपि उस व्यक्ति ने उसे उत्पन्न होते नहीं देखा। परन्तु इसके विपरीत, कब्द के विषय में यह किसी ने नहीं जाना कि ये शब्द के उत्पत्ति-कारण हैं, और इनके विनाश से शब्द का विनाश हो जायगा, शब्दविनाश के कारण उपलब्ध न होने से शब्द नित्य है, यह निश्चय होता है। १२१।।

शिष्य जिज्ञासा करता है--शब्द के उत्पत्ति-विनाश के कारण उपलब्ध नहीं

है, यह कथन संदिग्ध प्रतीत होता है; क्योंकि आन्तरिक बायु उमरकर जब मुख के कण्ठ-तालु आदि स्थानो में अभिधात (संयोगविशेष) करता है, तभी शब्द का उच्चारण होता है। इससे स्वष्ट है -बायु का संयोग, शब्द की उत्पत्ति का तथा उसका अभाव अर्थात् वायु का विभाग, शब्द के विनाश का कारण है। आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया---

## प्रख्याऽभावाच्च योगस्य ॥२२॥

[प्रख्याऽभावात्] विशेष ज्ञान के अभाव से [योगस्य] योग = संयोग के । शब्द की अभिव्यक्ति में वायुसंयोग-विषयक विशेष ज्ञान (प्रस्य') के अभाव से

यह जिज्ञासा उठी ।

गत सूत्र की व्याख्या में व्याख्याकारों के विवरण के अनुसार वह स्पष्ट होता है कि यत सूत्र में सूत्रकार ने— शब्द का कोई उपादान कारण मानने की दशा में — शब्द-विनाश का कोई कारण उपसब्ध नहीं, ऐसा कहा है। यह सर्वमान्य विचार है कि प्रत्येक कार्यवस्तु का कोई उपादान-कारण अवस्य रहता है, उसके नाम से कार्यवस्तु का नाम हो जाता है। इसी को अन्य तन्त्र के अनुसार जन्य वस्तु के समवायि-असमवायि-निमित्तकारण के रूप में कहा जा सकता है। यत सूत्र में सूत्रकार ने शब्द के उत्पत्ति-विनाश के समवाय-असमवायि कारणों की अनुपलब्ध का निर्देश किया है। तात्पर्य है, शब्द का न कोई समवायि कारण है, न असमवायि कारण। इसिलए समवायि-असमवायि कारण के नाश से शब्द के नाश का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी माचना से गत सूत्र में सब्दिनाश के कारण की अनुपलब्धि का निर्देश किया है। शब्द की अभिव्यक्ति में वायुसंयोग का योग-दान समवायि-असमवायि-कारणता के अन्तर्भत नहीं आता। शब्द के प्रति संयोग-साचिव्य की वास्तविकता को न समक्रकर जिज्ञासा की गई है, यह प्रस्तुत सूत्र से सम्बद्ध किया है।

जिज्ञासु ने बायु एवं बायु-संयोग-विभाग को शब्द की अभिज्यक्ति में उपादान अथवा समबाधि-असमवाधि कारण समक्रकर जिज्ञासा की। उसी के अनुसार जिक्षाकार आचार्यों का प्रमाण उपस्थित किया— 'वायुरापखते शब्दताृम्' वायु

१. शाबरभाष्य व अन्य व्याख्याओं में यह वाक्य उद्धृत है। मूल-स्थान का निर्देश नहीं दिया गया। पण्डित युघिष्ठिर शीमांसक ने वैदिक साहित्य से इसी बाज्य के अनेक सन्दर्भों का सकलन इस सन्दर्भ की टिप्पणी में किया है। ये शाबर-भाष्य हिन्दीख्यान्तर-सहित के पृष्ठ ७७ पर द्रष्टव्य हैं। प्राचीन आचार्यों के इन सन्दर्भों का तात्पर्य-अब्ब की अभिव्यक्ति के प्रति वायु की निमित्तता प्रकट करना है। न ये सन्दर्भ पूर्वपक्ष के हैं, न इनका अमि-

शब्दभाव को प्राप्त हो जाता है। इससे प्रतीत होता है—-शब्द वायु का परिणाम अथवा विकार है।

आचार्य सूत्रकार ने कहा— शब्द की अभिव्यक्ति के प्रति वायु एवं वायु-संयोग के योगदान की विशेष जानकारी की ओर ध्यान नहीं दिया। अब्द की असि-ध्यक्ति में वायु एवं वायुसंयोग निमित्तकारण मात्र हैं, उपादान अथवा समवायि-असमवायि कारण नहीं। यदि ऐसा होता, तो शब्द वायु-अवयवो का संघटनमात्र (सिन्नवेश विशेष) होता। परन्तु शब्द का ऐसा स्वरूप जाना नहीं जाता। कारण यह है -वायु को ग्रहण त्वक् (स्पर्श्वक) इन्द्रिय से होता है; यदि शब्द बायवीय होता, तो उसका ग्रहण त्वक् इन्द्रिय से होना चाहिए था। इसके विपरीत शब्द का ग्रहण श्रोत्र इन्द्रिय से होता है, जो नहीं होना चाहिए था। वायु का ग्रहण श्रोत्र इन्द्रिय से होता है, जो नहीं होना चाहिए था। वायु का ग्रहण श्रोत्र इन्द्रिय से नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट होता है—शब्द वायु का विकार या परिणाम नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के प्रति वायु-निमित्तता की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इस सूत्र के कतिषय पाठभेद उपलब्ध हैं। रामेश्वर सूरि विरचित सुनोधिनी नामक व्याख्या में 'प्रख्याभावाच्च योग्यस्य' सूत्रपाठ हैं। 'योग्य' पद का तात्पर्य है– श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा होनेवाले प्रत्यक्ष का विषय । शब्द का श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है। यदि शब्द को वायु का विकार माना जाता है, तो श्रोत्र इन्द्रिय से उसका ग्रहण न होगा। अतः शब्द वायु-विकार नहीं है।

कुतूहलवृत्ति में सूत्रपाठ है — 'प्रेक्षामावाच्च संयोगस्य'; अर्थ किया है यदि शब्द वायुविकार हो, तो वायु अवयवो का संगोग शब्द में दीखना चाहिए; जैसे तन्तुओं के विकार-पट (वस्त्र) में तन्तुओं का संयोग देखा जाता है। परन्तु वहाँ सयोग के (संयोगस्य) न देखे जाने से (प्रेक्षाभावात्) शब्द वायु का विकार नहीं है।

फलत: गत सूत्र में सूत्रकार का यह निर्देश कि शब्द के विनाश-कारण की अनुपलब्धि होने से शब्द नित्य है —सर्वधा यथार्थ है। कार्य का विनाश सर्ववा समवाधि-असमवाधि कारण के विनाश से होता है, जो शब्द में सम्भव नहीं; अत: शब्द नित्य है।।२२।।

शब्द के नित्य होने में सूत्रकार ने प्रमाण का संकेत किया-

प्राय शब्द को वायु का विकार या परिणाम बताना है। वे सन्दर्भ इस प्रकार है—''वायु. रवात्। शब्दस्तत् (वाज० प्राति० १।६,७) ऋक् प्रातिशाख्य (१२।१), तैतिरीय प्रातिशाख्य (२।२), भतृंहरि का वाक्यपदीय ब्रह्म-काण्ड में—'वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते' (कारिका १०७), स्थानेष्वभिहतो वायु. शब्दत्वं प्रतिपद्यते' (कारिका १०८)।

## लिङ्गवर्शनाच्य ॥२३॥

[लिङ्गदर्शनात्] लिङ्ग (प्रमाण) के देखे जाने से [च] भी (शब्द नित्य है, यह समभना चाहिए)।

ऋन्देद [८।७१।६] में पाठ है —'वार्चा विरूप नित्यया'; ऋचा के इस अंश में शब्दरूप बाक् (वाणी) को नित्य कहा है। इस सूचत का ऋषि विरूप है। देवता अभिन है। सूचत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय अभिन का स्तवन अथवा वर्णन करता है। पत्न्तु प्रसंगवश वाणी — शब्द की नित्यता भी इससे सूचित हो जाती है। 'लिङ्ग पद का तात्पर्य है— छिपे अर्थ को प्रसंगतः प्रकट करना 'लीनमर्थ गमयित बोधमति इति लिङ्गम्'। अभिन-वर्णनपरक ऋग्वावय प्रसंगतः वाक् च उच्चारण-रूप शब्द की नित्यता का भी कथन करता है। अतः शब्द को नित्य मानना पूर्णवया प्रामाणिक है।।२३॥ (इति शब्दिनत्यताधिकरणम्— ६)

अथ वेदस्यार्थप्रत्यायकत्वम्-अधिकरणम् —७

शिष्य जिज्ञासा करता है— शब्द तथा शब्द अर्थ के सम्बन्ध को नित्य मानने पर भी विधिवास्य (चोदना) को वर्म में प्रमाण माना जाना गुक्त नहीं; क्योंकि पद और वाक्य परस्पर भिन्न होते हैं। पद ही वाक्य नहीं होता। फलतः एक पदमात्र के अर्थज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता। तब शब्द व शब्दार्थ सम्बन्ध का का नित्य होना, विधिवाक्य से धर्मज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध करना अश्वय होगा। बाचार्य सुत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

# उत्पत्तौ वाऽवचनाः स्युरर्थस्यातन्निमित्तत्वात् ॥२४॥

[उत्पत्तौ] शब्द व शब्दार्थ-सम्बन्ध के औत्पत्तिक नित्य माने जाने पर [बा] मी [अवचनाः] न कहनेवाले [स्यु:] होते हैं (चोदनाः—विधिवाक्यसमूह, धर्मज्ञान के) [अथंस्य] अर्थे—वाक्यार्थं के [अ-तन्तिमित्तत्वात्] पदार्थेनिमित्तक न होने से।

पदार्थज्ञान से वाक्यार्थज्ञान भिन्न है तथा पदार्थ, वाक्यार्थ का निमित्त नहीं होता, इसलिए पदार्थज्ञान होने पर भी चोदनारूप विधिवाक्य, धर्म की जानकारी देने में असमर्थ होंगे।

'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' यह विधिवानय है। इसका अयं है—
'स्वर्ग की कामना करनेवाला अग्निहोत्र होम करे'। विधिवानय का यह इतना
अर्थ वानय के किसी एक पद —अग्निहोत्र, जुहुयात् या स्वर्गकाम—से अभिव्यक्त
नहीं होता। इनके अतिरिक्त इस वानय में अन्य कोई चौया पद या निमित्त नहीं
है, जो वानयार्थ को प्रकाशित कर सके। यह विधिवानयरूप पदसमुदाय लोक में
प्रयुक्त नहीं, जिससे वृद्धव्यवहार आदि द्वारा बान्यार्थ-बोध हो सके। मक्कपि

अग्निहोत्र आदि पदो का पृथक् व्यवहार लोक में होता है। इसलिए समुदाय (चौदना वाक्य) का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा संकेतित माना जा सकता है, जो अनित्य है, एवं भ्रम आदि से ग्रस्त भी हो सकता है।

इसके अतिरिक्त केवल पद (गो, अरुव आदि) सामान्य अर्थ में प्रवृत्त होता है, तथा वाक्य (गामानय, अरुव नय इत्यादि) की विशेष अर्थ मे प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे पद और वाक्य की परस्पर भिन्नता स्पष्ट होती है। फलतः पदार्थ वाक्यार्थ का बोध नहीं करा सकताः वर्धों कि इनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि विना ही सम्बन्ध के बोध कराना स्वीकार किया आए, तब तो किसी एक पद का अर्थ जान लेने पर सबका बोध हो जाना चाहिए। परन्तु ऐसा सम्भव नहीं। अतः पदार्थ से सर्वथा भिन्न है वाक्यार्थ, यह निविचत समभ्रता चाहिए। इसीलिए वाक्यार्थ को पदार्थ उत्पन्न हुआ नहीं कहा जा सकता। तब अगत्या वाक्यार्थ को कृत्रिम अर्थात् पुरुषविशेष हारा सकेतित माना जा सकता है। लोक में सभी पदसमुदाय पुरुषकृत वेले जाते हैं। 'अिनहोत्रं जुहुवात् स्वर्गकामः' इत्यादि विधिवाक्य भी सब पदसमुदाय हैं। अतः इन वैदिक वाक्यों को भी पुरुषकृत माना जाना उपयुक्त होगा।

रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' ब्याख्या में सूत्र के 'अवधनाः' पद के स्थान पर 'रचनाः' पाठ है। उसके अनुसार सूत्रायं होगा —[उत्पत्तीं] पदार्थज्ञान उत्पन्न हो जाने पर, वाक्य —वाक्यार्थं के सम्बन्ध [रचनाः] पुरुष द्वारा किल्पत [स्युः] होवें, अर्थात् हो सकते हैं, या माने जा सकते हैं। क्योंकि [अर्थस्य] अर्थं का, वाक्यार्थज्ञान का [अ-तिन्निमत्तत्वात्] पदार्थज्ञान से भिन्न कोई अन्य निमित्त हो सकता है। पद और वाक्य परस्पर सर्वथा भिन्न हैं। किसी अर्थ का बोध कराने में पद का अर्थ के साथ ओ शन्तिसम्बन्ध है, वही अन्तिसम्बन्ध — वाक्यार्थं का बोध कराने में -वाक्य का अर्थ के साथ नहीं है, वह पुरुषकिपत्व कन्य कृत्रिम सम्बन्ध हो माना जा सकता है। ऐसा विधिवाक्य धर्म मे प्रमाण माना जाना उपयुक्त न होगा॥ २४॥

आचार्य सूत्रकार ने उक्त विज्ञासा का समाधान किया---

# तद्भूतानां ऋयार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमत्तत्वात् ॥२४॥

[तद्भूतानाम्] उन-उन निश्चित अर्थों को अभिव्यक्त करने मे समर्थ पदो का [फ्रियार्थेन] किया-दानक पद के साथ [समाम्नाय.] पाठ—संगत उच्चारण देखा जाता है। (अत: फ्रियावाचक पद के साथ पद-समुदायरूप वाक्य के अर्थ का बोध होता है; क्योंकि) [अर्थस्य] वाक्यार्थ के [तिन्निमित्तत्वात्] पदार्थ-द्वान निमित्तक होने से।

पूर्वसूत्रीक्त यह विचार निराधार है कि पदार्थ का वाक्यार्थ के साथ कोई

सम्बन्ध नहीं है। पदबोधित अर्थ की उपेक्षा करके वाक्य पृथक् रूप से किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, ऐसा समस्ता नितान्त असगत है। पदार्थ को छोड़कर वाक्य किसी अन्य अर्थ का बोध कराये, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। धाक्य में कियाबाचक पद का होना आवश्यक है। पदसमुदायो वाक्य में किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने की सक्ति ताक्य में निहित रहती है। उससे बितिस्त कोई अन्य अर्थबोधक शिक्त वाक्य में निहित हो, ऐसा नहीं है। पदार्थ ज्ञान ही बाक्य अर्थ बोधक का शिक्त वाक्य में निहित हो, ऐसा नहीं है। पदार्थ ज्ञान ही वाक्य अर्थ को का नहीं होता। पदार्थ को जबतक नहीं जाना जाता, तबतक वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होता। पदार्थ ज्ञान होने पर ही बाक्य का अर्थ ज्ञाना जा सकता है। इससे स्पष्ट है, क्रियावाचक पद से युक्त वैदिक पदसमुदाय से ही अपूर्व संज्ञक धर्म का बोध कराया जाना सम्भव है। 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्ग-कामः' यहां पर—अग्निहोत्रसंज्ञक होम के अनुष्ठान द्वारा स्वर्गप्राप्त की मावना करे—यह वाक्यर्थज्ञान पदार्थज्ञान के बिना सम्भव नहीं। पद द्वारा उपस्थित अर्थों की स्पष्ट अभिष्यक्ति के लिए पदसमुदायी वाक्य के पदों में परस्पर आकांका', योग्यता, सन्निध (आसित्त), तात्पर्य आदि सहयोगी निमित्तो की उपस्थिति का घ्यान रखना आवश्यक है। यह स्थिति वाक्यार्थ-कुद्धि की नियामक है। १२१।।

शिष्य जिज्ञासा क'ता है, लोक में पदार्थज्ञान से वाक्यार्यज्ञान -वृद्धव्यवहार आदि द्वारा—होना सम्भवहै। पर वैदिक वाक्य में यह कैसे होगा ? आचार्य सूत्र-कार ने समाधान किया —

# लोके सन्नियमात् प्रयोगसन्निकर्षः स्यात् ॥२६॥

[लोके] लौकिक वाक्य में [सन्नियमात्] प्रमाणान्तर से गृहीत अर्थ की व्यवस्था से [प्रयोगसन्निकर्षः] बाक्य के प्रयोगकार पुरुष के साथ सम्बन्ध [स्यात्] होता है।

लौकिक वाक्यों में —प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा —पद-पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, तथ आकांक्षा आदि के अनुसार पुरुष द्वारा पदसमुदायरूप में वर्थकोध के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। इससे लौकिक वाक्यों में पुरुष का सम्बन्ध स्पष्ट है। परन्तु वैदिक स्वर्ग आदि अर्थों में प्रत्यक्षादि प्रमाणों की प्रवृत्ति न होने

१. आकांक्षा —एक पद के उच्चरित होने पर अभिमतपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए पदान्तर की अपेक्षा । योग्यता—उच्चरित पद में अभिमत अर्थ के बोध कराने का सामर्थ्य । आसत्ति—पदों का अनुक्रममूलक सामीप्य । ताल्पर्य — प्रसंग के अनुरूप वक्ता के अभिप्राय की आंचना । वाल्पर्य के बोध में ये सब सहयोगी साधन हैं ।

से 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्शकामः' इत्यादि विधिवाक्य-रचना में पुरुष का सम्पर्क न होने से यह पदसमुदाय पौरुषेय नहीं। अपौरुषेय होने के कारण शब्द व शब्दार्थ-सम्बन्ध के नित्य होने से अतीन्द्रिय अर्थ का बोध कराने में वैदिक वाक्य का सामर्थ्य है।

रामेश्वर सूरि विरिचत सुनीधनी वृत्ति में सूत्राषं इस प्रकार किया है— लौकिक म्रन्द में प्रत्यक्षादिगृहीत पदार्थ-ज्ञानपुर्वक वाक्यप्रयोग से वाक्यार्थज्ञान हो जाता है। वेद में भी गुरुपरम्परा द्वारा पदार्थज्ञानपूर्वक वाक्य का प्रयोग वाक्यार्थ का बोध कराने में समर्थ होता है। अतः पदसमुदायरूप वैदिक वाक्य द्वारा असीन्द्रिय अर्थ का बोध कराना उपपन्न है।।२६॥ (इति वेदस्यार्थप्रत्याय-करवाधिकरणम्—७)

अथ वेदापौरुषेयत्वाधिकरणम् — =

शिष्य जिज्ञासा करता है, वेद अपौरुषेय हैं, यह कैसे जाना जाय ? जबिक पुरुष-सम्बन्ध से वेदों के नाम उपलब्ध हैं। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा की सूत्रित किया—→

### वेदांश्चैके सन्निकषं पुरुषाख्याः ॥२७॥

[वेदान्] वेदों को [च] और [एके] कितपय जन [सिन्निकर्षम्] समीप समय की रचना कहते हैं, क्योंकि वे [पुरुषाख्याः] पुरुषविशेषों के नाम से जाने जाते हैं।

वेद व दैिंदिक संहिताओं के नाम विभिन्न पूरुषों के नाम के साथ सम्बद्ध हैं -शाकल, बाजसनेिंग कौथुम, आथवंण, काठक, मैत्रायणी, तैक्तिरीय, कालापक, मौद्गल (मौदक), पैप्पलादक आदि। ये पुरुषिवशेष उन संहिताओं के रचिंदता प्रतीत होते हैं, जिनका प्रादुर्भाव समीपकाल में सम्भव है। वेदों के साथ उनके नाम का जुड़ा होना, उनकी रचना माने बिना, अन्य कारण से नहीं हो सकता। विधिवाक्य उसी वाङ्मय के अन्तर्गत होने से पौरुषेय हैं। मले ही उसके कर्शा का आज स्मरण न रहा हो, पर इतने से विधिवाक्य को अपौरुषय नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अतीन्त्रिय धर्म की जानकारी में विधिवाक्य को निरपेक्ष प्रमाण कहना संगत न होगा॥२७॥

उक्त कथन के अतिरिक्त यह भी है -

#### अनित्यदर्शनाच्य ॥२८॥

[अतित्यदर्शनात्] अनित्य (— जन्म-मरणधर्मा) पुरुषो का उल्लेख देखे जाने से [च]भी (वेब भें; वेद पुरुषकृत हैं)।

वेद में जन्म-मरणधर्मा पुरुषों का उल्लेख पाया जाता है। तैतिरीय संहिता

[प्राशाश्व] में उल्लेख है— 'वबर: प्रावाहणिरकामयत' प्रवाहण के पुत्र बवर ने कामना की । इसी प्रकार अन्यत्र [७।२।२] पाठ है— 'कुसुरुविन्द्र औद्दालिकर-कामयत' उद्दालक के पुत्र कुस्रुरुविन्द्र ने कामना की । इससे ज्ञात होता है— इस संहिताग्रन्थ की रचना, प्रवाहण तथा उद्दालक के पुत्रों के जन्म से पहले नहीं हुई ।

ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ में सृत्र से सम्बद्ध ऋषि को नाम निर्विष्टं रहता है। कितपय आचार्यों का कहना है कि ये ऋषि वेद-मन्त्रार्थ के इष्टा हैं, उनकी स्मृति के लिए नाम निर्देश रहता है। अन्य आचार्यों का कहना है, ये ऋषि मन्त्रों के रचियता हैं। दोनों अवस्थाओं में इनका मानवशरीरधारी होना निश्चित है। इनमें से लगभग दो-तिहाई ऋषियों के नामों का निर्देश ऋचाओं में उपलब्ध होता है। यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि इन व्यक्तियों के प्रादुर्माव के अनन्तर ऋचाओं की रचना हुई। ऐसे पुरुषों से प्रोक्त होने के कारण विधिवाक्यों का निर्भान्त प्रामाणिक होना संगत नहीं कहा जा सकता॥२०॥

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया--

# उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम् ॥२६॥

[उन्तम्] कह दिया [तु] तो [शब्दपूर्वत्वम्] शब्द के विषय में नित्य होता। (शब्द नित्य है, यह प्रथम कह तो दिया है।)

सूत्र में 'तु' पद जिज्ञासारूप पूर्वपक्ष की निवृत्ति तथा सिद्धान्तपक्ष के कथन का द्योतक है। उनत जिज्ञासा में वैदिक साहित्य के कितपय पदों के प्रयोग के आधार पर वेद का अनित्यत्व सिद्ध करने का प्रयास किया गया। सूत्रकार का कहना है— अध्ययनाध्यापन में प्रयुक्त वेद शब्दमय है। शब्द की नित्यता प्रथम प्रमाणपूर्वक सिद्ध कर दी गई है। तब शब्दमय वेद की अनित्य तथा पुरुषकृति कहना संगत नहीं ॥२६॥

१. शबर स्वामी ने इस सूत्र का अर्थ किया— [ उक्तम् ] कह दी है हमने [ शब्द पूर्वत्वम् ] अध्येताओं की शब्दपूर्वता। तात्पर्य है -जीसे अध्येता आजकत गुरु से बेद का अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक काल के वर्तमान पुरुषों ने अपने से पूर्ववर्ती गुरुओं से वेद पढ़ा। इस प्रकार यह वेदाध्ययन-परम्परा अनादि होने से वेद का प्रथम वक्ता न होने के कारण वेद नित्य है।

इस व्याख्या में माष्यकार द्वारा 'अस्मामिः' पद का प्रयोग होने से यह असामंजस्य प्रकट होता है— सूत्रकार और माष्यकार किसी ने पहले यह कहीं नहीं कहा कि अध्येताओं का वेदाध्ययन गुर्वध्ययनपूर्वक है। परन्तु सूत्रकार और माष्यकार दोनो ने यह कहा है— अब्द और अब्द-अर्थ का सम्बन्ध अनादि काल से गुरुपरम्परा द्वारा जाना जाता रहा है। वस्तुत. यह सब वेदाध्ययन का ही अंस है। अतः भाष्यकार द्वारा किये गये सूत्रार्थ में कोई असामंजस्य नहीं समक्षना चाहिए।

शिष्य जिज्ञासा करता है--यिद ऐसा है, तो वेद में अनित्य पुरुषों का उल्लेख कैसे है ? सूत्रकार ने समाधान किया--

### **आख्या प्रवचनात्** ॥ ३०॥

[आस्या] काठक आदि नाम [प्रवचनात्] प्रवचन से हैं।

प्रवचन पद में 'प्र' उपसर्ग का अर्थ — 'प्रकृष्ट' है, अर्थात् विशेष, जो कार्य अन्यकिसी के द्वारा उस रूप में न किया जाये। 'वचन पद का अर्थ — कथन अथवा अध्यापन है। जिस व्यक्ति ने किसी एकमात्र साखा का विशेष रूप से अध्यापन कराया, वह साखा उस प्रवक्ता के नाम से व्यवहृत होने लगी। अतः वैदिक वारूमय की विभिन्न शासाओं के साथ जो विशेष व्यक्तियों के नाम जुड़े हैं वे केवल उन व्यक्तियों के द्वारा शासाओं का प्रवचन (विशेष अध्यापन) के कारण हैं, उनके कक्ती या रचिता होने के कारण नहीं। सम्भव है, उन-उन शाखाओं का अनन्य साधारण प्रवचन कठ, कलाप आदि व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो। कहा जाता है—विश्वायान (कृष्ण यजुर्वेदीय) सब शासाओं का अध्यापन कराता था; कठ केवल एक शाखा का अध्यापन था, वह वन्य किसी शाखा का अध्यापन नहीं कराता था। इसी प्रकार कलाप आदि एक-एक शासा के अध्यापक रहे। उस शासा के साथ उनका नाम जुड़ गया। कालान्तर में शिष्य-परम्परा द्वारा शाखागत विशिष्ट अनुष्ठानों के सहयोग से कृष्णयं जु की चौरासी शाखा हो गईं। ये व्यक्ति उन शासाओं के रचिता नहीं थे।।३०।।

श्रिष्य जिज्ञासा करता है तब बंबर व कुमुरुविन्द आदि के नाम वैदिक बाङ्मय में क्यों हैं ? वे तो शासा-प्रवक्ता नहीं ? सूत्रकार ने समाधान किया—

## परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम् ॥३१॥

[परम्] अन्य (अनित्यदर्शन हेतु जो प्रस्तुत किया, वह) [तु] तीक नहीं, (क्योंकि ऐसे कब्द) [श्रुतिसामान्यभात्रम्] सुनने में केवल समान प्रतीत होते हैं, (उनका अर्थ वस्तुत: और कुछ रहता है)।

सूत्र में 'तु' पद का प्रयोग प्रायः सर्वत्र पूर्वपक्ष के निराकरण का छोतक माना जाता है। निराकरण, किसी अर्थ का निषेध करना है। अतः 'तु' पद का सीधा 'निषेध' अर्थ करना उपयुक्त है। वेद के अनित्यत्व और पौरूषेपत्व-सिद्धि के लिए जो हेतु दिया गया, वह युक्त नहीं, क्योंकि 'प्रावाहणि' आदि पदो को अपत्यार्थक मानकर बवर व प्रवाहण आदि को ऐतिहासिक व्यक्तिविशेष माना जाय, यह आवद्यक नहीं। 'प्रावाहणि' आदि पद केवल सुनने—उच्चारण में अथवा वेखन आदि में अपत्यार्थक के समान प्रतीत होते हैं पर वस्तुतः ये अपत्यार्थक न होकर

र. हलायुषकृत 'मीमांसा शास्त्र सर्वस्व' में २६-३० सूत्रों को एक माना है।

अन्य अर्थ के बाजक हैं। भारवर्ध के आधार पर तीव्रता से बहुनेवाला बायु 'प्रवाहण' है। उससे उत्पन्न होनेवाली ध्वनि का अनुकरणमात्र बवर या वर्बर आदि पद हैं।ऐसे उल्लेख ऐतिहासिक व्यक्तिपरक न होकर संसार में नित्य घटने-वाली प्राकृतिक कियाओं के विषय में समक्षने चाहिएँ।

ऋग्वेद में ऋषि-नाम मूलतः किन्हीं विशेष व्यक्तियों के नहीं हैं। ये प्रतिपाख विषय के अनुरूप प्रवक्ता के रूप में रचियता द्वारा निबद्ध किन्पत नाम हैं। इस प्रकार मूलरूप में ये केवल कविनिबद्ध प्रवक्ता हैं, न मन्वार्थ-द्वष्टा, न रचियता। ये ऐसे नाम हैं, जैसे 'पञ्चतन्त्र' आदि में किव ने प्रवक्ता के रूप में अनेक कल्पना-जन्य नाम जोड़े हुए हैं। अनन्तर-काल में जिन व्यक्तियों ने बेद के उन-उन बांशों पर मन्त्रार्थ के चिन्तन व दर्शन तथा अध्यापन एवं प्रचार-प्रसार आदि की भावना से कार्य किया, वे लोक-व्यवहार में उन-उन नाभों से व्यवहृत होने नमे। वह परम्परा आज तक चालू है। इसलिए अपीरुषेय वेद का प्रामाण्य निर्वाध समक्रता चाहिए।।३१॥

षिष्य शंका करता है — उक्त प्रसंगों के ब्रांतिरिक्त वैदिक वाङ्मय में अन्य अनेक ऐसे अटपटे व असम्भाव्य प्रसंग कहे जाते हैं, जैसे 'गावो वे सत्रमासत' तथा 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' उनका क्या होगा ? सूत्रकार ने समाधान किया—

## कृते वा विनियोगः' स्यात् कर्मणः सम्बन्धात् ॥३२॥

[कृते] कर्म में — [बा]ठीक नहीं (शंका) — [विनियोगः] विशेष नियोग — अन्वय [स्यात्] होता है (उक्त प्रकार के वाक्यों का) [कर्मणः] कर्म के साथ [सम्बन्धात्] सम्बन्ध से।

सूत्र में 'वा' पद शंका के निवारण का बोतक है। मीमांसा-शास्त्र की चालू मान्यता के अनुसार अनुष्ठान के प्रवर्त्तक केवल विधिवास्य प्रमाण हैं, जैसे 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वगंकामः' इत्यादि जो विधिवास्य नहीं हैं, जैसे 'वायुर्वे क्षेपिष्ठात्रं जुहुयात् स्वगंकामः' इत्यादि जो विधिवास्य नहीं हैं, जैसे 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देयता' इत्यादि तथा जो वाष्य असम्मान्य अर्थ का निर्देश करते हैं, जैसे 'गावों वे सत्यासत' [एँ० बाज ४।१७, जै० २।३७४] वायु तीन्नगामी देवता है; गार्ये सत्र में आसीन हुई, आसन पर वैठीं। इस प्रकार के वाक्य विधिवाक्य न होते हुए तथा आपाततः अटपटे लगते हुए भी अप्रमाण नहीं हैं। ये सन्दर्भ विधिवाक्यों से प्रतिगादित अनुष्ठेय धर्म की स्तुति आदि करने के आघार पर 'अर्थवाव' कहे जाते हैं। ऐसे जितने प्रकार के अर्थवावी वाक्य हैं, वे सब विधिवाक्य-बोधित अर्थ

रामेश्वर सूरि विरिषत सुबोषिनी वृक्ति में 'नियोग ' पाठ है; परन्तु अर्थ में कोई अन्तर नहीं।

की स्तुति आदि के द्वारा उनसे सम्बद्ध हैं; उन्हीं का वे अंश हैं । इसलिए विधि-बाक्यों के प्रामाण्य के समान उनका भी प्रामाण्य हैं ॥३२॥

> इति श्री जैमिनीयमीमांसादर्शन-विद्योदयभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमस्तर्कपादः ।

१. शब्द के प्रामाण्य के लिए शब्द का नित्य होना इतना महत्त्व नहीं रखता। बस्तत: शब्द का प्रामाण्य वक्ता के आप्त होने पर निर्भर है। इसी आधार पर लौकिक बाक्य का प्रामाण्य विक्चित होता है। सबरस्वामी कुमारिलभट्ट तथा अन्य अज्ञात पूर्वकालिक मीमांसाचार्यों के द्वारा कर्म को सीमातीत प्रधानता दे देने के कारण कर्मफल एवं समस्त विश्व के नियन्ता सर्वोच्च परमात्मतत्त्व को अनावश्यक ठहरा देने पर वेदादि शब्द के प्रामाण्य की समस्या सामने आई। तब आप्तोकतता की उपक्षा कर शब्द व शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता को ठाव्ट के प्रामाण्य का साधन मान लिया गया । अनन्त आकाश में अतीत-अनागत अनन्त शब्द मरे हैं, अर्थबोध के लिए जो अपेक्षित होता है, कण्ठ-ताल आदि साधनों द्वारा उसे अभिव्यक्त कर लिया जाता है। शब्द व राज्दार्थ-सम्बन्ध की यह अनादि परम्परा है; एवं अनादिकाल से ही यह जानकारी का कम गरु-शिष्य-परम्परा द्वारा चाल है। यह संसार इसी रूप में चलता आ रहा है, आगे भी ऐसा ही चलेगा, न कभी सर्गरचना हुई, न कभी प्रजय होना है। मीमासा का प्रचलित यह सिद्धान्त जैमिनि मूनि को अभिमत रहा हो, इसमें पूर्ण सन्देह है। प्रारम्भिक पंचम सूत्र में इस विषय के बादरायण-मत का निर्देश मान्यता के अनुकूल नहीं है। शब्द के प्रामाण्य का आधार उसकी नित्यता को मानने पर अनाप्तवाक्य भी प्रमाण होना चाहिए, जो शबर स्वामी व कुमारिल भड़ आदि को भी स्वीकार नहीं है। अन्यथा, बौद्ध-आहंत आदि आगम को भी प्रमाण मानना होगा, जो उक्त आचार्यों को अमीष्ट नहीं।

# अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद:

(अर्थवादप्रामाण्याधिकरणम्—१)

शिष्य जिज्ञासा करता है—गत पाद द्वारा धर्म में विधिवानय का प्रामाण्य सिद्ध किये जाने पर उन वानयों का धर्म में अप्रामाण्य प्राप्त होता है, जो प्रवृत्ति के बोधक न होकर सिद्ध वस्तु का कथन करते हैं, जैसे—"वायुर्वे क्षेपिण्ठा देवता, सोऽरोदीत् यदरोदीत् तद्रदस्य रुद्धत्वम्, देवा वै देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्" इत्यादि वानयों का प्रामाण्य खटाई में पड़ जाता है। क्योंकि, इनमें प्रवृत्ति का जनक कोई विध्यर्थक पद नहीं है। जिज्ञास्य को मनोगत कर सूत्रकार ने विस्तार के साथ जिज्ञासा-भावना को सूत्रित किया —

# आम्नायस्य ऋियार्थत्वादानर्थवयमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते ॥१॥ (३३)

[आम्नायस्य] आम्नाय—वेद के [क्रियार्थस्वात्] किया-अनुष्ठान प्रयोजन-वाला होने से [आनर्थक्यम्] निष्प्रयोजन हैं वे वेदवान्य, जिनका [अतदर्थानाम्] प्रयोजन किया—अनुष्ठान-रूप नहीं है। [तस्मात्] इसलिए, ऐसा वाक्य [अनित्यम्] अनित्य (धर्म की जानकारी में अप्रमाण) [उच्यते] कहा जाता है।

आम्नाय अथवा वेद के जिन विधिवाक्यों के विधय में उल्लेख किया जा रहा है, प्रायः वे सब तैं तिरीय ऑदि संहिताओं के तथा ब्राह्मणग्रन्थों के वाक्य हैं, यह शास्त्र इन्हींका विवरण प्रस्तुत करता है। यह सब वाङ्मय ऋषिप्रोक्त है; परन्तु मीमांसाशास्त्र में इनका प्रामाण्य कियार्थक, अर्थात् यज्ञादि अनुष्ठान का प्रवर्तक होने के आधार पर माना गया है। जिज्ञासा का यही तात्पर्य है कि जो वाक्य विधि के बोधक नहीं हैं, वे अप्रमाण माने जायेंगे; जैसे उदाहरणरूप में कितपय वाक्य ऊपर प्रस्तुत किये गए हैं। यदि इनका भी प्रामाण्य अभीष्ट हो, जो आवश्यक है, तो प्रामाण्य की कोई अन्य कसौटी बताई जानी चाहिए, जिसमें सब प्रकार के बाक्यों का समावेश्व हो जाय। वर्तमान मान्यता में कियार्थक वाक्यों के अतिरिक्त केष वाक्यों का चर्मज्ञान में अप्रामाण्य निश्चित है।।।।।

अफ्रियार्थक बाक्यों के अग्रामाण्य में अन्य कारण है

# शास्त्रदृष्ट<sup>9</sup>विरोधाच्च ॥२॥ (३४)

[शास्त्र-दृष्ट विरोधात्] शास्त्रविरोध से, दृष्टिवरोध से[च]और। शास्त्र-विरोध और दृष्ट-प्रत्यक्षविरोध से सिद्धार्थक (अक्रियार्थक) वाक्यों का धर्मज्ञान में अप्रामाण्य है।

सूत्र के 'विरोध' पद का सम्बन्ध 'शास्त्र और 'दृष्ट' दोनों के साथ है। धर्म-ज्ञान के प्रति सिद्धार्थक वाक्य के अपामाण्य में दो अन्य हेतु हैं । बास्त्रविरोध

तथा दृष्टविरोष ।

१. शास्त्रिविरोध—शास्त्र मे कहा है—'स्तेनं मन:, अनुतवादिनी वाक्' [मैत्रा० सं०४।४।२]। मीमासाघास्त्र में यह व्यवस्था है —यदि किसी सिद्धार्थक वाक्य का सम्बन्ध स्तुति आदि अर्थवाद रूप से किसी विधिवाक्य के साथ नहीं है, तो उसके विधिवाक्य की कल्पना कर नी जाती है। 'स्तेनं मन:, अनृतवादिनी वाक्' ऐसे ही वाक्य हैं। तब ये वाक्य लोकव्यवहार-सिद्ध अर्थ का अनुवादमात्र होने से निष्फल हैं। इनकी सफलता —सार्थकता के लिए शब्दविपर्यय से विधि की कर्पना इस प्रकार करनी होगी — 'स्तेयं कुर्यात्' 'अनृतं बदेत्' च्चचेरी करे, भूठ बोले। इस कल्पित विधि का प्रत्यक्ष (दृष्ट) विधि—'स्तेयं न कुर्यात्, अनृतं (असत्यं) न सूयात्' के साथ विरोध होता है। यह शास्त्र द्वारा साक्षात् प्रतिप्रतिपदित विधि है; इसकी बाधा किये बिना कल्पित विधि का अस्तित्व सम्भव नहीं। विरोध स्पष्ट है। यदि विधि की कल्पना नहीं की जाती, तो उन (भूतार्थ) वाक्यों का अप्रामाण्य निरिचत है।

षोडशी - प्रहण-अग्रहण के समान यहाँ 'चोरी करना-न करना, फ्रूट बोलना-न बोलना' में विकल्प की सम्मावना भी नहीं, क्योंकि दोनो विधियो में परस्पर वैषम्य है। एक कल्पित विधि है; अन्य शास्त्र-प्रतिपादित साक्षात् विधि है। यदि दोनो समान होते, तो विकल्प सम्भव होता।

२. दृष्टिवरोध—वाक्य है: 'तस्माद् घूम एवाक्नेदिवा दृशे नाचि:। तस्मादिचरेवाक्नेर्नवतं दृशे न घूम:'—इसलिए अग्नि का धुआँ ही दिन में दीखता है, ज्वाला या लपट नहीं। इसलिए अग्नि की ज्वाला ही रात में दीखती है, धुआं नहीं। इन वाक्यों में 'एव' पद के प्रयोग से यह निर्धारण किया कि दिन में आग

रामेश्वर सुरि विरचित 'सुबोधिनी' व्याख्या के सूत्रपाठ में 'दृष्ट' के स्थान पर 'दृष्ट' पाठ है। अर्थ में कोई अन्तर नहीं।

 <sup>&#</sup>x27;अतिरात्रे षोडशिन गृह्णाति,वातिरात्रे षोडशिन गृह्णाति' के अनुसार 'अति-रात्र' नामक इष्टि में 'षोडकी' का ग्रहण या अग्रहण दोनों शास्त्रानुमोदित हैं। अतः विकस्प सम्भव है।

की ज्वाला और रात में आग का धुवां कदाणि नहीं दीखते। यह कथन दृष्ट अर्थीत् प्रत्यक्ष के विषद्ध है। दिन में आग की ज्वाला और रात में आग का धुवां बराबर दिखाई देते हैं। अतः मब्द के तथा शब्दार्थ-सम्बन्ध के नित्य होने के आचार पर शब्द का प्रामाण्य कहना पूर्णतथा सन्दिग्ध है।

सूत्र के 'शास्त्रदृष्टिवरोघात' पद में 'शास्त्र' और 'दृष्ट' पदों का अलग-अलग 'विरोध' पद के साथ संवन्ध से शब्द के प्रामाण्य मे दी प्रकार से दोष प्रस्तुत किया। यदि 'शास्त्रदृष्ट' पद को एक माना जाता है, तो भी विरोध स्पष्ट है। सन्दर्भ है— 'को हि तद्वेद यदमुष्मिस्लोकेऽस्ति वा न वा।' यह कौन जानता है— मरकर उस लोक में स्वर्ग है या नहीं ? यदि इस सन्दर्भ को प्रश्तरूप माना जाता है, तो क्रियायंक न होने के कारण यह निर्यंक व अप्रमाण है। यदि यह वाक्य संश्वासमक है, तो उन वाक्यों के साथ इसका विरोध स्पष्ट है, जो भरकर स्वर्ग-प्राप्ति के विद्वास का संकेत करते हैं— 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इत्यदि ।। २।।

अक्रियार्थ शब्द के अप्रामाण्य में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

## तथा फलाभावात् ॥३॥ (३४)

[तथा] दैसा [फलाभावात्] फल न होने से (जैसा वाक्य में बताया जाता

है) ।

वाक्य में कहा-- 'श्लोमतेऽस्य मुखं य एवं वेद' जो इस (गर्मात्र रात्र करूं)
को इस प्रकार जान लेता है, उसका मुख स्वामित हो जाता है। यदि यह कथन
सिद्ध अर्थ का अनुवादमात्र है, तो कियार्थक न होने से अनर्थक है। यदि गर्मतिरात्रसम्बन्धी अध्ययन के फल का अनुवाद है, तो मिच्या जनुवाद है। क्योंकि,
अध्ययन के जनन्तर अध्येता के मुख पर कोई शोभा दिखाई नहीं देती। कालान्तर
में फलप्राप्ति होने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं है। यदि स्वभावतः किसी का
कुरिसत मुख हो, तो शोमा की सम्भावना ही नहीं। इस प्रकार वाक्य में कहे फल
का अध्येता आदि में अभाव देखे जाने से अकियार्ष शब्द का प्रामाण्य सन्दिग्ध
है।।३॥

उक्त अर्थं में अन्य हेतु प्रस्तुत किया -

### अन्या नर्थक्यात् ॥४॥ (३६)

[अन्य आनर्थंक्यात् ] (विधिवावयों के अतिरिक्त) अन्य वाक्यों के अनर्थंक होने से (अकियार्थंक वाक्यों का अप्रामाण्य निरिचत है)। अथवा, एक कमें से

रामेक्वर सूरि विरचित 'मुबोधिनी' नामक व्याख्या के सूत्रपाठ में 'अन्य' पद नहीं है। केवल 'आनथंक्यात्' सूत्रपाठ है।

सब कामनाओं की पूर्ति होना मानने से अन्य कमों के अनर्थंक हो जाने के कारण उनका अप्रामाण्य स्पष्ट है।

श्रुति हैं — 'पूर्णाहृत्या सर्वान् कामानवाप्नोति' - अम्याधान की पूर्णाहृति से यजमान सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यदि यह सत्य है, तो विभिन्न कामनाओं के लिए दर्श पौर्णमास आदि यामों का अनुष्ठान निरर्थक है, अर्थान् उनका प्रामाण्य खटाई मे पड़ जाता है। यदि यजमान की उन कामनाओं की पूर्ति के लिये दर्श आदि यागों का अनुष्ठान आवश्यक है, तो 'पूर्णाहृत्या सर्वान्' इत्यादि कथन असत्य होने से अप्रमाण हो जाता है।।४॥

उक्त अर्थ में अन्य हेतु प्रस्तुत किया---

# अमागिप्रतिषेधाच्य ॥५॥ (३७)

[अभागि-प्रतिवेधात्] अमागि -अप्राप्त के प्रतिवेध से [च] भी (प्रसंगागत वाक्य अप्रमाण है) ।

बाह्मण में कहा—'न पृथिव्यामिंगन्दिनेतव्यो नान्तरिक्षे न विवि' — अग्नि का चयन पृथिवी पर नहीं करना चाहिए, न अन्तरिक्ष में, न चुलोक में। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता-समभता है कि अन्तरिक्ष और चुलोक में अग्नि का चयन सम्भव नहीं। पृथिवी पर अग्निचयन सम्भव है उसका निषेध कर दिया। यह निषेध उस विधि की बाधा करता है, जो अग्निचयन का विधायक है—'हिरण्य निषाय चेतव्यम्' परस्पर दोनों के विरोध से 'सुन्द-उपसुन्द' न्याय के अनुसार विधि-निषेध दोनों निष्फल हो जाते हैं। यह स्थिति उनके अप्रामाण्य की द्योतक है। इसके अतिरिक्त जहाँ — अन्तरिक्ष और चुलोक में — अग्निचयन प्राप्त ही नहीं, उसका निषेध निर्यंक होने से अप्रमाण हो जाता है। अन्तरिक्ष व चुलोक में अग्नमण हो जाता है। क्तिरक्ष व चुलोक से अग्नमण्यन सम्भव न होने से यह वाक्य अपने ही अर्थ में अप्रमाण हो जाता है। क्तिरक्ष व चुलोक हो। से स्वर्भ अप्रमाण हो जाता है।

अिंक्यार्थंक वाक्यों के अप्रमाण में अन्य हेतु प्रस्तुत किया --

१ तै० बा॰ में पाठ है---'पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति। सर्व वे पूर्णाहुतिः। सर्व-मेवाऽऽप्नोति।' (यु०मी०)

२. तुलना करें--मैत्रायणी संहिता, ३।२।६॥ तथा तैत्तिरीय संहिता, ५.२।७॥

३. पौराणिक आख्यान है सुन्द, उपसुन्द नामक दो असुरवर्गीय माई थे। उन्हें वर-प्रभाव से शक्ति प्राप्त थी—अन्य कोई भी उनका वध नहीं कर सकता था। वे धर्मात्मा प्रजाजन को अप्रत्याशित कष्ट देने लगे। तब उन दोनों में परस्पर युद्ध हो जाने के प्रयासस्वरूप वे आपस में लड़कर नष्ट हो गये। यही स्थिति परस्पर विधि-निषेध वाक्यों की है।

### अनित्यसंयोगात् ॥६॥ (३८)

[अनित्य संयोगात्] अनित्य — मरणधर्मा व्यक्ति के सम्बन्ध से (अकि-यार्थक वाक्य अप्रमाण हैं)।

त्रब्द के नित्य-अनित्य विवेचन के प्रसंग में यह पूर्वपक्ष [११११८८] सूत्र में प्रस्तुत किया; तथा सूत्र [१।११६१] द्वारा इसका समावान किया। यहाँ क्रब्द के एक अंश — अकियार्थक शब्द को लक्ष्य कर आक्षेप प्रस्तुत किया है। 'नवरः प्रावाहणिरकामयत' इत्यादि वाक्य मरणधर्मा व्यक्तियों के विवरण से सम्बद्ध होने के कारण अप्रमाण हैं। कियार्थक व होना तो ऐसे वाक्यों के अप्रामाण्य का निमित्त है ही; फलतः अकियार्थक वाक्यों का प्रामाण्य किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता।।६।।

इस लम्बे जिज्ञासाभूलक पूर्वपक्ष के समाधान के लिए ज्ञातव्य है अयंबाद के अवेक प्रकार हैं: १. एक प्रकार के अर्थवाद ऐसे हैं जिनका यथाश्रुस शब्दा-नुसारी अर्थ उत्पन्न नहीं होता। जैसे 'सोऽरोदीत्, प्रजापतिरात्मनो वपामुद-विखदत्' इत्यादि।

 कतिपय दूसरे अर्थवाद ऐसे हैं—जो विधिवानयों के समान प्रतीत होते हैं। जैसे—'औटु-बरो बूपो मवति, यो विदम्ध: स नैऋति:' इत्यादि।

३. तीसरे प्रकार के अर्थवाद ने हैं—िजनमें हेतुत्व का आभास होता है। जैसे—'शर्पण अहोति, तेन ह्यन्तं क्रियते' इत्यादि।

चालुं अधिकरण में प्रथम प्रकार के अर्थवादों का विचार किया गया है। इसका प्रारम्भ करते हुएसूककार ने बताया—

## विधिना त्वेकवावयत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः ॥७॥ (३६)

[विधिना] विधिवाक्य के साथ [तु] तो [एकवाक्यत्वात्] एकवाक्यता होने से [स्तुत्यवेंन] (विधिवाक्यों की) स्तुतिरूप प्रयोजन के द्वारा [विधीनाम्] विधिवाक्यों के अङ्ग [स्यु:] होते हैं (अक्रियार्थक अर्थात् सिद्धार्थकीधकवाक्य)।

सूत्र में 'तु' पर जिज्ञासामूलक पूर्वपक्ष की निवृत्ति का खोतक है। ब्राह्मण आदि वैदिक वाङ्मप में जितने अिक्यार्थक अर्थात् सिद्धार्थक—सिद्ध वस्तु का कथन करनेवाले वाक्य हैं, उन सबकी विधिवाक्यों के साप एकवाक्यता है, क्यों कि ऐसे वाक्य—विधिवाक्यों की स्तुति आदि के द्वारा विधिवाक्यों के ही अङ्ग हैं। भीमोसाशास्त्र में ऐसे समस्त सन्दर्भ 'अर्थवाद-वाक्य' कहे जाते हैं। जैसे—विधिवाक्यों का कियार्थक होने से प्रामाण्य है इसी प्रकार विधिवाक्यों की स्तुति आदि के द्वारा अन्य वाक्यों का उनमें (विधिवाक्यों से) सम्बन्ध होने के कारण वे (अिक्यार्थक वाक्य) भी प्रमाण हैं।

'वायव्यं इवेतमालमेत भूतिकामः' यह विधिवाक्य है--कल्याण की कामना

करता हुआ यजमान वायुदेवतावाले स्वेत पत्रु का आलभन —स्प**र्श करे । इ**स बाक्य में आकांक्षा रह जाती है कि वायुदेवतावाले पशु का स्पर्श करने से कल्याण नयों प्राप्त होता है ? इस आकाक्षा की पूर्त्त — 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता, बायमेव स्वेन भागधेयेनोपघावति, स एवैनं भूति गमपति ।'े इत्यादि स्त्रतिपरक अर्थवादवाक्य से होती है। ये दोनों (विधि और अर्थवाद) वाक्य परस्पर सानांक्ष होने से एक बाक्यरूप हैं। अतः विधिवाक्यों के प्रामाण्य से अर्थवादवाक्यों का प्रामाण्य सिद्ध होता है. क्योंकि अर्थवादवान्य विधिवानयों के ही अवयवभूत-अक्रभूत हैं, उन्हीं के एकदेश हैं; वे सब मिलकर ही एक अक्री बनते हैं। अत: एकदेश (अर्थवाद) के प्रामाण्य की अलग खोज करना नितान्त व्यर्थ है।

वैदिक वाङ्मय में कतिपय विधिवाक्य स्तुति आदि अर्थवादवाक्यों से रहित हैं; उनके स्तुति आदि बोधक अर्थवादवाक्य नहीं देखे जाते। इसके विपरीत कतिपय विधिवाक्यों के साथ स्तुतिपरक अर्थवाद वाक्य सिन्नहित—संबद्ध देखे जाते हैं। अर्थवाद वाक्यो का प्रयोजन बताया जाता है--विधिवाक्य-बोधित अनुष्ठान में रुचि पैदा करना . जिज्ञासा होती है अर्थवादरहित विधिवाक्य जब स्वयं विधिबोधित अनुष्ठान में रुचि उत्पत्न कर सकते हैं, तब ने विधिवाक्य स्वयं रुचि क्यो नहीं उत्पन्न कर सकते, जिनके साथ अर्थवाद वाक्य पठित हैं ? तात्पर्य—विधिवान्य उभयत्र समान हैं, विधि के साथ विधिबोधित अनुष्ठान में मी वे (विधिवाक्य) स्वयं रुचि उत्पन्न करने मे समर्थ हैं; तब समस्त अर्थवाद-बाक्य निष्फल व अप्रमाण माने जाने चाहिएँ।

आचार्यों ने सुफाव दिया-यह ठीक है, विधिवाक्य त्रियाविधान के साथ अनुष्ठान के प्रति रुचि भी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति मे अर्थवादसहित विधि वाक्यों का महावाक्य के रूप में निर्देश कोई महत्त्वपूर्ण नहीं रह जाता; परन्तु कहाँ विधिवास्य प्ररोचना को भी उत्पन्न करता है, यह सचाई हमें अर्थवाद-वाक्यों के द्वारा ही जात होती है। जिन विधिवाक्यों के साथ अर्थवादवाक्य पठित हैं, वहाँ अर्थवादवाक्यों को सात्म्य करके ही विधिवाक्य प्ररोचना को

तैत्तिरीय संहिता २।१।१।। वायु निश्चित ही क्षिप्रकारी= शीधकारी देवता है। वायव्य स्वेत पशु के स्पर्श से यजमान वायु को ही अपने भाग द्वारा प्राप्त होता है। बायु ही इस यजमान को भूति = ऐश्वर्य प्राप्त कराता है। यहाँ इवेतपश् —-मीमांसा-सूत्र [६।८।३३] के अनुसार —छाग ही लिया जाता है। जैसे वाय शीझकारी देवता है, ऐसे ही छाग (बकरा ) अपनी वंशवृद्धि में अति शीधकारी होता है। उस्त वाक्यों द्वारा यह भावना दृढ़ होती है—इस पशु का संस्पर्श-सम्बन्ध यजमान (पशुपालन करनेवाले व्यक्ति)के लिए ऐदवर्य को प्राप्त करानेवाला होता है।

उत्पन्न कर पाते हैं। फलतः अर्थवाद-वाक्य क्रियार्यक विधिवाक्यों का ही स्वरूप हैं, उन्हीं का अङ्ग व एकदेश हैं। ये क्रियानुष्ठान के प्रति प्ररोचना को उभारते हुए अनुष्ठाताओं का उपकार करते हैं। क्रियार्यक विधिवाक्यों का आत्मरूप होने के कारण उन्हीं के प्रामाण्य से इनका प्रामाण्य है, इसके लिए अन्य निमित्त स्रोजना व्यर्थ है।।७।। (४०)

शिष्य जिजासा करता है -पूर्वोक्त सुक्ति से प्रतीत होता है, अर्थवादवाक्य वैदिक बाङ्मय में आपाततः सम्मिलित हो गये हैं, इनकी अनिवार्यता नहीं। सूत्र-कार ने समाधान किया—

# तुल्यं च साम्प्रदायिकम् ॥५॥ (४०)

[तुल्यम्] समान है [च] निश्चय ही [साम्प्रदायिकम्] गुरु-शिष्य-परम्परा (सम्प्रदाय) द्वारा अध्ययन-अध्यापन कर्म ।

सूत्र में 'च' पद अवघारण अर्थ में हैं। यह निश्चय से कहा जा सकता है कि विधिवाक्य और अर्थवादवाक्य दोनों की स्थिति वध्यमाण विषय में समान है। जैसे विधिवाक्यगत पद और उनका अर्थ के साथ सम्बन्ध का ज्ञान अनादि काल से गुरु-शिध्य-परम्परा द्वारा प्राप्त होता आया है, ठीक उसी प्रकार अर्थवादवाक्यों का भी ज्ञान प्राप्त होता आया है। यह स्थिति दोनों प्रकार के वाक्यों के लिए निश्चित रूप से समान है। जैसे विधिवाक्य संप्रदाय द्वारा रक्षित हैं, वैसे अर्थवादवाक्य मी। अत यह कदापि न सममना चाहिए कि अर्थवादवाक्यों का पाठ लापाततः एवं प्रमादपूर्ण है। फलतः विधिवाक्यों के समान अर्थवादवाक्यों का प्रामाण्य भी सुनिश्चित है।। इ।।

प्रस्तुत पाद के द्वितीय सूत्र में जिज्ञासुद्वारा शास्त्रविरोध व दृष्टिविरोध के आधार पर अर्थवादवाक्यों के अप्रामाण्य का निर्देश किया गया है। सूत्रकार शास्त्रविरोध का समाधान करता है—

# अप्राप्ता चानुषपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छव्बार्थस्त्वप्रयोग-मृतस्तस्मादुषपद्येत ॥६॥ (४१)

[अप्राप्ता] प्राप्त नहीं होता [च] और [अनुपपत्तिः] 'सोऽरोदीत्' इत्यादि वानयों में अर्थ का-—उपपन्न न होना; [प्रयोगे] विधि मानने पर ('सोऽरोदीत्' आदि में 'रोना चाहिए' इत्यादि रूप से) [िह] निश्चय से [िवरोधः] विरोध [स्यात्] होता है.[शब्दार्थः] शब्दार्थ ('अरोदीत्' आदि का) [तु]तो[अप्रयोग-भूतः] विधिरूप नहीं हैं ('रोना चाहिए' इस प्रकार) [तस्यात्] इसिलये [उपपदेत] उपपन्न होगा ('सोऽरोदीत्' इत्यादि वाक्य)।

जिज्ञासु ने द्वितीय सूत्र द्वारा अर्थवादवाक्यों के विषय में जो शास्त्रविरोध

व दृष्टिवरोधस्य अनुपरित प्रकट की है, वह 'सोऽरोदीत्' इत्यादि अर्थवाद-वाक्यो में प्राप्त नहीं होती। क्योंकि इन वाक्यो का जो अर्थ है, वह प्रयोगभूत — क्रियारूप नहीं है। असम्भव होने से न यहाँ क्रिया की कल्पना की जा सकती है। 'सोऽरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य स्द्रत्वम्' -दह रोया, जो रोया अथवा जो रोना है, वह स्द्र का स्ट्रत्व (स्ट्रपना) है। यहाँ प्रयोग — क्रिया अथवा विधि की कल्पना इसी प्रकार की जा सकती है स्द्र रोया, अन्य को भी रोना चाहिए, अथवा 'अन्य मी रोये'। इसी प्रकार 'प्रजापितरात्मनो वपामुदिक्खदत्'—प्रजापित वे अपनी वपा (पेट पर चर्बी की फिल्ली) को उसेड़ा, या उचेला, अन्य को भी अपनी वपा उखेड़नी चाहिए, अथवा अन्य भी अपनी वपा उखेड़। ऐसे ही 'देवा वै देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्' —देवों ने यज्ञवेदी पर बैठकर यज्ञकाव में दिशाओं को न पहचाना। अन्यों को भी यज्ञकाल में दिशा न पहचाननी चाहिए, अथवा अन्य भी यज्ञवेदी पर दिशाएँ न पहचानें। क्या ऐसे विधिवाक्यों की कल्पना इन अर्थवादवाक्यों में की जा सकती है ? यह सर्वथा अग्वय शैष

रोना अपनी इच्छा या विधि के द्वारा नहीं होता। अपने आत्मीयजन अयवा प्रिय वस्तु के वियोग एवं शारीरिक या मानसिक आधात आदि से आँखुओ का निकलना 'रोना' है। वह इच्छा या विधि से होना संभव नहीं। न कोई अपनी वपा उखेड़कर या उचेलकर अग्नि से उसे होम कर शुङ्करहित पशुं से यजन कर सकता है। इसी प्रकार देवयजन (यज्ञवेदी) में वैठकर न कोई दिशाओं को भूलता है। शास्त्रविरोध तभी हो सकता है, जब इनमे विधि मानी आय, पर इन वानयों का जो शब्दार्थ है, वह विधि छप नहीं है। इसीलिए शास्त्रविरोध न होने से ये अर्थवादवाक्य सर्वया उपपन्न हैं। । इसीलिए शास्त्रविरोध न होने से ये

उपपन्नता किस प्रकार है ? सूत्रकार ने बताया—

### गुणवादस्तु ।।१०॥ (४२)

[मुणवाद.] गुणवाद.—गौण कथन है, यह [तु] तो । सृत्र में 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है । उक्त अर्थवादवाक्य गौण

तैंत्तिरीय संहिता मे पाठ है — 'प्रजापितर्वा इदमेक आसीत् सोऽकामयत प्रजाः
पञ्जून्सुजेयेति स आत्मनो बपामुदिक्षदत् तामानौ प्रागृह्णात् ततोऽजस्तुपरः
समभवत् तं स्वार्य वेवताया आलभत ततो व स प्रजाः पश्नूनसृजत ॥२।१।१।

प्रजापित अकेला था, उसने प्रजा और पशुओं को सजंन करने की कामना की। उसने अपनी वपा को उखेड़ा, आग में हाला, उससे तूपर (शृङ्गरहित) अज (बकरा) पैदा हो गया। उसे उसकी देवता के लिए आलभन (होम) किया। अनन्तर अथवा उससे प्रजा और पशुओं को बनाया। इसका वास्तिविक तात्पर्य अगले सूत्र की व्याख्या में इष्टब्य है। कथन हैं। प्रायः सभा अथंबादवाक्यों द्वारा कथित अर्थ गौण—औपचारिक होता है, अथवा सम्बन्धी के गुण (स्तुति) का कथन करता है।

'सोडरोदीत्'' इत्यादि प्रकार के अर्थवाद लाब्दिक रूप में जिस अर्थ को कहते हैं, वह गौण होता है। यह शब्दों का बाहरी अर्थ हैं; आन्तरिक मुख्य अन्य रहता है, जो वास्तविक रूप में उस सन्दर्म का प्रतिपाद्य है। कहा जाता है —अर्थवादवाक्य विधिवीधित अर्थ में—उसकी स्तुति द्वारा, किंच उत्पन्त करने के लिए होता है, परन्तु जहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ समस्या खड़ी होती है कि अर्थवाद का वहाँ क्या प्रयोजन हैं? जैसे 'वेतसशाख्याऽवकाभिश्वारिंग विकर्ष ति'—वेत की शाखा और अवका —िसरवाल (जल में उत्पन्त होनवाली घास) से अिन का विकर्षण करता है, विसरी अग्निन को समेटता है। यहाँ अिन के विकर्षण में वेतस और अवका का विधान है; अर्थात् विधिवीधित अर्थ वेतस और अवका है, परन्तु स्तुति जलो की गई है -'आपो वै शान्ताः' इत्यादि। ऐसे स्थलों में—स्तुति वादि द्वारा अर्थवाद विधेय अर्थ के प्ररोचनार्थ होता है—इस व्यवस्था का उत्लंघन हो जाता है।

ऐसे प्रसंगों में इस दोष के निवारण के लिए सूत्रकार ने 'गुणवाद' का सुक्षाव देकर समाधान किया । स्तोतव्य (गेतस-अवका) की स्तुति के स्थान पर अन्य सम्बन्धी (आप.) की स्तुति किया जाना गुणवाद अर्थात् गोण कथन है। जलों की यह स्तुति गौण है, मुख्य स्तुति वेतस आदि की है। क्योंकि जल वेतस-अवका के उत्पत्ति-स्थान हैं, उत्पत्ति-प्रदेश की स्तुति व प्रशंसा से वहाँ उत्पन्न होनेवाना प्रशंसित होता है। किसी व्यक्ति के आवास्थ प्रदेश की स्तुति व प्रशंसा से निष्टिचत ही वह व्यक्ति स्तुत व प्रशंसा से निष्टिचत ही वह व्यक्ति स्तुत व प्रशंसित होता है। ऐसे ही यहाँ वेतस-अवका का आवास्य-स्थन 'आपक्' की स्तुति ते मुख्यरूप मे वेतस अवका की स्तुति प्रस्तुत की जाती है। अतः विश्वय की स्तुति हारा अर्थवाद उसमे रुचि उत्पन्न करने के लिए हैं— इस व्यवस्था के उत्वंपन की आशंका करना व्यथं है।

जिज्ञासा होती है—'सोऽरोदीत्' इत्यादि अर्थवादवाक्यों का विधिवोधित अर्थ क्या है, जिसका यह शेष अथवा अङ्ग समभा जाये ? आचार्यों ने बताया—-'तस्माद् वृहिष (रजतं) न देयम्'—इसलिए यज्ञ में रजत (चाँदी) दान नहीं करना चाहिए—इस 'रजत-अदान' विधि का शेष है 'सोऽरोदीत्' इत्यादि अर्थवाद-

१. तै॰ सं॰ राशशा

२. तै॰ सं० श्राक्षाक्षा

३. तै० सं० प्राधाधा

४. 'तोऽरोदीत् यदरोदीत् तद्वद्रस्य रद्रत्वम्, यदश्रु अशीर्यत, तद्वजतं हिरश्यम-भवत्, तस्माद्रजतं हिरश्यमदक्षिण्यम्, अश्रुजं हि, यो बहिषि ददाति, पुराऽस्य सवत्तराद्गहे रुदन्ति, तस्माद् बहिषि न देयम्'—तं ० तं ० ११४।१।।

वाक्य। त्यायसूत्रकार गीतम आचार्य ने अर्थवाद के चार भेद बताये हैं— स्तुति, निन्दा, परकृति, पुराकल्प। मीमांसाशास्त्र इनको इसी रूप मे स्वीकार करता है। 'सीऽरोबीत्' इत्यादि सन्दर्भ का समावेश 'पुराकल्प' नामक अर्थवाद मे माना जाता है। 'बिहिषि रजतं न देयम्' विवि का यह गेष हैं, इसका आधार है—पदो का साकाक्ष होना। 'सोऽरोबीत्' इत्यादि वाक्य मे 'सः' (वह) सर्वनाम-पद किसी प्रकृत अर्थ की अपेक्षा रखता है। 'वह' कहने पर आकाक्षा रहती है— वह कौन, जिसके लिए यह अतिदेश हैं ' आगे मन्दं पर भी पूर्व-प्रकृत की अपेक्षा रखता है, वह कौन, जो आँसू टपके व बिखरे —यहाँ 'तस्य' पद भी पूर्व-प्रकृत की अपेक्षा रखता है, यह पहले कहे गये निन्दा-चचन— बहिषि रजतं न देयम्' का उपपादक है। उसका कारण है —जो यज्ञ में चांदी देता है, वर्ष के अन्दर उसके घर मे रोदन होता है। फलस्वरूप —यज्ञ में रजत न देना चाहिए। इस प्रकार सभी साकाक्ष पद गीण कथन द्वारा विधि के उपकारक होते हैं। रोने (अश्व) से उत्सन्न रजत को यज्ञ में देनेवाले के घर मे वर्ष के अन्दर र रोदन होता है, यह रजत-दान के प्रतिषेष का गुण है, जो स्वयं वस्तुतः रोदन नहीं है।

ऐसी स्थिति में न रोते हुए रुद्र के लिए 'अरोदीत्' कहना, अश्रु से उत्पन्न न होनेवाले रजत के लिए अश्रु से उत्पन्न होना कथन, तथा सक्तर के अन्दर यज्ञ में रजत देनेवाले के घर में रोदन न होने पर भी रोदन होने का कथन, ये सब गोण कथन हैं। 'रुद्र' पद के निर्वचन के आधार पर उसका रोना 'सोडरोदीत्' कहा गया। जल-रूप अश्रु के स्वेत वर्ण की समानता के आधार पर अश्रु से रजत का उत्पन्न होना कहा, रजतदाता के घर में सवत्सर से पूर्व रोदन न होने पर भी अनत्याग म दुःस का अनुभव होने से उसे रोदन के रूप में कहा गया। इस प्रकार में सब गौण कथन हैं, जिनका तात्पर्य केवल यज्ञ में रजतदान की निन्दा प्रकट करना है। इसिलए ये सब कथन उसी (बहिंगि रजत न देयम्) के शेष हैं; यज्ञ में रजतदान की निन्दा द्वारा उस विधेय के अग हैं।

अन्तर्हित रूप मे यह प्रसंग आदिमगंकालिक सृष्टि-प्रक्रिया का बिदरण प्रस्तुत करता है, ऐसा विद्वानो<sup>र</sup> का सुकाल है। जो अर्थवाद 'पुराकरूप' विभाग के अन्तर्गत बाह्मण आदि प्रन्थों में विष्तत हैं, प्राय: वे सब आंशिक रूप से सृष्टि-प्रक्रिया का विवरण प्रन्तुत करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ऐसे उल्लेखों की संख्या श्वताधिक देखी जा सकती है।

१. गत पृष्ठ की सं०४ टिप्पणी देखें।

२. द्रष्टच्य—जैमिनीय मीमांसा शावर भाष्य, हिन्दी व्याख्यासहित, पृ० १४६-४६ । व्याख्याता -युविष्ठिर मीमासक तथा पं० भगवद्दस कृत 'वेदविद्या-विमर्शे' ।

'सोऽरोदीत' के समान 'स आत्मनो वपामुदिक्खिदत्' अर्थवाद भी 'यः प्रजा-कामः पञ्चकामो वा स्यात् स एतं प्राजापत्यं तूपरमालभेत' विधि का शेष है। यह अर्थवादवाक्य भी 'पुराकल्प' विभाग के अन्तर्यत काता है तथा सृष्टि-प्रिक्रमा की विशिष्ट अवस्थाओं को अभिन्यक्त करता है।

इसी प्रकार 'देवा वै देवयजनमध्यास्य दिशो न प्राजानन्' अर्थवादवाक्य 'आदित्यः प्रायणीयश्चरुरादित्य उदयनीयश्चरुः' इस विधि का शेव है। सोमधान के अंगभूत ज्योतिष्टोम में यजमान की दीक्षा देने के अनन्तर उसी दिन प्रारम्भ में अर्वित देवतावाले चरु के साथ प्रायणीय इष्टि का अनुष्टान किया जाता है, सोम-याग की समाप्ति पर 'उदयनीय' इष्टि का प्रयोग होता है।

विधिवाक्य और उसके क्षेषभूत अर्थवादवाक्यों का परस्पर सान्तिच्य वैदिक वाह्मय में देखा जाता है, परन्तु प्रस्तुत विधिवाक्य और अर्थवादवाक्य का सान्तिच्य इसी पठित आनुपूर्वी के साथ कहीं उपलब्ध नहीं है, पर उसी आशय के पदान्तरों अथवा कतिपय पदो की न्यूनाधिकता के साथ पाठ उपलब्ध रेहें। इसके अनुसार विधिवाक्य एवं अर्थवादवाक्यों के सान्तिच्य का सामंजस्य प्रस्तुत वाक्यों के विषय में भी सम्भावित माने जाने के लिए कोई विशेष बाधा नहीं हैं ॥१०॥

शिष्य जिज्ञासा करता है -'स्तेन मन', अनृतवादिनीवाक् इन अर्थनाद-वाक्यों में गुणकथन का निमित्त क्या है ? सूत्रकार आचार्य ने समाधान किया-

#### रूपात् प्रायात् ॥११॥

[रूपात्] रूप से (रूप = स्थिति की समानता से) [प्रायात्] प्रायोनाव से।
पहला हेतु प्रथम वाक्य में—तथा दूसरा हेतु द्वितीय वाक्य में—आपित के
समाघान के लिए हैं। सूत्र में 'रूप' पद का तात्पर्य नील, पीत, हरित आदि वर्ण
नहीं है, वह चोर की स्थिति का बोधक हैं।चोर जैसे अपनी स्थिति, अपने-आपको
प्रच्छन्न रखता है, कोई उसे जांच न लेवे, इसी प्रकार मन स्वतः प्रच्छन्न स्थितिवाला है। इस समानता से मन को स्तेन कहा। यहाँ मन के लिए 'स्तेन' शब्द का
प्रयोग गीण है, औपचारिक हैं। यह मन का निन्दावचन 'हिरण्यं हस्ते भवति, अथ
गृद्धाति' इस विधिवाक्य के हिरण्य की स्तुति का बोधक है।

मीमांसाशास्त्र में यह स्वीकार किया गया है कि निन्दावाक्य वस्तुतः निन्दा

इस्टब्य-मीमांसा शावर भाष्य, हिन्दी व्याख्या, पृ० १५०-५३। [यु० मी०]
 इस विषय में इष्टव्य हैं-तै० सं०, ६।१।६।। मैता० सं०, ६।७।६॥ स० झा०, ३।२।३।६,७॥ ऐ० बा०, २।१॥ [षड्गुरुशिष्य टीका — 'सुक्षप्रदा' संस्करण ।

इस प्रसंग के आंशिक सृष्टि-प्रक्रिया विवरण के लिए देखें — शावरभाष्य, हिन्दी स्पान्तर, पृष्ठ १५४। [यु० मी०]

के लिए प्रयुक्त न होकर विषेय की स्तुति के बोधक होते हैं। इसके अनुसार 'स्तेनं मनः' अर्थवाद का तात्पर्यं पूर्वोक्त विषेय वाक्यगत सुवर्णं की इस प्रकार स्तुति करता है कि वह सब प्रकार के मल (दोष) से रहित होना चाहिए। इसकी स्पष्टता के लिए विधिवाक्य के प्रसंग को समक्षना आवश्यक है।

सोमगाग के अवसर पर सोम को कूटकर प्राप्त रस को बढ़ान के लिए जिस जल का उपयोग किया जाता है, उसका नाम यज-प्रसंग में 'वसतीवरी' है। यह जल सूर्योदय-दशा में नदी से तथा सूर्योस्त-काल में सुरक्षित घट आदि से लिया जाता है। घट से जलग्रहण करने पर हाथ में अग्नि को लेना होता है, नदी से जलग्रहण काल में प्रवाह के ऊपर हाथ में सुवर्ण धारण किये हुए जल का ग्रहण किया जाता है। जलग्रहण के समय का विधिवाकय है—'हिरण्य हस्ते भवति, अथ गृह्णित।' इसी प्रसंग में अथंबादवाक्य है—'स्तेनं मन' इत्यादि। इसी प्रकार ऋतवादिनी वाणी को 'अनृतवादिनी' गोणरूप में कहा गया, क्योंकि लोक में प्राय. वाणी अनृतवादिनी होती है। ये वाक्य विधेय हिरण्य की स्तुति के लिए हैं। मैंने मन की निन्दा की गई; अतः स्वच्छ निर्मल मन के समान सर्वया निर्दाण सुवर्ण होना वाहिए और सच्चा; खोटा व मिलावटी नहीं। फलतः अर्थवादवाक्यों का प्रामाण्य विधिवाक्यों के समान निर्वाध है।।११॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—शास्त्रविरोध का परिहार हो जाने पर दृष्टिविरोध का परिहार होना चाहिए। सूत्रकार ने कहा—

### दूरभूयस्त्वात् ॥१२॥

[दूरभूयस्त्वात्] अधिक दूरी के कारण दिन में घूम का और रात्रि मे ज्वाला

का दिखाई देना अथन गुणवाद है।

दिन में अग्नि की ज्वाला या दीप्ति सूर्य के तेजस्वी प्रकाश से अभिभूत रहती है, पर द्रष्टा के दूरदेशस्थित होने पर भी आकाश में ऊँचा उठता हुआ धूम ही दिखाई देता है, अग्नि-दीप्ति नहीं। इसके विपरीत रात्रि में धूम अन्धकार में मिला दिखाई नहीं देता, पर अग्नि का प्रकाश दूरिथित व्यक्ति को भी स्पष्ट प्रतीत होता है।

'सूर्यो ज्योतिज्योति सूर्य स्वाहेति प्राप्तः' इस मन्त्र से प्रातःकाल होम करना चाहिए। 'अग्निज्योतिज्योतिरिग्नः स्वाहेति सायं जुहोति' इस मन्त्र से सायंकाल होम करे। होम के लिए सायंकाल और प्रातःकाल कौन-सा समय उपयुक्त है? यह आकांक्षा बनी रहती है। इन मन्त्रों के मिश्चित लिंग होने से अर्थवाद अग्नि और

मीमांता मे एक 'निह निन्दा न्याय है, जिसका खुलासा है —'न हि निन्दा निन्दितुं प्रवर्त्ततेऽपि तु स्तोतुम्' ॥

सूर्यं की स्तुति द्वारा होम के काल-निर्धारण में सहायक है। होम का वह काल उपयुक्त है, जब दोनों देवताओं का सान्तिष्य हो। अधिक दूर होने के कारण अग्वि बौर धूम के अदर्शन का कथन गुणवाद है औपचारिक है, यथाभूत नहीं।।१२॥

दृष्टिवरोध के अन्य उदाहरण 'न' येतिद्विध ब्राह्मणाः स्मोऽब्राह्मणा वेति' का परिहार सूत्रकार ने किया 🧳

# अपराधात् कर्त्तुश्च पुत्रदर्शनम् ॥१३॥

[अपराधात्] अपराध्र से (स्वी के) [कर्तुः] कर्ता -- उत्पादियता जार के [पुत्रदर्शनम्]पुत्र का दर्शन होता है। अतः 'ब्राह्मण हैं या अब्राह्मण'यह संवेहात्मक कथन गुणवाद है।

यज्ञ-प्रसंग में ऋषि प्रवर शदि के वरण करने के अवसर पर ऋषि पितर आदि का निर्देश करना अधिक्षत होता है, जिससे स्पष्ट हो जाय कि यज्ञकर्ता बाह्यण है। पर समाज में प्रत्यक्ष से जानने पर यह सन्देह-वचन क्यों? 'हम नहीं जानते बाह्यण हैं या अबाह्यण'?

विधिवासय है— 'प्रवरे प्रवर्थमाणे बूथात्, देवाः पितर' र इसका अर्थवाद-वास्य है 'न वैतद्विय' इत्यादि । प्रवर के (अनुमन्त्रण) कवन से अब्राह्मण भी ब्राह्मण मान लिया जाता है । किसी पुत्र के विषय में यह जानना अति कठिन है कि यह बुद सन्तान है या नहीं ? स्त्री-माता के अपराध से वह जार-पुत्र है अथवा संस्कृत-पिता का पुत्र ? ऐसा सन्देह होना सम्भव है । प्रवर इस सक्षय को दूर कर देता है इस प्रकार प्रवर की स्तुति द्वारा यह उसका अर्थवाद है । संशय अथवा अज्ञान कथन गुणवाद है, औपचारिक है । स्त्री-अपराध से भी पुत्र का होना देवा जाता है, इसीलिए सन्तान के विषय में कहा है 'अप्रमत्ता रक्षत तन्तुभैनम् !'<sup>2</sup> प्रमावरहित होकर पूरी सावधानता से कुलतन्तु की रक्षा की जानी चाहिए ॥ १३।।

चिष्य जिज्ञासा करता है -स्वर्ग की कामनावाले के लिए ज्योतिष्टोम याग का विधान किया; अन्यत्र कहा—कौन जानता है ? स्वर्ग है या नहीं ? यह दृष्ट-विरोध है। सूत्रकार ने समाधान किया ---

#### आकालिकेप्सार ॥१४॥

[आकालिकेप्सा] वर्तमान काल में होनेवाले फल की इच्छा उपत वास्य से

१. मैत्रायणी संहिता, १।४।११।।

२. मैत्रायणी सहिता, १।४।११।।

तन्त्रवार्तिक में यह कुमारिल ने सूत्रपाठ दिया है—'अकालिकेप्सा' अर्थ किया है-—'अ-कालिक-ईप्सा' कालान्तर में होनेवाले फल की उपेक्षा कर तात्कालिक पल की ईप्सा-— इच्छा करना।

४. वैत्तिरीय संहिता, ६।१।१॥

जानी जाती है।

ज्योतिष्टोम याग के अनुष्ठान के लिए 'प्राग्वंशयाला' के निर्माण का विधान है। शाला के आधारभूत मध्य का बाँस पूर्व-पिश्चम डाला जाता है। श्योतिष्टोम याग का कार्यक्रम निरन्तर चलता है, अधिक समय चलता है। ऐसे याग के समय धुएँ का अधिक होना न्वाभाविक है। यजशाला में भुआँ घुटने न पाये, बरावर निकलता रहे, इसके लिए विध्वावय है—-'दिक्षु अतीकाशान् करोति' दिशाओं में चुआँ निकलने के लिए करोखों अथवा खिड़ कियो का निर्माण करे। इस विधिवायय का शेष है -'को हि तहेद यद्य मुण्मिल्लोकेऽस्ति वा न वेति कौन जानता है उस लोक में स्वर्ग है या नहीं ? इसका यही तात्पर्य है कि स्वर्ग का दर्शन तो मरने के बाद होगा, पर यहाँ धुआँ घुटने से मुँह और नाक में धुआँ भरकर तत्काल मृत्यु का दर्शन हो जायगा, इसलिए शावा से धुआँ वाहर निकलने के लिए प्रथम चारों दिशाओं में 'अतीकाझ' (करोखा आदि) बनावें। तात्कालिक दुःख के निवारण के लिए इच्छा का होनास्वाभाविक एवं सर्वानुभव-सिद्ध है। उसके अनुसारकालान्तर में होनेवाले स्वर्ग की निन्दा द्वारा धूम-निर्ममन मार्ग बनाने की आवश्यकता का यह अर्थवाद-वचन स्तावक है। पारलौकिक स्वर्ग-फल में संशय प्रकट करना औप-चारिक मात्र है। अत यहाँ शास्त्रीय वृष्टिवरोध की आवश्यका व्यर्थ है। १४॥

शिष्य जिज्ञासा करता है —चालू पाद के तृतीय सूत्र-प्रसंग में 'शोमतेऽस्य मुखम्' इत्यादि उदाहरण, अक्रियार्थ-वचन के अप्रामाण्य में दिया; उसका समाधान

अपेक्षित है। सूत्रकार ने समाधान प्रस्तुत किया-

#### विद्याप्रशंसा ॥१४॥

[बिद्याप्रशंसा] ज्ञान की प्रशंसा की गई है, उक्त बचन से, अतः 'शोभतेऽस्य

मुखम्<sup>रे</sup> इत्यादि वचन गुणवाद है, औपचारिक है।

गर्गत्रिरात्र ऋतु के विधि का यह शेष वर्षात् अंग है। 'शोभतेऽस्य मुखम्' इत्यादि वचन उक्त ऋतु की स्तुति करता है, जब इस ऋतु का विशेषज्ञ होने पर मुख शोभित होता है, तब इसके अनुष्ठान के फल का तो कहना ही क्या? इस प्रकार उक्त अर्थवादवाक्य ऋतु का स्तावक है। यह ज्ञान की प्रशंसा है। मुख-शोभा का कथन गुणवाद है।

उक्त कतु का अंगभूत अन्य उदाहरण है — 'आऽस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं देद' जो इस प्रकार जानता है, उसकी सन्तित में अन्नवाला उत्पन्न होता है। यह देद के अनुमन्त्रण-विधि का शेष है। देद के अध्ययन आदि से पूर्ण विद्वान् होकर अन्नप्राप्ति में मुविधा होना, विधि का प्रयोजन नहीं है, यह केवल गुणवात है, विधि का स्तावक है।

१. तैत्तिरीय संहिता, ६।१।१।।

भट्ट कुमारिल इस वाक्य को अध्ययन-विधि (स्थाध्यायोऽध्येतच्यः) का शेष मानता है। तन्त्रवार्त्तिक की पार्थसारिष मिश्र कृत 'न्यायसुधा' नामक ध्याख्या में उक्त अर्थवादवाक्य का गाठ इस प्रकार उद्धृत किया हैं -

''वृतवन्तं' कुलायिन रायस्योषं सहस्रिणं वेदो ददातु वाजिनमित्याह प्र सहस्र

पशुनामाप्नोति अस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद ।" [१।२।२४]

इस सन्दर्भ के 'वेदो दवानु' वाक्यांश में 'वेद' पद का अर्थ विवेच्य है। ऋगादि मन्त्रसंहिता के लिए प्रयुक्त 'वेद' पद आधुदात माना है। इसके अतिरिक्त यम में प्रयोग के लिए कुशमुद्धि (कुश धास की एकत्र वांघी मुट्टी) का भी यह वाचक है, यह अन्तोदात्त है। वैत्तिरीय संहिता में यह पद अन्तोदात्त पठित है। अतः वैदाध्ययन-विधि का इसे शेष मानना चिन्त्य हो जाता है। १९४।

प्रस्तुत पाद के चतुर्थ सूत्र से बताया —पूर्णाहृति से सब कामनाओं की प्राप्त हो जाता है, तब अन्य सब अनुष्ठान अनर्थंक हैं इसका संगाधान सूत्रकार ने किया —

### सर्वत्वमाधिकारिकम् ॥१६॥

[सर्वेत्वम्] सबपना —सम्पूर्णता [आधिकारिकम्] अधिकार —प्रसंगप्राप्त

विषयक है, अतः औपचारिक है।

'पूर्णाहुत्या सर्वान् कामानवाप्नोति' यह अर्थवाद-ज्ञजन 'पूर्णाहुति जुहोति' इस विधि क शेष हैं। जो कार्य अधिकृत है, प्रारम्य किया हुआ है, उसको पूर्णता तक पहुँचाना जावश्यक होता है। किसी अनुष्ठान का फल तभी प्राप्त हो सकता है, जब वह सम्पूर्ण रूप से सम्पन्न कर निया जाता है अधूरा कार्य निष्फल होता है। पुर्णाहुति जुहोति' विधि का यही तात्पर्य है कि जो अनुष्ठान अधिकृत है, प्रारम्भ किया है, उसे पूर्णाहुति तक पहुँचाना चाहिए, तभी कामनाओं की प्राप्ति होती है; अधूरे मे छोड़ देने से यथार्थ फलप्राप्ति असम्भव है। इस प्रकार पूर्णाहुति से सब कामनाओं की प्राप्ति होता —अर्यवाद, पूर्णाहुति होमविधि का स्तावक है। वह अपने परों से बोधित अर्थ को मुख्य-अर्थ के रूप में प्रस्तुत नहीं करता; अतः

१. यह पाठ किस मूल ग्रन्थ से लिया गया है, अभी तक अज्ञात है, (यु० मी०)। बाक्य का अर्थ है—चृत आदि से सम्पन्न, कुल में स्थिर रहनेवाला, पारि-वारिक सम्पत्ति के पोषक, अनेक प्रकार के अन्त व पशुओं से सम्पन्न पुत्र को वेद हमें देवे, ऐसा कहा है। जो इस प्रकार जानता है, उसकी सन्तित में अनेकानेक अन्त-पशु आदि से सम्पन्न सन्तान उत्पन्न होती है।

सह मूल पाठ आशिक रूप से तै० सं० १।६।४ तथा काठक सं० १।४।२४ में इच्टब्य हैं।

गुणवाद है, औपचारिक कथन है। यह ऐसा ही है, जैसे कोई कहें 'समस्त अन्त शुद्ध है, निर्दोष है।' यहाँ 'समस्त' या 'सर्व' पद केवल घर में सुरक्षित अन्न को सक्य करता है। इसी प्रकार जो अनुष्ठेय कतु अधिकृत है, प्रकृत है, चालू है, उसी से सिद्ध होनेवाने फल के विषय में अर्थवादवाक्य प्रवृत्त हुआ है। इससे प्रत्येक अनुष्ठान की पूर्णाहुति-विधि का स्तवन होता है, अन्य अनुष्ठानों की निर्यक्ता सिद्ध नहीं होती।।१६॥

िष्ठियं जिज्ञासा करता है— उक्त समाधान से शेष (अर्थवाद) वाक्य की निर्फ्यंकता स्पष्ट हो जाती है। कहा गया पूर्णाहुति से सब कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है, जब कि उक्त समाधान से पता लगा उससे प्राप्ति कुछ नी नहीं होती, तब यह मिथ्या कथन हुआ। आचार्य ने पूर्वोक्त आपित्त का अन्य प्रकार से समाधान किया

# फलस्य कर्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत् परिमाणतः फलविशेषः स्यात् ॥१७॥

[फलस्य] स्वर्गादि फल की [कर्मनिष्यतः] कर्मों के द्वारा सिद्धि होने से [तेषाम्] उन कर्मों के [परिमाणतः] परिमाण से, लघु-गुरु होने के अनुरूप [फलियशेष.] फल-भेद, फल का लघु-गुरु होना [स्यात्] होता है, [लोकथत्] लोक में होनेवाले व्यवहार के समान।

जिस प्रकार लोक-व्यवहार में देखा जाता है - जो अल्प कार्य करता है, वह कार्य का फलरूप पारिश्रमिक भी अल्प पाता है। अधिक कार्य का पारिश्रमिक फल अधिक भिलता है। इसी प्रकार पूर्णाहृति होम-विधि का अर्थवाद सर्वथा निर्थंक न होगा। यदि उतना ही अनुष्ठान कोई करेगा, तो उसे अल्प स्वर्गफल मिलेगा। जो पूर्ण ज्योतिष्टोम अनुष्ठान सम्पन्न करेगा, उसे अधिक अथवा पूर्ण स्वर्गफल प्राप्त होगा। फलप्राप्ति की यह न्यूनाधिकता काल के आधार पर विभाजित समस्ती चाहिए। केवल पूर्णाहृति से अल्पकालिक स्वर्ग, तथा पूर्ण ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान से चिरकालिक स्वर्गफल-भोग की प्राप्ति होगी। अत: अर्थवादवाक्य निवास्त निर्यंक नहीं है।।१७॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—चानू पाद के छठे सूत्र तक उभारी गई आपत्तियों में से अभी तक अन्त की दो आपत्तियों का समाधान नहीं हुआ। आचायं ने बताया-—

# अन्त्ययोर्घयोक्तम् ॥११८॥

[अन्स्ययोः | अन्त की दो आपत्तियों का समाधान [यथोक्तम् ] जैसा पहले की अन्य आपत्तियों का कहा है, उसी के समान समफना चाहिए। पाँचवें मून 'अभागिप्रतिषेधाच्य' द्वारा आपत्ति प्रकट की है - अग्निचयन पृथिबी पर करे, न अन्तरिक्ष, न खुलोक में । खुलोक, अन्तरिक्षलोक में अग्निचयन प्राप्त ही नहीं, सम्भव भी नहीं । जहाँ प्राप्त है —पृथिवी पर —वहाँ मी निषेध कर दिया । अग्निचयन के विना ज्योतिष्टोम आदि कहाँ होंगे ? अतः ये कथन निर्यंक हैं, अप्रमाण हैं ।

सूत्रकार कहता है, इस आपत्ति का समाधान, पहली आपत्तियों के समाधान के समान समक्षता चाहिए। अर्थात् यह अर्थवाद-वचन एक विधि का शेष है। विधिवाक्य है— 'रुनममुपदधाति' सुवर्ण का उपधान करता है, तिकया लगाता है। अन्तिचयन का उपधान -तिकया---है सुवर्ण। इस विधि का शेष है— 'न पृथिव्याम्' इत्यादि। अन्तिप्ता और खु में अग्निचयन प्राप्त नहीं; पर नंगी पृथिवी पर भी अग्निचयन अविवक्षित है। मुवर्ण-खण्ड रखकर ही अग्निचयन करना चाहिए। अन्वया यह इमशान-अग्निचयन के समान हो जाता है, ऋद्धि-समृद्धि को प्राप्त करानेवाला नहीं रहता। अतः इस सन्दर्भ (न पृथिव्याम्-इत्यादि) के पद अपने मुख्य अर्थ को न कहकर सुवर्णीपधान-विधि के स्तावक हैं, औपचारिक हैं।

अन्तिम छठे सूत्र 'अनित्यसंगोगात्' द्वारा आपत्ति उभारी गई है वैदिक वाक्यों में अनित्य (कालविशेष में उत्पन्न होनेवाले) व्यक्तियों का उल्लेख देखा जाता है, अत: वैदिक वाङ्मय नित्य, अनादि नहीं कहा जा राकता; इसी-लिए अप्रमाण है।

आचार्यं सूत्रकार ने इसका समाधान प्रथम पाद के अन्तिम सूत्रों द्वारा कर दिया है—'परंतु श्रुतिसामान्यमात्रम्'— व्यक्तिविशेष के लिए लोक मे प्रयुक्त

१. अर्थवाद वानय है — "त पृथिव्यानग्निश्चेतच्यो नान्तरिक्षे न दिवि इत्याहुः, अमृतं वं हिरण्यम्, अमृते वा एतदिग्निश्चीयते, इमञानिचतो वा एते चीयन्ते; चित्यां-चित्यां हिरण्यक्षकलमुपास्यति, तेन वा एषोऽश्मञानचित्, तेन स्वर्गः।" [मैत्रा० र्म० ३।२।६ |

पृथियी, अन्तरिक्ष, यु में अग्निचयन न करे। 'क्क्प्रमुपदचाति' विश्वि द्वारा ऐसा कहा है। हिरण्य अमृत है; अमृत में अग्निचयन किया जाता है। इसके बिना स्मशान-अग्निचयन है। प्रत्येक चयन में सुवर्णसण्ड उपस्थिप्त होता है, तब वह अश्मशान चयन है। उससे स्वर्ग प्राप्त होता है। इसी के सान्तिच्य में 'क्क्प्रमुपदयाति ऋढ्यैं' यह विश्विचन है।

इसका व्यवहार-पक्ष है - - सुवर्ण आर्थिक नीति व स्थिति का मूल आधार है। व्यापार व उद्योग आदि में सुवर्ण लगाइए, उससे अनेक गुणा सुवर्ण प्राप्त कर स्वर्ण का भोग कीजिए।

कोई नाम-पद वैदिक वाङ्मय में, विशेष रूप से मन्त्रसंहिता-भाग में कहीं उल्लिखित नहीं हुआ। व्यक्तिविशेष के संज्ञारूप में जो नाम-पद उभयत (लोक-वेद में) समान देखे जाते हैं, उनकी समानता—उच्चारण किये जाने पर केवल — सुनने मात्र की है। अयवा यह कह सकते हैं कि उन पदों की वर्ण-मात्रानुपूर्वी केवल समान है, उनके अर्थ में कोई समानता नहीं। लोक में प्रयुक्त वह पद व्यक्तिविशेष का वाचक है, वेद में प्रयुक्त वैसा पद आतु-प्रकृति-प्रत्यय आदि के आघार पर अत्य किसी सामान्य अर्थ का अभिधायक होता है। अत. ऐसे पदों के आघार पर वेद का अनित्यत्व एवं अप्रामाण्य कहना सर्व था असंगत है। इस प्रकार दोनों सूत्रों [४,६] द्वारा उभारी गई आपत्तियों का समाधान यथायथ कह दिया गया है। यही कारण है -यास्क ने— व्यक्तिविशेष के प्रतीत होनेवाले ऋग्वेदगत—नहुष्टः, तुवंशाः, दृह्यवः, आयवः, यदवः, अनवः, पूरव इत्यादि नाम पदों को निष्ण्ट [२।२] में सामान्य मनुष्यवाचक माना है। फलतः उन्त प्रकार वैदिक वाङ्मय का प्रामाण्य सिद्ध होता है।।१०॥

## (विधिवन्निगदाधिकरणम् - २)

इस अधिकरण में अर्थवाद के द्वितीय प्रकार का विचार प्रस्तुत किया गया है। इसी आधार का आश्रय लेकर शिष्य जिज्ञासा करता है —अर्थवादवावय प्राय फल का निर्देश करते हैं, तब उनको फलविधि क्यों न मान लिया जाय ? इससे उनका प्रामाण्य विधिवाक्य होने से ही सिद्ध हो जायगा, विधि की स्तुति आदि के द्वारा उसका प्रामाण्य मानने के द्विण-प्राणायाम की क्या आवश्यकता है ? आचार्य ने शिष्य की जिज्ञासा को सूत्रित किया —

# (पू०) विधिवां स्यादपूर्वत्वाद्वादमातं ह्यनर्थकम् ।।१६।।

[विधिः] विधिवाक्य [वा] ही [स्यात्] होवे, यह [अपूर्वत्वात्] अपूर्व होते से [वादसात्रम्] स्तुति का कथनमात्र [हि] निश्चय ही. अथवा क्योंकि

[अनर्थकम्] अनर्थक है।

यहाँ ऐसे अर्थवादवास्यों पर विचार है, जो विधि के समान पढ़े गए हैं। उदाहरण हैं —"औदुम्बरो भूपो भवति, उन्दों उदुम्बर उन्ने पशवः, उर्जेवास्मा उन्ने पश्नाप्तोति कर्जोऽबरुध्ये।" [तैं० सं० २।१११] औदुम्बर — उदुम्बर — मूलर का बना हुआ भूप होता है, उदुम्बर निश्चय ही उर्जा है, सिन है; ऊर्जा पशु-अन्न हैं, कर्जा से ही कर्जा होती है, अतः पशुओं — बन्नों को प्राप्त करता है, कर्जा को रोकने के लिए, अर्थात् कर्जा यजमान के पास वनी रहे — ऊर्जा उसे सदा प्राप्त रहें।

१. ब्रष्टच्य-सूत्र १।२।७ का अवतर्गणका-भाग ।

विधि के समान पढ़े गये ऐसे वाथयों के विधय में संशय होता है क्या यह (ओदुम्बरो यूगो भवित) फलविधि है ? अर्थात् इसका निर्देश्य फल का विधान करना है ? अथवा यह यूपविधि का स्तवनमात्र है ? सूत्रकार ने बताया— यह फलविधि का ही निर्देश भानना चाहिए, नयों कि यह अपूर्व का कथन करता है । ऐसी स्थित में इस प्रकार के वाथ्यों को केवल विधि के स्तुतिगरक कहना निश्चय ही निर्देश होगा। स्तुति करने यान करते से—वस्तु के बढ़ने-घटने के रूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता। सूत्र के अर्थक 'पद का ताल्पर्थ निष्ययोजन है। यद्यपि स्तुति का मी प्रयोजन आस्त्र में स्वीकार किया गया है, पर यहाँ स्तुति लक्षणावृत्ति से जानी जाती है, उसका वोधक कोई शब्द यहाँ नहीं है। जहाँ सिद्धार्थ-बोधक वाक्य के प्रामाण्य के लिए अन्य कोई भागं न हो, वहाँ लक्षणावृत्ति से विधि की स्तुति द्वारा उसके प्रामाण्य का निर्वाह किया जाता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। फलविधिय बहुं श्रुतिबोधित अर्थ है। सक्षणावृत्ति की अपेक्षा श्रुति बलवती होती है, अत: इसे फलविधि मानना युक्त है।। १६॥

अन्य शिष्य की एतदिषयक आशंका को आचार्य ने सूत्रित किया--

## लोकबदिति चेत् ॥२०॥

[बोकवत्] लोक में प्रयुक्त स्तुति क समान, वैदिक स्तुति सार्थं प्रहों सकती

है, [इति चेत्] ऐसा यदि माना जाय, (तो वह निरर्थक न होगी)।

लोकव्यवहार के समान वैदिक व्यवहार में भी वैसा होना रवीकार किया जाना चाहिए। लोक में व्यवहार देखा जाता है—यदि गाय खरीदनी है, तो देव-दत्त की गाय खरीदनी है, वह दत्त की गाय खरीदनी है, उसके बच्चे जीवित रहते हैं। यहाँ 'खरीदों' (विधिवाक्य) कहने पर भी खेता गुणों का वर्णन सुनने पर खरीदने के लिए सरलता से तैयार हो जाता है। ऐसे ही वेद में कर्म की स्तुति करने से कर्मा की कर्म के प्रति हचि उत्पन्न होकर वह उसके अनुष्ठान में सरजता से प्रवृत्त हो जाता है। अतः उक्त स्थलों में फलविधिन मानकर उसे अर्थवाद ही समक्षता चाहिए। इससे सप्तम सूत्रोक्त शास्त्रमर्यादा बनी रहती है। २०।।

आचार्य उक्त शंका का निराकरण करता है-

# न पूर्वत्वात् ॥२१॥

[न] नहीं ठीक, उक्त कथन [पूर्वत्वात् ]अन्य प्रमाणो द्वारा लौकिक व्यवहार की जानकारी होने से ।

लोक में केवल विधिवास्य (गाय सरीदो) से कार्यानुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं

होती; वहाँ प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों द्वारा बहुक्षीरस्व आदि की परीक्षा व जान-कारी प्राप्त किये जाने से स्तुति का होना सप्रयोजन है। परन्तु वैदिक वाक्य में उदुम्बर ऊर्क् — ऊर्जा है, अन्न ऊर्जा है, उदुम्बर का यूप वनाने से ऊर्क् का प्राप्त होना आदि किसी अन्य प्रमाण से जाना नहीं जाता वह केवल वैदिक वाक्य से बोधित होता है। अतः प्रमाणान्तर द्वारा न जानने से अपूर्व होने के कारण वह स्तुति-रूप अर्थवाद न होकर फलविबि है, ऐसा मानना युक्त होगा, अर्थात् उदुम्बर का यूप बनाने से ऊर्जारूप फल की प्राप्ति होती है ।।२१॥

मूलजिज्ञासा का सूत्रकार ने समाधान किया-

### उक्तं तु वाक्यशेषत्वम् ॥२२॥

[उन्तम्] कह दिया है [तु] तो [वान्यशेषत्वम्] वान्यशेष होना । अर्थ-वादवानय विधिवानयों ने शेष हैं— अंगभूत हैं, यह कह तो दिया है ।

सूत्र में 'तु' पद मूल जिज्ञासा के समाधान का द्योतक है। चानू पाद के सप्तम सूत्र [१।२।७] मे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि समस्त अर्थवादवाक्य —जो क्रिया का साक्षात् निर्देश नहीं करते –विधिवाक्यों के अगभूत हैं। विधिवाक्यों द्वारा बोधित अर्थ की स्तुति आदि करना उनका प्रयोजन है। इस रूप में वे विधि-वाक्यों के परिवार में आ जाते हैं, उनसे वाहर उन्हें नहीं समक्षना चाहिए।

'औदुम्बरो यूपो भवित' यहाँ 'भवित' क्रियापद वर्तमानकालिक है, विधि-बोधक (लिङ् लकार) क्रियापद नहीं है। इस कारण उक्त वाक्य से यूप का विधान नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यह निर्देश सोमापोष्ण (सोम और पूषा देवतावाके) पशुपाग के प्रसंग में हैं । अग्निकोमीय पशुपाग प्रकृतिभूत है, सोमा-पौष्ण उसका विकृतियाग है। प्रकृतियाग में खादिर (खैर वृक्ष के) यूप का विधान है। 'प्रकृतिवद् विकृतिः कर्त्तंच्या' इस सामान्य नियम के अनुसार अग्निकोमीय प्रकृतियाग के समान सोमापोष्ण विकृतियाग में भी यूप खदिर (खैर) वृक्ष का होना चाहिए, पर यहाँ विकृतियाग में उसके स्थान पर उदुम्बर (गूलर) के यूप का विधान किया है। ऐसे वाक्यों को साक्षात् विधिवाक्य नहीं माना जाता। यहाँ 'मवित' इस वर्त्तमानार्थक क्रिया के होने और कामना बोधक (स्वर्गकाम, इन्द्रिय-काम, ग्रामकाम, पशुकाम आदि) शब्द के न होने से यह फलविधि नहीं है। सोमा-पौष्ण ग्रैतयाग के फल की प्ररोचना के लिए ही 'ऊग्वी उद्म्वर' इत्यादि कहा है।

१. इसके लिए द्रष्टव्य है तै० सं० २।१।१।। वहां का पाठ इस प्रकार है— सोमापीक्णं त्रेतमालभेत पशुकामः "औदुम्बरो यूपो भवति, ऊर्ज्वा उदुम्बर ऊर्क् पदावः' इत्यादि ।

२. 'सोमापीष्णं त्रैतमालमेत पशुकामः' इस वाक्य में व्यवहार्य दृष्टि से 'त्रैत'

# यद्यपि उदुम्बर अभिधावृत्ति से ऊर्क् (अन्न) नहीं है, पर नक्षणावृत्ति से अपने

पद विचारणीय है। सोम और पूषा देवतावाले वैत 'पशु' का आलभन करे, स्पर्श करे, अथवा प्राप्त करे। यहाँ 'पशु' पद का प्रयोग 'अन्न' के लिए हुआ है। 'अन्तं उ वै पश्चवः' [जै० ३।१४१], 'पश्चवो वाऽअन्तम्' [माश्च० ४।६।६।१] 'पश्विऽअन्तम्' [माश० ६।१।३।७] अन्न को ही पशु कहा जाता है। पूर्वोक्त सन्दर्भ में 'पशुकाम' का अर्थ होगा अन्नकाम:; अन्न की कामना करनेवाला 'त्रैत' का आलभन करे, उसके साथ सम्पर्क करे. उसके साथ सान्तिष्य व सम्बन्ध स्थापित करे । 'अन्तम् वै परावः' इत्यादि वाक्यों का यह अर्थ नहीं है कि पशु-प्राणी (अजा-अवि अपदि) अन्त अर्थात खाद है। तैतिरीय ब्राह्मण [३।६।६।२] में लिखा है-जिपशबो वा एते यदजावयदचारण्यादच । एते वै सर्वे पशवः यदगव्या इति' ये जो अजा (बकरी) अवि (भेड़) और जितने अरण्याचारी प्राणी हैं, सब निश्चय ही 'अपशव' हैं, अलाव हैं। ये सब प्राणी ऐसे ही अखादा हैं, जैसे गाय। अन्न का 'पक्'-पद से अभिनापन इसी आधार पर किया गया है कि प्रत्येक प्राणी आँखें खलते (जीवन-लाभ होते) ही सबसे प्रथम अन्त को देखता है, अनुभव करता है। यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है--किसी भी योनि का नवजात वरस अपने लाद्य की ओर लपकता है। अनेक अर्थों के लिए प्रयुक्त होनेवाले पद का प्रवृत्तिनिमित्त अर्थानुसार विभिन्न होता है। इसी के अनुसार 'पशु' पद का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है; उन्हीं में से अन्यतम अर्थ 'अन्न' है। बन्न का वास्तविक रूप क्या है, एक स्थल पर बताया-'दिध मधु घृतमापो धाना भवन्ति, एतद्वै पशूनां रूपम्'ितै० सं० ३।३।२।८ | अन्नी-स्वास वस्तुओं का यथार्थरूप दिघ जावि पदार्थ हैं। इसी प्रसंग में आगे जिला है बहुस्पा हि पश्चाः' अन्त अनेक प्रकार के होते हैं। पूर्ववाक्य में 'घानाः' पद उन समस्त अन्तों का उपलक्षण है, जो विभिन्त ऋतुओं में पृथिवी से उत्पन्त होते हैं।

भूल सन्दर्भ का अर्थ है.—अन्त की कामनावाला व्यक्ति त्रैत का आलभन—स्पर्श करे। उसके साथ सम्बन्ध जोड़ उसे (अन्त को) प्राप्त करे। यहाँ 'त्रैत' क्या ? और उसके साथ स्पर्श या सम्बन्ध जोड़ना क्या है? विचारणीय है।

तीन के समूह का नाम 'तित' है, त्रित ही 'त्रैत' कहा जाता है! अभिधावृत्ति से 'त्रित' का अर्थ ठीक तीन है। जक्षणावृत्ति से यह पद 'बहुत्व' अर्थ का खोतन करता है। पहले अर्थ में —सीन ऋतुओं का समूह 'त्रित' है। वर्ष के तीन ऋतु समयानुसार विभिन्न अन्नों के उत्पादक में निभिन्त होते है। इनके अतिरिक्त तीन का एक समूह और है, जो अन्नों के उत्पादन में

पके फलों के आधार पर उदुम्बर की ऊर्क् कहना कोई अनुपयुक्त नहीं है। यह

मुख्य साधन हैं -पृथिवी (भूमि), वर्षा (पर्जन्य जल), आतप (सूर्य)। वैदिक बाङ्मय में अनेक प्रकार से इस विषय का उल्लेख हुआ है -इयं हि (पृथिवी) प्रमूनां योतिः। मैं० सं० २१७१७॥ अद्भूची ह्ये व ओषधीम्यः संभवति यत् पद्मः। तै० सं० ६१३१६१४।१। आग्नेयाः सर्वे पश्च उच्चन्ते। काठ० सं० २६१७॥ इयं (पृथिवी) वा अन्तस्य प्रवान्तिका। मै० स० २१४।७॥ आपश्च पृथिवी चान्तं, एतन्मयानि ह्यन्नान् भवन्ति। प्रशंसा (स्तुति) सोमापौष्ण पशुयागै की हो, अधवा औदुम्बर यूप की, इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। तात्पर्य इतना है कि यह फलविधि न होकर स्तुतिख्य अर्थवाद है॥२२॥

शिष्य जिज्ञासा करता है जिन बाक्यों में अभिधावृत्ति से विधि सम्भव है, वहाँ तक्षणावृत्ति के आधार पर स्तुति कहना अन्याय्य होगा। आचार्य ने समाधान किया—

विधिश्चानर्थकः स्वचित् तस्मात् स्तुतिः प्रतीयेत, तत्सामान्या-वितरेषु तथात्वम् ॥२३॥

[विधिः] विधि है [च] और [अनर्थकः] अनर्थक [क्वचित्] कहीं; [तस्मात्] इसलिए वहाँ [स्तुतिः]स्तुति[प्रतीयेत] जानी जाये,[तत्सामास्यात्]

का अनुष्ठान करनेवाला व्यक्ति अन्त का एक दाना भूमि में डालकर बहुत अन्त को प्राप्त करता है, यह आश्रय उक्त वाक्य में अन्तर्हित है। आपाततः प्रतीयमान समस्त पश्चयाग-प्रक्रिया अन्तोत्पादन की प्रक्रिया के साथ सन्त्रुलित होती है। यह सामञ्जस्य इस धारणा को पुष्ट करता है कि 'पश्चयाग'-पद में 'पशु'-पद अन्त का वाचक है, 'पशु' प्राणी का नहीं।

१. इस पशुधान अथवा अन्तयाग के देवता सोम और पूषा हैं। सोम —जस तथा पूषा — सुर्य है। पूर्वाकित टिप्पणी में इसका स्पष्ट विवरण कर दिया है। आचार्यों ने बताया—पशुधान में 'अम्तिशोमीय' प्रकृतियाग है, 'सोमापीष्ण' विकृतियाग। वस्तुत दोनों थार्मों के देवताओं में कोई अन्तर नहीं है। प्रकृति याग में 'अम्ति प्रथम और 'सोम' दितीय है। विकृतियाग में इनके पौर्वापयं का विपर्यय हो। यदा है। यहाँ 'सोम' प्रथम और 'पूषा' [सूर्य — अग्नि] दितीय है। देवताओं का यह क्रम अन्नोत्पादन-प्रक्रिया के एक रहस्य का उद्यादन करता है।

जब अन्नोत्पादन के लिए श्रुमि में बीजारोषण किया जाता है, वहाँ उसे अंकृरित होने तक के लिए जल की अपेक्षा ऊष्मा (गरमी) की अधिक आवस्यकता रहती है। सर्वत्र बीजारोपण के अवसर पर 'अग्नि' [जष्णता] का प्राधान्य रहता है। बीज के अकृरित हो जाने और श्रुमि से बाहर आ जाने तक 'स्कृति-याग' की सीमा है। आगे 'विकृति-याग' का प्रारम्भ होता है—फल के आ जाने तक। यहाँ देवता के कम में विपर्यंग हो गया है। 'सोम'—जल का प्रथम स्थान है, आतप-अग्नि-मुषा का द्वितीय। जब फसल भूमि के उपर सिर उठा लेती है, तब जल-सेचन के विषय में विशेष साव-मानता बरतनी पड़ती है। 'प्रकृति'-मागमत देवताकम के 'विकृति'-याग में विपर्यंग का प्रही रहस्य है।

उसी समानता से [इतरेषु] अन्य वाक्यों में [तथात्वम्] वैसा होना == स्तुति का होना जानना चाहिए।

कहीं-कहीं ऐसे बचन हैं, बहाँ विधिबोधित अर्थ सम्मव नहीं। ऐसे स्थलों में—विधि अनर्थक न हो —इस कारण स्तृति की कल्पना कर लेनी चाहिए। उसी समानता के अन्य वाक्यों में भी स्तृति की कल्पना करना अन्याय्य नहीं है।

वाक्य है— 'अज्नुयोतिर्वा अरव.' जल योतिवाला अर्थात् जल से उत्पन्न अरव है; वाक्यों का अर्थ करने की शास्त्रीय पद्धति के अनुसार इसका अर्थ होगा — 'जल योतिवाला अर्थ करना चाहिए, अर्थवा जल से उत्पन्न अर्थ की मावना करें यह विद्यर्थ असम्भव है, क्योंकि जल से बोड़े को उत्पन्न करना अराक्य है। अतः यहाँ स्तुति की कल्पना कर ली जाती है— शान्त करनेवाले शीतल जलों से अर्थ का सम्बन्ध मजमान के कष्ट को शान्त करनेवाला होवे। इसी प्रकार अन्यत्र भी जहाँ विद्यर्थ असम्भव हो, और स्तुति सम्भव हो वहाँ स्तुति की कल्पना कर लेने मे कुछ भी अन्याय्य नहीं है।

बन्य प्रसंगों में इस ज्यवस्था को लागू करें। वाक्य है 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा वेवता' यह वायु में क्षिप्रगामिता की प्रवृत्ति को वीधित करता है। पूर्विनिर्विष्ठ पद्धित के अनुसार इसका अर्थ होगा —वायु को क्षिप्रगामी करना चाहिए अथवा क्षिप्रगामी करे। यह विष्यर्थ असम्भव है, क्योंकि वायु की क्षिप्रगामिता सर्वेथा स्वमावसिद्ध है। वह पुष्ठ के प्रयत्त से साध्य नहीं है। इसलिए पूर्वेविहित थाग के अज्ञभूत वायु देवता की स्तुति के रूप में इस वाक्य का उपयोग निर्धारित किया गया। ऐसे ही 'यजमान: प्रस्तरः' [श॰ बा॰, १।८।३।११] इत्थादि वावयो को विधिपरक माना जाना उपयुक्त नहीं है। यजमान को प्रस्तरकार्य में नियुक्त करे—यजमानं प्रस्तरकार्य नियोजयेत ऐसा विधिक्त अर्थ सममना नितान्त अनुपयुक्त है। फलतः इसे स्तुति-वाक्य ही मानना संगत होगा। यह प्रसंग दर्श-पौणमास-निरूपण प्रकरण में है। इसका तात्पर्य यजमान की प्रशंसा-रूप स्तुति मे है। जैसे प्रस्तर अपने स्वरूप क कार्य में बृढ है, ऐसे ही यजमान अपने अभीष्ट अनुष्ठान-कार्यों से दृढ व स्थिर रहता है। अतः पूर्वोक्त [सूत्र—१।२।७] व्यवस्था के अनुसार ऐसे प्रसंगों में विशिष्ट वाक्यो को अर्थवाद मानना शास्त्र-सम्मत है। १२३।

अन्य प्रसंग में भी एवंभूत वाक्यो को स्तुति माना जाना संगत है, विघि माना जाना नहीं । सूत्रकार ने बताया —

## प्रकरणे सम्भवन्तपकर्षो न कल्प्येत, विध्यानर्थवयं हि तं प्रति ॥२४॥

[प्रकरणे] प्रकरण में —अपने प्रसंग में [च] ही [सभवन्]सम्भव होते हुए, [अपकर्षः] दूर खींचना अपने प्रकरण की छोड़ अन्य प्रकरण के साथ सम्बन्ध

जोड़ना रूप, [न] नहीं [कल्प्येत] कल्पना करनी पडे । [विष्यानर्थन्यम्] विधि का आनर्थक्य होगा [हि] क्योंकि[तं प्रति]उस प्रकरण के प्रति जिसमे वह वाक्य पढ़ा है ।

जिस प्रकरण में जो वाक्य पढा है, स्तुति मानने पर यदि वह संगत है, तो स्तुति मानना प्रासंगिक है। बदि उसे विधि माना जाता है, और उस प्रकरण में विधि का सम्बन्ध सम्भव न होने पर अन्य तत्सम्बन्धी प्रकरण में उस वाक्य को खींचकर ले-जाया जाता है, तो यह अन्नासंगिक होगा, क्योंकि पठित प्रकरण में विधि अनर्थक है। उसका कोई प्रयोजन नहीं।

दर्श पौर्णमास-प्रसंग में पाठ है—'यो निदम्धः स नैन्हंतः, योऽण्यतः स रौद्वः, यः भ्युतः स सदेनः, तस्मादविदहृता स्पूतं कृत्यः स देवत्वाय' [तै० सं० रा६1३], अनुष्ठान में उपयोग होनेवाले पुरोडाश के थिषय में यह कथन है। पकाते समय जो पुरोडाश जल जाय, वह निर्म्हंति के लिए हैं; जो कच्चा रह जाय. वह रव्र के लिए; जो ठीक पका है—न कच्चा रहा न जला वह देवता के योग्य है। यदि इसे निध्व माना जाता है, तो जिस यज्ञकर्म में निर्म्हंति देवता के लिए पुरोडाश का कथन है, वहाँ इस विदम्धता के अश्व को ले जाना होगा; क्योंकि दश्नं-पौर्णमास-कर्म में निर्म्हंति देवता के पुरोडाश के अश्व को अश्व ना स्वम्य उसक्य वचन निर्म्थंक होगा। इसी प्रकारपुरोडाश के अश्वताः-वचन का सम्बन्ध उसक्य वचन निर्म्थंक होगा। इसी प्रकारपुरोडाश के अश्वताः-वचन का सम्बन्ध उसक्य अथवा प्रकरण से जोड़ना होगा, जहाँ छद्रदेवताक पुरोडाश का विधान हो। यहाँ वह अनुष्क है।

यह विदम्भता और अभ्यतता-कथन अन्यंक न हो, यहाँ इसे स्तृति मानना संगत है। यह पुरोडाश पाक की प्रशंसा है, वह इस चतुराई से पकाया जाना चाहिए कि न वह जले न कच्चा रहे। इससे प्रत्येक पाक-प्रक्रिया के विषय में यह रहस्योद्घाटन होता है कि उसका यथावत् होता ही श्रुआवह है, कल्याणप्रव है। अन्यथा जना हुआ पाक पोषक रसों-तत्त्वों से हीन होकर मिट्टी हो जाता है, वह 'निक्ट्रित' देवता के लिए है। 'निक्ट्रित' पृथिबी का नाम है, जो मृद्रूप है, जला हुआ पाक मिट्टी में फेंक देने योग्य होता है। अध्यक्ष या कच्चा पाक 'छद्र' देवता के लिए है, खलानेवाला होता है। ऐसे अन्य का उपयोग किये आने पर उदर-शूल आदि होकर रोना ही पड़ता है। यथावत् पाक ही देवों के लिए उपयुक्त है। शारीरस्थ इन्द्रिय-प्राण आदि देवों के लिए भी उचित रीति पर पकाया गया पुरोडाश (भोजन) हितकारी होता है, इसी तथ्य का स्तवन उक्त वचनों में किया गया है।।२४।।

प्रस्तुत प्रसंग में विधि-वचन मानने पर सूत्रकार दोष बताता है---

विधौ च' वारयभेदः स्थात् ॥२४॥

१. रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' व्याख्या के सूत्रपाठ में 'च' पद नहीं है।

[विधौ] विधि मानने पर (उक्त प्रसंग में)[च] और [वाक्यभेदः] वाक्य-भेद दोष [स्यात्] होगा।

'अविवहता श्रपियतन्यः' जल न नाय अन्न, इस प्रकार पकाना चाहिए, इस विधिवाक्य का स्तुतिपरक होते हुए भी 'यो विदग्धः स नैऋंतः' इत्यादि प्रशंसा-वचन वाहरूप गुण का विधायक भी क्यों न मान लिया जाय ? यह जिज्ञासा होने पर सूत्रकार ने समाधान किया—ऐसा मानने पर वाक्यभेवरूप दोव होगा। कोई वाक्य एक अर्थ को अभिव्यक्त कर चरितार्थ हो जाता है, यदि अन्य अर्थ भी उससे प्रकट किये जाने का प्रयास किया जाता है, तो वाक्यभेद-दोव होगा। शास्त्र में इस प्रकार अर्थाभिव्यक्ति को दोष मान जाता है।

इसी प्रकार 'औदुम्बरो यूपो भवति' को यदि विधि माना जाता है, तो इसके स्तुतिपरक वाक्य 'ऊर्जोऽवरुढ्यै' में वाक्यभेद होगा; इसे दो वाक्यों के रूप में प्रस्तुत कर अर्थ प्रकट करना होगा। पहले वाक्य का अर्थ होगा औदुम्बर यूप प्रशस्त है; दूसरे का होगा —औदुम्बर यूप ऊर्जा के अवरोधन, स्थिर बनाये रखने के लिए है। वाक्यभेद-दोष से बचने के लिए इसे स्तुतिरूप अर्थवादवाक्य माना गया।

पर यहाँ अन्य आशंका उत्पन्न होती है—यदि इसे ('औदुम्बरो यूपो भवित' इत्यादि को) विधि नहीं माना जाता, तो प्रकृतियाम में विहित [सादिरो यूपो भवित] सादिर यूप की यहाँ प्राप्ति होगी; पर वह अभीष्ट नहीं। यहाँ विकृतियाग में औदुम्बर यूप ही अभीष्ट है। इसका समाधान ऐसे समस्कृता चाहिए—यूप का निधान तो प्रकृतियाग से प्राप्त है, उस विहित यूप में प्रस्तुत वाक्य 'खादिरत्व' के स्थान पर औदुम्बर यूप की प्रशंसा में उक्त वाक्य का निधान करता है। इस प्रकार औदुम्बर यूप की प्रशंसा में उक्त वाक्य का तात्पर्य परिनिष्ठित होता है। फलतः विधि के समान दीसनेवाले वाक्यों का अर्थवादस्य वाक्य मानना ही शास्त्रसम्मत होगा ।।२४॥

(हेतुमन्निगदाधिकरण--३)

अर्थवाद-विचार के क्रम में प्रथम निर्दिष्ट दो प्रकार के बर्थवावों का गत अधिकरणों (१,२) द्वारा विवेधन किया गया। शेष तीसरे प्रकार के अर्थवादों का विचार चालू अधिकरण में प्रस्तुत करने की भावना से आचार्य सूत्रकार ने पूर्व-पक्ष कहा

# हेतुर्वा स्यादर्थवत्त्वोगपत्तिभ्याम् ॥२६॥ (पू०)

[हेतुः] हेतु बताना [वा] ही तात्पर्थ [स्तात् ] है, प्रसंगागत वाक्यों का, [अर्थवक्ष्वोपपत्तिम्याम् ] अर्थवत्ता —अर्थ-प्रयोजनवाला होने से तथा उपपक्ति-मुक्ति से ।

१. द्रष्टच्य -सूत्र (१।२।७) की अवतरणिका।

चातुर्मात्य यज्ञों के प्रसंग में वाक्य है — 'क्ष्पेंण जुहोति', तेन हि अन्नं कियते' क्ष्पं (स्प, छाज) से होम करता है, नयों कि उससे अन्न सिद्ध किया जाता है। यहाँ संस्वय है — इस वाक्य को हेतु विधि माना जाय ? अथवा स्तुतिपरक माना जाय ? स्तुतिपरक मानना जाय ? स्तुतिपरक मानना जाय ? स्तुतिपरक मानना पुनत न होगा, क्यों कि श्रुतिवचन ( == क्ष्पेंण जुहोति) साक्षात् भूषं से होम का विधान कर रहा है, अतः इसे हेतु विधि मानना उपयुक्त होगा; सूप होम का हेतु है, यह वाक्य होन के प्रति सूप की हेतुता का विधान करता है।

प्रवत हो सकता है, सूप से होम कैसे होगा ? श्रुति ने तत्काल उत्तर दिया, 'तेन हि अन्त कियते' क्योंकि उसके द्वारा अन्त शुद्ध-स्वच्छ किया जाता है। यज में उपयोग होनेवाले अन्त की सूप से जब तक शुद्ध-स्वच्छ न किया जाय, वह यिज्ञय नहीं हो पाता। शुद्ध अन्त के अभाव में यज न होगा, सूप के विना अन्त शुद्ध न होगा। जतः सूप होग का साधन है, हेतु है। इसी अर्थ का विधान उक्त वाक्य

करता है।

हस हेतुबाद से एक ब्याप्ति का रूप सामने जाता है —िवस-जिससे अन्न सिद्ध किया जाता है, वह-वह होम का साधन है, हेतु है। इससे चमचा, बटलोई आदि पात्रों का भी भ्रहण हो जाता है, जिनके द्वारा विश्वय पुरोडाय आदि पकावा या सिद्ध किया जाता है। 'तेन हि अन्नं क्रियते' इसवावय में 'तेन' यह तृतीया विभिन्त की सार्थकता, सप्रयोजनता इसी में निहित है कि अन्न-सिद्धिकारक दवीं आदि अन्य द्वव्यों की होमसाधनता स्पष्ट हो जाती है। साक्षात् श्रुतिपठित 'शूर्ष' पद अन्य होन-साधनों (वर्षों बादि) का उपलक्षण है, यह उपपत्ति भी है। यथाप्रसंग पठित कीई पद अपने समानधर्माओं का उपलक्षण — संग्राहक होता है, यह युनितसिद्ध माना जाता है। इन कारणों से 'शूर्षेण जुहोति' इत्यादि वानयों को अर्थवाद क मानक स्टेत्रिविध मानना अधिक संगत होगा॥२६॥

उक्त वाक्यों में हेतुविधि न होकर ये अर्थवाद ही हैं, यह सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत

करने की भावना से स्त्रकार ने कहा-

# स्तुतिस्तु शब्दपूर्वत्यादचोदना च तस्य ॥२७॥ (उ०)

[स्तुति:] स्तुति है यह (यज्ञिय अन्नसाधन शूर्प को), [तु] यह पद सूत्र में पूर्वपक्ष के निराकरण के लिए पठित है। तास्पर्य है—'तेन हि अन्नं क्रियते' यह हेतुविधि न होकर शूर्प की स्तुति करता है, [शब्दपूर्वन्वात्] शब्दपूर्वक होने से ।[अचोदना] चोदना =विधि न होने से [च] और [तस्य] दर्वी आदि यज्ञिय अन्नसाधन तया पात्रसमूह की।

'तेन हि अन्नं क्रियते' यह विधिवानय नहीं है, जो दर्वी आदि का विधायक

१. तै० बा॰, १।६।५॥ वहाँ 'शूर्येण जुहोति' इतना ही पाठ है।

माना जाय, क्योंकि 'तेन' यह तृतीयान्त सर्वनाम अपने प्रकरण में पूर्वंपठित 'शूर्प' का परामश्रंक है, अन्य दवीं आदि का विधायक नहीं। होम-साधन की आकांक्षा होने पर 'शूर्पण जुहोति' से वह आकांक्षा पूरी हो जाती है। होम-साधन के रूप में यह वाक्य 'शूर्प' जा विधान करता है, तब अन्य किसी होम-साधन के खोज करने की अपेक्षा नहीं रह जाती। फलत 'तेन हि अन्नं' इत्यादि वाक्य 'शूर्पण जुहोति' विधि का स्तुतिपरक है। एक ने कहा - अन्न से होम होता है। दूसरे ने कहा - अजी, अन्न से क्या? होम शूर्प से होता है। यदि शूर्प यित्रय अन्न को स्वच्छ-सुद्ध न करे, तो होम कैसे हो? इस प्रकार 'तेन हि अन्नं' यह शूर्प की प्रशंसा है। ऐसा मानने पर न तो 'तेन' इस करणार्थंक तृतीयान्त सर्वनाम से व्याप्ति की कत्यमा करने की अपेक्षा रहती है, और न 'शूर्प' पद को दवीं आदि का उपलक्षण मानने की आवश्यकता रहती है।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है 'शूर्पण जुहौति' यह साक्षात् मध्द द्वारा निर्देश होने से विधि प्रत्यक्ष है। 'तेन हि अन्नं क्रियते' इसके आश्रय से व्याप्ति की कत्पना कर वर्षी (कर्ष्टी, चमचा), पिठर (बटलोई) आदि को होस-साधन बताना आनुमानिक है। अनुमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष बलवान् माना गया है। अतः 'तेन हि अन्नं' को हेतुविधि न मानकर स्तुतिवचन मानना संगत है।।२०।।

यज्ञिय अन्न की पूर्णसिद्धि (पकाना आदि) के लिए दवीं, गिठर आदि का उपयोग सूर्प की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। 'तेन हि अन्न' से बोधित उनकी हेतुता यदि व्यर्थ है, अर्थात् उसका यह प्रयोजन नहीं है, तो उसे स्तुतिपरक वाक्य कहना भी अनुचित होना चाहिए। शिष्य की आशंका को आचार्य ने सूत्रित किया—

# व्यर्थे स्तुतिरन्याय्येति चेत्' ॥२८॥

[ब्यर्थें] ब्यर्थे होने पर ('तेन हिं अन्न' का हेतुविधि प्रयोजन न माने जाने पर), [स्तुति'] स्तुति है, यह कहना [अन्याय्या] अनुचित है, [इति चेत्] ऐसा यदि कहो —।

यज्ञिय अन्न के उत्कृष्ट साधन (पाक आदि द्वारा) दर्वी-पिठर आदि हैं। शूर्व में तो इस धर्म का नितान्त अभाव है। तब उक्त बचन ('तेन हि अन्न' इत्यादि) को सूर्य का स्तुतिपरक बताना अनुचित ही कहा जाएगा।।२५॥

१. जिन सूत्रों के अन्त में 'इति चेत्' पद है, उनको अगसे सूत्र से मिलाकर एक सूत्र मानना, यह सभी प्राचीन सूत्रकारों की पद्धित है। सूत्रों के माध्यकार शबर स्वामी ने सूत्रों का योग-विमाग कर व्याख्यान किया है। अनन्तरवर्त्ती व्याख्याकारों के अनुरूप इस रचना में सूत्रों का बही कम (माध्यानुसारी) रक्खा गया है।

आचार्य ने उक्त आशंका का समाधान किया-

# अर्थस्तु विधिशेष्वाद्याद्या लोके ॥२६॥

[अर्थ:] अर्थ-प्रयोजन है [तु] तो, ('तेन हि अन्न' इत्यादिका), [विधिशेष-रवात्] विधि का शेष होने से ('शूर्वेष जुहोति' विधिवाक्यका वह शेष—अञ्च है, उसका स्तावक है, यही उसका ('तेन हि अन्न' इत्यादि का प्रयोजन है), [यथा] जैसे [लोके] लोक में।

'तेन हि अन्तं क्रियते' वास्य को हेतुविधि न मानने पर व्यर्थ = निष्प्रयोजन बनाना युक्त नहीं; क्योंकि वह वास्य 'श्पेंण जुहोति' विधिविहित 'शूपें' की स्तुति करता है। अनुमानित दवीं, पिठर आदि से यक्त्रिय अन्त का उत्कृष्ट पाक---अपने अर्थ का परित्याम कर, सूर्प हारा की गई अन्त-स्वच्छता का निर्देश करता हुआ 'खूपं' की प्रशंसा करता है। यदि खूपं हारा अन्त स्वच्छ न होता, तो आमे पाक के लिए पिठर आना सम्भव न था। लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है। 'सिहो माणवक:' यह बालक सिंह है, कहने पर 'सिह' पद अपने वास्तविक प्राणिविशेष अर्थ का परित्याम कर बालक में शूरता व साहस आदि गूण दिखाते हुए उसकी प्रशंसा करता है। ऐसी ही स्थिति उक्त वाक्यों में समक्षनी चाहिए। अत: 'तेन हि अन्त' इत्यादि वाक्य निष्प्रयोजन नहीं है।।२६।।

सुजनतोष न्याय का आश्रय लेते हुए आचार्य का कहना है, यदि यहाँ हेतु. विधि मान लिया जाय, तो विधिवाक्यों में अञ्यवस्था की सम्भावना बढ़ जायगी। सत्रकार ने बताया—

### यवि च हेतुरवितष्ठेत निर्देशात्, सामान्यादिति चेवस्यवस्था विधीनां स्यात् ॥३०॥

[यदि ] यदि [च] और (यजिय अन्त की सिद्धि में उपयोगी अन्य दर्वी-पिटर बादि पात्रों को) [हेतु: ] अन्तकरण—अन्तमाधन माना जाय, तब भी यह हेतुता गूर्प में ही [अवितष्टेत ] अवस्थित होगी, स्विर होगी, टिकेगी [निर्देशात् ] निर्देश होने से, शब्द (गूर्पेण जुहोति) द्वारा साक्षात् किथत होने से। [सामान्यात्] 'तेन' इस तृतीया विभक्ति की समानता से अन्य पात्रों को अन्तकरण माना जाय [इति चेत् ] ऐसा यदि कहा जाता है, तो [अव्यवस्था ] अव्यवस्था —व्यतिक्रम [विधीनाम् ] विधिवाक्यों का [स्थात्] हो आये। तात्पर्य है—शूर्प से होम होने के स्थान पर दर्वी-पिठर आदि—जितने भी अन्त-साधन हैं—सबसे होम की प्राप्ति हो जायगी।

यदि 'तेन हि अन्नं कियते' वाक्य का सहारा नेकर, जो भी अन्न का साधन पदार्थ है, सबसे होम का विधान माना जाता है, तो यह कम दर्वी-पिठर पर ही समाप्त नहीं हो जायगा, तब मिट्टी, हवा, पानी, हल, बैल, किसान गाड़ी, जुजा, जांगी आदि अनेक पदार्थों के अन्नकरणत्व मे समावेश को कीन रोकेगा? विधिवानयों की अव्यवस्था हो जायगी। तब 'जुहोति' और शूर्पणजुहोति' में क्या अन्तर रह जायगा? केवल 'जुहोति' कथनमात्र से होमिविधान पूरा हो जायगा, चाहे जिस पात्र व साधन से होम कर लिया जाय। यह अव्यवस्था शास्त्र से सहा न होने से साक्षात् श्रुतिबोधित शूर्प का ही अन्नकरणव्य में समावेश सम्भव है। वस्तुत: अन्करणत्व-कथन से शूर्प की स्तुति किया जाना ही अभिन्नेत है। उससे अन्म सिद्ध किया जाता है (तेन हि अन्ने किया जाना ही अभिन्नेत है। उससे अन्म सिद्ध किया जाता है (तेन हि अन्ने किया जाता है। फलत. हेतु-वचनों का प्रयोजन स्तुति आदि अर्थवाद के रूप में ही समभना चाहिए; व वाक्य विधि [चोदना] की कोटि में नहीं आते।।३०।। (इति हेतुवन्निगदाधिकरणम्

(अथ मन्त्राधिकरणम्'— ४)

प्रस्तुत अधिकरण मे — मन्त्र सार्थक हैं, या निरधंक ? इस विषय पर विचार किया गया है। क्या मन्त्र अपने शब्दानुसारी अथों को बीधित कर याग के उपकारक हैं? अथवा उच्चारणमात्र से ? यदि उच्चारणमात्र से उपकारक हैं, तो 'विहिदेवसदन' वािम' (देवसदन' वहिः — कुशा काटन हैं) का विनियोग नियम से कुशा काटने में ही न होना चाहिए। कुशा काटने से भिन्त कर्म में भी इसका विनियोग हो आए। यदि मन्त्र को शब्दानुसारी अर्थ-प्रकाशन द्वारा यञ्च का उपकारक माना जाता है, तो अर्थानुसार जिस प्रसंग में जिस कर्म के साथ मन्त्र का अञ्चाय जाना जाता है, उससे भिन्त कर्म का वह उपकारक नहीं हो सकता। इसलिए 'विहिदेति' उस विनियोजक वाक्य के विना भी उसका विनियोग कुणा के काटने में ही होगा; तब विनियोजक वाक्य के उपकारक है। इससे ज्ञात होता है — मन्त्र केवल उच्चारणमात्र से यज्ञ के उपकारक है, अतः अनर्थक हैं। सृत्रकार

१. हलायुधकृत 'मीमांसा झास्त्र सर्वस्व' नामक व्याख्या में 'मन्त्रलिङ्गाधिकरम्' नाम दिया है। रामेश्वर सूरि विरिच्त 'सुबोधिनी' व्याख्या मे 'मन्त्राणामयं-प्रत्यायनार्थत्वम्, अधि० ४' पाठ है।

यज्ञशाला के नियत स्थान पर कुशा बिछाकर उसपर यज्ञ-सम्बन्धी हवि बथवा पात्र रक्से जाते हैं, उसका याम 'देवसदन' है।

 <sup>&#</sup>x27;बहिर्देवसदनं दामि' इसका विनियोजक वाल्य 'बहिर्दाति' है । द्रष्टन्य भं० सं० ४।१।२॥

जैमिनि° ने इस पक्ष को आगामी नौ सूत्रों से प्रस्तुत किया है। उनमें प्रथम सूत्र है—

# तबर्थशास्त्रात्' ॥३१॥ (पू०)

[तद्-अर्थ-शास्त्रात्] उस अर्थ का शास्त्र — ब्राह्मणग्रन्थ आदि द्वारा बोघ कराने से—मन्त्रों का अनर्थक होना ज्ञात होता है।

संज्ञय है - कर्मानुष्ठान के अवसर पर मन्त्रों का उच्चारण क्या उच्चारणमात्र से किसी अदृष्ट धर्म का जनक है ? अथवा कर्म सम्बन्धी अर्थ का स्मारक होने से कर्म में उसका उपयोग है ? ऐसा संज्ञय होने पर पूर्वपक्ष का कथन है - मन्त्रों का कर्म में उपयोग उनके उच्चारणमात्र में ही समस्त्रना चाहिए; वे कर्म-सम्बन्धी अर्थ द्वारा कर्म में उपयोगी हों, ऐसा नहीं है। कारण है, मन्त्रों का उच्चारण किये जाने पर भी कर्म के साथ उनका सम्बन्ध बाह्य आदि अन्य सन्यों के वाक्यों द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण है—

१. प्रवीत होता है, जैमिनि-काल से पूर्व सम्भवतः अल्पपठित याज्ञिक व पुरोहितों द्वारा इच्छानुसार कोई वेदमन्त्र पढ़कर संस्कारों, यज्ञों के अनुष्ठान की प्रथा चल गई थी। विशेष संस्कार व यज्ञादि कार्यों के साथ मन्त्रार्थ के सामञ्जस्य की उपेक्षा कर दी गई थी। कालान्तर में यह एक दृढ़ सम्प्रदाय वन गया, जिसके पोषक के रूप में यास्क ने निवस्त [१११५] में कौरस नामक व्यक्ति का उल्लेख किया है। यद्यपि जैमिनि ने कौरस अथवा इस मत के पोषक अन्य किसी बाचार्य का नामोल्लेख नहीं किया, पर दोनों [भीभांसा व निस्क्त] में विषय-प्रतिपादन की पर्याप्त समानता है।

कालिदास ने रचुवंघ [ ५।१] में बरतन्तु के शिष्य कौरस का उल्लेख किया है, जो राजा रचु के पास गुरुदक्षिणा-निमित्त घन प्राप्त करने की अभिलाघा से पहुँचा। बरतन्तु कृष्ण-यजुर्वेद की एक शाखा का प्रवस्ता है। उसके प्रिय शिष्य कीरस का यजु आखाच्यायी होने के आधार पर गांत्रिक होना अधिक सम्भव है। यास्क और कालिदास द्वारा वर्णित कौरस पदि एक व्यक्ति सम्भव है, तो उसके ऐतिहासिक काल-निर्णय पर इससे कुछ सहायता मिल सकती है।

- १. 'चलुभिरिभ्रमादत्ते' [य॰ बा॰ ६।३।१।४३] अग्निचयन के अवसर पर पार मन्त्रों से 'अभि' का आदान (ग्रहण) करे। ये मन्त्र हैं 'देवस्य त्वा, गायत्रेण छन्दसा, अभ्रिरिस, हस्त आधाय' [यजु० ११, ६-११] इत्यादि। यदि मन्त्र सार्थक होते, तो मन्त्रगत 'बाहुम्यां '' हस्ताम्याम, आददे अभ्रिरिस '' त्वया वयमिनं शकेम खिनतुं सधस्य आ, हस्त आधाय सिवता बिभदिभ्रम्' इत्यादि मन्त्र-समुदाय में 'आददे' किया से अभ्रि का आदान (यज्ञकमें से कार्य के लिए हाथ से उसका उठाया जाना) सिद्ध था; पर मन्त्रों के सार्थक न होने के कारण बाह्मण प्रवक्ता यह निर्देश ('चतुभिरिभ्रमादत्तें') करता है।
- २. इसी प्रकार 'इमामगृम्णन् रशनामृतस्य पूर्व आयुषि विदश्वेषु कव्या' [यजु०, २२।२] जानकार याज्ञिक यजों के अवसर पर यशारम्म में इस रजना (लगाम) को ग्रहण करते हैं; इस स्पष्ट मन्त्रिल से यज्ञ के प्रारम्भ में रज्ञना का ग्रहण करना स्पष्ट हो जाता है, यदि मन्त्रों को सार्थक माना जाय । क्योंकि मन्त्रों का कोई वर्थ नहीं है, इसीलिए बाह्मण मे 'अश्वामिधानीमादत्ते' विधान किया गया । उक्त मन्त्र का उच्चारण करने पर बाह्मणवाक्य से यह जाना जाता है कि इससे अमुक कार्य करे । अत भन्त्र अनर्थक हैं ।
- ३. इसी प्रकार पकाये पुरोदाश को पात्र में फैलाने के अवसर पर 'उठ प्रयस्व' [यजु० १।२२] मन्त्र का उच्चारण किया जाता है। पर प्रथन का विधान 'इति प्रथयित' इस बाह्मणवाक्य द्वारा किया गया है। यदि मन्त्र सार्थंक होता, तो कर्मानुष्ठानगत प्रथम-प्रक्रिया का वह बोध कराता। फलतः इसें में मन्त्र के उच्चारण का प्रयोजन अन्य शास्त्र (ब्राह्मणवाक्य आदि) द्वारा बोध कराये जाने से मन्त्र का निरर्थंक होना स्पष्ट हो जाता है।।३१॥

मन्त्रों के आनर्थक्य में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

# वाक्यनियमात् ॥३२॥

[नाक्य-नियमात्] वाक्यों का नियम होने से मन्त्रों में, ज्ञात होता है---मन्त्र निरर्थक हैं।

१. 'अप्रि. स्वो काष्ठकुद्दाल.' अमरकोश, १।१०।१३ (वारिवर्ग) 'अप्रि' और 'काष्ठकुद्दाल' ये पर्याय पद हैं। इसे भाषा में कुदाली, या कीला कहा जाता है। कुदाली वह है, जिसमे आगे का (लौह) फल लगभग तीन अंगुल चौड़ा, दृढ़ व पैना रहता है, डण्डा पर्याप्त लक्ष्वा रहता है। जब फल चौड़ा न होकर नुकीला हो, तब यह 'कीला' कहाता है। ग्राम के बाहर तालाब के ग्रुष्क भाग से शुद्ध मिट्टी कुछ गहराई से खोदकर यज्ञ में उपयोग के लिए लाई जाती है। मिट्टी का उपयोग चतुष्कोण 'उखा' गर्त को भरने में होता है। 'अभ्रि' का अग्रभाग काष्ठ आदि का हो, यह सिन्दाध है। विचार्य —क्या नौह धातु तब न वा ?

मन्त्रों में पद-क्रम की व्यवस्था, नियत आनुपूर्वी मानो जाती है। 'अिनमीळे पुरोहितम्' अथवा 'अिनमीं दे दिवः' मन्त्रों के इस पद-क्रम एवं आनुपूर्वी में कोई व्यतिक्रम या विषयंग नहीं होता। यदि वस्तुतः मन्त्र अर्थ का बोध कराने के लिए हों, तो पदों का व्यतिक्रम = उत्तद-फेर (ईडेऽन्निं पुरोहितम्, पुरोहितमिन्मीडे, अर्थना पुरोहितमीं के, अर्थना दिवोऽनिम्मूं की, मुद्धीं निर्वाद , दिवो मुद्धां अनिः) होने पर भी अर्थ उसी प्रकार जाना आता है। यदि मन्त्र अर्थ का बोध कराने के निए होता, तो पदों की आनुपूर्वी का नियम व्यर्थ हो जाता। अतः पद-क्रम की व्यवस्था से जाना जाता है — मन्त्र अर्थक हैं।। इर।।

इसी प्रसंग में अन्य हेतु प्रस्तुत किया 🗸

#### बुद्धसास्त्रात् ॥३३॥

[बुद्ध-सास्त्रात्] जाने हुए कार्य का शास्त्र से निर्देश किये जाने के कारण ज्ञात होता है, शास्त्र-वावय अनर्थक है।

यज्ञानुष्ठान में उसी व्यक्ति का अधिकार माना गया है, जो यज्ञसम्बन्धी किया-कलाप का पूर्ण जाता हो। 'अग्नोदम्मीन् विहर' यह विधि सोमयाग की है। बिहुण्यमान स्तोत्र के अन्त में अध्वर्यु अग्मील्-ऋत्विक् को बादेश देता है — हे अग्मील् । अग्नियों का विहरण करो, आग्मीश्रीय अग्नि से अङ्गारों को धिष्ण्य-संज्ञक निर्विष्ट स्थानों पर ले जाओ [का० श्रौ० ११७१४]। अनुष्ठान-प्रक्रिया के जानकार ऋत्विक् को बही बात जताना ऐसा ही है, जैसे कोई जूता-पहने व्यक्ति को और जूता पहनाने का प्रयास करे। जैसे यह निर्यंक है, ऐसे ही कमं के जानकार ऋत्विक् को मन्त्र द्वारा निर्वेश, मन्त्र की निर्यंकता का द्योतक है।

इसी प्रकार 'बॉह स्तृणीहि' 'अग्नये समिध्यमानायानुबृहि' —-बॉह बिछाओ, प्रज्वलित होते अग्नि के लिए सामिथेनी मन्त्रों का उच्चारण करो, आदि आदेश भी मन्त्रों की निर्यकता को सिद्ध करते हैं। यदि मन्त्रोच्चारण को धर्म-विश्लेष अवृष्ट का जनक माना जाता है, तो इसका भी यही तात्वर्य है कि मन्त्र अर्थ द्वारा कर्मे का उपकारक न होने से निर्यक है।।३३।।

मन्त्र के आनर्थक्य में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

## अविद्यमानवचनात् ॥३४॥

[अविद्यमान-वचनात्] संसार में अविद्यमान पदार्थ का अन्त्र द्वारा कथन किये जाने से मन्त्र का अनर्थक होना सिद्ध है।

यज्ञोपयोगी अथवा मानव अभ्युदय के उपयोगी अर्थों का प्रकाशन मन्त्र का

१. द्रष्टव्य —सीमांसा सूत्र [३।८।१८]

२. मैं० सं०, [हादा१०, श० बाव ४।२।५।११]

उद्देश्य माना जाता है; परन्तु अनेक ऐसे मन्त्र हैं, जो अनहोने अर्थ का प्रकाशन करते हैं। 'वत्वारि श्रुङ्का त्रयो अस्य पादा हे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिषा खड़ो वृषभो रोरवीति सहोदेशे मत्यानाविद्या।' ऐसा ही मन्त्र है — 'चार सीग, तीन इसके पैर, दो सिर, सात हाथ इसके हैं, तीन प्रकार से बँधा हुआ वृषभ बार-बार शब्द करता है, ऐसा महादेव मत्यों में प्रविष्ट हुआ।' किसी भी प्रकृतियाग या विकृतियाग में ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं देशा जाता, न लोक में ऐसा पदार्थ वृष्टिगोचर है। मैत्रायणी सहिता [१।६।२] के अनुसार इस मन्त्र का विनियोग अगिन के उपस्थान में है। आपस्तम्ब श्रीतसूत्र [४।१७।४] के अग्न्याथान-प्रकरण में पृत से लिपटी तीन सिमधाओं को इस मन्त्र द्वारा अग्नि में छोड़ने का विधान है। ये विनियोग नितान्त भी मन्त्रार्थ के अनुरूप नहीं हैं। इससे मन्त्र का आनर्थक्य स्पष्ट होता है।

इसी प्रकार 'मा मा हिसी:' इस वैदिक मन्त्र का विनियोग चातुर्मास्य इष्टि के अवसर पर यजमान के केण-वपन (क्षीर कर्म) में बताया गया है।' 'उस्तरे! केरी हिसा मत कर।' परन्तु केशो के काटने में हिसा होती ही नहीं; ऐसी दशा में हिसा का प्रतिषेध सर्वथा निरर्थक है। उच्चारणमात्र से मन्त्र का उपयोग अदृष्टार्थ मानने पर मन्त्र का आनर्थक्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है॥३४॥

मन्त्र के आनर्वक्य में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

# अचेतनार्थ<sup>3</sup>बन्धनात् ॥३४॥

[अचेतन-अर्थ-बन्धनात् ]अचेतन पदार्थों को लक्ष्य कर उनसे अर्थ याच्जा, प्रार्थना का निबन्धन —सम्बन्ध होने से जाना जाता है— मन्त्र अर्थ-हीन हैं!

वैदिक साहित्य में अचेतन पदार्थों को सम्बोधन विभिन्त से अनेकत्र निर्देश किया गया है। उसका एक उदाहरण है— 'श्रुणोत ग्रावाणः' हे सोम को कृटने-पीसनेवाले पत्थरों! सुनो । क्या जड़ पदार्थ ऐसा कथन या प्राथंना सुन सकते हैं? और सुनकर क्या उसका उत्तर या समाधान दे सकते हैं? कदापि नहीं। इससे जात होता है, मन्त्र का अर्थ कुछ नहीं, उसका कमें में अवृष्टार्थंक उच्चारणमात्र प्रयोजन है।

अन्य उदाहरण दिया जाता है — 'ओषघे त्रायस्वीनम्" हे दर्भ नामक ओषघे !

१. ऋग्वेद, ४।५८।३॥

२. द्रब्टच्य-कात्यायन श्रीतसूत्र, ५।२।१७॥

३. रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' व्याख्या में 'सम्बन्धात्' पाठ है।

४. तैत्तिरीय संहिता, १।३।१३॥

५. "'ओषवे त्रायस्वैनम्' मन्त्र तैतिरीय संहिता में चार[१, २, १॥ १, ३, ५ ॥ ६, ३, ३॥ ६, ३, ६] स्थानों पर पठित है। प्रथम स्थान [११२।१] में यह

इसकी रक्षा करो। केश-वपन (बाल काटने) जादि के अवसर पर इस वाक्य को बोला जाता है। यही इसका वितियोग है। वैदिक वाङ्मय में तीन अवसरों पर इसका वितियोग बताया है -१. यजमान के केशवपन; २. यूपच्छेदन, ३. पशु-च्छेदन। दूभ पास के तृण से ऐसी प्रार्थना का कोई सामञ्जस्य न होने के कारण मन्त्र का आवर्षक्य स्पष्ट होता है।

एक अन्य उदाहरण---'स्वधित भैने हिसी:'[तै० सं०, १।२।१] प्रस्तुत किया जाता है--हे उस्तरे! इसकी हिंसा मत कर। यजमान के केश-वपन में इसका विनियोग है। उस्तरे से की जानेवासी प्रार्थना के असामञ्जस्य से मन्त्रों का अनर्थक होना सिद्ध है।।२४॥

मन्त्रो के आनर्थक्य मे अन्य हेतु दिया—

### अर्थवित्रतिषेद्यात् ॥३६॥

[अर्थ-विप्रतिषेघात् ] अर्थ का विप्रतिषेध—विरोष होने से मन्त्र अनर्थक हैं। यदि यह माना जाता है कि मन्त्र के पद्यों का वस्तुतः कोई अर्थ है, तो उससे कहे गये अर्थ में स्पष्टतया परस्पर विरोध प्रतीत होता है। मन्त्र है—'अदितिखों-रदितिरन्तरिक्षम्' [ऋ० १।८६।१०।। अयर्थ ० ७।६।१] यह अदिति खौ:—

मन्त्र अभिनष्टोम में यजमान के केस काटते समय केशों पर कुशा रखने में; दूसरे स्थान [१।३।४] में तथा तीसरे स्थान [६।३।३] में यूपच्छेदन के समय वृक्ष पर कुशा के दो तृष रखने में, तथा चौथे स्थान [६।३।८] में पशुका पेट छेदन करते समय कुशा के दो तृष रखने में विनियुक्त हैं।

मैत्रायणी संहिता १।२।१ मे यजमान के दीक्षा-प्रकरण में पाठ, तथा ३।६।२ में केश-वपन करते समय केशों पर कुषा के तृण रखने में विनियोग है। मैठ सठ १।२।१४ में यूपच्छेदन में पाठ, तथा ३।१।२ में वृक्ष को काटते हुए उसपर कुशा के दो तृण रखने में विनियोग है, और मैठ संठ १।२।१६ में पशु-प्रकरण में पाठ, तथा ३।१०।१ में पशु-प्रकरण में पाठ, तथा ३।१०।१ में पशु-प्रकरण में पाठ, तथा ३।१०।१ में पशु-प्रकरण में पीठ, तथा १००० में पशु-प्रकरण में पीठ, तथा ३।१०।१ में पशु-प्रकरण में पीठ, तथा ३।१०।१ में पशु-प्रकरण में पीठ, तथा १००० में पशु-प्रकरण में पशु-प्रकरण में पशु-प्रकरण १००० में पशु-प्रकरण में

इस विषय में आपस्तम्ब आदि श्रीतसूत्र मी देखने चाहिएँ। इसी प्रकार सुनन यजुः ४।१; १।४२; ६।१५ में पठित मन्त्र सतपय बाह्मण के अनुसार कमन्न यजमान के केशवपन, मुपच्छेदन और पश्च्छेदन के समय कुशतृण रखने में विनियुक्त हैं। इन तीन विनियोगों में तृतीय विनियोग विशेष विचारणीय है। इसार हमने इस भाग के साथ पूर्वमुद्रित 'श्रीतयज्ञ-मीमांसा' के पश्चाग प्रकरण में विस्तार से विचार किया है। अतः पाठक इस विषय में वहीं देखें।" [प्रस्तुत सूत्र के खाबर भाष्य हिन्दी व्याख्यान के विवरण में — यूषिष्ठिर मीमांसक]। खुलोक है, अदिति जन्तरिक्ष है। एक ही अदिति —बुलोक और अन्तरिक्षलोक दीनों होना— सम्भव न होने से परस्पर विरुद्ध होने के कारण मन्त्र की अनर्थकता को सिद्ध करता है। कहीं-कहीं विरुद्धार्थक मन्त्राश मी देखने में आते हैं। एक स्थान पर कहा— 'एको खो न द्वितीयोऽवतस्थे' क्द्र एक है, दूसरा नहीं। इसके विरुद्ध

'असंख्याताः सहस्राणि ये ब्ह्रा अविभूत्याम्' कथन करता है। जो ब्ह्र भूमि पर विद्यमान हैं, वे सहस्रों हैं, असंख्यात हैं। पहले मन्त्र में ब्ह्र को एक बताया, दूसरे में सहस्रों कहा। ये दोनों मन्त्र परस्पर-विबद्ध हैं। दूसरे मन्त्र में 'सहस्रो' कहकर 'असंख्यात' कहना भी परस्पर विरोध है। पहले में संख्या परिमित हैं, दूसरे में अपिरिमित; यह स्पष्ट विरोध है। बतः मन्त्रों का उपयोग उच्चारणमात्र में सम्मना चाहिए, अर्थ-बीधन में नहीं॥ ३६॥

मन्त्रों की अनर्थकता में यह अन्य हेतु है-

#### स्वाध्यायवदवचनात् ॥३७॥

[स्वाध्यायवत्-अवचनात्] स्वाध्याय के समान अर्थ के कथन का विधान न होने से।

मन्त्र का उच्चारणरूप में पाठमात्र करना 'स्वाघ्याय' कहा जाता है। स्वाध्याय के लिए शास्त्र में विधि उपलब्ध हैं 'स्वाध्यायोऽध्येतव्य '' [माझ० ११।४।७।१०, सै० प्रा० २।१४।७] स्वाघ्याय अर्थात् वेदमन्त्र का उच्चारण करते हुए पाठमात्र से अध्ययन - अक्षराभ्यासरूप मे स्मरण करना चाहिए। परन्तु अर्थज्ञान के विधान का निर्देश कहीं उपलब्ध नहीं होता।

वेदाध्ययन के अवसर पर 'पूर्णिका' नाम की स्त्री याजिय उपयोग के लिए धान कूट रही है। आकरिमक रूप से छात्र धान कूटने में विनियुक्त मन्त्र की उच्च स्वर से बोलते हुए स्मरण कर रहा है। आन कूटना और उसमे विनियुक्त मन्त्र का पाठ करना दोनों समकालिक हैं; फिर भी छात्र द्वारा किये जाते मन्त्रपाठ का प्रयोजन धान कूटने की किया का बोध कराना नहीं है। वह केवल मन्त्र कण्ठस्थ कर रहा है। तात्पर्य है, अर्थबोध के बिना भी धान कूटा जाता है, मन्त्रायं का वहाँ कोई उपयोगनहीं। अतः मन्त्र को निरथंक मानना युक्त है।।३७।।

मन्त्रों के आवर्षक्य में अन्य हेतु दिया-

## अविजेयात् ॥३८॥

[अविज्ञेयात्] अनेक मन्त्रगत पदों के अर्थ जानने योग्य न होते से मन्त्र अनर्थ रहें।

१. द्रष्टव्य-श० वा० ११।५।७।१०: तै० आ० २।१५।७॥

अनेक मन्त्र ऐसे हैं, जिनका अर्थे जानना अशक्य है। वहां ऐसे पदों का प्रयोग हुआ है, जिनके अर्थ जानने में कोई पद्धति असन्दिग्ध कारगर नहीं रहती। उदाहरणार्थ कुछ मन्त्र हैं—-

> अभ्यक् सात इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यम्यं मक्तो जुनस्ति। अग्निकिचिडि ब्मातसे शुशुक्तानापो न द्वीपं दषति प्रयासि॥

--雅o {|१६६||३

स्कोव जर्भरी तुर्फरीतू नैतोबैव तुर्फरी पर्फरीका । उद्यम्मकेव केमना भवेन्द्र ता में जराटवजर मरायु ॥—ऋ०१०।१०६।६ एकवा प्रतिधापिवत साकं सरोसि त्रिशतम् ।

हुन्द्रः सोमस्य कायुका । —ऋ० ६१७७१४ इन मन्त्रों का क्या कोई यज्ञोपयोगी अधवा मानव-जीवनोपयोगी अर्थ किया जा सकता है ? इससे मन्त्रों की अनर्थकता स्पष्ट है ॥३६॥ मन्त्रों के आनर्थक्य में अन्तिम हेतु प्रस्तुत किया—

# अनित्यसंघोगान्मन्त्रानयंस्यम् ॥३६॥

[अनित्यसंयोगात्] अनित्य पदार्थों का सम्बन्ध होने से मन्त्रों में [मन्त्रा-नर्यंक्यम्] मन्त्र अनर्थंक हैं।

जब मन्त्र का प्रयोजन, यज्ञोपयोगी खादि अर्थ का अभिव्यक्त करना माना जाता है, तब गुमार अर्थ करने का प्रयास होता है, तब एक अन्य बाधा सन्मुख आती है कि मन्त्रों के साथ अनित्य पदार्थों का सम्बन्ध है। तात्पर्य है, मन्त्रों में स्पष्ट ही ऐसे पदार्थों का वर्णन है, जो अनित्य हैं। जब मन्त्र अनादि-नित्य हैं, तो अनन्तर होनेवाले अनित्य पदार्थों का वर्णन उसमें कैसे सम्भव हैं? उदाहरणार्थ एक मन्त्र हैं—

कि ते कृष्यन्ति कीकटेषु मादो नाशिरं दुन्ह्रे न तपन्ति धर्मम् । आ नो भर प्रमगन्दस्य वैदो नैचाशार्लं मध्यन् रन्चया नः॥

— সহত ইাধ্ইাই४

यहाँ 'कीकट' किसी देशविशेष का नाम है, प्रभगन्द नाम का कोई राजा है, नैचाझाख किसी नगर का नाम है। ऐसा अर्थ इन पदों का किया जाता है। यदि मन्त्र का यही अर्थ है, और अर्थ की अभिव्यक्ति उसका प्रयोजन है, तो इन देश, नगर व राजा की स्थिति से पहले मन्त्र का अस्तित्व माना जाना सम्भव न होगा, जो अभीष्ट नहीं, न्योंकि मन्त्र को अनादि नित्य माना गया है। अतः मलाई इसी में है कि मन्त्र को अनर्थक माना जाय, और यज्ञादि में उच्चारणमात्र उसका प्रयोज्जन स्वीकार किया जाय, जो याज्ञिक के प्रति किसी अदृष्ट धर्म-विशेष का जनक होता है।।३१।।

इकतीसर्वे सूत्र से लगाकर उन्तालीसर्वे सूत्र तक कुल नौ हेतुओं के आधार पर यज्ञों में मन्त्रों के उच्चारणमात्र की उपयोगिता बताई गई और स्पष्ट किया गया कि मन्त्र अपने अर्थ द्वारा यज्ञसम्बन्धी किया का निर्देश करे; ऐसा कोई प्रयोज्जन उसका नहीं है। यह सम्भावित हेतुओं के आधार पर पूर्वपक्ष की मावना को सुत्रकार ने अभिव्यक्त किया। उसके समाधान की भावना से अब आचार्य सिद्धान्त-सूत्र का अवतरण करता है—

# अविशिष्टस्तु बाक्यार्थः ॥४०॥

[अविशिष्टः] विशिष्ट —िभन्न नहीं है, [तु]तो[वाक्यार्थः]वाक्यार्थं मन्त्रों का । तात्पर्यं है —मन्त्रों का वाक्यार्थं लौकिक वाक्यार्थं से भिन्न नहीं होता । जहां तक वाक्यार्थं का प्रदन है, लोक और वेद में यह समान है ।

सूत्र में 'तु' पद पूर्वपक्ष की व्यावृक्ति का चोतक है। अभी तक गत सूत्रो हारा जो विस्तृत पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया गया, वह समाप्त हुआ; अब उसका समाधान किया जाता है। मन्त्र, पद-वाक्य-समूह हैं। प्रत्येक पद का अपना सामान्य अर्थ होता है; जब किया-कारक आदि अनेक पद मिलकर वाक्य बनाते हैं, तब वह एक असाधारण अर्थ का कथन करते हैं। अर्थवोधन की यह पदित लौकिक वाक्य एवं वैविक वाक्य दोनों जगह समान है। इसलिए लौकिक वाक्य यदि अर्थवान् है, तो वैविक वाक्य के सार्थक होने में कोई बाधा महीं है।

यदि कहा जाय—स्रोक में बोद्धा और बोधियता दोनो चेतन आमने-सामने उपस्थित होकर किया-कारकरूप पद-समूह—वाक्य से अर्थ का बोधन करते-कराते एक-दूसरे के उपकारक होते हैं, परन्तु यह स्थिति वैदिक वाक्य में नहीं है; वेद में अर्द्य देवता और अचेतन यज्ञाङ्गों के साथ वात्तीलाप यज्ञ का कोई उपकारक नहीं होता। परन्तु मन्त्र का पाठ यज्ञार्थ ही हुआ है, इसलिए यज्ञ से उसका सम्बन्ध अवस्य स्वीकार किया जाना चाहिए। वह सम्बन्ध यज्ञकाल में मन्त्रोच्चारण द्वारा ही सम्भव होगा, जिसका प्रयोजन अदृष्ट धर्मविशेष को उत्पन्न करना है जो गत-सुत्रों द्वारा विस्तार से प्रतिपादित हुआ है।

यह कथन वस्तुतः ठीक नहीं ; क्यों कि यज्ञों में मन्त्रों का उच्चारण यज्ञसम्बन्धी अर्थ का ज्ञान कराने के लिए होता है। अदृश्य देवताओं तथा यज्ञाङ्कों का संलाप निर्यंक नहीं है; यज्ञ एवं यज्ञाङ्कों के सम्बन्धी क्रिया-कलाप का प्रकाशन ही उसका प्रयोजन है। यज्ञसम्बन्धी क्रियासमूह के जाने बिना यज्ञ का अनुष्ठान असम्भव होगा। यज्ञ का क्षेत्र महान् विस्तृत है; विश्वरचना में विविध नैसर्गिक परिस्थितियों का कमानुक्रम यज्ञ का ही रूप है, जिनकी गहराइयों को मन्त्र द्वारा अभिष्यक्त किया जाना सम्भव होता है। अस. मन्त्रों के सार्थक होने में किसी प्रकार के संद्या का अवकाश नहीं। ४०।।

शिष्य आशंका करता है—तब क्या 'तां चतुर्जिसादत्ते' विविधानय अनर्वक माना जाय ? आचार्य ने समाजान किया-

## गुणार्थेन पुनः श्रुतिः ॥४९॥

[गुणायंत] चारकी संस्थारूप —गुणलाभ के लिए [पुनः] फिर [श्रुतिः] पाठ किया गया है।

यज्ञीपयोगी कार्य के लिए अश्रि का अखान 'आइदे' इस मन्त्रलिङ्ग से स्पष्टः होने पर भी 'तां बर्जु अरादत' यह विधान मन्त्रों की चार संख्यारूप गुम के लाआर्थ पुन पढ़ा गया है। कार्य-सम्पादनार्य अग्नि (कुदाली) को हाथ से पकड़ने के अवसर पर यजु' के चार मन्त्रभाव विनियुक्त हैं। वहाँ सख्या का कोई निर्देश नहीं हैं। ऐसी दक्षा भें 'लीहिभियंजेत, यवंग्वेंजेत' के समान निकल्प प्राप्त होगा। यज करने में जैसे धान और जौ का विकल्प है चाहे धान से यज्ञ करे, जाहे जौ से करे; जो उपिस्यत हो, उसी से कर लो, इसी प्रकार मन्त्रों के चार होने पर भी विशेष विधि के अभाव में विकल्प सम्भव है, चाहे एक मन्त्र से अश्वि का आदान करे, चाहे लिख से अथवा समुश्चित चारों से । ऐसी स्थिति में 'तां चर्जु मिरादते' यह विधि चारों मन्त्र-भागों के समुश्चय का नियमन करती है। ' मन्त्रों से अग्नि का आदान प्राप्त होने पर इस विधि से केवल चार संख्यारूप विशेष गुण का नियमन हुआ है। इसके द्वारा मन्त्र की सार्थकता मे कोई बाधा नहीं आती। अग्नि का आदान मन्त्र-लिंग से जात हो जाता है। अत: मन्त्र निर्मंक नहीं ॥४१॥

शिष्य पुनः जिल्लासा करता है — 'इनामष्टम्णन्' इति 'अश्वाभिषानीमादत्ते' विषि में विशेष अथन क्या माना जाएवा ? आचार्य ने समाधान किया—

#### परिसंख्या ॥४२॥

[परिसंख्या] परिसंख्या, स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, जबकि 'इति अश्वामिधानीमादसे' वान्य अश्वाभिधानी आदान का प्रत्यक्ष निर्देश कर रहा है।

सन्दिग्ध स्थलों में शास्त्र द्वारा निर्णय के लिए तीन प्रकार या मार्ग सुफाये गये हैं विधि, नियम, परिसंख्या । कर्मानुष्ठान के अवसर पर किसी विशेष क्रिया की पद्धति आदि के विषय में सन्देह हो जाता है कि अमुक क्रिया को किस प्रकार किया

द्रष्टव्य — यजुर्वेद, ११।६-११।। मन्त्रों का निर्देश ३१ सूत्र की व्याख्या में देखें।

सूत्रकार ने स्वय इस विषय में आगे [अ०१२, पा० ३, सूत्र २१-३०॥ यह सूत्र-संख्या 'रामेश्वर सूरि विरक्ति सुबोधिनी व्याख्या के सूत्रपाठानुसार है] विवेचन प्रस्तुत किया है।

जाय ? जहाँ कार्य अन्य किसी प्रकार से प्राप्त न हो, वैदिक वाक्य द्वारा साक्षात् उसका विधान किया जाय, वह 'विधि' नामक प्रकार है। जैसे — 'ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकाम ' स्वर्ग की कामनावाला ज्योतिष्टोम याग करे। 'ऐन्ड्या गार्हपत्य-मुपितिष्ठते' इन्द्र देवतावाली ऋचा से गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करता है, इत्यादि।

जिस कार्य के लिए समान बलवाले दो आघार हों, वहाँ विकल्प प्राप्त होता है, ऐसे अवसर पर दोनो में से एक का नियमन करना होता है, वह "नियम-विधि' है। जैसे -'उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति' उदित-अनुदित होन के दोनां वाक्य समान-वल हैं। तब होता एक का नियम करता है -उदित में ही होम करूँगा अथवा अनुदित में ही होम करूँगा। कहीं यदि ऐसा नियमन अपेक्षित नहीं रहता, तो वहाँ 'विकल्प' मान लिया जाता है। जैसे 'ब्रीहिभियंजेत, यवर्यंजेत' धान अन्न से याग करे; जौ अन्न से याग करे। यहाँ नियमन न होने से विकल्प है; जो उपस्थित हो अथवा सुलभ हो, उसी से याग कर ले। 'परिसंख्या विधि' वह कहाती है, जहाँ इष्ट और अनिष्ट दोनों में कार्य-प्राप्ति होने पर अनिष्ट के परि-त्याग का विधान किया जाता है। जैसे—'इमामगुम्णन् रशनामृतस्य' यजु० २२।२ ] मन्त्र के 'अगुम्णन्' पद से घोडा और गदहा दोनों की लगाम (रहाना) पकड़ना प्राप्त होता है। घोड़े की लगाम पकड़ना इष्ट है, गदहे की लगाम पकड़ना इष्ट नहीं है। ऐसी दशा में 'अश्वाभिधानीमादत्ते' वाक्य घोडे की लगाम प्रकड़ने का विधान करता है । परन्तु घोड़े की लगाम एकड़ता, सामान्यरूप में 'इमामगृम्शन रकनामतस्य' इस मन्त्र-सामर्घ्य से प्राप्त है। तब 'अश्वाभिधानीमादत्ते' वाक्य का तात्पर्य — गदहे की लगाम न पकड़े — यह करना होगा। ऐसा अर्थ 'परिसंख्याविधि' के आघार पर किया जाता है।

किसी वाक्य का ताल्पर्य 'परिसंख्याविधि' के आधार पर निकालने से तीन दोष सामने आते हैं —स्वार्थ का त्याम, पदार्थ की कत्पना, सामान्यतः प्राप्त अर्थ की बाधा। अक्वाभिधानीमादलें वाक्य का जब यह ताल्पर्य निकाला आता है कि 'मदहे की लगाम प पकड़ें तब इस वाक्य का जो अपना अर्थ है —'धोड़े की लगाम पकड़ता हैं उसका परित्याय करना पडता है; यह पहला दोध है। उक्त वाक्य का जो अपना अर्थ नहीं है —'गदहे की लगाम न पकड़ें उसकी कल्पना करनी पड़ती है; यह परार्थकल्पना दूसरा दोध है। मन्त्र-सामर्थ्य से सामान्य रूप में जो अर्थ प्राप्त होता था —'गदहे की लगाम पकड़ें उसे बाधित करना पड़ता है। यह तीसरा दोध है।

सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र द्वारा यह स्पष्ट किया है कि 'अश्वाभिदानीमादत्ते''

 <sup>&#</sup>x27;अरवाभिधानीमादत्ते' प्रसंग 'अभ्रि-आदान' के प्रकरण मे ही पठित है। आहवनीय के पूर्व मे 'उखा' नामक चौकोर गत्तं को भरने के लिए शुद्ध मिट्टी

वाक्य में 'परिसंख्याविधि' की योजना अनावस्यक है। कारण यह है—'इमामगूम्णन् रशनामृतस्य' केवल इतने सन्दर्भ से अभिमत वाक्यार्थ पूरा नहीं होता,
प्रस्युत 'इमामगूम्णन् रशनामृतस्य, इति अदवाभिधानीमावत्ते' इतने सन्दर्भ से
बाक्यार्थ पूरा होता है। इसका अयं है —ऋत की इस रखना को पकड़ा, यह बोलते
हुए घोड़े की लगाम पकड़ता है। इतने समुज्जित सन्दर्भ का इकट्ठा अर्थ करने पर
'गवहें की लगाम पकड़ता है। इतने समुज्जित सन्दर्भ का इकट्ठा अर्थ करने पर
'गवहें की लगाम पकड़ता'-रूप सामान्य अर्थ प्राप्त ही नहीं होता, तब उसके परिहार के लिए 'वरिसंख्याविधि' का प्रयोग अनावस्यक है, अतः उक्त तीनों दोषों की
सम्भावना भी नहीं रहती। ।४२॥

शिष्य जिज्ञासा करता है— 'उरु प्रयस्व इति पुरोडाशं प्रथयति' वाक्य के विषय में क्या समफना चाहिए? आचार्य ने बताया—

#### अर्थवादो वा ॥४३॥

[अर्थवाद:] अर्थवाद है यह,[वा] पद पूर्वोक्त पूर्वपक्ष की निवृत्ति का खोतक है।

प्रथम यह कहा गया कि 'उरु प्रथस्व' मन्त्र से ही पुरोडाक्ष का प्रथम — फैलाना ज्ञात हो जाता है, फिर इस मन्त्र को योलकर 'इति पुरोडाक्षं प्रथमित' कहना अनावश्यक है, यदि मन्त्र सार्थक हो । क्योंकि मन्त्रीच्चारण के अनन्तर आवश्यक रूप से यह वाक्य बोला जाता है, इससे मन्त्र का निर्यंक होना ज्ञात होता है। इस पूर्वपक्ष का प्रस्तुत सूत्र द्वारा आचार्य ने समाधान किया—'उरु प्रथस्व' मन्त्र से पुरोडाक्ष का प्रथन प्राप्त होने पर 'इति पुरोडाक्षं प्रथमित' वाक्य का प्रयोजन कर्म की स्तुति करना है, अतः इसे स्तुतिरूप अर्थवाद समक्षना चाहिए।

स्राम से वाहर किसी तालाव के शुक्क भाग से खोदकर लाई जाती है। उस मिट्टी को ढोने के लिए वाहन आवश्यक है, जो घोड़े या गदहे के रूप में उपलब्ध रहता है। घोड़े को लगाम लगाकर पकड़े हुए तथा गदहे को बिना लगाम लाया-लेजाया जाता है। उसी विषय में यह विधान है। उस समय और आज घोड़े व गदहे को कार्यनिमित्त लाने-लेजाने का यह कम तदवस्थ विद्यमान है।

यानिक प्रसंगों में एक समय ऐसा आया, जब यज मे बाह्य बाडम्बरों का बोलबाला हुआ, यज की मूल भावनाओं को भुला दिया बया। क्रिया-विषयक साधारण बातों को अनावश्यक महत्त्व देकर उनपर लम्बी परि-चर्चाएँ चलाई जाती रहीं। उसी का परिणाम यह योडा-गदहा-विषयक सुक्ष्म विवेचन है। केवल मिट्टी ढोकर लाना जावश्यक है। सुविधानुसार दोनों या किसी एक के द्वारा यह कार्य किया जा सकता है। किसी विधिष्ट पद्धित के आश्रय से अनुकूल अदृष्ट की कल्पना दुराशामात्र है। मोल पुरोडाझ िषण्ड को पूरे कपाल (गोल मृत्यात्र -मृष्मय तस्तरी) पर फैलाना 'प्रयन' है। इसमें पुरोडाझ का गुरुस्व (सार) तो नहीं बढ़ता, परन्तु परिमाण बढ़ जाता है। जो पुरोडाश-िषण्ड मुट्ठी में आ रहा था, अब पूरे कपाल पर फैलकर उसका परिमाण जैसे बढ़ गया है; उसी प्रकार वह कमें यज्ञकर्ता को पुत्र-पशु आदि प्राप्ति की कामनापूर्ति से बढ़ानेवाला हो, यह प्रथन कमें की प्रशंसा है। मन्त्र से प्रथन-कमें प्राप्त होने पर पुतः उसका कथन, प्रथन-कमें की प्रशंसा द्वारा यज्ञकर्त्ता की बृद्धि का द्योतक होने से अर्थवाद है। इसीलिए कहा - 'उरु प्रथस्व, इति पूरोडाशं यत्प्रथयित, यज्ञपितमेव तत्प्रथयित।'

इस प्रकार 'तां चतुर्भिरिश्नमादते, इति अक्वाभिधानीमादते, इति पुरोडाकं प्रययित' इत्यादि वाक्यों के विभिन्न प्रयोजन गत सूत्रों द्वारा स्पष्ट किये गये। इनके आघार पर मन्त्रों का निरर्थक सिद्ध किया जाना नितान्त अयुक्त है। ४३॥

क्षिष्य पुनः जिज्ञासा करता है -मन्त्रों की नियत पदानुपूर्वी का क्या समाघान होगा ? आचार्य ने बताया —

### अविद्धं परम् ॥४४॥

[अविरुद्धम् | विरुद्ध नहीं है [परम् ] अगला 'वान्यनियम' हेतु ।

मन्त्रों को सार्थक मानने पर मन्त्रों की नियत पदानुपूर्वी उसका (मन्त्रों के सार्थक होने का) विरोध नहीं करती । मन्त्र का नियत पदानुपूर्वी के साथ उच्चारण करने पर जो अर्थ ज्ञात होता है, वही अर्थ व्यतिकम-पाठ में भी रहता है। तात्पर्य है नियत आनुपूर्वी में पद एवं वाक्यों का अर्थ निरस्त हो जाता हो, तथा व्यतिक्रम पाठ में अभिव्यक्त होता हो, ऐसा नहीं है। अत. मन्त्रों की नियत पदानुपूर्वी मन्त्रों को निरर्थक सिद्ध नहीं करती । यदि गम्भीरतापूर्वक सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जाय, तो व्यतिकम पाठ में स्वर आदि के आधार पर मन्त्र का यथावत् वर्थ, कहीं अन्यथा हो जाय, ऐसी सम्भावना बनी रह सक्ती है। नियत पदानुपूर्वी में मन्त्रपाठ के साथ कर्मानुष्ठात, अनुकूल अदृष्ट (अपूर्व धर्म) का जनक हो, यह मी साक्षात्कृतवर्मा ऋषियों का सुक्षाव है।

बस्तुत: सन्त्र की नियत पदानुपूर्वी का रहना अत्यावश्यक है। यही मन्त्र की मन्त्रता है; यदि यह न होता, वो आज हमारे सामने मन्त्र न रहा होता, यह कब का विच्छृक्क्षिति हो गया होता। मन्त्र की नित्यता का यह एक विशेष आधार है।।४४।।

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है, सम्प्रैष-आदेश के विषय में क्या कहा जायगा ? जाने हुए को जताना व्यर्थ होता है। आचार्य ने बताया—

# सम्प्रेषे कर्मगर्हाऽनुपालम्भः संस्कारत्वात् ॥४५॥

[सम्प्रैषे] सम्प्रैष मन्त्र में [कर्मगर्हा] जाने हुए को जताना-रूप जो कर्म-

विषयक गर्हा-दोष या न्यूनता है, वस्तुतः वह [बनुपालस्थः] उपालम्थ-दोष नहीं है, [संस्कारत्वात्] संस्कार होने से याज्ञिक का ।

'अग्नीदग्नीन् बिहर' यह प्रैष — आदेश मत्त्र है। अध्वर्षु आग्नीध्र को आदेश देता हैं — हे अग्नीत् ! अग्नियो को —अंगारो को धिष्ण्य-नामक स्थान में ले जाओ। अग्नीत् याज्ञिक जानता है कि इस अवसर पर मुक्ते क्या कार्यं करना है। जाने हुए को फिर जताना दोष है; साधारण लोक-व्यवहार में भी यह दोष समभा जाता है। प्रस्तुत सुत्र में सृत्रकार कहता है कि वस्तुत: यह दोष नहीं है। इस प्रैष — आदेश- इस कथन से आदिष्ट याज्ञिक का सस्कार किया जाता है। जैसे यज्ञ मं उपयोग के योग्य होने पर भी बीहिं — धान को जल आदि से पुनः प्रोक्षण (धोने के) द्वारा संस्कुत (संस्कारयुक्त) किया जाता है, ऐसे ही प्रैष मन्त्र से अग्नीत् याज्ञिक का संस्कार किया जाना अभिग्रेत होने से इसमें कोई दोष नहीं। अत. मन्त्र के आन्ध्यंत्र का बोधक यह नहीं कहा जा सकता।

इसी प्रकार 'प्रोक्षणीरासादय' प्रैष मन्त्र है प्रोक्षणी'-संज्ञक जलों को यहां लाकर रक्को । कांमक याजिक यद्यपि अपने कर्तव्य-कार्य को जानता है, फिर भी आदेश द्वारा उसे स्मरण कराना उसका सस्कार है । कार्य के अवसर पर जानकारी में विस्मृति की सम्भावना बनी रह सकती है, वह स्थिति न बावे. यही प्रैष मन्त्र का प्रयोजन है । इसी को स्मृति अथवा स्मर्ता का संस्कार होना कहा गया है । याद कराने के अन्य साधन भी हो सकते हैं, पर यज्ञ के अवसर पर मन्त्र द्वारा याद कराया जाय; यही शास्त्रीय व्यवस्था है । इससे मन्त्र का आनर्षक्य सिद्ध नहीं होता ।।४५।।

घिष्य जिज्ञासा करता है अनेक मन्त्रों में अविद्यमान पदार्थ का वर्णन है तथा अचैतन पदार्थों को सम्बोधन करके बात कहीं गई है। इनके विषय में क्या समक्ता जाय ? आचार्य ने बताया --

## अभिद्यानेऽर्थवादः ॥४६॥

[बिभिधाने] कथन करने में (बिविद्यमान व अचेतन पदार्थीविषयक), [अर्थ-बादः] अर्थवाद है।

प्रस्तुत सूत्र द्वारा आचार्य ने उन आक्षेपों का समाधान किया है, जो अविद्यमान परार्थ का वर्णन तथा अवेतन परार्थों से प्रार्थना आदि के सम्बन्ध के

रै. यज्ञ के अवसर पर ब्रीहि आदि सन्त को शुद्ध करने के लिए 'अग्निहोत्रहवणी' नामक पात्र में जो निर्दोध पवित्र जल सुरक्षित रहता है, वह 'प्रोक्षणी' कहाता है।

इन जलों को आपस्तम्बियों के मत में गाहँगत्य के आगे, और कात्या-यनीयों के मत में प्रणीता और आहवनीय के मध्य में रखते हैं। (यु० मी०)

आधार पर किये गये हैं। जिन मन्त्रो में ऐसे वर्णन हैं, वे सब अर्थवाद —स्तुतिरूप गौण कथन हैं। जहाँ गौण अर्थात् औपचारिक वर्णन है, ऐसे मन्त्र के उच्चारण से कोई अदृष्ट धर्मविशेष उत्पन्न होता हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है।

अविद्यमान अर्थ के वर्णन में 'त्रत्वारि श्रृङ्का' इत्यादि ऋचा का उल्लेख किया जाता है। यह मन्त्र ऋग्वेद, यजुर्वेद दोनों मे पठित है। इसका देवता सूर्य अथवा अग्नि है। उन्हीं की स्तुति में मन्त्र का प्रयोग है। 'त्रत्यारि' आदि पदो से इनके कल्पित अङ्कों व कार्य-वर्णन द्वारा इनकी प्रशंसा की गई है। सूर्यपक्ष मे यह वर्णन निम्त प्रकार समक्षना चाहिए।

चत्वारि श्रुङ्गा — चार सीग, सूर्य से सम्बद्ध अथवा उपलक्षित दिन के चार याम - प्रहर'सूर्य के चार श्रृगस्थानीय हैं।

त्रयो अस्य पादाः - इसके तीन पैर---शीतकाल, उष्णकाल, वर्षाकाल तीन प्रधान ऋतु हैं।

ह्रे शीर्षे - दो सिर -दो अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन ।

सप्त हस्तासो अस्य— इसके सात हाथ—सात घोड़े अर्थात् सात प्रकार को रिष्मर्या है ।

त्रिधा बद्धः---तीन प्रकार से बँधा हुआ है । वे तीन प्रकार तीन सवन है ---प्रात सवन, मार्च्यन्विन सवन, सार्य सवन<sup>3</sup> ।

षुषभः - वर्षाका निमित्त होने से बृषभ है।

रोरबीति---शब्द करता है; शब्द का निमित्त है, बृष्टि एवं विद्युत्संपात आदि द्वारा ।

महादेव:--यह स्वरूप से महान् देव है।

मर्त्यान् आ विवेश —समी प्राणी-अप्राणी जगत् को प्रकाश-प्रदान आदि द्वारा उनमें आविष्ट है, उनसे सम्बद्ध है, उनसे जीवनप्रद शिक्तयों के आवेशन का तथा उनके अस्तित्व के प्रकाशन का प्रयोजक है।

सूर्य का प्रतीक पृथिबी पर 'बज्ञाप्नि' है, जो उससे अभिन्न माना जाता है। उसको लक्ष्य कर ऋचा के पदों का अर्थ निम्न प्रकार किया जाता है—

'यज्ञाग्नि' के चार सींग के समान चार ऋत्विज् हैं-जह्या, उद्गाता, अध्वर्य,

ऋ० ४।५वा३॥ यजु० १७।६१

चत्वारि तृङ्का त्रयो अस्य पादा हे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।
 त्रिधा बढ़ी वृषभी रोरवीति महादेवो मर्त्या अविवेश ॥

२. यह व्याख्या रामेञ्वर सरि विरचित 'सुबोधिनी' टीका से अनुप्राणित है।

छहदिनसाध्य ज्योतिष्टोम के पाँचवे दिन प्रधान आहुित सोम की दी जाती है। आहुितयों के लिए दिन तीन भागों में बाँटा, जिनके ये नाम हैं।

होता, जो यज्ञान्ति के चार ओर बैठते हैं। तीन सवन उसके तीन पैरके समान हैं। पत्नी और यजमान ये दो उसके सिर कहे जाते हैं। इसके सात हाथ हैं यज्ञानिन में अनुष्ठान के अवसर पर उच्चारण किये जाते मन्त्री के सात छन्द।

यह यज्ञाग्नि तीन प्रकार से बँधा है। समस्त अनुष्ठान यज्ञाग्नि मं मन्त्रो-ज्वारण के साथ किये जाते हैं। वे मन्त्ररचना की दृष्टि से -ऋक्, यजुः, साम— तीन मागों में विभवत हैं। ऋक्-संज्ञक ने मन्त्र हैं, जो छन्दोबढ़ हैं। जो मन्त्र गण्यख्य है, ने 'यजुः' कहे जाते हैं। यज्ञानुष्ठान के अवसर पर जिन मन्त्रो का प्रयोग गीति (संगीत के अनुसार गान) के रूप में होता है, वे मन्त्र 'साम' हैं। इन तीन प्रकारों में चारों वेदों का समावेश हो जाता है।' इन तीन प्रकारों से 'यज्ञाग्नि' बँधा हुआ है। यह 'वृष्म' है, वर्षी आदि का निमित्त होता है 'एवं यज्ञमान की कामनाओं को पूर्ण करने के रूप में समस्त कल्यागो की वर्षा करनेवाला है। मन्त्रो-च्यारणरूप में तथा प्रज्ञलनरूप में ग्रब्द करनेवाला है। यह मानवमात्र में आविष्ट है। समस्त मनुष्यों को यज्ञाग्नि साधन द्वारा वर्षानुष्ठान का अधिकार है, यह ऋचा के अन्तिम पदों से स्पष्ट होता है।

ऋचा के द्वारा यज्ञ, यज्ञागिन एवं सूर्य की यह प्रस्तुति इस प्रकार की है, जैसे कोई किन नदी की स्तुति करने के लिए कहता है —नदी के दोनों किनारों पर बैठे चकना चकनी जिसके स्तनों के सदृश हैं; किनारे पर पित्तवद्ध बैठे हंस जिसके दन्तार्वाल है: किनारों पर फैला काश (कास नामक घास) का जंगल जिसके वस्त्र हैं; बैनाल (सिर्वाल, जल के अन्दर पैदा होनेवाली घास) जिसके केश हैं; स्वेत फेन जिसका हास्य हैं; ऐसी यह नदी सुचोभित हो रही है। एक विनाता के रूप मं यह नदी की स्तुति है। इसी प्रकार उनत ऋचा यज आदि की स्तावक होने से अर्थवाद है। इससे अविद्यान अर्थ के वर्णन की करपना कर मन्त्र की निर्यंक ननाना नितान्त निराधार है।

गोपथ बाह्मण (पू० २।१७) तथा निष्क्त (१३।७) में 'जत्वारि शृङ्का' पदों का अर्थ चार वेद किया है। 'त्रिवाबद्धः' का अर्थ -मन्त्र, ब्राह्मण और कत्य--इन तीन से बँधा हुआ बताया है।

यज्ञाणिन में दैव कर्मानुष्ठान से चर-अचर के भरण-पोषण प्रसंग द्वारा मनुस्मृति
[३।७६] में कहा है—

अम्मौ प्रास्ताद्धृतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्या जायते बृष्टिव् इटेरम्नं ततः प्रजाः ॥

इस आशय का श्लोक साहित्य में उपलब्ध है—
 धक्रवाकस्तनी हंसवन्ता श्रेवालकेशिमी।
 काशस्वरा फेनहासा नदी कापि विराजते।

इसी प्रकार अचेतन तस्वो को सम्बोधन कर प्रार्थना रूप — 'शृणोत ग्रावाण', आषि नायस्वैनम्, स्विधित मैनं हिंसी ' इत्यादि वाक्य भी अयंवाद हैं। ये गौण अर्थात् औपचारिक प्रयोग हैं। अचेतन में चेतन के समान उपचार — व्यवहार से वे प्रयोग किये गये हैं। ऐसे प्रयोगों में उपचार के निमित्त, रियति के अनुसार विभिन्न होने से कोई आपत्ति या बाधा नहीं मानी जाती।' इन प्रयोगों के आधार पर मन्त्र की निर्यंकता सिद्ध करना अन्याय्य है।।४६॥

श्चिष्य जिज्ञासा करता है . 'अदितियों' रिदितिरन्तरिक्षम्' इत्यादि में परस्पर विरुद्ध कथन का समाधान क्या होगा ? आचार्य ने बताया—

# गुणादविप्रतिषेधः स्यात् ।।४७।।

[गुणात्] गुण से गुणकथन से [अविप्रतिषेधः] विप्रतिषेध विरोध का

न होना, था न रहना [स्यात्] है।

'अदितिधी रिदितिरन्तिरिक्षम्' इत्यादि सन्दर्भ में 'अदिति' पद विश्व के मूल उपादानकारण प्रकृति का पर्याय है । यु और अन्तरिक्ष लोक में जितनी रचनाएं हैं, वे सब प्रकृति के कार्य हैं। उवत सन्दर्भ में अदिति को यु और अन्तरिक्ष कहा है। अदिति कारण और यु एव अन्तरिक्ष कार्य हैं। शास्त्रीय विधि के अनुसार यह कारण का कार्य में उपचार व्यवहार कहा जा सकता है। यदि उक्त सन्दर्भ का यह अर्थ किया जाता है कि यु और अन्तरिक्ष 'अदिति' हैं, तो इसे नैमित्तिक (कार्य) का निमित्त (कारण) में उपचार समकता चाहिए। 'आयुर्वें घृतम्, आपो नै प्राणा' इत्यादि औपचारिक प्रयोग लोक-वेद में उमयत्र बहुत देखे जाते हैं। जत सूत्र की व्याख्या में कहा गया — ऐसे प्रयोगों के निमित्त, त्थिति के अनुसार अनेक होते हैं। प्रकृत में अदिति और यु आदि का कारण-कार्यभाव विशेष गुण अधियोत्य है इसी आधार पर ये प्रयोग हैं। रें

'एको रुद्ध:, शतं रुद्धाः' इत्यादि वाक्यों मे रुद्ध की अतिशय शक्ति को अभि-व्यक्त करने के लिए 'एक, शत' बादि पदों का प्रयोग होने से ये गौण हैं। ये अपने अभिधावृत्ति बोध्य अर्थ को न कहकर श्रवस्यितशय का बोध कराते हैं, अतः ये गौण प्रयोग हैं। नोक आदि मे ऐसे प्रयोग अबाधरूप से होते रहते हैं। गुरु

द्रष्टच्य न्यायदर्शन, २।२।६३॥ सुदर्शनाचार्य-व्याख्यासहित वात्स्यायन-माध्य का गुजराती प्रेस, बम्बई संस्करण, सम्बत् १६७०॥

२. इसी के अनुसार परम देव परमात्मा के प्रति भिक्त एवं आत्म-समर्पण की भावना से अतिप्रसिद्ध एक सन्दर्भ इस प्रकार कहा जाता है -

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव !!

गोविन्दांसह ने सिक्बों में समयानुसार एक विशिष्ट आरम-बल ज्योतिरूप में प्रज्वलित किया था, जिसके अनुसार एक सिक्ब अपने-आपको अन्य साधारण सवा लाख व्यक्तियों के समान समऋता व वैसा ध्यवहार करता है। यह सब व्यवहार औपचारिक है। व्यक्ति के एक होने पर अनेक व्यक्तियों के साथ उसकी समक्ष्मका का निर्देशन उसके श्रव्यक्ति समक्ष्मका का निर्देशन उसके शक्याति या ही अधिन्यान्त्रन करता है। ठीक यही स्थित क्रिविषयक निर्देशन में समक्ष्मनी चाहिए। यदि 'क्ब्र' पद को 'प्राण' पर्याय समक्ष्मका जाता है, तो असंख्यात प्राणों में समकेत 'प्राणत्व' जाति के आधार पर रह में एकत्व, तथा व्यक्तियों के आधार पर 'यत, सहस्र' आदि पर्दो का प्रयोग है, जो प्राण की संख्यातीत स्थित को अधिव्यक्त करते हैं। इस आधार पर मन्त्र को निर्देश बताना युक्त न होगा ॥४७॥

शिष्य जिज्ञासा करता है —अध्ययन-विधि के समान अर्थज्ञान के लिए कोई विचान उपलब्ध नहीं; तथा अर्थज्ञान के लिना भी यज्ञिय कार्य होता देखा जाता है, इसका नया समाधान होगा ? आचार्य ने बताया—

### विद्यावचनमसंयोगात् ॥४८॥

[विद्या-अवचनम्] विद्या-अर्थज्ञान का अवचनः -अकथन (ऐसा विद्यान नहीं है) तभी सम्भव है, जब [असंयोगात्] स्वाच्याय के साथ अर्थज्ञान का संयोग---सम्बन्ध न हो। स्वाच्याय के साथ अर्थज्ञान का सम्बन्ध न मानने से ऐसा कहा जा सकता है कि अर्थज्ञान का कही विद्यान नहीं है।

'स्नाध्यायोऽध्येतव्य' यह विधिवानय मन्त्रपाठ और उसके अर्थज्ञान दोनो का विधान करता है। 'स्वाध्याय' पद का तात्पर्य केवल पाठ रटना नहीं है, पद, पदार्थ को यथावत् रूप में समभना इसी के अन्तर्गत है। स्वाध्याय में मन्त्र और मन्त्रार्थज्ञान दोनों अभिप्रेत हैं। जो ऐसा नहीं समभते, उनके लिए निस्वत [११६ ] मे किसी वैदिक वाङ्मय से उद्धृत सन्दर्भ कहा है—

> स्थाणुरयं मारहारः किलामूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् । योऽर्यम इत्सकलं भडमञ्जुते नाकमेति ज्ञानविधूतपामा ॥

ऐसा व्यक्ति ठूंठ के समान नीरस केवल भार ढोनेवाला है, जो वेद को पाठमात्र पढ़कर उसके अर्थ को नहीं जानता। निश्चित ही जो अर्थ का जानकार है, वह समस्त कत्याण का भोग करता है, तथा अन्त-समय देहावसान पर, देद- जानानुकूल आचरण से सब पापों-बुराइयों को व्यस्त कर गादवत जानन्द को प्राप्त करता है। इसी भावना से तीत्तरीय श्राह्मण [३।१२।६] में कहा है—'नावेद-विक्सनुते तं बुहन्तम्'—महान् परब्रह्म परमात्मा को नहीं जान पाता, जो देवाणं से सून्य है। इससे प्राचीन वैदिक आचार्यों का यह अभिमत स्पष्ट होता है कि स्वाच्याय-विधि में, वेद का अर्थसहित अध्ययन अभिमते है। अतः मत्वाच्यांना के

लिए विधि का अभाव बनाना असंगत है।

यदि माणवक पाठ याद करते समय अवहनन (धान कूटने में विनियुक्त) मन्त्र को उच्च स्वर में बोलता हुआ कण्ठ कर रहा है, तथा उसी समय पूर्णिका धान कूट रही है इसमें मन्त्रार्थ का कोई उपयोग न होने से धान कूटने के प्रति मन्त्र को निरर्थंक बनाना भी युक्त नहीं है। क्योंकि माणवक द्वारा मन्त्रोच्चारण का प्रयोजन अवहनन-क्रिया का बोध कराना नहीं है, उसका प्रयोजन केवल मन्त्र का कण्ठस्थ करना है। अत तात्कालिक क्रिया के साथ उसका कोई सम्बन्ध न होने से (असंयोगात्) मन्त्रो का निरर्थंक बताना असंगत है। भ्रष्टा।

श्चिष्य जिज्ञासा करता है -जिन मन्त्रों का अर्थ 'सम्भव नहीं -'सृष्येव जर्भरी तर्फरीत 'इत्यादि, उनका क्या समाधान है ? आचार्य ने बताया-

### सतः परमविज्ञानम् ॥४६॥

[सत ] होते हुए [परम्] अन्य कारण से जो अर्थ का न होना कहा है, वह [अन्तिज्ञानम्] जानने अर्थग्रहण करने की अयोग्यता के कारण समकता चाहिए।

अनेक बार साधारण मन्त्रों के अयं भी हृदयंगम नहीं हो पाते। इसके कारण अन्यमनस्कता, आलस्य, प्रमाद आदि विभिन्त रूप सम्भव हैं। जिन पदों के व्याकरण-निरुक्त आदि प्रिक्रिया-सुलभ निर्वचन एवं प्रकृति-प्रत्यय आदि का अनायास पता नहीं लगता, उनको प्रौढ़िवाद से अनर्थक कह दिया जाता है। वेद के पद को अनर्थक कहना दुस्साहसमात है; प्रत्येक पद का कुछ-न-कुछ प्रयोजन रहता है। उदाहृत प्रस्तुत मन्त्र में सब पद सार्थक हैं। यह ऋग्वेद के दशम मण्डल का १०६वाँ सुनसगत मन्त्र है। इस सूबत का देवता 'अविवनी' है, तथा ऋषि का नाम 'भूतांस' है।

'अध्वनती' दो जुड़े (अन्योन्य मिथुनीभूत) ऐसे देवता हैं, जो कभी एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यदि अलग होते हैं, तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। वेद में देवताओं के जोड़े और भी हैं—'मित्रावरुणी, अम्नीषोमी' आदि। परन्तु थे जोड़े टूटनेवाले हैं। जैसे कहीं ये मिलित रूप में विणत हैं, वैसे अलग-अलग भी विणत हैं। मित्र, वरुण, अग्नि, सोम का स्तुविरूप वर्णन अनेक सुक्तों में पृथक् रूप से हुआ है, परन्तु 'अध्वनती' का पृथक् रूप में स्तवन-वर्णन कहीं उपलब्ध नहीं है। यह जोड़ा अटूट है। इस मुक्त का प्रारम्भ ही 'उमी' पर से होता है। दो मिलकर ही 'अध्वनती' देवाई बनती है। सूक्त में इसके सब विशेषण दिवचनान्त हैं। विशेषज्ञ विद्वानों ने मुक्ताव दिया हैं। वेद के 'अध्वनी' आधुनिक विज्ञान के पॉजिटिव-नैगेटिव (Positive, Negative) विद्युत्-सम्बन्धं, तस्त्व हैं, जो सदा मिलकर ही अपने अस्तित्व को बनाये रह सकते हैं; इनका पार्यक्य करपनातीत है,

क्योंकि उस दशा में इनका अस्तित्व ही खटाई में पड़ जाता है। इस सूक्त का ऋषि नाम 'भूतांशः' इस कथा की पुष्टि की ओर संकेत करता प्रतीत होता है।

यह नाम 'भूत — अंश' दो पदों का तमुख्य है। विद्युत्-सम्बन्धी विवेधन — वर्णन—स्तवन आधिभौतिक विभाग द्वारा किया जाना सर्वेथा उपपृक्त है। इस आधार की छाया में प्रस्तुत ऋवा' के प्रतिपद-अर्थ पर विचार कीजिए—

सूण्याद्रस्य 'सृणि' लोक में अंकुश का नाम है, जो हाथी के विचलित हो जाने पर उसे वस में करने तथा कम जनने पर संचालित करने के उपयोग में आता है। ये सृणि के दो कार्य अथवा दो प्रकार हुए —१. बिखरते-विचलित होते हाथी को अपनी सीमा में खीचकर रखना, २. आगे गति वढाने के लिए धकेलना। यह विशेषण अथवा उपमा 'अश्विननैं' के दो प्रकारों—रूपों को बताता है— पकड़ना और धकेलना जो विज्ञुत में स्पष्ट पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 'सृणि'-पद गत्यवंक 'सृ' धातु से बना है, जिसका अर्थ है—सरणशील धारारूप में तीन्न गित से सरकने के स्वमाववाला। विद्युत् की तीन्नगित सर्वविदित है। इस पद में विद्युत् की समता को प्रकट करने का एक अन्य अन्तिहत याव है—स्पण्- अंकुश का तीक्षण नुकीला होना; विद्युत् की धारा इतनी नुकीली है कि सक्ष्य में प्रवेश के लिए क्षण भी नहीं लगाती।

जर्भरी— यह पद 'जृभ जृभि गात्रवित्तामे' धातु से बना है। धात्वर्थ है— भरीर का अदृश्य-जैसा होना। विद्युत्-रूप अश्विनौ का शरीर ऐसा ही है। अथवा यह पद 'मृ' धातु से भी सिद्ध होता है, जिसका अर्थ घारण व भरण-पोषण है।

विद्युत् के सदुपयोग पर ये विश्लेषताएँ स्पष्ट होती हैं।

चुक्तरीतू— हिंसार्थन 'तृष्क' बातु से यह पद निष्पत्न होता है। विद्युत्-रूप 'अदिवनी' हिंसाक भी हो जाते हैं मार डालते हैं, वस्तु को भस्म कर डालते हैं। यह तभी होता है, जब इनके उपयोग अथवा स्थिति में किसी प्रकार की न्यूनता हो। ऐसी अवस्था में यह तस्काल अपने विरोधी विज्ञातीय उत्तवपर प्रमावी होकर उसका विनाश कर देता है। यह यातु 'तृष्ति' अर्थ में भी है। उद्योग आदि द्वारा प्रयोवता को सम्पदाओं से भरकर तृष्त भी करता है।

नैतोक्षाऽद्व --यह उपमा-पद है। 'नितोक्ष' घातु वध कर देने अर्थ में प्रयुक्त होता है। वध करनेवाला 'नितोक्ष' कहा जाता है। उसकी क्रिया व उसकी परम्परा

पद-पाठ निम्न प्रकार है----

सृष्याऽइव । जर्भरी । तुर्फरीतू । नैतोशाऽइव । तुर्फरी । पर्फरीका । उदन्य-जाऽइव । जेमना । मबेरू । ता । मे । जरायु । अनरम् । मरायु ॥

१ ऋचा है -सृष्येव जर्भरी तुर्फरीत् नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका। उदस्यजेव जैमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ।।

में आनेवाला 'नैतोश' है। तात्पर्य है.—वघ की किया तथा उसे करनेवाला उक्त पद का वाच्य है। उसके समान हैं, 'अश्विनो' [ऐतोशा— 'शो' इव]। उसके समान अश्विनों क्या करते हैं? यह अगले पद से बताया —

तुर्फरी —इस पद के बातु का निर्देश प्रथम कर दिया है। हिंसा और वध में थोड़ा अन्तर है। न्यूनाधिक चोट-फेट आदि लग जाना जैसे हिंसा में आता है, वैसे जीवन से सर्वथा रहित कर देना हिंसा का रूप 'वध' है। हिंसार्थक 'तूफ' घातु के वधरूप अर्थ को यहाँ इस पद से— 'तैतोशा' (वधकर्त्ता) की उपमा देकर स्मष्ट किया है। 'अस्विनौ' को यह विशेषता (चोट-फेंट से लेकर वध-पर्यन्त हिंसा कर देने की क्षमता) मन्त्र में दो स्थानों पर समान पद रखकर अभिव्यक्त की है। एक स्थान पर विशेषण-रहित पद है, दूसरे स्थान पर उपमा-सहित विशेषण के साथ।

पर्फरोका— मन्त्र के पूर्वाई का यह अन्तिम पद है। 'विफना विशरणे' घातु से 'पर्फरीकादयक्व' [४।२०] उणादि सूत्र के अनुसार सिद्ध होता है। 'विशरण' का तात्पर्य होता है—तोड़-फोड़कर बखेर देना, छिन्न-भिन्न कर देना। पहले व्याख्याकारों ने 'शत्रूणां विदारियतारों' अर्थ किया है। तात्पर्य है —विरोधी वस्तुओं व तत्त्वों को छिन्न-भिन्न कर देना। विद्युत्-रूप 'अदिवनों' मे यह अपना विशेष सामर्थ्य है।

इस पद की सिद्धि 'प पालनपूरणयोः' वातु से भी की बाती है। जो 'अहिवनौ' के स्तोता यथार्थ ज्ञाता एवं सदुपयोक्ता हैं, उनको ये देवता ऐहवर्य, सम्मतियो एवं विभूतियों से पूर्ण, सम्पन्न करनेवाले हैं। विद्युत्-रूप 'अहिवनौ' की यह क्षमता आज लोकप्रसिद्ध है।

उवल्यजाड्व — 'उदन्यजो' पद 'उदक' और 'जनी प्रादुर्भावे' घातु से मिल-कर निष्यन्त होता है। 'उदन्य' का अर्थं है उदक — जल में होनेवाला। यह जल में होनेवाली एक क्रियाविशेष है। वैसे अपनी सामान्य गित या प्रसरण — वहाव एप क्रिया जल में रहती है, पर यह क्रियाविशेष उससे मिन्न है, जिसका संकेत ऋचा करती है। वह क्रिया है -सामूहिक रूप में जब जल उपर से नीचे की और बैंघा हुआ गिरता है ऑर एक दबाव (प्रैशर — Pressure) को बनाता है। उस दबाव से उत्पन्न होनेवाले हैं -'अहिवनी', जो ऋचा में 'उदन्यजा' पद से कहे गये हैं। तात्पर्य है— उदक में होनेवाली क्रियाविशेष से उत्पन्न। 'अहिवनी' का यह विशेषण-पद उनके वास्तविक स्वरूप व स्थित को स्पष्ट करता है। पानी के दबाव-रूप सहयोग से उत्पन्न की जानेवाली विद्युत् — हाइड्रो-इलेक्ट्रियटी (Hydro Electricity) के आज बनेको प्लाण्ट (Plant) नहरों और नदियों पर छोटे-जड़े रूप में लगे हैं, जो राष्ट्र की अतुल सम्पत्तियों एवं विभूतियों के लिए अनुपम स्रोत हैं।

जैसना — जेमनी, अयशीली (अश्विनी), सदा विजय की स्पिति में रहने-वाले । तारुपर्य है — ये अन्य पदार्थी पर प्रभावी रहते हैं; अन्य पदार्थ इनपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते ।

सदेर अतिशय शक्ति के कारण मत्त, उत्कर्षशील स्थितिवाले ; अथया सदा हुष्ट-पुष्ट अवस्था में रहनेवाले । इस रूप में सदा इनकी स्तुति-प्रश्नसा की जाती है। 'अधिवती' के ये स्वरूप व विशेषताएँ व्यवहार्य विद्युत् में सदा देखे जाते हैं।

ता—तौ—वे अश्वनो । मे— मम मेरे । अराषु - जराजीणं तथा तिथिल होनेवाले, अतएव, 'मराषु'— मरणशील विनाशी शरीर व जीवन को अव्यरम्— जरारहित करनेवाले हों ।

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में 'अदिवनी' को देवों का चिकित्सक बताया गया है। 'देव' पर का तारपर्य चाहे विद्वान् समक्रा जाय, अथवा कोई अदृश्य आधि-भौतिक सिन्तयाँ, जो प्राणि-जीवन अथवा विदेष रूप से मानव-जीवन की दीर्थ स्यायिता के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयोजक मानी जाती हैं, अदिवनी उन सबके उपकारक हैं। जब 'देव' पद से हमारे सामने विद्वान् आते हैं, तब स्पष्ट हैं—'अविवनी' के वास्तविक आनकार, उनकी गतिविधियों को अन्तस्तव तक समक्रनेवाने मर्यंज विद्वान् उनके सहयोग से अपने विविध रोगों —स्यूनताओं का निवारण कर मानव-जीवन के स्थायित्व, मुविधाओं के वैपुन्य के रूप में उत्तम परिणामां को प्रस्तुत करने में समयं होते हैं। इस रूप में 'अदिवनी' देवों के स्पष्ट चिकित्सक हैं। इसके विपरीत यदि 'अविवनी' किसी मुर्ख-अनजान के हाथ पढ़ जाते हैं, अथवा ऐसा ही कोई उनसे खिलवाड़ करना चाहता है, तो उसे नष्ट करने में भी वे क्षण नहीं लगाते। 'अदिवनी' के चिकित्सक-रूप को बनाये रखने में विद्वान् ही समर्थ रहता है। बहिननी को — देवों का चिकित्सक —कहे जाने में गही रहस्य है।

'देव' पद बाद आधिभौतिक अबृद्ध शक्तियों का निर्देशक माना जाता है, तो निस्सन्देह थे 'अध्विनौ' अपने निरन्तर व निरविधक संचार से उन ओषधि-वनस्पति-गत अथवा वातावरणीय शिक्तियों को हृष्ट-पुष्ट व जीवनोपयोगी बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान द्वारा अपने विकित्सक होने के स्वरूप को प्रमाणित करते हैं। मौतिक जगत् में जिस अनवरत अज्ञातप्राय विख्तु-संचार — मानव-जीवनोपयोगी तत्त्व — अपने सुस्य-स्वस्थ रूप में सदा अवस्थित रहते हैं, प्रस्तुत मन्त्र द्वारा उसी स्थित को अभिव्यक्त करने का प्रयास हुआ है। जैसे यह स्थिति प्रच्छन्त एवं अस्पष्ट-सी रहती है, मन्त्र में परों का प्रयोग भी प्रायः वैसा ही हुआ है।

#### अन्य उदाहरण

भन्त्रों को अनर्थक कहनेवाले वादी ने कतिषय अन्य मन्त्रों का उल्लेख किया। है उनमें एक यह हैं—

#### एकवा प्रतिवापिबत् सार्क सरांसि त्रिशतम्।

इन्द्रः सोमस्य काणुका ॥ — ऋ० व १७७१४ मन्त्र की अनर्थकता दिखाने के लिए व्याख्याप्रान्थों में ऋचा के प्राय अन्तिम चरण का उल्लेख किया जाता है। उतने अंश के पदो का अपना अर्थ होते हुए भी पदसमूह का कोई उपयुक्त अर्थ नहीं हो पाता, क्यों कि ऋचा वे अन्य पदो के साथ सम्बद्ध होकर ही ये पद पूरे अर्थ को अभिन्यक्त करते हैं। अर्थ की स्पष्टता के लिए पदों का अन्वय इस प्रकार होगा —

# इन्द्रः सोमस्य त्रिशतं काणुका सरांसि एकया प्रतिक्षा साकं अपिबत्।

लोकभाषा के अनुसार इसका यह अर्थ किया जा सकता है इन्द्र सोम के भरे तीस कान्तियुक्त कुण्ड एक भटके के साथ, एक साथ (एक साँस मे) पी गया। यह अर्थ स्वतः अटपटा लगता है। इन्द्र कौन है ? सोम क्या है ? वे तीस कुण्ड या पात्र क्या है ? कैसे हैं ? तीस ही क्यों है ? न्यूनाधिक क्यों नहीं ? यह सब स्पष्ट नहीं होता। कहा जा सकता है इन्द्र कोई बड़ा मानवाकृति देव हैं, सोम कोई मद्यसद्श उन्मादकारी पेष पदार्थ है, जो तीस पात्रों मे भरा है। इन्द्र उसे एक-साथ एक साँस में पी जाता है वेदार्थ के साथ वस्तुत यह मजाक है। इस रूप में कहने को यह भले ही अच्छा लगे, पर साधारण रूप में भी यह व्यवहार्य कदापि नहीं ऐसे वेसिर-पैर के वेदार्थ को सुनकर निक्चित ही वेद को निरर्थक बताने का साहस उभरकर उपर आता है।

मनीषी आचार्यों ने मन्त्र का अर्थ बताया है -वेद में 'इन्द्र' पद प्राय इस्थान सूर्य के लिए प्रयुवत हुआ माना जाता है। सुक्त के देवता इन्द्र का अपर नाम सूर्य है। सूर्य की नक्षत्रकान्ति प्रतिमास होती है। चित्रा नक्षत्र से विशाखा, विशाखा से ज्येष्ठा, ज्येष्ठा से अषादा आदि । प्रत्येक नक्षत्र में स्थिति का काल प्राय तीस दिन है। इन दिनों में सूर्य की किरणें और चन्द्रमा की ज्योत्स्ना (जो सूर्य की ही किरणें हैं) ओषधि-वनस्पतियों एवं वातावरण में जीवनी शक्तिया का संचार किया करती हैं, वही सोम है, जो तीस दिन रूपी पात्रो में ओषधि बादि आधार पर भरा जाता है। उतने दिन के अनन्तर वह कम एक-साय एक फटके में समाप्त हो जाता है, जैसे ही सूर्य एक नक्षत्र के कान्तिवृत्त को लांधकर अगले नक्षत्र के वत्त मे दिसाई देने लगता है। यही इन्द्र का त्रिशत पात्रों के सोम का एक-साथ पी जाना है। अगले नक्षत्रकाल के अनुसार सोमनिर्माण (तिशत पात्रगत सोमपूर्त्ति) का कार्यक्रम पूनः प्रारम्भ हो जाता है। सूर्य जब से चमका, और जब तक चमकता रहेगा, यही कम चालू रहता है । वह सोम - जीवनी चन्तियाँ 'काणका' हैं, पूर्ण कान्तियुवत हैं, उनका उपयोग प्राणी के लिए कान्तिप्रद एव जीवन का आधार है। यही सब-कुछ प्रस्तुत ऋचा में बताया गया है। इससे मन्त्र की सार्थकता स्वास्ट होती है।

मन्त्र के निर्श्वकवादी ने ऐसा एक और मन्त्र प्रस्तुत किया -अभ्यक् सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्बन्दं महतो जुनन्ति। अग्निश्चिद्धिस्मातसे शुशुक्वानापो न द्वीपं दशति प्रयासि॥

--ऋ० शाहरहाई

मन्त्र का पदपाठ इस प्रकार है-

अभ्यक् । सा।ते । इन्द्र । ऋषिटः । अस्मे । सतिम । अभ्यम् । मस्तः । जुनन्ति । अभिनः । जिल् । हि । स्म । अतसे । शुशुक्वान् । आपः । न । द्वीपम् । दवति । प्रथाति ।

सूक्त का ऋषि जगस्त्य और देवता इन्द्र होने से प्रस्तुत ऋषा के ऋषि-देवता वहीं हैं। ऋचा में शिवतशाली सूर्य की मेयवृष्टि के द्वारा स्तुति के साथ उसके सहयोगी मरुतों की भी प्रशंसा की गई है —हे इन्द्र ! तुम्हारी वह प्रसिद्ध शक्ति (ऋष्टि), हम प्राणियों के कल्याण के लिए उपयुक्त स्थान पर पहुँच गई है ( चन्यम्ब)। पेघों में अरे पुराने ( — सर्नीम) जलों ( च्यम्ब) को बरसाने के लिए जब मरुत् भी सन्तद्ध हो गये हैं। जैसे सूखे काष्ठ ( — अतसे) में अग्नि दीप्त होता है, ऐसे ही तुम (इन्द्र = सूर्य) विख्तु-रूप से मेघों में दीप्त होते हो। जल जैसे द्वीप (जलों के मध्य में भूस्थल) को घेरे रहते हैं, ऐसे ही मेघों ने जलों को अपने बीच घेरा हुआ है, धारण किया हुआ है। तुम्हारी शक्ति ने मरुतों के सहयोग से वर्षारूप में उसे पृथियी पर प्राणियों की सुख-सुविधा के लिए बिखेर दिया है।

ऋतु के अनुसार सूर्य की प्रचण्ड किरण पृषिदी-आवरण के अन्तरिक्षस्थ बातावरण को प्रतप्त कर वर्षोन्मुख बना देती हैं। वैदिक वाङ्मय में 'मस्तः' पद से अन्तरिक्षस्थ अनेक बातावरणों का निर्देश अपेक्षित होता है, जिनकी कुल संख्या ४६ है। परन्तु यहाँ केवल उन मस्तों (बात-आवरणों) का निर्देश अपीष्ट है, जो वर्षा को लाने में सहायक होते हैं। उनको आधुनिक भाषा में मानसून (Monsoon) और लीकिक संस्कृत में 'पुरोवात' कहा जाता है। इन्द्र (सूर्य) और यस्तों के सहयोग से वर्षा किस प्रकार होती है, इसी का दिग्दर्शन प्रस्तुत ऋषा द्वारा कराया गया है ऐसी दशा में मन्त्रों को निर्यंक कहना अपनी अज्ञानता प्रकट करना है। आचार्यों ने बताया

#### नेव स्थाणोरपराधो यदेवमन्धो न पश्मति ।

सामने उपस्थित वस्तु को यदि अन्धा नहीं देख पाता तो बह वस्तु का अपराध, दोष नहीं है। मन्त्रार्थ को जानना भी अध्ययन-चिन्तनादिगत प्रयास-सापेक्ष है।।४६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है -वेद में अनित्य पदार्थों के वर्णन का समाधान क्या है ? आचार्य ने बताया--

### उक्तरचानित्यसंयोगः ॥५०॥

[ उक्तः ] कह दिया है [च] पूर्व ही [अनित्यसंयोगः ] अनित्य पदायों के साथ संयोगरूप दोष का समाधान ।

प्रथमाच्यायात प्रथमाह्निक के 'वेद अपौक्षेय हैं' नामक अन्तिम अधिकरण में 'परं तु श्रुतिसामान्यभात्रम्' [१।१।३१] सूत्र द्वारा वेदार्थं के विषय में इस आक्षेप का समाधान कर दिया गया है कि वेदमन्त्रों में अनित्य पदार्थों का सम्बन्ध अथवा उनका वर्णन है। जैसे 'प्रावाहणि' आदि पद व्यक्तित्विक्षेष के वाचक नहीं हैं, ऐसे ही 'कीकट, प्रमगन्द, नैचाशाख' आदि पद किसी देशविक्षेष अथवा व्यक्तित्विक्षेष के बाचक नहीं हैं। प्रथम पद साधारणरूप से उन अनार्य व्यक्तियों का बोचक है, जो वैदिक यज्ञ यानार्द धार्मिक कार्यों में आस्था नहीं रखते तथा 'साओ, पीओ और मस्त रहों' के सिद्धान्त को माननेवाले हैं, कृषण हैं, अन्य को भलाई में पाई खर्च नहीं करना चाहते।

प्राय: ऐसे लोग आधिनय से जिस प्रदेश में रहते हों, वह भी 'कीकट' कहा जा सकता है। परन्तु ऋचा में यह अयं न होकर पूर्वोक्त सामान्य व्यक्तियो के लिए प्रयुक्त है।

'मगन्द' पद कुसीदी—सूदलोर व्यक्ति का बोधक है। मेरे पास दुगुना-तिगुना होकर यह धन वापस आयेगा, — इस भावना से घन देनेवाला व्यक्ति 'मगन्द कहा जाता है। अत्यधिक सूदलोर तथा सूदलोर-प्रिवारों मे उत्पन्न होनेवाला व्यक्ति 'प्रमगन्द' कहा जाता है।

'नैचाबाख' पद भी नीच कुलों मे 'उत्पन्न होनेवाले, धर्माचरण से विमुख, कुत्सित प्रवृत्तियों में डूबे व्यक्तियों के सम्बन्घ में प्रयुक्त हुआ है। इन पदों के आधार पर भन्त्रों में अनित्य पदार्थों के संयोग को बताना निराधार है। यह सामान्य कथन है, किसी स्थानविशेष या व्यक्तिविशेष आदि का निर्देश नहीं।।४०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है मन्त्रों को निरर्थक बताने में जो आक्षेप किये गये थे, उनका समाधान हो जाने पर, क्या मन्त्रों की अर्थवत्ता में कोई स्वतन्त्र हेतु भी हैं ? आचार्य ने बताया —

# लिङ्गोपदेशश्च तदर्थवत्<sup>1</sup>।।५१॥

[लिज्जोपदेक:] लिज्ज — देवताबोधक शब्द का मन्त्र में निर्देश [च] और [तत्] उस मन्त्र के [बर्थवत्] सार्थक होने का बोधक है।

'आग्नेष्यर्चाऽज्नोध्रमभिमृक्षेत्<sup>।२</sup> [तै० सं० ३।१।६] अग्निदेवतावाली ऋचा

रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' व्याख्या में सूत्रपाठ 'तदर्थत्वात्' है, अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं।

शाबर भाष्य में 'आग्नेय्याऽऽग्नी घ्र मुवितिष्ठते' पाठ है । इस आनुपूर्वी के पाठ का मुलस्थान अज्ञात है ।

से आरनीध्य का स्पर्श करे। जिस ऋचा का स्तीतव्य अथवा प्रतिपाद विषय अग्नि देवता है, उस ऋचा से आग्नीध्र के स्पर्श करने का कथन सिद्ध करता है कि मन्त्र सार्थक है। अमुक ऋचा या मन्त्र का देवता—प्रतिपाद विषय या स्तोतव्य अग्नि है, यह कथन तभी सम्भव है, जब मन्त्र को सार्थक माना जाय। इसलिए मन्त्र में लिङ्ग अर्थात् देवतायोधक शब्द का उपदेश मन्त्रों की सार्थकता को सिद्ध करता है।।५१।।

बाचार्य ने इसी की सिद्धि में बन्य हेतु प्रस्तुत किया -

#### कहः ॥४२॥

[ऊह:] ऊह का उपदेश भी मन्त्र के सार्थक होने का बरेवक है। मत सूत्र से 'उपदेशस्व तदर्थवत्' पदों की अनुवृत्ति प्रस्तुत सूत्र में समभनी चाहिए। इसी के अनुसार सूत्रार्थं निर्दिष्ट है।

इस प्रसग में 'कह' का समभाना आवश्यक है। वैदिक कर्मकाण्ड में याग 'प्रकृतियाग' और विकृतियाग' नाम से दो भागों में विभनत कहे जाते हैं। 'प्रकृति-याग' बड़े थाग हैं; उन्हीं के अवान्तर होनेवाले अनेक अनुष्ठान 'विकृतियाम' कहे जाते हैं। जनान्तर यागों में होनेवाची अनेक कियाओं का वहाँ निर्देश नहीं होता. पर वे अनुष्ठित की जाती हैं। निर्देश न होने की दशा में यह व्यवस्था है कि प्रकृति के अनुरूप वह विकृति में कर लिया जाय—'प्रकृतिवद विकृति: कर्त्तंव्या'। परन्त ऐसा करने में कभी असामञ्जल्य उपस्थित हो जाता है, जैसे-ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग में अग्निषोमीय पशु-सम्बन्धी मन्त्र है--- 'अन्वेनं मातानुमन्यतामन् पितान भाता सगम्योंऽन सला सब्ब्यः' ति० का० ३।६।६ । जब किसी विकृति में 'बहुपश्कसाम' होता है, तब प्रकृतियान के अनुरूप पूर्वीनत मन्त्र का ही उच्चारण करना प्राप्त होता है। परन्तु उस दशा में एक असामञ्जस्य सामने आता है। वह प्रकृतियाग में सामान्य रूप से पद्म एक है, उसके अनुसार मन्त्र में 'एनं, माता. पिता, भ्राता आदि एकवचनान्त पद उपगुक्त हैं; परन्तु विकृति में पश्च अनेक होने से एकवचनान्त पर का प्रयोग असामञ्जस्यपूर्ण होगा । तब 'ऊह' का अवसर आता है - मन्त्रगत एकवचनान्त पदों के स्थान पर बहुवचनान्त पदों-- 'एनान, भातर:, पितर:, भ्रातर:, ससाय.' का ऊह कर लेना चाहिए। इस प्रकार 'ऊह' का स्बरूप हुआ - प्रकृतिगत मन्त्र का विकृति में प्रयोग होने पर, विकृति-विषयक अर्थ

उत्तरवेदिके दक्षिण में चात्वाल-संज्ञक स्थान की मृत्तिका से एक हाथ चौकोर चार हाथ ऊँचा जो स्थान बनाया जाता है, वह आमीघ्र खर कहाता है। (श्रीत पदार्थ निर्वचन, पृ० १५४, सन्दर्भ १६० की अन्तिम दो पंक्तियाँ, यु० मी०)।

के अनुरूप पदों का मन्त्र में प्रक्षेप करना। परन्तु आचार्यों ने इस प्रसंग में 'ऊह' का निषेध किया है। प्राप्त का ही निषेध होता है (प्राप्ती सत्यां निषेध ) इस व्यवस्था के अनुसार 'ऊह' की प्राप्ति उसी दशा में सम्भव है, जब मन्त्रगत पदों को सार्थक माना जाता है। अन्यथा ऊह और उसके निषेध का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार ऊह का उपदेश मन्त्र की सार्थकता को सिद्ध करता है।

इसी प्रकार प्रकृतियाग दर्श-पौर्णमाल में बाग्नेय हिव के निर्वाण (आहुति-दान के लिए हिव का तैयार करना आदि) का विधान है; उसके लिए विनियुक्त मन्य का भाग है - 'अम्मये खुष्टं निर्वणामि'' [तै ॰ सं ॰ १।१।४]। वर्श-पौर्णमास की विकृति में ब्रह्मवर्गस्काम के लिए सौर्येष्टि का विधान हैं - 'सौर्यं चर्र निर्वण्व ब्रह्मवर्चसकामः' । 'प्रकृतिवद् विकृति: कर्तं ब्या' इस व्यवस्था के अनुसार सौर्येष्टि में प्रकृतियात 'अम्नये जुष्टं निर्वणामि' मन्त्र प्राप्त होता है। प्रकृति में अम्विद्यताक पुरोडाश-निर्वाण के लिए 'अम्नये' पद अर्थ के अनुरूप है। परन्तु विकृति सौर्योष्ट में सूर्य देवता होने के कारण 'अम्मये' पद अर्थातुरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में मन्त्र को सौर्योष्ट के अनुरूप बनाने के लिए 'अम्मये' पद के स्थान में 'सूर्याय' पद का प्रक्षेण किया किया जाता है। यही 'ऊह' है। इसके अनेक भेदो में एक 'विभिक्त-ऊह' अथवा 'वचन-ऊह' है, जहाँ विभिव्त अथवा वचन का परिवर्तन हो जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में पहला उदाहरण— 'अन्वेनं मातानुमन्यताम्' इत्यादि 'वचन-ऊह' का है, जिसमें एकवचन का बहुवचन में परिवर्तन किया जाता है। ऊह की कल्पना मन्त्र को सार्थक माने बिना सम्भव नहीं, अतः ऊह का निर्वेष मन्त्र की अर्थवत्ता को सिद्ध करता है।। १२।

आचार्य ने इसी की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया---

# विधिशब्दाश्च ॥५३॥

[विधिशब्दा:] विधिशब्द [च] भी मन्त्रो की सार्धकता के साधक हैं। किसी अर्थतत्त्व का विधान करनेवाले शब्द श्राय. मन्त्रों के व्याख्यानभूत होते हैं अथवा उसी अर्थ का अनुवाद करते हैं, जो मन्त्रों द्वारा विवक्षित व उपपादित होता है। जैसे— 'क्षतं हिमाः' [यजु० ३।१=] मन्त्र के पदों का अर्थ करते हुए कहा —'शतं हिमाः शतं वर्षाणि जीव्यास्म—इत्येतदेवाह' मन्त्र के 'शतं हिमाः'

पूरा मन्त्र है — 'देवस्य त्वासिवतु: प्रसवेऽदिवनो ब हिस्सां पूरणो हस्ताभ्याभग्नये जुट्टं निर्वपासि ।'

सौर्यं घृते चर्च निवंषेत् श्रुक्तामां बीहीणां ब्रह्मवर्धसकामः । मै० सं० २।२।२।। यो ब्रह्मवर्चमुकामः स्थात्, तस्मा एसं सौर्यं चर्च निवंषेत् । तै० सं० २।३।२।)

३. श० शो० [२।३।४।२१] में पाठ है — 'शतं हिमा े इति शतं वर्षाणि जीध्यास्म-इत्येवैतदाह ।' [तै०सं० १।१।६]में पाठ है — "यथा यजुरेवेतत् — 'शतं हिमा' इत्याह — शतं त्वा हेमन्तान् इन्धिषीय, इति ।"

इन पदों से यही कहा गया है कि मैं सौ वर्ष तक जीवित रहूँ। यहाँ विधिशब्द यह स्पष्ट करते हैं कि 'शतं हिमाः' मन्त्रपदों का अर्थ है—सौ वर्ष तक जीवित रहने की आशंसा करना। इससे मन्त्रों की सार्थकता सिद्ध होती है।

इस यजुर्मन्त्र का विनियोग आहवनीय अग्नि के उपस्थान में बताया गया है। उसी के अनुसार पूर्व-टिप्पणी में दिया तैत्तिरीय संहिता के एतद्विषयक पाठ में बताया—'शतं हिमाः' मन्त्र यह कहता है कि मैं (यजमान) तुक्त अग्नि को सौ हेमन्त (ऋतु पर्यन्त, अर्थात् सौ वर्ष) तक प्रदीप्त रक्खूं। सहिता के ये विधिशब्द यजुर्मन्त्र की अर्थवत्ता का बोध कराते हैं।

गत विस्तृत प्रसंग से — कौत्स आदि याजिकों के — मन्त्र-निरर्थकताविषयक विवारों का विवेचन कर आचार्य सूत्रकार ने यह स्थापित किया कि मन्त्र सार्थक हैं. एवं मानवमात्र के चतुरस अभ्युदय का निर्देशन करते हैं।। १३।।

इति जैमिनीय मीमांसादर्शन-विद्योदयभाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

# अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः

(स्मृतिप्रामाण्या धिकरणम् - १)

गत अधिकरण में वेद एवं वैदिक वाङ्मय के प्रामाण्य का निरूपण किया गया; अब स्मृति के प्रामाण्य का निरूपण प्रस्तुत है। जिस कियानुष्ठान आदि के विषय में कोई वैदिक शब्द विधायक उपलब्ध नहीं होता, परन्तु स्मृतिकार उसका विधान करते हैं— अमुक अनुष्ठान इस प्रकार किया जाना चाहिए, इसका यह प्रयोजन है—इत्यादि रूप में जो स्मृति-कथन उपलब्ध होते हैं, उनके प्रामाण्य का विचार करना अपेक्षित हैं। उन अनुष्ठानों को क्या उसी प्रकार किया जाय जंसे वे स्मृति में कथित हैं, अथवा उन्हें अवैदिक होने से उपिक्षत किया जाए? उन कियानुष्ठानों में कतिपय उदाहरणार्थ निम्निलिखत हैं अष्टका-संज्ञक कर्म करना चाहिए; गुरु का अनुगमन करना —उसकी आज्ञानुसार चलना चाहिए; तालाव का निर्माण कराना चाहिए, प्याऊ वैठानी चाहिए; और कर्म कराना चाहिए —दत्यादि ऐसे कर्त्तव्य हैं, जिनका विधान वेद-शब्दों में उपलब्ध नहीं है, पर लोक में ये सब कर्म अभीष्ट माने जाते हैं और केवल स्मृति-विहित है।

इस विषय पर ऊहापोहपूर्वक विवेचन की भावना से सूत्रकार ने प्रथम पूर्व-

पक्ष सूत्र कहा---

# धर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्षं स्यात् ॥१॥

[धर्मस्य] धर्म के [ज्ञब्दमूलत्वात्] शब्दभूलक चवेदयूलक होने से [अशब्दम्] जो कर्म अशब्द —शब्दमूलक — वेदमूलक नहीं है, वह [अनपेक्षम्]

अन्पेक्षित अनावश्यक अकर्तव्य [स्यात्] है।

स्रोककत्तां मार्गदर्शक आचार्यों ने बताया है— 'वेदोर्जस्तो धर्ममूलम्' [मनु० २।६] धर्म का मूल सम्पूर्ण वेद है। जब घर्म का मूल आघार वेद को माना गया, तो जो कर्म वेदप्रतिपादित नहीं है, उसे कर्तव्य—आचरण के थोग्य नहीं माना जाना चाहिए। स्वयं सूत्रकार ने प्रारम्भ [१।१।२] में ही निर्देश किया है चेद

१. 'स्मृतिप्रामाण्यम् । अधि० १ ।' सुबोधिनीवृत्ति का पाठ ।

२. सुबोधिनीवृत्ति में 'अनपेक्ष्यं' पाठ है । अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं ।

जिस कमें की प्रेरणा देता है, वही धर्म है। धर्म का आचरण करना मानव का श्रेष्ठ कर्त्तव्य है।

यदि कहा जाय — इन कर्मों के अनुष्ठाला उनकी पढ़ित आदि को यथावत् जानते हैं और वह सब परम्पराप्राप्त है, तब उसके प्रामाण्य को क्यों न मान लिया जाय ? यह कहना युक्त न होगा। क्योंकि किसी कर्म और उसके अनुष्ठाल की पढ़ित का जानना तथा उसकी परम्परा का चालू रहना, उमके प्रामाण्य के प्रयोजक नहीं माने जा सकते। जानकारी और परम्परा अच्छे-बुरे दोनों प्रकार के कार्यों की हो सकती है। चोर चोरी करने को और डक्नैत डाका डालने की पढ़ित्यों के बच्छे जानकार होते हैं यह परम्परा भी पुरानी है, फिर भी इसे घर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह वैदिक शब्द से प्रेरित नहीं है। अष्टका-संज्ञक आदि कर्म भी इसी प्रकार के हैं; अतः अवैदिक होने से कर्तव्य-कर्म की श्रेणी में उन्हें नहीं माना जाना चाहिए। अच्छे-बुरे अथवा कर्त्तव्य-अकर्तव्य का विवेचन वेद-शब्द पर ही आधारित है।

वेद में अपिठत अब्बन्ता नामक आदि कमा के परम्परानुगत अनुब्हाताओं की स्मृति (अनुभवजन्य स्मरण — कमानुगत बाददास्त) के आघार पर मी —वेद की अविन्धिन्त परम्परा के समान इनका प्रामाण्य स्वीकार किया जाना युक्त न होगा। क्योंकि ऐसी स्मृति का होना अनुभव के अमाव में सबंधा असम्भव है। वेद की अविन्धिन्त परम्परा का उदाहरण इस प्रसंग में अनुप्युवत है, क्योंकि वेदबन्यों की विश्वमानता में उनका अनुभव और तज्जन्य स्मृति का होना सम्भव है; परन्तु अब्दका कर्म और उसकी पद्धित आदि के विश्वयक वेद शब्द का अभाव होने से उसके अनुभव का प्रश्न ही नहीं उठता, तब उसकी स्मृति का होना कैसे सम्भव है? यह ऐसा ही कथन है, जैसे कोई जन्मान्य कहे कि मुन्ने फूल के सुन्दर स्य का स्मरण है। अथवा वन्ध्या अपना स्मरण बताये —यह मेरे दौहिन (लड़की के लड़के) का किया हुआ कार्य है। फलतः वेद में अपिठत अष्टका-संजक आदि कर्मों का प्रामाण्य संदिग्य ही समम्भना चाहिए।।१॥

आचार्य सूत्रकार ने उन्त आक्षेप का समाधान किया-

# अपि वा कर्नृ सामान्यात् प्रमाणमनुमानं स्यात् ॥२॥

[अपि वा] पद पूर्वपक्ष के निराकरण का निर्देश करते हैं, अर्थात् स्मातं कर्म अप्रमाण नहीं हैं । हेतु दिया— [कत्तं, क्षामान्यात्] कर्ता— अनुष्ठाताओं के समान होने से [प्रमाणम्] प्रमाण है, स्मातं कर्म । इससे इसके मूलभूत शब्द का [अनुमानम्] अनुमान [स्यात्] होता है ।

स्वार्त कर्म वे हैं, जो केवल स्मृति-प्राप्त हैं । 'स्मृति' पद के यहां दो अर्थ हैं— १. वेदानुष्यायी धर्मशास्त्र , २. स्मरण । कतिपय स्मार्त कर्म वे हैं, जिनका प्रेरणार्थक वैदिक पद से साक्षात् विधान उपलब्ध नहीं होता, परन्तु स्मृतिरूप सूत्रग्रन्थों — ' (श्रोत, गृह्म, कल्प, धर्मसूत्रों) मे उल्लेख किया गया है। ऐसे स्मार्त कर्म पहले विभाग में आते हैं, क्योंकि ये ग्रन्थ वेदानुगामी हैं, तथा उन अनुष्ठाताओं द्वारा ही इनका अनुष्ठात किया जाता है, जो साक्षात् प्रेरक वैदिक शब्द द्वारा विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। इस आधार पर इन स्मार्त क्षमों का प्रामाण्य मानना चाहिए; और इनके भूलभूत प्रेरक वैदिक पदों का अनुमान कर लेना चाहिए। वे पद इनकर्मों के प्रारम्भ होने के समय रहे होंगे, पर अब सम्भवतः अध्येताओ आदि के आलस्य-प्रमाद आदि के कारण विस्मृत हो चुके हैं।

अन्य कतिपय स्मार्त कर्न ऐसे संभव हैं, जिनका उल्लेख सूत्रग्रन्थों में भी नहीं हैं, जो केवल स्मरण के आधार पर परम्परा द्वारा चले आ रहे हैं क्योंकि इनके भी अनुष्ठाता वे ही व्यक्ति हैं, जो वैदिक कर्मों के अनुष्ठाता हैं, अत. 'कर्ष्न् सामान्य' के आधार पर इनका प्रामाण्य भी स्वीकार किया जाना चाहिए, तथा इनके भी प्रेरक वैदिक धावयों के अस्तित्व का अनुमान कर लेना चाहिए, जो वाक्यसमूह आज अध्येताओं के आलस्य प्रमाद तथा उन कुलों के नष्ट हो जाने से लुध्त हो चुका है।

इसमें सन्देह नहीं कि समय-समय पर अनेक तात्कालिक कारणों से बहुसंख्य वैदिक ब्रन्थों का विलोप हुआ है, जो आज नाममात्र शेथ हैं, तथा अनेको के नाम का भी पता नहीं। परन्तु इस वैदिक वाङ्मय के विनाश की आड मे चाहे जिस वाद के लिए वैदिक आघार दूँढने या कहने की कल्पना करना सर्वथा अनुस्ति है।

१. वस्तुतः केवल स्मरण-परम्पराके आधार पर अनुष्ठेय स्मार्त्त कर्मों के प्रामाण्य का कोई औचित्य नहीं है। "आज के वैदिकों में अनेक कर्म ऐसे व्यवहृत हैं जिन्हें वे दृढ़तर स्मरण के आघार पर अनुपलब्ध श्रुतिमूलक मानते हैं।, उदाहरण के लिए मूर्तिपुजा को ही लीजिए मूल वेद, बाखायें, ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषत् और श्रोत-गृह्य-धर्मसूत्ररूप जितना बेदिक वाङ्मय है, इनके परिणिष्ट भागों को छोड़कर, मूलग्रन्थों में कहीं भी मूर्तिपूजा के विधान का लेशमात्र भी नहीं है। दर्शनक्षास्त्रों में भी इसकी गन्ध तक नहीं है। फिर भी साम्प्रतिक विद्वान इसे वैदिक कर्म मानते हैं। यहाँ तक कि अद्वेतवादी, जिनके मत मे जगत् भी मिथ्या है, तथा नवीन सन्यासी जिनके लिए सन्ध्या-अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म भी अकर्त्तव्य हो जाते हैं, विशेष करके शांकरमता-नुयायी संन्यासी भी मूर्तिपूजा में लिप्त देखें जाते हैं। क्या इन लोगों का दृढतर हमरण मृतिपूजा के प्रापाण्य-बोधन में प्रमाण हो सकता है ? हमारा अपना मत है कि इस हेतु में यदि वैदिक ग्रन्थों के अन्तिम प्रवचन की सीमा स्वीकार कर ली जाए, तो केवल एक पशुवाग को छोडकर समस्त विवादग्रस्त मन्तब्य स्वयं अप्रमाण हो जाते हैं। इस प्रवचन में शाखाओ, ब्राह्मणग्रन्थों एवं कल्पसूत्रों के परिशिष्ट की गणना त्याज्य होगी, क्योंकि वे मूलग्रन्थ के माग नहीं हैं।" [यू० मी०]

अष्टका-संज्ञक कर्म का उल्लेख गृह्यसुत्रों में उपलब्ध है। आववलायन गृह्यसुत्र [२।४।१] में पाठ है - 'हेमन्तिशिशरयोश्चरुणीमपरपक्षाणामष्टमीष्टका: ' कौषीतिक गृह्यसूत्र में पाठ है -- 'उध्वंमाग्रह्ययण्यास्तिन्नोऽष्टमोध्वष्टकास्वपरपक्षेतु !' इसके अनुसार अगहन की पौर्णमासी के अनन्तर (अमन्त मास के कम से) अगहन-पौष-माध-फागुन महीनों के कृष्ण पक्ष की चार अष्टमी तिथियों में इस कमें का अनुष्टान किया जाता है। दर्श-पौर्णमास के अन्तर्गत निर्विष्ट पितृयम के समान यह एक पितृकमं है। उणादि कोष [३।१४८] सूत्र की व्याख्या में ऋषि दयानस्व ने 'अष्टका वैदिककमंविशेषो वा' लिखकर स्पष्ट किया कि यह एक वैदिक कमें है। इसका उल्लेख अन्य गृह्यसूत्रों में भी उपलब्ध होता है। 'अष्टका' देवतावाला एक सूक्त [३।१०]अथवंवद में उपलब्ध है। ऐसे वेदानुसारी कमों का प्रामाण्य स्वीकार किया जाना चाहिए, भने ही उनके प्रेरक वैदिक वाक्य सम्प्रति उपलब्ध न होते हों। इसी प्रकार गुरू-अनुष्यन, तड़ाय-निर्माण, प्रपाप्रवर्त्ता (प्याज बैठाना) आदि के विषय में समक्ता चाहिए।

मुरु-अनुगमन -यंह एक शिष्टाचारभूलक व्यवस्था है। इसका दृष्ट प्रयोजन है। इससे कोई अपूर्व धर्म की उत्पत्ति होती हो, ऐसा एकान्त कथन नहीं है। पुर का अनुसरण, गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसके प्रति निष्ठापूर्ण आदर-भाव रखना, स्वयं की विनयसम्पन्न बनाना आदि गुरु की प्रसन्नता को ये कारण होते हैं। प्रसन्न गुरु धास्त्र की गहन प्रनिययों को शिष्य के लिए स्वष्ट कर देता है, यह दृष्ट प्रयोजन है। यही इसके प्रामाण्य का आधार है।

यदि यहाँ 'गुरु' पद का अर्थ वृद्धजन (बुजुर्ग) समभा जाता है, तो भी इनके अनुसरण से प्रयोजन में कोई विशेष अन्तर नहीं आता। वृद्धजनों के अनुसरण का वृष्ट प्रयोजन मनु के कविषय स्लोकों से स्पष्ट होता है --

कथ्बं प्राणा ह्युरकामन्ति यूनः स्यविर आयर्ति । प्रस्युरक्षानाभिवादाम्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥२।१२०॥ अभिवादनशीजस्य नित्यं बृद्धीपसीवनः । चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विश्वा यज्ञो अलम् ॥२।१२११॥

वृद्धजन को आते देखकर युवावर्ग के प्राण बाहर निकलने लगते हैं; पर उनके प्रति आदरभाव से खड़े हो जाने और अभिवादन कर लेने से फिर वापस आ जाते हैं।

अभिनादनशीत और बृद्धोपसेनी व्यक्ति की चार फलों की प्राप्ति होती है—आयु, विद्या, धशाओर बल। यह गृह एवं वृद्धजनों के अनुसरण का दृष्ट प्रयोजन स्पष्ट है। इन कर्मों के प्रामाण्य का यही आधार है। भारतीय समाज मे साधारण शिष्टाचार की यह एक व्यवस्था रही है।

इसी प्रकार तड़ाग-निर्माण, प्रपा-प्रवर्तन आदि के भी दृष्ट प्रयोजन सर्वजन-

विदित हैं। शिक्षा कर्म अथवा चूडाकर्म एक वर्णाश्रमगत शास्त्रानुकूल सामाजिक धर्म है। वह वर्ण एवं आश्रम की स्थिति को प्रकट करता है।

प्रस्तुत सूत्र के 'कल्ंसामान्यात्' हेतु पद का महत्त्व केवल इस आधार पर नहीं समभ्रता चाहिए कि कर्ता वैदिक कर्मों के अनुष्ठाता हैं, वे ही स्मातं कर्मों के हैं, अतः स्मातं कर्मों का प्रामाण्य स्वीकार्य माना आयः, क्योंकि वैदिक कर्मों का अनुष्ठाता भ्रम, प्रमाद, विप्रलिष्सा आदि दोषों के कारण ऐसे कर्मों का अनुष्ठाता भी हो सकता है, जो वाष्ठनीय अथवा अभिनन्दनीय नहीं कहा जा सकता, तथा जिसके लिए कोई मूनभूत दृढ आधार उपसब्ध नहीं। इसलिए 'कत्तां' की समानता का आधार वैदिक कर्मानुष्ठाता के साथ न जीड़कर स्मृति-ग्रन्थो (श्रौत, गृहा, कल्प, धर्मसूत्रो) के प्रवक्ताओं के साथ जोडना अधिक उचित-उपयुक्त व निर्दोष होगा।

इस विचार में वेद और स्मृतियों के प्रतिपाद्य विषय की समानता अभि-ध्यक्त होती है, जिससे वेद के स्वत प्रामाण्य की छाया में वेदानुसारी स्मृतिरूप वैदिक वाङ्मय का प्रामाण्य सुस्पष्ट होता है। गौतमीय न्यायसूत्र के भाष्यकार बाल्स्यायन मृनि ने प्रसंगवश भाष्य में दो स्थलों पर इसका संकेत किया है। भाष्यकार का लेख हैं—

- द्रष्ट्रप्रवक्तुसामान्याच्चानुमानम् । य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्ता-रक्च त एवायुर्वेद प्रभूतीनाम् ॥२।१।६८॥
- २. द्रष्ट्रप्रवक्तृसामान्याच्चात्रामाण्यानुपर्यत्तः। य एव मन्त्रज्ञाह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारञ्च ते खत्वितहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति ।।

४।१।६२॥

द्रष्टा और प्रवक्ता के समान होने से स्मृतिवाङ्मय के प्रामाण्य का अनुमान किया जाता है। जो साक्षात्कृतवर्मा ऋषि वेदार्थ के द्रष्टा हैं, वे ही आयुर्वर, श्रौत-धर्मसूत्र आदि के प्रवक्ता हैं। वेदार्थ का गम्भीर अध्ययन करने के अनन्तर लोकोपकार की भावना से विभिन्न आप्तपुरुषों ने विविव विषयों को लक्ष्य कर मृत्यों का प्रवचन किया। वेद परम्रह्मपरमात्मा का ज्ञान होने से स्वतः प्रमाण है। उस ज्ञान को आत्मसात् कर ऋषियों ने श्रौत, मृद्धा आदि स्मृति वाङ्मय का प्रवचन किया, अत वेदमूलक होने से इसका प्रामाण्य है। वेदार्थ के द्रष्टा तथा स्मृतिवाङ्मय के प्रवक्ताओं के समान होने से स्मृतिवाङ्मय का अप्रामाण्य अनुपपन्त है। श्रोत-स्मार्त कर्मों के प्रामाण्य का यही मुख्य आधार है। इसी भावना की छाया म सूत्रार्थ को समक्तने का प्रयास प्रामाणिक होगा। वात्स्वायन मृति ने शब्द-प्रामाण्य के लिए आप्तोक्तता पर ही बन दिया है। उसकी चरम-सीमा परम्रह्म परमात्मा है, यह स्पष्ट किया है। श्रीत स्मृतिप्रामाण्याधि-करणम् १)

### (श्रुतिविरोधे स्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम् - २)

क्रिष्य जिज्ञासा करता है —जहाँ श्रुति के साथ स्मृति का विरोध हो, वहाँ स्मृति के प्रामाण्य का क्या आधार होगा ? आचार्य ने समाधान किया -

### विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्थावसति ह्यनुमानम् ॥३॥

[िबरोधे] श्रुति-स्मृति का परस्पर विरोध होने पर [तु] तो [अनपेक्ष्यम्] अपेक्षा —आदर के बोग्य नहीं, अर्थात् अप्रमाण [स्यात्] होती है स्मृति । [असिति ] विरोध न होने पर [हि] निश्चयपूर्वक [अनुमानम्] अपुगान कर निया जाता है —स्मतिमुलक श्रुति का ।

जहाँ श्र्ति-स्मृति का परस्पर विरोध हो, वहाँ स्मृतिअनादरणीय है, अप्रमाण है। यदि स्मृति का श्र्ति के साथ कहीं कोई विरोध नहीं है, तो स्मृति के श्रृति-मूलक प्रामाण्य के लिए सम्प्रति अनुगलब्ध श्रृति की सम्भावना मान नी जाती है। ऐसी स्मृति का प्रामाण्य अश्रृष्ण रहता है।

व्यास्याकारों ने इस विषय के कित्यम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, परन्तु उनमें अनेक का मूख वर्तमान वैदिक वाङ्मय मे उपलब्ध नहीं हैं। एक उदाहरण है— 'कौदुम्बर्या. सर्ववेष्टनम्' उदुम्बर—मूलर की काखा को कपड़े से पूरा लपेट देना चाहिए; यह याजिको की स्मृति के शाघार पर है। सोमयाय के अन्तर्गत मण्डप के मध्य यजमान-प्रमाण एक मूलर की शाखा गाड़ी जाती हैं। उसका भूमिगत माम यजमान-प्रमाण से कुछ अधिक रहता है। ' उसपर पूरा कपड़ा लपेटने की प्रधा केवल याजिकों के स्मरण के अधार पर है। इसके लिए कोई वैदिक वचन उपलब्ध नहीं। परन्तु अन्य वैदिक वचन 'औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्धायत्' उसके विद्य जाता है। औदुम्बरी साखा का स्पर्ध करते हुए उद्याता सामगान करे। भाखा का कपड़े से लपेटे जाने पर— स्पर्ध किया जाना सम्भव नहीं। अतः साक्षात् स्पर्धाविध के साम्मुख्य में 'कपड़े से लपेटे जाना' स्मृतिप्राप्त कथन अनादरणीय हो जाता है। धाखा-पर्यवेष्टन स्मृतिमूलक श्रुति की कल्पना, अथवा सम्भावना की अपेक्षा साक्षात् पठित स्पर्शविध वलवान् होने से स्मृतिबोधित कार्य अप्रमाण हो जाता है।

इसी प्रकार का अच्य उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है —सोमयाग में दीक्षित यजमान के अन्त का ग्रहण करना साधारण रूप से निषिद्ध है-'तस्माद्वा एतस्यान्न-

१. सुबोधिनी न्याख्या में 'श्रुतिप्रावल्यम् । अधि० २' पाठ है ।

२. इसका विधि-विधान ब्रष्टच्य है-कात्या० श्री० सू०, वाप्रा२६॥

वर्तमान वैदिक वाङ्मय में यह वाक्य उपलब्ध नहीं, परन्तु शवर स्वामी आदि व्याख्याकारों ने इसे श्रुतिवाक्य बनाया अथवा माना है।

मनाद्यम् (॰मन्नाद्यम्)' [मै० सं०, ३।६।७] । उसके अपवादरूप में याज्ञिक स्मरण के आधार पर व्यवस्था है—'कीतराजको भोज्यान्त '-जब यजमान सोम-राजा का कय कर ले, तब उसके अन्त का ग्रहण किया जा सकता है। सोमकय यजमान के दीक्षित होने से दूसरे दिन हो जाता है। परन्तु इसके विपरीत -'तस्मादरानीयोमीये संस्थिते यजमानस्य गृहे अशितव्यम्' [मै॰ सं० ३।७।८ ] श्रुति के अनुसार दीक्षा से चौथे दिन होनेवाले अम्निष्टोमीय कर्म के अनन्तर यजमान के घर अन्त-ग्रहण की अनुमति दी गई है। स्पष्ट ही इससे स्मार्त व्यवस्था का विरोध है। उस (स्मार्त) व्यवस्था के अनुसार दीक्षा के दूसरे दिन यजमान के घर अन्त-ग्रहण किया जाना प्राप्त होता है; साक्षातृश्रुति [मै० सं०३।७।⊏] के आधार पर चौथे दिन । इस प्रकार श्रृति के विरोध में स्मृति अनादरणीय-अप्रमाण है ।

ऐसे स्थलों में विधि के विकल्प की सम्भावना नहीं की जा सकती कि चाहे दूसरे दिन अन्त-ग्रहण कर ले, चाहे चौथे दिन । विकल्प वहीं सम्भव होता है, जहाँ समानवल श्रुति उपलब्ध हों। जैसे 'ब्रोहिभिर्यजेत, यवैर्यंवेत' ब्रीहि से याग करे. जो से गाग करे । यहाँ तुल्यवल श्रुति होने से विकल्प मान्य है । यथोपलब्ध ब्रीहि अथवा जी से याग किया जा सकता है। पूर्व-प्रसंग में ऐसा नहीं है; क्योंकि वहाँ स्मार्त व्यवस्था की मूलभूत श्रुति की कल्पना, साक्षात पठित श्रुतिबोधित विधि व व्यवस्था से बाघित हो जाती है। फलत श्रुति-विरोध में स्मृति का अप्रमाणित होना निश्चित है।।३॥

श्रुति के विरोध में स्मृति के अप्रामाण्य के लिए सूत्रकार ने अन्य निमित्त प्रस्तुत किया---

### हेतदर्शनाच्च ॥४॥

[हेतुदर्शनात् ] हेतु देखे जाने से [च] भी, श्रुति के विरोध में स्मृति अप्रमाण

है ।

इस विषय में प्रथम उवाहरण दिया गया है -औदुम्बरी शाखा का पूर्णरूप में कपड़े से नपेटा जाना। सम्भव है, कपड़े के लोभी किन्हीं याज्ञिकों ने यह प्रया प्रारम्भ की; उसी ने कालकम से स्मृति का रूप घारण कर लिया। कपड़े के लोभ में उन्होंने यह न सोचा कि ऐसी स्थिति में श्रृति-बोधित शाखा-स्पर्व कैसे सम्भव

१. इस आशय की भावना मनुस्मृति [२।१४] में अभिव्यक्त की है— श्रुतिर्देशं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मतौ। उभाविष हि तौ धमौ सम्यगुक्तौ मनोकिभिः॥ जहाँ दो प्रकार की श्रुति उपलब्ध हों, वहाँ दोनों घमों को मननग्रील आचार्यों ने ठीक बताया है।

होगा ? ऐसे स्मार्त्त कर्म का हेतु लोभ हो सकता है।

इसी प्रकार किन्हीं खुधातें यात्रिकों ने दीक्षा के दूसरे ही दिन सोमक्रय-विधि के अनस्तर यजमान का अन्य ग्रहण कर लिया; उसी को स्मान्तं कर्म का रूप मिल गया। चौथे दिन अनिक्टोमीय कर्म के अनन्तर श्रुतिबोधित यजमान-अन्य के ग्रहण की अनुजा को उपेक्षित कर दिया। यहाँ भी स्मान्तं कर्म का हेतु खुवान्तं होना सम्भव है। इन निमित्तों से श्रुति-वोधित कर्त्तं व्य की उपेक्षा किया जाना सम्भव है। अतः श्रुतिके साम्भुक्य में इन ताल्कालिक निमित्तों के आधार पर उभारे गये स्मान्तं कर्म सर्वया अमान्य हैं।

तृतीय पाद के इन प्रारम्भिक दो अधिकरणों में श्रुत्यनुसारिणी स्यृति का प्रामाण्य तथा श्रुतिप्रतिगामिनी स्यृति का अप्रामाण्य बताया गया है। परन्तु इसके अतिरिक्त मन्त्र तथा उसके व्याख्यानमूत बाह्मण एवं संहिता ग्रन्थों का परस्पर विरोध-अधिरोधमूलक अप्रामाण्य तथा प्रामाण्य का विवेचन भी इन अधिकरणों का प्रतिपाद्य विषय सम्भव है। पहले विवेचन में 'श्रुति' और 'स्यृति' पदो से क्या विवक्षित है, वहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। प्रस्तुत विवेचन में 'भन्त्र' एक कोटि है, जो 'श्रुति'-पदबोध्य है। दूसरी कोटि बाह्मण तथा संहिता-(तैत्तिरीय संहिता आदि)-प्रत्य है। इनमें पहली कोटि स्वत-प्रमाण और दूसरी कोटि, पहली के आनुक्त्य में प्रमाण तथा प्रातिकृत्य (विरोध) में अप्रमाण समक्षनी चाहिए '॥४॥ (इति श्रुतिविरोध स्मृत्यग्रामाण्याधिकरणम्, श्रुतिप्रावस्याधिकरणं वा २)।

(दष्टमुलक<sup>र</sup>समृत्यप्रामाण्याधिकरणम्—३)

ब्याख्याकारो ने अकेले चतुर्थ सूत्र का भिन्न अधिकरण भी स्वीकार किया है। गत अधिकरण में अनुपलब्ध श्रुतिमूलक स्मार्त कर्म के अप्रामाण्य, अथवा दोनों के विरोध में श्रुति के प्रावत्य का निरूपण किया गया। परन्तु जिन स्मार्त कर्मों को श्रुतिभूलक कहा जाता है, उनके अप्रामाण्य को सूत्रकार ने बताया —

#### हेतुदर्शनाच्य ॥४॥

[हेतुदर्शनात् ] कारण के देखे जाने से [च] और, जिन स्मार्त कर्मों की प्रवृत्ति में लोभ आदि कारण देखा जाय, उन्हें अप्रमाण मानना चाहिए। वचन हे—'वैसर्जनहोमीयं वासोऽध्वर्युग् ह्याति'। वैसर्जनहोम-सम्बन्धी वस्त्र

इस विषय में जो महानुभाव अधिक विस्तार से जानना चाहें, उन्हें पं०
मुशिष्ठिर मीमांसककृत मीमांसा बाबर भाष्य के हिन्दी ख्पान्तर का प्रस्तुत
प्रसंग देखना अपेक्षित होगा।

२. 'दृष्टमूलसस्मृत्यप्रामाण्यम् । अधि० ३ ।' सुवोधिनीवृत्ति में ऐसा पाठ है।

को अध्वर्यु ले लेता है। इसी प्रकार अन्य वाक्य है--'यूपहस्तिनो दानमाचरस्ति' यूप पर लपेटे वस्त्र का दान कर दिया जाता है। ये कम उन्हीं व्यक्तियो के द्वारा किये जाते हैं, जो श्रीत-स्मार्च कर्मों के अनुष्ठाता हैं, अत. इन स्मार्च कर्मों को प्रमाण मानना चाहिए, इस आर्यका पर 'हेतुदर्शनात्' सूत्र का अवतरण होता है।

वैसर्जनहोमीय वस्त्र -अग्निष्टोम याग मे चौथे दिन मध्या ह्रोत्तर विसर्जनहोम का विधान है। 'होम प्रारम्भ होने से पहले यजमान अपने समान-दायभागी अथवा सिपण्ड यजमान का स्पर्श करता है और अध्वर्यु सिपण्ड यजमानों को वस्त्र ओढाता है। सिपण्डों को जो वस्त्र ओढाता है। सिपण्डों को जो वस्त्र ओढाता है। उन्हीं का नाम है 'वैसर्जनहोमीय वस्त्र' अध्वर्यु इन वस्त्रों को होम के अनन्तर ग्रहण करता है, अर्थात् ये वस्त्र उसी के हो जाते हैं।

इसी प्रकार यूप पर लपेटे वस्त्र का नाम — 'यूपहस्ती' है। उसके दान कर देन का तात्पर्य यही है कि वह यज करानेवाले ऋत्विजो को दे दिया जाता है। याज्ञिकों ने इन स्मार्त कर्मी अथवा प्रथाओं को चलाया। इन प्रवृत्तियों के पीछे लोभ —कारण देसे जाने से ऐसे स्मार्त कर्म शास्त्रीय दृष्टि से अभिनन्दत्तीय न होने के कारण अप्रमाण माने जाते हैं।।४।। (इति दृष्टमूलकस्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम् ३)।

### (पदार्थप्राबल्याधिकरणम् -४)

शिष्य जिज्ञासा करता है — आचमन, यज्ञोपनीत-धारण आदि यज्ञ प्रारम्भ से पूर्व वरने चाहिएँ तथा यज्ञ कार्य मे दक्षिण हाथ का उपयोग होना चाहिए, ऐसे बचन उपलब्ध होते हैं 'आचान्तेन कर्तव्यम्, यज्ञोपनीतिना कर्तव्यम्, दक्षिणा-चारेण कर्तव्यम्' इत्यादि । क्या इनको श्रुति के अनुकल माना जाए ? या विरुद्ध ? आचार्य ने पूर्वपक्षरूप में समाधान किया—

### शिष्टाऽकोपेऽविरुद्धमिति चेत् ॥५॥

[शिष्टाडकोपे ] षिष्ट-शास्त्र द्वारा उपदिष्ट कर्म के अकोप-अकुपित-सृव्यव-स्थित रहने पर [अविष्द्रम् ] अविष्द्र श्रुति के विष्द्र नहीं हैं आचमन आदि स्मार्त कर्म [इति चेत्] ऐसा यदि कही — (तो वह ठीक नहीं; यह अगले सूत्र के साथ सम्बद्ध है)

रचना के आधार पर पाँचवाँ-छठा एक ही सूत्र है। पर शबर स्वामी भाष्य-कार ने व्याख्या की मुविधा का विचार कर सूत्र को विभक्त कर व्याख्यान किया है। प्रायः समस्त शास्त्र में भाष्यकार ने इसी पद्धति को अपनाया है। सूत्र का

१. द्रष्टव्य —कातपथ ब्राह्मण ३।६।३।१-४।।

२. इस विधि के लिए ब्रष्टब्य कात्यायन श्रौतसूत्र, दा६।२०-३१; ३४-३५॥

तात्पर्यं है —आचमन आदि स्मार्त कर्म से शास्त्र द्वारा उपदिष्ट वैदिक कर्मानुष्ठान में कोई प्रकोष-अव्यवस्था आने की सम्भावना नहीं है, अर्थात् वैदिक कर्मानुष्ठान मे इन (बाचमन थादि) कार्यों से कोई बाधा-गड़बड़ नहीं होती, अतः इन्हें श्रुति के अविरुद्ध समक्षकर प्रमाण मानना चाहिए।

इस विचार का निराकरण पूर्वपक्षी अपनी और से करता है, यदि ऐसा (पूर्वोक्त विचार) मानो, तो वह —।।।।।।

#### न शास्त्रपरिमाणत्वात् ॥६॥

[त] नहीं, पूर्वोक्त विचार युक्त नहीं, [शास्त्रपरिमाणत्वात्] शास्त्र द्वारा परिनित—सीमित —सुबद्ध होने से, वैदिक कर्मानुष्ठान के

आचमन आदि से वैदिन कर्मानुष्ठान में कोई बाधान आएगी, यह कथन युक्त नहीं है। कारण यह है कि वैदिक कर्मानुष्ठान शास्त्रीय व्यवस्था से बँधा हुआ है। शास्त्र में कर्मानुष्ठान का जो कम बँधा हुआ है, उस निर्धारित कम के अनुसार ही उसका अनुष्ठान होना चाहिए। आचमन आदि से उसम दाधा का आना सम्भव है। जैसे —'वेदं कृत्वा वेदि कुर्वीत' वाक्य है। 'वेद' पद का यहाँ अर्थ है कुशा या दर्भ घास की मृद्री (गुच्छा) बाँघ देना, या बना देना। तात्पर्य है -कुशा की मुद्री बनाकर वेदि का निर्माण करे यहाँ 'कुत्वा' पदका प्रयोग होने से वेद (कुशामुष्टि) के निर्माण के तत्काल अनन्तर— अर्थात बिना किसी भी व्यवधान के-उत्तरकाल में वेदि का निर्माण किया जाना मान्य है। 'आचान्तेन कर्तव्यम्' इस स्मातं विधान के अनुसार वेदि-निर्माण से पूर्व यदि आचमन किया जाता है, तो देद-देदि-निर्माण का अव्यावहित क्रम ट्रंट जाता है, एवं व्यवस्थित वैदिक कर्मानुष्ठान में बाधा आ जाती है। बाधा न आय, इसके लिए आवश्यक है, स्मार्त विधान का प्रामाण्य स्वीकार न किया जाय। यज्ञोपवीत-भारण के विषय में भी यही बात समक्तनी चाहिए। अकेले दाहिने हाथ से यज्ञिय पदार्थों के उठाने-घरने या व्यवस्था करने में प्रधान कर्मात्-ष्ठान के लिए काल-विलम्ब की सम्भावना हो सकती है। प्रधान कर्म अपने निर्धारित काल में ही होना चाहिए। अध्वर्ष द्वारा अकेले हाथ से कार्य करने पर हाथ थक सकता है, भारी वस्तु के स्थानान्तरण में हाथ के धीरे चलने से प्रधान कमें के काल का उल्लंघन ही जाना सम्भव है। अत इस रमार्त विचान की उपेक्षा कर दोनों हाथों का उपयोग वाञ्छनीय है, जिससे प्रधान कर्मानुष्ठान में कोई बाधान आए। इस प्रकार उक्त स्मार्त विधियों का अप्रासाण्य मानना उपयुक्त होगा ॥६।

उक्त जिज्ञासा का यंचावत् समाधान सूत्रकार ने बताया--

अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन् ॥७॥

'अपि वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए हैं। प्रस्तुत आक्ष्म में इन पदों का उक्त अयं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रायः प्रयोग हुआ है। तात्पर्य है— आचमन, यजोपवीत-धारण आदि कमें अप्रमाण नहीं हैं। [कारणाग्रहणें] लोभ आदि किसी कारण के अग्रहण —न देखे जाने पर, ये कर्म [प्रयुक्तानि] याजिक आदि किसी कारण के अग्रहण —न देखे जाने पर, ये कर्म [प्रयुक्तानि] याजिक आदि क्षिष्ट पुरुषों द्वारा प्रयोग में लाए गये, प्रवृत्त किए गये हैं, ऐसा [प्रतीयेरन्] जानना चाहिए। ऐसे क्ष्मार्त कर्मों का —जिनके प्रवृत्त होने मे कीई लोभ आदि निन्दित भाव क्षारण नहीं जाने जाते, उनका -प्रामाण्य अमीब्ट है।

यथार्थता यह है कि आसमन, यजोपवीत-घारण आदि कमों से किसी वैदिक कर्मानुष्ठान का विरोध नहीं होता। ये सब कार्य अपने अवसर पर होते हैं। जो अनुष्ठान अवान्तर कार्यों के अनुक्रम में बँधे हैं, वे उसी रूप में किए जाते हैं। आसमन आदि यज्ञ के विशिष्ट अङ्ग हैं; जहां अपेक्षित हों, वहां इनका किया जाना उपयुक्त है। यज्ञ में कियारूप जो अर्थ जहां प्राप्त है, वहां उसका होना आवश्यक है। यज्ञ में कियारूप जो अर्थ जहां प्राप्त है, वहां उसका होना आवश्यक है। यज्ञ में कियारूप तथा कम गीण माना जाता है। अपेक्षित क्रियानुष्ठान के साम्मुख्य में कम की उपेक्षा की जा सकती है। वस्तुतः इस प्रकार के अपेक्षित अनुष्ठानों से कम में कोई विशेष बाधा नहीं आती। आवमन मध्य में हो भी जाय, तो वेद-वेदि-निर्माण के पौर्वापयं में कोई वैपरीत्य नहीं आता। तब बाधा का प्रका कहां रहा ? क्रियानुष्ठान के कम का प्रसंग तब आता है, जब उससे सम्बद्ध सब पदार्थ (क्रिया के विषय अथवा किया में उपयोगी वस्तुसमूह) प्राप्त हो जाते हैं। उनकी प्राप्ति के अवसर पर कम का प्रसंग ही नहीं, तब उसमें आसमन आदि से बाधा का अवकाश कहां ?

इसी प्रकार काल की अनुकूलता रहते यदि कमें में दक्षिण हाथ का उपयोग न किया जाय, तो इससे बास्तविक कियानुष्ठान में कोई विकार नहीं आता। फलतः आचमन, यज्ञोपवीतघारण, विक्षण हाथ से व्यवहार आदि सब कर्त्तव्य-कमें यागादि के अग हैं, उसमें व्यवधान डालनेवाले ये नहीं होते। इसलिए इनका प्रामाण्य शास्त्रसम्मत है।।७॥ (इति पदार्थ-प्राबल्याधिकरणम् —४)।

(शास्त्रप्रसिद्धपदार्थ-प्राबल्याधिकरणम् -५)

शिष्य जिज्ञासा करता है — कितपय यज्ञिय पदार्थ ऐसे हैं जिनके अर्थ-विषय में दो प्रकार की प्रसिद्धि से विकल्प होना सम्भव है। यहाँ मान्य क्या होगा? निर्वारण की दृढ़ता के लिए आचार्य ने प्रथम शिष्य-जिज्ञाता को स्पष्ट किया---

# तेष्ववर्शनाद् विरोधस्य समा विप्रतिपत्तिः स्यात् ॥६॥

[तेषु] उन 'यब' आदि पदों में [अदर्शनात्] न देखे जाने से [विरोधस्य] विरोध के, [समा] समान, बरावर [विप्रतिपत्तिः] विशेष ज्ञान [स्यात्] होना चाहिए। यज्ञीपयोगी वस्तुओं के विषय में कतिपथ अक्षय हैं—'वस्वमयस्वरः'—जी का बनाया गया 'करं' होता है। 'वाराही उपानहीं'—वराह — सुअर की खाल से बने जूते। 'वैतसे कटं संचिनोति' -वैतस चटाई पर इकट्ठा करता है। इन सन्दर्भों में 'यन, वराह, वेतस' पद पठित हैं। विभिन्त वर्ग अथवा व्याख्याता इन पदों 'परस्पर भिन्न अर्थ करते हैं। 'यव' पद का अर्थ एक ने 'जी' किया, दूसरे ने 'मानक्त्रगनी'। 'वराह' पद का एक ने सूअर अर्थ किया, दूसरे ने काला पश्ची अर्थात काला कीआ। 'वेतस' पद का अर्थ एक ने वेत किया, दूसरे ने काला पश्ची अर्थात काला कीआ। 'वेतस' पद का अर्थ एक ने वेत किया, दूसरे ने जामुन। इन अर्थों में किसी के सवल-दुवंल न देखे जाने से दोनों प्रकार के अर्थ समानवल प्रतीत होते हैं। अत. दोनों अर्थों के स्वीकार्य होने पर, यज्ञ में यथावसर अयवा यथोपलब्ध कहीं पहले और कहीं दूसरे अर्थ का उपयोग किए जाने से इन विधियों में विकल्प स्वीकार किया जाना उपयुक्त होगा।।।।।

आचार्य सुत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया---

### शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात् ॥६॥

[शास्त्रस्था] शास्त्रगत सास्त्रजोधित अथवा शास्त्रज्ञवोधित अर्थज्ञान-रीति प्रमाण है 'वा' पद पूर्वपक्ष के निराकरण का द्योतक है —अर्थात् दोनो प्रकार के वर्गो अथवा व्यास्थाकारो से प्रसिद्ध अर्थ समानवल होने के आधार पर प्रमाण नहीं माने जा सकते, क्योंकि [तन्निमित्तत्वात्]पदों के अर्थज्ञान में शास्त्र अथवा शास्त्रज्ञ शिष्टजनों के निमित्त होने से ।

किसी पद का अर्थ इस आधार पर निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह अर्थ अमुक वर्ग में प्रसिद्ध है, अथवा किसी व्याख्याता ने ऐसा अर्थ किया है। प्रत्युत पद के वास्तिविक अर्थ का निश्चिय शास्त्र-प्रतिपादित पद्धित शिष्टजन-व्यवहार के अनुसार प्रमाण माना जाता है। पहले उदाहृत वाक्य में 'यव' पद का निश्चित अर्थ 'जौ' है, जिसकी बाल पर तीखे सम्बे तुड़ (दीर्घ क्क) उत्तरे रहते हैं। यह कहना प्रमाणिक न होगा कि यव और प्रियंपु (मालकगरी) मे — अन्य सस्यो (अन्तों) के सूख जाने पर भी हरे-मरे वने रहने की — समानता के आधार पर दोतों का प्रमाण्य माना जाय, क्योंकि प्रामाण्य का आधार केवल शास्त्र है, और शास्त्र में जहाँ अवमय चि अथवा पुरोडाश के पात्रों का विवान है, उस प्रसंग में पाठ है — 'यत्रान्या ओषध्यो म्लायन्ति तदेते' मोदमाना वधनते' [शिक्ताण्य श्रादा-११०] जब अन्य ओषध्यो म्लायन्ति तदेते' मोदमाना वधनते' [शिक्ताण्य श्रादा-११०] जब अन्य ओषध्यो मुरभ्ना जाती हैं, तब ये [दीर्घश्च यव) हरे-भरे बढ़ते दिखाई देते रहते हैं। उत्तर सन्दर्भ में 'एते [यवाः] पव 'जौ'-अन्त के लिए स्पष्ट निर्देश है, जो अट्ट परम्परा से इसी अर्थ के अभिज्यकत करने में प्रयुक्त होता आ रहा है। अतः प्रयुक्त होता आ रहा है। अतः प्रयुक्त होता का चनाया जाना चाहिए, —यह निर्देशत होता है।

इसी प्रकार 'वाराही उपानही उपमुञ्चते' [तै० क्रा० १८७।६] सन्दर्भ राजसूय प्रकरण मे पठित है। राजा वराहै'-वर्म-निर्मित जूतो को 'मन्युरसि' [तै० सं० १।८।१६] मन्त्र को पढ़ते हुए उतारता है। यहाँ 'वराह' पद का अर्थ सूबर (क्रूकर) समक्ष्मा चाहिए क्योंकि अन्यत्र 'तस्माद्वराह<sup>र</sup> गावोऽनुधावन्ति'

१. कितपय व्यास्याकारों ने 'वराह' पद का अर्थ — 'कृष्णशकुिन — वायस अर्थात् 'कीआ' किया है। कौए के दो भेद देखने में आते हैं – एक, मैदानी इलाकों में हल्के काले रंग, गर्देन पर और भी हल्के मिटियाले (धुएँ जैसे) रंग का पाया जाता है; दूसरा, पहाड़ी कौआ शरीर में कुछ भारी और पूरे शरीर पर गहरे काले रंग का होता है। तैंतिरीय ब्राह्मण के वाक्य मे वाराही जूते का उल्लेख है। कौए की खाल से जूता बनना सम्भव नहीं। अत: उक्त प्रसंग में वराह पद का 'सूअर' अर्थ समफना प्रामाणिक है।

इस विषय के विशेषज्ञ से जिज्ञासा करने पर ज्ञात हुआ — शूकर का चर्म उतारता बड़े हस्तलाघव का कार्य है। इस चर्म का सन्धान व मार्जन (Tanning) और भी किटन है। इसके लिए उपयोगी विशिष्ट साधन-सामग्री एवं शिल्पी का अनुभव व चातुर्य अपेक्षित होता है। सन्धित चर्म मखमल-जैसा कोमल हो जाता है। राजा के जूते के लिए इसका उपयोग नितान्त अनुकूल है। इससे इतना स्पष्ट होता है -उस अति प्राचीन काल में चर्मसन्धान की प्रक्रिया कितने उच्च स्तर पर थी जबकि श्रम व शिल्प-साध्य कोमल चर्म का संस्कार [सन्धान-मार्जन, Tanning]भी सुविधापूर्वक किया जा सकता था।

जिन व्याख्याकारों ने 'वराह' पद का अथं — 'कृष्णाञ्चकृति - वायस, कौआ किया है, कदाचित् उनकी यह भावना रही हो कि 'वाराही उपानहों' का अर्थ वराह चर्म के रूप-रंग (Colour) का जूता होना चाहिए, उसका उपादानतत्त्व कुछ भी हो। इस भावना में कौए का रंग भी अटपटा नहीं लगेगा।

२. सन्तुलित करें — 'तस्माद्वसाहे गावः संजानते' [ण० झा० ५।४।३।१९] — इसलिए वराह के विषय मे अथवा वराह की उपस्थित में गायें चौकती हैं, सतकं हो जाती हैं। गाय और वराह के सम्बन्ध में ब्राह्मण का यह खण्ड अच्छा प्रकाश डालता है। वहाँ बताया —देवों ने अग्नि मे घृतकुम्भ प्रविद्य किया। उससे वराह प्रकट हुआ। इसलिए वराह मेदुर (चर्चों से भरा) घृतपूर्ण कुम्भ है। अतः वराह के विषय में गायें हैरान रहती हैं। वे इस रस (मेदस्) को अपना समफती हैं। जिस रस (घृत) को हम पैदा करती रही हैं, उससे भरा-पुरा यह कहाँ से आ टपका? यही उनके चौंकने और उसे दूर अगाने के प्रयास का कारण है।

वाक्य में 'वराह' पद का सूत्रप अर्थ प्रभाणित होता है। 'वराह के पीछे गायें दौड़ती हैं' का तात्पर्य है—तूत्रर के समीप (अपनी ओर) आने पर गायें उसे मारने दौड़ती हैं, यह शाश्वितक विरोध' का उदाहरण है। यहाँ 'वराह' पद का अन्य अर्थ किया जाना सम्भव नहीं।

इसी प्रकार 'वेतस' पद बैत, नरसल या नरकुल तथा सरकण्डा आदि अनेक अयों में प्रयुक्त होता है, परन्तु प्रस्तुत प्रसग में उसका अर्थ 'बैत' किया जाना प्रमाणित होता है। सरकण्डा शुष्क मैदान का उत्पादन है। नरसल या नरकुल पानी के किनारे के समीप-भागों में प्रायः पैदा होता है। परन्तु बैत पानी के अन्दर तटीय भूभाग से सटा हुआ अच्छा पनपता है। ये सब समानजातीय पौधे हैं। जम्बू (आमुन) का इनके साथ कोई मेल नहीं। शास्त्रम आचार्यों ने बताया — 'वैतस कटो अवित,…अप्सुजो वेतसः' [तैं० सं० ११३।१२], कट ... चटाई बैत की बनाई जाती है। बैत जलों में पैदा होता है। इसी के अनुसार 'वैतसे कटे सिंच चनेति' वाक्य में 'वैतसे पद से बैत का ग्रहण किया जाना प्रामाणिक है।।१। (इति शास्त्रप्रसिद्धपदार्थ-प्रामाण्याधिकरणम् — १)।

(पिकतेमाधिकरणम्, म्लेच्छ प्रसिद्धा व्यामाण्याधिकरणं वा —६) विद्य जिज्ञासा करता है —अनेक पद आयों के द्वारा किसी अर्थ को अभिम्यन्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं होते, अपितु वे पद बनायों द्वारा विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। क्या उन पर्यो को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाय श्रित्र अर्था करण, निश्वत आदि के आधार पर प्रकृति-प्रत्यय के अनुसार उनका अर्थ निश्चित किया जाय श्रित्र के आधार पर प्रकृति-प्रत्यय के अनुसार उनका अर्थ निश्चित किया जाय श्रित्र के प्रामाण्य का निर्देश किया गया है, अतः अनार्य-प्रयुक्त पदो को उसी रूप में स्वीकार ने कर निश्चत, ज्याकरण आदि के अनुसार ही उनके अर्थ का निश्चय किया जाना चाहिए। ऐसे कतिषय सब्द हैं —पिक, नेम, सत. वामरस आदि । आचार्य सत्रकार ने इस विषय में निर्णय दिया—

# चोदितं सु प्रतीयेताविरोधात् प्रमाणेन ॥१०॥

[चोदितम्] प्रेरित---धोधित अर्थं, अनार्थों के हारा [तु] भी, [प्रतीयेत]

१. 'येषाञ्च विरोध: शास्वितकः' [२।४।८] पाणिनि-सूत्र के उदाहरण— 'अहि-नकुलम्, श्व-शृगलम्, उष्ट्र-महिषम्, भूषक-मार्जारम्' आदि के समान 'गो-श्करम्' भी सम्भव है। इस विरोध का सम्भावित मूल, शतपथ ब्राह्मण के उक्त खण्ड [५।४।३।१८] में संकेतित है।

 <sup>&#</sup>x27;०द्वपदार्थं प्रामाण्यम् । अधि० ६' रामेश्वर सूरि विर्याचत सुबोधिनी टीका में ऐसा पाठ है।

प्रमाणित माना जाना चाहिए,[अविरोघात्]विरोघ न होने के कारण[प्रमाणेन ] ँ प्रमाण-मास्त्र से ।

प्रमाणभूत शास्त्र से विरोध न होने की दशा में अनार्यों द्वारा भी प्रयुक्त पद-पदार्थ का प्रामाण्य स्वीकार किया जाना चाहिए। आर्यों द्वारा उसके अप्रयोग की दशा में उन प्रयोगों की उपेक्षा करना अन्याय्य होगा। शास्त्रज्ञ शिष्टों के निर्देश वहाँ चरितार्थ हैं जहाँ अर्थ, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। अप्रत्यक्ष विषयों में शास्त्र का निर्वाच प्रामाण्य है। लोक-व्यवहार्थ विषयों में अनार्यों द्वारा प्रयुक्त पद-यदार्थ स्वीकार कर लेने में कोई अनौचित्य नहीं है जबकि शास्त्रीय पद्धति से उसका कोई विरोध भी न हो।

यह कहना मी अयुक्त होगा कि पद-पदार्थ के संरक्षण में अनार्य अथवा म्सेच्छों का कोई प्रयास नहीं है, जबकि आर्यों का इस दिशा में प्रयास देखा जाता है। उनके प्रयास में यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनके द्वारा प्रयुक्त अनेक पद-पदार्थों को स्त्रीकार्य माना गया है। यह उनके प्रयास का ही परिणाम है, जो अनेक स्वीकार्य पद उन भाषाओं में संरक्षित हैं।

वस्तुत: जिनको अनार्य अथवा म्लेच्छ कहा गया, वे सब वर्ग आर्यों के वंशज हैं। समय-समय पर विभिन्न कारणों से अपने पूर्व-समाज से विच्छिन्त हो जाने के कारण उनकी माषा व आचार में भेद हो जाना नितान्त स्वामाविक है। उन भाषाओं में प्रयुक्त शतश. शब्दों के मूल आज भी प्राचीन आर्यमाषा में अनायास ढूँढे जा सकते हैं, तथा अनेक ऐसे पदों का प्रयोग उन भाषाओं मे उपलब्ध होना सम्मव है, जो भारतीय प्राचीन आर्यभाषा म अप्रयुक्त हो गये। यह असम्भव नहीं; अनेक प्रयुक्त पद कालान्तर मे अप्रयुक्त होकर पुन. प्रयोग मे आ जाते है।

इसके उदाहरण के लिए कोकिल-पर्याय 'पिक' पद को प्रस्तुत किया जा सकता है। यजुर्वेद [२४।३६] में सन्दर्भ है— 'वाजिनां कामाय पिक:' यहाँ 'पिक' पद असंदिश्व रूप से कोयल का पर्याय है। कामशास्त्र के अनुसार 'वाजी' और 'काम' पदों के छिपे अर्थ पर घ्यान देने से यहाँ 'पिक' पद का कोयल पक्षी अर्थ स्पष्ट होता है। कोयल के बोल और बोल का एकमात्र ऋतु वसन्त कामी जनों की कामुकता को उद्दीपित करते हैं, यह सर्वजनविदित है। इससे ज्ञात होता है, 'पिक' पद का प्रयोग आर्यों द्वारा कीयल के अर्थ में होता रहा है। कालान्तर में अव्यवहृत हो गया। शबर स्वामी व उसके पूर्वापर समीप का काल ऐसा ही था, जब उसने उनत पद को म्लेच्छ-समाज में ध्यवहृत बताया। अनन्तर किसी काल में पुन: इसका प्रयोग आर्यं लोकव्यवहार में आगया।

'नेम' पद अन्तवाचक वेद में अनेकत्र मिलता है। अर्द्ध (आघा)-वाचक 'नेम' पद का प्रयोग काठक सहिता [१४।६] में उपलब्ध है -'नेमे देवा नेमेऽसुराः'। फारसी माषा का नीम पद आघे अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो 'नेम' का अपभ्रंश सम्भव है।

'ताम'रस' पद कमल अर्थ का वाचक संस्कृत-कोशग्रन्थों में देखा जाता है; उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में नहीं देखा गया । परन्तु अनायों या म्लेच्छों की किस भाषा में इस पद का प्रयोग उक्त अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए होता है, यह भी पता नहीं लग सका। सम्भव है, इस पद को अन्य किसी भाषा से संस्कृत में स्वीकार कर लिया गया हो।

'सत' पद यज्ञ में उपयोगी, गोलाकार छलनी के समान दारमय पात्र के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। शतपथ बाह्मण [१२।८।३।१४-१४] में इसका उल्लेख है। वहाँ यह भी बताया है कि 'सत'-संज्ञक पात्र बेंत का बनाया जाता था . 'वैतस सती भवति'। 'सत' नामक याज्ञयपात्र का उल्लेख कात्यायन श्रीतसूत्र [१६।२।६] में भी उपलब्ध है। निश्चित है ---शतपथ बाह्मण की रचना शबरस्वामी से पर्याप्त पूर्व हुई है।

सम्भव है, उस काल में उक्त पद का प्रयोग आर्थों में व्यवहार्य न रहा हो। फिर भी आर्थों में भाषा सम्बन्धी संकोच नहीं रहा। जो शब्द जहां भी जैसा प्रयुक्त होता रहा है, उसको वैसा स्वीकार करने में आर्थ-परिवार कभी कृपण नहीं रहा।

यास्त के निरुदत [२।२] में उल्लेख है — 'अथापि प्रकृतय एवंकेषु भाषत्ते विकृतय एकेषु । अवितः गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते, विकारमस्यायेषु भाषत्ते — सब इति ।' कतिपय वर्गो में प्रकृति अर्थात् आख्यात रूपो का प्रयोग होता है, और कहीं उसके विकार का । गत्यर्थक 'श्वन' भातु का आख्यातरूप में प्रयोग केवल कम्बोज वेश में पाया जाता है। आर्यो में इसका विकार केवल कृदल्तरूप 'श्वन' पद प्रयुक्त है। 'श्वन' मृत देह का नाम है, जिसे छोड़कर आत्मा सदा के लिए चला गया हो।

यास्क ने उन्त निर्देश के आधार पर आज यह निर्णय किया जा सका है कि कम्बोज किस प्रदेश का नाम है। यह लिखे जाने के समय निरिचत ही भारत और कम्बोज के मध्य गहरा सम्पर्क रहा होगा। समय-समय पर घटित कारणों से कालान्तर में वह सब विच्छिन्त हो गया। अब लगभग पाँच सहस्र वर्ष के अनन्तर उस भाषा की खोज हुई, जहाँ गत्यर्थक शव' धातु का आख्यातरूप में आधिक भी व्यवहार आज चन रहा है। खोजों के फलस्वरूप जाना गया कि मल्वा क्षेत्र की बोलियों में आज भी वह सुरक्षित है। डॉ॰ ग्रियसंन ने उस क्षेत्र की जितनी बोलियों में आज भी वह सुरक्षित है। डॉ॰ ग्रियसंन ने उस क्षेत्र की जितनी बोलियों के नमूने दिए हैं, उनमें 'श्रवति' धातु आज भी साधारण गति के अर्थ में व्यवहृत होता देखा जाता है। उसको अग्रांकित रूप में प्रस्तुत कर देना जानकारी के लिए सुविधाजनक होगा —

| गल्चा बोली        | धातुरूप                | अर्थ   |
|-------------------|------------------------|--------|
| शिरनी या खुरती    | सुतः (भूतकांसिक आख्यात | गया    |
|                   | <b>€</b> प)            |        |
| सरीकोली           | सैत— (विधि लकार)       | जाना   |
|                   | स्यूत — (भूत लकार)     | गया    |
|                   | सोम — (भविष्यत् लकार)  | जाऊँगा |
| जेबाकी या इस्काशि | मी शुद— (भूत लकार)     | गया    |
| मुंजानी या मुगी   | য়ি <b>आ (ৰি</b> খি)   | जाना   |
| युइद्गा           | যু <b>ई — ( মু</b> त ) | गया    |

इसके आधार पर कम्बोज देश की स्थिति कश्मीर के ठीक उत्तर मे -पामीर पठार का पिछ्मी भाग, सिङ्कियाग प्रदेश का बड़ा भाग, चायनीज तुर्किस्तान तथा वक्षु (ऑक्सस) नदी के इधर-उधर का भूभाग कही जा सकती है। यास्क-कालिक उस अति प्राचीन समय में भारत का उस प्रदेश के साथ गहरा सम्बन्ध रहा, यह भाषा-सम्बन्धी उक्त निर्देश से स्पष्ट होता है। यह विवेचन इस परि-भाम पर पहुँचाता है, पर्याप्त प्राचीनकाल से तथाकथित म्लेच्छ अथवा अनार्य वर्गों को भाषाएँ भारतीय भाग से सम्बद्ध एवं प्रभावित रही है। फनतः भास्त्रीय प्रमाणों के अनुरूप म्लेच्छभाषागत पदों का प्रामाण्य स्वीकार किए जाने में किसी वाधा की आशका करना व्यर्थ होगा।।१०।। (इति पिकनेमाधिकरणम्, म्लेच्छ-प्रसिद्धार्थप्रामाण्याचिकरणं वा — ६)।

### (कल्पसूत्राणा मस्वतःप्रामाण्याधिकरणम् -७)

शिष्य जिज्ञासा करता है -बीघायन आपस्तम्ब आदि कल्प-सूत्रो को अपीरुषेय मानकर उनका स्वत:प्रामाण्य स्वीकार किया जाय, अथवा पौरुषेय होने से परत:-प्रामाण्य ? सुत्रकार ने विषय की स्पष्ट एवं दृढ़ प्रतिपत्ति के लिए प्रथम पूर्वपक्ष कहा —

#### प्रयोगशास्त्रमिति चेत् ॥११॥

[प्रयोगशास्त्रम्] प्रयोगशास्त्र है, समस्त कल्पसूत्र [इर्त चेत्] ऐसा यदि कहो, तो।

जो वैदिक कर्म यज्ञ-याग आदि अनुष्ठानरूप वेद में कहे हैं, उनके समान ही उन कर्मों का प्रयोगात्मक विवरण कल्पसूत्रों में बताया गया है; अतः उनके प्रामाण्य के समान कल्पसूत्रों का प्रामाण्य भी स्वतः अपौरुषेय रूप में स्वीकार

सुत्रोधिनी व्याख्या में 'कल्पसूत्राणा स्वतः प्रामाण्याभावः । अधि० ७' ऐसा पाठ है ।

किया जाना चाहिए। इसी कारण इन्हें 'श्रौत' पद से व्यवहृत किया जाता है। ये भी अपीरुषेय अनादि नित्य माने जाने चाहिएँ। उसी आधार पर इनका प्रामाण्य हो। ऐसा यदि कहा जाय, तो वह -(अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)॥११॥

#### नासन्नियमात् ॥१२॥

[त] कथन ठीक नहीं, वर्धाक [अ-सन्-नियमात्] वेद के सदृश स्वर आदि से भली-भाँति नियमित सुसंबद्ध न होने के कारण, वेद के समान कल्पसूत्रों का प्रामाण्य अपौरुषेयत्व के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

स्वर एवं पदानुपूर्वी के आधार पर वेद का नियमन, सम्यक् प्रकार से निवन्धन जैसा सुदृढ़ है, कहीं से भी चरमरा जाने का अवसर उसमें नहीं है; इसी कारण उसे अनादि-नित्य-अपौर्षय माना जाता है। यह स्थिति कल्पसूत्रों में कदापि नहीं। इतका ढाँचा (निबन्धन) अट्ट-अविच्छिन नहीं है। यहाँ पदों के पौर्वाप्य में भेद हो जान पर भी अभिधेय अर्थ में अन्तर आने की सम्भावना नहीं रहती। अतः कल्पसूत्र पुरुषरचना होने से इनका स्वतः प्रामाण्य न होकर परतः प्रामाण्य ही माना जाना युनत है। वौधायन, आपस्तम्ब आदि नामों से प्रसिद्ध कल्पसूत्र, स्पष्ट है—ये व्यक्ति इनका नियमन = निर्माण करनेवाले हैं, इनके जीवन से पूर्व ये कल्पसूत्र नहीं थे। इनका स्वतः प्रामाण्य अमान्य है।। १२।।

जनत अर्थ की सिद्धि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### अवाक्यशेषात् ॥१३॥

[अ-वाक्यशेषात्] वाक्यशेष न होने से, कल्पसूत्रों के, बाह्मणग्रत्यों के समान ।

षाह्मणप्रन्य, विधिवाक्यों के अंगभूत अर्थवाद आदि से युक्त हैं, इसलिए विधिवाक्यों के शेष होने के कारण उन्हीं के समान उनका प्रामाण्य माना जाता है, परन्तु कल्पसूत्र विधिवाक्यों के शेष (अङ्गभूत) न होने के कारण ब्राह्मणग्रन्थों के समान कल्पसूत्रों का प्रामाण्य स्वीकार्य नहीं है।। १३।।

यहरूथन भी युक्त नहीं कि सत्यवक्ता आचार्यों के द्वारा कथित होने से करपसूत्री का प्रामाण्य माना जाय; क्योंकि—

# सर्वत्र चे प्रयोगात् सन्निधानशास्त्राच्च ॥१४॥

[सर्वेत्र ] सब जगह कल्पसूत्रों में [त्रयोगात् ] त्रयोग से, [सन्निधानशास्त्रात् ] सन्निधिशास्त्र से (विरुद्ध वर्ष के, कल्पसूत्र स्वतःप्रमाण नहीं)।

१. 'च' इति नास्ति, सुबोधिनीवृत्ति ।

मिलिशिशास्त्र से ताल्पर्य मिलिंग व बाह्यणग्रन्थ आदि है, जहाँ अनुष्ठेय कर्मों का मूलत प्रतिपादन किया गया है। मृत्रार्थ को स्पष्ट करने के लिए मध्य में 'विरुद्धस्य' पद का अध्याहार कर लेना चाहिए। सूत्रपदों का अन्वय होगा — 'कल्पसूत्रेषु प्राय सर्वत्र सिनाधानशास्त्रात् विरुद्धार्थकस्य प्रयोगात् कल्पसूत्राणा न स्वतः प्रामाण्यम्।' कल्पसूत्रों में प्राय ब्राह्मणग्रन्थ आदि के विरुद्ध अर्थ का प्रयोग —कथन किया गया है, अतः उनका स्वत प्रामाण्य अमान्य है। आपस्तम्बन्सूत्र में बताया 'सर्वाण ह्वीषि पर्योग्न करोति' तब हवि-द्रव्यों का पर्योग्नकरण होता है। परन्तु 'पुरोडाशं पर्योग्न करोति' इस प्रत्यक्षश्रुति के वह विरुद्ध है; क्योंकि पर्योग्नकरण केवल पुरोडाश का शास्त्रसिद्ध है, अन्य हवि-द्रव्य का नहीं।

अन्य उदाहरण दर्श और पौर्णमास इष्टि का है। दर्श-इष्टि का अनुष्ठान अमावास्या के दिन किया जाना जास्त्रविहित है, इसी प्रकार पौर्णमास-इष्टि का पूर्णमासी के दिन । यदि उन दिनो मे उक्त अनुष्ठान न किए आएँ, तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान है। एकाधिक बार अनुष्ठान का समय चूक जाने पर कभी उस ओर से उपेक्षा की भावना भी जागृत हो सकती है, ऐ ऐसी स्थित न आये, इस कारण कमें काण्ड के व्यवस्थापक प्राचीन आचार्यों ने नियम किया कि दर्श-इष्टि का अनुष्ठान अमावास्या को तथा पौर्णमास-इष्टि का पूर्णमासी को होना ही चाहिए, अन्यथा व्यक्ति प्रायश्चित्तिय हो जाता है। इससे अनुष्ठाता व्यक्ति के व्यवस्था में वंषे रहने की अधिक सम्भावना बनी रहती है। परन्तु कालान्तर मे अनन्तरवर्ती आचार्यों ने इस व्यवस्था में ढील दे दी। काल-अतिक्रमण हो जाने पर प्रायश्चित्त भी न करना एड़े, और अनुष्ठान की प्रक्रिया भी किसी प्रकार चलती रहे, किया का नर्वथा लोप न हो जाय, इस भावना से उन्होंने व्यवस्था की—

दर्श (आमावास्य) इष्टि यदि किसी कारणवश अमावास्या के दिन न हो सके, तो अगली पूर्णमानी से पहले, अर्थात् शुक्लपक्ष की चतुर्दशी तक किसी भी दिन सुविधानुसार कर सकता है। इसी प्रकार पौर्णमास्येष्टि यदि निर्धारित समय पूर्णमासी के दिन किसी कारण सम्पन्न न हो सके, तो आगे आनेवाली अमावास्या से पहले अर्थात् कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तक मुविधानुसार किसी भी दिन वह अन्ष्टान के कर सकता है।

पुरोडाश तैबार हो जाने पर दाभ (दर्भ वास) के तीन-वार लम्बे तिनको क सिरो को प्रज्वलित कर उन्हें हाथ मे लेकर पुरोडाश की तीन प्रदक्षिणा करना, पुरोडाश का पर्यानकरण है।

२. द्रष्टच्य ति० सं० २।२।२॥ मैत्रा० सं० २।१।१०॥ काठक सं० १०।५॥ ३. इस प्रकार की छूट या ढील देने के लिए द्रष्टच्य हैं निदान सूत्र २।५॥ बोबा० श्री० स्० २=।१२॥ गोमिल गृह्य सूत्र १।६।१३॥

यह सब आलसी धजमानों पर याजिक आचारों की अनुग्रह-भावना का स्वरूप है। ऐसा अनुग्रह निश्चित ही कर्मानुष्ठान में अव्यवस्था का उत्पादक होता है। मीनांसासूत्रकार जैमिन, सर्वप्रयम सूत्रों के वृत्तिकार उपवर्ष और भाष्यकार शबरस्वामी आदि प्राचीन आचार्य शास्त्रनिर्देशानुसार कर्मानुष्ठान के लिए दल देते रहे हैं; उसमें कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए। ऐसी शास्त्रीय व्यवस्था के प्रतिकृत जिन कल्पसूत्रकार आचार्यों ने कर्मानुष्ठान में कालांतिपात की छीत दी है, उसका प्रामाण्य अस्वीकार्य है, यही निर्णय इस अधिकरण द्वारा किया गया है।।१४।। (इति कल्पसूत्राणामस्वतः प्रामाण्याधिकरम्—७)।

[देशाचारेषु सामान्यत ³ श्रुतिकल्पनाधिकरणम्, होलाकाधिकरणं

वा—⊏ ]

विभिन्न देशों मे विभिन्न आचारविषयक प्रामाण्य-अप्रामाण्य का विवेचन करने की भावना से सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का सूत्र कहा -

# अनुमानव्यवस्थानात् तत्संयुक्तं प्रमाणं स्यात् ॥१५॥

[अनुमानव्यवस्थानात्] अनुमान के व्यवस्थान से, आचार आदि के विषय में, [तस्सयुक्तम्] उस व्यवस्थान से संयुक्त-सबद्ध जो आचार है, वह [प्रमाणम्] प्रमाण [स्यात्] होता है, माना जाता है।

स्मृति व अन्य आचार आदि के प्रामाण्य के लिए यह व्यवस्था कर दी गई है कि समस्त प्रामाण्य श्रुति पर आधारित है। यदि स्मृति-प्रतिपादित किसी कमं के लिए प्रत्यक्ष श्रुति उपलब्ध नहीं है, तो स्मृत्यनुकूल श्रुति का अनुमान कर लेना चाहिए। जिन आधारो पर स्मृति-प्रतिपादत कमं के प्रामाण्य के लिए श्रुति का अनुमान किया जाता है, उन्हीं आधारो पर विभिन्न आचारमूलक श्रुति के अनुमान से आचार के प्रामाण्य को स्वीकार किया जाना चाहिए।

चालू पाद के प्रारम्म से स्वकार ने स्मृति तथा श्रीत-मृह्य-धमंस्व्रख्य कल्प-स्वा के प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया है, जो गत अधिकरण [१४ स्व ] तक पूरा हो जाता है। प्रस्तुत अधिकरण द्वारा विभिन्न देणाचार के विषय में विवेचन किया गया है। यह अधिकरण सूत्र २३ तक चला है। देशाचार देशभेद के साथ, एक ही आचार के विभिन्न वर्गों द्वारा प्रणस्त व निन्दित माने जाने पर भी व्यवस्थित है। उदाहरण के लिए महिलाओं में पदी-

 <sup>&#</sup>x27;सामान्यश्रुतिकल्पनाधिकरम्' इत्येव पाठ'। इलायुवकृत मीमांसासार-सर्वस्व।

<sup>&#</sup>x27;सामान्यश्रुतिकल्पनम् ॥ अधि • 🕬 मुबोधिनीवृत्ति ।

२. इष्टब्य- सूत्र ११३।२-३॥

प्रथा तथा नृत्य आदि विचार्य है। इस व्यवस्था पर विचार करने के लिए सूत्र [११३,४] के अनुसार कारणों का निरीक्षण करना अपेक्षित होगा। उत्तर भारत में पर्दा-प्रथा के कारणों का अन्वेषण करने पर यह सम्भव है खुले मुँह रहने पर प्रतिबन्ध, मुस्लिम शासनकाल में उनकी कामुकता व अपहरण आदि के भय से बचने के लिए लगाया गया हो। यहीं कारण खने रूप में नृत्य के लिए लगाया गया हो। यहीं कारण खने रूप में नृत्य के लिए लगाया गया हो। यहीं कारण खने रूप में नृत्य के लिए कहा जा सकता है। राजस्थान में विवाह आदि अवसरा पर कुलीन महिलाओ द्वारा अन्य जनों के बीच नृत्य निन्दसीय नहीं माना जाता। गृजरात का गर्बा नृत्य जानकार महिलाओ द्वारा किसी भी प्रकार के सास्कृतिक अवसरों पर निन्द्य नहीं माना जाता।

देशाचार व सामाजिक प्रथा समय के अनुसार बदलत रहते हैं। आज के युग में महिलाओं का खुने मुँह रहना तथा कन्याओ द्वारा सांस्कृतिक-शैक्षिक मञ्च पर नृत्य निन्दनीय नहीं समभा जाता। अन्य अभिनन्द्य कलाओं के समान नृत्य एक कला है, इसका आवरण अप्रशस्य नहीं है, इतना अवस्य होना चाहिए कि इसमें अरलीलता न आने पाये, तथा कला के बहाने से इसे अनाचार की सीमा तक न पहुँचाया जावे। विभिन्न देशाचार-परम्पराओं की खोज करने पर मूल में इनके आस्थावान् आधारों का पता लगता है, औ इस तथ्य का अनुमान कराते हैं कि इनकी मूलभूत श्रुति की कल्पना में कोई बाधा नहीं मानी जानी चाहिए। तब इनका प्रामाण्य भी अन्य स्मृतियों के समान समभा आया। १४॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष समाधान करते हुए बताया -

# अपि वा सर्वधर्मः स्यात् तन्न्यायत्वाद् विधानस्य ॥१६॥

'अपि वा' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के द्योतक हैं। तात्पर्य है -उक्त विषय मं यह वास्तविकता समक्षती चाहिए। क्या ? [सर्वधर्मः, वह देशाचार सबका धर्म [स्यात्] होता है।[तन्त्यायत्वात्] उस विषय मे उचित होने से[विधानस्य] विधान के।

होली-दिवाली आदि का मनाना किमी देशिवशेष का आचार नहीं है, प्रत्युत समस्त देश के उस पूरे समाज का वर्म है, जो इस विषय की मान्यता का समान रूप से अनुयायी है। इसकी मनाने की प्रक्रिया में कहीं किसी देश में साधारण अवान्तर भेद का होना सम्भव है, वह देशिवशेष का आचार है, उसके लिए शब्द-मूलकता की खोज व्यर्थ है। मुख्य आचार वर्म वाञ्छनीय रूप में होली मनाना है, वह समस्त समाज का धमं है, इसी रूप में इसकी श्रृतिमूलकता न्याय्य है, इसमें देशिवशेष अथवा दिशाविशेष का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस प्रकार के आचार-सम्बन्धी छोटे-मोटे विभेदों की शब्दमूलकता को खोजना नितान्त व्यर्थ है। १६।।

पारिकारिक एवं वर्गीय लघु आचार किन्हीं निमित्तविशेषों से किसी काल में प्रारम्भ हो गये, यह सम्भव है। उनके हेलु का अनुमान किया जा सकता है; इसी अर्थ को सूत्रकार ने कहा

# दर्शनाद् विनियोगः स्यात् ॥ १७॥

[दर्शनात्] दर्शन से -दृष्ट हेतु से [विनियोग ] विशेष नियम व व्यवस्था, ऐसे बाचारों में [स्यात्] होती है; तात्पर्यं है —दृष्ट निमित्तों के आधार पर इन बाचार-यमों की व्यवस्था समक्ष लेनी चाहिए।

बालकों की एक, दो या तीन शिलाओं का रक्षाया जाना, यजोपवीत अथवा धारण किये वस्त्रों का रागिविशेष होना, दण्ड व मेखला के उपादानतत्त्वों का विभेद होना —आदि आचार का निमित्त साक्षात् जाना जाता है; इनके प्रारम्भ किये जाने का यही आधार रहा होगा । इस आचार-धर्म से यह बिना प्रश्न व सोज-बीन किये —जान तिया जाता है कि अभुक बालक किस वर्ण अथवा किस परिवार-विशेष का है। इसी कारण स्मृतियों में इनका विधान किया गया है। परन्तु होली आदि ऋतु-सम्बन्धी आचार के विषय में दिशा या देश-विशेष में होनेवाले विभेदों के लिए कोई ऐसे प्रत्यक्ष कारण नहीं देशे जाते, जिससे उनके मूल कारणों की सोज करना अपेक्षित हो, तथा उसके आधार पर उनके शब्दमूलक होने नी कल्पना आवस्यक हो।।१७॥

ऐसे लघुवर्गीय आचार व धर्मों का पूर्णरूप में व्यवस्थित किया जाना सम्भव नहीं; क्योंकि कोई ऐसे माधन हमारे पास या समाज के पास नहीं हैं, जिनसे इन्हें नियमित किया जा सके। इसी अर्थ को सूत्रकार ने बताया —

# तिङ्गाभावाच्च नित्यस्य ॥१८॥

[लिङ्गाभावात्] लिङ्ग-साधन के अभाव से [च] और [तित्यस्य] नित्य-नियमित व्यवस्था के लिए ।

होलाका आदि के देशिक आनार-सम्बन्धी विभेदों के नियमन व व्यवस्थापन के लिए कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण इनकी व्यवस्था तथा उसकी शब्द मूलकता की कत्पना के लिए प्रवास व्यर्थ है। देश-काल के भेद से इन आचार-धर्मों में अवान्तर विभेदों का हो जाना स्वामाविक है; उनकी नियमित व समान रूप में नियन्त्रित करने का कोई भी प्रयास सदा असफल रहेगा। समाज-महानद का प्रवाह सदा निर्वाध चलता है। न केवल सामने की बाधाओं को, अपितु पादर्ववर्ती तटीय बाधाओं को तोड़कर स्वच्छन्द बहुता है। समय इसी बहाव को कुछ काल के लिए नियमित-जैसा कर देता है; कालान्तर में उसके लिए भी पहले-जैसी

१. द्रष्टव्य—मनुस्मृति, अ०२, इलो०३१ -५०३

अवस्था प्राप्त हो जाती है। कालकमानुसार आचार आदि विषयक सामाजिक क्रान्तियों का अनुक्रम सदा चला करता है, यही समाज-महानद का अनवरत प्रवाह है। जिन आचार-धर्मों का सुवकार इन सुत्रों में विवेचन प्रस्तुत कर रहा है, वह सब आज कहाँ है? शिखा, सुत्र, मेखला, दण्ड आदि तथा इनके विशेष रंग, उपा-दानतत्त्व तथा नाप आदि किसी का भी आज नाम-निशान नहीं है। यह इस तथ्य का सुपुष्ट प्रमाण है कि सूत्रकार समाज की वास्तिवक स्थित को किस चरम सीमा तक समक्रने की क्षमता रखता था। तभी उसने कहा — इस प्रकार के दिशिक अवान्तर आचार धर्मों को नियमित करने के प्रयास की उपेक्षा ही करनी चाहिए; क्योंकि उसके लिए किसी के पास कोई साधन नहीं हैं।। १ ६।।

इसी तथ्य की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने बताया —

### आख्या हि वेशसंयोगात् ॥१६॥

[आख्या] नाम---संज्ञा (प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य आदि) [हि] निश्चय से [देशसंयोगात्] देश के सम्बन्ध से होते हैं। उनके आधार पर आचार की व्यवस्था नहीं होती।

किसी भी देश के केन्द्रस्थान की अपेक्षा से दिशाओं के आधार पर उस और के प्रदेश का नाम दिशा के नाम पर रख दिया जाता है। उस प्रदेश में निवास के सम्बन्ध से व्यक्ति का नाम भी प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, दाक्षिणात्य आदि कहा जाता है। यदि दाक्षिणात्य व्यक्ति उत्तर दिशा में जाकर रहता है, तो इतने से दक्षिण देश के साथ सम्बन्ध न रहने पर भी वह अपने वर्गीय व पारिवारिक आचार का ही अनुष्ठान करता है, उदीच्य आचार का नहीं। ऐसे ही विभिन्न देशीय व्यक्तियों के विषय में समभता चाहिए। तात्पर्य है देश के साथ व्यक्ति का सम्बन्ध न रहने पर भी देशाचार के बने रहने से आचार की व्यवस्था देश-सम्बन्ध पर आधारित नहीं है।।१६।।

सज्ञा देश-सम्बन्ध के कारण है; इस आंधिक कथन को लक्ष्य कर शिष्य जिज्ञासा करता है —देशान्तर में चले जाने पर भी पूर्व-संज्ञा बनी रहती है, अत. देश-संयोग से संज्ञा (— आख्या) का होना युक्त प्रतीत नहीं होता। आचार्य ने शिष्य की जिज्ञासा को सुनित किया

### न स्याद् देशान्तरेष्विति चेत् ? ॥२०॥

[न] नहीं [स्पात्] होवे या रहे वह संज्ञा, [देशान्तरेषु] अन्य देश में चले जाने पर; यदि वह देशसंयोग के कारण हो। [इति चेत्] ऐसा यदि कहा जाय, तो यह ठीक नहीं -(इसका सम्बन्ध अगले सूत्र के साथ है)।

दाक्षिणात्य, प्राच्य, उदीच्य आदि संज्ञा यदि देशविशेष के साथ संयोग के

कारण मानी जाती हैं, तो उस देश का संयोग न रहने पर, अर्थात् देशान्तर में चले आने पर वह संज्ञा नहीं रहनी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं देशा जाता, मथुरा में निवास के कारण व्यक्ति 'माणुर' कहा जाता है; परन्तु मथुरा के साथ सम्बन्ध न रहने पर, अर्थात् अन्यत्र चले जाने पर भी वह 'माथुर' कहा जाता है। अतः आख्या (संज्ञा) देशसंयोग के कारण है, यह कथम अनैकान्तिक होने से संगत प्रतीत नहीं होता ॥२०॥

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

### स्याद् योगाख्या हि माथुरवत् ॥२१॥

[स्यात्] होने, या रहे; प्राच्य देश से बाहर मए हुए की भी प्राच्य आदि सज्ञा; क्योंकि यह [योगास्या] योग-संयोग-सम्बन्ध के कारण आस्या [हि] ही है, अथवा निष्वय से है [माय्रवत्] गाय्र संज्ञा के समान।

किसी ग्राम, नगर या देश के सम्बन्ध से व्यक्ति व समाज का नाम पढ़ जाने के अनेक निमित्त व परिस्थितियों का उस्लेख आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी। ग्रन्थ में किया है। उसके अनुसार मधुरा में जन्मा, रहा, रहने को उद्यत, रहता हुआ आदि किसी निमित्त के होने पर व्यक्ति के लिए 'माथुर' पद का प्रयोग सर्वथा उपपुक्त है। जिस व्यक्ति का मधुरा के साथ सम्बन्ध के लिए इनमें से कोई निमित्त न हो, वह माथुर नहीं कहा जायगा। उक्त निमित्तों के रहते, ऐसी संज्ञा में न काल का निबन्धन है, न देश का। परन्तु पारिवारिक व वर्गीय (सामाजिक) आचार परिवार व वर्ग से उपनिवद्ध हैं, देश से नहीं। किसी व्यक्ति व वर्ग का देश छूट जाने पर भी आचार-धर्म नहीं छूटता; वह उसी रूप में अमृद्धित किया जाता रहता है। तात्यर्थ है, किसी व्यक्ति जादि के माथुर, अश्रवा प्राच्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य आदि संज्ञाओं के निमित्त भिन्न हैं, तथा आचार-धर्म के भिन्न। आचार-धर्म में देश-सम्बन्ध निमित्त नहीं होता, यही बताना अभीष्ट है। मथुरा छोड़कर भी माथुर नाम रहने से आचार-धर्म में कोई बन्तर नहीं आता ॥२१॥

प्रस्तुत अधिकारण में भाष्यकार जबर स्वामी ने कतिषय ऐसे आचार-धर्मों का उल्लेख किया है, जिनका प्रचलन किसी प्रदेशियोष में देखा जाता है, सर्वत्र वहीं। इनमें 'आद्वीनैवृक' आचार दाक्षिणात्यों का तथा 'उद्वृषथयज्ञ' उदीच्यों का बताया है। 'आद्वी नैवृक' के विषय में आचार्यों का बहुत मतभेद' है, जो

इसके लिए द्रष्टव्य हैं—अष्टाध्यायी, अध्याय ४, पाद तृतीय के निम्नांकित सूत्र—२४, ३६, ४१, ४३, ७४, ६३, ६४, ६६, ६६, ६०, ६४, १२० भ

२. 'करञ्जादिपूजनात्मकम् —'आङ्कीनेबुकम्' इति मीमांसाकौस्तुमे

इस सन्देह को पुष्ट करता है कि यह प्रादेशिक आचार-धर्म, आचार्य जैमिनी के

[११३११] भट्टखण्डदेवः। स्वस्वकुलागतं करञ्जाकांविस्थावरदेवतापूजनम् 'आस्त्रीनंबुक' शब्देनोच्यत इति भोमांसान्यायमालाविस्तरेऽत्रैव
माधवः। गोमयमयों देवता दूर्वादिभिरम्यच्यं शातित्वकत्पनम् -'आस्त्रीनंबुकम्' इत्येके। मञ्जलवारे दिधमन्यनम्, इत्यन्ये। प्रतिदिनं तण्डलमुष्टिं
मासमेकं भाण्डे निःक्षित्य घृतेन तेनापूपमेकं कृत्वा देवतापूजनमित्यपरे, इति
न्यायवात्तिकतात्पर्यपरिशुद्धौ (१।१।१, पृष्ठ २६७तमे) उदयनः।"
[गु०मी०,गोमासाशाबरभाष्य, पृ० २५२; टिप्पणी—१]

करञ्ज (करजवा —एक पेड, जिसका विशेष प्रयोग विविध औषघ बनाने मे होता है) आदि की पूजा 'आह्नीनैबुक' है, यह मट्ट खण्डदेव ने [१।३।१५] सूत्र की व्याख्या पर मीमासाकौस्तुम में लिखा है।

अपने कृलकभागत नियम के अनुसार करञ्ज व आक आदि स्थावर देवता का पूजन 'आह्नीनैंबुक' है; यह आचार्य माधव न मीमांसान्याय-मालाविस्तर में बताया है।

न्यायवात्तिकतात्पर्यंपरिकुद्धि (१।१।१, पृष्ठ २७६) में आचार्य उदयन ने लिखा है—गोबर से बनाई देवता-प्रतिमा की दूर्वा आदि से पूजा करके उसमें बन्धु-बान्धवभाव की कल्पना 'आह्नीनंबुक' कर्म है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। दूसरे लोग कहते हैं—मगलवार में दही का मथना (बिलोना) 'आह्नीनंबुक' है। अन्य व्यक्तियों का कहना है—प्रतिदिन एक मुट्टी चावल एक मास तक पात्र में डालकर अनन्तर घृत के सहयोग से उनका पुआ (अपूप) बनाकर उससे देवता की पूजा करना 'आह्नीनंबुक' कर्म है।

भाष्यकार ने यह कर्म दक्षिणात्यों का बताया है। आजकल इसका अनुष्ठान दक्षिणात्यों द्वारा होता है, या नहीं ? यदि होता है, तो किस रूप में ? यह जातव्य है। दिक्षिणात्यों में आजकल एक अन्य आचार-धर्म प्रचित है —'हल्दीकुकुम'। यह आधुनिक नाम है। कब से चला, और पूर्वरूप क्या रहा ? कहना कठिन है। यह आचार केवल सधवा महिलाओं द्वारा प्रायः नवरात्र (आश्विनगत) में मनाया जाता है। अन्य अनेक ऐसे आचार-धर्म है, जो विशिष्ट वर्गों मे मान्य हैं, सर्वत्र नहीं। उन सबके विषय मे प्रस्तुत विवेचन लागू होता है।

भाष्यकार ने एक अन्य विशिष्ट देशाचार उदीच्य (उत्तर-देशवर्ती) व्यक्तियों का बताया है — 'उद्वृषभयज्ञ'। मीमांसान्यायमालाविस्तर के उक्त प्रसंग में माधव ने लिखा है — 'ज्येष्ठमासस्य पौर्णमास्यां बलीवर्दान-भ्यच्यं धावयन्ति, सोऽयमुद्वृषभयज्ञ इति।' ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन काल में रहा होगा, या नहीं ? घदि रहा हो, तो कालानुसार उसमें परिवर्तन होते रहे, जिसका मूलरूप आज सन्दर्ध अथवा अज्ञात है। अथवा, प्रदेशभेद प परिवारभेद से यह भेद रहा हो। फलत उदाहरण कोई भी रहा हो, उस पृष्ठ-भूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता है—देश आचार का निमित्त नहो, पर उसे आचार-कर्म का अज्ञास क्यों न मान लिया जाय ? सुत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सुत्रित किया—

#### कर्मधर्मी वा प्रवणवत् ॥२२॥

[कमंधमं:] कर्म—देशाचार कर्म का धर्म—अङ्ग रहे देश, [वा] अथवा, [प्रवणवत्] जैसे प्रवण—निम्नता—भूमि के ढलान को कर्म का अङ्ग (धर्म) माने जाने के समान।

आपस्तम्य श्रीतसूत्र [ 1914 ] में जान्य है — 'श्राचीनप्रवर्ण वैश्वदेवेन यजेत' — पूर्व की ओर ढलानवाले देश में 'बैश्वदेव' नामक याग से यजन करे। जैसे यहां ढालू देश, कर्म का अङ्ग है, इसी प्रकार आह्नीने बुक कर्म प्राय: काली मिट्टीबाले देश में किये जाने से, वहीं भी देश को कर्म का अङ्ग माना जाना चाहिए। व्यवस्था दोनों के लिए समान होने से, देश को कर्म का नियामक मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 1221

बैं जो की पूजा करके उन्हें दौड़ाते हैं। यह आचार-वर्ष कुषकसमुदाय में रहा, यह जात होता है। नाम में 'यज' वद का प्रयोग विशेष ध्यान देने योग्य है। इससे प्रतीत होता है -ऐसे प्रावेशिक आचार-वर्षों को यज्ञ का मान्य स्तर प्राप्त रहा। यह आचार-वर्षे भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अब से चाजीस-पचास वर्ष पहले उत्साहपूर्वक मनाया जाता रहा है। किसी प्रदेश में दिवाली के पीछे गोवर्द्धन-पूजा के बाद, तथा अन्यत्र विभिन्न पूर्णमासी अथवा अमावास्या के दिन मनाये जाने का प्रचलन रहा है। अब सेती में बैलों का स्थान ट्रैक्टर ने ले जिया है। जहां बैंज रह गये है, वहाँ भी जीवन-निवाह की कमरतीज़ कठिनाइया ने ऐसे मनोरञ्जनपूर्ण आचारों की ओर स्वि निष्प्राण कर दी है।

१. तुलना करें — मैत्रायणी संहिता, १।१०।७; 'प्रवणे यस्टब्यम्'। चातुर्मास्य याग के प्रारम्भिक भाग में वैदवदेन याग से यजन करने का 'प्रवण' उलान-भूमि पर विधान ध्यान देने योग्य है। क्या इसका यह तात्पर्य रहा होगा कि यज्ञ-भूमि पर पानी न कक सके ? भले ही यज्ञमण्डप बाच्छादित रहता हो। आचार्यं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

## तुल्यं तु कर्त्तृ धर्मेण ॥२३॥

[तुल्यम्] तुल्य-समान है, देश स्यामादि कर्माङ्गता, [तु ] तो [कर्तृंघर्मण] कर्त्ता के स्थामादि धर्म के साथ।

उन्त थाचार-धर्म के कर्त्ता-अनुष्ठाता पुरुष का वर्ण (रूप) यदि दयाम है, तो वह आचार-धर्म के अनुष्ठान में नियामक व्यवस्थापक नहीं है। कर्त्ता क्याम न होकर गौर भी हो सकता है। इसी प्रकार देशगत क्यामता को आचार-धर्म कैं। व्यवस्थापक नहीं माना जा सकता। उन्त आचार-धर्म पीरिवारिक अथवा वर्गीय हैं। उस वर्ग के व्यक्ति यदि पीली मिट्टीवाले देश में रहते हैं तो वहाँ भी वे उन्त आचार-धर्म का पालन करते हैं। यदि काली मिट्टीवाले देश में उन्त वर्ग से भिन्न वर्गवाले लोग रहते हैं, तो वे वहाँ भी उन्त आचार-धर्मों का पालन नहीं करते। अत. अनैकान्तिक (व्यभिचारी) होने से देशविशेष, किन्हीं आचार-धर्मों के पालन में व्यवस्थापक हेत् नहीं माना जा सकता।

गत सूत्र द्वारा उनत मान्यता (आचार-धर्म की व्यवस्था में देश नियामक व व्यवस्थापक है) के लिए जो 'प्रवण' उदाहरण दिया, वह प्रस्तुत प्रसंग में असंगत है; क्योंकि प्रवण में चैश्वदेव यजन के लिए श्रुति का साक्षात् निर्देश उपलब्ध है। आचार-धर्म के विषय में ऐसा कोई निर्देश उपलब्ध नहीं। अतः इस प्रसंग में उनत उदाहरण का कोई सागत्य नहीं।। २३।। (इति देशाचाराणां सामान्यतोज्जु-मानाधिकरणम्, होलाकाधिकरणं वा—८)

### (साधुशब्दप्रयुक्त्य धिकरणम् - ६)

गत अधिकरण (६) मे आर्थवर्ग द्वारा अध्यवहृत शब्दों के — स्लेच्छवर्गीय प्रसिद्ध — अर्थों का प्रामाण्य प्रतिपादित कर दिया गया है। प्रस्तुत अधिकरण में शिष्ट एवं अश्विष्ट जनो द्वारा प्रयुक्त शब्दों के व्यवहार्य-अध्यवहार्य विषय पर विचार करना अश्वीष्ट है। इस सन्दर्भ में शिष्य अिशासा करता है — पशुविशेष के लिए जैसे 'गो' पद का प्रयोग है, वैसे गाय, गावी, गोवी आदि का। क्या इन सबका प्रयोग समानरूप से व्यवहार्य माना जाना चाहिए, अथवा नहीं? आचार्य सुत्रकार ने प्रथम शिष्य-जिज्ञासा को सुत्रित किया—

# प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वाच्छब्देषु न व्यवस्था स्यात् ॥२४॥

[प्रयोगोत्पत्यशास्त्रत्वात् ] प्रयोग-उच्चरित शब्द की उत्पत्ति-अभिव्यक्ति

१. 'साधुपदप्रयोगनियमः । अधि० ६' सुबोधिनीवृत्ति-पाठ ।

शास्त्र से बंधी नहीं है, अत: [शब्देषु] श्रब्द-प्रयोगों में [च] नहीं [व्यवस्था] शास्त्र द्वारा नियन्त्रण [स्यात् | है ।

णब्द का उच्चारण अर्थ की अभिन्यिक्त के लिये किया जाता है, बौर यह लोकव्यवहार पर आधारित है। बास्त्र से यह बँधा हुआ नहीं है। जैसे यो शब्द के उच्चारण से जिया प्रकार के पशु का बोध होता है, वैसे ही माबी आदि पदों के उच्चारण से होता है। एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए अनेक पदों का प्रयोग देखा जाता है, जैसे —हाय के लिए — हस्त , करः, पाणि ' इत्यादि । इस आधार पर यह मानने में कोई संकोच नहीं कि सब शब्द समान रूप से नित्य हैं, शब्दार्थ-सम्बन्ध का कोई कर्ता नहीं है, यह पूर्वकाल से व्यवस्थित है। यह कहना भी कोई महत्त्व नहीं रखता कि केवल 'शो' पद निर्वाध परम्परा से अर्थ को अभिव्यक्त करता है, अन्य 'गावी' आदि पद अपभाग हैं। क्योंक इन सभी पदों से एक ही अर्थ को अभिव्यक्त समान रूप से होती है, फसतः प्रत्येक शब्द जो अभिमत बोध्य अर्थ को अभिव्यक्त करता है, वह प्रमाणभूत है, साधु है, व्यवहार्य है।।२४।।

आचार्य सुत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है-

#### शब्दे प्रयत्ननिष्यत्तेरपराधस्य मागित्वम् ॥२४॥

[शब्दे] 'गावी' आदि असाधु झब्द के विषय में, [प्रयत्ननिष्पत्ते.] 'गो' आदि साषु शब्दों के प्रयत्नपूर्वक निष्पत्ति-उच्चारण किये जाने से [अपराधस्य] 'गावी' आदि असाधु उच्चारणरूप अपराध के[भागिस्वम्]भागी होना सम्भव है।

साधु गब्दों के उच्चारण में भलाई और असाधु गब्दों के उच्चारण में बुराई समभी जाती है। लोकव्यवहार में साधु शब्दों का प्रयोग हो, असाधु का नहीं; इस निमित्त शब्द की साधुता को सीखने के लिए प्रवत्न वर्षेक्षित होता है। समाज का जो अग इस विषय में प्रयत्नशील नहीं रहता, वह प्रयस्य नहीं समभा जाता। असाधु बब्द का प्रयोग ही एक अपराध के समान है। ऐसा व्यक्ति उस अपराध का भागी अवश्य होता है। यह ठीक है कि अर्थाभिव्यक्ति में समर्थ शब्द व्यवहाँ है, पर उसकी साधुता-असाधुता की और से उपेक्षा करना निन्दनीय है।

सूत्र के 'प्रयत्निव्यत्ति' पदों को केवल इतने अर्थ में सीमित नहीं समभना चाहिए कि -वायु नामि से उठ के उर:स्थान में विस्तार पाता हुआ कष्ठ, मूर्ढी, तालु आदि स्थानों में विचरता हुआ साथु शब्दों को अभिव्यक्त करता है'।

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो बुङ्क्ते विवक्षया ।
 मनः कायाग्निमाहन्ति सं प्रेरयित मास्तम् ।
 मास्तस्तुच्चरन् भन्द्रं ततो जनवित स्वरम् ।।

<sup>—</sup>बाल्यकाल में वर्षोच्चारणशिक्षा से संस्मृत संदर्म ।

क्योंकि ऐसा प्रयत्न तो असाधु शब्दों के उच्चारण में भी गमान रहता है। इस निये मुख्य रूप मे यहाँ वह प्रयत्न अपेक्षित समभना चाहिए, जिससे शब्द की साधुता-अमाधुता को पहचानने मे सहायता मिलती है, जिसके आधार पर प्रयोक्ता अर्थाभिव्यक्ति के लिए केवल साधु शब्द का प्रयोग करे, असाधु शब्द के प्रयोग से अपने-आपको बचा सके, जिससे अपराध का भागी न बनना पड़े।

सूत्रकार के काल में 'गावी' आदि पदी का प्रयोग रहा हो, इसमें सन्देह है। माष्यकार शवर स्वामी ने अपने समय के अनुसार इन पदो का उल्लेख किया है। यह अधिक सम्भव है, उस काल में अशिक्षित व्यक्तित 'गी' पद के विविध साधुरूपं के स्थान पर उन्हें विकृतरूप में बोलते रहे हों, उसी स्थिति को लक्ष्य कर सूत्रकार ने यह निर्देश किया - शब्द की साधुता-असाधुता को प्रयत्नपूर्वक (शिक्षा आदि द्वारा) जानो, तब साधु शब्द का प्रयोग करो; असाघु शब्द का प्रयोग न कर अपराध से बचो। इस विषय में केवल लोकच्यवहार पर आधारित न रहो। लोकच्यवहार शिखु-च्यवहार के समान है। शिखु द्वारा तुतली बोली में उच्चरित शब्द अर्थाभिच्यवित में समर्थ हैं, माता द्वारा उनको पूर्णरूप में समम्भना, इसका प्रमाण है परन्तु वे सर्वदा व्यवहार्य नहीं; शिक्षित होने पर बालक उन्हें छोड़ देता है। शिखु-सूलम असामर्थ्य उसे अपराध से बचाये रखता है। पर सामर्थ्य होने पर प्रयत्न के प्रति आनस्यादिमूलक उपेक्षा से शब्द की साधुता को न जानना अपराध है; सूत्रकार ने इस दिशा में प्रयोवता का ध्यान आक्षित किया है ॥२४॥

यह जो कहा गया कि एक अर्थ की अभिज्यक्ति के लिए अनेक पदो का प्रयोग देखा जाता है, उसी के समान गो-अर्थ के लिए गाबी-गोणी आदि अनेक पदो का प्रयोग उचित है। इस विषय में सूत्रकार ने बताया

# अन्यायश्चानेकशब्दत्वम् ॥२६॥

[अन्यायः] न्याययुक्त नहीं है [च] तथा यह, जो [अनेकशब्दत्वम्] अनेक शब्दों का होना, एक अर्थ को अभिव्यक्ति के लिए कहा गया है।

'गावी' आदि असाधु शब्द का प्रयोग होने पर श्रीता को शब्द की समानता से 'मो' पद का स्मरण हो आता है, तब वह उस पद से बोध्य अर्थ को जान लेता है। तात्पर्य है—असाधु शब्द में अर्थाभिव्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है। 'गावी' असाधु पद के ध्वित-साम्य से श्रोता 'गो' पद का स्मरण कर बोध्य अर्थ को जान पाता है। इससे स्पष्ट है अर्थाभिव्यक्ति का सामर्थ्य केवल साधु शब्द में हैं। इसी कारण प्रत्येक साधु-असाधु शब्द की अविच्छितन परम्परा अनादि काल से प्रवृत्त है यह कहना असंगत है। यह परम्परा केवल साधु शब्द की है; असाधु शब्द उसका अपभंशमात्र है। ऐसी स्थित में एक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए 'गावी, गोणी' आदि अनेक पदो के प्रयोग की मान्यता सर्वथा अप्रा-

माणिक है।

एक अर्थ की अभिव्यवित के लिए अनेक साधु गर्बों के प्रयोग के विषय में यिद ध्यानपूर्वक गम्भीरता से विचार किया जाय, तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक पद अपने विभिन्न प्रवृत्तितिमित्त के आधार पर एक-दूसरे से सूक्ष्म भेद रखता है। जगत् के उपादान-कारण के लिए शास्त्र में मूख्य रूप से दो पदी का समानरूप से प्रयोग होता है — प्रकृति और प्रधान। परन्तु पहला पद जगत् के निर्माण को आश्रय कर प्रवृत्त है, जबकि दूसरा — पहले के विपरीत जगत् के घारण अश्रवा अन्तर्तर्थ (प्रकर्षण धीयते अन्तर्लीयते सर्वं जयत् यस्मिन् तत् प्रधानम्) को लेकर प्रवृत्त है। साधारण व्यवहार में इस सूक्ष्मता की उपेक्षा से दोनों पदों का समान रूप से प्रयोग होता रहता है। में पद ऐसे हैं, जिनकी व्वित्त में कोई साम्य नहीं है।

भाष्यकार ने इस प्रसंग में उदाहरण के लिए तीन शब्द दिये हैं -'हस्त., कर:, पाणि:'। इन गदों का समान रूप से प्रयोग 'हाय' के लिए होता है। परन्तु इनमें प्रत्येक पद का प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न है, जो इनके अर्थगत सूक्ष्मभेद का नियामक है। 'हस्त' शब्द हिंसार्थक 'हन्' शातु से निष्पन्न होता है। इसमें किसी को चीट आदि पहुँचाना विशिष्ट अर्थ है। 'कर' शब्द 'क्र' शातु से निष्पन्न है, जिसका साधारण अर्थ 'करना' है। प्रत्येक कार्य हाथ हारा किया जाता है। 'पाणि' पब्द स्तुति-अर्थवाले 'पण' शातु से निष्पन्न है। जब किसी की स्तुति करना अभीष्ट है, तब दोनों हाथ आपस में जुड़कर सामने आ जाते हैं। यह अर्थ प्रथम पद से अभिध्यक्त भावना के सर्वथा विपरीत है। साधारण प्रयोग में इन सूक्ष्मताओं को उपेक्षा रहती है। परन्तु नितान्त उपेक्षा से इनका अन्यथा प्रयोग प्रशस्त नहीं माना जाता। साधारण व्यवहार में ऐसे पदों के प्रयोग को आभिधानिक आचार्यों ने अभीष्ट माना है। १६॥

विष्य जिज्ञासा करता है —गो-गादी आदि साधु-असामु शब्दों की वास्त-विकता को कैसे जाना जाय ? सूत्रकार ने बताया—

### तत्र तत्त्वमभियोगविशेषात् स्यात् ॥२७॥

[तत्र] वहाँ गो, गावी आदि सब्दों के विषय में [तत्त्वम्] तत्त्व को— कौन साधु और नौन असाधु है, इस वास्ताविकता को [अभियोगिविश्रेषात्] प्रयत्नविशेष से, जानना [स्यात्] होता है, अथवा प्रयत्नविशेष से जाना जाता है।

कठिन से कठिन कार्य एवं जातव्य अर्थ विशेष प्रयत्न करने पर सुविधापूर्वक सम्पन्न एवं बोधगम्य हो जाते हैं। जो शिष्टजन प्रयत्नशील होकर अविन्छिन्न परम्परा से शब्दसमूह की रक्षा में संलक्त व तत्पर रहे हैं, वे जिस शब्द की साधु बतार्ये, वह निर्बाध रूप से साधु तथा केष असाधु एवं अपभ्रंक्ष समम्रने चाहिएँ। इस प्रकार विस्तृत वाड्मय में प्रमुक्त शब्द साधु है, शिष्टजन-समुदाय ने उन्हें भान्यता दी हैं। फलत: 'गो' पद के अधिरिक्त 'गावी' आंदि पदों को अपभ्रंश माना जाता है ॥२७॥

शिष्य जिजासा करता है -मो शब्द के समान 'गावी' शब्द से भी अर्थाभि-व्यक्ति वही होती है, तब 'गावी' आदि पदो का भी अर्थ के साथ सम्बन्ध अनादि क्यों न माना जाय ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

### तवशक्तिश्चानुरूपत्वात् ॥२८॥

[तदशक्ति: ... तत्-अशक्ति:] 'गो' पद के उच्चारण में अशक्ति (कारण हैं ... गावी आदि पदों के उद्भव का) [च] तथा, अथवा क्योकि [अनुरूपत्वात्] अनुरूप ... समान होने से (गावी आदि पदों की ब्विन 'गो' पद के समान होने के कारण)।

कभी किसी ने अबिक्षित होने के कारण 'गो' पद के शुद्ध उच्चारण के असामर्थ्य से उसके स्थान पर 'गावी' उच्चारण कर दिया; वैसे ही किसी सुनने-बाले ने उसका अनुकरण किया। धीरे-धीरे 'गो' पद के स्थान पर अधिक्षित जनों में इसी का चलन हो गया। इससे स्पष्ट होता है— 'गो' पद पशु-विशेष (सास्ता आदि बाले गाय) के अर्थ में अनादि अविच्छित्न परम्परा से प्रचलित है, कालान्तर में किन्हीं कारणवश अशक्त होने से अज्ञात व्यक्ति द्वारा उच्चरित 'गावी' पद अपभ्रंश है। व्यक्ति में गो पद के अनुरूप समान होना, उसके अपभ्रंश होने का निश्चायक है। उससे अभीष्ट पशु का बोध भी हो जाता है। १२८॥

इसी आधार पर सूत्रकार ने बताया कि साधु शब्द के उच्चारण के समय विभक्ति आदि का व्यस्यय (विपर्यय — उलट) हो जाने पर भी अभीष्ट अर्थ का बोघ हो जाता है। सूत्र कहा —

#### एकदेशत्वाच्च विभवितव्यत्यये स्वात् ॥२६॥

[एकदेशत्वात्] एकदेश होने से (पद का), [च] और अथवा इसी प्रकार [विभिवतन्यत्यये] विभिवत शांदि का विपर्यय हो जाने पर (अभीष्ट अर्थ की प्रतीति) [स्पात्] हो जाती है।

सूत्र में 'विमिन्ति' पद वचन व लिङ्काआदि का उपलक्षण हैं। साधु शब्द का इच्छापूर्वक प्रयोग करने के प्रयास में यदि कभी असावधानता या अन्य कारण से वनता द्वारा विभन्ति आदि का विपर्यय हो जाने पर श्रोता द्वारा—शब्द के एक-देश की विद्यमानता से -अर्थवीध में कीई असुविधा नहीं होती। किसी ने आगन्तुक से पूछा—'कुत आगन्तो भवान् ?' आप कहाँ से आ रहे हैं ? आगन्तुक

ने उत्तर दिया - 'अदमकेरामण्डामि'। 'अदमक' देश का नाम है; वहाँ पञ्चमी विमिन्त--'अदमकेरम.' का प्रयोग होना चाहिए या, पर वनता द्वारा किसी कारण तृतीया का प्रयोग हो गया। फिर भी श्रोता ने पद के एकदेश 'अदमक' शब्द की मुनकर ठीक अर्थ समफ लिया — यह अदमक देशों से आया है। तात्पर्य है— असाधु शब्द के एकदेश से साधु शब्द का श्रोता द्वारा स्मरण हो जाने पर ठीक अर्थ समफ लिया जाता है। अर्थात् अर्थवीधन-शिक्त केवल साधु शब्द में है, असाधु शब्द का एकदेश-समानता के कारण साधु शब्द का स्मरणमान कराता है।

इसी प्रकार 'बाबी' बादि पदों से पर्दैकदेश वर्ण (ग बादि) की समानता के नारण साधु 'गो' पद का स्मरण हो जाने पर श्रोता गो-पदवाच्य विशिष्ट पशु का बोध कर लेता है। अतः अर्थबीधन-शक्ति केवल साधु पदों में मान्य है, असादु पदों में नहीं।

विचारणीय है, साधु-असाधु पदों के सम्बन्ध में ऐसा विवेचन उसी काल में सम्मव है, जब साधु बब्दों के स्थान पर असाधु—अपभ्रंश पदो के प्रयोग का प्रारं-भिक काल रहा है विवता और श्रोता को साधु खब्दों की जानकारी भी हो। अन्यथा असाधु खब्दश्रवण से साधु खब्द का स्मरण होना सम्भव न होगा। अतः कालान्तर में वृद्धश्यवहार द्वारा अपभ्रश पदों से अर्थबोध होना एवं उनमें अर्थबोध-शक्ति का अस्तित्व स्वीकार होना चाहिए।

भाष्यकार शवर स्वामी के इस विवरण से उसके काल पर विशेष प्रकाश पड़ता है। भाष्यकार का वह समय सम्भव है, जब साधारण जनता की बोलचाल की भाषा संस्कृत अपने साधुरूप से धीरे-धीरे विकृत होकर असाधु —अपभंश पदों के रूप में विकृत होकर परिवर्तन-पथ पर प्रवृत्त थी। बलात सह मावना जागृत होती है कि ऐसा विवरण माष्यकार अपने काल का दे सकता है। यदि उस समय साधारण जनता की माषा पूर्णरूप से विकृत होकर किसी प्राकृत व अपभंश के रूप में परिनिध्टित हो चुकी हो, तो भाष्यकार द्वारा अपर्युक्त विवरण का दिया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

भाषा के सम्बन्ध में ऐसा काल महामाप्त-युद्ध के अनन्तर सौ वर्ष से दो सौ वर्ष के अनन्तर सौ वर्ष से दो सौ वर्ष के अन्तराल में होना सम्भव है। इसमें थोड़ा-बहुत काल आगे-पीछे जोड़ा जा सकता है। इस काल का सर्वाधिक प्रारम्भिक काल वह है, जब पाणिनि ने भाषा के इस हुतगति विकार को समभकर तथा कालान्तर में मुलभाषा के नष्ट हो जाने के भय से समस्त होकर घोर परिश्रमपूर्वक तात्कालिक संस्कृत भाषा के पूर्ण एवं परिमाजित व्याकरण का निर्माण किया। उस समय भाषाविषयक विकार की हुतगति का इससे कुछ अनुमान किया जा सकता है कि पाणिनि के अनिषक काल के अनन्तर कात्यायन को उन पदों के सामुत्व के लिए प्रयास करना पड़ा, जो इन दोनों आवार्यों के अन्तराल-काल में विकृत होकर अथवा अन्य प्रकार से किन्हीं

विशिष्ट अर्थों का बोध कराने में प्रयुक्त होने लगे थे। फलतः शबर स्वामी का काल महाभारतयुद्ध के अनन्तर दो सौ वर्ष के आस-पास माने जाने की सम्भावना की जा सकती है।।२६।। (इति साधुपदप्रयुक्त्यधिकरणम्—६)

(आकृत्यधिकरणान्तर्गत- 'लोकवेदशब्दतदर्थंक्याधि-करणम्—१०)

शिष्य जिज्ञासा करता है साधु-असाधु शब्दों के विषय में जाना; परन्त् साधू शब्द 'गो' आदि जाति के बाचक हैं, या व्यक्ति के ? यह ज्ञातव्य है। इसपर भी अन्य ज्ञातच्य है- क्या लौकिक-वैदिक शब्द समान है, अथवा पथक-पथक ? समान होने पर क्या इनका अर्थभी समान है या भिन्न-भिन्न ? यह सब ज्ञातच्य है। प्रतीत होता है --लीकिक-वैदिक शब्द एक-दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि इनका कथन भिन्न नामों (लौकिक, वैदिक) से होता है। इनके स्वरूप में भी भेद है - वेद में 'अग्नि' शब्द नियत स्वर-वर्णानुपूर्वी वाला है, लोक में वह स्वरादि से हीन बोला जाता है। अर्थों में भी भेद प्रतीत होता है। लोक में 'गो' पद सास्ना वाले पशुविशेष का बोघक है; परन्तु वैदिक वाङ्मय में कहीं का वाक्य है- 'उत्ताना वै देवगवा वहन्ति' - देवों की गायें ऊपर को पैर करके चलती हैं। इससे लोक, वेद में 'भो' पद के विभिन्न अर्थों का पता लगता है। अन्य भी-- 'देवेभ्यो बनस्पते हर्वीषि हिरण्यपर्णं प्रदिवस्ते 'अर्थम्' -- हे सोने के पत्तोंवाली वनस्पति ! देवों के लिए हिवयों का वहन करो। यह सुनहरे पत्तोवाली बनस्पति वेद में वर्णित है, लोक में नहीं। इसी प्रकार वेद में - 'एतद वै देव्यं मध यद घुतम्' यही देवताओं का मधु = शहद है, जो धृत है-- घृत के लिए मध् शब्द का प्रयोग देखा जाता है। इससे जात होता है -वैदिक, लौकिक शब्द भिन्न हैं, उनके अर्थ भी भिन्न हैं; क्या यह ठीक है ? इन जिज्ञासाओं का समाधान अपेक्षित है। सूत्रकार ने समाधान किया-

# प्रयोगचोदनाषावाद् अर्थेकत्वम् अविभागात् ॥३०॥

[प्रयोगचोदनाभावात्] प्रयोग—कर्म की चोदना-विधि के उपपन्न होने से, लौकिक-वैदिक शब्दों के [अर्थेकत्वम्] अर्थों का एक-समान होना युक्त है, क्योंकि [अविभागात्] लौकिक, वैदिक शब्दों का विभाग न होने से। तात्पर्य है—जो वैदिक शब्द हैं, वे ही लौकिक हैं उनके अर्थ भी समान हैं।

१. 'लोकवेदयो: शब्दार्थेनयम् । अधि ० १० ।' इत्येव पाठः । सुबोधिनीवृत्ति ।

२. शबरस्वामी ने भाष्य में दिया है; मूलग्रन्थ का पता नहीं।

३. द्रष्टव्य--मै० सं० ४।१३।७॥ तै० ब्रा०, ३।६।११।२॥

प्रस्तुत सूत्र से जिझासा के दो अंचों का समाधान किया गया। एक - -लौकिक-वैदिक शब्द परस्पर मिन्न नहीं हैं; जो वैदिक शब्द हैं, वे ही लौकिक शब्द हैं; अर्थात् लौक-वेद में समान शब्दों का ही प्रयोग होता है। दूसरा है — उन शब्दों के अर्थ लोक या वेद में भिन्न नहीं, अर्थ भी उभयत्र समान हैं। कारण यह है कि वेद में जिन शब्दों हारा और जिस अर्थ की अभिव्यक्ति के अभिग्राय से कर्मों का विधान किया गया है, लोक में उन्ही शब्दों हारा वहीं अपिग्राय जाना जाता है; इन दोनों स्थितियों में लोक-वेदगत कोई भेद नहीं रहता। प्रतीत होता है, सूत्रकार द्वारा की गई यह व्यवस्था उस काल की सम्मव है, जब वेद-शब्दों के आजार पर ही लोकव्यवहार संचालित रहा। उस काल में भेद प्रकट करने की भावना से यदि 'सीकिक' एवं 'वैदिक' पदों का प्रयोग हुआ हो. तो वह गौण ही समभना चाहिए। कालान्तर में वेदगत गदों के लिए 'वैदिक' और लोकव्यवहार में प्रयुक्त होनेवाले पदों के लिए 'सौकिक' पद का प्रयोग भेदमूलक मुस्य अर्थ में होता रहा, यह सम्भव है।

अधिक समय बीतने पर लोकव्यवहार में प्रयुक्त होनेवाले पद-समूह में पर्याप्त परिवर्तन का हो जाना स्वामाविक या। व्यवहार की भाषा को संकुचित चौखटे में सीमित रखना बड़ा किन होता है; किन वया, असम्भय-जैसा हो समभाना चाहिए। इसी का परिणाम हुआ कि लौकिक भाषा जब मूल वेदगत पदों से छिटककर अपने लौकिक रूप में परिमाजित हो गई — जिसका व्याकरण बादि हारा सुघटित कलेवर 'लौकिक संस्कृत' के नाम से आज भी सुरक्षित है—उस भाषा का आमूलचूल पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हुआ मूईंन्य विद्वान् भी वेद को समभ्किने में लड़खड़ा जाता है। लौकिक सब्दों की जानकारी के आधार पर— उस समय से लेकर, जब वैदिक व लौकिक पदों में पर्याप्त अल्तर आ गया या, आज तक —वेदों का अर्थं करने के प्रयास में उनका अनर्थं ही होता रहा है।

आज की प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ उसी लोकिक संस्कृत भाषा के अपश्रं सरूप हैं जो अब से लगभग पांच सहस्र पूर्व विकृत होनी प्रारम्भ हो गई थी, और अपश्रंक, पानी, प्राकृत आदि अनेक धाराओं में प्रवाहित होती हुई वर्तमान रूपों में उपलब्ध है। इन प्रादेशिक प्राकृत भाषाओं में नैसींगक प्रवाह के साथ बहते हुए अनेक ऐसे पद हैं, जो सीधे वैदिक पदों से वर्तमान रूप में आए हैं। इनके मध्यगत विकारों की नितान्त भी सम्भावना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए यहाँ

उक्त भावना को मनुस्मृति [१।२१] के श्लोक द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है—

सर्वेषां तुस नामानि कर्माणि च पृवक् पृथक् । वेदक्षक्वेम्य एवाबौ पृथक्संस्थाक्च निसंसे १।

केवल एक पद प्रस्तुत है 'उसिया'। ऋग्वेद में इस पद का अनेक विश्ववित व वचनों में प्रयोग उपलब्ध होता है। निषण्डु में यह गो-नामो में पठित है। यह पद साधारण गाय के लिए न होकर केवल उस गाय के लिए प्रयुक्त माना गया है, जो पहली बार ब्याई हो। लौकिक संस्कृत में इसके लिए 'गृष्टि' पद का प्रयोग होता रहा है। हिन्दी में बाजकल इसके लिए 'पहलीन' या 'पहलीठी' पदो का प्रयोग होता है। बजभाषा के पर्याप्त विस्तृत प्रदेश में इसके लिए 'ओसरिया' पद का प्रयोग है, जो सीधा वैदिक पद का अपश्चग है।

वेद का गम्मीर अध्ययन करनेवाल आर्घुनिक अनुसन्धाता का सुफाव है कि देद में 'पूर' शब्द का अर्थ नगर या ग्राम न होकर वह स्थान है, जहाँ खेत से अन्न (लांक) काटकर गाहने के लिए इकट्टा किया जाता है; उसे पश्च आदि हानि न पहुँचायें, उसके चारों ओर बाड़ (प्राय: कँटीली माड़ियों आदि की) कर दी जाती है। इसे आजकल लोकभाषा मे 'खलिहान' कहा जाता है। परन्तु बजभाषा-प्रदेश में इसके लिए 'पैर' शब्द का प्रयोग होता है। यदि उक्त सुभाव ठीक हो. तो वह शब्द भी वैदिक 'पूर' शब्द का-तदर्थवाचक- सीधा अपश्रश माना जा सकता है। ये निर्देश इसी अभिप्राय से किये गये हैं कि वैदिक शब्द लौकिक बोलचाल में आकर धीरे-धीरे किस प्रकार परिवर्तित होते रहे हैं। लौकिक-वैद्विक **शब्दों औ**र उनके अर्थों के भेदाभेद-विचार के अवसर पर शब्दार्थविषयक, इन परिस्थितियो को दृष्टि से ओभल नहीं करना चाहिए। लोक और देद में शब्दो का अर्थभेद बताने के लिए जो उदाहरण दिये गये हैं, वे अभेद मान्यता की दशा में विचारणीय है। उनमें पहला उदाहरण 'गो' पद का है 'उत्ताना वै देवगवा बहुन्ति'—देवो की गार्थे ऊपर को पैर करके चलती है। बेद में 'गो' पद का प्रयोग गाय पश्चित्रोष के अतिरिक्त अन्य अनेक अर्थों में हुआ है। प्रस्तुत प्रसंग में 'गो' पद का अर्थ है 'सूर्य-किरण', जो जहाँ से चलती है उघर को सिर और आगे की ओर पैरो की कल्पना की जाती है। इस अर्थ का लोक से कोई भेद नहीं है। पश्-विशेष एक अर्थ सर्वत्र अधिक प्रसिद्ध है; प्रसंगानुसार अन्य अर्थों में भी प्रयोग होता है। किसी कवि की उक्ति है —

#### यदीच्छित्ति वज्ञीकर्त्तुं जगदेकेन कर्मणा । यरापवादसस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय॥

यहाँ क्लेष से 'गो' पद का प्रयोग 'वाणी' अर्थ में हुआ है । इसी प्रकार 'राजा गां भुनक्ति' वाक्य में 'गो' पद पृथिवी अर्थ में प्रयुक्त है — राजा पृथिवी का भोग

१. निघण्टु (२।११।३) में यह गो-नामों में पठित है।

२. द्रष्टच्य --पाणिनीय अष्टाध्यायी, २।१।६४॥

करता है ।

हितीय उदाहरण में 'हिरण्यपणें' पद को लेकर अधेभेद प्रकट किया है। वाक्य है—'देवेभ्यो वनस्पते हवीं विहरण्यपणं प्रदिवस्ते अधंम्' हे सोने के पत्तों-वाली वनस्पति! देवो के लिए हिवयो का वहन करो। यह बालंकारिक वर्णन आह्वनीय अग्नि का है। उभर को उभरने की समानता के आधार पर इसे 'वनस्पति' नाम दिया गया. जल, वायु आदि देवों को पहुँचाने के इसमें पूत, दुग्ध, दिध, सामग्री आदि हिन-द्रव्यों की आहुति दी जाती हैं। इसके सुनहरी पत्ते इसकी समज्याती लपटें हैं। कोकव्यवहृत अधं से इसका कोई भेद नहीं है।

तृतीय उदाहरण में घृत के लिए 'मथु' पद का प्रयोग दिखाकर अर्थभेद की आपित प्रकट की है। वाक्य है 'एतज् वं दैंच्य मधु यद घृतम्'; यहाँ 'मथु' पद को घृत के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त नहीं किया गया, प्रत्युत यह भाव प्रकट किया गया है कि देवों के लिए घृत ही मथु के समान मीठा, अनुकूत व प्रिय है। प्रक्षिय अभिन में आहुत घृत से देव अधिक प्रसन्त होते हैं। जल, वायु, ओषिष, वनस्प्रति आदि देवों की शुद्ध पवित्र एव अधिकाधिक जीवनी शक्तियों से सम्मन्त होने के लिए घृत सर्वश्रेष्ठ उपादान है। यही भाव उक्त वाक्य में हैं। इसीलिए वं.देक बाङ्मय में 'आयुर्वे घृतम्' कहा गया है। इसका लोक-व्यवहार से कोई भेद या विरोध नहीं है। १३०।। (किंव आइस्यधिकरणान्तर्गत—लोकवेदशब्दतदर्थं क्या-धिकरणम—१०)

# (आकृत्यधिकरणम्—११)

गत सूत्र के अवतरणिकारूप में पूर्वपक्ष को मावना से तीन जिज्ञासा प्रस्तुत की गईं—(१) शब्द जाति का बाचक है, या ब्यक्ति का? (२) नौकिक व वैदिक शब्द एक (समान) ही हैं, अथवा भिन्न? (३) अभेद होने पर क्या उन शब्दों के अर्थ भी अभिन्न हैं, या भिन्न? इस बाह्य पूर्वपक्ष को प्रस्तुत कर गत सूत्र हारा संख्या २, ३ जिज्ञासा का समाधान किये जाने से वह उत्तरपक्षीय सूत्र है। भाष्यकार ने प्रथम जिज्ञासा के समाधान के लिए इसी सूत्र को पूर्वपक्ष मानकर विचार प्रारम्भ किया। वह केवल सूत्र के प्रथम पद में सन्तिकच्छेद के आधार पर किया गया। इस पूर्वावतरण के सन्दर्भ में जिज्ञासा है—'गो' आदि साधु शब्द जाति के बाचक हैं, अथवा व्यक्ति के ? केवल 'गो' पद उच्चारण करने पर सामान्य गाय (जाति) मात्र का बोध होता है, पर जब 'गो' पद के साथ 'आनय' [साओ] आदि किया का सम्बन्ध होता है, तव ब्यक्तिवेश (किसी एक गाय) का बोध होता है। जिज्ञासा है—इनमें से कौन-सा ठीक है ? समस्त व्यवहार कियासम्बद्ध होते से यही ठीक होगा कि 'गो' आदि सब्द व्यक्ति के वाचक हैं, क्योंकि—

#### प्रयोगचोदनाऽभावात् अर्थेकत्वम् अविभागात् ॥३०॥

[प्रयोगचोदना-अभावात्] कर्मविधि म आकृति— जाति के अभाव से [अर्थेकत्वम्] णब्द का एक व्यक्ति—अर्थ होना ठीक है, [अविभागात्] व्यक्ति से पथक आकृति के न होने से।

कर्मविषयक विधान है - 'त्रीहीन अवहन्ति' धान कृटता है। यहाँ 'त्रीहि' पद से व्यक्तिरूप विशेष राशि का ग्रहण होता है, समस्त वीहिमात्र का नहीं, क्योंकि अवधात (कुटना) अपेक्षित सीमित बीहि का सम्भव है, यावन्मात्र बीहि का नहीं। अत शब्द का अर्थ व्यक्ति माना जाना चाहिए, जाति नहीं। विधान से अन्यत्र भी शब्द का आकृति अर्थमानना युक्त न होगा, बयोकि एक शब्द का अनेक अर्थ मानना अन्याय्य है। शब्द का आकृति अर्थ माने विना भी सामान्य गोमात्र का 'गो' पद से बोध होने में कोई बाधा नहीं है, यह बता देने पर कि ऐसी आकृति जिस पशुकी हो, यह गौ है। बारी रके ज्ञाता उस प्रकार के अवयव-संस्थान (अंगो के गठन)का देखकर यह पशुगाय है — जान लेता है। जिस पशु को वह देखता है, और समक्ष लेता है यह 'गी' है, वहाँ गी व्यक्तिमात्र दृष्टिगोचर होता है ; वह आकृति (सींग, कान, मुल, सास्ना, पूंछ, खुर आदि से युक्त अगो का विशिष्ट गठन) व्यक्ति से अतिरिक्त कुछ नहीं। यह आकृति, सामान्य (जाति) का नोघ कराती है, इस कारण उसे सामान्य का चिह्न (लिङ्ग) कहा जा सकता है। े जिसके पास दण्ड होता है, उसे 'दण्डी' कहते हैं। दण्डी व्यक्ति दण्ड नहीं: अर्थात दण्डी शब्द का प्रयोग दण्ड के लिए नहीं होता, दण्ड तो दण्डी का चिह्नमात्र है; ऐसे ही 'आकृति' गोसामान्य का चिह्न है, 'गो' पद का अर्थ नहीं । अत. शब्द का अर्थ व्यक्ति मानना युक्त है, आकृति नहीं ॥३०॥

व्यक्ति ही शब्द का अर्थ है, इसमें अन्य हेतु प्रस्तुत किया---

#### अब्रव्यशब्दत्वात् ॥३९॥

[अ-द्रव्यशब्दत्वात्] (शब्द का अर्थ आकृति — जाति मानने पर) द्रथ्य — व्यक्ति शब्द का बाचक न होने से जन्वथ सम्भव न होगा।

यदि शब्द का अर्थ आर्कृति—जाति है, तो 'घड् देया द्वादश देयाश्चर्तुविश्वति-देयाः' छह गाय दक्षिणा मे दे, बारह दे, चौबीस दे, इत्यादि वाक्यों मे छह आदि संख्या का अन्वय आकृति या जाति के साथ सम्भव नहीं, क्योंकि आर्कृति या जाति समान है, एक है, उसका एकाधिक किसी सख्या के साथ अन्वय असम्भव है।

द्रष्टव्य - गौतमीय न्यायसूत्र, तथा वात्स्यायनभाष्य [२२।६६] पञ्चनदीय मुदर्शनाचार्यकृत पसन्तपदा टीका संस्करण ।

अतः व्यक्ति ही शब्द का अर्थ मानना चाहिए। व्यक्ति अनेक हैं, प्रत्येक सख्या के साथ उसका अन्वय सम्भव है ॥३१॥

इसी मान्यता की मृष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया -

### अन्यदर्शनाच्च ॥३२॥

[अन्यदर्शनात्] अन्य के देखे जाने ते [च] भी, व्यक्ति शब्द का अर्थ है, जाति नहीं ।

वैदिक वाङ्मय मे वाक्य है — 'यदि पजुरुषाकृतः प्रनायेत, अन्यं तद्वणं तद्वय-समासभेत' – उपाकृत पशु यदि भाग जाय, तो उसी वर्ण और उसी आयुवाले अन्य पशु का आलभन (यूपअन्धन) करें। उपगुक्त अवसर पर मन्त्रोच्चारणपूर्वक कुणा से पशु का स्पन्नं करना उसका 'उपकरण' कहा जाता है। इस प्रकार उपा-कृत पशु पूप में नौषे जाने से पूर्व यदि भाग जाय, तो उसी वर्ण और उसी आयु-वाले अन्य पशु को उसके स्थान पर उपाकरण कर यज्ञ का शेष कार्य सम्पन्न किया अता है। प्रसंग में जातव्य यह है कि 'पशु' शब्द का अर्थ यदि जाति है, तो जाति का न तो भागना सम्भव है, और आति के एक होने से न उसका 'अन्य' पद के साथ अन्वय सम्भव है। वयोकि शब्द का अर्थ जाति होने पर यह कैसे कहा जायगा कि यह अन्य है, जबकि दोनों पशुओं की जाति एक है ? फलतः शब्द का अर्थ 'व्यक्ति' माना जाना युक्त है; उसमे भाग जाना भी सम्भव है, और व्यक्तियों के परस्पर भिन्न होने से 'अन्य' पद के साथ 'पशु' पद का अन्यय भी युक्तियुक्त है।।३२।।

पूर्वपक्षरूप उक्त जिज्ञाता का बाचार्य सूत्रकार ने समाधान किया

### आकृतिस्तु कियार्थत्वात् ॥३३॥

[आकृति ] बाकृति, शब्द का बाच्य है, [तु] यह पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है, अर्थात् व्यक्ति को शब्द का बाच्य नहीं माना जाना चाहिए। हेतु

दिया [कियार्थत्वात्] कियाप्रयोजन होने से।

वैदिक वाङ्मय में वाक्य है 'क्येनचितं चिन्वीत' क्येन के समान. यिज्ञय स्थिण्डल (च्यूतरा = वेदि) का चयन — ईंट आ दे से निर्माण — करे। विचारणीय है — 'क्येन' पद का वाच्य व्यक्ति है, या आकृति ? निश्चित है — यहां क्येन पद 'आकृति' का वाचक है। व्यक्तितवादी को भी यहाँ क्येन पद आकृतिवाचक मानना होगा। यदि ऐसा न माना जाय, तो उक्त वाक्य का कोई अर्थ ही सिद्ध न होगा।

१. द्रब्टव्य --कात्यायन श्रीतसूत्र, २५।६।१॥

२ द्रष्टव्य — तै० सं०, ५।४।११॥

इसके विवेचन के लिए प्रदंन उठता है—क्या दयेन, चयनिक्या के साथ करकरूप से अन्वित होगा, अथवा कर्मरूप से ? तात्पर्य हैं — स्थेन चयनिक्या का करण क्या साधन है ? अथवा कर्मिक्या का विषय लक्ष्य है ? पहला विकल्प अयुक्त है, क्योंकि स्थेन पिक्षों से चयनिक्या का होना असम्भव है। ऐसा कथन उपहासमान होगा। इसके अतिरिक्त पाणिनीय व्यवस्था के अनुसार 'स्थेनचित्' पद की सिद्धि स्थेन को कर्म कारक मानकर ही उपपन्न होती है। कर्म (स्थेन) उपपद होने पर 'चिं बातु ये किवपू प्रत्यय होकर 'स्थेनचित्' पद सिद्ध होता है।

यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है—जब 'स्येनचितं विन्वीत' वाक्य सर्वप्रथम अर्थबोध के लिए उच्चारण किया गया, तब यदि स्येन पद का अर्थ व्यक्ति समफ्ता गया होता, तो वह व्यक्तिविशेष पक्षी तो कालान्तर में रहा नहीं, तब यह वाक्य निर्यंक हो जायमा, उसके वाच्य अर्थ का अभाव हो जाने के कारण यदि 'स्येन' पद से हम अब भी उस पक्षी के समान अन्य पिक्षयों का बोध कर सकते हैं, तो इसका तात्पर्य है—प्रथम उच्चारण में भी इस पद का अर्थ व्यक्ति नहीं था, प्रत्युत आकृति अर्थ अभिन्नेत रहां। उस पक्षी का—अन्य समस्त पिक्षयों के साथ—सादस्य 'आकृति अर्थ विभिन्नेत नहीं आवारित है।

इसी प्रकार 'श्येनचित्' नामक स्थण्डिल (यज्ञवेदि) के चयन का अर्थ है—
स्येन आकृति की वेदि का निर्माण । यह निर्माण ईट आदि उपादान-तत्त्वों से
किया जाता है। यहाँ चयनिकया का कर्म—'श्येन' व्यक्ति नहीं है। उपादान-तत्त्वों से किसी स्येन व्यक्ति का निर्माण नहीं होता; प्रत्युत निर्माण इस प्रकार
किया जाता है कि वहाँ वेदि, स्थेन पक्षी की आकृति के रूप में अभिव्यक्त हो।
जो बादी केवल व्यक्ति को शब्द का अर्थ कहता है, वेदि के निर्माण में क्या वह
समस्त व्यक्तियों के सादृश्य का होना स्वीकार करेगा? अथवा किसी एक व्यक्ति
का? एक जगह समस्त व्यक्तियों का सादृश्य सम्भव न होने से पहला पक्ष त्याच्य
है। एक व्यक्ति का सादृश्य मानं जाने पर उस व्यक्ति का अभाव हो जाने पर चयनकिया के अनुष्ठान का ही लोप हो जायगा। जिस व्यक्ति का लादृश्य वैदिक
वाक्य के तात्पर्य के अनुसार अभीष्ट है, वह व्यक्ति तो अब रहा नहीं, तब उसके
सादृश्य को चयनिक्रया में कैसे उभारा जा सकेगा? इसलिए यही गानना निरापद
होगा कि शब्द का अर्थ 'आकृति' है, जो सामान्य रूप से समस्त (—अतीत,
वर्तमान, अनागत) व्यक्तियों में एक जातिविशेष को अभिलक्षित करती है, प्रकट

वस्तुतः शब्द का अर्थं व्यक्ति और आकृति दोनों हैं। किसी भी एक अर्थं को मानकर व्यवहार का सामञ्जस्य सम्भव नहीं। शब्दों या वाक्यों के प्रयोग एवं

१. पाणिनिसूत्र 'कर्मण्यग्न्याख्यायाम्' [३।२।६२]।

वक्ता के तात्पर्य से यह स्पष्ट हो जाता है—कहाँ अब्द का अर्थ व्यक्ति अभिप्रेत है, कहां आगृति। एक अर्थ के कथन के अवसर पर दूसरा अर्थ केवन तिरोहित—अप्रकट रहता है, ऐसा नहीं कि वह शब्द का अर्थ ही न हो। शब्द का अर्थ से सब हैं, आवश्यकतानुसार उभार में आते हैं। इसी आश्रय से न्यायस्त्र तथा वात्स्यायन-भाष्य आदि व्याख्या-ग्रन्थों में 'व्यक्ति, आगृति, जाति' सभी को शब्द का वाच्य माना है।' आचार्य पतञ्जित ने भी व्याकरण-महाभाष्य में इस विषय का विस्तृत विवरण प्रस्तृत किया है<sup>र</sup>।।३३.।

गत ३०-३२ सूत्रों द्वारा —शब्द का वाच्य आकृति मानने में —जो न्यूनता व दोष बताये हैं, सूत्रकार उनके समाधान के लिए प्रथम उनका स्टरण कराता है —

#### न किया स्यादिति चेदर्थान्तरे विधानं न द्रव्यमिति चेत् ॥३४॥

इस सूत्र के तीन भाग हैं -(१) 'न किया स्यादिति चेत्'; 'न स्यादिति चेत्' का सम्बन्ध दूसरे वाक्य के साथ भी है, तब दूसरा वाक्य बनता है — (२) 'अर्थान्तरे विधान न स्यादिति चेत्'; तीसरा वाक्य है (३) 'न द्रव्यामिति चेत्'। यथाकम इनका अर्थ इस प्रकार है- -

१. यदि बाब्द का अर्थ 'आकृति' माना जाता है, तो 'ब्रीहीन् प्रोक्षति' आदि वाक्यों द्वारा विहित प्रोक्षणिकया न होगी। ऐसा गदि कहो, तो (वह ठीक नहीं , यह अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)। (इसका विवरण सूत्र ३० में देखें )।

२. अर्थान्तर --- द्रव्यान्तर में विधान न होगा. ऐसा यदि कहो, तो - (वह टीक नहीं; अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध हैं)। इसका विस्तृत विवरण सूत्र ३२ में देखें।

 नहीं जाने जायेंगे, गो आदि द्रव्य षट् आदि संख्याओं से गुनत, ऐसा यदि कहो, तो (बह टीक नहीं, आगे के सुत्र से सम्बन्ध है।) इसका विवरण

१. न्यायसूत्र २।२।६५— 'व्यक्त्याकृतिजातयस्त पदार्थः ।' अत्रैव वात्स्यायन-भाष्यम् "तु इग्वेदो विशेषणार्थः। कि विशिष्यते ? प्रधानाङ्गभावस्यानियभेन पदार्थत्वमिति । यदा हि भेदविवक्ता विशेषगतिक्व, तदा व्यक्तिः प्रधानम्, अङ्गन्तु जात्याकृती । यवा तु भेदोऽविवक्षितः सामान्यगतिक्व, तदा जातिः प्रधानम्, अङ्गन्तु व्यक्त्याकृती । तदेतव्बद्धलं प्रयोगेषु ।" (यदा पुनः प्रथमं षातिपरिश्वयोऽपेक्यते तदा प्रधानमाकृतिः, अङ्गन्तु व्यक्तिजाती, उ० वो० इग्वेर) ।

२. द्रष्टब्य 'सरूपाणामेकरोष एकविभक्तौ' [अध्टा० १।२।६४] सूत्र पर पातञ्जल महाभाष्य ।

सूत्र ३१ के माध्य में देखें।

इसके अनुसार सम्पृटित सृत्रार्थ निम्न प्रकार होगा -

आकृति को शब्द का अर्थ मानने पर प्रोक्षण (भिगोना), अवहनन (कटना) आदि किया न होगी, अर्थान्तर से—प्रथम उपाकृत पशु से अन्य पशु मे विधान न होगा, तथा गो आदि द्रव्य मे छह, बारह आदि सख्याओं का अन्वय न होगा, ऐसा यदि कहो, तो वह ठीक नहीं। सूत्र में 'चेत्' पद के सहयोग से अपेक्षित 'न' पद का अध्याहार कर सूत्रार्थ सम्पन्न होता है ॥३४॥

उक्त कठन ठीक न होने का कारण सूत्रकार ने बताया --

## तदर्थत्वात् प्रयोगस्याविभागः ॥३४॥

[तद्-अर्थत्वात् ] शब्द के आकृति अर्थवाला होने से [प्रयोगस्य] प्रयोग प्रोक्षण आदि कर्म के अनुष्ठान मे [अ-विभागः] कोई बाधा नहीं आती ।

शब्द का 'आकृति' अर्थ मानने पर प्रोक्षण आदि कर्म के अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं आती। वारण है — आकृति यित्रय द्रव्य को विशेषित करती है, निर्धारित व सीमित करती है। तात्पर्य है — 'श्रीह' पद उक्चारण होने पर तत्काल जो अर्थ अभिव्यक्त होता है, वह 'श्रीहें बनावट है, अवयवसंस्थानविश्रेष — द्रव्यावयवों का एक विशेष संघटन; ऐसा सघटन, जो अन्य किसी द्रव्य में उपलब्ध नहीं, सम्भव नहीं, उसी बनावट का नाम 'आकृति' है। यही आकृति श्रीहि द्रव्य को अन्य समस्त द्रव्यों से विशेषित करती है, भिन्त करती है। यि 'श्रीहि' पद का उच्चारण करते ही वह आकृति न उभरे, तो श्रीहि द्रव्य (व्यक्ति) का बोध होना असम्भव है। यह टीक है कि प्रोहण उस आकृति या बनावट का नहीं होता, द्रव्य का होता है, पर उस द्रव्य का निर्धारण आकृति-ज्ञान के बिना सम्भव नहीं; अतः 'श्रीहीन् प्रोक्षति' आदि वाक्यों में आकृति-वाचक श्रीहि आदि पदों को आकृति के आध्यभूत द्रव्य का उपलक्षण समऋना चाहिए। इससं शब्द का अर्थ आकृति मानने पर भी कर्म—कियानुष्ठान में कोई बाधा नहीं आती।

इसी प्रकार 'उपाकुतः पशुः पलायेत' इत्यादि वाक्य मे 'पशु पद आकृति-वाचक माने जाने क कारण ही समान वर्ण, समान आयुवाले अन्य द्रव्य --पशु का निर्घारण किया जाना सम्भव है।

'षड् गायो देयाः' इत्यादि वाक्यों में भी आकृति-दाचक 'गो पद आकृति के आश्रयभूत द्रव्य का उपलक्षण होने से संख्या के अन्वय मे काई बाधा नहीं है।

वस्तुतः शब्द के 'आकृति-जाति-व्यक्ति' तीनो अर्थ अमीष्ट हैं, परन्तु गब्दोन्चारण होने पर —प्रसंग आदि निमित्तान्तर-सापेक्ष -जो अर्थ अभिव्यक्त होता है, उसी से ब्यवहार सम्पन्न किया जाता है, अन्य अर्थ किरोहित रहते है। ऐसा नहीं कि वे गब्द के अर्थ न हो। व्यवहार्य एक अर्थ की आभव्याक्त से अन्य अर्थ का आश्रय लेकर विवाद खड़ा करना 'छल'-प्रयोग को कोटि में आ जाता है। बास्त्रीय चर्चा में इससे बचना ही श्रेयस्कर है। पर जिष्य-जिक्षण के लिए सहज मानकर आचार्य इसे यथावसर प्रस्तुत करते रहते हैं॥३५॥

> इति जैमिनीयमीमांसादर्शनविद्योदयभाष्ये प्रयमाघ्यायस्य स्मृतिपावाभित्रस्तृतीयः पादः।

## अथ प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः

(उद्भिदादिशब्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम्; उद्भिदधिकरण वा—१)

विधिवाक्यों का प्रामाण्य अपूर्व अर्थ के विधान से, अर्थंवाद-वाक्यों का प्रामाण्य विधिवावयों के स्तुतिपरक होने से तथा मन्त्र का प्रामाण्य अनुष्ठेय अर्थ के प्रकाशक होने से गत अधिकरणों द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस पृष्ठभूमि में शिष्य जिज्ञासा करता है—'उद्भिता यजेत, बलिभदा यजेत, अभिजिता यजेत, विश्वविद्यात यजेत' इत्यादि वैदिक वाङ्मयगत वाक्यों को क्या विधिवाक्य अर्थात् अपूर्व अर्थ का विधायक वाक्य माना जाय? अथवा इन्हें गुणविधि—अर्थात् अन्य प्रकृतयाग में गुणविशेष का निर्देश करनेवाला माना जाय? इनमे प्रथम सिद्धान्त-पक्ष है, दूसरा पूर्वपक्ष है। जिज्ञासा के पूर्ण समाधान के लिए सूत्रकार ने प्रथम पूर्वपक्ष को प्रस्तुत किया—

## उक्तं समाम्नायैदमर्थ्यं तस्मात् सर्वं तदर्थं स्यात् ॥१॥

[उनतम्] कह दिया है [समाम्नायँदमर्थ्यम्] समाम्नाय —वेद का यह कर्म प्रयोजन होना, [तस्मात्] इसलिये [सर्वम्] समस्त वेद [तदर्थम्] कर्म के लिए अर्थात् विधि, स्तुति, अनुष्ठेय अर्थ के प्रकाशन के लिए [स्यात्] होना चाहिए।

मीमांसा प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में समस्त वेद का प्रयोजन याग का निष्णन्न किया जाना बताया है। वह विधि, स्तुति, अनुष्ठेय अर्थ का प्रकाशन, इन तीन विधाओं में माना गया है। वेद का एक भाग विधि रूप है, जैसे—'सोमेन यजेत' यह अपूर्व अर्थात् पहले से अविदित अर्थ का ज्ञान कराता है। यहाँ 'सोम' नामक याग तथा यागसाधन सोमद्रव्य, दोनों किसी अन्य प्रकार से ज्ञात नहीं हैं; अतः इस वाक्य से सोमद्रव्य-सहित याग का विधान आचायों ने स्वीकार किया है—'सोमद्रव्यवता यागेन इष्टं भावयेत्'—सोमद्रव्य से सम्पन्न होनेवाले सोमयाग से अभिल्यात की भावना करे।

वेद का दूसरा माग अर्थवादक्य है। यह अनुष्ठेय विधि की स्तुति द्वारा उसमें हिन उत्पत्न करता है। असे— 'वायुवें स्वेषिष्ठा वेवता' वायु अतिशोध गति-वाला देवता है। तीसरा मन्त्रभाग वह है, जो कर्मानुष्ठान-काल में विहित अर्थ को प्रकाशित करता है, जैसे ंबिहर्वेनसदनं दामि' देवसदन वहि (कुन, पास)को काटता हूँ। काटने की किया करते समय यह मन्त्र बोला जाता है। 'उद्भिदा यजेत' इत्यादि वाक्य भी इन्हों तीन विधाओं में से किसी में बन्ताहित होने चाहिएँ।

विचार करने पर जाना जाता है, ये वाक्य अर्थवाद के अन्तर्गत नहीं आते, क्योंकि अर्थवाद के प्रयोजन को पूरा नहीं करते। अर्थवाद किसी विधिवाक्य के शेष (=अञ्च) होते हैं। उद्भिदादि वाक्य किसी अन्य विधि के शेष नहीं हैं। इनका अन्तर्भाव मन्त्रभाग में भी नहीं हो सकता; क्योंकि किसी किया के प्रयोगकाल में उसके अर्थ का प्रकाशन ये बाक्य नहीं करते। तब परिशेष से इन्हें गुज-विधि मानना चाहिए। गुणविधि क्या है? इसे समक्त लेना उपयुक्त होगा।

गुण का विधान करनेवाला बाक्य 'गुणविधि' कहा जाता है। जहाँ याग आदि कमं अन्य प्रकार — किसी विधिवाक्य अथवा प्रकरण आदि द्वारा — प्राप्त है, उस याग के उद्देश्य से जिस वाक्य द्वारा — किसी विश्वेष 'गुण-साधन द्वव्य आदि का विधान किया जाय, ऐसा वाक्य 'गुणविधि' कहाता है, जैसे — 'अग्निहोत्र' जुहुवात् स्वर्गकामः' बाक्य से बिहित अग्निहोत्र होम-कर्म प्राप्त है। उसी होम-कर्म को लक्ष्य कर कहा गया 'दम्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्' — इन्द्रियों की दृढ़ता च सुश्चिरता की कामनावाले व्यक्ति का वह होम-कर्म दही से करे। यहाँ प्रकारान्तर से प्राप्त होम-कर्म में उसके साधनभूत दिवद्रव्यक्प गुणविशेष का विधान प्रस्तुत वाक्य द्वारा किये जाने से यह 'गुणविधि' है।

इसी प्रकार 'उद्भिदा यभेत' इत्यादि वाक्य ताण्डय प्राह्मण में पठित हैं। सामयागों के ज्योतिष्टीम-प्रसंग में इनका निर्देश है। ज्योतिष्टीम प्रकृतिभूत याग प्रकारान्तर से प्राप्त है। उक्त वाक्य उसके साधनभूत उद्भिष् आदि

१. 'गुण' पद निमिन्न शास्त्रों में नितान्त पारिमाधिक हैं। व्याकरणश्चास्त्र में 'अ, ए, ओ' थे तीन वर्ण गुण हैं। न्याय-वैशेषिक दर्शन में 'गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, खन्द' आदि जौवीस गुण हैं। राजनीतिशास्त्र में 'सन्ध, तिब्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधीभाव' ये छह गुण कहे जाते हैं। धर्मशास्त्र में दया, क्षमा, वैर्ष, वदान्यता आदि गुण माने जाते हैं। मीमोसाशास्त्र में प्रसंगायत 'गुण' पद का ऐसा कोई अर्थ अभीष्ट नहीं हैं। यहाँ केवल कर्म-सम्पादन के लिए निर्दिष्ट साधनभूत द्वव्यविशेष 'गुण' पद से कहे यथे हैं।

२. ताण्ड्य बा०, १६।७।३॥

द्वव्यों का गुणिविशेष के रूप में विधान करते हैं। इस प्रकार इन वाक्यों को गुण-विधि के अन्तर्भत मानना चाहिए। 'उिद्भिद्' पद का तात्पर्य है -भूमि को फाड़कर उगनेवाले लता-ओषिध-बनस्पति आदि द्रव्य, जो याग के साधन हैं। १॥

उक्त वियेचन के अनुसार 'उद्भिदा यजेत' इत्यादि वाक्यों में गुणविधि मानना प्राप्त होने पर सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया -

## अपि वा नामधेयं स्याद् यद्धत्पत्तावपूर्वमविधायकत्वात् ॥२॥

[अपि वा] पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के द्योतक हैं -उक्त वाक्यों में गुण-विधि मानना गुक्त नहीं। तब क्या गुक्त हैं? —[नामक्षेयम्] नामक्षेय मानना गुक्त [स्यात्] है; उद्भिद् आदि पद कर्म के नाम हैं। [यद्-उत्पत्ती] जिसकी उत्पत्ति में, जिसके निर्देश में[अपूर्वम्] अपूर्व — पहले से अविदित कर्म का विधान होता है। उद्भिद् आदि पद मार्गविशेष के नाम हैं, ऐसी सम्भावित स्थिति में इन पदों के [अविधायकत्वात्] गुण का विधायक न होने से।

यह प्रथम स्पष्ट कर दिया गया है — मुणविधि वहाँ स्वीकार्य है, जहाँ मुख्य कर्म प्रकारान्तर - अन्य विधिवाक्य आदि के द्वारा प्राप्त है, जैसे — अग्निहोत्र होम 'अग्निहोत्र जुहुयात् स्वगंकामः' वचन से विधान किया हुआ प्रथम प्राप्त है। उसी होम के उद्देश से इन्द्रिय-कामनावाले पुरुष का 'दध्या इन्द्रियकामस्य जुहुयात्' - वही द्रव्य से होम किया जाय, — इस वचन में दीध द्रव्य का विधान गुणविधि है। इसके विपरीत प्रस्तुत प्रसम में 'उद्भिद् अदि पदों से जो अथं जाना जाता है, वह अन्य किसी वचन के द्वारा पहले से अविदित है, अर्थात् अन्य किसी वचन के द्वारा पहले से अविदित है, अर्थात् अन्य किसी विधान नहीं हुआ है, अतः इन वाक्यों को गुणविधि मानना अन्याय्य होगा।

यदि इन वाक्यों को गुणविधि माना जाता है, तो इसमे वैद्यविकरण्य दोष भी है। उस दशा में 'अद्भिद्' पद यागिवशेष का नाम न होकर प्रकारान्तर से प्राप्त याग में उसके साधनभूत उद्भिद्-दृज्य के विधान-रूप से गुण का विधायक होगा। ऐसी स्थिति में 'अद्भिदा योजत' वाक्य के 'उद्भिद्' पद मे मतुवर्ष की कर्पना करनी होगी—''उद्भिद्वा यागेन इष्टं भावयेत्'—उद्भिद्द साधनसामग्रीवाले याग से अभीष्ट प्राप्ति की कामना करे। 'उद्भिद् पद का 'यजेत' के साथ अन्वय करने के लिए वहाँ लक्षणा द्वारा भमतुवर्ष की करपना करना

१. 'उिद्भिदो यजेत' इत्यादि बाक्यों को गुर्णाविधि मानने पर उिद्भिद् द्रव्य का याग के साथ सीघा सामानाधिकरण्य सम्पन्न न होने की दशा में 'उिद्भिद्' पद का अर्थ 'उिद्भिद् द्रव्यवान् याग' ऐसा करना होगा । जहाँ मब्द के साथ

वैद्यधिकरण्य दोष है। जब कोई पद अन्वित अर्थ का बोध कराने में पूर्ण समर्थ है, तब वहाँ व्यथं नक्षणामूलक कल्पना करना संगत नहीं माना जाता।

'उद्भिद् आदि पद यागविशेष का नाम माने जाने पर ऐसा कोई दोष सामने नहीं आता। 'उद्भिदा यजेत' वाक्य में 'यजेत' पद का अर्थ है 'यागेन इन्हं भावयेत्'; यहाँ 'यागे' करण है और 'उद्भिदा' आदि पद भी तृतीया विभक्ति के साथ निर्देश से करण हैं। इस प्रकार 'उद्भिदा यागेन इन्हं भावयेत्' रूप में अन्वय करने पर सामानाधिकरण्य का सामञ्जस्य हो जाता है। यदि उक्त वाक्यों को याग का नामधेय न मानकर इन्हें गुणविधि माना जाता है, तो उद्भिद् आदि पदो को याग के साधन-द्रव्य का वाक्क माने जाने से वाक्य में सामानाधिकरण्य के सामञ्जस्य के लिये 'उद्भिद् आदि पदों में मत्वर्थं लक्षणा के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है। श्रुति तथा लक्षणा के परस्पर प्रतियोगिता में आने पर श्रुति बलवती मानी जाती है। तब लक्षणा अपाहत होकर हट जाती है, और श्रुतिमूलक सामानाधिकरण्य के बल पर उद्भिद् आदि पद याग के नामधेय हैं, यह निश्चित होता है।

इस विवेचन के अनुसार यह आक्षेप भी निराधार होगा कि उकत वाक्य नामधेय का विधान करते हैं, अथवा याग का? एक वाक्य —एक का ही विधायक हो सकता है। यदि नामधेय का विधान करता है, तो याग का विधान न होगा। यदि याग का विधान करता है, तो नामधेय का विधान न होगा। दोनो का विधान मानने पर वाक्यभेद-धोष प्रसक्त होगा। यह आक्षेप इसलिये निराधार है, क्योंकि ये पद नामधेय का विधान कहीं करते; विधान तो याग का करते हैं, नामधेय तो इनका उक्त पदों से ही अभिज्यक्त हो जाता है। 'उत्' अब्द के सामध्यं और 'मिद्' शब्द के सामध्यं से 'उद्भिद् द्' पद किया का वाचक है। इस कमें से किसी का उद्भेदन —प्रकाशन किया जाता है। इसी प्रकार वल-प्रकाशन से 'वक्षभिद् अभिमुख होने पर जय से 'अभिजित्', विश्व के जय से 'विश्व वित्र' आवि यागिविशेषों के नाम हैं —यह सिद्धान्त है।।।। (इति उद्भिद्वाविश्व ध्वानं यागिवाधेयताऽधिकरणम्—१)।

<sup>&#</sup>x27;मतुप्' प्रत्यय का योग न होने भर भी अर्थ-सामञ्जस्य के लिए उसके (मतुप् प्रत्यय के) अर्थ को स्वीकार किया जाता है, उसे 'मत्वर्थलक्षणा' कहते हैं, जैसे 'पष्टी' भोजय' वाक्य में यष्टि (लाठी) को भोजन कराना सम्भव न होने से उसका अर्थ 'यष्टिमतः' किया जाता है।

हलायुधकृत 'मीमासाशास्त्रसर्वस्व' में गत दो सुत्रों पर यथाकम पृथक् दो अधिकरणो का निर्देश निम्म प्रकार किया है

<sup>(</sup>क) उद्भिदादिशब्दानां यागनामतया प्रामाण्याधिकरणम् ॥

<sup>(</sup>स) उद्भिदाविशन्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम् ॥

(चित्रादिशब्दानां यागनाम<sup>\*</sup>धेयताऽधिकरणम् । चित्राज्याधिक**रण** वा—२)

गत अधिकरण में 'उद्भिद्' आदि यौगिक शब्दो के विषय मे विवेचन प्रस्तृत किया गया। इस परिप्रेक्ष्य मे शिष्य जिजाला करता है कितप्य पद यौगिक न होकर गुण-गब्द एव जाित-शब्द वैदिक वाङ्मय मे प्रयुक्त हैं, जैसे ''चित्रया यजेत पशुकामः', त्रिवृद् बहिष्णवमानम्, पञ्चदत्तान्याज्यानि, सण्ददत्त पृष्ठानि'—पशु-कामनावाला चित्रा से यजन करे, बहिष्णवमान गुण-शब्द हैं, अन्य और पृष्ठ जाित-शब्द हैं। जिज्ञासा है ये गुणविधि हैं या कमें के नाम हैं? कमें के नाम से ये कहीं प्रसिद्ध नहीं हैं; फलविश्वेष की कामना से मुख्य याग में प्रवृत्ति के प्रेरक हैं, अत. ये गुणविधि माने जाने चाहिए। जैसे —प्रकारान्तर (— अग्निहोन चुहुषात् स्वर्गकामः) से होमयाग प्राप्त है, 'दश्ना इन्द्रियकामस्य जुहुषात्' से केवल 'दिधि' गुण विधान होने से यह गुणविधि हैं; इसी प्रकार 'अग्निषोमीयं पशुमालभेत' से पश्वानम्भन प्राप्त है; 'चित्रया यजेत' से केवल चित्रास्य गुण का विधान होने से इन्हें गुणविधि मानना उपयुक्त होगा। आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया —

## यस्मिन् गुणोपदेशः प्रधानतोऽभिसम्बन्धः ॥३॥

[यरिमन्] जिस वाज्य में गुणविषि या नामधेय का सन्देह हो, और उसमें [गुणोपदेश ] गुण का उपदेश —िनर्देश हो, उसका [प्रधानतः] प्रधान घात्वर्थ के साथ [अभिसम्बन्धः] अभीष्ट सम्बन्ध होता है। 'यज्' घात्वर्थ 'याग' कर्म के साथ सम्बन्ध का तात्पर्य है —धात्वर्थ से सम्बद्ध वाक्ष्मत पद कर्मविशेष का नाम होता है।

इसके उदाहरणरूप में वाक्य है - 'चित्रया यजेत पशुकामः'। इस वाक्य में चित्रगुण का विधान स्त्रीपशुविषयक है। यह विधान 'अग्निषोमीय पशुमाल मेत' वाक्यगत पशुविषयक होना सम्भव नहीं, लिङ्गभेद इसका नियामक है। इसी आधार पर उसके फल में भी यह विधान नहीं होगा। अतः अग्निषोमीय याग का

श्वित्राविज्ञब्दानां यागनामताधिकरणम् २। इत्येव पाठः । सुबोधिनी वृत्ति, रामेश्वरसूरिकृत । भीमांसाशास्त्रसर्वस्व में उक्त पाठ के साथ इसे तीसरा अधिकरण लिखा है ।

२. द्रष्टब्य -तै० सं० २।४।६।। अगले तीनों वाक्यों के लिए द्रष्टब्य--ताण्डच क्रा॰ २०।१।१॥

इसे गुणविधि न मानकर कर्मविशेष का नाम मानना ही युक्त होगा ।

यदि इसे गुणविधि माना जाता है, तो इसमे बाक्यमेद-दोष का प्राप्त होना अनिवार्य है। गुणविधि मानने की दशा में 'अभिनषीमीयं पशुमालभेत' वाक्य के अनुसार पहले तो नरपशु की प्रिक्त में स्वीपशु का विधान होगा; उसके अति-रिक्त पशुरूप फल वा विधान मानना होगा; फिर चित्रगुण का विधान होगा। एक ही वाक्य से तीनो का विधान सम्भव नहीं। अतः वाक्यभेद की स्थिति अनिवार्य होगी, जो शास्त्रीय दृष्टि सं दोष है। अतः इसे कर्म का नाम मानना ही निर्दोष तथ्य है।

दूसरा उदाहरण इस विषय में 'तिवृद् वहिष्पवमानम्' दिया गया है। पवपान अर्थवाले मन्वो को जिस स्तोत्र में गान किया जाता है, वह पवमान स्तोत्र है। यह गान सदोमण्डण से बाहर किया जाता है, अत इसका नाम बहिष्पवमान है। यह गान सदोमण्डण से बाहर किया जाता है, अत इसका नाम बहिष्पवमान है। ज्योतिष्टोम यान में 'सदस्' एक शालाविशेष का नाम है, जहाँ बैठकर ऋत्विज् स्तीत्रगान करते हैं। उसके मध्य में औदुम्बरी (गूलर वृक्ष की) शाखा गाज़ी जाती है, जो पूरे एक वस्त्र से लपेट दी जाती है। उसको स्पर्ध कर उद्गाता स्तीत्रगान करते हैं; वह 'सदोमण्डण' कहा जाता है। उससे बाहर होकर पवमान-स्तोत्र किया जाता है, अतः यह बहिष्पवमान है। जिन ऋचाओं का गान किया जाता है, वे सामवेद उत्तरार्थिक के प्रथम अध्याय के प्रथम खण्ड की नौ ऋचा हैं। उनमें यथाक्रम प्रत्येक तीन ऋचाओं का एक वर्ग है। स्तोत्रगान करते समय प्रत्येक वर्ग का तीन बार किया है। तीन ऋचाओं को तीन वार वर्त्तनी (क्रिमक उच्चारण करना) 'त्रिवृत् है। इस रूप में 'वहिष्पवमान' एक कर्म विशेष का नाम है, किसी अन्य कर्म का गुणविधि नहीं!

इस विषय में तीसरा उदाहरण 'पञ्चदशान्याज्यानि' दिया है। पन्द्रह आज्य होते हैं। 'आज्य' पद मूल 'आजि' पद से बना है। 'आजि पद का लोक-प्रसिद्ध एक अर्थ 'युद्ध' अथवा 'युद्धभूमि' है। दूसरा अर्थ है --वह सीमा या मर्यादा, जिसको प्रथम निर्धारित कर लोग उस तक--मन्द या तीवगित से चलकर --प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत प्रसंग मे दूसरा अर्थ अभिप्रेत है। उनत वाक्य आज्यों में पञ्चवश संख्या का विभान करता है --आज्य पन्द्रह होते हैं। 'आज्य' यह एक कर्मविशेष का नाम है, यह -'यदाजिमीयुस्तद् आज्यानाम् आज्यत्वम्' (जिस कारण मर्यादा को प्राप्त हुए, वह आज्यों का आज्यत्व है) --इस अर्थवाद-वाक्य से सिद्ध है। अर्थवाद किसी विहित कर्म-विषयक होता है। अन्य कोई विधायक वाक्य न होने से यह पञ्चदश सख्या विशिष्ट आज्य का विधायक है। वस्तुतः आज्य को उद्देश कर उसमें पञ्चदश संख्या का विधान उनत वाक्य से किया जाता है। आज्यस्तोत्र कर्म में सामवेद उत्तरार्थिक, प्रथम अध्याय के

द्वितीय खण्ड की सीन-तीन ऋचाओ का एक वर्ष बनाकर मान के लिए उपयोग किया जाता है। यदि इसे गुणविघि माना जाय, तो आज्यों का स्नोत्रों के साथ सम्बन्ध तथा पञ्चदश संख्या का सम्बन्ध, इन दोनो अर्थों का दिधान एक वाक्य से किया जाना अशक्य होगा। इससे वाक्यभेद-दोष की आपत्ति स्पष्ट है

चौथा उदाहरण इस प्रमंग में 'सप्तदण पृष्ठानि' है। पृष्ठ नामक कर्म का संकेत ताण्डच ब्राह्मण [७।८।१] में उपलब्ध होता है। क्षावर माध्य में 'पृष्ठै. स्तुवते' पृष्ठसंत्रक कर्म से स्तुति करते हैं, वाक्य कहीं का उद्धृत किया है; परन्तु इसके मूल स्थान का पता नहीं। पृष्ठ नामक स्तोत्र-कर्म में 'रथन्तर, वामदेव्य, नोघस आदि का समावंश है। इस गान में —सामवेद उत्तराचिक प्रथम अध्याय के चतुर्थ खण्ड की —ऋचाओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार चित्रा, बहिष्यवमान आज्य, पृष्ठ, ये सब कर्मावेशेष के नाम है। इन्हें मुणविधि मानना युक्त नहीं।।३॥ (इति चित्रादिशब्दाना यागनामधेयताऽधिकरणम् -२)।

(अग्निहोत्रादिशब्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम्, तत्प्रख्याधिकरणं वा—३)

गत अधिकरण में कितपय वाक्यों के कर्मविधि माने जाने का निर्णय किया । इस सन्दर्भ में विष्य जिज्ञामा करता है —अन्य अनेक वाक्य 'अमिनहोत्र जुहोति स्वगंकामः' तथा 'आघारमाधारयित' इत्यादि होते हैं, अहाँ सन्देह है — 'अनिहोत्र' शब्द तथा 'आघार' सब्द गुणिविधि है ? अथवा कर्म के नामधेय हैं ? इन्हें गुणिविधि मानना उपयुक्त होगा, क्यों कि 'अनिहोत्र' सब्द का अर्थ—'जिसमे अग्नि देवता के लिए होम किया आय, ऐसा कर्म' प्राप्त होता है । यहाँ देवता-रूप गुण का विधान जात होता है । इसी प्रकार 'आघार' पद का अर्थ 'क्षरण' अर्थात् 'टपकना' है । इससे टपकनेवाले तरल घृत अदि का विधान प्रतीत होता है । क्यों कि दिवहोग में अग्निदेवतारूप गुण का निर्देश तथा दर्श-पौणमास के अन्तर्गत उपांखुयाग में होमद्रव्य का निर्देश नहीं है । अत. इन प्रसंगों में गुणिविध मानने की दशा में 'उिद्वा यजेत' इत्यादि के समान यहाँ लक्षणा-दोष भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि 'अग्निहोत्र' शब्द में अग्नि

१. मीमासाकोष (पृ० २६०२) में इस कर्म का अनुष्ठान — वाजपेय याग के अन्तर्गत — प्राजापत्य षशुयाग से सम्बद्ध बताया है। यद्यपि वहाँ 'पृष्ठ' पद का उल्लेख नहीं है। 'सप्तदश प्राजापत्यान् पश्नालभते, सप्तदशो बै प्रजापतिः' इत्यादि सन्दर्भ दिया है। इसका सन्तुलन ताण्डच ब्राह्मण [७।६।१] में दिये गए उपाख्यान के साथ करना चाहिए। यह पशुयान, वस्तुतः 'अन्तयाग' है। इसमे यजुर्वेद (१६।१२) भी विचारणीय है।

देवतारूप गुण का विधान 'अन्तये होत्रं होनो यस्मन्' इस समास द्वारा जान निया जाता है आधार शब्द में भी 'आधारमाधारयित' — 'आधार को निष्यन्न करता है' इस श्रुति से गुण का विधान प्राप्त हो जाता है। अत इन वाक्यों को गुणविधि वयों न माना जाय? आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत कर जिज्ञासा का समाधान किया —

#### तत्प्रख्यञ्चान्यशास्त्रम् ॥४॥

[तत्प्रख्यम्] उस अभिनहोत्र में अभिनदेवतारूप गुण की, तथा उपांखुमागगत आधार में घृत-द्रव्यरूप गुण की प्रख्यापना —जानकारी देनेवाला [च] निश्चित |अन्यशास्त्रम्] अन्य शास्त्र है। अतः ये गुणविधि न होकर कर्म-नामधेय है।

अपूर्व अधीत् अविदित अर्थ का निर्देश करनेवाला वाक्य विधिवाक्य कहा आता है। विविद्योग असम मे यद्यपि अग्निदेवतारूप गुण का निर्देश नहीं, पर अग्य वाक्य 'ववन्त्रेश' च प्रजापताये च सार्य जुहोति' जो अग्नि के लिए और प्रजापति के लिए गार्य होम किया जाता है, इत्यादि वाक्य द्वारा देवता का विधान होने से अग्नि देवता प्राप्त है, विदित है; अतः 'अग्निहोत्रं जुहोति स्वर्गकामः' वाक्य अग्निदेवतारूप गुण का विधायक न होने से 'गुणविधि' नहीं है।

हसी प्रकार 'चलुर्गृहीतं वा एतवसून तस्याधारमधायं'—यह निश्चित चार सार करके प्रहण किया आज्य था, उससे आधार का आपरण (अरण) करके, इत्यादि वावय से आधार में द्रव्य का विधान किया आ चुका है; अतः प्रकारान्तर से विदित होने के कारण उनत वावय —'आधारमाधारयति' में आज्य-द्रव्यक्ष्य पुण का विधान मानना अधुक्त है। अतः ये कर्म-विशेष के नामधिय हैं, यह निश्चित होता है। जिस कर्म में अभिन के लिए होत्र होग हो, वह 'अभिनहोत्र' कर्म कहा जाता है। तम्बी धारवाली अरणिक्या ही आधार है; यह किया, कर्म ही तो है! कर्म के रूप में ये प्रसिद्ध हैं, तथा उसमें प्रवृत्ति के प्रेरक हैं, अतः सनकी कर्म-नामधैयता निश्चित है ॥४॥ (इति अभिनहोत्रादिशब्दानां यागनामधियताऽचिकरणम्—२)।

(श्येनादिशब्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम् --४)

गत अधिकरणों में अनेक पदों को याग-नामधेयता का निर्णय किये जाने पर

 <sup>&#</sup>x27;दिविहोम' यज्ञविशेष का नाम है, इसका विवेचन स्वयं सूत्रकार ने अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद में 'दिविहोमो यज्ञाभिष्यानं होमसंयोगात्' इत्यादि सूत्रों द्वारा किया है।

२. द्रब्टब्य-मैं० सं०, शानाणा

भी अन्य कितपय शब्द 'अथैष रुयेनेन अभिचरन् यजेत, अथैष मन्दर्शन अभि-चरन् यजेत, अथैष गवाऽभिचरन् यजेत' इत्यादि वाक्यों में 'देयेन, सन्दंश, गो' पठित है। क्या देयेन आदि शब्द गुणिबिष हैं? अथवा कर्म के नामधेय हैं? यह सन्देह हैं 'उिद्भद्' आदि पद क्यिंनिमित्त नाते हैं, उद्भेदन आदि क्रिया को निमित्त मानकर प्रवृत्त होते हैं, अन्याग कर्मविशेष व'नाम हो सकते हैं, परन्तृ देयेन आदि शब्द जातिविशेष को निमित्त मानकर प्रवृत्त हुए है, अन्याग को नहीं कह सकते। इन्हें गुणिविधि मानना उपयुक्त होगा। इस जिल्लासा का आचार्य सत्रकार ने समाधान किया —

#### तद्व्यपदेशञ्च ॥५॥

[तद्व्यपदेशम्] उन स्थन आदि का व्यपदेश कथन उनके नामधेय होते में निमित्त है, [च] तथा।

यह समभ्रता चाहिए, इथेन आदि प्रसिद्ध शब्द शास्त्र में यागविशेष का कथन करते हैं। यह प्राग का नाम है, ऐसा मानने पर 'क्येनेन यजेत' इत्यादि श्रुतिबोधित मुख्य अर्थ का ग्रहण होता है —'क्येन नाम्ना यागेन इष्टं भावयेत्।' यह स्थेन का प्राग के साथ सामानाधिकरण्य स्पष्ट है। यदि इन्हें गुणविधि माना जाता है तो मत्वर्थनक्षणा द्वारा हो सामानाधिकरण्य सम्भव होगा- 'क्येनवता यागेन इष्टं भावयेत्'। श्रुतिबोधित अर्थ के स्पष्ट रहते हुए, लक्षणा करना अन्याय्य है।

यह कहना भी अयुक्त है कि क्येन आदि शब्द जातिवाचक होने से याग का कथन नहीं करते। क्येन-किया के साथ सादृक्य के आधार पर ये शब्द याग का कथन करते हैं — 'यथा वै क्येनो निपत्य आदत्ते, एवमयं द्विषन्तं आतृब्ध निपत्य आदत्ते, यमभिचरन्ति क्येनेन' — जिस प्रकार बाज पक्षी अपने क्षिकार अन्य पक्षी को भनदा मारकर दबोच लेता है, उसी प्रकार यह क्येनयाग विरोधी शत्रु को

१ विरोधी को माप्ते के लिए जो तथाकथित शास्त्रीय कम किया जाता है, उसे 'अभिचार' कर्म कहते हैं। साक्षात् शस्त्र द्वारा अथवा किमी अन्य व्यक्ति द्वारा विरोधी को मप्त्रा देने के अतिरिक्त यह 'अभिचार' शास्त्रीय उपाय बताया जाता है। दयेन एक प्रकार के पक्षी का नाम है। 'संदंश' संडासी को कहते हैं। समान अर्थ का प्रतिपादन करनेवाले दो वाक्यों के बीच — तत्सम्बन्धी आकाक्षा आदि की निवृत्ति के लिए — औ कथन किया जाता है, वह 'सदश' कहाता है। गो पशुविशेष का नाम है। ये जातिवाचक शब्द होने से अभिचार-कर्म में इनका याग-साधनरूप से विचान है, अत. याग-साधन द्वध्यरूप गुण के विधायक होने से इन्हें गुणविधि माना जाना चाहिए।

भगट्टा गारकर प्राणा से विश्वनत कर देता है, जिसके लिए अभिचार-कर्म करते हुए स्थेनसाग से स्वन किया जाता है। 'कपट्टा मारकर पकड़ने सांदृश्य के आधार पर 'स्वन' शब्द का प्रयोग साग-कर्म मे किया जाता है। जैसे देवदत्त मे —पराकम, कूरता, शूरता आदि सांदृश्य के आधार पर—सिंह शब्द का प्रयोग लोक-प्रसिद्ध है। फलत 'स्थेन' कर्म का नाम है, यह निश्चत होता है।

यही आधार सन्दश में समफना चाहिए। 'यथा' सन्दश्नेन दुरावानजादत्ते'— कठिनाई से एकड़े जानेवाले पदार्थ को जैसे संडासी से जकड़ लिया जाता है, ऐसे ही दुर्धर्ष शनु को सन्दंश-याग से वस में कर नष्ट कर दिया जाता है।

यही भाव 'गो' पद में समभ्रता चाहिए । भाष्यकार ने वाश्य दिया है— 'यथा गावो गोणयन्ति' -जैसे गायें अपने बच्चों की — हिसक प्राणियो से— रक्षा करने के लिए बच्चों को बीच में रख, उनके चारों और विरकर शतु का प्रवल प्रतिरोध करती हैं, तैसे ही गोयाग अपने यजमान को—अत्रु हारा प्रयुक्त अमिचार-कर्म से —सुरक्षित रखता है। पहले दो कर्म शतु को मारने के लिए अनुष्ठित होते हैं। उसके विपरीत यह तीसरा कर्म शतु से अपनी रक्षा के लिए अनुष्ठित होते हैं। उसके विपरीत यह तीसरा कर्म शतु से अपनी रक्षा के लिए क्विया जाता है। फलत: श्येन आदि कर्मविशेषी के नाम हैं, गुणविधि नहीं ॥१॥ (इति श्येनाविशब्दाना यागनामध्येयताऽधिकरणम्—४)।

## (वाजपेयादिशब्दाना यागनामधेयताऽधिकरणम्--५)

शिष्य जिज्ञासा करता है -गत अधिकरणों में अनेक शब्दों की याग-नाम-धेयता का निर्धारण किया गया, पर वाजपेय आदि शब्दों के विषय में सन्देह बना है, क्योंकि यह शब्द स्वयं अपने निर्वचन से याग में अन्तरूप गुण का विद्यान

रुवेन, सन्दंण-सम्बन्धी वाक्य अथवा तदर्थंबोधक बाक्य द्रष्टव्य हैं —बङ्बिश-आक्षाण, २।८।१॥ तथा २।१०।१.॥

२. शबर स्वामी आदि प्राचीन मीमांसक आचार्यों ने आभिवारिक यागों को विधायक नहीं माना, वयोंकि ये यर्पार्जन के लिए किसी अनुष्ठेय कर्म का विधान नहीं करते। इसके विपरीत हिंसा आदि अनर्थ के उद्भावक हैं। एक अन्य प्राचीन आचार्य भर्तृमित्र ने अपने समय मे यित्रय हिंसा आदि का घीर विरोध कर अनामिष यत्रप्रक्रिया का स्थापन किया था। मीमासा के व्याख्या-प्रत्यों में इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। (ब्रष्टव्य आचार्य उदयवीर शास्त्रीकृत 'वेदान्त-दर्शन का इतिहास', पृष्ट २१३-२२२)। अनन्तर-काल में भट्ट कुमारिल आदि आचार्यों ने यित्रय हिंसा आदि को बीकायत (चार्याक) सदुत्र बताया, जो चिन्त्य है।

करता है। बाज अन्न — यबागू का पान जिस याम में होता है, वह बाजपेय है। इसके अनुसार श्रुतिबोधित अन्न गुण का विधान होने से इसे गुणविधि क्यो न माना जाय ? आचार्य ने जिज्ञासा को स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए स्वय सूत्रित किया -

## नामधेये गुणश्रुतेः स्याद् विधानमिति चेत् ॥६॥

[नामधेये] आपाततः नामधेयरूप से प्रतीयमान वाजपेय शब्द से । गृणश्रते । अन्नरूप गृण ना श्रवण होने से [स्यात्] है यह [विधानम्] गृण-विधि, [इति चेत्] ऐसा कहो, तो—(अगले मूत्र के साथ सम्बन्ध है। 'इति चेत्' पदोंवाले सुत्रों में सर्वत्र यही व्यवस्था समऋती चाहिए) ।

सूत्र की अवतरिण का में सूत्रार्थ स्पष्ट है। भाष्यकार ने वैदिक वाङ्मय के किसी स्थल का वाक्य दिया है - 'बाजपेयेन स्वाराज्यकामो 'यजेत' स्वाराज्य कामनावाला व्यक्ति, अर्थात् स्वय—स्व-सामर्थ्य से प्रकाशित होनेवाला व्यक्ति, अथवा स्वर्ग में राज्य की कामनावाला व्यक्ति वाजपेय याग से यजन करे। यहाँ 'वाज' पद-बोध्य अन्न-गुण का विधान होने से इसे गुणविधि मानना उपयुक्त होगा।।६॥

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

#### तुल्यत्वात् श्रिययोनं ॥७॥

[तुल्यत्वात् ]तुल्य होने से [क्रिययोः ]दोनों क्रियाओं—कर्मों वाजपेय और सर्श्वपीर्णमास के, [न ] बाजपेय मे सप्तदण दीक्षा आदि की उपपत्ति न होगी ।

यदि वाजपेय को गुणविधि माना जाता है, और इसके अनुसार उसे अन्त-साघतयाग स्वीकार किया जाता है, तो वाजपेय और दर्शपौर्णमास दोनो याग ममानरूप से अन्त-साधनयाग हो जाते हैं। दर्शपौर्णमास का साधनद्रव्य

१. इस आनुपूर्वी का नाक्य वर्त्तमान वैदिक वाङ्मय में न मिलने पर भी सन्तु-लित वाक्य आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [१८,१११] में है अरिद वा अपेयेन यजेत ब्राह्मणो राजन्यो वा ऋद्विकाम.' — समृद्धि की कामनावाला ब्राह्मण अथवा अत्रिय शरद् ऋतु में वाजपेय से यजन करे। समृद्धि या ऐश्वर्य स्वयं प्रका-शित होने का साधन है। इस प्रकार 'ऋद्विकामः' तथा 'स्वाराज्यकामः' पदों के ताल्पर्य में बोई भेद नहीं है। ब्राह्मण के लिए स्वय प्रकाणित होना, तथा सत्रिय के लिए वहाँ भी राज्य प्रणासन की कामना नीसींगक है। सीमयाग से केवल स्वर्गप्राप्ति, तथा वाजपेय से वहाँ भी राज्य की प्राप्ति का निर्वेश इनके फल में स्यूनातिश्रयता का संकेत करता है।

पुरोडाश है, जो अन्तमय होता है। ऐसी स्थिति में बाज्येय, दर्खंपौर्णमास का विकृतियाग होगा। 'प्रकृतिवद् विकृति कर्तंच्या' प्रकृति के समान विकृतियाग किया जाना चाहिए, इस शास्त्रीय व्यवस्था के अधीन वाजपेय में बही कियाकलाप प्राप्त होगे, जो दर्शपीणमास प्रकृतियाग में हैं। इसका परिणाम यह होगा कि 'सप्तदशदीक्षो वाजपेय!' तथा 'सप्तदशोपसल्को वाजपेय!' इन वाक्यों के अनुसार वाजपेय में विहित दीक्षा व उपसन् की उपपत्ति सम्भव न हो सकेगी। क्योंकि इनका विधान दर्शपीणमास में नहीं है, पर गुणविधि मानने पर दर्शपीणमास के कियाकलाप ही वाजपेय में प्राप्त होगे, जो सास्त्रानुसार इष्ट नहीं है। अतः वाजपेय को गुणविधि न मानकर कर्म का नामधेय मानना ही पुक्त है।

अथवा- सूत्रार्थ की अन्य प्रकार योजना-

[तुत्यत्वात्] तुत्य होने से [किययो.] दोनों कियाओं—कर्मों =वाजपेय और ज्योतिष्टोम के, [त] बाजपेय मे गुणविधि नहीं है ।

वाजपेय को गुणविधि न माने जाने की स्थिति में ही वाजपेयिकिया और ज्योतिष्टीमिकिया का तृह्य होना सम्पन्न होता है। ज्योतिष्टीम सोमयाग में यजमान-दम्पती को दीक्षा देने तथा उपसत् नामक इष्टि का अनुष्टान किए जाने का विधान है। बाजपेय में भी 'सप्तदशदीक्षी नाजपेय!' तथा 'सप्तदशोपसत्को वाजपेय' इन शास्त्रीय वचनो के अनुसार वाजपेय में — ज्योतिष्टोममत दीक्षा आदि के अनुष्ट्य— सन्नह दीक्षा और सन्नह उपसत् संज्ञक विधान अपपन्न होकर इन दोनों (वाजपेय-ज्योतिष्टोम) के समान होने का प्रयोजक है। फलतः वाजपेय को गुणविधि मानना धुन्त नहीं है। सोमयाणों के अन्तर्यत वाजपेय याग-विज्ञेष का नाम है, यह निश्चित होता है। अ।

इसी मान्यता की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने बताया

#### ऐकशब्दो⁴ परार्थवत् ॥≈॥

'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' कागुणविधि माने जाने की स्थिति मे गुण-विधान के लिए [एक्सब्बे] एक सब्द 'यजेत' किया के उच्चारण होने पर उसे गुणविधान के लिए [परार्थयत्] पर अर्थ विधि से भिन्न अनुवादरूप अर्थ-वाला मानना पडता है, जो शास्त्रीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

१. सोमयाग के अन्तर्गत ज्योतिष्टोम याग के दीक्षादिवस और सोमाभियव-दिवस के अन्तराल में जिन इष्टियों का अनुष्ठात विहित है, उनका नाम 'उपसत्' है। ये इष्टियों यागों में विभिन्त अवसरो पर विभिन्त संस्थाओं (दो, तीन, छह, बारह, आदि) में अनुष्ठित होती हैं। २. 'एक्शब्दे' पाठ है। रामेश्वर सूरि विरक्ति सुवोधिनी वृत्ति

मुख्य रूप से 'बाजपयेन स्वाराज्यकामो यजत वाक्य स्वाराज्य की कामनावाले के लिए वाजपय नामक याग का विधान करता है। 'यजत' किया म 'यज् धातु साग, और प्रत्ययाविध का चोतक है। अर्थ होगा 'यागेन इन्हें भावयत्'- याग से इच्ह की भावना करे। 'केन यागेन' ? किम याग से ? अर्थात् उस याग का नाम क्या है ? 'वाजपयेन' वाजपय नामक याग से। यह भावना कौन करे ? उत्तर वाक्य में सन्तिहित है —'स्वाराज्यकाम स्वाराज्य की कामना करनेवाला व्यक्ति वाजपेय नामक याग से : यह वाक्य निर्वाध समन्तित हो जाता है।

इसके विपरीत यदि वाजपेय को गुणविधि माना जाता है, तो 'वाजपेय' पद का अर्थ होगा - अन्त, जो किसी यागरूप कर्मका साधन है। तब अन्त-रूप गुण का याग के साथ अन्वर्ष मत्वर्थनक्षणा के विना सम्भव न होगा। उसका अन्वय— 'वाजवता यागेन इष्टं भावयेत्' इस प्रकार करना होगा। ऐसी दक्षा मे यह गुण-विधान किस याग में होंगा ? इसका विधायक कोई पद यहाँ नहीं है। 'यजेत' कियापद मत्वर्थललाणा से गुणविधान के साथ अन्वित है; वह किसी मुख्य याग का विधायक नहीं हो सकता। यदि 'वाजपेय' पद के एक अवयव 'वाज' को अन्त-गुण का, और 'वाजपेय' शब्द को कर्म का द्योतक मानक्र एक ही ग्रब्द मे कर्म-नाम और गुणबिधि दोनों का विधान स्वीकार किया जाय तो यह संभव न होगा . क्यों कि एक ही किया 'यजेल के साथ एक समय में कर्मनाम मानने पर कर्म-रूप से तथा गुण-विधि मानने पर से 'वागपेय' का अन्वय सर्वया अशास्त्रीय है । इसमें वाक्यभेद स्पष्ट है। तब 'स्वाराज्यकामो वाजपेयेन यजेत' वाक्य को इस प्रकार दो बाक्यों के रूप में समफा जायगा - (१) 'स्वाराज्यकामो वाजपेयेन यागेन इष्टं भावयेत्'; (२) 'स्वाराज्यकामा वाजवता यागेन इष्टं भावयेत्'। एक जगह कर्मनाम मानकर बाजपेश नामक याग से इष्ट की भावना करे; . दूसरी बगह गुणबिधि मानने पर— वाज -- अन्न-साधनवाले याग से इष्ट की भावना करे; ये दो वाक्य बनाने पड़ेंगे। वाक्यार्थ, योजना मे वाक्यभेद-दोष माना जाता है। ये सब दोध कर्मनाम मानने पर प्राप्त नहीं होते, अतः 'वाजपेय' कर्मनाम सिद्ध होता है ॥५॥ (इति वाजपेयादिशब्दाना नामधेयताऽधिकरणम्, वाजपेयाधिकरण वा— ५)।

# (आग्नेयादीनामनामताधिकरणम्, आग्नेयाधिकरणं वा ६)

तैत्तिरीय संहिता [२।६।३] में पढ़ा है—'यदाग्नेयोऽप्टाकपालोऽमाबास्याया च पौर्णमास्यां च अच्युतो भवित सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यें'— आठ कपालों में संस्कृत जो आग्नेय पुरोडाश अमावास्या में और पौर्णमासी में च्युत नहीं होता, अर्थात् निरन्तर बना रहता है, स्वर्गलोक की जीत के लिए, इत्यावि वाक्यों में सन्देह है नया आग्नेय और अग्निषोमीय' गुणविधियाँ हैं ? अथवा कर्मनामधेय हैं ? गुणविधि होने पर अनेक गुणों— अग्नि, पुरोडाश और कपाल —का विधान मानना पडता है; अत इन्हें गुणविधि न मानकर कर्म-नामधेय मानना युन्त होगा। सन्देह का समाधान करते हुए सुत्रकार ने सिद्धान्त बताया

#### तद्गुणास्तु विधोयेरन् अविभागाद् विधानार्थे, न चेदन्येन शिष्टाः ॥६॥

[तद्गुणाः] वे कर्म और कर्म के गुण, [तु] पव संत्रय की व्यावृत्ति के लिए है, अर्थात् कर्मनाम-विषयक सन्देह ठीक नहीं. क्योंकि [विषीयेरन्] वे (कर्म-गुण) विधान किए गए हैं [अविभागात्] विभागरहित होने से, अर्थात् साध-साथ उच्चरित होने से [विधानार्ये] विधान के लिए प्रयुक्त तद्धितप्रत्ययान्त शब्दों में। [न वेद् अत्येन शिष्टाः] यदि अन्य किसी वचन से न कहे गये हों।

यदि वे कमें-गुण अन्य किसी बचन से बिहित नहीं हैं, तो विधान के लिए प्रयुक्त तिद्वत-प्रत्ययान्त (आग्नेय, अष्टाकपान) सब्दो में, साथ-साथ उच्चरित होने के कारण यहाँ उनका विधान किया गया है।

कोई शब्द, कम का नामधेय उस अवस्था में माना जाता है, जब गूण का विधान किसी अन्य वाक्य से कर दिया गया हो। प्रस्तुत प्रसंग में ऐसा नहीं है। यहाँ 'आग्नेय' पद अग्नि देवता का विधान करता है—'अग्निर्वेबताऽस्य इति आग्नेय' — अग्नि इसका देवता है, इसलिए यह 'आग्नेय' है। 'अष्टाकपाल' पद से—'अष्ट मु कपालेषु सस्कृत इति अष्टाकपाल' कपाल का विधान प्राप्त होता है। बाठ कपालों—विशेष मृत्यात्रो— में ही पकाया गया हव्य-द्रव्य अग्नि देवता के लिए विहित्त है, अन्य प्रकार से पकाया गया द्रव्य-द्रव्य अग्नि देवता के लिए विहित्त है, अन्य प्रकार से पकाया गया द्रव्य सिह्त नहीं। अतः कपाल का विधान भी इस पद से प्राप्त है। अग्नि वेबता के उद्देश्य से कपालों में जो द्रव्य पकाया जाता है, वह पुरोडाश द्रव्य— 'आग्नेय, अष्टाकपाल' पदों में प्रयुक्त—तिहत प्रत्ययों के सामर्थ्य से प्राप्त है। इस प्रकार प्रस्तुत वावयद्वारा अग्नि, कपाल, पुरोडाश तीनों का समन्यत विधान प्राप्त होता है, इनका अन्य किसी वचन से

प्रस्तुत अधिकरण के नाम में तथा भाष्यकार द्वारा प्रयुक्त 'आदि' पद से—
तैत्तिरीय सहिता (२।४।२) गत 'अग्निषीमीय' प्रसम का यहाँ संग्रह कर
लिया है। इसका विवेचन आगे सूत्र [२।२।३] में किया गया है।

२. सूत्र में 'तत्' पद 'कर्म' अथवा 'धाग' का अतिदेश करता है। कर्म की दृष्टि से 'तच्च गुणाश्च इति तदगुणाः' यह इन्ड समास है। याग की दृष्टि से 'त च गुणाश्च तदगुणाः' होगा। प्रस्तुत प्रसंग में कर्म = थाग तथा गुण दोनों का विभान स्वीकार्य है।

कथन या विधान नहीं किया गया, अतः अपूर्व कथन है, अन्य से अविदित है। 'आम्नेय' और 'अष्टाकपाल' पदों का परस्पर विश्वेष्य विशेषणभाव सम्बन्ध है। अग्निदेवता के उद्देश्य से आठ कपालों में सिद्ध किया गया पुरोडाश, याग के बिना निरर्थक है। देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग ही 'याग' कहा जाता है। इस प्रकार देवता, द्रव्य और याग सबका समन्वितरूप में यहाँ विधान है, याग-कर्म का विधान, देवता व द्रव्य के विधान के बिना समर्थ नहीं होता। देवता व द्रव्य गुण अन्य वचन से प्राप्त नहीं। अत प्रस्तुत प्रसंग मे उकत वाक्य से कर्म-विधान के साथ देवता व द्रव्यगुण का विधान मानने मे कोई असांगत्य नहीं है।।।। (इति आम्नेयादीनामनामताधिकरणम्—६)।

(बहिराज्यादिशब्दानां जातिवाचित्वाधिकरणम्, बहिराज्या-धिकरणं वा -७)

शिष्य जिज्ञासा करता है—गत अधिकरणों में अनेक सिन्दग्ध शब्दों के विषय में सिद्धान्त का निर्धारण करने पर भी 'विहि:, आज्य, पुरोडाश' आदि ऐसे शब्द हैं, जिनमें यह सन्देह हैं कि क्या ये यित्रय कार्यों में प्रयुक्त 'विहिं:' आदि शब्द, संस्कारिवशेष से संस्कृत द्वर्यों के नाम हैं? अथवा सामान्य रूप से संस्कृत-असंस्कृत सबके लिए प्रयुक्त होनेवाले जातिवाचक शब्द हैं ?क्योंकि यित्रय कमों में संस्कृत विह आदि का प्रयोग मान्य है। जहाँ असंस्कृत में भी 'विहिं' आदि का प्रयोग देखा जाता है, वह सस्कृत विह के सादृश्य के आधार पर ही समक्रना चाहिए। वे केवल एकदेशीय प्रयोग हैं। तब 'विहिं' आदि नाम संस्कार-निमित्तक क्यों न माने जायें ? आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

## र्बाहराज्ययोरसंस्कारे शब्दलाभादतच्छब्दः ॥१०॥

[र्बाह:-आज्ययो:] बर्हि और आज्य में [असंस्कारे] सस्कार न होने पर भी [शब्दलाभात्] बर्हि और आज्य शब्द का व्यवहार होने से[अ-तच्छब्द.]संस्कार-निमित्तक शब्द ये नहीं हैं।

यिश्व कर्म में उपयोग के लिए जब बहि — कुषा को काटा जाता तथा मन्त्रोच्चारणपूर्वक सस्कृत किया जाता है, उसके पहले असंस्कृत दशा में भी उसके लिए 'बहि:' पद का ही प्रयोग लोक में देखा जाता है। संस्कृत पद के साद्क्य से लोक मे ऐसा प्रयोग होता हो, यह सम्भव नहीं है। लोक में उस्त पद का प्रयोक्ता व्यक्ति उसके संस्कार तथा संस्कार की पद्धति नितान्त भी न जानता हुआ

रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति में '०च्छब्दः' के आगे 'स्मात्' पद अधिक पठित हैं।

उसका प्रयोग करता है। सरकार के बनन्तर 'कुक्षा' का नाम 'बॉह.' होता हो, ऐसा नहीं है। संस्कार से पहले बॉह पद-प्रयोगपूर्वक व्यवहार रहते, अनन्तर संस्कार का अवसर आता है। अतः बॉह. पद सामान्य जातिवाचक है, सस्कार-निमित्तक नहीं।

यद्यपि घृत और आज्य पदों का समानार्थक प्रयोग देखा जाता है। नवनीत (ताजा मक्खन) तथा थोड़ा पिघला हुआ —िजसमें साधारण छाछ के काग-से मर गये हों, 'घृत' कहा जाता है। यह जमने पर थोड़ा किन हो जाता है। नवनीत को अच्छी तरह पकाने पर, जब छाछ का नितान्त अंग्र उसमे नहीं रहता, तब वह 'आज्य' है। यह भीत ऋतु में भी किन नहीं जमता, कुछ ढीला-सा रहता है; अंगुली से छूने पर उतनी ही ऊष्मा पाकर पिषल जाता है। इतना साधारण अन्तर होने पर भी दोनों 'घृत-आज्य' पदों का प्रयोग समान अयं में किया जाना मान्य है। 'विहः' पद के समान चूत एवं आज्य पद भी संस्कृत-असंस्कृत दोनों अवस्थाओं में उसी एक इच्य के लिए प्रयुक्त होते हैं; अत. ये सस्कारनिमित्तक नाम नहीं हैं, इन्हें जातिवाचिक शब्द मानना उपयुक्त है।। १०।। (इति बहि-राज्याविश्वसाना जातिवाचित्वाधिकरम् ७)।

(प्रोक्षणीशब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम्, प्रोक्षण्यधिकरण वा—८)

शिष्य जिज्ञासा करता है - 'प्रोणक्षीरासादय' — 'प्रोक्षणी को यथास्थान रक्षो' वाक्य वैदिक वाङ्मय [तै० बा० ३।२।१।। आप० थ्रौ० २।२।१०] में पिठत है। क्या यहाँ 'प्रोक्षणी' पद 'वहिं:' आदि के समान जातिवाचक माना जाय ? अथवा सस्कार-निमित्तक ? या यह शब्द यौगिक है? प्रोक्षणी पद का प्रयोग संस्कारों के होने पर देखा जाता है; अतः संस्कारनिभित्तक प्रतीत होता है। असंस्कृत जनों में भी 'प्रोक्षणीभिष्द्वीजताः स्मः' (जनो से हम भयभीत या वेचैन हो गये हैं) इत्यादि प्रादेशिक प्रयोगों से साधारण जनों के अर्थ में प्रयुक्त 'प्रोक्षणी' शब्द जातिवाचक प्रतीत होता है। इस विषय मे सिद्धान्त-पक्ष क्या होना चाहिए ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया —

## प्रोक्षणीव्वर्थसंयोगात् ॥११॥

[प्रोक्षणीषु] प्रोक्षणी शब्द में [अर्थ-संयोगात्] उपसर्ग-धातु-प्रत्यय-समुदाय के अर्थ का सम्बन्ध होने से यह शब्द यौगिक हैं।

'श्रोझणीः' स्वीलिंग द्वितीया बहुबचनान्त पद है। संस्कृत में जल-पर्धाय 'आपस्' पद स्वीलिंग बहुबचन में प्रमुक्त होता है। 'प्रोक्षणीः' पद से जल बोधित होते हैं। इस पद में स्वीलिंग प्रत्यम (डीप्), केचल विगेष्य पद 'आपस्' की सन्तुलना के विचार से प्रयुक्त हुआ है, मुख्य रूप से परीक्षा (विवेचना) का बिषय 'प्रोक्षण' प्रातिपदिक है। व्याकरणानुसार 'प्र + उक्ष् + ल्युट् —अन' समुदाय से 'प्रोक्षण' पद बनता है। यहाँ 'प्र' उपसर्ग, 'उस्' वातु (प्रकृति), 'त्युट्' प्रत्यय है, करण अर्थ में 'त्युट्' को 'अन आदेश होकर 'प्रोक्षण' पद का अर्थ होता है — प्रकृष्ट रूप से सेचन — आपेक्षिक आर्द्रीकरण का साधन। जैसे यिज्ञय हिव आदि का सेचन जलों से होता है, ऐसे ही अनेकत्र यूत, दिध आदि से 'हचि' के सेचन का विधान है। यदि 'प्रोक्षणी' पद जातिवाचक माना जाता है, तो सर्वत्र जल का प्रहण होगा, दिध आदि का नहीं। परन्तु जब घात्वर्थ के आधार पर 'प्रोक्षण' का यौगिक अर्थ — हिव के सेचन का साधन द्रव्य-किया जाता है, तो इससे साधन-रूप में जहाँ जो द्रव्य— 'जल-यूत-दिध' आदि अपेक्षित है, उसका ग्रहण हो जाता है। इसमें किसी तरह का असामञ्जस्य नहीं रहता। लोक में जल के लिए 'प्रोक्षण' या 'प्रोक्षण' पद की प्रवित्त का भी निर्वाह हो जाता है।

'प्रोक्षणीः' पद जैसे 'आपः' पद के सन्तुलन के लिए स्वीलिंग में प्रयुक्त है, ऐसे ही जहाँ प्रोक्षण-कार्य के लिए साधनद्रव्य पूत होता है, वहाँ अग्नीत नामक ऋित्व के प्रति अध्वर्य का प्रेष (आदेश) द्रव्य-लिङ्ग के अनुसार 'प्रोक्षणम् आसादय' दिया जायगा। ब्रह्मवर्षेस की कामनावाले के लिए काम्येष्टि प्रकरण में 'पृतं प्रोक्षणं मवित' [मैत्रा॰ सं॰ २।१।४] बचन पढ़ा है। इस इष्टि में सोम और रुद्र देवता के लिए सफेद धान के चावल का चरु पृत में मिलाकर बनाया जाता है। दर्शयौर्णमास आदि इष्टियों में बेदि पर पात्रस्थापन के प्रसंग से 'प्रोक्षणीः आसादय' ऐसा आदेश-यक्त है। वहां जल के सम्बन्ध से जो कार्य किये जाते हैं, वे सब कार्य ब्रह्मवर्चस काम्येष्ट में घृत से कियं जात हैं। इस विवेचन के अनुसार 'प्रोक्षणी' आदि पदों में —'उपसर्ग +प्रकृति +प्रत्यय'-समुदाय के आधार पर अर्थाभिव्यक्ति स्वीकार करने पर कोई असमञ्जस्य सम्मुदाय के आधार पर अर्थाभिव्यक्ति स्वीकार करने पर कोई असमञ्जस्य सम्मुदाय के आधार पर अर्थाभिव्यक्ति स्वीकार करने पर कोई असमञ्जस्य सम्मुदाय नहीं आता; अतः इन पदों को यौगिक मानना न्याय्य है ॥११॥ (इति प्रोक्षणीयब्वस्य यौगिकरलाधिकरणम्— = )।

(निर्मन्थ्यशब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम्; निर्मन्थ्याधिकरणं वा —१)

किष्य जिज्ञासा करता है 'प्रोक्षणी' शब्द के समान एक अन्य शब्द 'निर्मन्थ्य' है। यह शब्द अग्नि के लिए प्रयुक्त देखा जाता है—'निर्मन्थ्य-अग्नि से ईटें पकाते हैं। सन्देह हैं—वया यह संस्कारिनिमत्तक शब्द है? या जातिनिमित्तक ? मन्यन द्वारा संस्कार किये अग्नि से ईट पकाये जाने का कथन इसे संस्कारिनिमत्तक शब्द प्रकट करता है। असंस्कृत अग्नि के लिए भी प्रयोग देखा जाता है '"निर्मन्थ्यमानय ओवनं पक्ष्यानः' आग ने आओ, मात पकार्येगे। इससे 'निर्मन्थ्य' पद—संस्कृत-असंस्कृत सब प्रकार की आग के लिए प्रयोग के कारण—जातिनिमित्तक प्रतीत होता है। इस विषय में सिद्धान्त

क्या है ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

#### तथा निर्मन्थ्ये ॥१२॥

[तथा] उसी प्रकार—जिस प्रकार प्रोक्षणी शब्द के सम्बन्ध में कहा है---[तिर्मन्थ्ये] निर्मन्थ्य -अग्नि के सम्बन्ध में समक्षता चाहिए।

यह प्रसंग अन्निचयन-याणिवयक है। आपरतम्ब शौतसूत्र [१६।१३।७]
में पाठ है—'निर्मन्थ्येन लोहिनीः पत्रन्ति' —िनर्मन्थ्य-अग्नि से लाल-रंगी ईंटें
पकाते हैं। तात्पर्य हैं —पककर इंट लाल हो जानी चाहिए। यही मात्र निर्मन्थ्येनेष्टकाः पचन्ति' वान्य का है। यदि यह पद संस्कारनिमित्तक माना जाता है,
तो केवल संस्कारविशेष से उत्पन्न अग्नि में इंट पकाना प्राप्त होगा। यदि इसे
जातिवायक माना जाता है, तो जैसे-तैसे किसी भी प्रकार से प्राप्त अग्नि में ईंटें
पकाना स्वीकार्य होगा। परन्तु इस पद का यह तात्पर्य नहीं है। इसका ठात्पर्य
है —मन्यन करके सखः — तत्काल प्रादुर्भूत अग्नि में ईंटें पकाना। यह अर्थ 'मन्य'
थातु के मन्यनरूप धात्वर्य पर आधारित है। अतः इसे प्रोक्षणी पद के समान
यौगिक शब्द मानना न्याय्य है। यद्यपि अग्नि सदा ही मन्यन हारा प्राप्त होता
है, परन्तु अन्य दाह्य द्रव्य में पहले से सुरक्षित अग्नि में ईंटें पकाना अभीष्ट
नहीं माना गया। यदि ऐसा होता, तो 'निर्मन्थनेष्टकाः पचन्ति' के स्थान पर, 'अग्निनेष्टकाः पचन्ति' के स्थान पर, 'अग्निनेष्टकाः पचन्ति' अधिक स्पष्ट होता। साक्षात् 'निर्मन्थ्य' पद का प्रयोग
मन्यन से सदाः प्रादुर्मूत अग्नि का बोधक है, जो इसके यौगिक काव्य होने का
आधार है।।१२॥ (इति निर्मन्थ्यचव्यस्य यौगिकत्वाधिकरण्य —१)।

(वैश्वदेवशब्द'स्य नामधेयताधिकरणम्, वैश्वदेवाधिकरणं वा—१०)

शिष्य जिज्ञासा करता है—गत अधिकरणों द्वारा अनेक सन्देहों का निवारण होने पर 'वैदवदेवन यजेत' वाक्य में वैदवदेव-विषयक सन्देह बना है —क्या 'वैदवदेव' याग का नामधेय है ? अथवा गुणविधि है ? चातुर्मास्य यागों के वैदवदेव नामक प्रथम पर्व में आग्नेय आदि यागों के अनन्तर साथ ही 'वैदवदेवेन यजेत' वाक्य है । इससे प्रतीत होता है, 'अग्नि' आदि देवों का विद्वदेवों के साथ विकल्प है । इस प्रकार देवतास्य गुण का विधान होने से इसे गुणविधि मानना उनित होगा । स्पष्ट प्रतिपादन की मायना से आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

## वैश्वदेवे विकल्प इति चेत् ॥१३॥

[बैरववेबे] बैरववेब में [विकल्पः] विकल्प है, देवसा का, [इति चेत्]

 <sup>&#</sup>x27;बैडवदेवाविशन्दानां' इति रामेश्वरसूरिविरचित-सुबोधिनीवृत्ति पाठः।

ऐसा यदि कही (तो यह ठीक नहीं ; इसका अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

मैत्रायणी संहिता [१।१०।१] में चातुर्मास्य यागो का वर्णन है। यह चातु-मस्यि याग चार पर्वो (भागो) को माना गया है। ये चार-चार महीने के अन्तर से किए जाते हैं। इनके नाम निम्न प्रकार हैं—

- वैश्वदेव चातुर्मास्य याग का यह प्रथम पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया जाता है।
- २. **वरुण प्रधास -**यह दूसरा पर्वे आषाढकी पूर्णिमा को सम्पन्न किया जाताहै।
- साकमिष यह चातुर्मास्य याग का तीसरा पर्व कार्त्तिक की पूर्णिमा को अनुष्ठित होता है।

ध्यान देने पर ज्ञात होता है, ये याग ऋतुओं की सन्धियों में किए जाते हैं वर्ष में साधारणरूप से तीन मुख्य ऋतु देश में प्रसिद्ध हैं -ग्रीष्म, वर्षा, शीत । ग्रीभाऋतुका प्रारम्भ क्षीत के अनन्तर आता है। चातुर्मास्य याग के 'वैश्वदेव' नामक पहले पर्व का समय फाल्ग्न पौर्णमासी शीत और ग्रीष्म का सन्धिकाल है। दूसरे पर्व 'वरुण प्रधास' का काल आषाढ़ की पूर्णिमा ग्रीष्म और वर्षा की सन्धिका काल है। तीसरे पर्व 'साकमेध' के अनुष्ठान का काल कार्त्तिक मास की पूर्णिमा है, जो वर्षा और शीत ऋतु की सन्धि में है, जब वर्षा समाप्त हो जाती है। ऋतुओं का यह सन्धिकाल प्रायः रोगोत्पादक होता है। ऐसे समय में ऋत-अनुसारी हिव-द्रव्यों से यागों का अनुष्ठान जल-वायु आदि की शुद्धि द्वारा रोग-निवारण में अत्युपयोगी होता है; इसी आधार पर चातुर्मास्य यागों को 'मैषज्य यज्ञ'नाम भी दिया गया है।' यागों की यह परम्परा तो न जाने कब से नष्ट हो चुकी है, पर तीन यागों के अनुष्ठान के अनन्तर अपनी आरोग्य-स्थिति से हर्षोत्फुल्ल अवस्था में बड़े उल्लास के साथ पवित्र नदियों व सरोवरों में स्नान आदि का जो कार्यक्रम रहता है, सम्भवतः उसी परम्परा को निभाने के रूप में आज भी कार्त्तिकी पूर्णिमा का स्नान अपने ऐतिहासिक महत्त्व की याद दिलाता है।

४. शुनासीरीय नामक चालुर्मास्य याग का चौथा पर्व कार्त्तिक पूणिमा के अनन्तर इच्छानुसार फाल्गुन पूणिमा से पहले की चाहे जिस पूणिमा में कर लिया जाता है।

मैत्रायणी संहिता[१।१०।१] के 'चातुर्गास्य याग' प्रकरण के प्रारम्भ में पाठ

१. 'भेषज्ययज्ञा वा एते यज्जातुर्मास्यानि । तस्मात् ऋतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते । ऋतुसन्धिषु हि व्याधिनयिते ।' नौषी० ब्रा० ५।१॥ इस विषय में गोपथ बाह्मण [२।१।१६] मी द्रष्टव्य है ।

है — "आग्नेयोऽस्टाकपालः, सौम्यदचरः, सावित्रो हावशकपालः, सारस्वतदचरः, पौडणश्चरः, मारतः सप्तकपालः, वैश्वदेव्यामिक्षा, द्यायपूर्विवीया एककपालः।" यह वच्चन वैश्वदेव पर्व में — अग्नि, सोम, सिवता, सरस्वती, पूषा, महत्, वृश्वदेव, सावापृथिवी— इन आठ देवताओं के उद्देग से आठ यागों का विधान करता है। इन यागों में अग्नि, सोम, सिवता आदि जो देवता कहे हैं, उनके स्थान पर 'वैश्वदेवेन यजेत' वाक्य विश्वदेव शेवता का विधान करता है। इस प्रकार 'आग्नेयोऽस्टाकपालः' आदि वाक्य से अग्नि आदि का विधान किया; 'वैश्वदेवेन यजेत' से विश्वदेव का। दोनों का विधान होने से 'श्रीहिभियंजेत, यवैयंजेत' के समान यहाँ विकल्प प्राप्त होता है। अग्नि आदि के स्थान पर विश्वदेव के आने से 'यह वैश्वदेव पर्व है' यह प्रसिद्धि भी सार्थक होती है। तारपर्य है — अग्नि आदि वेवों के स्थान पर 'वैश्वदेवेन यजेत' यह वाक्य 'विश्वदेव'-देवतारूप गुण का विधायक होने से इसे गुणविधि क्यों न माना जाय श्रीचार्य सूत्रकार ने बताया—।।१३।।

## न वा प्रकरणात् प्रत्यक्षविधानाच्च न हि प्रकरणं द्रव्यस्य ॥१४॥

[न वा] नहीं है —गुणविधि—वैश्वदेव शब्द, [प्रकरणात्] प्रकरण से [च] और [प्रत्यक्षविधानात्] अग्नि आदि देवों के प्रत्यक्ष विधान से, [न] नहीं है [हि] क्योंकि [प्रकरणम्] साधारण प्रकरण [द्रव्यस्य] हवि आदि द्रव्य का ।

वैश्वदेव गब्द गुणविधि नहीं है, यह चातुर्मास्य यागों के इस प्रकरण से ज्ञात होता है; क्योंकि यह प्रकरण द्रव्य या देवतास्य गुण का विधान नहीं करता। शिवानेयोऽज्टाकपालः' वाक्य साक्षात् ही अष्टाकपाल पुरोडाश्र साधनवाले अम्निदेवताक याग का विधान करता है। इस वाक्य का अर्थ होगा—'अष्टाकपाले पुरोडाशेन—यागसाधनेन देवमाँक भावधेत्'। इसी प्रकार सोम, सविता आदि प्रत्येक देवता की भावना से यहाँ आठ यागों का कथन है। इन्हीं आठ में विश्वदेव देवता भी हैं—[—वैश्वदेव्यामिक्षा]। ज्योतिष् शास्त्र में गणना के अवसर पर १३ संख्या के लिए 'विश्वदेद' पद का प्रयोग किया जाता है। इससे ज्ञात होता है, तेरह विश्वदेव हैं। यहाँ पर आठ के उल्लेख से तेरहीं का ग्रहण 'छत्रिन्याय' अथवा 'दिण्ड-व्याय' से हो जाता है। पाँच-सात व्यक्ति जा रहे हैं; उनमें

१. ज्योतिष्-प्रन्थों में कतिपय विशेष पदों का किसी निर्धारित संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आधार उस पद से बोध्य अर्थ की निर्धारित संख्या है। जैसे—'चन्द्र' पद एक संख्या के लिए, 'नेत्र' दो के, 'गुण' तीन के, 'वेद' चार के, 'प्राण' पाँच के, 'ऋतु' छह के, 'ऋषि' सात के, 'वसु' आठ के, 'अर्द्धु,' नो के लिए, इत्यादि।

से दो-एक के पास छतरी या लाठी हैं। उसी के कारण वे सब छतरीवाले या दण्ड (लाठी) वाले कहें जाते हैं। इसी आधार पर यह आठों का समुदाय 'वैश्वदेव' नामक कहा जाता है। इन आठों में 'विश्वदेव' के होने से 'छित्र-न्याय' के अनुसार 'वैश्वदेव' में सबका प्रहण हो जाता है। इस प्रकार चातुर्मास्य यागों का प्रथम पर्व 'वैश्वदेव' संज्ञक निश्चित होता है। इसी कारण 'बसन्ते वैश्वदेवेन' अथवा 'वैश्वदेवेन यजेत' इत्यादि वाक्यों का सामञ्जस्य है अतः ये याग के नामधेय हैं, गुणविधि नहीं।।१४।।

ंबैस्वदेव शब्द के गुणविधि न होने में सूत्रकार ने अन्य प्रकार प्रस्तुत किया —

## मिथश्चानर्थसम्बन्धः ॥१४॥

[मिथः] एक-साथ, बैरवदेव राज्य का [अनर्थसम्बन्धः] दोनों के साथ अर्थ-सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता [च] और यह मी वैश्वदेव के गुणविधि मानने में बाधक है।

'वैश्वदेव' शब्द को यदि गुणविधि माना जाता है, तो यह चातुर्मास्य के आग्नेय आदि यागों का वाचक सान्निध्यमुलक लक्षणा वृत्ति के आधार पर ही हो सकता है। जैसे—'गगायां घोष:' वाक्य में 'गंगा' पद -धारा में घोष की सम्मावना न होंने से — गंगातीर का वाचक होता है; उसी काल वह गंगा की जलधारा का वाचक नहीं होता। इसी प्रकार चातुर्मास्य आग्नेय आदि यागों के मध्य पठित 'वैश्वदेवी-आमिक्षा' में 'वैश्वदेव' शब्द सान्निध्यमुलक लक्षणा से आग्नेय आदि का वाचक होता है, तो उसी समय वह वैश्वदेव याग का विधायक नहीं हो सकता, क्योंकि चातुर्मास्य के चार पर्धों में प्रथम पर्व वैश्वदेव की सम्भावना केवल 'वैश्वदेवी-आमिक्षा' याग में न होंने से उस शब्द को लक्षणा वृत्ति से आग्नेय आदि यागों का वाचक मानना पडता है। तब एक बार पठित बह शब्द एक अर्थ को कहकर चरितार्थ हो जाता है। उसी काल में वह 'वैश्वदेव' याग का विधायक नहीं हो सकता। इसलिए चातुर्मास्य यागों के प्रथम पर्व में आग्नेय आदि जितने याग हैं, उन सबका यह नामधेय है, यही मानना युक्त होगा।

यहाँ यह भी ज्ञातच्य है, चातुर्मास्य बागों में प्रथम पर्व के आग्नेय आदि याग अपने रूप में नितान्त निराकांक्ष हैं। 'आग्नेयोऽष्टाकपालः' प्रथम याग में द्रव्य व देवता दोनों पठित हैं। इसका यही अर्थ है— 'अष्टाकपालेन पुरोडाशेन अभ्नि देवं भाववेत्'; इसमें अन्य कहीं से द्रव्य-देवता की आकाक्षा नहीं है। ऐसे ही अगले वाक्यों 'सौम्यश्चरुः, सावित्रों द्वाद्यकपालः' आदि में समम्भना चाहिए। तब यहाँ गुणविधि की कल्पना कर 'वैद्वदेव'-देवतारूप गुण का विधान असंगत है। देवता व द्रव्य के अविद्वित होने पर उनकी आकाक्षा की पूर्ति के लिए गुणविधि की

कल्पना की जाती है। पर यहाँ चातुमस्य यागों के प्रथम पर्व में पटित आग्नेय आदि यागों को ऐसी स्थिति नहीं है, अतः गुणविधि की कल्पना निरावार है। इसके फलस्वरूप यही मानना पड़ता है कि -'वसन्ते वैश्वदेवेन यजेत' वाक्य में 'वैश्वदेव' सब्द वसन्त में अनुष्ठेय समस्त 'आग्नेय' आदि यागों का नामधेय है। गुणविधि से उनका संग्रह करना अन्याय्य है॥१५॥

'वैश्वदेव' शब्द के गुणविधि न होने में अन्य हेतु सूत्रकार ने प्रस्तुत किया—

## परार्थत्वाद् गुणानाम् ॥१६॥

[परार्थत्वाद्] पर---अन्य-प्रधान याग के लिए होने से [गुणानाम्] गुणों के---गुणविधियों के।

गुणविधि वाक्य, प्रधान यागों में द्रव्य (त्रागसाधन-सामग्री-द्रव्य), देवता आदि गुण का विधान करने के लिए होते हैं। यदि 'वंदवदेव' ख़ब्द को गुणविधि माना जाता है, तो वह अन्य आनेय आदि प्रधान यागों में 'विदवदेव' देवतारूप गुण का विधान करेगा। वहां 'अिन्न' आदि अन्य सात देवताओं के स्थान में 'विदवदेव' एक देवता को लक्ष्य कर हिंदद्रव्य की आहुतियां दो जायेंगी। वैदवदेव पर्व के प्रधान आद देवों के उहेद्देय से अप्टाकपाल आदि हिंदद्रव्यों का अलग-अलग विधान होने के कारण उन-उन द्रव्यों की आठ आहुतियां दो जाती हैं। पर अब गुणविधि मानने पर एक ही देवता 'विदवदेव' के उद्देश्य से आहुति दिये जाने की स्थिति मे अष्टाकपाल आदि हिंदद्रव्यों का अलग-अलग किया जा सकता। तात्पर्य है—देवता 'विदवदेव' के उद्देश्य से आहुति दिये जाने की स्थिति मे अष्टाकपाल आदि हिंदद्रव्य के आधार पर माग का आवर्तन नहीं किया जा सकता। तात्पर्य है—देवता एक होने पर यवि आह्वतीय हिंदद्रव्य अनेक हैं, तो उन सबको मिलाकर एक आहुति दे देने की शास्त्रीय' व्यवस्था है। ऐसी दशा में वैदवदेव पर्व की आठ आहुतियों के स्थान में एक आहुति रह जायगी।

'वैश्वदेव' पर्व में कुल तीस आहुतियां होती हैं . तैं तिरीय बाह्मण [१।६।३] में ये इस प्रकार बताई हैं—६ प्रयाज की, ६ अनुयाज की, ६ मुख्य बाग की, २ आघार और २ आज्यभाग की; इस प्रकार तीस काहुतियाँ होती हैं। ऐसी दशा में 'वैश्वदेव' की गुणविधि माने जाने पर मुख्य याग की आठ आहुतियाँ के

१. जैसे पौर्णमास में आग्नेय पुरोडाण, उपांशु यान और अग्निषोमीय पुरोडाण का विधान होने से प्रधान याग की तीन आहुतियाँ होती हैं, पर दर्श-इष्टि में ऐन्द्र दिध ऐन्द्र पय: और उपांशु यागरूप में तीन का विधान होने पर भी दिध और पय: हिबद्रव्यों (दही-दूध) का इन्द्र एक देवता होने से दोनों की यिलाकर एक आहुति वे दी जाती है।

२. ब्रष्टव्य — तै ॰ ब्रा॰ १।६।३॥ तथा मैत्रा॰ सं० १।१०,६॥

स्थान पर एक आहुति रह जाने से तीस की जगह तेईस ही आहुतियाँ रह जायेंगी, जो शास्त्रीय विधान के प्रतिकृत होगा । अतः वैश्वदेव को गुणविधि न मानकर याम का नामधेय मानना संगत होगा । ऐसी स्थित अग्नि आदि आठ देवताओं के उद्देश्य से 'अष्टाकपाल' आदि आठ हिवद्वयों की पृथक् एक-एक आहुति दिये जाने से सब प्रकार शास्त्रीय अनुकूलता बनो रहती है ॥१६॥ (इति वैश्वदेवादि-शब्दानां नामधेयताधिकरणम्—१०) ।

(वैश्वानरेऽष्टत्वादीनामथंवादताधिकरणम्, वैश्वानरेष्ट्यधिकरण वा —११)

विषय जिज्ञासा करता है—तैत्तिरीय संहिता [२।२।५] में पाठ है—'वैश्वान रं द्वादशकपालं निर्वेभेत् पुत्रे जाते' इत्यादि । यह जैश्वान र इष्टि, काम्येष्टि प्रकरण में पठित है । पुत्र के उत्पन्न होने पर वैश्वान र देवतावाले बारह कपालों में संस्कार किये गये (पकाये गये) पुरोडाश का निर्वाप' करे। उसी प्रसंग में आगे पाठ हे "यरब्दाकपालो भवति सायत्रियैवैनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति, यन्नवकपाल-स्त्रिवृत्वविद्यास्त्र ने वेशोति, यह्शकपालो विराजन्यस्मिनन्ता व्याति, यदेकावशकपालि श्वराजन्यस्मिन् पूर्व देवासिन प्रवासिन व्याति, यर्वकावशकपालि श्वराजन्यस्मिन् पूर्व देवासिन विद्या देवाति, यद् द्वादशकपालो जगत्ववासिनन् व्याति, यहमान अवित ।"

यहाँ आठ कपाल, नौ कपाल आदि मे संस्कृत पुरोडाश का निर्वाप विभिन्न फलो का देनेवाला बताया है। यहाँ अष्टत्व आदि कपालो का विकल्प सन्देह का जनक है। अया अष्टत्व आदि को गुणविधि माना जाय? अथवा अर्थवाद? विस्तृत विवेचन की भावना से सुत्रकार ने प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया—इन्हें गुणविधि मानना चाहिए, क्योंकि—

## पूर्ववन्तोऽविधानार्थास्तत्सामर्थ्यं समाम्नाये ॥१७॥

[पूर्वदन्तर] पहले से ज्ञात अर्थ को कहनेवाले वाक्य [अविधानार्थाः]

१. 'निर्वाप' पद मीमासा में पारिभाषिक जैसा है। गाहंपस्य अग्नि जहाँ स्थापित है, उसके पिच्छम की ओर किसी पात्रिविशेष [लकड़ी, चमड़े या मिट्टी आदि के बने ] में धान या जौ यित्रय उपयोग के लिए लाकर रक्खा जाता है। उस पात्र में से पुरोडाथ बनाने योग्य अन्त का मन्त्रोच्चारणपूर्वक एक-एक मुट्टी भरकर चार बार 'अिंग्नहोत्र हवणी' नामक पात्र में ग्रहण करना, उसका पुरोडाध तैयार कर निर्विष्ट देवता के उद्देश्य से त्याग करना, अर्थात् अग्नि में आहुति देना, —इस सब प्रतिश्वा का नाम 'निर्वाप' है।

विधान के लिए नहीं होते, अर्थात् वे विधायक न हीकर अर्थवाद माने जाते हैं। परन्तु [तत्-सामर्थ्यम्] अज्ञात अर्थ के विधान का सामर्थ्य है, [समाम्नाये] अष्टाकपाल, नवकपाल बादि के समाम्नान में।

'वैश्वान रं द्वादशक्षालं निर्वेपेत्' वाषय—पुत्र उत्पन्त होने पर वारह क्षालों में संस्कृत पुरोडाश के निर्वाप का निर्देश करता है। आगे जो 'यदण्टाकपालो भवति' इत्यादि सन्दर्भ से आठ कपाल एव नौ कपाल आदि में संस्कृत पुरोडाश के निर्वाप का निर्देश अन्य किसी वाक्य से प्रथम जाना हुआ नहीं है, यदि किसी अन्य वाक्य से जाना हुआ होता, तो यह निर्देश उस वाक्य का शेष — अर्थवाद साना जाता। इससे स्पष्ट होता है, यह सन्दर्भ वैश्वार याग में प्रथम प्राप्त द्वादश्वपणल होने के स्थान पर वष्टाकपालतारूप आदि गुण का विधान करता है। इसलिए इन्हें गुणविधि मानना उपयुक्त है।

विभिन्न संस्थावाने कपालों में संस्कृत पुरोडास के निर्वाप का फल उक्त सन्दर्भ में पृथक्-पृथक् बताया है। उस-उस फल की कामना की इष्टि से आठ, नौ आदि संस्थारूप पृण का विधान यहाँ किया है। इस प्रकार द्वादस संस्था के साथ वैश्वानर याग में अष्ट, नव, दस, एकादस संस्था विकल्प को प्राप्त होती हुई गुणविधियाँ हैं। इसके फल क्रमणः पूत (८), तेजस्वी (६), अन्ताद्य (१०), इन्द्रियावी (११), पशुमान् (१२) हैं। वस्तुतः गुणविधियक्ष में प्रत्येक संस्था-विशिष्ट वाक्य को गुणविधि मानने पर उत्तरवाक्य उसका अर्थवाद जानना चाहिए। अर्थवादोक्त फल भी फलरूप से मीमांसा में स्वीकृत है। श्वसिण्ए अर्थवाद से प्राप्त होनेवाले उस-उस फल की कामना की दृष्टि से अष्टस्व आदि संस्था गुण का विधान वैश्वानर याग के अष्टस्व आदि विकल्प में मानना युक्त है। १४।।।

बैश्वानरयागविषयक विकल्प के सम्बन्ध में सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष बताया—

गुणस्य तु विधानार्थेऽतद्गुणाः प्रयोगे स्युरनर्थका न हि तं प्रत्यथ-वत्ताऽस्ति॥१६॥

सूत्र में [तु] पद पूर्वपक्ष के निवारण के लिए है। [गुणस्य] अण्टाकपाल आदि वाक्य से, अण्टाकपाल पुरोहाश गुण के [विवानार्थे] विवान के लिए माने जाने पर [अ-तद्गुणाः] ये (अष्टाकपाल आदि) वैश्वानर याग के गुण नहीं होंगे; क्योंकि श्रृति में वैश्वानर याग की द्वादशकपालता प्रत्यक्षनिर्दिष्ट है— ( = वैश्वानरं द्वादशकपालं अदि के [प्रयोगे] अन्य

१. द्रष्टव्य-मीमांसा सूत्र, १।२।१६; तथा इसका भाष्य ।

याग का विधान करने में असमर्थ े से [स्यु ] हो जायेंगे, ये —अध्टाकपाल आदि [अनर्थकाः] अनर्थक । [ि , योकि [तं प्रति] अन्य याग-विधान के प्रति [अर्थवत्ता] प्रयोजनता पलवत्ता [न-अस्ति] नहीं है, इन अष्टाकपाल आदि की।

काम्य इष्टियों के प्रकरण [तं० सं० २।२।५] मे प्रजाकाम व पशुकाम व्यक्ति के लिए वैद्यानर याग का निर्देश हैं। बारह कपालों से पकाये पुरोडाश हिवद्रव्य से इस याग का अनुष्ठान किया जाता है। पृत्र-फल के उत्पन्न होने पर 'अष्टाकपाल' आदि का उल्लेख हैं। यहाँ केवल कपाल-संख्या का विकल्प हैं। हिव-द्रव्य कहीं रहता हैं, उसमें कोई अन्तर नहीं। केवल कपाल-संख्या-भेद के आधार पर ये वाक्य किसी अन्य याग के विधान का सामर्थ्य नहीं रखते। अष्टत्व आदि संख्यायें द्वादश सख्या में अन्तर्मुक्त हैं। प्रथम पठित श्रुतिवाक्य —'वैश्वानर द्वादशकपाल निर्वेपत्' से द्वादशकपाल वैश्वानर प्रधान याग का साक्षात् निर्देश हैं। अष्टाकपाल आदि वाक्यों से इसमें किसी द्रव्य व देवता आदि गुण की प्राप्ति ही नहीं। ऐसी दक्षा में यदि इन्हें मुख्य वैश्वानर इष्टि का स्तावक अर्थवाद नहीं माना जाता, तो ये वाक्य अनर्थंक हो जाते हैं।

इनके—पूत, तेजस्वी, अन्नाद्य आदि—फल विशेष-निर्देश के आधार पर भी इनकी अर्थवत्ता—फलवत्ता या प्रयोजनता स्वीकार नहीं की जा सकती; क्योंकि आठ-नी आदि सख्याओं के साथ जो यह कल-निर्देश है, वह सब द्वादशकपाल वैश्वानर याग का ही स्तावक है। बाठ, नी, वस, ग्यारह संख्या, वारह सख्या में अन्तर्गिहित हैं, उनसे अतिरिक्त इनका स्वतन्त्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं। इसिलए यह फलनिर्देश मुख्य काम्य पुत्र व पशुरूप फल की स्तुति प्रस्तुत करता है। वे पुत्र-पशुरूप फल इस प्रकार के होते हैं। यह द्वादशकपाल वैश्वानर याग की स्तुति हैं; अतः ये अष्टाकपाल आदि अर्थवाद हैं, गूणविधि नहीं।

अर्थवाद का स्वार्थ कुछ नहीं होता, वह मुख्य विधि का स्तावक होता है।
मीमांसाबास्त्र मे अर्थवाद के साथ कथित फल, उसी दशा में फलरूप से स्वीकार
किया जाता है, जब मुख्य विधिवाक्य के साथ फल का निर्देश न हुआ हो। उस
दशा में तत्सम्बन्धी अर्थवाद के साथ पठित फल को मुख्य विधि का फल मान
निया जाता है। १८॥

शिष्य यथार्थं को न समभता हुआ पुन: आशंका करता है — बारह और आठ आदि संख्यायें परस्पर नितान्त भिन्न हैं, तब अष्टाकपाल आदि को द्वादशकपाल वाक्य का शेष अर्थात् अर्थवाद कहना युक्त प्रतीत नहीं होता। सूत्रकार ने आशंका को सूत्रित किया —

#### तच्छेषो नोपपद्यते ॥१६॥

[तत् शेष.]द्वादशकपाल वाक्य का, अध्दाकपाल आदि वाक्य शेष ः अर्धवाद है, यह [त] नहीं [उपपद्यते] उपपन्त होता।

'वैश्वान रं द्वादशकपालं निर्कपेत्' इस विधिवालय का, 'अष्टाकपालो भवति' इत्यादि वाक्य अर्थवाद है, यह कथन धुक्तिधुक्त प्रतीत नहीं होता; क्योंकि 'द्वादशकपाल' पद में स्थित द्वादश ( बारह) संख्या के साथ 'अष्टाकपाल, नवकपाल' बादि पदो मे स्थित आठ, नौ आदि मंस्याओं का कोई सम्बन्ध नहीं है। तब 'अष्टाकपाल' आदि वाक्य पहले वाक्य के शेष = अर्थवाद हैं, उसकी स्तुति करनेवाले हैं, यह कैसे उपपन्न होगा ?

यहाँ यह याद रखना चाहिए — प्रस्तुत प्रसंग मे 'ढादशकपाल' अथवा 'अष्टा-कपाल' आदि पदों का अर्थ —बारह कपालों एवं बाठ कपालों आदि में पकाया गया— पुरोडाश है। तात्ययं है — 'ढादशकपाल' पद, द्वादश कपालों में संस्कृत किये गये— पुरोडाश हविद्रव्य का बाचक है। इसी प्रकार 'अष्टाकपाल' आदि पदों में समस्ता चाहिए।।१६॥

आचार्य सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया

#### अविभागाद् विधानार्थे स्तुत्यर्थेनोपपद्येरन् ॥२०॥

[अविभागात्] अविभक्त-सम्मिलित-अन्तर्हित होने से अष्ट आदि संख्याओं के [विभागर्ये] विधायक वान्यगत द्वादश संख्या में, उनके निर्देश [स्तुत्थर्थेन] स्तुति के प्रयोजन से [उपपद्येरन्] उपपन्न हो जाएँगे।

'वैश्वानर द्वादशकपालं निवंपेत्' यह वैश्वानर याग का विधायक वाक्य है।
यहाँ 'द्वादशकपाल' पद में पठित द्वादश (बारह) संख्या के अन्तर्गत का जाती
हैं—आठ, नौ, दस, ग्यारह संख्या, जो उक्त विधायक वाक्य के आगे 'अष्टाकपालः,
नवकपालः' आदि वाक्यों में पठित हैं। साक्षात् श्रुतिबोधित विधायक वाक्य की
अपस्थिति में हविद्रव्य के एक होने के कारण ये वाक्य ('अष्टाकपालः' आदि)
अन्य वैश्वानर याग का विधान करने में असमर्थ रह जाते हैं। अनन्यगतिक होने
से इनकी सार्थकता का एक हो मार्ग है—इनको वैश्वानर विधिवाक्य का अर्थवाद
माना जाय। आठ आदि संख्यायें (५-११) क्यों कि बारह संख्या के ही अवयव
हैं, इसलिए उनके नाम पर की गई स्तुति अवयवी — बारह संख्या की ही समक्षती
' चाहिए। जैसे पहिये के अवयवों की स्तुति —इसके पुट्टी, अरे और नीम बड़े दृढ़
और सुन्दर हैं —इस प्रकार की जाती है, वह पहिए की स्तुति है। तथा, जैसे
पैदल, घुड़सवार, हाथीसवार, रवसवार सेनानियों का समूह सेना है, —जब घोड़े,
हाथी, रथ व पैदल सिपाहियों की प्रशंसा व उनके कार्यकलापों की स्तुति की

जाती है, तो वह सेना के अवयवभूत हाथी-रथ-घोड़ो की नहीं, अपितु उनके समूह सेना जी स्तुति होती हैं। आजकल सेना के अगो में मुख्य नौसेना, वायुसेना एवं स्थलसेना की गणना होती हैं। इनमें दोनों प्रकार के जहाज व पैदल सेना के अन्य विशिष्ट साधनों की स्तुति व निन्दा, उन अंगों की न होकर सामूहिक सेना की मानी जाती है। इसी प्रकार वैश्वानर द्वादशकपाल अङ्गी के, अङ्गभूत अष्टकपाल आदि की स्तुति को अङ्गी की स्तुति ही समक्षना चाहिए॥२०॥

अष्टाकपाल पुरोडाश आदि में कामनाविशेष के आधार पर इन्हें स्वतन्त्र विधि माने जाने की शिष्य-आशंका को आचार्य सुत्रकार ने सुत्रित किया—

#### कारणं स्यादिति चेत् ॥२१॥

[कारणम्] कारण-विशेष प्रवृतिनिमित्त ब्रह्मवर्षंस आदि [स्थात्] है, अष्टाकपाल आदि के स्वतन्त्र विधि माने जाने का, [इति चेत्] ऐसा यदि कहा जाय हो (यह उपयुक्त न होगा; अगले सुत्र के साथ सम्बन्ध है)।

'अष्टाकपाल' बादि वाक्य स्वतन्त्र याग के विधायक हैं, इस विचार का तिरुवायक कारण उसी प्रसंग में विद्यमान है। वह है — ब्रह्मवर्चस आदि विशेष फल की कामना, और यागानुष्ठान से फलप्राप्ति का निर्देश। तैत्तिरीय संहिता [२।२।४] में स्पष्ट निर्देश है — ब्रह्मवर्चस की कामनावाले का अष्टाकपाल पुरोडाश होता है, तेजस् की कामनावाले का नवकपाल, अन्नाद्य की कामनावाले का दशकपाल, ऐन्द्रिय कामनावाले का एकादशकपाल तथा पशुकामनावाले का द्वारकपाल। 'वैश्वानरं द्वारशकपालं निर्वेषत्' वाक्य में द्वादशकपाल पुरोडाश का विधान केवल पशुकामनावाले के लिए हैं। अष्टाकपाल पुरोडाश आदि इससे भिन्न ब्रह्मवर्चस, तेज आदि कामनावालों के लिए हैं, इस कारण इन्हें कामविधि मानना संगत है। इससे यह भी लाभ होगा कि इन्हें गुणविधि मानने में जो पुरोडाश का आनर्थक्य प्राप्त होता है, वह न होगा; और लक्षणावृत्ति ने इनके द्वारा द्वादशक्याल की स्तुति की जो कल्पना की जाती है, वह भी नहीं करनी पड़ेगी। अतः 'वष्टाकपाल' आदि को निर्वेषत कामविधि मानना चाहिए॥ ११॥

आचार्य सुत्रकार ने उक्त मान्यता को शास्त्रीय औचित्य न देकर उक्त आशंका का समाधान किया

आनर्थक्यादकारणं कर्त्तुहि कारणानि गुणार्थो हि<sup>3</sup> विधीयते ॥२२॥

[आनर्थक्यात्] अनर्थक हो जाने से 'अष्टाकपाल' आदि बाक्यों के, [अकारणम्] कारण नहीं हैं, वे अष्टाकपाल आदि पूत आदि के [कर्त्तुः] कर्त्ता

 <sup>&#</sup>x27;हि' इति नास्ति, 'गुणार्थे निषीयन्ते' इति पाठ , रामेश्व रसूरि विरिचिता सुवोधिनी व्याख्या । अर्थं में कोई अन्तर नहीं है ।

के फल के प्रति [हिं] क्योंकि, [कारणानि] कारण होते हैं—गुण, [गुणार्यः] स्त्रुतिरूप गुण प्रयोजन के लिए [हिं] ही [विधीयते] विधान किये जाते हैं।

'यदि यदण्टाकपालो भवति' इत्यादि वाक्यों को स्वतन्त्र काम्य विधि माना जाता है, तो यहाँ विभिन्न अनेक वाक्य हो जायेंगे, परम्यु संहिता [तै॰सं॰२।२।४] में इसको एक वाक्य के रूप में पढ़ा है। वहाँ पाठ है "वंक्यानरं द्वावक्षकपालों निर्वेषते पुत्रे जाते यदण्टाकपालो भवति" यहाँ ते प्रारम्भ होकर 'यद् द्वावक्षकपालों भवति जात्यैवास्मिन् पश्नु दथाति, यस्मिन् जाते एतामिष्टिं निर्वेपति पुत एव तेजस्व्यन्ताव इन्द्रियावी पश्चमान् भवति।" इसके मध्य पठित 'अध्याकपाल' आदि को विधिवास्य सानने पर वाक्यभेद-दोष स्पष्ट है,-'अष्टाकपाल-नवकपाल' आदि वाक्यों का द्वादक्षकपाल वैद्यानर याग के साथ तब सम्बन्ध न रहेगा। वाक्यभेद होने पर प्रसंग के उपक्रम व उपसंहार की एकवाक्यवा का भी भञ्ज हो जायगा।

इसके अतिरिक्त यह भी व्यान देने की बात है कि 'अष्टाकपास' आदि को कुणविधि मानने पर ये वाक्य वैश्वान रयाग के द्वादक्ष के स्थान पर अष्टत्व आदि कुण का विधान करेंगे, तो अष्टाकपास आदि के पूतत्व आदि फल यागक्षां से ही सम्बद्ध माने जायेंगे। पुत्र की कामना से वैश्वान र याग का कर्ता तो जायमान पुत्र का पिता है। ऐसी स्थित में वास्तविकता का सबंधा विपर्यास हो जायमा, क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग में पूतत्व आदि फल जातपुत्र के कहे गये हैं। तब यागकर्ता के साथ पूतत्व आदि फलों का सम्बन्ध न होने से 'अष्टाकपाल' बादि वाक्यों को वैश्वानर याग का गुणविधि मानना व्यर्थ होगा; वयोंकि गुणविधि मुख्य विधिवानय याग का गुणविधि मानना व्यर्थ होगा; वयोंकि गुणविधि मुख्य विधिवानय का उपकारक होता है, यहाँ यह सम्भव नहीं। ऐसी अवस्था में इन वाक्यों का जानर्थव्य स्पष्ट हो जाता है। इनकी सार्थकता के लिए इसके सिवाय वन्य कोई मार्ग नहीं रह जाता कि इन अष्टाकपाल आदि वाक्यों को द्वादशक्पाल वैश्वानर याग का स्तुतिक्ष्य अर्थवाद माना जाय।

वैक्वानर याग के अनुष्ठान से अनुष्ठाता के घर उत्पन्न हुआ पुत्र पूत्रत्य आदि से सम्पन्न होता है। इसी तथ्य को संहिता में बताया —इस उत्पन्न पुत्र को जिस कारण गायती द्वारा पवित्र करता है, उससे वह पूत पवित्र है। जिस कारण त्रियृत् हारों तेज को स्थापित करता है, उससे वह तेजस्वी है। जिस कारण त्रियृत् हारा इसमें तेज को स्थापित करता है, उससे यह लन्नाछ है। जिस कारण त्रिष्टु से इसमें बन्नाछ को स्थापित करता है, उससे यह इन्द्रियानी—अध्ठ इन्द्रियांवाना होता है। जिस कारण त्रिष्टु से इसमें इन्द्रिया को स्थापित करता है, उससे यह इन्द्रियानी—अध्ठ इन्द्रियोंवाना होता है। जिस कारण जगती से इसमें पशुओं को स्थापित करता है, इससे वह पशुमान्। होता है। इस प्रकार अष्टाकपाल आदि कामनामूलक

संहिता के इस विवरण में गायत्री, विराद, त्रिब्दुप्, जगती छन्दों के नाम हैं। त्रिवृत्—तीन आवृत्तिरूप 'स्तोम' का नाम है। एक साम गान, तीन

विधिवाक्य नहीं हैं। यदि इन्हें विधिवाक्य का स्तृति रूप अर्थवाद भी न माना जाय, तो ये अनर्थक ही रह जाएँगे। स्पष्ट है ब्रह्मवर्चस आदि के अष्टाकपाल आदि कारण नहीं हैं। अथवा यह कहें कि ब्रह्मवर्चस आदि अष्टाकपाल वादि के फल नहीं हैं। तात्पर्य है -ब्रह्मवर्चसकामोऽष्टाकपालेन पुरोडाक्षेन यजेत' — ब्रह्मवर्चस की कामनावाला अप्टाकपाल पुरोडाण से यजन करे --इस प्रकार का गुणविधिपरक अभिप्राय इन वाक्यों का सम्भव नहीं है। इसलिए 'यदष्टाकपालो भवति' इत्यादि वाक्यों को अर्थवाद मानना ही शास्त्रसम्मत है।।२२॥ (इति वैश्वान रेऽष्टत्वाचर्यवादताऽधिकरणम् -११)।

(यजमानशब्दस्य प्रस्तरादिस्तुत्यर्थताधिकरणम्, तत्सिद्धचाधि-करणं वा—१२)

शिष्य जिजासा करता है -गत सन्देहों का समाधान हो जाने पर यजमान प्रस्तर, यजमान एककपाल ' इत्यादि वालयों में सन्देह है—क्या इन्हें गुणविधि माना जाय, अथवा अर्थवाद ? प्रस्तर यजमान है, एवं एककपाल में संस्कृत पुरोडाश यजमान है, —ये वाक्य प्रस्तर में एवं एककपाल संस्कृत पुरोबाश में यजमान रूप का विधान करते प्रतीत होते हैं। यहाँ पहले से अविदित अर्थ का, अर्थात् अपूर्व अर्थ का विधायक होने से इन वाक्यों को गुणविधि क्यों न माना जाय ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया

#### तत्सिद्धिः ॥२३॥

[तत्-सिद्धिः] उससे प्रस्तर व एककपाल-संस्कृत पुरोडाश से यजमान के कार्यकी सिद्धि होती है।

गौण अर्थ के आश्रय से प्रस्तर व एककपाल में संस्कृत पुरोडाश को यजमान कहकर उसकी स्तुति की है, इस कारण ये अर्थवाद वचन हैं।

दर्शपौर्णमास इब्टि मे वेदि पर विछाने के लिए खड़ी हुई कुशा को मुट्टी में

ऋचाओं पर गाया जाता है। इसकी तीन आवृत्तियाँ की जाती हैं, जिनका नाम 'पर्याय है। पर्यायों में मन्त्रावृत्ति के संस्थाभेद के आघार पर किये जानेवाले गान का नाम 'स्तोम' है। छन्दों में गायत्री छन्द त्रिपाद २४ अक्षर का, विराह् (पंक्ति) चतुष्पाद ४० अक्षर का, त्रिब्हुल् चतुष्पाद ४४ अक्षर का, जगती चतुष्पाद ४८ अक्षर का होता है। द्वादशक्षाल वैद्वानर-इष्टि में इनके उपयोग के वैज्ञानिक आधार को समभने का प्रयास करना चाहिए।

इस विषय में अधिक जानकारी के लिए द्रष्टव्य है—शावरभाष्य का हिन्दी अनुवाद, युधिष्ठिर मीमांसक-कृत; पृष्ठ १४१ ४३॥

बाँधकर चार मुट्टी कुका 'बहिर्देवसदन दामि' [मै० सं० १।१।२] मन्त्र का उच्धारण करते हुए काटी जाती हैं। इनमें पहली मुट्टी की कुशाओ का 'प्रस्तर' है। इसे एक ओर सुरक्षित रख, शेष तीन मुट्टी कुशाओं को वेदि में इस प्रकार बिछा दिया जाता है कि उनका अग्रभाग पूर्व की और रहे। इन कुशाओं के ऊपर दो कुशातृण आड़े, अर्थात् उत्तर-दक्षिण रख दिये जाते हैं, जिनमे एक पूर्व और दूसरा पन्छिम की ओर रक्खा जाता है। इनके ऊपर पहली मुट्टी की काटी हुई 'प्रस्तर'-संज्ञक क्याओ को- उनका सिरा पूर्व की ओर कर-विछा दिया जाता है। इन दोनो विछायनो के बीच में आड़े रक्खे गए दो तुणो का नाम 'विधति' इस कारण है कि 'प्रस्तर'-संज्ञक बिछावन को अपने ऊपर धारण कर दोनों बिछावनों को आपस में मिलने नहीं देते, क्योंकि इष्टि के सम्पन्त हो जाने पर 'प्रस्तर'-संज्ञक कुशाओं को होमान्ति में आहुत कर दिया जाता है। प्रस्तर का जपयोग यज्ञिय पात्र-जुहू, उपभृत्, स्रुचा आदि को-रखने के लिए होता है।प्रस्तर पर इनके रक्से जाने से इनमें लगा हुव्य-द्रव्य प्रस्तर पर लग जाता है। इसीलिए इसे इष्टि सम्पन्न होने पर होमाग्नि में आहुत कर दिया जाता है, ताकि हिंदद्रव्य अन्यथा नष्ट न हो। इसी प्रकार एककपाल में संस्कृत पुरोडाशा इष्टि सम्पन्न हो जाने पर होमाभिन में त्याग दिया जाता है।

अब विचारना चाहिए, यदि इन्हें गुणविधि माना जाता है, तो प्रस्तर-कार्य में यजमानगुण का विधान होगा, अथवा दोनों के सामानाधिकरण्य से यजमान में प्रस्तरकार्य-रूप गुण का विधान होगा ? इनमें पहला विधान इसलिए सम्भव नहीं कि यजमान के द्वारा किए जानेवाले अनुष्ठेय कर्म का प्रस्तर द्वारा किया जाना असम्भव है। दूसरा विधान इसलिए संगत नहीं कि प्रस्तर-कार्य यजमान द्वारा किए जाने पर जूह-स् वा-उपमृत् आदि यज्ञिय पात्र यजमान के देह पर रक्खे जाएँगे, यजमान द्वारा अनुष्ठेय कार्य कौन करेगा ? तथा अन्त में इब्टि सम्पन्न होने पर यजमान को होमापिन मे आहुत कर दिया जायगा । तब इष्टि का स्वरूप व अस्तित्व ही नष्ट हो जायगा , अतः इन बाक्यों को गुणविधि कहना सर्वया असंगत है। इष्टि के सम्पन्न होने पर पूरोडाश को भी होमाग्नि में आहुत कर दिया जाता है। तब क्या यजमान को भी आहुत कर दिया जाएगा ? फलत: मे वाक्य अर्थवाद हैं, यही संगत है। प्रस्तर या पूरोडाश यजमान के इष्टि सम्बन्धी कार्य में उत्तम सहयोग देते हैं, इसी आधार पर यजमान कहकर उनकी स्तृति की गई है। ऐसा मानने पर ही प्रस्तर-सम्बन्धी तथा पूरोडाश-सम्बन्धी इण्टिगत कार्य-यज्ञिय पात्रो का रक्खा जाना, एककपाल में संस्कृत होना तथा अन्त में आहत होना आदि-यथायथ सम्पन्न हो सकते हैं।

इनको नामविध कहना भो सगत नहीं । प्रस्तर यजमान का अथवा यजमान प्रस्तर का नामधेय हैं; इसी प्रकार यजमान प्ररोडाझ का अथवा पुरोडाझ यजमान का नामध्य है, यह मी सम्भव नहीं, क्योंकि इन पदो की भिन्नार्थता सर्वत्र ज्ञात है, जो नामध्य माने जाने में सर्वया बाधक है। इस प्रकार इन वाक्यों का वर्धवाद होना निश्चित होता है।।२३।। (इति यजमानशब्दस्य प्रस्तरादिस्तुत्यर्थताऽघि-करणम्—१२)।

(अग्न्यादिशब्दानां ब्राह्मणादिस्तुत्यर्थताऽधिकरणम्, जात्यधिकरणं का –१३)

बिष्य जिज्ञासा करता है—संहिता एवं ब्राह्मणग्रन्थों में 'आग्नेयो वं ब्राह्मणः' [तैं० तं० २।३।३।। तैं० वा० २।७।३।। ताण्डच वा० ११।४।६], 'ऐन्ह्रो वे राजन्यः' [ताण्डच वा० १५।४।६।। तैं० वा० २।६।२३], 'वैरवदेवो हि वैरयः' [तैं० वा० २।७।२] इत्यादि वाक्ष्य पठित हैं। इन्हें तो गुणविधि मानना चाहिए। ये अपूर्व अर्थ के विधायक होंगे। ये दाक्य यथाक्रम —ब्राह्मण के साथ अग्नि देवता के सम्बन्ध का तथा वैरय के साथ विश्वेदेव देवता के सम्बन्ध का तथा वैरय के साथ विश्वेदेव देवता के सम्बन्ध का तथा वैरय के साथ विश्वेदेव देवता के सम्बन्ध का तथा विश्वेद को साथ जाया? अर्थवाद मानने पर तो ये अनर्थक रह जाएँगे, क्योंकि तब इनका कोई सामञ्जस्य नहीं बैठता। आचार्य सुत्रकार ने समाधान विया—

#### जातिः ॥२४॥

[जाति:] जन्म अर्थात् उत्पत्ति समान होने के कारण गुणभूत अर्थ के आधार पर यहाँ बाह्मण आदि को आग्नेय आदि कहकर उनकी स्तुति की गई है; अत. ये अर्थवाद हैं।

इस विषय की स्पष्टता के लिए तैक्तिरीय संहिता [७।१।१] का प्रसंग ब्रष्टच्य है। वहाँ बताया है, प्रजापति के किस अंग से कौन-कौन अर्थ उत्पन्न हुए। उन्हें निम्न प्रकार जानना चाहिए—

- प्रजापित के मुख से —ित्रवृत् स्तोम, अग्नि देवता, गायत्री छन्द, रखन्तर नामक साम, मनुष्यों में ब्राह्मण, और पसुजों में अब (बकरा) । ये मुख से उत्पन्न होने के कारण मुख्य हैं। यह इनके पारस्परिक सम्बन्ध को धोतक है।
- २. प्रजापित के उर (छाती) व बाहुओं से -पञ्चदश स्तोम, इन्द्र देवता, त्रिष्टुप् छन्द, बृहत्-नामक साम मनुष्यों में राजन्य -क्षित्रय, तथा पश्चओं में अवि (-भेड)। छाती और बाहुओं से उत्पन्न होने के कारण ये वीर्यवान, शिनतशाली व अतिशय सामर्थ्य के प्रतीक हैं। उत्पत्ति का समान कारण, इनके पारस्परिक सम्बन्ध का परिचायक है।
- ३. प्रजापित के मध्यभार ऊरुओं (अंधाओं) से—प्रथम सप्तदश स्तोम, विक्वेदेव देवता, जगती छन्द, बैंख्य-नामक साम, मनुष्यो में वैक्य और पशुओं में गाय। जंघाओं से उत्पन्त होने के कारण—जंघा जैसे शरीर का आघार हैं, ऐसे

ही समाज-शरीर का अन्नाधान के कारण आधार है । यह आर्थिक दृष्टि से समाज का मेरुदण्ड है, इसीलिए समाज में सदा प्रतिष्ठित है ।

संहिता का यह प्रसंग आलंकारिक रूप में जिस प्रकार महत्त्वपूर्ण सामाजिक संघटन का प्रतीक है, वहाँ वेद के उन मन्त्रों का वास्तविक अर्थ समक्षते में पूर्ण सहयोगी है, जिन मन्त्रों में देवता का साक्षात् स्पष्ट निर्देश नहीं रहता। वहाँ देवता के इन सहयोगियों (स्तोम, छन्द आदि) के सहारे देवता को जानने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि देवता का ज्ञान मन्त्रार्थ को समक्षने का मुख्य आधार है। निरुक्तकार सास्क ने सप्तम अध्याय [खण्ड, द-११] में सहिता की भावना के अनुरूप उक्त पदार्थों का विशेष प्रकार से वर्गीकरण प्रस्तुत किया है।

संहितागत उक्त वर्गीकरण के आधार पर 'आग्नेगो वै ब्राह्मणः' इत्यादि वाक्यों द्वारा अग्नि-सम्बन्ध से बाह्मण की तेजस्विता, क्षत्रिय के —इन्द्र-सम्बन्ध से —शिवत बल व प्रशासन-सामर्थ्या, तथा विश्वदेव देवता के सम्बन्ध से वैश्य के अर्थाजानता की प्रशंसा की गई। इसिलए ये स्तुति-रूप अर्थवादवाक्य हैं।।२४॥ (इति आग्नेयादिशब्दानां ब्राह्मणादिस्तुत्वर्षताऽधिकरणम् १३)!

(यजमानादिशब्दानां यूपस्तुत्यर्थाऽधिकरणम्, सारूप्याधिकरणं वा—१४)

शिष्य जिज्ञासा करता है—'यजमानो यूपः' [का० सं० २६।६], 'आदित्यो यूपः' [तै० झा० २।१।६] इत्यादि वाक्यो में सन्देह है, क्या इन्हें गुणविधि माना जाय ? अथवा अर्थवाद ? आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया—

#### सारूप्यात् ।।२४॥

[सारूप्यात्] समान रूप होने से यूप को यजमान कहकर स्दुति की गई है। तेजस्विता गुण से यूप को आदित्य कहा गया है, अतः यह स्तुतिरूप अर्थनाद है।

पशुबन्धन के लिए यूप की स्थापना होती है, यजमान याग का अनुष्ठाता है। 'यजमानो यूप:' यहाँ 'यजमान' और 'यूप' दोनों समानाधिकरण पद हैं। यहाँ मुगबिधि मानने पर यजमान में यूपगुण का, अथवा यूप में यजमान गृण का विधान प्राप्त होता है, जो दोनों रूपों में अशवय है। यथाकम न यजमान में पशु-बन्धन सन्य है, और न यूप में याग का अनुष्ठान किया जाना। यूप जैनाई आदि (आरोह-परिणाम = लम्बाई चौड़ाई आदि) में पुरुष के प्रमाण का बनाया जाता है। इसी समानता से यूप को यजमान कहकर उसकी स्तुति की गई है। यूप बन जाने पर 'देवस्य त्वा' [कात्या० श्री॰, ६१३।२] इत्यादि मन्त्र की बोलते हुए उसे

१. 'सारूप्यम्' पाठ है, रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' व्याख्या में ।

घृत से अभ्यक्त किया (चुपड़ा) जाता है, इससे यूप में चमक आ जाती है। इसी तेजस्विता की समानता से यूप को आदित्य कहकर उसकी स्तुति की गई है। अतः ये स्तुतिरूप अर्थवादवाक्य हैं।।२५।। (इति यजमानादिशब्दाना यूपस्तुत्यर्थताधि-करणम्— १४)।

(अपश्वादिशब्दानां गवादिप्रशंसाऽधिकरणम्, प्रशंसाधिकरणं वा—१५)

शिष्य जिज्ञासा करता है —'अपशवो वा अन्ये गो-अश्वेश्यः पशवो गो अश्वाः' [तै० सं० १।२।६], 'अयजो वा एष योऽसामा' [तै० सं० १।१।७], 'असत्रं वा एतद् यदच्छन्दोयम्' [तै० सं० ७।३।६, ८] इत्यादि वाक्यों में सन्देह् है, क्या ये गुणविधि है ? अथवा अर्थवाद ? अपूर्व विधान होने से इन्हें गुणविधि मानना क्या युक्त न होगा ? आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया—

#### प्रशंसा ॥२६॥

[प्रशंसा] गाय-घोड़े से अन्य अजा-महिषी को अपशु कहकर गाय-घोड़े की प्रशंसा -स्तुति की गई है, अतः यह अर्थवाद है।

तैत्तिरीय सहिता के उक्त उद्धृत वाक्यों मे यथाक्रम अन्य पशुओं की निन्दा कर उनके मुकाबले में गो-अद्द की प्रशंसा की गई है। सामरहित यज्ञ की निन्दा कर उनके साम्मुख्य में सामगुक्त यज्ञ की प्रशंसा की है। छन्दीम-संज्ञक स्तोमों से रहित सत्रों की निन्दा कर छन्दोम-संज्ञक स्तोमों से युक्त सत्रों की प्रशंसा के लिए यह वाक्य है। अत: ये सब स्तुतिरूप अर्थवाद हैं।

यिंद द्वें गुणिविध माना जाता है, तो गी-अस्व से अन्य अज-महिष आदि मे अपशुत्व का विधान होगा, जो निवान्त असंगत व अस्वीकार्य है। इसी प्रकार सामरहित दर्शवीर्णमास आदि में अयज्ञत्व प्राप्त होकर उनके विधायक वाक्य अफल हो जायेंगे; यह अशास्त्रीय होगा। ऐसे ही छन्दोम नामक स्तोमों से रहित सत्रों के असत्र होने का विधान मानने पर उनके विधायक वाक्य निष्प्रयोजन हो जायेंगे; जो अञ्चास्त्रीय होगा। यह अनर्थ प्रसक्त हो जाने के कारण इन्हें गुणिविध मानना अयुक्त होगा। ये ऐसे ही वाक्य हैं, जैसे लोक में कहा जाता है—'जो घृतरिहत है, वह भोजन नहीं हैं; जो मिलन है, वह भस्त्र नहीं हैं। यह मोजन मे घृत होने और वस्त्र के स्वच्छ होने की प्रशंसामात्र है।' यहाँ अज आदि अन्य

अभी मट्टिकाच्य का एक श्लोक याद आ गया, जिसमें ऐसे ही लौकिक उदा-हरण हैं, तथा पद्य में 'एकावली' अलंकार है। श्लोक है—

पशुओं की निन्दा में नास्तविक तात्पर्ध न होकर मी-अश्व आदि की प्रशंसा छोतन करना मुख्य तात्पर्य है ॥२६॥ (इति अपश्वादिशब्दानां गवादिप्रशंसार्थताधि-करणम्—१५)।

(बाहुत्येन सृष्टिव्यपदेशाधिकरणम्, भूमाधिकरणं वा—१६)

शिष्य जिज्ञाला करता है —'सृष्टीरुपदधाति' [तै० सं० ५।३।४] वाक्य संहिता में पठित है। इसे गुणविधि माना जाय, अथवा अर्थवाद ? यह सन्देह है। अपूर्व अर्थ को विधायक होने से इसे गुणविधि क्यों न माना जाय ? सूत्रकार ने समाधान किया —

#### भूमा ॥२७॥

[भूमा] उस्त प्रकरण में 'सृष्' धातुयुक्त मन्त्रों के बाहुत्य से यह वाक्य उस प्रकरण में पठित 'सृष्' धातुरहित मन्त्रों द्वारा भी इष्टकाओं के उपधान का विधान करता है।

'सृष्टी एपदधाति' वास्य में 'सृष्टी:' पद 'सृष्टि' पद के द्वितीया बहुबचन का रूप है। 'सृष्टि' पद 'सृज्' धातु से—'इक्हितपौ धातुनिर्देशे' [ महाभाष्य, ३।३।१० में इस नियम के अनुसार—'कितप्' प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। इसका तात्ययं है, जहां धातु का निर्देश करना हो, वहाँ विभिक्तपूर्वक निर्देश किया जा सके, इस सुविधा के लिए धातु के आगे 'इक्' अयवा 'दितप्' प्रत्यय लगाकर उसे पद का रूप दे दिया जाता है। तब उसका विभक्त्यन्त प्रयोग करने में कोई अङ्चन नहीं रहती। फलस्वरूप प्रस्तुत प्रसंग में 'सृष्टि' पद से केवल 'सृज्' धातु का निर्देश करना अनिप्रेत है। वह 'सृज्' धातु—'अस्च्यत, असुज्येताम्, असुज्यन्त' इत्यादि रूप से जिन मन्त्रों में पठित है, वे सृष्टिमत् मन्त्र'—अर्थाष् 'सृज' धातु वाले मन्त्र—कहे जाते हैं। यागनिमित्त स्थिष्डल या वेदि बनाने के लिए इष्ट-काओं के उपधान ( = रखने) में इन मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 'सृष्टि-भत्' पद में—पाणिनीय [अ।४।१२४] नियम के अनुसार उपधान अर्थ में, यदि

म तज्जलं घन्न सुचारपञ्चलम्, न पञ्चजं तद् यदलीनषट्पदम् । भ षट्पदोऽसौ न सुगुठ्ज यः कलम्, म गुञ्जितं तन्त जहार यन्धनः॥

बह जल नहीं, जहीं सुन्दर कमल न खिले हों; वह कमल नहीं, जिस पर भौरे न लिपटे हों; वह भौरा नहीं, जो सुन्दर गूँज न पहा हो; वह गुञ्जन नहीं, जो मन को इरण न करे।

उपधानीय इष्टकाएँ हैं, तो— 'यत्' प्रत्यय होकर 'मतुप्' का लोग हो जाता है; तथा 'यत्' प्रत्यय का भी छान्दस लोग होकर वाक्य के 'सृष्टि' पद का अर्थ वे इष्टकाएँ हैं, जो वेदि बनाने के लिए उक्त मन्त्र वोलकर रक्खी जाती हैं।

ये मन्त्र शुक्ल ये जुर्वेद माध्यन्दिनीय शाखा के १४ अध्याय की २८ ३१ तक की चार सण्डिकाओं में पिठत हैं। इनकी संख्या कुल १७ है। 'एकयाऽस्तुवत' से प्रारम्भ होकर 'त्रयस्तिमत्' संख्या तक विषम संख्या - 'एक, तीन, पाँच, सात' बादि सत्रह बनती हैं। यह रहस्य यहाँ अन्वेध्य है कि एक से तेतीस तक की सत्रह विषम संख्याओं के साथ पठित मन्त्रों का आधार क्या है ' प्रस्तुत प्रसंग में केवल इतना जानना है कि इन सत्रह मन्त्रों में से पहले, चौदहवें और सत्रहवें में 'सृत्र' बातु का 'असृच्यत' आदि कोई रूप प्रयुक्त नहीं है; शेष सबमें उपयुक्त रूप प्रयुक्त हैं।

ऐसी दशा में यदि 'सुष्टीरुपदधाति' वाक्य की गुणविधि माना जाता है, तो इसका अर्थ होगा— सृष्टि (= 'सृष्' बातुयुक्त) मन्त्रवाली इष्टकाओं को रखता है। इष्टकाओं के अपने रूप में कोई भेद नहीं है कि इस रूपवाली इष्टकाएँ सुज् श्रातु (सृष्टि) मन्त्रवाली हैं, और इस प्रकार की सृष्टिमन्त्रवाली नहीं हैं। तब उक्त बाक्य से सृष्टि (='सृष्' धातुयुक्त) मन्त्ररूप गुण का विधान मानने पर इष्टकाओं के उपधान में सुष्टिलि झवाले मन्त्र ही प्राप्त होंगे; शेष अवर्थक हो जायेंगे । तात्पर्य है--यज्ञाग्नि के लिए स्थण्डिल (-विदि) निर्माण-निमित्त आवश्यक सभी इष्टकाओं का सुष्टिलिङ्ग मन्त्री से उपधान हो जाने पर उस प्रकरण में पठित सृष्टिलिङ्गरहित मन्त्र निष्प्रयोजन हो जायेंगे। यदि सृष्टिलिङ्ग-मन्त्रों को सब्दिसिङ्कारहित मन्त्रों का उपलक्षण माना जाता है, अर्थातु प्रकरण-पाठ-सान्निध्यरूप लक्षणा से सध्टिलिङ्गरहित मन्त्रों का ग्रहण हो जायगा; तो यह कथन भी युक्त नहीं, क्योंकि विधिवाक्य मे लक्षणा को मीमासक दोष मानते हैं। अनुवाद में लक्षणा को दोष नहीं माना जाना, इसलिए 'सृष्टीरुपदधाति' में मन्त्रगत 'सृज्' का प्रयोग अग्नि-चयन प्रकरण के लिए सर्जन कर्म का अनुवाद-कथन है, अर्थात् सर्जन कर्म का स्तावक है। सृष्टिलिङ्ग-मन्त्रों का बाहुल्य, अत्यल्प सृष्टिलिंगरहित मन्त्रों को अन्तर्भुक्त कर लेता है। मीमासकों का एक दिण्ड-न्याय' हैं। जब अधिक व्यक्तियों के हाथों में दण्ड हों, और थोड़े व्यक्ति दण्डरहित हों, ऐसा गिरोह जब कहीं जा रहा हो, तो 'दण्डिनो यान्ति' प्रयोग होता है । अधिक . दण्डघारियों में अत्यत्प दण्डर्राहत उन्हीं मे अन्तर्हित हो जाते हैं । प्रस्तूत प्रसग में

१. तैत्तिरीय संहिता [४।३।१०] में भी इन मन्त्रों को पढ़ा गया है।

२. पहला, चौदहवां और सत्रहवां, जिनमें 'मृज्' धातु का कोई उपयुक्त रूप प्रमुक्त नहीं है।

ऐसी ही स्थिति है। अतः उन्त वाक्य अर्थवाद है, गुणविधि नहीं ॥२७॥ (इति बाहुत्येन सृष्टिव्यपदेशाधिकरणम्, भूमाधिकरणं वा— १६) ।

(प्राणभृदादिशब्दानां स्तुत्यर्थंताधिकरणम्, लिङ्गसमदायाधिकरणं वा—१७)

शिष्य जिज्ञासा करता है गत वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्य हैं—'प्राणभृत उपदवाति', अज्यानीरुपदवाति' इत्यादि । इनमें सन्देह हैं—क्या ये गुणविधि हैं ? अथवा अर्थवाद ? आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया—

#### लिङ्गःसमवायात् ।।२८॥

[लिञ्क्समवायात्] 'प्राण' रूप लिञ्ज के समवाय से अर्थात् सम्बन्ध से 'प्राण' लिञ्करहित मन्त्रों का भी कथन हो जाता है।

प्राणमृत् नामक इष्टकाएँ पचास हैं। इन इष्टकाओं के मन्त्र शुक्त यजुर्नेद माध्यन्दिनी शाखा के अध्याय तेरह की पांच किण्डकाओं [१४ से १८ तक] में पिठत हैं। प्रत्येक किण्डका के दस टुकड़े करके, अथवा दस वार आवृत्ति करके प्रत्येक मन्त्र से एक-एक इष्टका का उपधान किया जाता है। इस प्रकार पांच किण्डकाओं के पचास [१ × १० १०] टुकड़े अथवा आवृत्ति से प्राणमृत्-संत्रक पचास इष्टकाओं का उपधान होता है। इन पांच किण्डकाओं में से केवल पहली किण्डका के दूसरे, तीसरे तथा दसवें टुकड़े था मन्त्र में 'प्राण' पद पठित होने से इन्हीं में 'प्राण' लिङ्ग का सम्बन्ध है। शेष सेंतालीस 'प्राण' लिङ्ग से रहित हैं। ऐसी स्थिति मे यदि 'प्राणमृत उपद्याति' को गुणविधि माना जाता है, तो जिन मन्त्रों में 'प्राण'-सिङ्ग इस्प गुण विद्यमान है, उन्हीं के द्वारा इष्टकाओं का उपधान प्राप्त होगा; शेष मन्त्र अनर्थक हो जाएँगे। अतः इसे गुणविधि न मानकर अर्थवाद मानना उपयुक्त होना। उस दशा में प्रथम किण्डका-पठित 'प्राण' लिङ्ग का,

इत बाक्यों का मूल स्थल यथाकम द्रष्टिच्य है—तै० सं० ५।२।१०॥ तथा ५।७।२।।

२. हलागुल-कृत 'मीमांसा जास्त्र सर्वस्व' में २३ से २८ तक छह सूत्रों को एक सूत्र मानकर पाठ इस प्रकार दिया है— 'सिस्सिक्किजित्सारूप्यप्रशंसामुम-लिङ्गसम्बाया इति युणाभयाः' [बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी का जर्नल, सन् १६३१, पृष्ठ २७६ के अनुसार]। शावर भाष्य में सूत्र के पदों को पृथक् सूत्ररूप में रखकर व्याख्या की है। पर जावर भाष्य में 'गुणाश्रयाः' पद सूत्रमत नहीं है।

३. मन्त्रों के लिए तैतिरीय संहिता, ४।३।२ भी द्रष्टन्य है।

प्रथम पाठ-प्राघान्य से आगे पठित सभी कण्डिकागत मन्त्रों के साथ सम्बन्ध माना जायगा। पचास मन्त्रों में से तीन में पठित 'प्राण'-िल होष सैतालीस को भी लिसत करेगा। यह व्यवस्था 'छित्रन्याय' के अनुसार समभनी चाहिए। दस व्यक्तियों मे यदि एक-दों के पास छतरी है, शेष सब छतरी से रहित हैं, तब भी 'छित्रणो यान्ति' छतरीवाले जा रहे हैं, प्रयोग होता है। एक-दो छतरीवाले से ही सब लिसत हो जाते हैं।

इसी प्रकार 'अज्यायीक्पदघाति' दूसरा नाक्य है । अज्यानि नामक इष्टकाएँ केवल पाँच हैं । तैत्तिरीय सहिता [ ४।७। र ] में वे मन्त्र हैं, जिनसे इन इष्टकाओं का उपधान किया जाता है। उन मन्त्रों के प्रथम प्रतीक पद इस प्रकार हैं— शतायुषाय : ये चत्वारः , ग्रीष्मो हेमन्तः; इदु वल्सराय , भद्रान्तः श्रेय: । इन मन्त्रो के निर्देश के अनम्तर वहाँ पढ़ा है — अज्यानीरेता उपद्याति' —अज्यानि नामक इन इष्टकाओं का उपधान करता है। इसके आगे यह अर्थवाद पठित है 'एता वे <mark>देवता अपराजितास्ता एव प्रविवाति, नैव जीयते</mark>' उन्त सन्त्रों में निदिष्ट इन्द्र आदि देवता अपराजित हैं, याग का अनुष्ठाता यजमान इन्हीं देवताओं में प्रवेश करता है, वह किसी से जीता नहीं जाता। इन पाँचों मन्त्रों में से केवल दूसरे मन्त्र<sup>9</sup> में . 'अज्यानिम्' पद पढ़ा है। यदि 'अज्यानीरेता उपदधाति' को गुणविधि माना जाता हैं, तो पाँचों इष्टकाओं का उपधान उक्त मन्त्र की आवृत्ति द्वारा उसी एक मन्त्र से किया जाना प्राप्त होगा,कोष मन्त्र निरर्थक हो जाएँगे । अर्थवाद मानने पर दृष्टलिंग एक मन्त्र, क्षेष चार का भी उपलक्षण होगा। पाँच मन्त्रों के समुदाय मे एक मन्त्रगत भी दृष्टिलि झ का सम्बन्ध श्रेष अलि झ मन्त्रों को भी लक्षित करेगा, जैसे अनेक व्यक्ति-समुदाय में एक व्यक्ति के साथ छाते का सम्बन्ध, छातारहित अन्य सभी साथी व्यक्तियों को भी लक्षित करता है। छाताधारी एक ही होने पर 'छत्रिणो यान्ति' व्यवहार सर्वमान्य होता है .।२८॥ (इति प्राणमृदादिशब्दानां स्तत्यर्यताधिकरणम् — १७) ।

(वाक्यक्षेषेण सन्दिग्धार्थनिरूपणाधिकरणम्, वाक्यशेषाधिकरणम्, अक्ताधिकरणं वा—१८)

धिष्य जिज्ञासा करता है—'अक्ताः शकैरा उपदधाति' वाक्य वैदिक साहित्य [तैं० ब्रा० ३।१२।५] में पठित है। इसके उपसंहार में 'तेजो वै घृतम्' चृत का स्तुतिवाक्य है। चातुर्हींव चयन याग में सुवर्ण इष्टकाओं का उपधान होता है।

तैित्तरीय ब्राह्मण [३।१२।५] का पाठ इस प्रकार है— 'हिरण्येष्टको भवति । यायदुत्तममंगुलिकाण्डं यञ्चपरुवा सम्मितम् । तेजो हिरण्यम् । यदि हिरण्यं न विन्देत्, शकरा अक्ता उपवध्यात्, तेजो घृतम् । स तेजसमेवाम्निं चिनुते ।'

अंगुलि के तीसरे पर्वं के परिमाण को सुवर्ण इष्टकाएँ उपलब्ध न होने पर चिकनी की गई रोडी ( - सर्करा) का वेदि में उपधान किया जाता है। १ यहाँ उपक्षम में शकंरा का 'अक्ताः' विशेषण है, जिसका अर्थ है— 'चिकनी की हुई । यह सामान्य यचन है; विकनी चृत से भी की जा सकती हैं, और तंज आदि से भी। परन्तु उपसंहार में चिकनाई के एक साधनद्रव्य पृत की स्तुति की गई है। यह जिकनाई के साधनद्रव्य पृत का विशेष कथन है। एक ही वाक्य के उपक्रम—आरम्भ में सामान्यकथन और उपसंहार में विशेषकथन होने से परस्पर विरुद्ध है। प्रस्तुत प्रसा में यही सन्देह का कारण है। क्या उपक्रम के सामान्यकथन से उपसंहार के विशेषकथन 'चृत' को सामान्य जिकनाई-साधन द्रव्यपरक माना जाय ? अथवा उपसंहार के चिकनाई-साधन विशेष द्रव्य पृत के कथन से उपक्रम के सामान्य कथन को उत्तरकर उसके स्थान पर विशेष कथन को स्वीकार किया जाय ?

उपक्रम के अवसर पर विरोध का कोई आधार नहीं है; विरोध की भावना उपसंहार पर उभरती है। तब विरोध के परिहार के लिए यह उचित होगा कि उपक्रम के अनुसार उपसहार के चिकताई-साधन विशेष इच्य घृत को चिकताई-साधन साधान्य इच्यपरक क्यों न मान लिया जाय ? इससे चिकनाई-साधन घृत, तैल आदि सभी इच्यो का बहुण हो जाता है। यह ऐसा ही कथन है, जैसे — 'सुष्टोक्पदधाति' में 'सुज्' धातु-सिद्ध सुष्टि शब्द सुष्टिपदपटित तथा सुष्टिपद-रहित सभी मन्त्रों के लिए व्यवहृत है; ऐसे ही 'घृत' पद घृत, तैल आदि सभी चिकताई-साधन द्रव्यों के लिए प्रयुक्त माना जाय। आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

#### सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात् ॥२६॥

[सन्दिग्येषु] उपक्रम और उपसंहार के विरोध होने से सन्देह्युक्त वाक्यों में [वाक्यकेषात्] वाक्यकेष से अर्थात् उपसंहार-वाक्य से अर्थ का निरुचय करना चाहिए। उपसंहार मे विकनाई-साधनद्रव्य घृत की स्तुति होने से यह श्रुति-वीधित वर्ष स्पष्ट हो जाता है कि सकंराओं का अञ्जन (चिकनापन) पृत से किया जाना चाहिए। घृत तेजोरूप है, जृतास्त सकंरा का चयन में उपधान यज्ञमान में तेजस्थिता का आधान करता है। अतः 'अक्ताः सकंरा उपद्यवाति' वाक्य स्तुतिरूप होने से अर्थवाद है, गुणविध नहीं।

उपक्रम-उपसंहार में विरोध-परिहार के लिए यह कथत उपयुक्त न होगा कि 'अन्ता: शर्करा उपदर्धाति' में वर्तमानकालिक 'उपदर्धाति' किया होने, तथा विधि-

१. वही, तै० बा०

किया के न होने से उपक्रम में जो अञ्जन का सामान्य कथन है, वह विधि-निर्देश नहीं है। उपसंहार में अञ्जन-साधन विशेष द्वव्य खूत का स्तवन होने से वह श्रुति द्वारा अञ्जन-साधन बोधित होता है। ऐसी दशा में उपक्रम-उपसंहार के विरोध की सम्मावना ही नहीं रहती, तब यह अधिकरण-निर्देश अनायस्यक हो जाता है।

विरोध के परिहार की यह कल्पना युक्त नहीं है, क्योंकि वैदिक वाङ्मय में विधि-अर्थ के लिए 'लेट' लकार का प्रयोग भी होता है। माध्यकार अवर स्वामी ने प्रस्तुत उद्धृत वाक्य में लेट लकार का प्रयोग किया प्रतीत होता है। विध्यर्थक लेट लकार में 'उपवधाति' कियापव सिद्ध है; उस बसा में यह वाक्य विधायक होने से उपक्रम-उपसंहार के विरोध का उद्भावक होगा। तैतिरीय बाह्मण [ वाश्यक प्रेसे 'उपवध्यात' यह विधि लकार का ही कियापद है। इसलिए ऐसे विरोध-स्थलों में उसके परिहार का उपाय यही है कि उपसंहार-वाक्य के अनुसार अर्थ का निक्क्य किया आय।

इसी प्रकार के अन्य वाक्य हैं 'वासः परिचन्तं; एतद्वे सर्वेदेवत्यं वासो यस् भौमन्' यहां उपक्रम में साधारण रूप से वस्त्र-धारण का विधान है; इससे यज्ञ में किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण करना प्राप्त होता है; परन्तु उपसंहार में क्षीम वस्त्र की स्तुति होने से 'वास. परिघन्तें वाक्य का 'वासः' पद शौम वस्त्र का विधायक है, अन्य किसी वस्त्र का नहीं। क्षूमा अतसी या लोकप्रसिद्ध अलसी पौषे का नाम है। उसके रेशों से बना वस्त्र 'क्षीम' कहा जाता है। इसके अनुसार यज्ञ में क्षीम वस्त्र के परिधान का विधान सिद्ध होता है। 'क्षीम' का अर्थ रेशमी वस्त्र नहीं है, क्योंकि वह कीड़े के द्वारा बनाये गये कोश के तन्तुओं से तैयार किया जाता है। उसके निर्माण में हिंसा के अनिवार्य होने से वह यज्ञिय परिधान के योग्य नहीं माना जाता। 'क्षीम' पद का अर्थ प्रापः रेशमी वस्त्र किया जाता है। उसका तात्पर्य सुमा = अलसी के रेशे से बनाये गये नक्ती रेशमी वस्त्र समम्बना चाहिए।

ऐसा ही एक अन्य वाक्य है - 'इमां स्पृष्ट्वा उव्गायेत्, इसां हि ओवुन्वरीं विध्वान्नुतान्युपजीवन्ति ।' — इसको स्पर्श कर सामगान करे; इस औदुम्बरी = गूलर वृक्ष की शाखा का सब प्राणी सहारा लेते हैं। यहाँ भी उपक्रम में 'इमां' सर्वनाम पब से सामान्य रूप में किसी भी वृक्ष की शाखा का स्पर्श -सामगान प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त होता है। परन्तु उपसहार म औदुम्बरी शाखा की स्तुति किये जाने से उपक्रम के 'इमां' सर्वनाम पद का — उदुम्बर शाखा के विधान में — सात्यर्थ निष्वित होता है।। २६।। (इति वाक्यशेषेण सन्दिरधार्थनिष्ठपणा- धिकरणम् — १६)।

(सामर्थ्यानुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्थाधिकरणम्, सामर्थ्या-धिकरणं वा—१६)

शिष्य जिज्ञासा करता है — अन्य कितप्य वाक्य ऐसे हैं, जिनमे सन्देह है — 'स्वेणाऽध्यात, स्वधितनाऽव्यात, हस्तेनाऽवयात आदि — स्व से अवदान करता है, स्वधित — छुरी से अवदान करता है, हाथ से अवदान करता है, स्वधित — छुरी से अवदान करता है, हाथ से अवदान करता है, इत्यादि। रज्ले हुए पूरे आह्वनीय द्रव्य में से उसका कुछ अंश अत्य करने का नाम 'अवदान' है। आह्वनीय द्रव्य तरल पृत आदि, दृव पका हुआ पुरोडाम आदि, तया देर के रूप में (संहत) रक्खा हुआ सामग्री आदि है। यहाँ सन्देह है, क्या प्रयोजन के अनुसार विशिष्ट आह्वनीय द्रव्य का किसी स्व आदि विशिष्ट सामन से अवदान किया जाय, ऐसी व्यवस्था मानी जाय ? अथवा अव्यवस्थित रूप में किसी भी साधन से किसी भी आह्वनीय द्रव्य का अवदान किया जा सकता है ? प्रस्तुत प्रसग में इस विषय का कोई विशेष निर्देश न होने सामान्य रूप में यही प्राप्त होता है कि स्व आदि किसी भी साधन से किसी भी आह्वनीय द्रव्य का अवदान कर लेना चाहिए। क्या यह युक्त है ? आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

### अर्थांद्वा कल्पनैकदेशत्वात् ॥३०॥

[अर्थात्] अर्थ से —पदसामर्थ्य से [बा] ही, (अर्थवा 'वा' पद पूर्वोक्त अव्यवस्था के निराकरण का खोतक है), तात्पर्य है—प्रयुक्त पद के सामर्थ्यानुसार जिस साधन से जिस द्रव्य का अवदान सम्भव है, उसकी [कल्पना] कल्पना करना युक्त है, क्योंकि [एकदेशत्वात्] सामर्थ्य, पदबोध्य धस्तु का एकदेश —अङ्ग होता है।

'श्रुवेण अवद्यति' आदि पदों में श्रुव आदि साधनों से किये जानेवाले कार्य के विषय में जो अव्यवस्था की बात कही गई, वह ठीक नहीं है। सुब आदि साधनगत सामर्थ्य के अनुसार जिस साधन से जिस आहवनीय द्रव्य का अवदान सम्यव है, उसके अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए।

नामपद अथवा आस्यातपद जिस अभिधाशित के आधार पर अभिमत अर्थ को अभिज्यनत करते हैं, अर्थ के स्पष्ट करने अथवा निक्चय करने में उसका सहयोग बराबर बना रहता है। जबदान के साधन सुब की बनाबट वह स्पष्ट करती है कि उसके द्वारा—द्रद पदार्थ को उसमें भरकर, राशि से पृथक् कर सुविधापूर्वक उसका (आहवनीय द्रव्य का) यथोचित उपयोग किया जा सकता है। जो पुरोडाश आदि आहवनीय द्रव्य कु व कठिन है, उसके अवदान के लिए सुब-साधन सर्वश बनुपयुक्त है; वहां तो स्वधिति—छुरी का ही प्रयोग करना

उपयुक्त होगा। आज्य अदि इव पदार्थ के लिए स्वधिति का प्रयोग सर्वया अनु-पयुक्त है। इसी प्रकार चरु सामग्री आदि शुक्त-विखरे आह्वनीय द्रव्य उचित मात्रा मे उठाकर प्रयोग के लिए हस्त-साधन अधिक उपयुक्त होगा। चरु के अवदान के लिए स्नु व अथवा स्वधिति-साधन नितान्त अनुपयुक्त हैं। ऐसे ही हस्त-साधन तरल आज्य तथा दृढ़ पुरोडाभा आदि के अवदान के लिए अनुपयुक्त है। फलतः स्नु व आदि साधन जिस आह्यनीय द्रव्य के अवदान के लिए उपयुक्त है, उसका प्रयोग वहाँ करना चाहिए, अन्य साधन का नहीं।

जैसे लोक में कहा जाता है—'कटे मुइक्ते' चटाई पर खाता है; इसका यही तात्पर्य है थाली मे परोसे लाय पदार्थ को चटाई पर बैठकर खा रहा है, अन्य कोई अर्थ नहीं । इसी प्रकार 'सृ लेण अवद्यति' जब कहा जाता है, उसका यही तात्पर्य है—तरल आज्य का खुब-साधन के द्वारा अवदान करता है; जन्य कोई अर्थ इसका सम्भव नहीं । ऐसे ही 'स्विधितना अवद्यति' का अर्थ है—वृढ़ पुरोडाण आदि द्वय का स्विधित से अवदान करता है; अन्य अर्थ नहीं । इसी प्रकार 'हस्तेन अवदाति' का अर्थ है—गुष्क-विखरे चर्य-सामग्री आदि का अवदान हस्त-साधन से करता है; उपगुक्त समक्त से इस अर्थ का निर्धारण हो जाता है । यह साधन के अनुसार द्वय की अयवा द्वय्य के अनुसार साधन की व्यवस्था है ॥३०॥ (इति सामर्थ्यानुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्थाधिकरणम् - १९)।

इतिश्री पूर्णीसहतनुजनुषा तोहफावेवीगभंजातेन बलियामण्डलान्तर्गत 'छाता' नगरिनवासी श्रीकाशीनाथशास्त्रिपावाज्जसेवालळा-विद्योवयेन, बुलन्वबाहरमण्डलान्तर्गत-पहाश्चपकण्ठ-बर्नेल-ग्रामाभिजनेन, साम्प्रतं गाजियाबावनगरिनवा-सिना — उबथथीर शास्त्रिणा समुन्नीते पंमिनीयमीमांसावर्शेन विद्योदयभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्यः गवः । सम्पूर्णश्चायं प्रथमोऽध्यायः ।

# अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद:

(अपूर्वस्याऽऽख्यातपदप्रतिपाद्यताऽधिकरणम् -१)

प्रथम अध्याय में प्रेरणात्मक धर्म-प्रमाण का निरूपण सम्पन्न हुआ। उन प्रसंगों में विधि, अर्थवाद, मन्त्र, स्मृति का तात्त्विक निर्णय तथा गुणविधि एवं कर्मनामधेय का विवेचन किया गया। सन्दिग्ध अर्थों का वाक्यक्षेष के आधार पर निर्णय किया जाना बताया। आगे के प्रसंगों को यथायथ समक्षने के लिए उनका स्मरण रखना आवश्यक है।

प्रथम अघ्याय में प्रेरणात्मक धर्म-प्रमाण का निरूपण सम्पन्न हुआ। सूत्रकार द्वारा साक्षात् न कहने पर भी मीमांसाशास्त्र में अन्य आचार्यों द्वारा यद्यिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि छह प्रमाण स्वीकृत हैं, परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में 'प्रमाण' पद से प्रत्यक्षादि का ग्रहण अभिप्रते न होकर प्रेरणालक्षण घमं को ही प्रमाण कहा है। वह प्रेरणालक्षण प्रमाण वेद है। सूत्रकार ने इसका निर्देश प्रारम्भिक पाँचवें सूत्र में किया है। वेद के शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध की नित्यता तथा जनसे सम्बद्ध प्रसंगागत अन्य विषयो का वर्णन प्रथम पाद में किया है। वह प्रेरणालक्षण धर्म रूप प्रमाण विधि, अर्थवाद, मन्त्र, स्मृति आदि भेद से अनेक प्रकार का है। तदनुसार द्वितीय पाद में विधि, अर्थवाद एवं मन्त्र-विषयक विचार किया है। अनन्तर तृतीय पाद में स्मृतियों के प्रामाण्य-अप्रामाण्य का विवेचन है। चतुर्थ पाद में गुणविधि और नामध्य पदों की परीक्षा तथा सन्दि-धार्थ पदों के यथार्थ निर्णय के लिए वाक्यशेष को आधार बताया गया है। इस प्रकार प्रथम अध्याय 'प्रमाणलक्षण' नाम से पुकारा जाता है।

अब द्वितीय अध्याय में कर्म के प्राधान्य-अप्राधान्य एवं भेद-अभेद के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।

प्रेरणालक्षण धर्म कियानुष्ठानरूप माना गया है। किया अथवा कर्म के भेदबोधक साधन छह प्रकार के बताये हैं। उनके आधार पर कर्म का भेद छह प्रकार का कहा जाता है। उन साधनों का निर्देश भाष्यकार ने—शब्दान्तर, अभ्यास, संस्था, गुण, प्रक्रिया, नामधेय के रूप में किया है। ये कारण जहाँ भी आएँ, उनका विवेचन इस अध्याय में किये जाने से द्वितीय अध्याय को 'नाना-कर्मलक्षण' नाम दिया गया है।

प्रथम विचारणीय है, शास्त्र के प्रारम्म मे प्रेरणा-कियारूप वाक्य को धर्म कहा गया है। वे वाक्य हैं 'सीमेन स्वगंकामो यजेत, अग्निहोत्र जुहुयात स्वगंकामः, अहरहः सन्ध्यापुगासीत' इत्यादि । किया अनुष्ठानरूप होने से आंनत्य है। यह देखा जाता है, सीमयाग, अग्निहोत्र सन्ध्योपासना के सद्यः अनन्तर स्वगं आदि फल प्राप्त नहीं होता। इससे सीमयाग आदि किया तथा स्वगं आदि फल परस्पर वसम्बद्ध हो जाते हैं। अनुष्ठान तक यागादि किया का अस्तित्व है; कालान्तर में जाकर स्वगं आदि फल प्राप्त होता है। किया के नष्ट हो जाने पर फलप्राप्त कैसे सम्भव है ?जब कारण (कियारूप) ही न रहा, तो फल (स्वगंदि) कैसे प्राप्त होगा ? तब क्या ये वैदिक वाक्य अनर्गल हैं ? नहीं, ये वाक्य सर्वया युक्त हैं।

श्वास्त्रकार आचार्यों ने बताया है कर्मानुष्ठान से अनुष्ठाता-आत्मा में धर्मविदोष की उत्पत्ति होती है। मीमांसा में उसको 'अपूर्व' पद से कहा जाता है। क्रियानुष्ठान 'अपूर्व' को उत्पन्न करता है, और अपूर्व स्वर्गीदि फल को। इस प्रकार वह चोदनालक्षण क्रियानुष्ठान अपूर्वोत्पत्ति द्वारा स्वर्गीदि फलप्राप्ति का

कारण होता है।

उस प्रेरणालक्षण प्रत्येक वाक्य में पद अनेक होते हैं, और पदों का अपना अर्थ है। यहाँ सन्देह होता है, क्या वाक्यगत प्रत्येक पद पृथक् नृथक् उस अपूर्व-संज्ञक धर्म का निर्देश करता है, अथवा वाक्य के सब पद मिलकर एक ही धर्म का निर्देश करते हैं? इसका समाधान करते हुए शास्त्रकार आचार्यों ने बताया, प्रत्येक वाक्य में पद दो प्रकार के होते हैं—एक नाम-पद, दूसरे आख्यात-पद। जैसे उक्त वाक्यों में सोम, अग्निहोत्र, सन्ध्या आदि नाम-पद हैं; यजेत, जुहुयात्, उपासीत आदि आख्यात-पद हैं। वह अपूर्व आख्यात-पदों से कहा जाता है। केवल आख्यात-पद किया, भाव, भावना, उत्पादना का निर्देश करता है, वाक्यात अन्य पद उसके सहयोगी रहते हैं। यद्यपि उक्त वाक्यों को किसी पद का साक्षात् वर्ष 'अपूर्व' नहीं है, परन्तु किया के अनित्य होने, अर्थात् अनुष्ठानक्षण तक ही अवस्थायी होने एव फल के कालान्तर में होने के कारण वैदिक वाक्यों के सार्थक्ताहेतु —उनके पारस्परिक सम्बन्ध के लिए किया और फल के अन्तराल में अपूर्व के अस्तित्य का अनुमान किया जाता है। इस प्रकार क्रव्य या गुण के वाचक नाम-पद किया के निर्देशक रही हैं, इसी तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ट किया —

#### भावार्थाः कर्मशब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत, एष ह्यर्यो विधीयते ॥१॥

[भावार्थाः] भाव — जिया अर्थवाले 'यजेत, चुहुयात्' इत्यादि आस्यात-पद [कर्मंशब्दाः] किया के बोधक शब्द हैं। [तेभ्यः] उनसे [किया] फल का किया जाना [प्रतीयेत] प्रतीत होथे, जाना जाए (तात्पर्ये है, 'यजेत, जुहूयात्' आदि पद बाग होम से सम्बद्ध स्वर्गादि फलो की सिद्धि को कहते हैं)। [एषः] यह [हिं] क्योंकि [अर्थः] अर्थ---उक्त कियारूप धर्म [विधीयते] विधान किया गया है।

'यजेत' इत्यादि आख्यात-पद याग आदि अनुष्ठान एव कर्म का बोध कराते हैं। वे कर्मानुष्ठान, उनसे (—कर्मों से) होने अर्थ के प्रयोजक हैं। सूत्र में 'किया' पद कर्मानुष्ठानों से उत्पन्न होनेवाले 'अपूर्व' का संकेत करता है। 'तेम्यः किया प्रतीयेत'—इस पूरे वाक्य का यही अर्थ होता है कि—उन कर्मानुष्ठानों से उत्पन्न होनेवाला [क्रिया = किया जानेवाला] अपूर्व बोधित होता है। बाख्यात-पदबोध्य याग आदि कर्मों का अनुष्ठान धर्म है, वह धर्म अपूर्व को उत्पन्न करता है, अपूर्व हारा स्वगं प्राप्त होता है। स्वर्य की कामनावाला व्यक्ति इसी अपिप्राय से कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होता है। 'दयेनेन अभिव्यन्त प्रजेत, चित्रया पजेत पशुकामः, दर्श-पूर्णमासाम्या स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि वान्यों में आख्यात पद के अतिरिक्त जो द्रव्य या गुणवाचक पद हैं, उनके अपने जो भी अर्थ हैं, उनके साथ—स्वर्ग या यहु आदि किसी नी कामनावाले व्यक्ति का सीधा सम्बन्ध नहीं होता; उसका सीधा सम्बन्ध आख्यात-पदकोध्य याग आदि के साथ होता है। द्रव्य या गुणवाचक पद प्री कोई साधनरूप से, कोई इतिकर्तव्यताख्य से याग के साथ सम्बद होते हैं; वे अपूर्व के विधायक नहीं होते। फलतः आख्यात-पद अपूर्व के बोधक हैं, अन्य अपने निजी रूप से यागादि के सहयोगी।।१॥

शिष्य जिज्ञासा करता है —यदि द्रव्य-गुणवाचक पद याग आदि के सहयोगी हैं, तो उनको भी अपूर्व के विधायक व भावार्थक वर्यों न माना जाय ? आचार्य सुत्रकार ने शिष्यजिज्ञासा को सुत्रित किया –

# सर्वेषां भावोऽर्थ इति चेत् ॥२॥

[सर्वेषाम्] 'सोमेन यजेत स्वर्गकामः' इत्यादि वानयगत द्रव्यवानक एवं गुणवानक सभी पदों का [भावः] भाव-भावना-उत्पादना, किया [अर्थः] अर्थ है, [इति चेत्] यदि ऐसा कहो तो—(वह ठीक नहीं, अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

जिज्ञासु का विभागाय है---'यजेत' इस लाख्यात-पद में 'यज्' घात्वर्थ 'याग'

प्रत्यय 'त' से बोधित भावना की अपेक्षा करता है—'धजेत —यागेन भावयेत्'— याग से निष्पन्न करे, कुछ उत्पन्न करे । जैसे धात्वर्थं भावना की अपेक्षा करता है, ऐसे ही उक्त वाक्यों में 'ध्येन, दर्ध-पूर्षमास, स्वर्गकाम, सोम, अभिचरन्, चित्रा, पशुकाम' आदि पठित द्रव्यवाचक, गुणवाचक, कामनापरक आदि पद भी 'त' प्रत्ययबोधित भावना की अपेक्षा करते हैं। यदि ऐसा न माना जाय, तो वाक्य में इनका पठित होना असंगत हो जायगा। इसिलए 'यजेत' के समान स्पेन आदि जन्य पदों को भी भावार्थक, अर्थात् अपूर्व का विधायक मानना चाहिए। धात्वर्थं के समान सोम, स्थेन आदि पद भी अपने प्रयोग की सार्थंकता के लिए साकांक्ष हैं; इनके उपयोग के बिना न कियानुष्ठान सम्भव है, न स्वर्गाद फलसिद्धि की बाक्षा। अतः आकांक्षारूप उक्त समानता के रहते, आख्यात की सोमा से अन्य पदों को बाहर निकाल देना उचित न होगा।।।।

जिज्ञासा के आधार को लक्ष्य कर नाम और आख्यात के स्वरूप का यथाक्रम उपपादन करते हुए सूत्रकार ने अग्रिम दो सूत्रों से जिज्ञासा का समाधान किया —

# येषामुत्पत्तौ स्वे प्रयोगे रूपोपलब्धिस्तानि नामानि, तस्मात्तेभ्यः पराकाङ्क्षा भूतत्वात् स्वे प्रयोगे ॥३॥

[येषाम्] जिन 'सोमेन-प्रजेत' आदि पदो के [उत्पत्ती] उत्पत्ति -अभिव्यक्ति—उज्वारण में [स्ते] अपने सोम आदि अर्थ को प्रकट करते समय
[प्रयोगे] प्रयोग किय जाने पर [रूपोपलब्धिः] अपने अभिन्नेयरूप सोम की
उपलब्धि हो जाती है, अर्थात् उसमे प्रत्यक्ष योग्यता होती है, [तानि] ऐसे
पद [नामानि] नाम कहे जाते हैं। [तस्मात्] इस कारण (रूपोपलब्धि हो जाने
के कारण) [तेम्यः] उनके लिए [पराकाङ्क्षा] पर-अ-कांक्षा अन्य की
अन्य निष्पाध की काङ्क्षा नहीं रहती, [भूतत्वात्] सिद्ध होने से [स्वे प्रयोगे]
अपने अभिष्ये अर्थ की अभिन्यक्ति-समय प्रयोग किये जाने पर।

प्रत्येक पद का अपना अभिधेय अर्थ होता है; उस अर्थ को प्रकट करने के लिए जब उस पद का प्रयोग उच्चारण आदि रूप में किया जाता है, तब उसका वह अभिधेय अर्थ विद्याना होने से प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध होने के योग्य है, तो वह पद अपने विद्याना अर्थ को अभिज्यक्त कर निराकांक्ष हो जाता है। अपने विद्याना अर्थ को अभिज्यक्त कर निराकांक्ष हो जाता है। उसकी आकांक्षा है। अर्थ बोधित हो जाने पर उसकी आकांक्षा है। वर्थ बोधित हो जाने पर उसकी आकांक्षा की पूक्ति हो जाती है। ऐसे सोम, स्येन, चित्रा, स्वर्गकाम, पशुकाम आदि पदों के अर्थ स्थायी हैं, विद्याना हैं। इन पदों के प्रयोग होने पर इन अर्थों को उत्पन्न करने की अपेक्षा नहीं रहती। ऐसी दशा में जिज्ञासु ने ऐसे पदों को आक्यात-पदों की सीमा में लाने के लिए औ

एतत्सम्बन्धी आकांक्षाका निर्देश किया था, वह निरावार व असंगत हो जाता है।।३।।

इसी प्रसग में आरूयात का स्वरूप क्या है ? सूत्रकार ने बताया---

#### येषां तृत्पत्तावर्थे स्वे प्रयोगो न विद्यते तान्याख्यातानि, तस्मात्तेभ्यः प्रतीयेताभितत्वात् प्रयोगस्य ॥४॥

[येषास्] जिन पदो का [तु] तो [उत्पत्ती] उच्चारणरूप उत्पत्ति के अवसर पर [अर्थ स्वे] अपने वाच्य अर्थ में [प्रयोगी न विचते] प्रयोग नहीं होता, अर्थात् पदों के उच्चारण-काल में उनका अर्थ विख्यान नहीं रहता [तानि आख्यातानि] वे पद आख्यात — भाववाचक कहे जाते हैं। [तस्मात्] इस कारण [तेम्यः] उन आख्यात-पदों से अपूर्व की [प्रतीयेत] भतीति जानकारी की जाती है, [आश्रितत्वात्] आश्रित होने से, पुरुष के अर्थीन होने से [प्रयोगस्य] प्रयोग—

'यजेत' पद के उच्चारण-काल में इसका अर्थ — कियानुष्ठानरूप याग तथा जससे निष्पाच अपूर्व --अपने बस्तु सत्-रूप मे विद्यमान नहीं रहते । वह यागा-नुष्ठान पुरुष-प्रयत्न के अधीन है। पुरुष द्वारा यागानुष्ठान किये जाने पर ही उससे अपूर्व (संस्कारविशेष) की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 'यजेत' पद स्वर्गकामना-वाले पुरुष को प्रेरित करता है कि वह यागानुष्ठान द्वारा अपूर्व को उत्पन्न करे। 'मजेत' का यही अर्थ है 'मागेन भावयेत्' — यानसाधन से 'भायना' करे। मावना = अपूर्व का निष्पादन, यागानुष्ठान से अपूर्व का उत्पादन होकर, वह स्वर्गकामना को पूर्ण कराता है। इसके विषरीत सोम आदि द्रव्यवाचक एवं अन्य गूणवाचक पदों के अर्थ सोम आदि द्रव्यों की वस्तुसत्ता —विद्यमानता— अपने अस्तित्व में आना अथवा अस्तित्व का लाभ करना पुरुष प्रयत्न के अधीन नहीं है। सोम पद के उच्चारण से पहले ही उसके अर्थ सोम-वस्तु का अस्तित्व बना रहता है, उच्चारण के समय वह विद्यमान है। उस अर्थ की सत्ता के लिए पुरुष को कोई प्रयत्न नहीं करना, फलत वह पद अपने अर्थ को बोधित कर निरा-कांक्ष हो जाता है, पुरुष को अपनी सिद्धि में प्रेरित नहीं करता; जबकि 'यजेत' पद धारवर्थ माग से निष्पाद 'अपूर्व' (जो अभी तक अपने अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए अपूर्व है) के निष्पादन के लिए पुरुष को प्रेरित करता है। इसी कारण आख्यात-पदो को अपूर्व का उपपादक माना गया है। अन्य द्रव्य-गुणवाचक पद याग के साधनद्रव्यों व प्रक्रिया आदि को प्रस्तुत कर यागानुष्ठान में सहायक होते हैं ।।४।। (इति अपूर्वस्य आस्यातपदप्रतिपाद्यताधिकरणम्—१)।

(अपूर्वस्यास्तित्वाधिकरणम् -- २)

शिष्य जिज्ञासा करता है अपूर्व आख्यात पदप्रतिगाख है, यह तो बाद की बात है; पहले यह तो निश्चय किया जाय कि अपूर्व का अस्तित्व भी है, या नहीं ? सूत्रकार ने बताया----

#### चोदना पुनरारम्भः ॥५॥

[चोदना] अपूर्व है, [पुनः] क्योंकि [आरम्भः] वैदिक वाङ्मय में स्वर्ग-साघन याग ( --स्वर्गकामो यजेत) का आरम्भ = उपदेश किया गया है।

सूत्र के प्रथम पद का अर्थ यहाँ वह 'अपूर्व' है, जो यागानुष्ठान से निष्पन्त किया जाता अथवा उभारा जाता है। इस पद का कर्मवाचक विग्रह करने से उक्त अर्थ का लाभ होता है- 'चोद्यते-आक्षिप्यते-उद्भाव्यते या सा चोदना' । यागा-नुष्ठान से चोदित, आक्षिप्त अथवा उद्भावित होती है, वह चोदना है। ऐसा तत्त्व केवल वह अपूर्व है। 'पूनः' पद 'यतः' के वर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह आज के भाषागत प्रयोगों से अनुमोदित है। अपूर्व का अस्तित्व क्यों मानना पड़ता है ? क्यों कि वैदिक वाङ्मय में स्वर्ग की कामनावालों के लिए पाग का विधान किया गया है। याग अनुष्ठानरूप किया है; किया केवल अनुष्ठान तक जीवित है, अपना अस्तित्व रखती है, आगे नष्ट हो जाती है। परन्तु वैदिक वाङ्मय में बताया गया याग का फल स्वर्ग, कालान्तर में प्राप्त होता है; उससे बहुत पड़ले यागरूप कियानुष्ठान के न रहने से स्वर्गफल का लाभ असम्भव होगा, क्योंकि कोई फल-कार्य बिना कारण के नहीं भिलता। तब वैदिक वाक्य---'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि अनर्थक--असगत हो जाएगा, जो अभीष्ट नहीं, अथवा अनिष्ट है। उसकी सार्थकता व संगति को अक्षुष्ण रखने के लिए यह मानना न्याय्य है कि कर्मानुष्ठान अपूर्व-उद्भावन द्वारा स्वर्गफल को लाभ कराने मे कारणरूप से विद्यमान रहता है।

यदि द्रव्य-गुणवाचक पदों को अपूर्व का विधायक माना जाता है, तो वह द्रव्यादि ही विधायक होगा, जिसका नामील्लेखपूर्वक निर्देश किया गया है। यदि वह संस्कृत द्रव्य नष्ट हो जाय, अथवा उपलब्ध ही न हो, जैसे अब सोम उपलब्ध नहीं है, अथवा किसी प्रकार दूषित हो जाय, तो आधार द्रव्य आदि के न रहने से अपूर्व की उद्भावना ही न हो पाएगी। ऐसी अवस्था में आचायों ने यज्ञानुष्ठान की पूर्ति के लिए तो नष्ट, दूषित या अनुपलब्ध द्रव्य के प्रतिनिधि अन्य द्रव्य का विधान किया है; परन्तु वे यथाश्रुत द्रव्यादि न होने पर अपूर्व के उद्भावक नहीं माने जा सकते, अतः माववाचक ( — आख्यात) पद ही अपूर्व के बोधक हैं, यह सिद्धान्त निश्चत होता है। इससे अपूर्व का अस्तित्व निर्वाध प्रमाणित है।।।।। (इति अपूर्वस्थास्तित्वाधिकरणम् — २)।

### (कर्मषां गुणप्रधानभावविभागाधिकरणम् —३)

शिष्य जिज्ञासा करता है —यह तो जात हो गया कि भाव पद ही कर्मजन्य अपूर्व के बोधक हैं; परन्तु भाव पद अनेक प्रकार के हैं 'पजित, जुहोति, ददाति' इत्यादि एक प्रकार है, तथा 'दोग्धि, पिनिष्टि, जिलापयिति' इत्यादि दूसरा प्रकार है। उनमें सन्देह हैं—क्या ये सब प्रधान कर्मजन्य अपूर्व के बोधक है? अथवा इनमें कित्यय संस्कार-कर्म के जापक हैं? भावार्यक होने की समानता से सभी को प्रधान कर्म का वाचक क्यों न माना जाय ? सुबकार आचार्य ने समावान किया—

### तानि द्वैषं गुणप्रधानभूतानि ॥६॥

[तानि] आख्यातपव-सोधित ने कर्म [हैबम्]दो प्रकार के हैं -[गुणप्रधान-भूतानि ] गुणभूत == गौण और प्रधानभूत -- सुख्य ।

दो प्रकार के जो भाववाचक पद बताये हैं, उनमें कतिपय 'पजित, जुहोति, ददाति' प्रधान कमें के वाचक हैं; कतिपय — 'दोग्वि, पिनिष्ट, विलापयित' संस्कार-कमें के वाचक हैं। ये दो विभाग हैं — पहला मुख्य, दूसरा गीण। ये सभी भाववाचक पद अर्थवाले हैं, अधवा विशेष प्रयोजन रखते हैं। जैसे प्रधान माववाचक पद स्वगंसाधन अपूर्व का बोध कराते हैं, ऐसे ही गौण भाव-धाचक पद पाग में उपयोगी प्रज्यों के संस्कार आदि से आधिक अपूर्व का बोध कराते हैं। संस्कृत होकर निर्दोष प्रध्य का ही याग में उपयोग किया जाना सास्त्र-विहित है। प्रधान कमें के अङ्गभूत होने से ये कमें तरसम्बन्धी अपूर्व के ज्ञापक तो होते हैं, परन्तु स्वर्ग के साधन अपूर्व के साक्षात् बोधक नहीं होते ॥६॥

क्षिष्य जिज्ञासा करता है—इसमें निश्चायक हेतु क्या है कि एक प्रकार स्वर्ग साधन अपूर्व का बोधक है, दूसरा नहीं ? आचार्य सुश्रकार ने बताया -

#### येईव्यं न चिकीर्ष्यते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गुणभूतत्वात् ॥७॥

[ग्रैः] आक्ष्यात-पदनोध्य जिन कर्मों के द्वारा [द्रव्यम्] याग-होम आदि से बाहुित आदि रूप से प्रमुक्त होनेवाले द्रव्य -- मृतसामग्री, चरु, पुरोडाझ आदि [चिकीष्यंते] संस्कृत किए जाने के रूप में चिकीष्यंत [न] नहीं हैं, [तानि] वे आख्यात-पद [प्रवानभूतानि] प्रधानभूत माने जाते हैं। क्योंकि याग, होम आदि की दृष्टि से [द्रव्यस्य] द्रव्य के [गुणभूतत्वात्] संस्कार आदि कार्य गौण होने से ।

पूर्वोक्तं आस्यात-पदों के विभाग के अनुसार कतिपय अस्थात-पदबोध्य कर्म

उन द्रव्यों के —कूटने, छानने, शोधने, पकाने आदि का विधान करते हैं, जो द्रव्य याग आदि अनुष्ठान के समय उपयोग में आते हैं। इसके विपरीत जो आख्यात-पद द्रव्य-संस्कार आदि कार्यों का विधान नहीं करते, ऐसे आस्थात-पदो से बोध्य कर्म प्रधान विभाग में आते हैं। उनका अनुष्ठान साक्षात् अपूर्वोत्पत्ति द्वारा स्वर्मकल-प्राप्ति का साधन होता है। यह प्रधान कर्म का लक्षण किया गया।।।।।

अब गुणकर्म का लक्षण सूत्रकार ने बताया-

# यैस्तु द्रव्यं चिकीर्ष्यंते गुणस्तव्र प्रतीयेत तस्य द्रव्यप्रधानत्वात् ॥६॥

[यै:] जिन आस्यात-पदों के द्वारा [तु] तो फिर [द्रव्यम्] द्रव्य-सम्बन्धी [चिकीर्ष्यते] संस्कार आदि करना अभीष्ट होता है, [गुणः] गुणकर्म [तत्र] वहाँ—ऐसे आस्यात-पदों मे [प्रतीयेत] जाना जाता है। [तस्य] उस आस्यात-पदोष्टम कर्म के [द्रव्यप्रधानत्वात्] द्रव्यप्रधान होने से, द्रव्य का संस्कार ही उनका मुख्य लक्ष्य होने से।

ऐसे बाख्यात-पदबोध्य कर्म गौण विभाग में आते हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य—
याग आदि प्रधान कर्मों के उपयोग में आनेवाले द्रव्यों का संस्कारमात्र है, जैसे—
'ब्रीहीन् अवहन्ति' वाक्य हैं धान कूटता है। यहाँ 'अवहन्ति' आख्यात का अर्थ धान कूटने तक सीमित है, इसका इतना ही प्रयोजन है—धान कूटकर चावल अलग और तुष—छिलका अलग कर दिया जाय। इसी प्रकार अन्य वाक्य है— 'तण्डुलान् पिनिष्टि'—चावल पीसता है। यहाँ 'पिनिष्टि' किया चावल के पिस जाने पर सार्थक, सफल हो जाती है। ये इनके इष्ट फल हैं। अपने प्रयोग का फल सम्पन्त हो जाने से ये अन्य किसी फलोत्पत्ति की कल्पना के लिए षण्ढ हैं। ये केवल प्रधान कर्म के लिए संस्कृत द्रव्यों को प्रस्तुत कर उनके उपयोगी मात्र हैं, परायं हैं। अतः ये गौण कर्म माने जाते हैं।।।। इति कर्मणां गुणप्रधानभाव-विमागाधिकरणम्—३)।

# (सम्मार्जनादीनामप्रधानताधिकरणम्—४)

शिष्य जिज्ञासा करता है—कर्मों के गुण-प्रधान भाव का विभाग होने पर भी कितपय वाक्यों में सन्देह है। वाक्य हैं—'स्रुचः सम्माष्टि, ऑग्न सम्मार्थिट, परिवि सम्मार्थिट, स्राप्ति सम्मार्थिट, स्राप्ति सम्मार्थिट, स्राप्ति करता है, उन्हें साफ़ करता है; तथा 'पुरोडाशं पर्यग्निकरोति'—पुरोडाश का पर्यग्निकरण करता है, अर्थात् पुरोडाश के चारों और अंगारों को प्रविक्षणा के समान वाहिनी ओर से लगाकर चारों और घुमाता है। इनके विषय में सन्देह है क्या ये सम्मार्थन और पर्यग्निकरण प्रधान कर्म हैं, अथवा भुणकर्म ? सातवें सूत्र में

बताए नियम के अनुसार इनका कोई दृष्टफल प्रतीत न होने से इन्हें प्रधान कर्में क्यों न माना जाय ? सुत्रकार ने प्रथम शिष्य-जिज्ञासा को सुत्रित किया -

#### धर्ममात्रे तु कर्म स्यादिनवृ त्तेः प्रयाजवत् ॥६॥

[धर्ममात्र] धर्म—अपूर्व की उत्पत्ति के विषय में [तु] तो [कर्म]सम्मार्जन आदि कर्म भी अपूर्व के उत्पादक होने से प्रधानकर्म माने जाने चाहिएँ। [अ-निर्वृत्तैः] सम्मार्जन आदि सुच् आदि इब्य के उपकारक हैं, इस बात की निर्वृत्ति—सिद्धि न होने से।

सुच् = जुहू, उपभृत् और ध्रुवा नामक तीनों पश्चिय पात्रों का कुशा-तृषों से सम्मार्जन किया जाता है, इनके आगे-पीछे कुशा तृष फिराकर इन्हें साफ किया जाता है, इनके आगे-पीछे कुशा तृष फिराकर इन्हें साफ किया जाता है। इसी प्रकार अध्या है। इसी प्रकार अध्या है। उसका सम्मार्जन है। ऐसे ही परिधियों का सम्मार्जन होता है। पुरोडाश के पर्योग्नकरण में तथा सुच् आदि के सम्मार्जन में कोई दृष्ट फल प्रतीत नहीं होता; अतः सप्तम सूत्र में बताई व्यवस्था के अनुसार इन कर्मों को अदृष्ट (अपूर्व) का उत्पादक प्रधानकर्म मानमा चाहिए। जैसे 'प्रयाजान् यजति' वाक्य मं 'प्रयाज कर्म से अपूर्व का उत्पादन करे' यह अर्थ जाना जाता है, ऐसे ही 'सूचः सम्मार्जिट' इत्यादि वाक्यों में 'सुच् आदि पात्रों के सम्मार्जन से अपूर्व को उत्पन्न करे' अर्थ विदित होता है; अतः इनको भी अपूर्वित्पादक कर्म के विद्यायक वाक्य माना जाना उपयुक्त होगा।।१।।

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का सम्माधान किया-

## ्तुल्यश्रुतित्वाद्वा इत्तरैः सधर्म<sup>3</sup> स्यात् ।।१०।।

[तुल्बश्रुतित्वात्] तुत्यश्रवण होने से, द्रव्यों में द्वितीया विभक्ति का, [वा] पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का छोतक है--सम्मार्जन आदि प्रधान कर्म नहीं।

र्यक्रकुण्ड की आग को सुरक्षित रखने के लिए उसे ढाँपने के सावन या पात्र की नाम भी 'परिषि' है।

१. जुच् आदि के सम्मार्जन के विषय में वैदिक वाङ्मय के ये स्थल द्रष्टव्य हैं — श॰ बा॰, ११३१११॥ तै॰ बा॰ ३१३१११॥ कात्या॰ श्रोत॰ ३११११२॥ तै॰ बा॰ ३१३१७।४॥ परिधि उन बसाद व ढाक की समिवाओं का नाम है, जो यज्ञकुण्ड के चारों पात्रोपयोग के लिए रक्सी जाती हैं।

२. कारवा० श्रीत० २।४,१२२॥ श्रीत पदार्थ निवंचन, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १८, संस्था १४४; यू० भी० ।

३. 'सघमीं' इति सुबोधिनीपाठः ।

[इतर्र ] अन्य 'अवहनन' आदि गौण कर्मों के साथ [सधर्म ] समान धर्मवाल [स्यात् ] है ।

'सुच: सम्मार्ष्टि' आदि वाक्यों में 'सुच्' आदि पद द्वितीया विभिक्त के सार प्रयुक्त हैं। इन वाक्यों में द्वितीया विभक्ति 'ब्रीहीन् अवहन्ति, तण्डुलान् पिनष्टि इत्यादि वाक्यों के समान ही सुनी जाती है। इन वाक्यों के सम्बन्ध में यह निश्चर किया गया है कि द्वितीया विभक्ति कर्म कारक मे होती है; पाणिनीय नियम [१।४।४६] के अनुसार 'कर्म' संज्ञा उसकी है, जो कर्त्ता को ईप्सिततम हो; अर्थात् कत्ती के अत्यन्त अभिलिषत साधनद्रव्य की कर्म संज्ञा होती है। 'ब्रीहीन अवहन्ति' में कर्त्ता को अवहनन - कूटना किया द्वारा - ब्रीहि-वानो को तुषरहित करना ही अत्यन्त अभीष्ट है, यह द्वितीया विभिन्त का प्रयोग स्पष्ट करता है अवहनन द्वारा स्रोहिका यह संस्कार दृष्टफल है। जहाँ दृष्टफल क्रियाका स्पष्ट प्रतीत होता है, वहाँ अदृष्ट (अपूर्व) की कल्पना अन्याय्य मानी गई है। इस प्रकार जैसे 'ब्रीहीन् अवहन्ति' इत्यादि वाक्य द्रव्य-सस्कार के विधायक होने से द्रव्यप्रधान हैं, और इसी आधार पर गौण कर्म माने जाते हैं, ठीक इसी प्रकार 'स्रुचः सम्मार्ष्टि' इत्यादि वाक्यों में भी 'स्रुच्' आदि पदों के साथ द्वितीया विभिन्ति का श्रवण यह स्पष्ट करता है कि कर्ता को सम्मार्जन-क्रिया के प्रति 'सृच्' आदि साधनद्रव्य अत्यन्त अभिलाषित हैं, और सम्मार्जन आदि द्वारा उनका संस्कार करना (सफाई आदि करना) ही उसे अभीष्ट है । अत: सम्मार्जन आदि का दृष्टफल स्पष्ट प्रतीत होने से उनके अदृष्ट फल की कल्पना करना अन्याय्य होगा । फलत 'बीहीन् अवहन्ति' इत्यादि वाक्यो के समान 'सुवः सम्माष्टि' इत्यादि वाक्यों में भी द्वितीया विभक्ति के तुल्य श्रवण से उनके समान इन्हें भी प्रधान कर्म नहीं माना जा सकता ।। १०।।

क्षिष्य पुनः जिज्ञासा करता है—क्या द्वितीया विभनित प्रधानकर्म में ही होती है, गौण कर्म में नहीं ? सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

# द्रव्योपदेश इति चेत् ॥११॥

[द्रव्योपदेश ] द्रव्य का उपदेश — द्रव्य की प्रधानता का निर्वेश 'स्नुच: सम्मार्टि' इत्यादि वाक्यों में है, [इति चेत्] ऐसा यदि मानते हो, तो यह ठीक नहीं।

द्वितीया विशक्ति सर्वत्र प्रधान कर्म में ही हो, ऐसा नियम नहीं है; गुणभूत कर्म में भी द्वितीया दिसक्ति देखी जाती है, जैसे 'सक्तून् जुहोति' वाक्य है— सत्तुओं को आहुत करता है, अग्नि में उनकी आहुति देता है। यहाँ 'सक्तु' पद

१. दष्टव्य — चालू पाद का तृतीय अधिकरण।

गुणभूत है, प्रधान नहीं; क्योंकि यह याय या होग के लिए है; याग या होग प्रधान है, सक्तु नहीं। यहाँ गुणभूत में दितीया विभवित है। ऐसा ही 'स्नु व. सम्मार्ष्टि' आदि वाक्यों में मान लेना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भी वाक्य हैं—'मारुतान् जुहोति'—मस्तों के लिए उद्दिष्ट पुरोडाशों को अध्नि में होमता है। यहाँ पर भी मारुत पुरोडाश होग के लिए हैं, होम प्रधान है, ब्रन्थ गुणभूत है; वहाँ दितीया विभिन्त हैं ऐसा ही अन्य वाक्य --'एककथालं जुहोति' है. एक कपाल में संस्कृत पुरोडाश को अध्नि में होमता है। यहाँ होम के प्रधान होने पर गुणभूत दब्ध पुरोडाश के लिए प्रयुक्त पद 'एककथाल' में दितीया विभन्ति है।

गुणभूत द्रव्य में दितीया विभवित के माने जाने से द्रव्य की अप्रधानता और सम्मार्जन किया की प्रधानता अवगत होती है। इससे सम्मार्जन को अपूर्व का उत्पादक क्यों न माना जाय? 118811

आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया

## न तदर्थत्वाल्लोकवत् तस्य च शेवभूतत्वात् ॥१२॥

[त] गुणभूत में द्वितीया विभिन्ति होती है, यह कथन ठीक नहीं, [तदथँत्वात्] होम के लिए होने से, [लोकवत्] लोक के समान, लोक में भी तदथँ में द्वितीया विभिन्ति देखी जाती हैं। [तस्य च] और उस स्रृच् आदि के [शेषभूतत्वात्] अङ्गभूत होने से; याग के लिए उपयोगी साधन आज्य आदि हिंवि के धारण करने में स्रृच् आदि अपेक्षित होने से उसके अङ्ग हैं।

हितीया विभिन्त गुणभूत में नहीं होती, यह प्रथम स्पष्ट किया जा चुका है। दितीया विभिन्त कर्म कारक में होती है; कम संज्ञा उसी पद की होती है, जिसका बीच्य अर्थ कर्ता को अत्यन्त अभिल्लित हो। प्रक्त उठता है भाग या होम में इच्य गुणभूत है, और गुणभूत में दितीया विभिन्त नहीं होती, तो 'सक्तून् जुहोति' वाक्य में गुणभूत 'सक्तु' द्रव्य पद से दितीया विभिन्त केंसे? उत्तर स्पष्ट है—'सक्तून् जुहोति' वाक्य का अर्थ है—'सक्तुभिर्हिवर्द्रव्य होम भावयेत्' सक्तु संज्ञक हविद्रव्यों से होम को भावित करे—सिद्ध करे। 'जुहोति' क्रियापद में 'हुं' का अर्थ 'होम' और 'ति' का अर्थ 'भावता' है। यहाँ पर कर्ता को अत्यन्त अभिल्लित कर्य होम है, जो 'जुहोति' में अन्तिहत है। उस अत्यन्त इस्पित होम का अनिवार्य सामनद्रव्य सक्तु हैं। यहाँ होन प्रधान और सक्तु गुणभूत हैं; परन्तु सक्तुओं के होमार्य होने के कारण [तदर्यत्वात्] सन्तु पद के आये दितीया विभिन्त औपन्तुओं के होमार्य होने के कारण [तदर्यत्वात्] सन्तु पद के आये दितीया विभिन्त औपनारिकत है। तात्पर्य हैं—होम का अनिवार्य साधन होना ही यहाँ औपनारिकत है। तात्पर्य हैं—होम अपूर्व का उत्पादक है, वह प्रधानभूत है, सन्तु

१. द्रष्टव्य --पाणिनि सूत्र [२।३।२ तथा १।४।४१]

होम का अनिवार्य सावन होने से होम का प्रावान्य सक्तु मे उपचरित है अतः यहाँ द्वितीया प्रवृत्त हुई। होम का सम्पादन कर सक्तु का प्रयोजन पूरा हो जाता है। आगे कुछ भी उत्पन्न करने के लिए वह षण्ड है।

यि होम-सम्पादन के लिए कक्ता को सबतु ईप्सिततम है, तो द्वितीया विभिन्त के प्रयोग में कोई बाधा नहीं। परन्तु इस प्रसंग में प्रधानभाव और गुण-भाव का आधार अपूर्वोत्पादन है। अपूर्व का उत्पादक प्रधान, अन्य गौण है। इस प्रकार कियापदबोध्य याग या होम हो प्रधान हैं; अन्य उनके साधनभूत द्रव्य आदि गौण हैं। 'स्रुचः सम्माध्टि' आदि बाक्यों के विषय में दसवें सूत्र पर विवरण दे दिया गया है।। (इति सम्मार्जनादीनामंत्रवानताकरणम्—४)।

# (स्तोत्र-शस्त्रप्राधान्याधिकरणम् – x)

षिष्य जिज्ञासा करता है—देवताओं का स्तवन और शंसन किया जाता है। क्या यह देवता के प्रति गुणभूत है ? अथवा प्रधान है ? सुचो के सम्भार्जन आदि के समान इन्हें भी गुणभूत क्यो न माना जाय ? सुचकार ने शिष्म-जिज्ञासा को सुनित किया—

# स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावत् देवताऽभिधानत्वात् ॥१३॥

[स्तुतग्रस्त्रयोः] स्तवन = सामगान द्वारा स्तुति, और शस्त्र-शंसन --यथाभूष ऋङ्मन्त्र का पाठ, ये दोनों [तु] तो [संस्कारः] संस्कार कर्म हैं, [याज्यावत्] याज्या के समान, जैसे याज्या संस्कार-कर्म है, ऐसे ही [देवताऽभिद्यातत्वात्] देवता का कथन करने से स्तोत्र और शस्त्र को सस्कार-कर्म मानना चाहिए।

सामगान द्वारा देवता की स्तुति के रूप में उसका वर्णन या कथन 'स्तोत्र' कहा जाता है। यथापिटल ऋग्मन्त्र का उच्चारण करते हुए देवता के गुणकथन को 'सस्त्र' कहते हैं। सूत्र में उदाहरण 'याज्यावत्' दिया गया है। श्रौत यागो में हव्य-द्रव्य की आहुति देने के लिए विभिन्न दी मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। पहले मन्त्र का प्रयोजन है—अभिप्रेत देवता का मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्मरण करना; अत्य मन्त्र से उसी देवता को उद्देश्य कर हिन-द्रव्य की आहुति दी जाती है। इनमें पहला मन्त्र 'पुरोज्युवाक्या' और दूसरा 'याज्या' कहा जाता है। जैसे याज्या में देवताकथन यागसाधन में उपकारक है, और वह सस्कारकमं गुणकर्म

१. प्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणिभिधानं स्तोत्रम्—गाये जाते ऋग्मन्त्रो से गुणी के गुण का कथन स्तोत्र, तथा अप्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणिभिधानं शस्त्रम् । बिना गाए यथापठित ऋग्मन्त्रों से गुणी के गुण का कथन शस्त्र कहा जाता है ।

माना जाता है, ऐसे ही स्तोत्र और शस्त्र हैं। स्तवन और अंसन में याज्या के समान देवता का कथन होने से इन्हें भी संस्कारकर्म-गुणकर्म माना जाना चाहिए। स्तवन और ससतविषयक वावय वैदिक 'वाङ्मय में देखे जाते हैं 'आज्ये. स्तुवते, पृष्ठै: स्तुवते' आज्यसंत्रक एवं पृष्ठसंत्रक स्तोत्रों से देवता की स्तुवि करता है; इसी प्रकार 'प्रवचं शंसीत, निष्केवल्यं शंसीत'—प्रवगसंत्रक शस्त्र की पढ़ता है, निष्केवल्य शस्त्र को पढ़ता है, —ये स्तवन और शस्त्र गुणवचन हैं। ये ऐसे ही वावय हैं, जैसे—'इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्' (ऋ० १।३२।१) 'इन्द्र के पराक्रम का वर्णन करता हूँ', इत्यादि वाक्य हैं। ये स्तवन और शंसन-कर्म भी वेवता के गुणों का वर्णन करते हैं, यही इनका प्रयोजन है। देवता-सम्बन्धी गुणों के प्रकाशनरूप संस्कार से इन्हें गुणकर्म मानना गुक्त होगा।।१३॥

आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है -

# अर्थेन त्वपकृष्येत देवतानामचोदनार्थस्य गुणभूतत्वात् ॥१४॥

[अर्थन] अर्थ के अनुसार अर्थात् देवताप्रकाशनरूप प्रयोजन से [तु] तो (यह पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है), [अपकृष्येत] अन्यत्र ले-जाया जायेगा [देवतानामचोदना] देवतावाचक नाम से युक्त सन्त्र द्वारा किया जाने वाला स्तवन और शंसन का यह विधान, [अर्थस्य] स्तवन और शंसनरूप कर्म क [गुणभूतत्वात्] देवता के प्रति गुणभूत होने से।

सोमयाय के अन्तर्गत माहेन्द्र (महेन्द्र देवता के उद्देश्य से किए जानेवाल) प्रह्याग की सन्निधि में 'इन्द्रप्रगाय' पठित है। 'इन्द्रप्रगाय' पद का अयं है— इन्द्र का स्तवन व प्रशसन क'रनेवाले मन्त्र। ये मन्त्र न्द्र ० ७१३२।२२,२३ हैं। जब इन मन्त्रो द्वारा सामगान के रूप में देवता की स्तुति की जाती है, तब इसका नाम 'स्तोत्र' तथा जब यथापठित मन्त्र द्वारा पाठ करके देवता की प्रशंसा की जाती है, तब 'शस्त्र' कहा जाता है। ये स्तीत्र व शस्त्र देवता के स्तवनस्थ स्वतन्त्र कमें है, एवं बपूर्व के उत्पादक हैं। परमात्मा की स्तुति करने से आत्मा में धर्म-विश्वेष का उद्रेक होता है; वही अदुष्ट व अपूर्व की उत्पत्ति है।

यदि स्तोत्र और इस्त को संस्कारकर्म माना जाता है, तो यह मन्त्रतिर्देश गौण होगा, तथा देवता प्रधान । संस्कारकर्म का तात्पर्य है —अकृत अनुष्ठान में मन्त्र द्वारा देवता को प्रस्तुत करना । देवता के वर्णन के लिए प्रयुक्त होने के कारण मन्त्र, देवता की प्रतियोगिता में गुणभूत तथा देवता प्रधान है । ऐसी स्थिति में इन्द्र देवताविषयक स्तोत्र-शस्त्र को माहेन्द्र ग्रह्माग के सामीप्य से इटाकर वहाँ स्थानान्तरित करना होगा, जहाँ इन्द्र देवता के उद्देश्य से अनुष्ठान का विधान हो; क्योंकि स्तोत्र आदि द्वारा देवता का प्रस्तुत करना वहीं अपिक्षत होगा। ऐसी दक्षा में 'इन्द्रम्याथ' (इन्द्रविषयक स्तोत्र-शस्त्र) जिस कम में पढ़ा है, उसकी

बाधा होगी; तथा स्थानान्तरित होने से माहेन्द्र ग्रह्याग के सामीप्य का भी अवरोध होगा, अर्थात् यह सामीप्य भी बाधित होगा । अतः प्रस्तुत स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म माने जाने के पक्ष का दोषपूर्ण होने से परित्याग करना ही उचित हैं।

फलतः ये स्वतन्त्र कर्म हैं, जो इन्द्ररूप परमात्मा की स्तुति आदि द्वारा आध्यात्मिक भावनाओं के उद्भावनरूप अपूर्व के उत्पादक हैं।।१४॥

शिष्य जिज्ञासा करता है-ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म ही क्यो न माना जाय ? माहेन्द्र ग्रह्याग की सिन्निध में इन्द्रप्रगाथ (ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र) के पठित होने मात्र से उनत पक्ष का पीरत्याग करना आवस्यक न होगा; क्योंकि महेन्द्र और इन्द्र एक ही देवता है। शिष्य की जिज्ञासा को आवार्य ने सूत्रित किया —

### वशाबद्वा गुणार्थं स्थात् ॥१५॥

[वशावत्] वशा के समान [वा] निश्चित रूप से[गुणार्थम्] गुणनिर्देश के लिए [स्यात्] है, ऐन्द्रप्रगाथ ।

माहेन्द्र ग्रह्याग प्रसंग में पठित ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र को स्थानान्तर करने की आवश्यकता नही है, क्योंकि महेन्द्र और इन्द्र पदीं से बोधित देवता एक ही है। यह स्पष्ट है, 'महेन्द्र' पद महत्त्व-गुणसहित इन्द्र का कथन करता है, जबकि केवल 'इन्द्र' पद महत्त्व-गुणरहित इन्द्र का। परन्तु शास्त्र मे अन्यत्र ऐसा देखा जाता है कि गुणनिर्देश से रहित पद भी गुणसहित अर्थ के निर्देश के लिए प्रयूक्त होता है। अतिदेश वाक्य है--'छागस्य' वपाया मेदसोऽनुबृहि' छाग की वपा और मेद के लिए कथन करो । यहाँ 'छाग' पद जातिवाचक होने से पुल्लिग-स्त्रीलिंग सबका बोधक है। अतः 'छाग' पद यहाँ 'छागी' का वाचक है, जिसके लिए कहा गया है -'सा वा एषा सर्वदेवत्या यदजा बशा' निश्चय ही वह सब देवताओ वाली है जो यह बशा (वल्घ्या) अजा है। मूल में 'छाग' पद उक्त प्रकार से छागी का वाचक गुणरहित प्रयुक्त भी वशा == (वन्ध्यात्वगुणयुक्त) जजा का निर्देश करता है। इसी प्रकार माहेन्द्र ग्रहयाग प्रसंग मे पठित ऐन्द्रप्रगाय का 'ऐन्द्र' पद गुणरहित भी, महत्त्व -गुणसहित इन्द्र (महेन्द्र)का बोधक होगा। अत: ये एक देवता होने से ऐन्द्रप्रगाथ का इन्द्र देवतावाले कर्म में स्थानान्तरण अपेक्षित नहीं है। अतः पूर्वोक्त कोई दोष न होने से इन्द्र-सम्बन्धी इस स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म मानना उपयुक्त होगा ।।१५।।

आचार्य सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया-

१. तै० बा० ३।६।=॥ यजु० २१।४१॥

# न श्रुतिसमवायि'त्वात् ॥१६॥

[न] संस्कार कर्म भानने पर ऐन्द्रप्रगाय का स्थानान्तरण अपेक्षित न होगा, यह कथन थुक्त नहीं है; क्योंकि [शृतिसमवायित्वात्] 'महेन्द्र' एद का श्रूयमाण तिद्धत प्रत्यय के साथ स्पष्ट सम्बन्ध होने से।

'अभि त्वा शूर नोनिम' बिह० ७।३२।२२, २३ ]इत्यादि ऐन्द्रप्रगाथ (स्तोत्र, शस्त्र) की ऋचाओं में 'इन्द्र' पद श्यमाण है, अर्थात श्रतिपठित है, 'महेन्द्र' पद नहीं। इसके अतिरिक्त 'ऐन्द्र: प्रगाथ:' में 'इन्द्र' पद से तद्धित 'अण' प्रत्यय 'साऽस्य देवता' [४ २।२४] इस पाणिनि-नियम के आधार पर होता है —'इन्द्रो देवता अस्य प्रगायस्य, इति ऐन्द्रः प्रगायः' इन्द्र देवता है इस प्रगाय का, इसलिये यह प्रगाथ 'ऐन्द्र' है। यहाँ तिद्धत प्रत्यय की प्रकृति 'इन्द्र' है; प्रत्यय जिस प्रकृति के आने होता है. उससे मिलकर उसी का बोच कराता है, अन्य का नहीं--यह प्रत्ययं का स्वभाव है । इस प्रकार 'महेन्द्र' एद के आगे तद्धित प्रत्यय महेन्द्र प्रकृति का बोध करायेगा; उसके एकदेश 'इन्द्र' का नहीं — 'महेन्द्रो देवता अस्य ग्रहस्य, इति माहेन्द्रो बहः'। बह नामक यानविशेष ज्योतिष्टोम के अञ्जर्हें। यहाँ 'महेन्द्र' समस्त (समासयुक्त महाँश्चासौ इन्द्र: महेन्द्र:) प्रातिपदिक अर्थवान है; उसका एकदेश 'इन्द्र' नहीं। यह केवल तिद्धतार्थ को अभिज्यक्त करता है, अर्थात इन्द्र को हवि का देवता होना। एक बार के उच्चारण में समासार्य-इन्द्र का महत्त्व, भीर तद्धितार्थं -- हवि का देवता होना, ये दोनों अर्थं अभिव्यक्त नहीं हो सकते। फलतः महेन्द्र से इन्द्र भिन्न देवता है, यह स्पष्ट होता है । इस कारण ऐन्द्र प्रगाय = स्तोत्र-शस्त्र को सस्कारकर्म मानने पर इसका स्थानान्तरण वहाँ प्राप्त होगा, जहाँ इन्द्र देवता के उद्देश्य से याग का विधान हो। ऐसा होने पर सन्निधि की बाधा और अपनर्ष (स्थानान्तरण) आदि दोष प्रस्तुत होंगे। अतः प्रकान्त स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म माने जाने का पक्ष सर्वथा त्याज्य है ॥१६॥

आचार्य सूत्रकार ने इन्द्र और महेन्द्र देवता के भिन्न होने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया---

#### व्यवदेशमेदाच्च ॥१७॥

[व्यपदेशभेदात्]व्यपदेश—निर्देश के भेद से [च]भी, यह जाना जाता है कि इन्द्र सहेन्द्र से मिन्न देवता है।

दर्श-पूर्णभास इष्टि के प्रसंग में गो-दोहन के अनन्तर इन्द्रऔर महेन्द्रभिन्न-

रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनो' नामक वृत्ति में सूत्र का पाठ 'न श्रृति-समवागत्वात' है।

पदघटित कथन से दोनो का भेर स्पष्ट होता है। वहाँ पर वाक्य हैं—'बहु दुग्धीन्द्राय देवेम्यो हिवः' तथा 'बहु दुग्धि महेन्द्राय देवेम्यो हिवः' गो-दोहन के अनन्तर उक्त प्रकार वाणी का उच्चारण किया जाता है। यदि इन्द्र और महेन्द्र देवता एक ही हो, तो बोनों पदों से पृथक् कथन करना व्यर्थ होगा। इसके अति-रिक्त मन्त्र में विकल्प-दोष भी प्राप्त होगा। इन्द्र और महेन्द्र दोनों को एक देवता मानने पर मन्त्रों पर विकल्प हो जायगा कि किसी भी एक मन्त्र से वाणी का विसर्जन करे। यह असास्त्रीय होगा; क्यों कि ऐसे विकल्प का कोई संकेत यहाँ नहीं है।।१७॥

आचार्य सूत्रकार ने इन्द्र-महेन्द्र देवताओं के भिन्न होने में अन्य हेतु प्रस्तुत

किया--

#### गुणश्चानर्थकः स्यात् ॥१८॥

[च] और इन्द्र तथा महेन्द्र को एक देवता मानने पर [गुणः] महत् गुण

[अनर्थक: ] अनर्थक ज्यर्थ [स्यात् ] हो जायगा ।

विधि शब्द से यह जानने पर कि अमुक कर्म में इन्द्र देवता है, उसकी हिंदि ही जानी है, तो इन्द्र-महेन्द्र के एक होने पर जहाँ महेन्द्र देवता है, वहाँ भी इन्द्र को हिंद दो जायगी, तब इन्द्र के महत् गुण का कथन निष्प्रयोजन होगा। किसी बिकेष्य पद का कोई विशेषण पद उस विशेष्य को अन्य विशेष्य से पृथक् रखता है। यदि 'इन्द्र' का महत् विशेषण उसको अन्य विशेष्य से पृथक् रखता, तो वह द्यर्थ है। इसके अतिरिक्त यह भी द्रष्टव्य है कि ग्रह के ग्रहण प्रसंग में 'माहेन्द्रं ग्रहं गृह्णावि' कहा है। उसका सम्बन्ध इन्द्र से नहीं है। यदि ऐसा होता, तो 'ऐन्द्रं ग्रहं गृह्णावि' कहा जाता। तब 'महत्' गुण का कथन व्यर्थ होता। इससे स्पष्ट है —इन्द्र और महेन्द्र पृथक् देवता हैं ।१६॥

सुत्रकार ने इनके भिन्न होने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया -

# तथा याज्यापुरोस्चोः ॥१६॥

[तथा]उसी प्रकार-जिस प्रकार 'ध्यपदेशभेदाच्च' सूत्र मे 'बहु दुग्घि' मन्त्रों में इन्द्र और महेन्द्र का पृथक् निर्देश होने से उनका भिन्न देवता होना सिद्ध है, तथा उन्हें अभिन्न मानने पर मन्त्र का विकल्प-दोष दिया गया है—[याज्या पुरोक्चोः] याज्या और पुरोऽनुवाक्या में इन्द्र और महेन्द्र का पृथक् निर्देश है।

१ द्रष्टव्य --तै०बा० ३।२।३॥ तथा सन्तुलन करें-'तिसृणु दुग्धासुः बहु दुग्धी-न्द्राय देवेक्यो हर्षिरिति त्रिरुक्श्वा वाचं विसृजते । माहेन्द्रायेति वा ॥ मानव श्री० सु० १।१।३।२६।.

इन्त्र देवता की याज्या और पुरोऽनुवाक्या, तथा महेन्द्र देवता की याज्या और पुरोऽनुवाक्या के भेद से भी इन देवताओं का परस्पर भिन्न होना प्रमाणित होता है। इन्द्र देवता की पुरोऽनुवाक्या 'एम्द्र सानित रियम्' [ऋ० शानाः ] ऋचा है। इसके तथा याज्या 'प्र ससाहिषे पुष्टूत शात्रून्' [ऋ० १०।१००१] ऋचा है। इसके विष्परीत महेन्द्र की याज्या 'मृह्र्ग इन्द्रो य ओजसा' [ऋ० ६०।१०।४] ऋचा है, एवं पुरोऽनुवाक्या 'मह्र्ग इन्द्रो य ओजसा' [ऋ० ६।६।१] ऋचा है'। इससे इन्द्र और महेन्द्र का भेद स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि इन्द्र और महेन्द्र को एक देवता माना जाता है तो याज्या पुरोऽनुवाक्या में विकल्प प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में किसी एक याज्या पुरोऽनुवाक्या का बाध स्वीकार करना होगा, जो अशास्त्रीय है।।१६।।

सूत्र १५ में जिज्ञासु द्वारा प्रस्तुत 'वशावत्' दृष्टान्त के विषय में आचार्य सूत्र-कार ने बताया

### वशायामर्थसमवायात् ॥२०॥

[वशायाम्] मन्त्र में पठित 'छाग' पद का प्रयोग—'अजा वशा' के अर्थ में किया गया — युक्त है, [अर्थसमवायात्] अर्थ--- प्रयोजन से सीघा सम्बन्ध होने के कारण।

'अग्नये छागस्य वपाया मेदसोऽनुबूहि' मन्त्र में 'छाग' पद आतिवाचक होने से छागी के लिए प्रयुक्त है, यह प्रथम कहा गया। परन्तु छाग या छागी पद सें किसी कमें का विधान नहीं है, सोमयाग के अन्तर्गत अग्निजोमीय पशुयाग का विधान सर्वत्र बताया है। वहां लिखा है —सा वा एषा, सर्वदेवत्या यदत्रा वशा, वायव्यामालभेत'—निश्चय ही वह सब देवोंवाली है, जो यह अजा वशा है, वायु देवतावाली अजा का आलभन करें। यहाँ कमें का निर्देश अथवा विधान 'अजा वशा' पद से किया गया है। प्रश्न यह है कि पशुयाग के विधिवालय 'अग्निष्मीय पशुमालभेत' में सामान्यपशु पद का प्रयोग होने से किसी मी पशु का आलभन किया वाय ? अथवा केवल अज - बकरा पशु का ? इस विषय में आचार्यों ने सिद्धान्त किया है' —'छागो वा मन्त्रवर्णात्। अन्तर्ये छागस्य वपाया मेदसोऽनुबूहि' मन्त्र में छाग का निर्देश है । परन्तु 'छाग' पद के निर्देश द्वारा किसी कर्म का विधान न होने से यदि छाग पदबोध्य 'अज' का ग्रहण यहाँ न किया जाय, तो छाग के प्रयोग में 'समर्थ मन्त्र का पाठ व्यर्थ हो जायगा। इसलिए विधिवावय में पठित 'पशु' पद से

१. इष्टव्य --बाइवलायन श्रीतसूत्र, (१।६।१) ।

२. इसका विस्तृत वर्णन आमे मीमांसा-दर्शन के अध्याय ६, पाद ६, अधिकरण १० तथा सूत्र ३० से ४२ तक में किया गया है।

छाग — अज पशुका ग्रहण ही अभीष्ट है।

पशुयाग प्रसंग में कमें का विधान करते हुए 'अजा वशा' का निर्देश पूर्वोक्त वाक्य में उपलब्ध है। 'वशा' पद का अर्थ 'वल्क्या' है। वल्क्या होने की विशेषता 'अजा' में ही सम्भव है, 'अज' में नहीं। इसलिए निगमपिटन 'छाग' पद सीधा अजा का बोध करायेगा, अज का नहीं। वल्क्या होने रूप अर्थ का सम्बन्ध स्व-भावतः अजा के साथ है। यहाँ गुणरहित या गुणसित होने का प्रश्न नहीं उठता, अतः माहेन्द्र ग्रह और ऐन्द्रप्रगाथ के प्रसंग में 'वजा' का दृष्टान्त प्रस्तुत करना असंगत है। इन्द्र अपने रूप में पूर्ण देवता है, उसे हिन के लिए अन्य किसी विशेषण की अपेक्षा नहीं है। इसलिए ऐसी दशा में यदि 'ऐन्द्र प्रगाथ' को संस्कारकर्म माना जाता है, तो इन्द्र देवतावाले कर्म में उसका स्थानान्तरण आवश्यक होगा, जो दोषपूर्ण है। अत इसे प्रधान कर्म मानना उपयुक्त होगा।

रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति मे उनत अर्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए 'प्रत्यक्ष' पद का अध्याहार स्वीकार किया है। अभिप्राय है सन्त्र मे श्रूयमाण छाग-पदबोधित जो छागी है, उससे अभिन्न अर्थात् तद्रूप ही 'वणा' है, यह प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है, परन्तु इन्द्र पद से उपस्थाप्य देवता में महत्त्व-गुण केवल सास्त्र से जाना जाता है, यह दृष्टान्तगत वैषम्य है। फलतः उक्त प्रसग में १ थर्ने सूत्र से प्रस्तुत 'वशा'-दृष्टान्त असगत है।।२०।।

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है - 'ऐन्द्र प्रगाय' को संस्कारकर्म मानने पर यदि प्रयोजन की पूर्ति के लिए स्थानान्तरण होता है, तो हो जाय, इसमें क्या हानि है ? आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा की सुत्रित किया

# यच्चेति वाऽर्थवत्त्वात् स्यात् ॥२१॥

[वा] पद पूर्वप्रतिपादित सिद्धान्त-पक्ष की निवृत्ति का अथवा जिज्ञासा के प्रकारान्तर का द्योतक है। तात्पर्य है ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र (प्रगाथ) प्रधानकर्म नहीं है। [यत्-ध-इति] और यह जो कहा कि संस्कारकर्म मानने पर इन्द्रप्रगाथ का स्थानान्तरण हो जायगा, सो वह [अर्थवस्त्रात्]प्रयोजनवाला होने से [स्यात्] हो जाय।

ऐन्द्रस्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकमं मानने पर यदि इन्द्र देवता के उद्देश्य से किये जानेवाले कमं के प्रसंग मे उनका स्थानान्तरण होता है तो वह सप्रयोजन होने से बोषावह नहीं होगा। इन्द्र की स्तुति व प्रयंसा इसी प्रयोजन से है कि वह इन्द्र देवतावाले कमं मे सम्बद्ध हो, तब प्रगाथ के स्थानान्तरण में कोई दोष नहीं; क्योंकि इसी प्रयोजन के लिए वह है।

कुतूहलवृक्ति और सुबोधिनीवृत्ति में सूत्र के 'यच्चेति' पदो के स्थान पर 'यत्रेति' पाठ है। यह निर्देश उस स्थान का संकेत कर रहा है, जहाँ 'ऐन्द्र प्रगाय' के स्थानान्तरण होने का प्रथम उल्लेख किया। तात्पर्य है जहाँ ऐन्द्र प्रगाथ का प्रयोजन पूरा होता है, वहाँ उसका उत्कर्ष या अपकर्ष हो जाय; इसमें कोई हानि नहीं। इन्द्र देवता के उद्देश्य से जहाँ कर्म का विधान है उस लिङ्क के आधार पर ऐन्द्र प्रगाथ' अपन कम व सान्निध्य को छोड़कर वहाँ उपस्थित किया जाता है, तो यह शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार हैं। अतः ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र को गुणकर्म मानने में कोई दोष नहीं।।२१॥

सूत्रकार ने जिज्ञासा का आंशिक समाधान किया-

# न त्वाम्नातेषु ॥ २२ ॥

[तु] सूत्र में 'तु' पद पूर्वोक्त ऐन्द्रप्रगाथ के स्थानान्तरण का बाधक है। [आम्नातेष्] प्रत्यक्ष पठित कर्मों में जहाँ अन्य प्रयोजन [न] नहीं है, वहाँ उत्कर्ष सम्भव नहीं।

उन्त प्रकार से यदि उत्कर्ष सर्वंत्र माना जाता है, तो अनेकत्र ऐसे स्थलों में यह निरर्थंक होगा, क्योंकि उसका प्रयोजन अथवा उपयोग वहाँ (स्थानान्तर में) नहीं है। इसलिए जहाँ वे मन्त्र पठित हैं, वहीं पर वे देवता (परमात्मदेव) की स्तुति (स्तोत्र) व प्रशंसा (शस्त्र) हारा अदृष्ट के जनक होने से प्रधान कर्म हैं, यही मानना उपयुक्त होगा।

कतिपय मन्त्र 'यम' देवता विषयक हैं। वैदिक वाङ्मय में इनके स्तोत्र-मस्त्र होने का कथन है। सावरसाष्य में कितपय निर्देश हैं—'याम्याः शंसित; मिपिविष्टिवती: शंसित; पितृदेवत्याः शंसित; आग्निमास्तं शंसित'—'यम देवता-वानी ऋचाओं को पढ़ता है; शिपिविष्ट पद से मुक्त ऋचाओं को पढ़ता है; पितृ देवतावाली ऋचाओं को पढ़ता है; अग्नि और मस्त् देवतावाले मन्त्र पढ़ता

१ द्रष्टव्य— 'श्रुतिलिङ्गवाचयप्रकरणस्थानसमाख्यानां समयाये पारवौर्यत्यम्, अर्थावप्रकर्षात्' [ मीमासा, ३।३।१४ ] श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या में से किन्हीं दो की जब किसी कार्य में एकसाथ प्राप्ति हो, तो उनमें पूर्व की अपेक्षा पर दुर्वेल होता है। लिङ्ग के मुकाबले स्थान (सिन्निधि) के दुर्वेल होने से स्थान-सान्निध्य को वाधकर लिङ्ग के बल पर ऐन्द्र प्रगाथ इन्द्र वेवताक कर्म में स्थानान्तरित हो जायगा।

२. द्रष्टब्य-ऋ० १०।१४।१३-१६॥ तथा ऋ० १०।१३४॥

३. द्रष्टव्य-ए॰बा॰, ३।३५॥ आश्व॰श्वौ॰ ६।१७॥ शांखा॰ श्रौ॰ मा६।१३॥

४. द्वष्टव्य -ऋ० ७।६६।७ तथा ७।१००।६, ७॥

५. द्रष्टच्य --ऋ० १०।१५ सूक्त ॥

६. बाबर भाष्य में केवल 'आग्निमारुते' पाठ है, इसका पूर्वापर से कोई स्पष्ट

है। यदि ये प्रसग केवल देवता को प्रस्तृत करते हैं, तो इनका उत्कर्ष (स्थाना-तरण) उन प्रसंगों में होना चाहिए, अहाँ उन देवताओं के उद्देश्य से कर्मों का विधान हो, परन्तु ऐपा सम्भव न होने के कारण इनका उत्कर्ष अभीष्ट नहीं है। स्योंकि इन ऋचाओं का कहीं अन्य न उपयोग नहीं, इसिलए ऐसे स्लोत-शस्त्र को यथास्थान ही देवता के रूप में परमान्मा के स्तवत-शंमनरूप प्रधान कर्म मानकर अदुश्टजनक स्वीकार करना उपयुक्त होगा। इन्हीं के समान 'ऐन्द्रप्रगाथ' का उत्कर्ष भी अभीष्ट नहीं माना जाना चाहिए। वह भी अपने रूप में प्रधान कर्म है।

शाबर भाष्य में कतिपय सूक्तों का उत्लेख किया है, जिनका कहीं अन्यत्र कर्म आदि में उपयोग नहीं है। ये हैं — कृषुम्भक सूक्त (ऋ० १।१६१), अक्ष सूक्त (ऋ० १०।३४), मूषिका सूक्त इत्यादि इनका भी अन्यत्र कर्म मे उपयोग न होने से इन्हें भी यथास्थान अध्ययन या पाठ आदि द्वारा अदृष्ट का जनक मानना चाहिए।।२२।।

अन्यत्र उपयोग न होने के कथन पर जिज्ञासु ने तत्काल आपित की, जिसको सुत्रकार ने सुत्रित किया -

## दृश्यते ॥२३॥

[दृइयते ] देखा जाता है, उक्त प्रसंगो का उपयोग अन्यत्र।

उक्त प्रसंग वेद में बहाँ पढ़ें गये हैं, वहाँ से अन्यत्र प्रसंगों में उनका उपयोग देखा जाता है। इसलिए उनके उत्कर्ष में कोई वाघा नहीं होनी चाहिए। इससे उनकी अर्थवत्ता (प्रयोजनवाला होना) सिद्ध है। ऐसे कितप्य स्थलों की अर्थवत्ता भाष्य में बताई है अक्षसूक्त की राजसूय याग में। राजसूय प्रसंग में अक्षसूक्त का उत्कर्ष होने मे उसकी वहाँ अर्थवत्ता है। कहा जाता है कि राजसूय में इसके अनुसार इतकीड़ा का विधान है। परन्तु यह कथन नितान्त असंगत है, क्योंकि अक्षसूक्त में तो जुआ हेलने का स्पष्ट निषेध है—'अर्थीमी दीव्यः' पात्रों से मत खेलों। अक्षसूक्त का राजसूय में यही उपयोग माना चाना चाहिए कि राजसूय जैसा मी याग है उसे — जुए का खेल न बनाया जाय। यदि किन्हीं स्तोत्र-शस्त्र या ऋचाओं की अर्थवत्ता अन्यत्र कहीं कमें में स्पष्ट प्रतीत नहीं होती, तो उनकी

सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। कुत्त्हलवृत्तिकार ने 'आिन्सास्ते शस्त्रे याम्या. गंसित पित्र्या: शंसित' ऐसा निर्देश कर पूर्व-पदो के साथ सम्बन्ध जोडने का प्रयास किया है। अग्नि और मस्त् देवता सम्बन्धी शस्त्र में यम देवतावाली और पितृ देवतावाली ऋचाओं को पढ़ता है। यहाँ पाठ ऐक क्रा० (१।३५) के अनुसार दिया है।

अर्थवत्ता 'वाचस्तोम' कर्म में बताई पई है। सभी ऋग, पजु, साम का 'वाचस्तोम' कर्म में पाठ का विधान है। इसी प्रकार अञ्चमेध प्रकरण में 'पारि-प्लव' आख्यान का कथन है। इसका तात्पर्य है —याग के चालू प्रसंग में अवकाश के अवसरो पर किसी भी वेद के मन्त्रों का पाठ होते रहना चाहिए। इसके लिए शास्त्रीय विशेष निर्देश या व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इसका नाम 'पारिप्लव' है, जिसका मावार्य होता है—अव्यवस्था।

इसी के अनुसार सोमयाग में प्रसंग है—अहिव देनतानाली ऋचाओं से सूर्योदय तक गंसन (शहन -यथापाठ उच्चारण) करे। यदि इस शहन के पढ़ते हुए सूर्योदय न होने, तो ऋग्वेद के किन्हीं भी सूनतों या ऋचाओं का पाठ सूर्योदय होने तक करते रहना चाहिए। इस सबका यही तात्पयं है—अनुष्ठानों के चालू प्रसंग में अवकाश के अवसरों पर मनुष्य-वाणी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे अवसरों पर उन स्तोत्र-शहन अथवा ऋचाओं का पाठ किये जाने से अर्थवत्ता—उपयोगिता सिद्ध हो जाती है, जिनका अन्यत्र कमों में उपयोग होने का स्पष्ट निर्देग शास्त्र में न हुआ हो। फलतः सभी स्तोत्र-शहन की अर्थवत्ता अन्यत्र सम्भव होने से उनका उत्कर्ष माने जाने में कोई बाधा न रहने के कारण यह कथन निराधार हो जाता है कि अनेक आम्नात — पठित स्तोत्र-शहत्र की अन्यत्र अर्थवत्ता—उपयोगिता सम्भव न होने से उत्कर्ष माने जाने पर उनकी निर्यंकता हो जायगी।

रामेश्वरसूरिविरिचत सुबोधिनी व्याख्या में उक्त दो (सं० २२, २३) सुत्रों की गणना व व्याख्या नहीं है। २१वें सुत्र के बाद बहाँ २२वाँ सुत्र वह है, जो यहाँ संख्या २४ पर निर्दिष्ट है। वस्तुतः ऐसा ज्ञात होता है कि ये सुत्र मूल रचना के नहीं हैं। सम्भवतः मध्यकालिक व्याख्याकारों ने २१वें सुत्र में उठाई जिज्ञासा का — अन्य बाधक आपित्त उठाकर — समाधान करने का प्रयास किया, तथा उस प्रयास को अगले (२३वें) सुत्र से निरस्त किया। इसके पीछी उनकी यह मावना स्पष्ट ज्ञात होती है कि वे समस्त वेद की अर्थवत्ता या उपयोगिता को केवल कर्मकाण्ड में प्रयोग होने की सीमा के अन्तर्गत मानते रहे हैं, जो मूल सास्त्रीय मान्यता के अनुकूल नहीं है। क्योंकि वेद समस्त सत्य विद्याओं के ग्रन्य हैं, इसी कारण सम्भवतः अनेक व्याख्याकारों ने इनको मूल सूत्र होने की मान्यता नहीं दीर ।। २३॥

सूत्र २१ में जो जिज्ञासा उभारी गई है, सूत्रकार उसका यथावत् समाघान

१. 'वाचस्तोम' कमें क्या है ? यह स्पष्ट नहीं हो सका। सम्भव है, अपेक्षित अवसरो पर ऋचाओं का अनवरत पाठ करना उक्त नाम का कमें हो। इसका शब्दार्थ है, स्तृति एवं प्रशंसापूर्ण वाणियों का ढेर।

२. परन्तु हमने यहाँ शाबर भाष्य के अनुसार परम्परामूलक रहने दिया है।

प्रस्तुत करता है-

### अपि वा भृतिसंयोगात् प्रकरणे स्तौतिशंसती क्रियोत्पत्ति विदध्याताम् ॥२४॥

[अपि वा] ये पद, स्तोत्र-शस्त्र के पूर्वोक्तः संस्कारकमं होने का निरास कर उन्हें प्रधानकमं बताने के द्योतक हैं . प्रधानकमं होने में हेतु दिया — [श्रुति संयोगात्] श्रुयमाण सप्तमी विभवित के सम्बन्ध से । इतिलए [प्रकरणे] माहेन्द्र यह प्रसंग में पठित [स्तौति शंसती] स्तौति और शंसति ये कियापद घात्वर्ध के आधार पर [क्रियोत्पत्तिम्] किया –कार्य = अपूर्व रूप की उत्पत्ति का [बिद ध्याताम्] विधान करते हैं।

स्तोत-शस्त्र के प्रसंग में 'कवतीषु स्तुवते, शिषिविष्टवतीषु स्तुवते' इत्यादि में सप्तमी विभिन्त का सम्बन्ध श्रूयमाण है। तास्पर्य है—'क' वाली ऋचाओं पर स्तवन करता है, अर्थात् 'क' वाली ऋचाओं का सामगान-रूप में उच्चारण करते हुए स्तुति करता है। इसी प्रकार 'शिपिविष्ट' पद<sup>2</sup>वाली ऋचाओं का सामगान-रूप में उच्चारण करता हुआ देवता का स्तवन करता है। 'स्तौति-शंसित' धातुओं का मुख्य अर्थ स्तुति करना है। स्तुति क्या है ? गुणी के विद्यमान और अविद्यमान गुणों का प्रकाश करना। यह स्तुति मुख्य कंगे है, और अपूर्वोत्पत्ति का विधायक है। यहाँ कर्मान्तर के लिए देवता को उपस्थित करना, इसका नितान्त भी ताल्पर्य नहीं है। इसलिए जहां माहेन्द्र ग्रह प्रकरण में यह स्तोत-शस्त्र (ऐन्द्र प्रमाथ) पठित है, वहीं पर यह अदृष्ट (अपूर्व) का जनक प्रघान कर्म है। इसलिए यह कहना निराधार है कि यदि ऐन्द्र प्रगाथ के उत्कर्ष का जोई प्रयोजन है, तो उत्कर्ष हो जाय। वस्तुतः अपने प्रकरण में ही अपूर्व का जनक होने से प्रधान कर्म होने के कारण ऐन्द्र प्रगाथ के उत्कर्ष का अवकाम ही नहीं रहता।

यह कोई आवश्यक नहीं है कि अपूर्व का जनक (साधन — करण) होने से 'कवतीषु स्तुवते' में 'कवतीभि: स्तुवते' यह तृतीया विभिन्ति का श्रवण हो। विभिन्ति कोई भी हो 'स्तौति' वात्वर्थ के आधार पर स्तुति के लिए ही देवता का नाम लिया जाता है। बात्वर्थ के प्रधान होने से स्तवन-शंसन प्रधान कमें है, देवता को प्रस्तुत करनेवाले संस्कारकर्म नहीं।

'इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्' इत्यादि मे, श्रूयमाण षष्ठी विमक्ति देवता

१. द्रष्टव्य — ऋ० ४।३१।१-३॥ तथा साम०, ६०२, ६०३, ६०४, का त्रिक, (सातवलेकर संस्करण)।

२. ब्रष्टच्य--क्ट० ७।६८।७, ७।१००,७॥ साम० १६२७। ऋ० ७।१००।६॥ साम० १६२५। (सातवलेकर संस्करण)

की स्तुति का ही प्राधान्य अमिन्यक्त करती है। यदि देवता (इन्द्र आदि) पद के प्रथमान्त होने पर मी स्तुति का ही प्राधान्य रहता हैं, जैसे— 'इन्द्रो यातोऽविस्तिस्य राजा' इन्द्र जंगम और स्थावर का राजा है-यहाँ स्तुति ही प्रधान है, देवता का कथन वाक्य-सम्बन्ध से स्तुति के लिए ही है। अत ये स्तोत्र-शस्त्र अपूर्वोत्यित्त का विधान करने के कारण प्रधान कर्म हैं, मही मान्य सिद्धान्त है। ।२४॥

स्तोत्र-सस्त्र के प्रधान कर्म होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया -

#### शब्दपृथवत्वाच्च ॥२५॥

[सब्दपृथक्त्वात्] जब्द से पृथक्त्व - नियत नानात्व का बोध होने के कारण [च] भी, स्तोत्र-शस्त्र प्रधान कर्म हैं।

अग्निष्टोम नामक थाग में बारह स्तोत्र और बारह श्रस्त होते हैं, यह शब्द-प्रमाण से जाना जाता है। यदि इन्हें प्रधान कर्म नहीं माना जाता, ती नियत बारह संख्या का होना सम्भय न होगा, क्योंकि स्तोत्र-अस्त्र को संस्कारकर्म माने जाने पर इनका प्रयोजन देवता का प्रकाशन करना ही होगा। उस दशा में देवता का स्तवन व शंसन एक ही गिना जायगा। तीन ऋचाओं का साम एक 'स्तोत्र' होता है, इसी प्रकार यथापठित तीन ऋचाओं का एक 'श्रस्त्र'। प्रधान कर्म मानने पर स्तोत्र-शस्त्र की संख्या नियत रहती है। यदि ऐसा न माना जाय, और भेद का आश्रय विया जाय तो प्रत्येक ऋचा एक स्तोत्र-शस्त्र के रूप में गिनी जाने से इनकी नियत बारह संख्या का होना सम्भव न होगा। स्तोत्र-शस्त्र की बारह संख्या होने का शास्त्रीय' निर्देश [तै॰ बा॰ १।२१२] इनके प्रधान कर्म होने को सिद्ध करता है।।२४॥

स्तोत्रों के समान ही धस्त्रों की भी संख्या जाननी चाहिए। द्वादश शस्त्रों के नाम इस प्रकार हैं—पात: सवन में—(१) आज्य, (२) प्रज्ञम, (३) मैत्रावरुण, (४) बाह्मणाच्छंसी, (४) अच्छाबाक। माध्यान्दन सवन में—(१) मध्त्वतीय, (२) निष्कैवत्य, (३) मैत्रावरुण, (४) बाह्मणा-च्छंसी, (४) अच्छाबाक। तृतीय सवन में—(१) वैदवदेव,

१- तै० ब्रा० १।२।२ में कहा है 'द्वादश्वािम्म्लिटोमस्य स्तोत्राणि' इसके आष्य में सायणाचार्य ने द्वादश स्तोत्रों का परिगणन इस प्रकार किया है प्रातः सबन में "बिल्पबमान' नाम का एक स्तोत्र, और चार आज्य'-संज्ञक स्तोत्र (१+४:५)। माध्यिन्दिन सदन में "माध्यिन्दिन पवमान' नाम का एक स्तोत्र, और 'पृष्ठ'-संज्ञक चार स्तोत्र (१+४=५)। तृतीय सवन में "आमंक्यवमान'-संज्ञक एक स्तोत्र, और 'यज्ञायज्ञीय' नाम का दूसरा। इस प्रकार तीनो सवनों में ५ + ५ + २= १२ स्तोत्र होते हैं।

स्तोत्र-शस्त्र के प्रधान कर्म होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

#### अनर्थकञ्च तद्वचनम् ॥२६॥

[अनर्थकम्] अनर्थक हो जाता है [च] तथा [तद्वचनम्] स्तोत्र-शस्त्र का कथन, अग्निष्टोम में।

यदि स्तोत्र-शस्त्र को सस्कारकर्म माना जाता है, तो अग्निष्टोम याग में आग्नेय ग्रह का कथन करने पर बताया, अग्नि देवतावाली ऋचाओं के आधार पर—अर्थात् उनका उच्चारण करते हुए स्तवन करते हैं; अग्नि देवतावाली ऋचाओं में शंसन करते हैं—स्तोत्र-शस्त्र का यह विधान अनर्थंक हो जाता है।

'अग्निस्टोम' पद का अर्थ है—वह कर्म, जिसमें अग्नि का स्तवन किया जाय। अग्निस्तुति से कर्म की समाप्ति होने के कारण इसका नाम 'अग्निष्टोम' है। सोमयान की समाप्ति सात प्रकार से होती है, उनके नाम है—अग्निष्टोम, उक्थ, षोडकी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम। समाप्ति के कारण होने से—सन्तिष्ठतेऽनया—इनको 'संस्था' कहा जाता है। सोमयान कर्म की जिसनाम से समाप्ति होती है, उसी के आधार पर यह नामकरण है। यदि स्तोत्र-सस्त्र संस्कारकर्म हैं, अर्थात् देवता का प्रकाशनमात्र करते हैं, तो आग्नेय ग्रहकर्म में ग्रहों के आग्नेय (अग्नि देवतावाले) होने से उसी अग्नि देवता के प्रकाशनष्ट्य स्तोत्र-शस्त्र स्वभावतः आग्नेयी (अग्नि देवतावाली) ऋचाओं से ही सम्बद्ध होंने, फिर वहाँ 'आग्नेयीषु स्तुवन्ति, आग्नेयीषु शसन्ति' यह स्तोत्र-शस्त्र का विश्वेष विधान करना निष्प्रयोजन हो जाता है। अतः यह विधान स्तोत्र-शस्त्र के प्रधान कर्म होने को सिद्ध करता है। इन्हें प्रधान कर्म मानने पर ही उक्त विधि की सफलता हैं क्यों कि अदृष्टोत्पत्ति की साधनता आग्नेयी ऋचाओं में सम्भव

<sup>(</sup>२) आग्निमारुतः । तीनों सवनों में ५ + ५ = २ = १२ शस्त्र ।

स्तीत-शस्त्र को प्रधान कर्म न मानने की दया में उनका प्रयोजन देवता का प्रकाशन या प्रस्तावन ही रह जाता है; तब स्तोत्र-शस्त्र की संख्या बारह न रहकर प्रकाशनरूप एकमात्र रहेगी। यदि फिर भी भेद स्वीकार किया जाता है, तो प्रति ऋषा स्तयन और शंसन हीने से स्तोत्र-शस्त्रों की संख्या १२ तक ही सीमित नहीं रहेगी। प्रत्येक स्तोत्र का गान 'तृचे साम गीयते' नियम से तीन-तीन ऋषाओं पर गाया जाता है। स्तोत्र-शस्त्र को प्रधान कर्म मानने पर जितनी ऋषाओं में स्तोत्र या शस्त्र पूर्ण हो जाता है, उसे एक स्तोत्र व शस्त्र माना जाता है। इस प्रकार ढादश संख्या उपपन्न हो जाती है।

(य्०मी०, इसी सुत्र की व्याख्या पर)।

है, यह केवल शास्त्रकमम्थ है, इसी कारण 'आग्नेयीषु स्तुवन्ति' इत्यादि विधान किया ।।२६।।

इसीकी पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

# अन्यश्चार्यः प्रतीयते ॥२७॥

[अन्यः] अन्य—भिन्न [च]तथा [अर्थः] अर्थ—प्रयोजन अर्थात् फल

[प्रतीयते] जाना जाता है।

शास्त्र से यह जाना जाता है कि स्तोत्र का फल भिन्न है और शस्त्र का भिन्न। मैत्रायणी संहिता [४।६।७] में बताया है— 'सम्बद्ध ने स्तोत्र च शस्त्र च' इसके अनुसार स्तोत्र और शस्त्र परस्पर भिन्न हैं, ऐसा जाना जाता है, क्यों कि सम्बद्ध बताये जाने की मानना का मूल, इनका परस्पर मिन्न होना है। सम्बन्ध दो भिन्न वस्तुओं में ही सम्भव है। इसी आधार पर स्तोत्र और शस्त्र भिन्न-भिन्न अपूर्व (अदृष्ट-फल) के उत्पादक हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाता है, तो स्तोत्र-शस्त्र बोनों का एक ही देवता -स्मरण प्रयोजन होने से, जो स्तोत्र है वही शस्त्र है, ऐसा माना जायगा। इस दशा में शास्त्र का सम्बन्धिवधायक कथन अनुपपन्न होगा।

कुत्हल-वृत्तिकार ने दोनों के भेद का उपपादक एक अन्य वाक्य उदाहृत किया है—'स्तुतभनुशंसित'। स्तोत्र के अनु — पश्चात् शसन (शस्त्र) का यह निर्देश दोनों के भेद को स्पष्ट करता है। इससे स्तोत्र-शस्त्र के स्वतन्त्र कर्म होने पर

प्रधान कर्म होना सिद्ध होता है ॥२७॥

इसी प्रसंग में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### अभिधानं च कर्मवत् ॥२८॥

[अभिधानम्] अभिधान = कथन = निर्देश [च] सी [कर्मवत्] कर्म के

समान देखा जाता है।

प्रधान कर्म के समान ही स्तोत्र-शस्त्र का निर्देश शास्त्र में देखा जाता है। प्रधान कर्म का निर्देश कर्म, कारक विभक्ति व्यवित् दितीया विमक्ति के साथ देखा जाता है। 'अग्निहोत्र जुहीति, सन्त्र्याम् उपासीत, सिमधो वजति' अग्निहोत्र जादि प्रधान कर्मों का जैसे दितीया विभक्ति के साथ निर्देश है, ऐसे ही स्तोत्र-शस्त्र का निर्देश शास्त्र में उपलब्ध होता है, जैसे स्तौत्र का—'पृष्ठानि उपयन्ति'। यहाँ 'पृष्ठ'-संज्ञक स्तोत्र का दितीयान्त निर्देश है। इसी प्रकार 'प्रउग शसित, निष्केवल्यं शंसित' में 'प्रज्य'-संज्ञक तथा 'निष्केवल्य'-संज्ञक शस्त्र का दितीया विभक्त्यन्त निर्देश है। इस आधार पर भी स्तोत्र-शस्त्र को प्रधान कर्म मानना युक्त है।। रहा।

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

# फलनिवृं त्तिश्च ॥२६॥

[फलनिर्वृत्तिः] फल की सिद्धि [च] भी, स्तोत्र-शस्त्र के प्रधान कर्म होने को स्पष्ट करती है।

स्तोत और शस्त्र के नाम से अपूर्वोत्पत्तिरूप फल की सिद्धि का निर्देश शास्त्र में देखा जाता है। 'एव वै स्तुत्रशस्त्रयोदींहः' -यह निध्चित ही स्तोत्र और शस्त्र का दोह - फल है। स्तोत्र-सस्त्र से फलिसिङ्धि होने का निर्देश, इनको प्रधान कर्म माने जाने की पुष्टि करता है। यहाँ देवता के नाम से फल का निर्देश नहीं है। यह तभी सम्मव होता, जब स्तोत्र-शस्त्र को केवल देवता के गुण-कथन हारा उन्हें देवता का स्मारकमात्र माना जाता।

तील्तरीय संहिता (३।२।७) में स्तोत्र-शस्त्र से फलसिद्ध का स्पष्ट निर्देश उपलब्ध है। वह यजमान-सम्बन्धी वचन है। उसका मावाय है उद्गाताओं से भीयमान हे स्तोत्र! तू स्तीत्रों में उत्तम है, तू मेरे लिए श्रेष्ठ फल का दोहन कर, अर्थात् भुभे फल प्राप्त करा। इसी प्रकार शस्त्र के विषय में कहा—होताओं से उच्चरित हे शस्त्र! तू शस्त्रों में उत्तम है, तू मेरे लिए सुफल का दोहन कर, अर्थात् भुभे प्राप्त करा। यहाँ स्तोत्र-शस्त्र से फलसिद्धि का निर्देश है, देवता के नाम से नहीं। अतः स्तोत्र-शस्त्र के अद्ष्टफलोत्पादक स्वतन्त्र कर्म होने से उन्हें प्रधान कर्म मानना सर्वथा न्याय्य है।

यहाँ इस उपपादन का केवल इतना प्रयोजन है कि स्तोत्र-शस्त्र के प्रधान कमं होने से इनका उत्कर्ष (स्थानान्तरण) देवता के अनुसार नहीं होगा। प्रधान कमं होने का अन्य प्रयोजन एतिहप्यक सन्देह-स्थल में देखा जाता है। जहाँ प्रह्याय का देवता मिन्न हो, और स्तोत्र-शस्त्र का मिन्न, वहाँ सन्देह होता है— क्या ग्रह्याय के देवता कि अनुसार स्तोत्र-शस्त्र में देवता का उह (—परिवर्तन) किया जाय, अथवा नहीं? जैसे अभिन्दुत् नामक एकाह याग में आक्तेय ग्रह कहे गये है। उससे सम्बद्ध स्तोत्र-शस्त्र के देवता, ग्रह के देवता अग्नि से भिन्न हैं। क्या यहाँ स्तोत्र-शस्त्र के देवता के स्थान पर ग्रह देवता का परिवर्तन कर लिया जाय ? इस सन्देह का समाधान यही किया ग्रया है कि स्तोत्र-शस्त्र के प्रधानकमं होने से उनमें किसी प्रकार का ऊह—परिवर्तन या विकार नहीं किया जा सकता। इनके प्रधान कमं माने जाने का यह भी प्रयोजन है । २६॥ (इति स्तोत्र-शस्त्र-प्रधान्याधिकरम्—५)।

(मन्त्राऽविधायकत्वाधिकरणम्—६)

शिष्य जिज्ञासा करता है--जो कियापद (आख्यात) मन्त्र में प्रयुक्त हैं, वे

ही वैदिक वाङ्मय के ब्राह्मण आदि प्रन्थों में देखे जाते हैं। मन्त्रभाग में क्रियापद केवल धात्वर्थ का अभिधायक माना जाता है, जबिक बही क्रियापद ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में विधायक —विधि के अनुष्ठान में प्रेरित करनेवाला कहा जाता है। ऐसा क्यों ?

गुर-इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है ?

विषय -जब दोनों स्थानों में क्रियापद समान हैं, तो अर्थाभिव्यक्ति—अर्थ के प्रकाशित करने में भी समानता होनी चाहिए। मन्त्रभाग में प्रयुक्त क्रियापद को भी विधायक माना जाना चाहिए। सुत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

# विधिमन्त्रयोरैकार्थ्यमैकशस्थात् ।।३०।।

[विधिमन्त्रयोः] विधि विधायक बाह्यणग्रन्थ और मन्त्र में पठित क्रियापदों का [ऐकार्थ्यम्] समान अर्थ होता है, [ऐक्सब्यात्] उभयत्र समान सब्द होने से।

ऋग्वेद [६।२८।३] में मन्त्र है-

न ता नशन्ति वभाति तस्करो नासामागित्रो व्यथिरा वश्रषंति । देवाँश्च याभियंजति बदाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह ॥

यह सूक्त नायों के विषय का है; सूक्त का देवता नाय हैं। वे गाय नष्ट नहीं होती, चोर उन्हें दु.खी नहीं करता, स्त्रभु द्वारा प्रेरित प्रतिकूलता भी उनपर आक्रमण नहीं करती। देवों को लक्ष्य कर जिन गायों (गोचृत-दुश्ध आदि) से यजन करता व दान करता है, गोषित चिरकास तक उन गायों के साथ सगत रहे। गायों का विछोह गोषित को कभी अनुभव न करना पड़े।

इस मन्त्र में 'यजित, ददाित' आस्थात-पद उदाहरण के रूप में यहां प्रस्तुत हैं। मन्त्र में इनका केवल इतना अर्थ है कि मजन एवं दान करना चाहिए, यह अमीष्ट कमें है। परन्तु ब्राह्मण में इसका अर्थ — प्रच्य, देनता, किया अर्थात् अनुष्ठान आदि समस्त विधि-विधान अभिहित होता है। ऐसा न होकर सर्वत्र समान अर्थ होना चाहिए, क्योंकि 'यजित' आदि आस्थात-पद उभयत्र समान रूप से प्रयुक्त हैं। तात्पर्य है, मन्त्र में भी आस्थात-पदों को विधायक (विधि का बोधक) माना जाना चाहिए।।३०।।

आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया---

रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी व्याख्या में 'एकशब्दात्' पाठ है।

# अपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽभिधानवाची स्थात् ॥३१॥

[अपि वा] ये पद पूर्वोक्त कथन की आशिक निवृत्ति के द्योतक हैं—अथवा ऐसे भी मान लेना चाहिए [प्रयोगसामध्यात्] प्रयोग के सामध्यें — साफत्य से [मन्त्रः] मन्त्रगत आख्यात-पद [अभिधानवादी] धात्वर्थमात्र का बोधक अर्थात् क्रियमाण कर्म (याग, दान आदि) का केवल बोध करानेवाला [स्थात्] होता है। इसी में उसकी सफलता है।

उदाहूत प्रसंग में मन्त्रगत 'वजित, ददाति' आदि आख्यात-पदों का—गाय के घृत-दुग्ध आदि से याग का अनुष्ठान करना चाहिए, एवं गोदान करना चाहिए यह बोध कराना ही — फल है, अर्थात् इन पदों का इतना ही प्रयोजन है। ब्राह्मण-भाग में प्रयुक्त आख्यात-पदों का यदि इतना ही अर्थ हो, तो वह निष्फल है; वह तो मन्त्रगत पदों से अभिज्यस्त हो चुका है, इसलिए वहाँ आख्यात-पद याग एव दान आदि का विधायक माना जाता है। तात्पर्य है— वह आख्यात-पद बात्वर्थ-भात्र को न कहकर यागसम्बन्धी 'द्रव्य, देवता, क्रिया' आदि सबके विधान को अभिज्यक्त करता है। मन्त्र कमं की केवल उपादेयता को बताता है, ब्राह्मण उसके विधि-विधान को। अतः मन्त्र को अविधायक माना गया है।

मध्यकालिक मीमांसकों की परम्परा में उनत मान्यता रही है; वस्तुत. यह सिद्धान्त प्रायिक है। मध्यगत आख्यात-पद भी विधायक देखे जाते है। इस विधय में यजुर्वेद का चौवीसवाँ अध्याय द्रष्टट्य है, विशेषकर संख्या बीस से लेकर आगे के कितप्य मन्त्र। इनमें 'आलभते' आख्यात-पद की विधायक माना जाता है। मीमांसा में धर्म का लक्षण 'जोदना' कहा है, इसका अर्थ है — प्रेरक वाक्यबोधित कत्तंच्य। प्रेरणा निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों के लिए होती है, 'सुरा न पिवेत्' सुरा न पिये, यह निवृत्ति के लिए प्रेरणा है। 'अम्बिनहोत्रं जुहुयात्' अग्विहोत्र होम करे, यह प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा है। इसको विधायक वावय माना जाता है। इसी प्रकार 'अक्षेमां दोव्यः कृष्यमित् कृषस्व' [ऋ० १०।३४।१३] ये मन्त्रगत वाक्य भी पूर्वोक्त वाक्यों के समान ही निवर्त्तिक और प्रवर्त्तक हैं। अतः इन्हें भी विधायक माने जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी कारण सूत्रकार ने गत सूत्र में मन्त्र का लक्षण किया कि—मन्त्र अविधायक होता है, वस्तुतः यह लक्षण प्रायिक है। अगले सूत्र [३२] में कवर संवामी भाष्यकार ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है।।३१। (इति मन्त्राविधायकत्वाधिकरणम्—६)।

# (मन्त्रनिर्वचनाधिकरणम्—७)

शिष्य जिज्ञासा करता है -गत सूत्र में 'मन्त्र' को अभिघानवाची अर्थात् घात्वर्यमात्र का बोधक कहा गया, पर यह नहीं बताया कि मन्त्र है वया ? सूत्र- कार ने मन्त्र का लक्षण बताया---

### तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ॥३२॥

[तत्—चोदकेषु] कर्म की उपादेयता के प्रेरक वाक्यों में [मन्त्राख्या]'मन्त्र' संज्ञा का व्यवहार होता है।

गत सूत्र में मनत्र का जो स्वरूप बताया गया—मनत्र बिम्धानवाची है, इसका यही तात्पर्य है कि —कर्म की उपयोगिता का कथन करनेवाला मनत्र है। हमारे विचार से मनत्र का यह लक्षण यथार्थ है, निर्दोध है। उसी भाव को — सूत्रकार ने अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत सूत्र हारा पदान्तरों से अभिव्यक्त किया है। सूत्र के 'तत्' सर्वनाम पद का अर्थ है—कर्म की उपादेयता-अनुपादेयता। कौन कर्म उपादेय है, कौन अनुपादेय, इतने मात्र अर्थ का बोध करानेवाल वाक्यों में 'मन्त्र' संज्ञा का व्यवहार किया जाता है। वेद अर्थात् मूल संहिताभाग में प्रमुक्त आख्यात-पद कर्म की केवल उपादेयता-अनुपादेयता का बोध कराते हैं। ऐसे आख्यात-पदों से गुक्त वाक्यसमूह 'मन्त्र' कहा जाता है।

बनेक बार ऐसे वाक्यों में भी 'मन्त्र' पद का व्यवहार होता देखा जाता है, जहाँ आख्यात-पद केवल धात्वर्थ का निर्देश न कर, प्राग-होम-दान आदि के विधिवध्यात का बोधक होता है। ऐसे वाक्यसमूह भे मन्त्र पद का प्रयोग औपचारिक ही समभ्रना चाहिए, 'सिंहो माणवकः' के समान। समस्त मन्त्रभाग में प्रयुक्त आख्यात-पद —चाहे वह सिद्ध अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयुक्त है, अथवा किम्माण कर्म की उपादेयता या अनुपादेयता का बोध कराने के लिए, इतने मात्र से अतिरिक्त उसका अन्य कोई बोध्य अर्थ नही होता। मन्त्र का यह लक्षण केवल मूल वेदसंहिता में घटित होता है।

फलतः मन्त्रगत आख्यात-पद—याग, दान, होम, उपासना, कृषि प्रमृति क्रियमाण कर्मों की उपादेयता — एवं अनेक निषेधयुक्त आख्यात-पद कर्म की अनु-पादेयता — मात्र का बोध कराते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक आख्यात-पद सिद्ध बस्तुओं के अस्तित्व का — उनकी विशेषताओं के साथ — बोध कराते हैं। इसमें उनके शुद्ध धात्वर्थ का ही अभिज्यञ्जन होता है। इस प्रकार मन्त्र अर्थात् मूल वेद-सहिता का यह लक्षण अपने रूप में पर्याप्त व निर्दोष है।

अनेक विस्तृत वस्तु ( आस्यात)समुदाय के स्वरूप का लक्षण द्वारा निरू-पण करने पर उसके समभने में बड़ी सुविधा होती है। सर्वत्र बिखरे आध्यात-पदों का—एक-एक का नाम लेकर यह बताना —िक, यह विधायक है और यह अवि-धायक—सम्भव नहीं। इसके आधार पर मन्त्र-बाह्मण का विभाजन भी असम्भव होगा। अतएव आचार्यों ने लक्षण के महत्त्व को समभते हुए बताया है

### ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथवत्वकः । लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ।।

ऋषिजन भी पृथक्-पृथक् रूप से पदार्थों का अन्त नहीं पाते, परन्तु लक्षण से सिद्ध — निर्देष्ट - निरूपित वस्तुओं का बुद्धिजीवी जन भी अन्त पा जाते हैं। इस प्रकार लक्षण द्वारा 'मन्त्र' पद से चार संहिताओं -ऋक्, यजु, साम, अथर्व का बोध होता है: क्योंकि इन संहिताओं में किसी कर्म के विधि-विधान प्रकार का निरूपण नहीं है। यहाँ आख्यात-पद केवल कर्म की उपादेयता आदि को बताता है। विधि-विधान का प्रकार बताना ब्राह्मण आदि प्रन्थों का विषय है।। ३२।। (इति मन्त्रनिर्वचनाधिकरणम्---७)।

(ब्राह्मणनिर्वचनाधिकरणम् – ८)

गत सूत्र से भन्त्र का लक्षण कर आचार्य ने ब्राह्मण का लक्षण बताया—

शेषे बाह्यणशब्दः ॥ ३३ ॥

[क्षेषे]मन्त्र से अतिरिक्त जो भाग आम्नायका बच जाता है, उसमे [ब्राह्मण-

क्रब्द:] ब्राह्मण पद का व्यवहार समक्तना चाहिए।

यज्ञादि कमाँ की निष्पत्ति में जिन ग्रन्थों का प्रयोग किया जाता है, उनको सूत्रकार ने [१।२।१ सूत्र में] 'आम्नाय' पद से कहा है। 'श्रुतिस्तु वेद आम्नाय' कोशा के अनुसार श्रुति, वेद, आम्नाय पद समान अर्थ को कहते हैं। कौशिक सूत्र (११३) में कहा है — 'आम्नाय: पुनर्सन्त्रास्व साध्यणानि च' इसके अनुसार मन्त्र और बाह्यण दोनों को आम्नाय अथवा वेद पद से कहा जाना चाहिए। वस्तुत: इन पदो का प्रयोग मुख्य रूप से चार मूल संहिताओं — ऋक्, यजुः, साम, अथवं के लिए होता है। वैदिक साहित्य के अन्तर्गत बाह्यणभाग के लिए 'वेद' पद का प्रयोग नितान्त पारिभाषिक है; जैसे पाणिनीय व्याकरण अष्टाध्यायों में वृद्धिऔर मुज-पदों का प्रयोग है। इसलिए 'भन्त्रज्ञाह्यणयोवेंदनामध्यम्' इत्यादि वाक्यों का क्षेत्र केवल यज्ञसम्बन्धी ग्रन्थों के व्यवहार तक सीमित है। अन्यत्र व्यवहार में यदि ऐसा प्रयोग किया जाता है, तो उसे नितान्त औपचारिक ही समक्षना चाहिए।

अब प्रश्न होता है, यदि सूत्रकार को मुख्य रूप में मन्त्र-ब्राह्मण दोनो के लिए बेद पद का प्रयोग अभिप्रेत होता, तो गत सूत्र से मन्त्र का लक्षण कर देने पर 'ब्राह्मण' का लक्षण करना अनावश्यक था, क्योंकि वह परिशेष से स्वतः सिद्ध हो जाता। जो मन्त्र-लक्षण के अन्तर्गत नहीं आता, वह शेष अर्थात् बचा हुआ ब्राह्मण है। फिर भी सूत्रकार ने पृथक् सूत्र लिखकर लक्षण किया, इसमें 'शेष' पद का क्या

१. अमरकोश

अभिप्राय है ? यह विवेच्य है।

चालू पसंग में मन्त्र-काह्मण-स्वरूप को समक्षने के लिए मुख्य आघार आख्यात-पदप्रयोग को माना है। जहाँ बाख्यात केवल अभिष्यवाची अर्थात् धात्वर्थमात्र का बोधक है, केवल कमें की उपादेयता-अनुपादेयता का बोध कराता है, वह मन्त्र है। तथा वैदिक वाड्मय के जिन ग्रन्थों में बाहुत्य से आख्यातपद केवल धात्वर्थ को न कहकर योगसम्बन्धी द्रव्य, देवता, क्रिया आदि सबके विधान को अभिहित करता है, वह ब्राह्मण है। सूत्र में 'शेष' पद का यही अर्थ है; आख्यात-पद के घात्वर्थमात्र से अतिरिक्त बचा हुआ अर्थ। यह द्रव्य, देवता, क्रिया आदि आख्यात का अर्थ अधिकता से जिन ग्रन्थों में अभिहित हुआ है, उन्हें ब्राह्मण जानना चाहिए।

ऐसे प्रयोग के आधार को सकेत मानकर वृत्तिकार उपवर्ष ने जिज्ञासुओं की सुविधा के लिए अन्य अनेक प्रकार के साधन बताये हैं, जिनसे बाह्यण-ग्रन्थों की पहचान होती है। उनको सम्भवतः उपवर्ष ने स्वयं, अथवा किसी अन्य आचार्य ने

निम्न प्रकार श्लोकबद्ध किया है 🕳

हेर्जुनियंचनं निन्या प्रशंसा संशयो विधिः । परिक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना ।। उपमा च दशैते तु विधयो क्राह्मणस्य हि । एतद्वं सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम् ॥<sup>३</sup>

हेतु —जहाँ हेतु, साधन का निर्देश किया गया हो वह श्राह्मण जानना चाहिए, जैसे—'शूर्पण जुहोति, तेन हि अन्नं क्रियते' सूप से होम करता है, क्योंकि उससे अन्न साफ किया जाता है। यहाँ होम का साधन –हेतु सूप कहा है, यह ब्राह्मणब्रन्थ की पहचान है; अथवा ऐसा कथन जहाँ हो, वह ब्रन्थ ब्राह्मण कहा जाता है।

निर्वचन - किसी पद का अर्थ बताना, जैसे - 'तद् दघ्नो दिधत्वम्' वह दही

का दहीपन है। यहाँ दही अर्थ को स्पष्ट किया गया है।

निन्दा — बुराई या दुर्व लता का कथन होना जैसे — 'उपवीता वा एतस्यान्नय' इसकी अग्नियाँ निश्चित निर्वीयं — अशक्त हो गई हैं, बुक्त गई हैं। होम — अग्नि-कार्यं का न होना निन्दा है।

प्रशंसा—स्तुति करना, जैसे - 'बायुर्वे क्षेषिण्ठा देवता' केवल वायु अत्यन्त शीघकारी देवता है। यह वायु देवता की स्तुति है।

संज्ञाय-किसी विषय में सन्देह प्रकट करना, जैसे-'होतव्यं गार्हपत्ये न

इन स्लोकों के विषय में ब्रह्माण्ड पुराण [११३३:४७-४८]; तथा वायुपुराण [४६।१३३-१३६] द्रष्टव्य हैं।

होतव्यम्' गाईपत्य अग्नि में होम करना चाहिए अथना नहीं ?ऐसा कथन **ब्राह्मण-**ग्रन्थ का चिह्न माना जाता है।

विधि—विधान करना, किसी कार्य का निर्देश करना, जैसे—'यजमान-सम्मिता औदुम्बरी भवति' औदुम्बरी - उदुक्वर मूलर वृक्ष की शाखा यजमान के बरावर ऊँपी होती है। यह शाखा के परिमाण का विधान है।

सोमयाग के सदोमण्डप में गूलर वृक्ष का बना एक स्तम्भ बीच में गाड़ा जाता हैं, जिसे छूकर उद्गाता सामगान करता है। यजमान के बरावर ऊँचाई भूतल से ऊपर नापी जाती हैं; जो माग स्तम्भ का भूमि के अन्दर गड़ा रहता है, वह अति-रिक्त हैं। अनेक यजमान होने पर, किसी एक यजमान के साथ स्तम्भ की समता अन्यों के लिए भी वही उपयुक्त मानी जाती है।

परिक्रिया—अथवा परकृति, अन्य के किए कार्य का निर्देश करना, जैसे — 'माषानेव मह्यं पचत' मेरे लिए माष = उड़द ही पकाओ । यह अन्य के कार्य का कथन है।

पुराकत्य -पहले को किसी घटना का उल्लेख करना, जैसे --'उल्मुकैई स्म पूर्वे समाजरम्' उल्मुको—अंगारों के साथ ही पूर्वजन आए थे।

स्तुति, निन्दा, परकृति, पुराकत्प का अयंवाद के रूप में निदंश गौतमीय न्यायसूत्र [२।१।६४] में भी किया गया है। परकृति की व्याख्या करते हुए वात्स्यायन में लिखा है —क्च कत्तीओं द्वारा अनुष्ठित परस्पर-विरुद्ध विधि का कथन करना 'परकृति' है। उदाहरण दिया है —'हृत्वा वपामेवायेऽभिष्ठारयन्ति, अय पृषदाज्यम्; तदुह चरकाष्ट्ययंदः पृषदाज्यमेवायेऽभिष्ठारयन्ति अन्तेः प्राणाः पृषदाज्य स्तोमित्येवमभिद्यति।'तात्पर्य है कितप्य होता हवन प्रारम्भ करके वपा का ही प्रथम अग्नि में सेचन करते हैं। परन्तु चरक शाखा के अध्वर्यु जन दिधिमिश्चित घृत (— पृषदाज्यम्) की ही प्रथम आहृति अग्नि में देते हैं; स्तृत्य विध-धृत अग्नि के प्राण हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। इस सन्दर्भ में भिन्नकर्त्तृंक परस्पर-विरोधी दो विधियों का उल्लेख किया गया है।

पुराकल्प-अर्थवाद की व्याख्या करते हुए वात्स्यायन-भाष्य मे लिखा है---

पुराकत्य वह है—जिसमें बीते हुए अयाँ का इतिहास के समान विदरण प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण दिया है — 'तस्माद्वा एतेन आहाणा बहिष्यवमानं सामस्तोममस्तौषन् योने यज्ञं प्रतनवामहें' इत्यादि। तात्पर्य है —इस कारण उक्त कम के अनुसार वेदज ऋत्विजों ने वहिष्णवमान नामक साम स्तोत्र के द्वारा स्तुति की। यह इतिहास के समान प्रतीत होनेवाला जीते हुए अर्थं का विवरण है।

कुमारिल भट्ट ने एकपुरुषकत्तृंक उपाख्यान को 'परकृति' तथा बहुपुरुष-कर्त्तृक उपाख्यान को 'पुराकल्प' नहां है । यथाकम उदाहरण हैं—'तबूह स्माहापि बर्जुबिष्णो माषाम् मे पचत न वा एतेषां हिन्यूं हुन्तीति' [ चत० १११११०] । वर्कु वाष्णें ने कहा — मेरे लिए उड़द पकाओ, नयीं कि इनकी हिन देवता ग्रहण नहीं करते । यह वर्कु वाष्णें नामक एकपुरुषक तूंक उपाख्यान 'परकृति' है। दूसरे पुराकल्प का उदाहरण दिया है — 'उत्सुकंह स्म पूर्वें समाजग्मु.' अंगारों (उत्मुक) के साथ पूर्वकालिक जन आए थे। यह बहुपुरुषक त्र्वेंक उपाख्यान 'पुराकल्प' है। फिर भी इन आचार्यों के निभिन्न निवरणों में कोई निशेष तास्विक भेद नहीं है। वात्स्यायन द्वारा निर्विष्ट परकृति के उदाहरण में बहुवनन का प्रयोग वैशम्पायन (चरकाध्वर्युं) के लिए आदरायं समक्षना चाहिए। तब मट्ट के अनुसार भी वह उदाहरण समञ्जस है।

वृत्तिकार आचार्य उपवर्ष ने बाह्यणप्रत्य की पहचान के लिए यह अतिरिक्त बताया है कि जहाँ 'इत्याह' का बहुतायत से प्रयोग हुआ है, वह बाह्यण है, तथा जो आख्यायिका-स्वरूप है, वह भी बाह्यण है। परन्तु यह सब प्रायिक है। अनेक पदो का प्रयोग न्यूनाधिक रूप में सबैत्र (मन्त्र, बाह्यण, उभयत्र) पाया जाता है; उपाख्यान का रूप अनेकत्र मन्त्रभाग में भी उपलब्ध है, भने ही वह कल्पनामूलक अथवा प्रतीकमात्र हो।।३३॥ (इति बाह्यणनिर्वचनाधिकरणम्—— )।

# (ऊहाद्यमन्त्रताधिकरणम्—१)

विष्य जिज्ञासा करता है— ऊह, प्रवर और नामधेय में पद आदि के परि-वर्त्तन की मन्त्र या ब्राह्मण माना जाय या नहीं ? अथवा इनमें से ऊह आदि को क्या माना जाय ? आचार्य ने समाधान किया —

### अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वम्, आम्नातेषु हि विभागः ॥३४॥

[अनाम्नातेषु] जो पूर्वपठित नहीं हैं उनमे [अमन्त्रत्वम् ]मन्त्र नाम होने का अवकाश नहीं। [आम्नातेषु] पूर्वपठितों में [हि] क्योंकि [विभागः] मन्त्र है या बाह्मण ? यह विभाग स्वीकार किया गया है।

ऊह और प्रवर के विषय में सूत्र [१।२।४२ तथा १।२।१३] की व्याख्या देख लेती चाहिए। जब यजमान यजानुष्ठान के लिए संकल्प लेता है, तब संकल्प-मन्त्र— 'अग्निदंवो देव्यो होता देवान् यक्षद् विद्विचिकित्वान्' के आगे अपने गोत्र-ऋषि पूर्वेज का नाम जोड़कर पढ़ता है, यह प्रवर का उच्चारण है। जब यजमान होता का वरण करता है, तब प्रवरोच्चारण के अनन्तर यजमान अपना नाम जोड़-कर उच्चारण करता है; इसको नामधेय कहा जाता है। जिजासा है, इन उह, प्रवर और नामधेय को मन्त्र या आहाण क्या माना जाय? क्योंक जैसे मन्त्र या आहाण विश्रेष अर्थ का अमिन्नायक है, इसी प्रकार ठह आदि भी विश्रेष अर्थ का अभिधान करते हैं।

सूत्रकार ने समाधान किया — यह ठीक है कि ऊह आदि अर्थ के अभिधायक हैं, परन्तु इन्हें न मन्त्र कहा जाता है, न ब्राह्मण । क्योंकि आचायों ने जिनके विषय में यह निर्देश कर दिया है कि थे मन्त्र हैं और ये ब्राह्मण, उन्हीं के लिए इन पदी का प्रयोग किया जाता है। ऊह आदि के विषय मे आचार्यों ने उन्हें मन्त्र या ब्राह्मण माने जाने का कोई निर्देश नहीं किया; इसलिए इन्हें मन्त्र या ब्राह्मण कोई नाम नहीं दिया जाता।

तात्पर्यं है — ऊह, प्रवर या नामध्येय से युक्त मन्त्र वेद-संहिताओं में कहीं पठित नहीं हैं; इसलिए इन्हें मन्त्र नहीं कहा जाता। इसका प्रयोजन है। वेदमन्त्र के वर्ण, पद या स्वर आदि का भ्रष्ट उच्चारण हो जाय, तो उसके लिए शास्त्र में प्रायश्चित्त का विधान है। वह ऊह आदि के ऐसे प्रसंग मे नहीं किया जाता। इस कारण इनका मन्त्र न होना स्पष्ट होता है। ३४।। (इति ऊहाद्यमन्त्रताऽधिकर-णम्— ६)।

### (ऋग्लक्षणाधिकरणम् -१०)

सूत्र के अन्तिम पदों 'आम्नातेषु हि विभागः' का सम्बन्ध अर्थान्तर के साथ अगले सूत्रों से समसना चाहिए। अर्थान्तर है—[आम्नातेषु] मन्त्र नाम से आम्नात ==पठित वाङ्मय में [विभाग] वक्ष्यमाण रीति से विभाग समसना चाहिए। उसी को सूत्रकार ने बताया—

# तेषामृग् यत्नार्थवशेन पादव्यवस्था ॥३४॥

[तेषाम्] उन आम्नात मन्त्रों के मध्य [ऋक्] वे ऋक्—ऋषा हैं [यत्र] जहाँ [अर्थवरोन] अर्थ के अनुरोध से [पादव्यवस्था] पादो–चरणों की व्यवस्था देखी जाती है।

वैदिक वाङ्मय तथा अन्यत्र मी—ऋक्, यजु., साम —नामों से वेदसंहि-ताओं का उल्लंख हुआ है। उनका विचार करते हुए सूत्रकार ने ऋक् आदि के लक्षणों का निर्देश किया। पादव्यवस्था का तात्पर्य छन्दोबढ रचना से है। किसी छन्द में तीन पाद, जैसे गायत्री में, किसी में चार, जैसे अनुष्टुप् में, किसी में पांच, जैसे पंक्ति में होते हैं। इस प्रकार जिन मन्त्रों मे पादव्यवस्था है, उनका नाम ऋक् है। यह ऋष्वेद के नाम से प्रसिद्ध है।

सूत्रकार ने यह पादव्यवस्था अर्थानुरोध के अनुसार बताई है। तात्पर्य है — प्रत्येक पाद में कियापद के प्रयोगपूर्वक अर्थ पूरा हो जाना चाहिए, जैसे— 'अग्नि-मीडे पुरोहितम्' पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हूँ। इसमे अर्थ पूरा हो जाता है, अर्थानुरोध के अनुसार एक पाद हैं; एक पाद में अक्षरो की संख्या आठ रहती है।

कियापद का अगले पादों में सम्बन्ध हो जाने से उन पादों में कियापद का प्रयोग न होने पर भी अर्थ पूरा हो जाता है, जैसे — 'यक्षस्य देवमृश्विजम्' यज्ञ के वेव ऋश्विज ज्ञांक की स्तुति करता हूँ, 'होतारं रत्नधातमम्' रत्नों का घारण करने वाले होता अग्नि को स्तुति करता हूँ। यह अर्थ के अनुसार पादो की व्यवस्था है। छन्द:शास्त्र के अनुसार यह त्रिषदा गायत्री है।

कहीं ऐसा देखा जाता है, जहाँ आठ अक्षर पूरे हो जाने पर एक पाद माना जाना चाहिए, पर वहाँ कियापद न होने से अर्थ पूरा नहीं हो परता, जैसे 'अग्निः पूर्वेमिऋंषिभिः' यहाँ आठ अक्षर पूरे हो गए, पर क्रियापद नहीं है; तब अर्थ की अभिव्यक्ति पूर्ण नहोंने से यहाँ पाद की व्यवस्था केसे होगी ? छन्दः शास्त्र के प्रामाणिक आचार्यों ने इसका उपाय बताया है—गायत्री छन्द के एक पाद के आठ अक्षरों की जगह बढ़कर दस अक्षर तक हो सकते हैं, और आवश्यकतानुसार घटकर पाँच या चार अक्षर तक रह सकते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार 'अग्निः पूर्वेनिक्शंविमिरीडचः' इतना दस अक्षरवाला एक पाद होगा, इसमें 'ईडचः' कियापद आजाने से अर्थ पूर्ण हो जायगा। अगला पद—'तूतनैक्त' पाँच अक्षर होगा, इसमें 'ईडचः' का सम्बन्ध अर्थानुरोध से पूर्वेवत् रहेगा। इसका तीसरा पाद है—'स देवानेह बक्षति' यह आठ अक्षर का यथार्थ एक पाद है। इस प्रकार पादों की अक्षरव्यवस्था से तीन पादों का अस्तत्व अर्थ के अनुसार बना रहता है, और तिपदा गायत्री छन्द से कोई विसंगति नहीं आती।।३५॥ (इति ऋग्नक्षणाधिकरणम्—रि०)।

(सामलक्षणाधिकरणम्—११) शिष्य-जिज्ञासानुसार सूत्रकार आचार्य ने साम का लक्षण बताया— गीतिष् सामाख्या ॥३६॥

[गीतिषु] गान के साथ उच्चरित किए जानेवाले मन्त्रों मे [सामाख्या]साम यह नाम होता है।

गीतिशास्त्र के अनुसार गाए जाते हुए मन्त्र वाल्पों में प्रामाणिक जन 'साम' नाम का प्रयोग करते हैं। ऐसे मन्त्रों को गाए जाने पर वे कहते हैं—यह हम सामों को पढ़ते-पढ़ाते हैं। जब तक किसी ने दही या गुड़ नहीं खाया, तब तक वह अनुभवी प्रामाणिक व्यक्ति के कथनानुसार ही इसे जानता है। खा लेने पर वह स्वयं दही की खटास व गुड की मिठास का अनुभव कर लेता है। इसी प्रकार संगीत का विशेषत्र होकर जब कोई व्यक्ति मन्त्रों के गान की पद्धति को सीख लेता है, तब वह स्वय साम को जान जाता है। भीति' पद का अयं केवल 'गान' है, परन्तु सूत्र में गीति पद का प्रयोग गीतियुक्त मन्त्र के लिए हुआ है। गान साम नहीं है; जो मन्त्र

गाया जाता है, उस मन्त्र का नाम साम है । ऐसे गाए जानेवाले मन्त्रों की संहिता 'सामवेद' के नाम से प्रसिद्ध है ၂।३६।। (इति सामलक्षणाधिकरणम्—११) ।

(यजुर्लक्षणाधिकरणम् — १२)

क्षिच्य-जिज्ञासानुसार आचार्य सूत्रकार ने यजुष् का लक्षण बताया—

शेषे वजुःशब्दः ॥३७॥

[शेष] ऋह् और साम-संज्ञक मन्त्रों से जो शेष = बचे रह जाते हैं, उनमें

[यजु:शब्द:] यजु: शब्द का व्यवहार होता है।

सूत्रकार ने यजुष् के पृथक् लक्षण करने की आवश्यकता नहीं समक्ती; क्योंकि ऋक् और साम का पृथक् लक्षण कर देने से — जो उन दोनों के विपरीत सहिता-भाग है, अर्थात् जो न ऋक् है न सामवत् यजुष् हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जो मन्त्रमास स सीतिक्य हैन पादबद्ध, वह यजुर्वेद नाम से प्रसिद्ध है। यद्धि इसमें कतिप्य मन्त्रपादबद्ध पठित हैं, फिर भी दोनों के विपरीत प्राचुर्थ से इसका यजु-वेंद नाम उपयुक्त है। ३०।। (इति यजुर्लक्षणाधिकरणम् —१२)।

# (निगदानां यजुष्ट्वाधिकरणम् — १३)

शिष्य जिज्ञासा करता है —िनगद नामवाले मन्त्रों को क्या यजुः के अन्तर्गत मानना चाहिए ?या यजुः आदि से भिन्न इनका चौथा प्रकार माना जाय ?सिद्धांत-पक्ष को अधिक पुष्ट करने की भावना से सूत्रकार ने प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया —

# निगदो वा चतुर्थः स्याद्धर्मविशेषात् ॥३८॥

[निगद ] निगद-संज्ञक मन्त्र —[बा] 'वा' पद विकल्पार्थं न होकर यहाँ निगदों की यजु: संज्ञा की निवृत्ति का द्योतकहैं; —[चतुर्थः स्यात्]पूर्वोक्ति तीनों से भिन्न चौथा प्रकार होना चाहिए [धर्म विज्ञेषात्] धर्म विज्ञेष के कारण ।

शास्त्र में बताया है—'उन्चैं ऋूँचा क्रियते,' उन्चैं. साम्मा, उपांशु यजुषा, उन्चैं निगंदेन' ऋक् से प्रयोग ऊँचे उन्चारण के साथ किया जाता है, साम से ऊँचे उन्चारण के साथ, यजुः से उपांशु, निगद से ऊँचे स्वर के साथ। यजुः के साम्मुख्य में निगद का यही धमंविशेष है, जो यजुः से उपांशु और निगद से ऊँचे स्वर में प्रयोग किया जाता है। उपांशु का अर्थ है -जिसमें तालु-जिह्ना-ओष्ठ आदि का प्रयोग अथवा कम्पन तो प्रतीत हो, पर शब्द का उन्चारण समीप बँठे व्यक्ति को भी सुनाई न पड़े। तालु आदि के प्रयोग का तात्पर्य है कि वह केवल मानसिक उन्चारण म होना चाहिए।

१. तुलना करें—मैत्रा० स०, ३।६।५; तथा ४।८।७॥

यज्ः से निगद की यह विशेषता ठीक है कि यजुः का उपांसु और निगद का ऊँचा उच्चारण होता है, परन्तु ऋक् और साम के साथ निगद की उच्चैः प्रयोग की समानता निगद को ऋक् अथवा साम में अन्तर्मूत नहीं कर सकती, क्योंकि निगद न पादबद्ध होता है, न गीति रूप; इसलिए यह मन्त्र का चतुर्थ प्रकार माना जाना चाहिए।।३६।।

सूत्रकार ने इसी की पुष्टि के लिए अन्य हेतु प्रस्तुत किया ---

### ब्यपदेशाच्च ॥३६॥

[व्यपदेशात्] व्यपदेश से [च] भी, निगद-मन्त्र चौथे प्रकार के हैं, ऐसा जाना जाता है ।

कथनमात्र से लोक मे व्यवहार किया जाना 'व्यपदेश' है। यजुः पढ़े जा रहे हैं निगद नहीं, निगद पढ़े जा रहे हैं यजुः नहीं, -यह लोकव्यवहार निगदो को यजुओं से भिन्न सिद्ध करता है।।३६॥

आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया—

### यजुँषि वा तद्रपत्वात् ॥४०॥

[यर्जूषि]यजुः [बा] ही हैं वे निगद [तद्रूपत्यात्]यजुओं के समान रूप होने से।

सूत्र में 'वा' पद विकल्पाधं क न होकर पूर्वपक्ष के निवारण का चौतक होकर सिद्धान्तरूप निश्चय अर्थ को अभिव्यक्त करता है। यजुओं का स्वरूप ऋक् और साम से भिन्न है; न इनमे पादव्यवस्था है, नये गाए जाते हैं। पादव्यवस्था के कारण ऋक् छन्दोबढ रचना है। जो ऋग्मन्त्र यज्ञादि के अवसर पर गीतिक्ष्म में प्रयोग किए जाते हैं, वे साम हैं। उनसे भिन्न यजुओं के स्वरूप का तात्पर्य हुआ जो मन्त्र छन्दोबढ न होकर गद्यरप हैं, वे यजु हैं, निगद-संज्ञक मन्त्र मी ऐसे ही है, अर्थात् गद्यरप हैं। इसलिए इनकी गणना यजुओं म ही होतो है। इनका उच्चारण उपाधु न होने से इनकी विशेष संज्ञा नियद है। इसके निम्निसिखत पाँच विशिष्ट निमित्त हैं

 आश्रावण विज्ञसम्बन्धी कोई कार्य आवश्यकतानुसार अन्य साथी की स्नाना।

प्रत्याश्रायण --पूर्व-सुने का प्रत्युत्तर सुनाना ।

३ प्रवरनिर्देश —गोत्र-वंश आदि कथन के अवसर पर आवश्यक मन्त्रपाठ।

४. सम्बाद - मन्त्रोच्चारणपूर्वक यज्ञसम्बन्धी वार्त्तालाप।

 प्र. सस्प्रैष अध्वर्यु द्वारा उद्गाता को मन्त्रोच्चारणपूर्वक यज्ञसम्बन्धी निर्देश । इन प्रसंगों में कथन को दूसरे तक पहुँचाना आवश्यक होता है, जो उपाशु उच्चारण में सम्भव नहीं है। ऐसे अवसरों पर आवश्यक रूप से गद्य-मन्त्रों का उच्चारण ऊँचे स्वर में करना होता है, अतः इन मन्त्रों की विशेष संज्ञा 'निगद' रख दी गई है। स्वरूप में ये यजुशों से भिन्न नहीं हैं ॥४०॥

निगद मन्त्रों का उच्चेस्त्व घर्मविशेष क्यो है ? सूत्रकार ने बताया--

# वचनाद् धर्मविशेषः ॥४१॥

[बचनात्] बचन से---'उर्ज्यनिगदेन' इस शास्त्रीय कथन से, निगद-मन्त्रों का [घर्मविग्रेष:] उर्ज्यस्त्व घर्मविशेष स्वीकार किया जाता है।

यनुओं में कितपय मन्त्रों का उपांशु उच्चारण न होकर उच्ची: उच्चारण करना किसी का मनघडन्त नहीं है, शास्त्र इसका प्रतिपादन करता है। इतने मात्र से निगद-संज्ञक मन्त्रों का यजुष्ट्व भ्रष्ट नहीं हो जाता। यह शास्त्रीय प्रतिपादन निरर्थक नहीं, इसका प्रयोजन है।।४१.।

आचार्यं सुत्रकार ने वह प्रयोजन बताया---

### अर्थाच्च ॥४२॥

[अर्थात् ] अर्थं — प्रयोजन होने से [च]भी निगद-मन्त्रों का उच्चेस्त्व धर्म-विश्रेष मान्य है।

वह प्रयोजन है— अन्य पुरुषों को निगद-मन्त्रों का बोध कराना, जो उपांजु उच्चारण में सम्भव नहीं। वे मन्त्र ऊँचा उच्चारण किये बिना अन्य पुरुष को यज्ञसम्बन्धी कार्य का बोध नहीं करा सकेंगे, इसी प्रयोजन से निगद मन्त्रों का उच्चेस्त्व धर्मविशेष अनिवार्य रूप से स्वीकार्य माना गया है। स्वयं 'निगद पद इसका बोधक है। 'नि' उपसर्ग प्रकर्ष-आधिक्य का वाचक है। 'यद' धातु का अर्थ है —व्यक्त वाणी द्वारा उच्चारण करना। तात्पर्य हुआ—पाठ अथवा उच्चारण का प्रकर्ष। ऐसे उच्चारण के अवसरों का निर्देश गत सूत्र के भाष्य में कर दिया है।

यि कहा जाय उपांबुत्व यजुशों का शास्त्रवोधित ( च्लपांबु यजुशा)
गुण है, उसे हटाया नहीं जा सकता, तब यजुशों का हो उच्चेस्त्व कसे ? इस
विषय में समभ्ना चाहिए—गुण क्या है ? गुण बह है, जो अपना कार्य करते
हुए का उपकारक हो। निगद-मन्त्र परबोधनरूप अपना कार्य कर रहे हैं,
उपांबुत्व उनका उपकारक होने के विपरीत विधातक है, भ्योंकि उपांबु उच्चारण होने पर परवोधन असम्मव है। उपांबुत्व की चरितार्थता उन यजुशों में
स्पष्ट है, जो परबोधन में प्रयुक्त नहीं हैं। शास्त्र-प्रतिपादित उपांबुत्व अथवा
उच्चेरत्व अपनी सीमा में गुण है, उसका हास कहीं नहीं होता। १४२।।

#### इसी तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ट किया

### गुणार्थी व्यपदेशः ॥४३॥

[गुणार्थः] गुणबोधन के लिए होता है [ब्यपदेशः] शास्त्रीय कथन।

निगद-मन्त्रों का यजुष्ट्व सामान्य गुण (= धर्म) होने पर भी उच्चैस्स्त एक विशेष गुण है। एक ही स्थान में भिन्न कार्यों का होना कोई असमञ्जस नहीं है, विसगति का चोतक नहीं है। जैसे एक ही स्थानविशेष में —इधर ब्राह्मणों को भोजन कराओ, इबर संन्यासियों को —यह व्यवहार होता है। इसी प्रकार यजु: मन्त्र ही उच्चैस्त्व गुण से निगद कहे जाते हैं। १४३॥

शिष्य जिज्ञासा करता है —यदि उच्चेस्त्व गुण निगद संज्ञा का प्रयोजक है, तो सभी -उच्चे:स्वर से बोले जानेदाले — मन्त्रो का निगद नाम होना

चाहिए। शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रित किया—

# सर्वेषामिति चेत् ॥४४॥

[सर्वेषाम्] ऊँचे स्वर से बोले जानेवाले सभी मन्त्रों का [इति चेत्] ऐसा निगद नाम यदि कहा जाय, तो (यह युक्त नहीं, अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

ें ऐसी मान्यता में ऋक् और साम सभी मन्त्र नो ऊँचे स्वर से बोले जाते हैं----निगद-संक्षक माने जाने चाहिएँ।।४४॥

सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

### न ऋग्व्यपवेशात् ॥४४॥

[त] नहीं, ऋक् निगद नहीं [ऋग्व्यपदेशात्] 'ऋक्' ऐसा पृथक् कथन होने से।

याज्ञिक परम्परा में 'अयाज्या वै निगदाः' ऐसा सिद्धान्त माना जाता है। निगद-मन्त्रों से यक्ष नहीं होता। दूस रा कथन है— 'ऋ वैव यजन्ति' ऋचा से ही यजन करते हैं। इस प्रागर विशिष्ट निगम्त के साथ ऋक् का निगद से स्पष्ट ही पृथक् व्यथन है। निगद सदा अपादबद्ध होते हैं, ऋक् पादबद्ध; इसलिए ऋक् का निगद नाम निराधार है। जो पद जिस अर्थ के बोधन के लिए निर्धारित है, वहीं उसका प्रयोग अभीष्ट है ॥४५॥ (इति निगदाना यजुष्ट्वाधि-करणम्—१३)।

(एकवाक्यत्वलक्षणाधिकरणम्, अर्थेकत्वाधिकरणं वा - १४)

शिष्य जिज्ञासा करता है--ऋचाओं में अर्थ के अधीन पादव्यवस्था होने से

अर्थानुसार वाक्य का प्रयोग निर्धारित रहता है, परन्तु यजुओ के पादबद्ध न होने से प्रिस्लिष्ट पाट में, अर्थात् परस्पर मिलित सिहतापाट में कितना अंश एक वाक्य है, जिसके आधार पर अर्थबीधपूर्वक कोई कर्म किया जा सके, यह पहचानना निर्णय करना कठिन होता है। वहाँ प्रिस्लिष्ट पाद का कितना अंश एक यजुः है, अर्थात् एक वाक्य है, जिसके अनुसार विशिष्ट कर्म के लिए उसका प्रयोग किया जाय ? सुत्रकार ने इसका समाधान किया -

# अर्थंकत्वादेकं वाक्यं साकांक्षं चेद्विभागे स्यात् ॥४६॥

[अर्थेकत्वात्] अर्थ -प्रयोजन के एक होने से [एकम्] एक माना जाता है [बाक्यम्] वाक्य । [साकांक्षम्] आकांक्षा-सहित [चेत्] यदि [विभागे] विभाग —पृथक् हो जाने पर [स्यात्] होवे, या रहे ।

पदों का कोई ऐसा समुवाय, जो अर्थानुसार एक प्रयोजन को पूरा करता है, वह एक वाक्य अर्थात् एक यजु माना जाता है; पर शर्त यह है कि उस पद-समुदाय से कोई अंश पृथक् कर दिया जाय, तो शेष पवसमुदाय को पूर्ण अर्था-भिव्यक्ति के लिए आकांक्षा बनी रहे, अर्थात् पृथक् किए गए अश के बिना वह भाग अपने अर्थानुकूल प्रयोजन को पूरा करने में असमर्थ रहे। वाल्पर्य है—जितना पदसमुदाय अर्थाभिव्यक्तिपूर्वक एक प्रयोजन को सिद्ध करता है, प्रशिक्ट पाठ में उतना पदसमुदाय अंश एक वाक्य अथवा एक यजुः समकता चाहिए।

लौकिक उदाहरण के अनुसार छोटे से छोटा वाक्य है - 'देवदत्तः गच्छित' देवदत्त जा रहा है। यि इसमें अन्य कुछ भी जानने की आकांक्षा इच्छा नहीं है, तो यह निराकाक्ष एक वाक्य है। ये दो पद 'देवदत्तः' और 'गच्छित' स्वतन्त्ररूप से पृथक् होने पर वाक्य सम्भव नहीं, क्योंकि देवदत्त कर्ता को किसी किया की तथा 'गच्छित किया को किसी कर्ता की आकांक्षा अर्थपूर्ति के लिए बनी रहती है। परन्तु इस वाक्य में जब गमन-किया के नध्यस्थान की आकांक्षा होगी, तब यह निराकांक्ष न रहने से वाक्य नहीं माना जायगा; उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए 'ग्राम' इत्यादि पद इसमे जोड़ना होगा 'देवदत्तः प्रामं गच्छित' देवदत्त गाँव को जा रहा है। इसमे भी यदि जाने के साधन की आकांक्षा होगी, तो इतना पदसमुदाय भी अध्रा वाक्य होगा। तब देवदत्त पँवल गाँव जा रहा है? या किसी सवारी से? इस आकांक्षा को पूर्ति के लिए वाक्य में स्थिति के अनुसार 'पद्म्याम्, अव्वेन, रथेन' इत्यादि कोई पद रखने पर वाक्य निराकांक्ष होगा 'देवदत्तः पद्भुयां (अद्वेन, रथेन) ग्रामं गच्छित'। तात्पर्य है - जितने पूर्ण अर्थ को विभ्ववन्त करना अभीष्ट है, उतने के लिए जितना पदसमुदाय समर्थ है, वह एक वाक्य माना जाता है।

अब इसके लिए शास्त्रीय उदाहरण लीजिए—सैंत्तिरीय संहिता [१।११४] में मन्त्र हैं—'देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेऽश्विनोर्वाहुम्यां पूष्णो हस्ताम्यामग्नये जुष्टं निवंपािम।' इस मन्त्र का एकमात्र प्रयोजन हैं—हिव के निर्वाप का प्रकाशन करना। उसी विशिष्ट अर्थ का वाचक जो इतना परसमुदाय है, वह एक नाक्य अथवा एक यजु: है। तात्पर्य हैं —जितना पद-समुदाय कियमाण कर्म का कथन करता अथवा स्मरण कराता है, उतना पदसमुदाय उस अर्थ को अभिव्यक्त करने में सक्षम होने के कारण वाक्य कहा जाता है।

हिनिर्वाप क्या है? सूत्रग्रन्थों में बताया गया है—पुरोडाश, जरु आदि—प्रत्येक याग की—हिनयों को सिद्ध करने के लिए जनका मूल अन्तद्रव्य, धान या जौ आदि हिवधिन शकट में मरा रहता है, उसे उपयोगी मात्रा में वहाँ से लेना है। उसका प्रकार है—शकट के दाएँ पहिए पर अपना दायाँ पैर रखकर प्रत्येक आहुति के लिए चार-चार भुट्टी अपेक्षित अन्न अग्निहोत्र-हनणी (यिज्ञय पात्र-विशेष, जो इसी कार्य के लिए होता है) अथवा शूर्ष (सूप, छाज्र) मे रखकर नीचे उतारा जाता है; इस किया का नाम 'हिविनिर्वाप' है। इस किया में पहली तीन मुट्टी अन्त ग्रहण करते हुए 'देवस्य त्वा' मन्त्र का उच्चारण किया जाता है। तात्पर्य है—प्रत्येक मुट्टी अन्त ग्रहण करते समय 'देवस्य त्वा' पूरा मन्त्र बोला जाता है। चौथी मुट्टी अन्त बना मन्त्रणठ के ग्रहण किया जाता है।

मन्त्र के अन्त में 'निवंपामि' कियापद है — में हिव का निर्वाप करता हूँ — प्रकाशन अथवा कथन करता हूँ । पूरे मन्त्र का अर्थ है — 'सिवता देव की अनुज्ञा में अधिवयों के बाहुओं से और पूषा के हाथों से तुम्म प्रिय हिव का निर्वाप करता हूँ।' यह कियानुष्ठान इतने पदसमुदाय से बोधित, कथित या प्रकाशित होता है, इसका यही एक प्रयोजन है। अतः इतना पदसमुदाय एक यजुः अथवा एक वाक्य है। इसी प्रकार कियासम्बन्धी एक प्रयोजन को सिद्ध करनेवाला कोई पदसमुदाय एक वाक्य अथवा एक यजुः माना जायगा।

ऋक् के लक्षण में अर्थ के अधीन (अर्थनकोन) पाद (एक चरण) व्यवस्था कहीं है। अर्हां मी यजु: की एकता का निर्घारण अर्थ के अभीन बताया। इसमें इतना अन्तर है - यहने स्थल में 'अर्थ' पद प्रत्येक पद के व पदसभुदाय के वस्तुगत अर्थ को प्रकट करता है, दूसरे स्थल में पदसभुदाय के प्रयोजन को। इसलिए कोई विसंगति इसमें नहीं है।

१. द्रष्टव्य--आप० श्रीत० १।१०।४-११।

२. बाजसनेयि संहिता [६।६] में इस मन्त्र के अन्तर्गत 'निर्वपामि' क्रियापद के स्थान पर 'नियुनिज्म' क्रियापद है। अर्थ है—हिंब का नियोजन करता हूँ। दोनों में अर्थ का कोई विश्वेष अन्तर नहीं है।

उनत मन्त्र में 'निर्वपाम' क्रिया का मन्त्र के प्रत्येक माग के साथ अनुषक्त्र' कर 'देवस्य त्वा सिवतुः प्रस्ते निर्वपामि', 'प्रश्विनोबीहुस्यां निर्वपामि', 'पृश्वी हस्ताम्यां निर्वपामि' इस प्रकार अनेक वाक्यों की कल्पना करना सगत न होगा, क्योंकि यहाँ निर्वाप प्रधान कर्म है, शेष समस्त मन्त्रभाग उसके साधनरूप में है। निर्वाप को गुणसूत मानने पर ही मन्त्र के विभिन्न भागों के साथ क्रियापद का अनुषक्त सम्भव है; क्योंकि गौण का अस्तित्व प्रधान के लिए होता है। उस ववा में मन्त्र का दृष्ट प्रयोजन हिविन्विष न रहने से क्रियानुष्टान के अवसर पर मन्त्रपाठ का अदृष्ट प्रयोजन अथवा फल मानना पड़ेगा, जो शास्त्रीय दृष्टि से त्याय्य नहीं है; क्योंकि दृष्ट प्रयोजन के रहते अदृष्ट की कल्पना को अन्याय्य माना गया है। अतः समस्त मन्त्र प्रधान कर्म हिविन्विष में समन्वित होने से इतना परसमुदाय एक बाक्य अथवा एक यजुः है। इसमें अनेक वाक्य की कल्पना निराधार है। यह सर्वत्र के लिए वाक्य का साधारण लक्षण नहीं है। इसे केवल प्रासंगिक कथन समक्षता चाहिए ॥४६॥ (इति एकवाक्यत्वलक्षणाऽधिकरणम्, अर्थेकत्वाऽधिकरणं वा—१४)।

# (वाक्यभेदाऽधिकरणम् —१५)

शिष्य जिज्ञासा करता है — 'इषे त्वा, ऊर्ज त्वा' तथा 'आयुर्यज्ञेन कल्पताम्, प्राणी यज्ञेन कल्पताम्' इस्यादि पदसमुदाय को एक वाक्य माना जाय, अथवा भिन्न वाक्य ? 'इषे त्वा, ऊर्जे त्वा' इत्यादि का कोई दृष्ट प्रयोजन न होने के कारण समस्त पदममुदाय का एक अदृष्ट प्रयोजन मानने पर क्या इन्हें एक वाक्य मान लिया जाय ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया —

# समेषु वाक्यभेवः स्यात् ॥४७॥

[समेषु] समान बचनों में [वाक्यभेव:] वाक्य का भेव [स्यात्] होता है। जिन वाक्यों में परस्पर आकाक्षा नहीं है, वहाँ गुण-प्रवान भाव न होने से वे समान हैं। ऐसे वाक्य भिन्न माने जाने चाहिएँ। उक्त वाख्यों में 'इषे त्वा' से एक प्रयोजन सिद्ध होता है, 'ऊर्जें त्वा' से दूसरा; इसिलए थे सब पदसमुदाय एक वाक्य नहीं; अर्थ-(प्रयोजन)-भेद से भिन्न वाक्य हैं, यद्यपि प्रत्यस-अनुमान से से दृष्ट प्रयोजन उपलब्ध न होने पर भी वह श्रुतिवोधित है। 'इषे त्वा, इति छिनित्त' —'इषे त्वा' यह उच्चारण करता हुआ प्रवाश (बाक वृक्ष) की शाखा को काटता है; तथा 'ऊर्जें त्वा, इति अवमाण्टि'—'ऊर्जें त्वा' उच्चारण करता हुआ

१. बाक्यार्थ की पूर्ति के लिए जहाँ प्रकरण-पठित पद अन्त में जोड़ा जाता है, उसे 'अनुषङ्ग' तथा जहाँ बाहर से जोड़ा जाय, उसे 'अध्याहार' कहते हैं।

शाखा का अवमार्जन —शोधन करता है; शाखा पर धूल, मिनता या बीठ आदि को साफ करता है। वैदिक वाक्य के अनुसार उक्त पदसमूहों के पूथक् प्रयोजन होने से थे एक वाक्य न होकर भिन्न वाक्य हैं।

इसीप्रकार 'आयुर्यंझेन' इत्यादि वाक्य भी एक प्रयोजन की सिद्धि से परस्पर आकांक्षारहित होने के कारण भिन्न वाक्य हैं। यदि कहा जाय कि पूर्वभूत्र में हिबिनिविष के समान यहाँ भी क्लृप्ति (सिद्धि, शक्ति-सामर्थ्यप्राप्ति) एक दृष्ट प्रयोजन है, तब इन्हें भी एक वाक्य माना जाना चाहिए। यह कहना युक्त न होगा; क्योंकि यहाँ प्रसंग में 'क्लृप्तीर्वाचयति' वाक्य उपसब्ध होता है, जिसका अर्थ है—क्लृप्तियों का वाचन —कथन करता है। यहाँ क्लृप्तियाँ बहुत कही गई हैं एक निर्वाप के साथ अनेक क्लृप्तियों की समानता नहीं हो सकती। 'आयुर्यज्ञेन कल्पताम्' में आयुसम्बन्धी एक भिन्न क्लृप्ति है, तथा 'प्राणो यज्ञेन कल्पताम्' में प्राणसम्बन्धी क्लृप्ति भिन्न। इसलिए वे सब पदसमुदाय एक वाक्य न होकर भिन्न वाक्य माने जाने चाहिएँ। ऐसे प्रसंगों मे सर्वत्र वाक्यभेद शास्त्र-कारों ने स्वीकार किया है।।४०।। (इति वाक्यभेदाऽधिकरणम्— १५)।

# (अनुषङ्गाऽधिकरणम् --१६)

शिष्य जिज्ञासा करता है —वैदिक वाङ्मय में पाठ है —'या ते अग्नेऽपाणया तनूर्विषठा गह्मरेष्ठा, उग्रं वचो अपावधीत् स्वाहा । या ते अग्ने रजाशया, या ते अग्ने हराशया ।' यहाँ सन्देह है —क्या सन्दर्भ का 'तनूर्व-िषठा' आदि भाग 'या ते अग्ने रजाशया' तथा 'या ते अग्ने हराशया' का अनुषङ्ग है ? अर्थात् यज्ञानुष्ठान के अवसर पर 'तनूर्विषठा' आदि भाग को पहले भाग के समान 'या ते अग्ने रजाशया' इत्यादि प्रत्येक के अनन्तर पढ़ना चाहिए ? अथवा उक्त पाठ का अनुषङ्ग न मानकर लौकिक वानय बोलकर इसे पूरा

१. तुलना करें—मैत्रा० सं० १।२।३॥ तैत्ति० सं० [१।२।११] में 'या ते अग्ने आग्राम रजाञ्चया हराशया' इन तीनो का पाठ कर अनन्तर 'तनूर्वेषिष्ठा' पठित है। काठक सं० [१।२।६] में 'या ते अग्ने उपाश्चया' इत्यादि पूरा सन्दर्म देकर आगे 'या ते अग्ने रजाशया हराशया तनूर्वेषिष्ठा' इत्यादि पाठ उपलब्ध है।

२. इस सन्दर्भ का अर्थ है —है अग्ने! जो तुम्हारा 'अयाशया' —लोहे में सोने वाला शरीर है, वह अत्यन्त विस्तृत, छिपा हुआ देशव्यापी है, वह कठोर बचन को नष्ट करे। हे अग्ने! जो तुम्हारा 'रजाशया' — चाँदी मे सोनेवाला शरीर है, हे अग्ने! जो तुम्हारा 'हराशया' — सुवर्ण में सोनेवाला शरीर है, इत्यादि।

करना चाहिए ?नियमानुसार 'तनूर्वीषष्ठा' आदि भाग — या ते अग्न रजाशया' इत्यादि के अनन्तर पठित न होने से उसका वाक्यशेष न होने के कारण —वह अनुषङ्ग रूप में पठित न होना चाहिए। सूत्रकार ने समाधान किया

# अनुषङ्गो बाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोगित्वात् ॥४८॥

[अनुषङ्गः] 'या ते अभे रजाशया' इत्यादि के साथ पीछे से सम्बद्ध होने-वाला वाक्यशेष [वाक्यसमाप्तिः] वाक्य की समाप्ति करता है, अर्थात् उससे वाक्य पूरा होता है, [सर्वेषु] सब वाक्यो में [तुल्ययोगित्वात्] समान सम्बन्ध-वाला होने से।

'या ते अग्नेऽप्राशया' के आगे 'स्वाहां'-पर्यन्त वो पाठ है, वह 'या ते अग्ने रजाशयां तथा 'या ते अग्ने हराशयां हन दोनो के आगे पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे ही अक्यार्थ पूर्ण होता है। अग्ने देवता के विषय मे इन तीनो वाक्यों का समान सम्बन्ध है। एक पूर्ण वाक्यसमुदाय मे अवान्तर वाक्यसमुदायों का व्यवचान नहीं माना जाता; ऐसी दशा में 'या ते अग्ने रजाशयां तथा 'या ते अग्ने हराशयां' के साथ 'तनूर्विषट्ठां' आदि भाग का सम्बन्ध होने में किसी व्यवधान की आशंका करना व्यर्थ है। अर्थ की परिपूर्त्ति प्रधान है, उसे पूर्ण करने के लिए समुदायी का व्यवधान उपेक्षित हो जाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी है कि 'या ते अग्नेऽयाशया' और 'या ते अग्नेराजाशया' और 'या ते अग्नेराजाशया' और 'या ते अग्नेराजाशया' इन दोनो के मध्य जो पाठ है, उसका सम्बन्ध दोनो के साथ है। एक के वह आगे पठित है, दूसरे के पहले। अर्थ फो पूरा करने की मावना से इसका दोनो के साथ सम्बन्ध है, दोनों के साथ समान सान्निध्य है। आगे या पहले लिखा जाना उस दशा मे कोई महत्त्व नहीं रखता, जब वाक्यार्थ की पूर्ति उस पवसमुदाय के विना न होती हो। इसलिए 'था ते अग्ने रजाशया' के प्रथम पठित भी 'तनूर्वीष्ठा' आदि पदसमुदाय यज्ञानुष्ठान के अवसर पर उसके आगे पूरा उच्चारण किया जायगा। जब उसका 'या ते अग्ने रजाशया तनूर्वीष्ठा गहुरेष्ठा '''त्वेष वची अपावधीत स्वाहा' इस प्रकार पाठ किया जायगा, तब ठीक उसके आगे 'था ते अग्ने हराशया' पठित है, उसके साथ भी इसका सान्निध्य सम्पन्न हो जायगा; तब उसका भी वावयशेष होने में कोई वाधा नहीं रहती। यह कहा जा चुका है कि पाठ का पूर्व या पर लिखा जाना वाक्य-शेष होने में

१. माध्यन्दिन [५।६] और काण्व [६।२।६] संहिताओं में तीनो सन्दर्भों का पृथक्-पृथक् पूरा पाठ उपलब्ध होता है। परन्तु इन संहिताओं में 'अयाशया, रजाशया, हराशया' पदों के स्थान पर यथाक्रम 'अयः स्या, रज.-शया, हरिःशया' पाठ है।

बाधक रूप से कोई महत्त्व नहीं रखता।

सिन्निध एवं आनन्सर्व का तात्पर्य भी यहाँ स्थान की समीपतान होकर वाक्यार्थ की अनुकूलता व पूर्ति के किसी पदसमुदाय की अपेक्षा होना है जिस पदसमुदाय की अर्थ की पूर्ति के लिए अन्य पदसमुदाय की अपेक्षा है, वही उसका सान्निध्य है; अनपेक्षित पदसमुदाय का व्यवधान वहाँ तिरस्कृत हो जाता है। इसी आधार पर आचार्यों का कथन है—

### यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः। अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तर्यमकारणम्।।

जिस पर या पदसमुदाय का जिसके साथ अर्थ-कृत सम्बन्ध है, वह दूर बैठा हुआ भी उसके समीप ही है। जिनमें अर्थ के आधार पर परस्पर सम्बन्ध नहीं है, उनका समीप होना भी ध्यर्थ है। 'या ते अन्ने रजाशया' तथा 'या ते अन्ने हराशया' के दूरस्थित होने पर भी 'तनूर्विष्ठा गह्वरेष्ठा' आदि के साथ उनका अर्थकृत दृढ सम्बन्ध है; 'या' सर्वनाम पद का अर्थ अपूर्ण रह जाता है, जब तक 'तनूर्वेष्ठिं आदि के साथ सम्बन्ध न जोड़ा जाय। फलतः आगे पठित दोनों (रजाशया, हराशया) पदसमुदायों के साथ 'तनूर्वेष्ठा' आदि का अनुबङ्ग माना जाना चाहिए।

आकांक्षा (अपेक्षा), योग्यता, आसित्त (सिन्निधि) वात्र्यार्थ-बोध मे सहायक होते हैं, यह ठीक है, परन्तु जहाँ आकाक्षा नही है, ऐसे निराकाक्ष पदसमुदाय का सान्तिस्य रहने पर, अर्थ को पूर्ण करने मे समर्थ पदसमुदाय देखा जाता है। जैसे—

### चित्रपतिस्त्या पुनातु, वाक्यतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता पुनातु, अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रहिमसिः।

यहाँ तीन पृथक् पदसभुदाय है, जिनके अन्त मे 'गुनातु' कियापद है; ये पूर्ण अर्थ प्रकट करने मे समर्थ हैं, किसी की आकांक्षा नहीं करते । परन्तु 'अच्छिद्रेण'

१. द्रष्टव्य—तैति । सं० १।२।१।। इस मन्त्र का विनियोग अभिष्टोग में यजमान के प्राग्वंश नामक मंडप में प्रवेश के समय, प्राग्वंश के बाहर दर्भ-समूह से यजमान के पिवत्रीकरण में है। मन्त्र का अर्थ है —हे यजमान! ज्ञान का स्वामी तुर्फे पिवत्र करें, सावता देव तुर्फे पिवत्र करें, —िहं द्रिक्त 'पिवत्र' से, वास करानेवाले सूर्यं की रिक्मयो से। दर्भपुञ्ज का नाम 'पिवत्र' है।

वाजसनेय-माध्यन्दिन शाला (यजुर्वेद ४।४) में उक्त मन्त्र के 'स्वा' पद के स्थान पर 'मा' पाठ है, जिसका अर्थ है 'मूक्ते'।

आदि पदसमुदाय आकांक्षा करता है; तब प्रथम तीन वाक्यों में से किसके साथ इसका सम्बन्ध माना जाय<sup>े य</sup>ह जिज्ञासा उभरती है। समाघान है —िजस वाक्य के साथ अव्यवहित सान्निध्य है, उसी के साथ इसका सम्बन्ध जोड़ लेना चाहिए। 'देवस्त्वा सीवता पुनातु' के साथ सम्बन्ध होने से वह निराकाक्ष हो जाता है।

ऐसी दशा में पहले दो वाक्यों के साथ 'अन्छिप्रेण' आदि का सम्बन्ध न होगा। पर वस्तुत विचारपूर्वक देखा जाय, तो पहले वाक्यों को भी निराकांक्ष कहना युक्त प्रतीत नहीं होता। भले ही वे वाक्य की दृष्टि से निराकांक्ष हो, और एक सीमित अर्थ को भी पूरा करते हों, पर पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने में वे साकांक्ष जात होते हैं। जब कहा जाता है—'चित्पतिस्त्वा पुनातु'— मान का स्वामी तुक्ते पिवत करे, तब आकाक्षा रहती है —केन साधनेन पुनातु? किस साधन से पिवत्र करे ? क्योंकि साधन के बिना पिवत्रीकरण कैसे सम्भव होगा? तब 'अन्छिप्रेण पिवत्रेण' आदि पदसमुदाय उस आकांक्षा को पूरा करता है। ऐसी दशा में प्रत्येक प्रथमपठित वाक्य के साथ 'पुनातु' किया के अनन्तर इसका ('अन्छिप्रेण' आदि का) अनुषष्क्र माने जाने में किसी प्रकार की शास्त्रीय बाधा प्रतीत नहीं होती।।४८।। (इति अनुषष्क्राधिकरणम्—१६)।

# (ब्यवेताननुषङ्गाधिकरणम् १७)

जिष्य जिन्नासा करता है —गत सूत्र में निर्घारित मान्यता के अनुसार क्या 'सं ते वायुर्वातेन गच्छताम्, सं यजत्रैरङ्गानि सं यज्ञपितराशिषा' [मैत्रा० सं०, ११२।१५] सन्दर्भ में 'गच्छताम्' क्रियापद का अनुषङ्ग अगले वाक्यों में होना चाहिए ? सन्तिकृष्ट वाक्य में 'अङ्गानि' बहुवचनान्त पद होने से, एकवचनान्तं 'गच्छताम्' क्रियापद का उनके साथ सम्बन्ध सम्भव नहीं। उससे व्यवहित होने पर भी अन्तिम वाक्य में 'यज्ञपति.' एकवचनान्त पद के साथ अनुषङ्ग प्राप्त होता है। आचार्य सुत्रकार ने इस प्रसङ्ग में समाधान किया—

### व्यवायान्नानुषज्येत ॥४६॥

[व्यवायात्] व्यवधान होने से, पूर्वपठित का [न] नहीं [अनुषज्येत] अनुषङ्ग = सम्बन्ध होवे ।

गत सूत्र में समान रचनाक्रम के पदसमुदाय को मध्य में वा जाने पर व्यवधान-कोटि में न सानकर बागे पठित या पूर्वपठित पदसमुदाय के साथ अनुषङ्ग स्थीकार किया गया है। परन्तु प्रकृत सन्दर्म में ऐसा नहीं है। प्रथम पदसमुदाय में एकवचनान्त 'गच्छताम्' कियापद एकवचनान्त 'वाग्रुः' कर्त्तृपद के साथ प्रयुक्त हुआ ठीक है। अगले पदसमुदाय में 'अङ्गानि' बहुवचनान्त कर्त्तृपद होने से रचनाक्रम पूर्वपठित वाक्य से विषम हो गया, अत. इस व्यवधान की उपेक्षा करना उचित न होगा । इसलिए 'गच्छताम्' क्रियापद का अनुषङ्क अन्तिम बाक्य में एकवचनान्त 'यज्ञपतिः' कर्तृपद के साथ नहीं होगा । वहाँ 'गच्छताम्' क्रियापद का अध्याहार करना ही संगत है ॥४८॥ (इति व्यवेताननुषङ्गाधि-करणम्—१७) ॥

> इति जैमिनीयमीमांसादर्शनविद्योदयभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य (उपोद्धाताभिषेयः) प्रयमः पादः ॥

# अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः

# (अङ्गाऽपूर्वभेदाधिकरणम् —१)

प्रथम पाद में कितपथ पदों के गौण-प्रधान मान, ऋक्-यजु:-साम का विभाग तथा पदों के पूर्वापर सम्बन्ध के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया गया। चालू द्वितीय पाद में कितपथ आख्यात-पदों के आधार पर कर्मभेद का निरूपण प्रारम्भ किया जाता है।

अग्निष्टोम कर्म के अन्तर्गत कित्तपय वाक्य प्रयुक्त हैं—'सोमेन यजेत' सोम से याग करे। 'दाक्षिणानि जुहोति' दक्षिणा-सम्बन्धी होम करता है। 'हिरण्य-मात्रेयाय दद्यात' आत्रेय के लिए हिरण्य — सुवर्ण देता है। यहाँ याग-होम-दान आदि विभिन्न अर्थांवाले धातुओं का निर्देश है। इसमें संशय है— क्या ये सब मिलकर एक कार्य करते हैं? अर्थात् सब मिलकर एक अपूर्व को सम्पन्न करते हैं, अर्थात् याग-होम-दान से अलग-अलग अपूर्व की उत्पत्ति होती है?

लोक में दोनों प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। एक छोटी घड़ोंची (पानी का घड़ा ऊँचे पर रखने का आधार) लकड़ी या लोहे को बनी तीन पायों पर आधारित रहती है। उपयोग की अन्य विविध वस्तुएँ ऐसी बनाई जाती है, जो अनेक पायों पर आश्रित रहती हैं। इसी प्रकार अनेक व्यक्ति मिलकर छान उठाना, नाव खींचना आदि विविध प्रकार के एक कार्य का सम्पादन करते हैं। दीवार में गड़ी खूँटी या कील, अथवा छत में लगा कुण्डा, ये अकेले ही पृथक्पृक् कार्य सम्पादन करते हैं। इस लोक-व्यवहार की स्थित के आधार पर पूर्वोक्त आख्यात-पदों के विषय में संशय होता है—ये मिलकर एक कार्य सम्पादन करते हैं अथवा पथक-पथक ?

कतिपय आधारों पर यह स्पष्ट होता है कि ये मिलकर एक कार्य का सम्पा-दन करते हैं।

(क) अग्निष्टोम आदि कर्म शास्त्र से अवोधित हों, ऐसी बात नहीं है। ये कर्म विविध कियाओं से पूरित हैं, अनेक कियाओं का समुदाय। कर्मानुष्ठान का कोई दृष्ट फल प्रत्यक्षादि से दिखाई नहीं देता। सास्त्रबोधित अनुष्ठान के निर्थंक होने की शंका भी नहीं की जा सकती; तब इसके अदृष्ट (अपूर्व) फल की कल्पना की जाती है। सब क्रियाओं के मिलकर एक हो कार्य (अपूर्व, अदृष्ट) के उत्पन्न करने में लाघव है। पृथक्-पृथक् कार्य मानने पर अनेक अपूर्वों की कल्पना, गौरव (भारभूत) दोष से दूधित होगी।

(ख) 'यजेत, जुहोति, दर्ताति' कियापदों के आरम्भिक 'यज्, हु, दा' घातु-भाग का अर्थ 'याग-होम-दान' है, जो उनके परस्पर अलग अस्तित्व को अकट करता है। परन्तु उनका (कियापदों का) अन्तिम 'त' या 'ति' प्रत्यय-भाग केवल एक अर्थ 'भावना' को अभिव्यक्त करता है। सम्पूर्ण कियापद का यथाकम अर्थ होना—यागानुकूल भावना, होमानुकूल भावना, दानानुकूल भावना। देखते हैं, याग आदि के परस्पर पृथक् होने पर भी उनका मिलकर किया गया एकभाव कार्य 'भावना' है। इससे जात होता है, ये आक्ष्यात-पद मिलकर एक कार्य सम्पा-दन करते हैं। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सुत्रकार ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए बताया —

# शब्दान्तरे कर्मभेदः कृतानुबन्ध<sup>१</sup>त्वात् ॥१॥

[मब्दान्तरे] शब्द का अन्तर—भेद होने पर यजित-जुहोति-ददाति के रूप में, [कर्मभेद ] कर्मका भेद हो जाता है, [कृतानुबन्धत्वात्]प्रत्ययार्थं भावना का घात्वर्षं के साथ निश्चित किया गया सम्बन्ध होने से ।

थज्' बातु से अनुबद - जुडा हुआ है 'त' प्रत्यय । बातु का अर्थ है - मान, प्रत्यय का अर्थ है - भावना , यह भावना याग के साथ जुड़ी है, होम आदि के साथ नहीं । 'हु' बातु से जो प्रत्यय 'ति' जुड़ा है, उसका अर्थ 'भावना' होम से अनुबद्ध है, याग आदि से नहीं । इसी प्रकार 'दा' बातु से अनुबद्ध प्रत्यय का भावना अर्थ धात्वर्थ दान के साथ जुड़ा है, याग-होम के साथ नहीं । अतः यागा-नुकूल भावना, होमानुकूल भावना, दानानुकूल भावना एक-दूसरे से सर्वधा भिन्न हैं। बजित-जुहोति-स्वाति इन विभिन्न आस्यात-पदों से बोधित करने के कारण ये कमं — याग-होम-दान एक-दूसरे से भिन्न हैं; इनके अनुष्ठान से जो 'अपूर्व' उत्पन्त होते हैं, वे भी पृथक्-पृथक् हैं। उनके मूल में यद्यपि प्रत्ययार्थ 'भावना' पद एक है, पर वे भावना यागादि के अनुसार सब पृथक् हैं। फलत ये मिलकर एक अपूर्व को उत्पन्त करते हों, ऐसा नहीं है। इनसे विभिन्न अपूर्वों की उत्पत्ति होती है, पही व्यवस्था मान्य है।। [इति अङ्गाप्पूर्वभेदाधिकरणम् — १]

१. रामेश्वर सूरि विरन्तित सुबोधिनीवृत्ति में 'कृतानुबन्धित्वात्' पाठ है।

### (सिमदाद्यपूर्वभेदाधिकरणम्---२)

बिष्य जिज्ञासा करता है गत मूत्र में कियाभेद से अपूर्व का भेद बताया; इसका तात्पर्य होता है—अहाँ कियाभेद न हो, वहाँ अपूर्व का भेद न होगा। प्रयोग है —'सिषधो यजित, तन्नपात यजित इहो यजित वहियंगित, स्वाहाकारं यजित हैं कियाभेद न हो, यहाँ पाँच बार एक ही कियापद 'यजित' का प्रयोग है, इससे एक ही अपूर्व की उत्पत्ति माननी चाहिए। ऐसा मानने पर 'यजित' कियापद का अभ्यास निरर्थक होगा, यह कहना उचित नहीं है क्योंकि अनेक बार उच्चारण किया गया भी पद किसी अन्य अर्थ का बोधक नहीं होता; न केवल पाँच बार, सौ बार कहने पर भो पद का अर्थ वही जाना जाता है, जो एक बार कहने पर। इसलिए अभ्यास के निरर्थक होने की आशंका निराधार है। वैसे भी अभ्यास समित् तनूनपात आदि देवताओं का विधायक होने से अत्रयंक नहीं है। अत. इनसे एक अपूर्व होना प्राप्त होता है। आधार्य ने समाधान किया—

# एकस्यैवं पुनः श्रुतिरविशेषादनर्थकं हि स्यात् ॥२॥

[एकस्य] एक 'यजित कियापद का [एवम्] इस प्रकार [पुनः] फिर — दुबारा [श्रुतिः] श्रवण [अ विशेषात्] विशेष-भेद कर्मभेद न माने जाने से [अनर्थकम्] अनर्थक [हिं] निश्चित रूप से [स्यात्] हो जाय।

'सिमिधो यंजिति, तनूनपातं यजित' इत्यादि प्रसंग में पाँच बार पठित एक ही कियापद का इस प्रकार पुन -पुन: श्रवण [अम्यास] इस तथ्य का प्रयोजक है —ये सब याग परस्पर भिन्न कर्म हैं। यदि कर्मभेद न माना जाय, तो यह पुन: श्रवण ( ─ 'यजित' का अभ्यास) निश्चित ही अनर्थक होगा। अतः कर्म-भेद होने से ये सब कर्म पृथक्-पृथक् अपूर्व को उत्पन्न करते हैं, एक ही अपूर्व को नहीं।

'सिमधो यजित' इत्यादि वाक्य 'सिमत्, तनूनपात' बादि वेवता का विधान करने से सार्थंक हैं, यह कथन संगत नहीं; क्योकि 'सिमघो यजित' आदि सब याम 'दर्श-पोर्णमास' प्रकृति-याग के विकृति अर्थात् अङ्गभूत याग हैं। सिमत् वादि ये पाँचो माग 'प्रमाज' नाम से कहे जाते हैं। प्रकृति अर्थात् प्रवान याग के पूर्व जिन यागों का अनुष्ठान किया जाय, उनकी सजा 'प्रयाज' है, जो प्रकृति-याग के अनन्तर किये जाते हैं, उन्हें 'अनुयाज' कहते हैं। दर्श-पोर्णमास प्रकृति-याग के पाँच प्रयाज और तीन अनुयाज होते हैं। सभी प्रकृति यागों मे ऐसा नियम नहीं है; इनमें न्यूनाधिकता रहती है।

यह व्यवस्थित होने पर कि समित् आदि याग दर्श-पौर्णमास के विकृति हैं, इनको देवता का विश्वायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि विकृति याग का देवता वहीं होता है, जो प्रकृति याग का बताया गया हो। 'यदानेयोऽष्टा-कपाल.' [तैं ०सं० २।६।३] इत्यादि श्रृति के द्वारा दर्श-पौर्णमास याग में देवता अपिन है; तथा इसी के अनुसार अष्टाकपाल पुरोडाश द्वव्य है। ऐसी स्थिति मे यदि 'सिमधो यजित' इत्यादि को देवता या द्रव्य का विधायक मानकर इनकी सार्यकता कहीं जाती है, तो देवता व द्रव्यविषयक विकल्प प्राप्त होता है, अर्थात् चाहे यहाँ अपिन के उद्देश्य से माग किया जाय, चाहे समित् देवता के। इसी प्रकार द्रव्यविषयक विकल्प होगा, चाहे अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य का।

परन्तु यह विकल्प न्याय्य नहीं है; नयोकि इन 'सिमधो यजित' इत्यादि में सिमत् आदि देवता या द्रव्य केवल इन वाक्यों व्यवा प्रकरण से प्राप्त हैं, श्रुतिबोधित नहीं। वाक्य, प्रकरण आदि की अपेक्षा श्रुति के बलवान् होने से वाक्य आदि की बाधा हो जायगी। ऐसी दशा में यागिवषयक किसी द्रव्य या देवता आदि गुणविशेष के विधायक होने से वाक्य अनर्थक हो जायें। अतः इनकी सार्थकता के लिए आवश्यक है, इन्हें किसी विशेष गुण का विधायक माना आय। आचार्यों ने बताया, ये वाक्य सिमत् तन्नपात आदि देवता व द्रव्य के बाग से सम्बन्ध के विधायक हैं। यागबोधक 'यजित' क्रियायद के सर्वत्र समान होने पर भी, जो याग सिमत् देवता व द्रव्य के सम्बन्ध से किया जाता है, वही तन्नपात देवता के सम्बन्ध से नहीं किया जाता, क्योंकि सिमत् और तन्नपात आदि देवता व द्रव्य परस्पर भिन्न हैं। याग के अनुष्ठान पर ही देवता व द्रव्य का सम्बन्ध याग के साथ किया जा सकता है। इसी सम्बन्ध का विधान 'सिमिधो यजित' इत्यादि वाक्यों से किया जा सकता है। इसी सम्बन्ध का विधान 'सिमिधो यजित' इत्यादि वाक्यों से किया जै। अत ये परस्पर भिन्न कर्म हैं, एवं विभिन्न अपूर्व के निमित्त है।

प्रस्तुत वाक्यों से देवता व द्रव्य विधान किया जाना वश्यमाण कारण से भी संगत नहीं है। शास्त्र में प्राय: सर्वत्र देवता का विधान चतुर्थी विभक्ति तथा तिहत प्रत्यय द्वारा किया जाता है, जैसे—'अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहां इत्यादि में देवता का चतुर्थी विभक्ति से निर्देश है, 'आग्नेयोऽउटाकपालः' इत्यादि में तिहत प्रत्यय द्वारा। द्रव्य का निर्देश सर्वत्र तृतीया विभक्ति से होता है, जैसे—'सोमन यजेत, दक्ता जुहोत्ति' इत्यादि । परन्तु 'समिशो यजित' इत्यादि में यह कुछ नहीं है। ये 'समिश' आदि समस्त—हितीया विभक्तयन्त कर्म-पद हैं, जो अपने स्वतन्त्रक्ष्य में कर्म होने के प्रयोजक हैं— समिद्याय, जननपात याग आदि।

'यजित' के अम्पास की सार्थकता के लिए यह कहना भी संगत न होगा कि पहला वाक्य 'सिमिधो यजित' याग का विधान करता है, और अगले वाक्य उसका अनुवाद हैं। क्योंकि 'दर्श-पौर्णमासाभ्यां यंजेत' यह श्रुति-विधिवाक्य याग का नियायक है, 'सिमधो यजित इत्यादि पाँचो बान्य इसी प्रधान विधि के अङ्गभूत प्रयाज होने से इसके अनुवाद है। इसीलए प्रथम बान्य को याग का विधायक कहना सगत नहीं। फलत 'यजित' के अभ्याम की मार्चकता के लिए यह उपाय निराधार है। इसिलए सब ओर से निष्पाय होकर आजाओं का यह सुभाव ही मान्य है किये वाक्य देवता व द्रव्य का याग के साथ सम्बन्ध का विधान करते हैं। प्रत्येक 'यजित' पद के साथ मिन्त देवता आदि का मम्बन्ध होने से ये सब परस्पर जिन्त याग हैं, एवं प्रत्येक विभिन्त अपूर्वों को उत्पन्त करते हैं, सब मिलकर एक अपूर्व को नहीं।।२॥ (इति समिदासपूर्वभेदाधिकरणम २)।

(आघाराद्याग्नेयादीनामङ्गाङ्गिभावाऽधिकरणम् —३)

शिष्य जिज्ञासा करता है —शास्त्र मे निम्नलिखित प्रसग आते हैं —

'धदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमाबास्यायां पौर्णमास्याञ्च अच्युतो भवति' । [तै॰ स० २।६।३]

यह जो अग्नि देवता के लिए अप्टाकपान पुरोडाश है, वह अमावास्या और पौर्णमासी में अच्युत (त्रुटिरहित) धर्मवाला होता है। अन्यत्र कहा

'तावबूतामग्नीघोमावाज्यस्यंव नौ उपांशु पौर्णमास्या यजन्'

वे अग्नि और सोम देवता बोले हमारे लिए आज्य (घृत) का ही पौर्ण-मासी में उपाशु (ध्वनिरहित मन्त्र द्वारा) यजन करें।

> 'तास्यामेतमस्तीवोमीयमेकादशकपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्' । [तै० स० २।५।२]

उन अग्नि और सोम देवता के लिए यह अग्नि और सोम देवतावाला एकादशकपाल पुरोडाश पौर्णमास में दिया। फिर कहा-—

'ऐन्द्रं द्वि अमादास्यायाम्' [तै० सं० राष्ट्रा४]

इन्द्र देवतावाला दही अभावास्या मे होता है। अन्यत्र वान्य है

'ऐन्द्रं पयोऽमाचास्यायाम्'।

इन्द्र देवतावाला दूध अमावास्या में होता है। इसी प्रकार —

'आघारमाघारयति' [तै० सं० २।५।११]

आघार कर्म के नाम' को धार बॉबकर छोड़ता है।

'आज्यभागी यजति'

[तै०सं० २।६।२]

दो आज्य भागों का यजन करता है।

'स्विष्टकृते समवद्यति'

[तैं०सं० २१६।६]

स्विष्टकृत् देवता के लिए अवदान करता है।

'पत्नीसंयाजान् यजति'

पत्नीसंयाओं का यजन करता है।

'समिष्टयजुर्जुहोति'

[शत०बा० शहारारध]

समिष्टयजु का होम करता है। आने पुन: [तै०सं० २।६।६] में लेख है—

'य एवं विद्वान् यौर्णमासीं यजते,

'य एवं विद्वान् अमावास्यां यजते' [तै०सं० २।६।६]

जो इस प्रकार जाननेवाला व्यक्ति पीर्णमास याग करता है; जो इस प्रकार जाननेवाला अमावास्या याग करता है।

इन प्रसंगों में संबय इस प्रकार है—ये सब कर्म —आग्नेय पुरोबाब से लगा-कर 'ऐन्द्रं पयः' तक—समान रूप से प्रधान कर्म हैं? तथा आधार आदि कर्म प्रधान के समीप होने से उसके उपकारक अङ्ग हैं? दूसरा संग्रय यहाँ इस प्रकार है—'य एवं विद्वान्' ये दोनों संयुक्त वाष्य प्रकृत में कहें गये कर्मों के अनुवादक हैं? अथवा ये अपूर्व कर्म के विधायक हैं? तथा अग्य कर्म गुमविधि हैं?

प्रतीत होता है—उक्त प्रसंग में 'अच्छुतो मवित, प्रायच्छत्, आघारयित, अवद्यति, जुहोति' आदि विधि के वोधक कियापद एक दूसरे से फिन्न हैं। बहाँ इस प्रकार विधि वोधक कियापद परस्पर पृथक् होते हैं, वे अपूर्वोत्पादक कर्म हैं, यह प्रथम अधिकरण में अभी कहा गया है। द्वितीय अधिकरण में अम्यास होने पर कर्मभेद माना गया है। प्रस्तुत प्रमंग में भी 'यजन्, यजति, यजते' आदि 'यज्' धातु का अभ्यास —वार-वार कहना—स्पष्ट है। इस कारण इन कर्मों को वरावरीं

द्रष्टच्य—मीमांसा सूत्र, ११४।४।।

द्रब्टच्य---यत्पत्नीसंयाजा इच्यन्ते, शत०ब्रा० ११।२।७।३०॥ अथ पत्नीः संयोजयन्ति, शत० ब्रा० २।६।२।४॥

के प्रधान कर्म मानना उपयुक्त होगा। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

# प्रकरणं तु पौर्णमास्यां रूपावचनात् ॥३॥

[तु] सूत्र में यह पद निश्चय अर्थ को कहता है। [पौर्णमास्याम्] पौर्णमासी पद माहचर्य से अमावास्या का भी बीचक है; अर्थ हुआ— पौर्णमासी और अमावास्या पद जिन वाक्यों—'यं एवं विद्वान्' इत्यादि—में पढ़े हैं; वे वाक्य— [प्रकरणम्] प्रकरण-प्राप्त 'यदान्तेयोऽष्टाकपालः' आदि वाक्यों से विधान किये गये कर्मों के अनुवादक [तु] ही है। क्यों कि [स्पादचनात्] इन वाक्यों में याग के रूप = द्वव्य व देवता का कथन न होने से।

कात्यायन श्रीत सूत्र [१।२।२] में याग का स्वरूप बताया है - 'द्रव्यं देवता त्यागः' देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग 'याग' कहा जाता है। 'य एवं विद्वान्' आदि वावयों में —इन तीनों में से त्यागरूप अंश का निर्देश 'यकते' कियापद से हो जाता है, क्षेष द्रव्य और देवता का कथन इन वाक्यों में नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि इन वाक्यों को अपूर्वोत्पादक विधि के रूप में प्रधान याग माना जाता है, तो यह निरर्थंक होगा, क्योंकि यह त्याग किस द्रव्य का किस देवता के लिए है, यह तो जात ही नहीं; उक्त वाक्यों में -इनमें से किसी का —िनर्देश ही नहीं, तब केवल त्याग का कथन निष्प्रयोजन होगा। इसिलए यह त्याग किस द्रव्य का किस देवता के लिए है, यह प्रकरण से जानना होगा। प्रकरण-पठित 'यदाग्नेयोऽष्टा-क्यालः' से लगाकर 'ऐन्द्रं ययः' तक त्याग की भावना से देवता और द्रव्य दोनों का निर्देश होने से ये अपूर्वोत्पादक छह प्रधान याग हैं। इन्हीं को लक्ष्य कर कहा गया है —'य एवं विद्वान्' इत्यादि। इस प्रकार ये विद्व-वाक्य 'यदाग्नेयः' इत्यादि वाक्य विद्वित छह यागों के अनुवादक हैं। इस रूप मे वे सार्थक हैं।

यह कहना संगत नहीं कि विद्वद्वाक्यों में 'पौर्णमासीं अमावास्थाम्' एकवचनान्त पदों से बहुत यागों का ग्रहण कैसे होगा ? क्योंकि इन पदों का एववचनान्त प्रयोग यागों के एक समुदाय के आघार पर है; जैसे शास्त्र व लोक में बन, कुल, यूथ, सभा, परिषद् आदि पदों का प्रयोग सर्वमान्य है।।३।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—यदि विद्वद्वानय आग्नेय आदि याग के अनु-वादक माने जाते हैं, तो समीप में पठित होने से प्रयाज आदि याग का भी उन्हें अनुवादक माना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति सान्निच्य समान हेतु से प्रयाज आघार आदि को मी प्रचान कर्म क्यों न माना जाय? सूत्रकार ने समाधान किया—

# विशेषदर्शनान्च सर्वेषां समेषु ह्यप्रवृत्तिः स्यात् ॥४॥

[जिशेपदर्शनात्] विकृतियामों में प्रयाग आदि के अतिदेश-विशेष के देशे जाने से [च]भी [सर्वेपाम्] आग्नेय, आधा प्रयाज आदि सबके [समेषु] समान-रूप से प्रधान होने पर [हि] निश्चयपूर्वक, विकृतियामों में प्रयाज आदि की [अप्रवृत्तिः] अप्राप्ति [स्यात्] हो जावे।

आग्नेय याग प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म का अतिदेश नहीं होता। यदि सान्निच्य से प्रयाज आदि को प्रधान कर्म माना जाता है, तो सौर्य आदि विकृति-मागों में प्रयान आदि की प्राप्ति नहीं होगी, परन्तु सौर्य याग में शास्त्र द्वारा प्रयाज की प्राप्ति बताई है। तैतिरीय संहिता [२।३।२] में निर्देश है—'यो ब्रह्मवर्चसकामः स्यात्, तस्मा एतं सीर्यं चर्च निर्वपेत्' जो ब्रह्मवर्चस की कामना-वाला होवे, उसके लिए इस सूर्य देवतावाले चरु से याग करे। इस वानय-निर्दिष्ट सीर्य याग में अतिदेश है -- 'प्रयाने प्रयाने कृष्णलं जुहोति।' मुञ्जा (रती = चूटली) परिभित्त सूवर्ण के दाने का प्रतिप्रधान होम करता है, इस बचन से प्रकृत सीय याग में प्रतिप्रयाज कृष्णल की आहति देने का विधान है। यदि प्रयाज आदि प्रधान कर्म हों, तो उनकी प्राप्ति प्रकृत सौर्य विकृतियाग में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रधान कर्म का अतिदेश विकृतियागी में नहीं होता, यह सर्व-मान्य सिद्धान्त है। इसलिए विकृतियागों मे प्रयाज आदि का श्रवण होने से इन्हें आग्नेय आदि प्रधान कर्मों के सान्तिध्यमात्र से प्रधान कर्म नहीं माना जायगा। ऐसी स्थिति में 'य एवं निहान्' इत्यादि विदृहान्य प्रयाज आदि का अनुवादक नहीं माना जायगा; केवल आग्नेय आदि छह प्रधान कर्मों का ही अनुवादक होगा ॥४॥

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है विद्वद्वालय को अनुवादक इसिलए बताया पया कि इसमें याग के रूप द्वया, देवता का निर्देश नहीं है। इसके विषरीत यह वयों न माना जाय कि विद्वद्वालय अपूर्व विक्षि है, प्रधान कर्म है? उतके लिए द्रव्य, देवता गुण का विधान 'यदाग्नेय' आदि वाल्यों से होता है, अत 'यदाग्नेय' आदि को विद्वद्वालय प्रधान कर्म की गुणविधि क्यों न माना जाय? सुत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सुत्रित किया—

# गुणस्तु श्रुतिसंयोगात् ॥५॥

[तु] सूत्र मे यह पद गत सूत्र में निर्दिष्ट पक्ष को ठुकराता है, [गुण:] 'यदाग्नेय' अदि गुण कर्म हैं, प्रधान कर्म नहीं। [श्रुतिसंगोगात्] 'स एवं विद्वान्' इत्यादि श्रुति के साथ सम्बन्ध होने से।

'य एवं विद्वान्' इत्यादि पौर्णमासी, अमावास्या पदों से याग के विशिष्ट

काल का निर्देश कर उस काल में अपूर्व कर्म का विधान करता है। वहाँ द्रव्य, देवता-गुण की पूर्ति उक्त श्रुति (य एवं विद्वान्) के सम्बन्ध से 'यदाग्नेय' आदि शक्य करता है। अतःये वाक्य गुणविधि और विद्वद्वाक्य अपूर्वविधि अर्थात् प्रधान कर्म मान जाने चाहिएँ॥५॥

आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है-—

# चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्राच्चोदिते हि तदर्थत्वात् तस्य तस्योपदिश्येत ॥६॥

[चोदना] चोदक है, —प्रेरक है -कर्मविधायक वाक्य है—'यवाग्नेयोऽल्टा-कपासः' इत्यादि, [वा] निश्चित ही; हेतु दिया — [गुणानां युगपत् शासनात्] उक्त वाक्य में गुणों (द्रव्य और देवता) के एकसाथ विधान-कथन करने से। [चोदिते हि] क्योंकि यदि ऐसा माना जाय कि विद्वदानय कर्मविधि है, और गुण का कथन 'यदाग्नेयः' इत्यादि वाक्य से होने के कारण वह गुणविधि है, तो [तदर्यस्वात्] विद्वद्वात्यविहित कर्म के लिए होने से [तस्य तस्य] उस-उस अग्नि देवता और अष्टाकपाल पुरोडाण द्रव्य का पृथक्-पृथक् [उपदिश्येत] उपदेश किया जाना चाहिए।

षास्त्रीय मान्यता है, गुणविधिवाक्य अत्य कर्मविधि के लिए इव्य या देवता किसी एक ही गुण अथवा किसी एक विशेषता का ही विधान कर सकता है, एक वाक्य दो गुणों का विधान नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए आधार-संज्ञक कर्म है —'आधारमाषारयित' -आधार का आधारण (सेचन) करता है। आधारण की रीति विशेष है। विशेषता है —आधारण का ऋजुत्व और सातत्य। इन दो गुणों का पृथक्-पृथक् दो वाक्यों से विधान किया जाता है —'ऋजुमाधारयित, सत्ततमाधारयित'। आधारण में आज्य की धारा ऋजु सरल, सीधी होनी चाहिए; तथा सतत निरन्तर चलती रहनी चाहिए, बोच में टूट-टूटकर आधारण नहीं होना चाहिए। यह शारत्रीय मान्यता के अनुसार है।

अब यिद विद्वद्वास्य को कर्मविधि मानकर 'यदाग्नेय' वाव्य को उसका गुण-विधि माना जाता है, तो यह सम्भव नहीं, व्योकि उक्त सास्त्रीय मान्यता के यह विश्वद्व हो जाता है। कारण यह है कि 'यदाग्नेय' एक ही वाक्य 'अग्नि' देवता और 'अष्टाक्पाल पुरोडास' द्रव्य दोनो रूपों का गुगपत् विधान करता है; अतः इसे गुणविधि मानना सम्भव नहीं। यह वाक्य द्रव्य और देवता उभयरूपविशिष्ट अपूर्व कर्म का विधायक है। फलतः विद्वद्वाक्य ('य एवं विद्वान्' इत्यादि वाक्य) में याग के रूप द्रव्य और देवता का कथन न होने से पौर्णमासी-अमावास्या संयुक्त वाक्य अपूर्व कर्म के विधायक नहीं है। यदि विद्वद्वाक्यस्थित पौर्णमासी-अमावास्या पद अभिधावृत्ति से आग्नेयादि यागों का कथन नहीं करते, तो लक्षणा वृत्ति से कथन करने में कोई दोष नहीं है। ऐसे प्रयोग मान्य समक्षे जाते हैं। जैसे—'अम्मी तिष्ठित' आग में ठहरता है; 'अवटे तिष्ठित' मङ्ढे में ठहरता है; इन वानयों का तात्पर्य अभिधावृत्ति से संगत न होने पर लक्षणावृत्ति से यही होता है कि आग के समीप या गड्ढे के समीप ठहरता है। इसमें असामञ्जस्य नहीं माना जाता। फलतः 'य एवं विद्वान्' इत्यादि विद्वाक्य, आग्नेयादि प्रधान कर्मों का अनुवादक है, यही मान्यता सामञ्जस्यपूर्ण है ।।६।।

'यदाग्नेयः' आदि वाक्यों के गुणविधि न होने में सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत

करता है---

### व्यपदेशश्च तद्वत् ॥७॥

[ब्यपदेश: ] व्यवहार एवं कथन [च] भी [तद्वत्] दैसा ही है, जिससे

आग्नेय आदि यागों के समुच्चय का बोध होता है।

इन यागों के विषय में वाक्य है — 'उग्राणि ह वा एतानि हवींषि अभावास्यायां सिम्भ्रयन्ते — आग्नेयं प्रथमम्, ऐन्द्रे उत्तरे'। निश्चय ही ये उग्र हिवयां अभावास्या-कमं एकसाथ अनुष्ठित की जाती हैं, जो पहली हिव आग्नेय है, और उसके आगे की दो ऐन्द्र हिवयां। यह कथन इन हिवयों — यागों के समुज्वय को प्रकट करता है।

यदि 'यदाभ्नेयोऽष्टाकपालः' आदि वाक्यों को 'य एव विद्वान्' आदि वाक्य-विहित पौर्णमासी-अमावास्या-याग में गुणविधि माना जाय, तो आग्नेय आदि हिवयों के गुण होने पर आग्नेय पुरोडाश, ऐन्द्र-दिधि तथा ऐन्द्र-पय हिवयों में विकल्प प्राध्त हो जायगा—पौर्णमासी-अमावास्या याग चाहे अग्नेय पुरोडाश से सम्पन्न किया जाय, चाहे ऐन्द्र विधि से, चाहे ऐन्द्र पय है। ऐसी अवस्था में 'आग्नेयं प्रथमम्, ऐन्द्रे उत्तरे दे' यह कथन असंगत हो जायगा, नर्योकि विकल्प होने पर हिवयों का पौर्वापयं क्रम—जी 'प्रथम' और 'उत्तर' पदों से स्पष्ट बताया गया है- -उपयन्न न होगा। यह हवियों के समुच्चय में ही सम्भव है। अतः 'यदाग्नेयः' आदि यागों को गुणविधि मानना संगत नहीं।।।।।

सूत्रकार उक्त अर्थ में अन्य हेतु प्रस्तुत करता है-

# लिङ्गदर्शनाच्च ॥५॥

[लिङ्गदर्शनात्] आग्नेय आदि हिवयों के समुख्यम में लिङ्ग के उपलब्ध होने से [च] भी, आग्नेय आदि हिवयों का समुख्यम है, विकल्प नहीं।

'लिङ्क् पद का तारपर्य है --प्रमाणभूत उल्लेख । शास्त्र में ऐसे प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध है, जिनमे आग्नेयादि हवियों का समुख्य स्पष्ट होता है। उल्लेख है--- ''बतुर्वश पौर्णमास्यामाष्ट्रतयो ह्यन्ते, त्रयोदशामावास्यायाम्''। चौदह

बाहुतियाँ पौर्णमास याग में दो जाती हैं, और तेरह आहुतियाँ अमावास्या याग में। पौर्णमास-याग की चौदह आहुतियाँ इस प्रकार हैं ५ प्रयाज, ३ अनुयाज, ३ प्रधान याग की चाहुतियाँ (=आग्नेय पुरोडाम, अग्नीषोमीय उपांतुयाग, अग्नीषोमीय पुरोडाम), २ आज्य माग, १ स्विष्टकृत् = १४। अमावास्या-याग की १३ बाहुतियाँ हैं -५ प्रयाज, ३ अनुयाज, २ आज्यमाग, १ स्विष्टकृत् - ११, तथा प्रधान याग के तीन द्रव्यों मे से १ आग्नेय पुरोडाम की और ऐन्द्र दिव तथा ऐन्द्र पद दोनों द्रव्यों को भिलाकर एक आहुति २ + ११ = १३। ऐन्द्र वि और ऐन्द्र पद दोनों द्रव्यों को भिलाकर एक आहुति २ + ११ = १३। ऐन्द्र वि और ऐन्द्र पद का देवता एक इन्द्र होने के कारण दोनों द्रव्यों को मिलाकर आहुति एक दी जाती है। इस कारण अमावास्या-याग में प्रधान आहुतियाँ केवल दी होती हैं।

प्रस्तुत प्रसंग में इस कथन का कारण यह है कि पौर्णमास-याग में चौदह और अमावास्या-याग में तेरह आहुतियों की संख्यापूर्त्त उसी अवस्था में हो सकती है, जब 'यदाग्नेयः' आदि वाक्यों को प्रधान कर्म का विधायक माना जाता है। यदि विद्वद्ववाक्य का इन्हें गुणविधि माना जाय, तो 'य एवं विद्वान्' इत्यादि वाक्य में इन आहुतियों के लिए कोई विधायक पद नहीं है। यह इस मान्यता में लिङ्ग है कि 'यदाग्नेयः' आदि वाक्य गुणविधि नहीं हैं; प्रत्युत अपूर्व कर्म के विधायक हैं।।५।। (इति आधाराद्याग्नेयादीनामङ्गाङ्गिभावाधिकरणम्—३)।

# (उपांशुयाजाऽपूर्वताऽधिकरणम्—४)

वैदिक वाङ्मय में वाक्य हैं—"जामि वा एतद्यक्तस्य क्रियते, यदन्वञ्ची पुरोडाक्तो, उपांगुयाजमन्तरा यजितं" [तैति० सं० २।६।६] इति । "विद्यु- एपांगु यष्टव्योऽजामित्वाय, प्रजापितक्षांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, अन्नियोमानुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय" इति । इस प्रकार यज्ञ का किया जाना आलस्यजनक ही है, जो कमानुसार दो पुरोडाशों का यजन निरन्तर करता है । अतः दोनों पुरोडाशों के मध्य में उपांशुयाज का यजन करे । आलस्य दूर करने के लिए विष्णु का उपाशु- यजन करे; आलस्य दूर करने के अम्नीयोम का उपांशु यजन करे ।

इन वाक्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—जैसे विद्वद्वाक्य में 'पौर्णमासी' पद 'आग्नेय' आदि याग-समुदाय का अनुवादक है, ऐसे ही 'जामि वा' इत्यादि वाक्य में पठित उपांषुयाज क्या विष्णु आदि गुणवाले तीन प्रकृत यागों के समुदाय का अनुवादक है ? अथवा अपूर्व याग का विधायक है ? पाठ की समानता के आधार पर विद्वद्वाक्य के 'पौर्णमासी' पद के तुल्य उपांषुयाज को विष्णु आदि यागों का अनुवादक मानना उपयुक्त होगा। आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

### पौर्णमासीवदुपांशुयाजः स्यात् ॥६॥

[पौर्णमासीवत्]'य एवं विद्वान् पौर्णमासी यजते' वाक्य में जैसे 'पौर्णमासी' पद 'आग्नेय' आदि यागों के समुदाय का अनुवादक है, ऐसे ही [उपांशुयाजः] 'उपांशुयाजमन्तरा यजति' वाक्य-पठित उपांशुयाज 'विष्णुष्पांशु यष्टल्यः' आदि वाक्यों से विहित विष्णु आदि यागों का अनुवादक [स्यात्] होना चाहिए ।

जैसे 'य एवं विद्वान्' इत्यादि वाक्यों में इन्य, देवता आदि याग के रूप का निर्देश न होने से वह 'आग्नेय' आदि याग-समुदाय का अनुवादक है, इसी प्रकार 'उपांशुयाजमन्तरा यजित' वाक्य में याग के रूप द्रव्य-देवता का निर्देश न होने से यह अपूर्व कर्म का विधायक नहीं माना जा सकता। 'विष्णुरुपांशु वष्टन्यः' इत्यादि वाक्यों में याग के रूप देवता आदि के निर्देश तथा 'यष्टन्यः' इस विधिनिर्देश से विष्णु आदि यागों का अपूर्व कर्म मानना उपयुक्त होगा। उपांशुयाज को उन्हीं यागों का अनुवादक मानना चाहिए।।६।।

आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है--

#### चोदना वाऽप्रकृतत्वात् ॥१०॥

[ना] सूत्र का 'वा' पद पूर्वोक्त पक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है, वर्यात् 'उपांशुयाजमन्तरा यजित' वाक्यगत 'उपांशुयाज' को विष्णु आदि देवतावाले कर्म-समुदाय का अनुवादक नहीं माना जा सकता; प्रत्युत [चोदना] अपूर्व कर्म का विधायक है। विष्णु आदि देवतावाले यागों के—[अप्रकृतत्वात्] प्रस्तुत प्रकरण में न होने से। तात्पर्य है, विष्णु आदि देवतावाले यागों का यहाँ कोई विधायक वाक्य नहीं है; जब उनका विधान ही नहीं, तो उपांशुयाज उनका अनु-वादक कैसे होगा ?

विष्णु आदि गुणवाले याग, प्रकरणगत विधि नहीं हैं; प्रत्युत अर्थवाद हैं, क्योंकि इनके विषय में 'उपांशुयाजमःतरा यजति' यह विधि कही गई है। यह लम्बा वाक्य 'जामि वा एतत्' से प्रारम्म होकर अस्तिम 'अजामित्वाय' पर पूरा होता है। उसमें 'उपांशु यजति' यह विधिवाक्य है। यदि 'विष्णुक्पांशु' आदि को भी विधिवाक्य माना जाय, तो यह वाक्यभेद-दोष उपस्थित हो जायगा। 'विष्णुक्पांशु' आदि वाक्य उस लम्बे वाक्य के मध्य पठित होने पर 'उपांशुयाजम्मत्तरा यजति' इस वाक्य के 'उपांशु' पंद से सम्बद्ध हैं, अर्थात् उसी के सम्बन्ध को बात कहते हैं, कोई नई बात नहीं; इसलिए उस विधि के ये अर्थवाद हैं। इनको अर्थवं विधि मानने पर वाक्यभेद-दोष हटाया नहीं जा सकता।

'विष्णुरुपांशु' इत्यादि वावयों के अर्थवाद होने का तात्पर्य यही है कि आग्नेय एवं अग्निषोमीय याग निरन्तर किये जाते हैं—आग्नेय पहले और अग्नीषोमीय उसके अनन्तर। इनमें समय का व्यवधान नहीं किया जाता। दोनों यागों में मन्त्रों का उच्चारण ऊँचे स्वर से किया जाता है। इससे प्रथम यागानुष्ठान में उच्चार-यिता ऋत्विक के थक जाने की सम्भावना बनी गहती है। थक जाने से दूसरे अग्नीषोमीय यागानुष्ठान के अवसर पर मन्त्रों के उच्चारण में विकृति आ जाने पर अनुष्ठान दूषित हो सकता है। इन यागों के निरन्तर अनुष्ठान के अवसर पर थकावट से मन्त्रोच्चारण में आलस्य भी न हो, और अनुष्ठानों का नैरन्तर्य भी बना रहे, इस कारण दोनों के अन्तरान में उपाशुयजन कर निया जाता है। इससे इनमें जामिता—आलस्य आने की सम्भावना नहीं रहती है। यागानुष्ठान के अवसर पर आलस्य की स्थित को दोषपूर्ण माना जाता है। इस दोष के निवारण के लिए उन यागों के अन्तराल में विष्णु आदि का उपांसुयजन कहा गया है। ये अपूर्व विधि नहीं है।।१०॥

प्रसंगवस शिष्य विज्ञासा करता है -यह उपाशुयजन क्या है ? आचार्य ने समाधान किया—

### गुणोपबन्धात् ॥११॥

[गुणोपबन्धात्] उपांशु गुण के उपबन्ध = निर्देश से जाना जाता है-उपांशुयजन यह याग का नाम है।

'उपाशु'पद का बर्थ है होठों के अन्दर ही अच्चारण करना। उपांधु-उच्चारण होठों के बाहर सुनाई नहीं देना चाहिए। उपांशुयाज नामक याग का कथन 'उपाशु पौर्णभास्या यजन्' इस याक्य द्वारा किया गया है। सूत्रकार ने उपांशुयाजस्य पौर्णमासीकर्त्तव्यताऽधिकरणम्'—[१०।८।१७] नामक अधि-करण में इसका उपादान किया है। यह याग केवल पूर्णभासी के दिन किया जाता है, अमावास्या" को नहीं।

चपाशुयाज नामक याग मे आहुतियाँ तीन देवताओं के उद्देश्य से दी जाती हैं—विष्णु, प्रजापित, अग्नीषोम । अग्नीषोम और प्रजापित की उपांकुधर्मता का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध है। विष्णु की उपांकुता का उस रूप मे उल्लेख नही मिलता, परन्तु मन्त्र में समाम्नान (कथन) से विष्णु का समावेश देवताओं की इस सूची में किया जाता है। आचार्य सूत्रकार ने [१०। दाप्र-५३] स्त्रों में विष्णु देवता विषयक विवेचन किया है। अमावास्या का निर्देश करके वहाँ

१. द्रष्टच्य सीमासा सूत्र, १०।८।१३॥

२ 'ताबबूतासम्नीषोसावाज्यस्येय नावुपांशु पौर्णमास्यां यजन्' इति, गत सूत्र के शाबरभाष्य के अन्त में निर्दिष्ट । 'अनिकक्तो वै प्रजापतिः' [ऐ० ब्रा० ६।३०; तै० क्रा० १३।८; श०बा० १।१।१।१३; तां०ब्रा० १८।६।८॥]

साबर भाष्य में हौत कर्म पढा है—'इदं विष्णुविचकमे' [ऋ० १।२२।१७]; 'प्र नद् विष्णुः स्तवते वीर्येण' [ऋ० १।१४४।२] । सूत्रानुगत भाष्य का यह पाठ तभी संगत व सार्थक हो सकता है, जब उपायुयाज विष्णु वेवतावाला स्वीकार किया जाय। यहाँ मन्त्रगत विष्णु के आम्नान-कथन से उपायुयाजविव देवताओं में विष्णु की गणना होती है। इस प्रकार आचार्यों ने यह व्यवस्था की है कि आहुति प्रवान करते समय सम्पूर्ण मन्त्र का उच्चारण उपायु किया जाय, अथवा देवता नाम-पद का? निर्णय किया है, प्रधान होने से केवल देवता के नामपद का उच्चारण उपायु होना चाहिए; मन्त्र के केव भाग का उच्चारण उच्च स्वर से किया जाय। इस सब विवरण का सारभूत कथन आपस्तम्ब श्रीत सूत्र [२।१६।२३-२४] में इस प्रकार है 'उपायुयाज पौर्णमास्यामेव सवित वैष्णवीजनीषोमीयः प्राजापत्यो वा'—उपायुयाज पौर्णमासी तिथि में ही होता है, चाहे वह विष्णु देवता के उद्देश से किया जाय, चाहे वह अग्नीषोम या प्रज्ञापति के उद्देश्य से । उक्त श्रीत-सूत्र में आगे कहा—'प्रधानमेवोपांयु'—प्रधान अर्थात् केवल देवता नाम का उपांयु उच्चारण होता है।

फलतः 'उपांचु' गुण-सम्बन्ध से उपांचुयाज अपने रूप में स्वतन्त्र यान का नाम है। परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में आग्नेय और अग्नीषोमीय यागों के नैरन्तर्य को अबाधित रखने और थकावट से बचने-रूप निमित्त से उनके अन्तराल में इसका उपयोग किया गया है; अतः यहां यह उनका अर्थवाद है; इसमें कोई दोष नहीं।।११।।

उपांशुयाज अपने रूप में स्वतन्त्र अथवा प्रधान कर्म है, इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार ने बताया—

#### प्राये वचनाच्च ॥१२॥

[प्राये] प्रधान की पंक्ति में [वचनात्] कथन होने से [च] भी यह एक प्रधान कर्म है।

प्रधान कर्मों के प्रकरण में उपांशुयाज का पाठ होने से इसके प्रधान कर्म होने की पुष्टि होती है। लोक में भी यह ध्यवहार देखा जाता है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के नाम-प्रहण में जी थिने जाते हैं, वे सभी श्रेष्ठ व प्रधान व्यक्ति माने जाते हैं। प्रस्तुत प्रसग में भी 'आग्नेयोऽध्टाकपालो भवति' यहाँ से लगाकर 'ऐन्द्रं पयोऽमावास्यायाम्' तक का समस्त प्रकम —सिजसिना प्रधान कर्मों का है। उसी के अन्तर्गत 'तावबूताम् — अग्नीयोमावाष्यस्येव नावुपांशु पौर्णमास्या यजन् यह वचन है। अतः यहाँ पटित उपांशुयाज प्रधान कर्म माना जाना चाहिए।

अन्यत्र पाठ है---'तस्य वा एतस्याग्नेय एव शिरः हृदयमुपागुवाजः पादा-वमीषोमीयः'--उस प्रकान्त पौर्णमास याग का सिर आग्नेय याग है, हृदय उपाशु- याज तथा पैर अम्नीषोमीय है। यहाँ प्रधानभूत कर्म आग्नेय तथा अग्नीषोमीय के मध्य में पठित उपाशुयाज प्रधान कर्म हैं, यह निश्चित होता है। फलत 'उपाशुयाजमन्तरा यजित' वाक्य में उपाशुयाज कर्म आगे पठित 'विष्णुक्षाख्य पष्टच्यः' इत्यादि वाक्यगत देवसमृदाय का अनुवादक नहीं है। परन्तु मुख्य विधि होने पर भी यहाँ उसका प्रयोग आग्नेय और अग्नीषोमीय के नैरन्तयें को अक्षुण्य बनाये रखने तथा अमजित दोष के निवारण के लिए हुआ है।।१२।। (इत्युपांशु-याजाअपूर्वताऽधिकरणम् -४)।

# (आघाराद्यपूर्वताऽधिकरणम् - ५)

शिष्य जिज्ञासा करता है —वैदिक वाङ्मय में 'आधारमाधारयति' [तै॰सं॰ २।६।११] यह वाक्य सुना जाता है। आधार का आधारण करता है, अर्थात् घृत का अग्नि में सेचन करता है। इसके विषय मे अन्य वाक्य हैं —'ऊर्ध्वनाधारयित' ऊर्ध्व — ऊँचे से आधारण करता है। 'सन्ततमाधारयित' सन्तत एकतार, घृत की धारा टूटे विना आधारण करता है। 'ऋ अभाधारयित' घृत की धारा ऋ जु — सरल-सीधी रहते आधारण करता है। पहले वाक्य में घृत के सेचन का विधान है; अगने वाक्यों मे बताया गया - मृत का वह आधारण — सेचन किस प्रकार होना चाहिए।

ऐसा ही वाक्य है—'अम्निहोत्रं जुहोति' [तं० सं०१।४।६] अम्निहोत्र होम करता है। इसी के विषय में अन्य वाक्य कहे गये —'दच्ना' जुहोति' दही से होम करता है। 'पयसा जुहोति' दूध से होम करता है।

ये सब वाक्य दो वर्गों में विभक्त हैं। पहला वर्ग 'आयार'-विषयक है; दूसरा 'अग्निहोत्र'-विषयक। यहाँ सन्देह होता है, प्रत्येक वर्ग के पहले वाक्य (— 'आघारमाघारपति' तथा 'अग्निहोत्रं जुहोति') अपने वर्ग के अगले वाक्यों के अगुवादक हैं, अथवा अपूर्व विधि हैं? इन्हें अनुवादक मानना उपयुक्त होगा; क्योंकि अगले वाक्यों से आधार और अग्निहोत्र का जो विशेष प्रकार बताया है, ये पहले वाक्य उसी का सामान्य रूप से कथन करते हैं। शिष्य की इस जिज्ञासा को सुत्रकार ने अगले तीन सूत्रों से विस्तार के साथ सूत्रित किया, जिनमें पहला सूत्र हैं—

१. सन्तुलन करें, 'दघ्ना इन्द्रियकामस्य' तै० द्वा० २।१।५॥

२. द्रष्टिच्य —''यत् पयसामिनहोत्रं जुहोति अमुमेव तदादित्यं जुहोति' कपिष्ठल कठ सहिता, क ४, २॥ (बाह्यणोद्धार कोष के अनुसार) । 'पयसा जुहुयात् पशुकामस्य' तैं • बा • २।१।५॥

### आधाराग्निहोस्रमरूपत्वात् ॥१३॥

[आधाराग्निहोत्रम्] आधार-वाक्य और अग्निहोत्र-वाक्य अपूर्वविधि नहीं,

अनुवादक हैं, [अरूपत्वात्] अपूर्वविधि रूप न होने से।

अपूर्वविधि में द्रथ्य-देवता आदि का कथन होता है; यहाँ ऐसा नहीं है। जहाँ वाक्य द्रव्य, देवता व इतिकर्त्तव्यता आदि से युक्त होता है, वह अपूर्वविधि माना जाता है। यह उसका स्वरूप व विशेष गुण है। अतः पूर्वोक्त प्रत्येक वर्ग का पहला वाक्य अपने वर्ग के अगले वाक्यों द्वारा विहित प्रकृत कर्म का अनुवादक है। उन वाक्यों में इतिकर्त्तव्यता व द्रव्यगुण का निर्देश है।।१३।।

अनुवादक होने में भूचकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है-

### संज्ञोपबन्धात् ॥१४॥

[संजोपबन्धात् = सज्ञा-उपबन्धात्] प्रत्येक वर्ग के प्रथम वाक्य (आघार-माधारयित, अम्मिहोत्रं जुहोति] में आघार और अम्मिहोत्र संज्ञा का उपबन्ध— निर्देश होने से संज्ञाविधिष्ट आधार और अम्मिहोत्र 'आघारमाधारयित' तथा 'अमिहोत्रं जुहोति' उनत दोनों बाक्य कर्म के केवल नाम का निर्देश करते हैं, स्वरूप का नहीं। पहले से विद्यमान वस्तु का नाम रक्खा जाता है। तात्पर्य है, केवल नाम का निर्देश करनेवाले ये वाक्य यह स्पष्ट करते हैं कि ये कर्म स्वरूपतः वाक्यान्तर से सिद्ध हैं; उन्हीं वाक्यों के ये वाक्य अनुवादक हैं। अतः नाममात्र का निर्देश इन वाक्यों के अपूर्वविधि होने में बाधक है।।१४।।

सुत्रकार ने इन बावयों के अनुवादक होने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया--

#### अप्रकृतत्वाच्च ॥१५॥

[अप्रकृतत्वात्] उक्त वाक्यों में द्रव्य देवता के प्रकृत न होने से [च] भी ये

वाक्य अपूर्व कर्म के विधायक नहीं है।

समीप में स्थित किसी अन्य वाक्य से इन (आघारमाघारयित, अनिनहोत्रे जुहोति) धाक्यों में द्रष्ट्य, देवता की प्राप्ति नहीं होती। अपूर्वविधि के लिए द्रव्य, देवता का निर्देश आवश्यक है। यहाँ ऐसा न होने से इन्हें अपूर्वविधि नहीं माना जाना चाहिए 1।१४।।

गत त्रिसूत्री से प्रस्तुत की गई जिज्ञासा का आचार्य सूत्रकार ने समाधान

१- तेरहवें और पन्द्रहवें सूत्रों में दिये गये हेतुओं में कोई विशेष अन्तर प्रतीत नहीं होता। एक ही हेतु को दो प्रकार से प्रस्तुत कर दिया गया है। अपूर्व-विधि के लिए द्वस्य, देवता की अपेक्षा होना दोनों हेतुओ में समान है।

किया---

# चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्, तत्सन्निधेर्गुणार्थेन पुनः श्रुतिः ॥१६॥

सूत्र में 'बा' पद जक्त जिज्ञासारूप पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है 'आघारमाधारयित, अग्निहोत्र जुहोति' ये वाक्य अनुवादक नहीं है, प्रत्युत [चोदना] अपूर्व कर्म के विधायक वाक्य हैं, [शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्] जक्त काक्यों के शब्दार्थ के प्रयोगभूत होने से; अर्थात् 'आघार कर्म करे' तथा 'अग्निहोत्र कर्म करे' द्वस प्रकार विधायक अर्यवाला होने से। अतएव [तत्त्व-निवे:] उन चोदना-(विधि)-वाक्यों के सामीप्य से (ऊर्ध्वमाधारयित, दस्ना जुहोति, आदि वाक्यों में)[मृणार्थेन] ऊर्ध्व एव दिध आदि गुणविधान के प्रयोजन से [पून श्रुति.] (आधारयित, जुहोति का) पून. श्रुवण होता है।

'आघारमाघारणित तथा 'अग्निहीत्रं बुहोति' ये वाक्य अनुवादक न होकर अपूर्व कर्म के विधायक हैं। 'आघारयित' और 'जुहोति' इन आख्यात-पदों में भकार का अर्थ विधि तथा धातु का अर्थ आघारण और होम है, इस प्रकार इन काक्यों से आधार-सज्जक एव अग्निहोत्र-सज्जक अपूर्व कर्मों का विधान किया गया है। ये वाक्य केवल कर्म के नाम (संज्ञामात्र) का निर्देश न कर बाघार एवं अग्निहोत्र कर्मान्तर के विधायक हैं। 'उन्ध्वंमाधारयित इत्यादि वाक्य आधार-कर्म के आधारण के साथ उन्ध्यं, ऋजु और सन्तत गुणों के सम्बन्ध का विधान करते हैं, अर्थात् आधारण की इतिकर्तव्यता के विधायक हैं कि आधारण किस प्रकार किया जाना चाहिए। ये वाक्य आधार-कर्म का विधान नहीं करते; प्रत्युत 'आधारमाधारयित वाक्य में विहित आधार-कर्मान्तरगत आधारण की केवल इतिकर्तव्यता का निर्देश करते हैं। इन पदों में कर्म का निर्देश ही नहीं है।

इसी प्रकार 'दध्ना जुहोति पयसा जुहोति' वाक्य केवल अग्निहोत्र-कर्मा-न्तरगत होमिकिया के साथ द्रव्य के सम्बन्ध का विधान करते हैं, अग्निहोत्र कर्म का नहीं। यहाँ अग्निहोत्र कर्म का निर्देश ही नहीं। वह अपूर्व कर्म 'अग्निहोत्रं जुहोति' वाक्य से विदित है। ये वाक्य केवल द्रव्यान्तर के विधायक हैं।

यह आक्षेप उचित नहीं है कि 'आघारमाधारयति' वाक्य अपूर्व कर्म का विभायक नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँ द्रव्य, देवता निर्देश नहीं है, जो अपूर्व-विधि के लिए उसका स्वरूप होने से—आवश्यक माना जाता है। भाष्यकार शबर

१. 'आधारयति, जुहोति' सिङर्थ मे लेट् लकार का प्रयोग है।

स्वामी ने लिखा है—'चनुर्गृहीतं' वा एतदभूत् तस्याघारमाधायं' इति आज्यमस्य द्रव्यम् । निश्चित ही यह (एतत्) चार से गृहीत होता है। 'एतत्' सर्वनाम पद 'आज्य' के लिए प्रयुक्त हुआ है। उस आज्य का आघार आग में आघारण करके; इसके अनुसार आघार याग का द्रव्य-आज्य है। देवता का विधान मन्त्रवर्ण से जाना जाता है। मन्त्र है 'इन्द्र ऊर्व्वोऽस्वरो दिवि स्पृष्ठातु महतो यज्ञो यज्ञपते इन्द्रवान् स्वाहा' इति आधारमाधारयित । 'इन्द्र ऊर्ध्वों के इन्द्रवान् स्वाहा' इस मन्त्र से आघार का आधारण करता है। मन्त्राथं है नहे इन्द्र ! ऊर्ध्वं अध्वर सुलोक का स्पर्श करें; हे यज्ञपते ! तुम्त महान् का इन्द्रवान् यज्ञ सुहृत होवे। इससे रपष्ट है, आधार-कर्भ इन्द्रवान् होता है, इसका देवता इन्द्र है। इस प्रकार द्रव्य और देवता दोनों से सम्पन्न होने के कारण आधार अपूर्व विधि है, अनुवावक नहीं। 'आधारमाधारयित' के समान अग्निहोत्रं जुहोति' भी अपूर्व विधि है, उसका देवता अग्नि और द्रव्य-आज्य दूध-दही आदि स्पष्ट है। फलतः जिज्ञासा-प्रसंग से कहे गये आक्षेप अश्रुक्त है । १९।। (इत्याधाराखपूर्वताऽधि-करणम्—५)।

# (पशुसोमापूर्वताऽधिकरणम् -६)

शिष्य जिज्ञासा करता है — वैदिक बाङ्मय में पड़ा है 'यो दीक्षितो यदानी-घोमीयं पशुमालभते ।'— कर्मानुष्ठान के लिए दीक्षित व्यक्ति अग्नीधोम देदतावाले पशु का आलभन करता है। उसी प्रसंग में पाठ है — 'हृदयस्याग्रेऽवद्यति, अथ जिह्नाया अथ वक्षतः' [तै० सं० ६।१।११] — पहले हृदय का अवदान करता है, अनन्तर जिह्ना का, तदनन्तर वक्ष का।

इसी प्रकार अन्य वालय है—'सोमेन यजेत' सोम से पाग करे। वहाँ आये पाठ है—'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति, मैत्रावरणं गृह्णाति, आस्विनं गृह्णाति'—इन्द्र-वायु देवतावाले का ग्रहण करता है, मित्र वरुण देवतावाले का ग्रहण करता है, अरबी देवतावाले का ग्रहण करता है।

इन प्रसगो में सन्देह है, क्या 'अग्नीषोमीयं पशुमालभते' तथा 'सोमेन ग्रजेत' वानय अपूर्व कर्म का विधान करते हैं ? अथवा अपने प्रसंग में पठित 'हृदय स्याग्रेऽक्यति' आदि, तथा 'ऐन्द्रवायनं मृह्णाति' आदि वानयसमुदाय के अनुवादक हैं ?

१. 'चतुर्गृहीतं' का शब्दार्थ है—चार से गृहीत । यह आज्य का विशेषण है। जब आज्यस्थाली से आज्य को सुक्स भरकर सुवा मे डाला जाता है, तब सुक् और सुवा को पकड़ने में किनिष्ठिका अंगुलि का उपयोग नहीं किया जाता। इसीलिए आज्य चतुर्गृहीत होता है—तीन अंगुलि, चौवा अँगृठा।

ऐसा प्रतीत होता है, ये समुदाय के अनुवादक हैं, कर्मान्तर के विधायक नहीं। कारण है—समुदाय-वाक्यों में 'अवद्यति' और 'गृह्धाति' पदों से —अवदान करने तथा ग्रहण करने-रूप कियानुष्ठान के निर्देश द्वारा कर्म का विधान कर दिया गया है। ये वाक्य ('अम्नीपो०—लभते' तथा 'सोमेन यजेत') तो अवदान और ग्रहण से यथाक्रम पशु और सोम के सम्बन्धमात्र का निर्देश करते हैं, अतः ये उस वाक्य-समुदाय के अनुवादक हो सकते हैं। क्या यह युक्त है ? आचार्य ने समाचान किया, यह कथन गुक्त नहीं, क्योंकि -

# द्रव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोमयोः प्रकरणे ह्यनर्थको द्रव्यसंयोगो न हि तस्य गुणार्थेन ॥१७॥

[पशुसोमयोः] पशु और सोम से सम्बद्ध — 'अश्नीषोमीयं पशुमालभेत' तथा 'सोमेन यजेत' वाक्यों में [इब्यसंयोगात्] पशु और सोम द्रव्य का संयोग होने से, ये वाक्य [चोदना] अपूर्व कर्म के विधायक हैं। [प्रकरणे] प्रकरण से पठित 'हृदयस्योग्रेऽवद्यति' आदि तथा 'ऐन्द्रवायवं मृह्णाति' आदि वाक्यों से याग का विधान माना जाता है, तो [इब्यसंयोगः] 'पशुमालभेत' वाक्य में तथा 'सोमेन यजेत' वाक्य में पशु और सोम द्रव्य का संयोग [हि] निक्चय से [अनर्थकः] निष्प्रयोजन हो जायगा। [तस्य] उक्त वाक्यों में पशु और सोम द्रव्य का [गुणाव्यंत] गत अधिकरण में विणत 'दध्ना जुहोति' के समान अणविधान के प्रयोजन से निर्देश [हि] कदाणि [न] नहीं है।

'आनीषोमीयं पशुमालभेत' एवं 'सोमेन यजेत' वाक्य अपूर्व कर्म के विधायक हैं; प्रकृत में पठित 'हृदयस्थाग्रेऽवद्यति' एवं 'ऐन्द्रवाययं गृह्णाति' वाक्यों से अकी-बोमीय पशुयाग एवं सोसयाग का बोध अथवा विधान नहीं होता; क्योंकि न तो हृदयादि अञ्च पशु है, और न ऐन्द्रवायव सोमरस सोम है। 'पशुमालभेत' वाक्य में स्वाप यद्याक्रम सींग, पूंछ, चार पैंर वाले आकृतिविशेषमूलक द्रव्य का बोध होता है, समस्त लोकव्यवहार तथा शास्त्रीय निर्देश इसके प्रमाण हैं। प्रकृत में पठित पशु-अवयवों हृदय-जिह्णा-वक्ष आदि का पशु-पद उच्चारण से बोध नहीं होता, तब ये पद पशुपाग के विधायक महीं माने जा सकते। अतः 'पशुमालभेत' वाक्य को अपूर्व कर्म का विधायक मानना न्याब्य है।

इसी प्रकार 'सोमेन यजेत' वाक्य में सोम-पद मूल रूप से आकृतिविशेष के आधार पर सोमलता का वाचक है। उसके टहनी-पत्तों की विशेष आकृति, ऋतु-विशेष में उसका पत्त्वित होना आदि सोम-पद के उच्चारण से अभिध्याञ्जित होते हैं। अभिधाशक्ति-बोध्य अर्थ सोम-पद का यही है। यदि कहीं सोम-पद का साम-रस अर्थ अभिलक्षित होता है, तो वह औषचारिक अथवा गौण ही समभना

चाहिए। प्रकृत में पठित 'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति' आदि वाक्यों में 'ऐन्द्रवायव' आदि पद सोम-रस को अभिलाक्षित करते हैं, सोमलता के वाचक नहीं हैं। बतः उनको सोमयाग का विषायक नहीं भाना जा सकता। फलतः 'पशुमालभेत' एवं 'सोमेन यंजेत' वाक्य अपूर्व कर्म के विधायक हैं, प्रकृत में पठित वाक्यों के अनुवादक नहीं।

प्रकृत-पठित वाक्यों में द्रव्य का जो निर्देश है, वह उनके यक्षोपयोगी संस्कार-विशेष का बीध कराता है। इस प्रकार उक्त विधिवास्यों के ये केवल अङ्गभूत हैं। संस्कार का बीध कराने तक ही उनका क्षेत्र हैं। कर्मान्तर की विधायकता की क्षमता उनमें नहीं है। इसलिए केवल द्रव्य के संस्कारबोधक वाक्यों को विधायक कहना और विधिवाक्यों को गुण का विधान करनेवाले कहकर गौण मानना वस्तुस्थिति का शीर्वासन कर देने के समान है।।१७।।

शिष्य जिज्ञासा करता है-'पशुमालभेत' तथा 'सोमेन यजेत' वाक्य अनुवादक नहीं हैं, यह ठीक है, परन्तु प्रकृत-पठित 'हृदयस्याग्रे' तथा 'ऐन्द्रवायवं' आदि वाक्यों में भी द्रव्य का निर्देश होने से उन्हें भी विधिवाक्य क्यों न माना जाब ?

अरचार्यं सूत्रकार ने समाधान किया ---

#### अचोदकाश्च संस्काराः ॥१८॥

[च] और[संस्काराः] प्रकृत-पठित वाक्यों में निदिष्ट अवदान तथा ग्रहण-रूप संस्कार [अचोदकाः] यागकर्मों के विधायक नहीं हैं।

'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति' आदि वाक्यों में प्रहण तथा 'हृदयस्याग्रेऽक्चिति' आदि में अवदानरूप संस्कार अपूर्व यागों के विधायक नहीं है। 'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति' आदि घाक्य इन्द्रवायु आदि देवताओं के लिए संस्कृत द्रव्यदान के संकल्पमान का बोध कराते हैं, इतना ही इनका क्षेत्र है। पर देवता के लिए द्रव्यदान का सकल्प याग के विधान सम्पन्त न होगा। तब याग के विधान को देखना होगा; वह विधान 'सोमन यजेत' वाक्य से किया गया है। इसलिए प्रकृत में पठित वे वाक्य किसी यागकर्म के विधायक नहीं हैं। विधिवाक्य से बोधित यागकर्म के अनुष्ठान में अपेक्षित द्रव्य के संस्कारमात्र का निर्देश करते हैं। संस्कृत द्रव्य का देवता-विशेष से सम्पर्क का निर्देश कर्एटार्थक सम्भव है।

इसी प्रकार 'पशुमानभेत' के प्रकरण में पठित 'हृदयस्याग्रे व्वचिति आदि

१. पशुयाग में पशु का 'आलभन' और .हृदय आदि अञ्जों का 'अवदान' क्या हैं? इस विषय में पर्याप्त प्राचीन काल से इस याग की मूल भावनाओं को मुलाकर अनेक भ्रान्त वारणाएँ चली आ रही हैं, जिनके कारण इस लम्बे अन्तराल-काल में अनेक साम्प्रदायिक, बौद्धिक, व दैहिक संघर्ष चलते रहे हैं। आज भी जहाँ तहाँ उन मागों के विकृत रूप एवं उनसे उमरे छुट पुट संघर्ष

वानयों द्वारा पशुयाग में अपेक्षित हृदय, जिह्ना, वक्ष एव इनसे उपलक्षित अन्य

दृष्टिगोचर होत रहते हैं। यज्ञिवध्यक उन भ्रान्त धारणाओं के कारण आयों के प्राचीन भारतीय समाज से विच्छित्न होकर बौद्ध सम्प्रदाय प्रादुर्भाव में आया। इस संधर्ष का उस समय में अवसादपूर्ण अन्त बौद्ध सम्प्रदाय के अनुसायियों को अपने देश बतात् छोड़ देने के रूप में परिणत हुआ। उन भ्रान्त धारणाओं का रूप—यागों में पशुहिसा का करना—रहा है। यचिष दन धारणाओं के लम्बे समस्त अन्तराल-काल में अनुकूल-प्रतिकृत चर्चा लेख व मौखिक रूप में बराबर चलती रहीं, पर एक समय इन धारणाओं का इतना प्राबल्य बढ़ा कि वैदिक वाङ्मय का बहुत बड़ा भाग उन धारणाओं की पुष्टि के रूप में भर दिया गया जिसके फलस्वरूप समाज के बहुत बड़े भाग को अपना देश तक छोड़ना पड़ा। उस काल में भी भर्तृभित्र जैसे महान् मीमासक हुए, जिन्होंने मीमांसाशास्त्र से इसे निकालने का अथक प्रयास किया; पर समाज का पतनाला उसी जगह रहा। कुमारिल भट्ट और आग्र अखा महान् व्यक्ति भी अपने-आपको उस कलुष से बचाकर न रख सके।

आधुनिक काल में ऋषि दमानन्द ने उन घारणाओं के विरुद्ध कठोर कदम उठाया। उन यागों की वास्तविक मूल मावनाओं को उभारकर ऐसे सुभाव सामने रक्से, जिनसे उन घान्त वारणाओं की वसत्यता एवं निरा-धारता का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि का अपने जीवन में कार्यकाल बहुत मोड़ा रहा, केवल दश वर्ष के लगभग। कार्य-तरु की शाखाएँ अनेक रहीं। किसे कितना समर्थन मिल सका, इसका लेखा-जोबा उनकी रचनायें प्रस्तुत करती है। उनपर आगे कार्य करना —ऋषि के अनन्तर होनेवाले —बृद्धि-जीवियों का लक्ष्य होना चाहिए। छुट-पुट कार्य अनेक विद्वानों ने किया है, पर जिसकी ऊँचे स्तर पर गणना की जाय, ऐसा कार्य मेरी दृष्टि में केवल पंज युधिष्ठिर मीमांसक का आया है। यदि यन्य किसी विद्वान ने उस स्तर का कार्य किया हो, तो उसे अभी देख नहीं पाया। इस विषय में उनकी रचनायें द्रष्टक्य हैं, जो निम्मलिखत हैं—

१. श्रीत यज्ञ मीमासा

तैमिनीय मीमांसा सुत्रों के झाबर भाष्य का हिन्दी रूपान्तर;
 तथा विशेष रूप से उसके अन्तर्गत लिखे गये विवरण।

इस विषय में उनके विचारों को पाठक उनकी रचनाओं को गम्भी-रतापूर्वक पढ़कर जानने का प्रयास करेंगे। इस विषय में मेरी जो कुछ भारणा बनी, बति संक्षेप में उनको प्रस्तुत करना चाहूँगा। अ क्लों को शुद्ध-सृन्दर-स्वच्छ बनाने रूप अवदान-संस्कार का निर्देश हुआ है। इन

#### प्रारम्भिक भारतीय समाज —

भारत के प्राचीनतम साहित्य से ज्ञात होता है, अपने आदिकाल से ही भारत देश कृषिप्रधान रहा है। आज भी स्थिति इससे अधिक विपरीत नहीं हैं। आवश्यकतानुसार धीरे-घीरे अन्य अनेक संस्थाओं की स्थापना होती रहीं। मुख्य रूप से निम्न संस्थाएँ अतिप्राचीन काल से प्रचित्तत हैं— जिज्ञा, रक्षा, ज्यापार (स्थानीय तथा देशान्तर तक; स्थलीय व्यापार के अतिरिक्त नौकाओं द्वारा सागरीय व्यापार के उल्लेख भी प्राचीनतम वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं), विविध प्रकार के शिल्प, जिनमें गृहनिर्माण, लकड़ी तथा विभिन्न घानुओं (सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि) के आदार पर आभूषण, पात्र तथा रक्षा, कृषि एवं अन्य कार्यों में अपेक्षित औजार आदि का निर्माण।

आपुनिक पुरातत्त्वानुसम्बाता उखल-उख्लकर पुरजोझ यह घोषणा करते हैं कि प्राचीन भारत में लोह अथवा अयस् धातु का अस्तित्व न था। पुराने स्थानों के सनन में अब से लगभग साढ़े तीन-चार हखार वर्ष तक के काल मे लोहा मिलता है, इससे पहले का नहीं।

इस विषय पर जब पहले-पहल अनुसन्धाताओं ने प्रकाश डाला, तब कहा गया, अब से लगभग दो-ढाई हजार वर्ष से पहले समय में लोहा भारत में नहीं मिलता। पर धीरे-घीरे विभिन्न स्थानों के अनेक खनन-कार्यों के अनन्तर वह समय प्राचीनता की ओर बढ़ता-बढ़ता चार हजार वर्ष पूर्व समय के दामन में जा लगा है। यह कम बताता है, सम्भवतः भविष्यत् की सुदाइयों के बाद यह समय अन्य अनेक सहस्रों वर्ष पहले तक जा सकता है।

यह भी विचारणीय है, खनन मं सोना, चाँदी आदि के प्राय: मिलने और लोहे के न मिलने का बुद्धिसंगत कुछ कारण है। खनन वहाँ होता है, जहाँ पुरानी आबादियाँ नष्ट हो गईं। नष्ट होने के अनेक कारण होते हैं -देवी प्रकोप -भूकम्प, भयंकर बाढ़, संकामक भयावह रोग का प्रकोप आदि; मानवीय प्रकोप — सत्रु का अचानक आक्रमण, डाकू-लुटेरों का आए-दिन हल्ला आदि। इनमें कतिपय कारण ऐसे हैं, जिनसे आतिकत व्यक्ति जान बचाकर एकदम भागता है, सामान उठाकर ले-जाने की ओर ध्यान नहीं देता; अथवा जान व सामान के साथ वहीं समाप्त हो जाता है। ऐसे नष्ट हुए स्थानों के खनन में थोड़ी-बहुत सब प्रकार की धातु मिल जाने की सम्भावना रहती है।

स्वभावतः मानव मूल्यवान् धातुओं को रक्षा की दृष्टि से भूमि में गाड़ देता है । पर लोहे का सामान न मूल्यवान् है, तथा दैनिक कार्यों में निरन्तर वाक्यों का क्षेत्र पशु-अङ्गो के अवदान रूप संस्कारमात्र का बोध कराना है; ये

उपयोग में लाया जाता है। आतंक के अवसर पर व्यक्ति गड़े सामान को स्रोदने में समय नष्ट नहीं करना चाहता; उपर के दैनिक उपयोगी सामान को लेकर तत्काल स्थान छोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे अवसर पर गड़ी चीज को छोड़ने का कभी-कभी यह भी कारण होता है कि व्यक्ति उसे जान- क्मकर छोड़ जाता है— इस मय से, कि दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुँचने से पहले ही मार्ग में लुट न जाय। वह सोचता है, मयरहित अवसर आने पर उस वस्सु को उखाड़कर सुरक्षित रूप में ले-जाया जा सकेगा। ऐसा अवसर कभी मिलता है, कभी नहीं। जब नहीं मिलता, तो गड़ी हुई कीमती घातु वहाँ रह जाती है, जो खनन करने पर आकस्मिक रूप से अनुसन्धाताओं के हाथ लगती है। ऐसे स्थानों पर लोहा मिलने की कोई सम्भावना नहीं रहती।

इन परिस्थितियों के अतिरिक्त यह विशेष घ्यान देने योग्य है—
आदिकाल से ही भारत कृषिप्रधान देश है। कदाचित् आधुनिक पुरातत्त्वानुसन्धाता उस समय में अन्य संस्थाओं की विध्यमानता को न माने, पर कृषि
की विद्यमानता से नकार नहीं कर सकेगा। कृषि से परिचय व सम्पर्क रखनेवालां व्यक्ति यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि कृषि-कार्य लोहे के उपयोगविना हो सकता है। कृषि में लोहे का सहयोग अवस्यम्भावी है। लोहे के
साथ असहयोग करके कृषि का किया जाना असम्भव है। कृषि और लोहे
का चोली-दामन का सम्बन्ध है। कदाचित् आधुनिक पुरातत्त्वानुसम्धाता
धुद्ध नागरिक प्राणी है, कृषि-कार्य से सबंधा अपरिचित; अन्यथा वह ऐसी
सम्मति न देता — लोहे को कृषि से अलग न रखता। भूमि का फाइना और
लकड़ी का काटना-छोलना लोहे के बिना सम्भव नहीं। भारत में जब से
कृषि है, उस समय से लोहा है।

निवेदन है, ऐसे अनुसन्धाता जब भारत में लोहे की विद्यमानता के लिए अपनी सम्मति प्रकट करें, तो उन्हें इन परिस्थितियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिए। इससे उनके कथन को सच्चा आघार और बल मिलेगा, तथा वास्तविकता खुले रूप में सामने आएगी।

प्रसंग है—वैदिक वाङ्मय व मीमांसाशास्त्र में प्रतिपादित पशुयाग। इस विषय में अपने विचार प्रकट करना अमीष्ट है। मध्यकालिक साहित्य इस विषय का जिस रूप में उल्लेख करता है, उससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि पशु के अंगों को काटकर उनकी कुछ अत्यत्प आहुतियाँ होमान्नि में और शेष समस्त जठराग्नि में दी जाती रही हैं। गत पंक्तियों में यह स्पष्ट किया

यागकर्म के विधायक वाक्य नहीं हैं। पर यागकर्म के बिना संस्कार की सार्थकता

गया कि मारत देश आदिकाल से कृषिप्रधान रहा है। मारत में कृषि का मूल आधार गो है। कहना चाहिए, भारतीय अर्थतन्त्र का मूल आधार गाय है। वह मानव को अमृत-तुत्य दूध देती है, जो सराक्त मानव-जीवन के लिए श्रेष्ठ साधन है। गाय के बछड़े भारत में सदा से कृषि का आधार रहे हैं। इनका पूच व गोमय आज विज्ञान के हल्ले में भी खेती की उपज बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम खाद माना जाता है। गाय द्वारा प्राप्त दूध और कृषि-उपज सब प्रकार के खादा एवं विविध प्रकार के व्यापार व उद्योग की रीढ़ है। समाज के सर्वतोमुखी अम्युदय-साधनों के दो ही मूल आधार हैं—एक कृषिजन्य उपज, दूसरे खनिज पदार्थ। यहाँ केवल कृषि-सम्बन्धी चर्चा उपादेय है।

जाना गया, कृषि-सम्पादन के लिए आवश्यक व मुख्य साधन गौ हैं। इसको घ्यान में रखते हुए पशुपाग पर विचार कीजिए। याग के विषय में वाक्य हैं --

#### अग्नीषोमीयं पशुमालमेत । हृदयस्यापे ऽवद्यति, अभ जिह्वायाः, अथ वक्षतः ।

अग्नीपोम देवता से सम्बद्ध पशु का आलभन करे। पहले हृदय का अवदान करे, तत्पश्चात् जिह्वा का, उसके अनन्तर वक्षस् का।

सन्दर्भ में दो कियापद हैं— 'आलभेत' और 'अनवति'। अर्थ है — आलभन करना और अवदान करना। यहाँ 'आलभन' और 'अवदान' पद विचार्य हैं - इनका तात्पर्य क्या है? यथाक्रम इनका अर्थ—जान से मारना, और काटना == टुकड़े- टुकड़े किया जाना—किया जाता है। परन्तु 'आलभन' पद में धात्वर्थ यह नहीं है। 'प्राप्ति' अर्थवाल लम् [डुलमष् प्राप्ती], धातु से भाव अर्थ में 'त्युट्' प्रत्यय होने पर यह पद सिद्ध होता है। 'आइ' उपसर्ग लगा है। सब मिलकर अर्थ होता है—अच्छी तरह प्राप्त होना, सम्बद्ध होना, स्पर्श करना आदि। धात्वर्थ में 'मारना' अर्थ का संकेत भी नहीं है। इस कियापद [आलभतें] का वैदिक वाङ्मय में प्रयोग 'स्पर्श करने' अर्थ में देखा जाता है।

'अवदान' पद 'देंप् शोघने' (म्वादि०) और 'दो अवखण्डने' [दिवा॰] घातुओं से पूर्ववत् त्युट् प्रत्यय होने पर सिद्ध होता हैं। पहले का अर्थ है—सुन्दर, स्वच्छ, पिवत्र, साफ्र-सुष्यरा आदि। दूसरे का अर्थ है— काटना = टुकड़े-टुकड़े करना। 'अवद्यति' किमापद 'दो बवखण्डने'(दिवा॰) सम्भव नहीं। उस यागकर्म का विधान 'पशुमालमेत' वाक्य से किया गया है।

का सम्भव है, 'दैप् शोधने' [भ्वा०] का नहीं । भ्वादिगणी 'दैप्' धातु का रूप 'अबदायित' होगा, 'अवदाति' नहीं ।

विचारणीय है, 'अग्नीषोमीय पशुमालभते' वाक्य के साथ 'हृदय-स्याफ्रेजबर्धात' आदि वाक्य एकसाथ प्रन्थ में पठित नहीं हैं। पहला वाक्य तैंत्तिरीय संहिता [६।१।११] में पठित हैं; दूसरा [६।३।१०] में। पहला प्रसंग वर्षा-सम्बन्धी है। आलंकारिक रूप में वर्णन है—अग्न और सोम की सहायता से इन्द्र ने वृत्र को मारा। अग्नि और सोम परस्पर मिअित हुए वर्षा लानेवाले पुरोबात का प्रतीक है। इन्द्र विश्रुत् है, उसने पुरोवात के सहयोग से में घरूण वृत्र को मारा। वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गया। इषक-वर्भ में चहल-पहल प्रारम्भ हो गई, यही अवसर अग्नीषोमीय पशु के प्राप्त होते का है। अग्नि और सोम कृषि के देवता हैं। उनसे सम्बद्ध अग्नीषोमीय पशु बैल है। भूमि वर्षा से आई हो उठी है। भूमि को तैयार कर उसमे बीजव्यन का समय आ गया है। तब उसके लिए पशु, बैल उपस्थित होता है। यह अग्नीषोमीय पशु का आलभन है, प्राप्त होना है। उसकी गर्दन पर जुआ रक्खा जाता है। यहाँ से दूसरे प्रसंग का वर्णन प्रारम्भ होता है।

बैल की गर्दन पर जब जुआ रक्खा जाता है, तब यह जुए का व्यवधान मानो उसके सिर को घड़ से अलग कर देता है। यही पशुका बिरुब्छेदन है। हल में जुते हुए बैल के द्वारा मूमि के फाड़ने में जो परिश्रम (थकान) होता है, उससे बैल की जीभ व हृदय (वक्षस्) प्रतिकृल दिशा में प्रभावित होते हैं। यही जिह्ना और वक्षस का अवदान है। तब गर्दन से जुआ हटाकर उन्हें थोड़ी चिकनाई दी जाती है, जो उनके प्राण-अपान को पृष्ट करती है। भूमि फाड़ते समय श्रमजन्य कष्टरूप जो राक्षस आ घिरे थे, अब उनक, अपघात हो जाता है। तात्पर्य है, उसकी थकावट दूर हो जाती है, और उसे खूँटे (यूप) पर बाँधकर उपयुक्त चारा (आहवनीय) दिया जाता है। इस प्रकार के अवदान से देवों ने स्वर्ग प्राप्त किया, अर्थात् कृषि द्वारा प्रचुर अल्न आदि विविध उपभोग्य सामग्री का उत्पादन कर समाज के लिए सुख-सम्पदाओं को प्राप्त किया । 'अवद्यति' क्रियापद-बोधित अवदान यहाँ उक्त रीति पर औपचारिक रूप से विणित है । अमावास्या के दिन इष्टि के अवसर पर उन स्थितियों का स्मरण करते हुए स्थानीय सब पशुओं को -उनके स्वास्थ्य आदि की परीक्षा व जाँच-पड़ताल के लिए एकत्रित किया जाता था।

पश्चाग अमावास्या को किया जाता है। समस्त देश के कृषक अपने-

उस याग के अनुष्ठान में उपयोगी होने से ये वाक्य उसके अङ्ग अथवा शेष हैं।।१८।।

अपने स्थानों मे मास के इस नियत एक दिन कृषि-कार्य में सहयोग देनेवाले पशुओं को न केवल पूर्ण विश्राम ही देते थे, अपितु घर के सब पशुओं (गाय, बैल आदि) को सरोवर या नदी आदि में ले-जाकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह स्नान कराते थे, गीले कपड़े आदि से मलकर उनके देह का सब मैल साफ करते थे। इस प्रकार स्नान कराने के अनन्तर उनके सौंगों ब खुरों आदि पर चिकनाई की मालिश करते थे। उनके शरीर के विभिन्न अंगों—हृदय, विश्वाम, माथे बादि पर सिन्दूर अथवा अन्य किसी तरल रूपी से माञ्जिलक चिह्न आदि बनाते थे। अनन्तर स्वयं स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, बस्ती के सब कृषक मिलकर वस्त्री के मार्गों में शुओं का जुनूस गिकालते थे; जिस घर के सामने से वह जुनूस गुजरता, घर की महिलाय व बच्चे दीप-धृष आदि से सत्कृत-पूजित करते, तथा कुछ खाद्य सामने आए पशु के मुँह में दे दिया जाता। यह अनका पर्यग्निकरण था। इस प्रकार पर्वली की परिक्रमा कर सब अपने-अपने स्थानों में जाकर विश्वाम करते।

उसी पशुयान का आधुनिक रूप समस्त देश में पाया जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि आदिकाल से आज तक समस्त भारत के पूरे कृषि-जीवी समाज में यह परम्परा अटूट रूप में चली आ रही है। अमावस के दिन प्रत्येक कृषिजीवी-वर्ग का व्यक्ति अपने कृषि-उपयोगी पशुओं को पूर्ण विश्राम देता है। उस दिन उनसे किसी प्रकार का कोई काम नहीं लिया जाता; नहसाया-धुलाया जाता है। किन्हीं प्रदेशों में नीराजना का भी

र प्रचलन है।

कालान्तर में धीरे-धीरे यह ज्यावहारिक परम्परा कर्मकाण्ड-सम्बन्धी धार्मिक रूप धारण कर गई। आज्य एवं शाकत्य आदि से सम्पन्न होने वाले यज्ञ-याय आदि के स्तर तक इसे पहुँचा दिया गया। प्रारम्भ में उस परम्परा को यह रूप देने में समाज के कुछ प्रभावी बुढिजीबी, पर दम्भी, स्वाधी, रसनालोलुप, विषयलम्पट व्यक्तियों का मुख्य हाथ रहा, बनंतर-काल में इस गड्डालका-प्रवाह के अन्दर अच्छे उदात्त विचार के व्यक्ति भी बहु गए। यज्ञयाग के फलों को अलौकिक रूप दिया गया। एक सच्चा-सीधा लौकिक व्यवहार पशुयाग भी अलौकिक रूप धारण कर गया। इस सम्पर्क से उन पवित्र कर्मों के सञ्च को बूच खाना बना दिया गया। पर यह एक सुभ लक्षण है कि उस प्राचीन परम्परा को शुढ रूप — भलें ही आंशिक रूप में रह गया हो—आज भी कृषिजीवी-वर्ग में विद्यमान है, जो उसके

गत सूत्र में पशुयागविषयक विवेचन प्रस्तुत किया गया। इस विषय में अन्य

वास्तविक प्राचीन रूप का प्रतीक है।

आज इन मान्यताओं को माननेवाले समाज के सर्वोच्च धार्मिक नेता यह कहने में नितान्त संकोच का अनुभव नहीं करते कि हम पशु को मार कर, अङ्गों को होमान्नि में आहुत कर उनके कत्याण की भावना से ही ऐसा करते हैं; हमारा इसमें कोई स्वार्थ न होकर यह एक प्रकार का परमार्थ ही है।

ऐसे नेताओं के इन लचर कथनो का सहस्रों वर्ष पहले बृहस्पति और उसके शिष्यों न अच्छा उत्तर दे दिया था। उस विचारघारा के साहित्य को इन-जैसे लकीर के फ़कीर नेताओं ने नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी इघर-उधर विखरे सन्दर्भ दूरदर्शी व्यक्तियों ने एकत्र किए। उन्हीं में एक सन्दर्भ हैं —

#### पजुश्चेन्निहतः स्वर्गे ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । स्विपता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यते॥

ज्योतिष्टोम याग में मारा हुआ पशु यदि स्वर्ग को चला जाएगा, तो यजमान-यज्ञकर्त्ता अपने बाप को मारकर सीधा स्वर्ग क्यों नहीं पहुँचाता?

बस्तुतः याग जैसे लोकहितकारी पवित्र कार्य को ऐसे व्यक्तियों ने नितान्त निन्दनीय बना डाला है। समस्त उन्नत वैदिक वाङ्मय को इसने दूषित कर डाला है।

इन वास्तिविकताओं की छाया में हम विचार के निम्नांकित घरातल पर पहुँचते हैं —अमावास्या के दिन होनेवाली इव्टि का 'दशें' नाम इसी आधार पर हुआ ज्ञात होता है कि उस दिन समस्त स्थानीय पशुओं को उनके स्वास्थ्य अदि की देख-भाल, उपयुक्त जाँच-पड़ताल के लिए इच्टि-मण्डप के समीप परिसर में एकंत्रित किया जाता था। इच्टि के अनुष्ठाता व्यक्ति समाज के मूर्जंच्य व गण्य-मान्य होते थे। प्रशासन के साथ उनका सम्मकं रहता था। स्वयं भी वे अपना कर्त्तंच्य समझते थे कि समाज के सुचार रूप से निर्वाध सञ्चालन में उनका उपयुक्त योगदान बना रहे। नियतकालिक इच्टि-अनुष्ठान के अवसर को स्थानीय पशुओं के स्वास्थ्य-परीक्षणार्थ इसी कारण उन लोगों ने चुना कि सब श्रेष्ठ अधिकृत व्यक्तियों के साक्ष्य में यह कार्य भी सुगमता से सम्यन्न हो जाय; उसके लिए अच्य अतिरिचत समय लगाना न पडे। कृष्यधान समाज होने के कारण उसकी

कचन आगे [१०।७।१-२; अधिकरण १ में] किया जाएगा। अब सोमयाग के

उपेक्षा किया जाना भी सम्भव न था।

सुविधा की दृष्टि से सब पञ्चओं को तीन भागों में बौटा गया या, जिनके नाम हैं -अग्नीषोमीय, सबनीय, अनुबन्ध्य । छह दिन में सम्पन्न होनेवाला ज्योतिष्टोम याग कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारम्भ होकर शुक्ला प्रतिपदा को पूरा होता था। पहले तीन दिन केवल विविध इष्टियों का अनुष्ठान होकर चौथे दिन कृष्ण चतुर्दशी से पशुओं की स्वास्च्य-परीक्षा प्रारम्भ होती थी। इष्टि-अनुष्ठान यज्ञमण्डप में चलता रहता था। उसी के समीप परिसर में नियत व्यक्ति पशुओं के स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करते थे। पहले दिन चतुर्दशी को अग्नीषोमीय पशु उपस्थित होते थे। अग्नी-षोमीय पशु बैल हैं, जो सीघे कृषिकार्य में उपयुक्त होते हैं। दूसरे दिन अमावास्या को सबनीय पश उपस्थित होते थे। सबनीय पशु हैं-मेष (मेंढ़ा), मेषी (भेड़), अज (बकरा), अजा(बकरी)। अमावास्या के दिन प्रधान आहतियाँ सोम की दी जाती हैं, जो प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, त्तीय सवन अथवा सायं सवन-तीन भागों में सम्पन्न होती हैं। इसी के बनुसार अमावास्या में उपस्थित होनेवाले पशुओं का 'सवनीय' नाम हुआ। इन पशओं की संख्या पर्याप्त अधिक होने के कारण इनकी परीक्षा भी तीन भागों में बाँटी गई। प्रातः सवन के अवसर पर समस्त स्वस्य पशुओं को र्छाटकर अलग कर दिया जाता था। जिन पशुओं के विषय में रोग का सन्देह रहता, तथा जिनपर रोग का निश्चय रहता, उनको माध्यन्दिन सवन-काल में चारे पर घेर दिया जाता था, जो स्वास्थ्य-परीक्षा में उपयोगी था। ऐसे पशकों की संख्या बहत कम रहती थी। तृतीय सवन-काल में उनकी परीक्षा कर चिकित्सा आदि का प्रबन्ध कर दिया जाता था।

ज्योतिष्टोम का अन्तिम (अनल प्रतिपदा) दिन पशुयाग का तीसरा दिन है। इस दिन 'अनुबन्ध्य' पशु उपस्थित किए जाते थे। 'अनुबन्ध्य' पद का अर्थ है —परीक्षित पशुओं के पीछे शेष रहे पशु। इन्हें 'पिछलग्य' कह सकते हैं। शेष रहे सभी पशुओं का इनमें समावेश हो जाता है —दूध देने, न देने वाली गाएँ, बछड़े-बिछ्यां, पठोरे बहड़े-बहिड्यां, घोड़ा-घोड़ी, ऊँट-ऊँटती, हाथी-हथनी, कुत्ता-कुतिया आदि। परीक्षा के अनन्तर सब पशु अपने-अपने स्थानों पर खले जाते थे। इसी व्यवस्था का नाम 'पर्यिनकरण' एवं विसर्जन अथवा उत्सर्जन था। यज्ञ के आरम्भकाल में पशुयाग का यह स्वरूप रहा। इससे आलम्भन और अवदान पदों का अर्थ स्पष्ट होता है। पशुओं का स्वास्थ्य-परीक्षार्थ यजीय परिसर में प्राप्त होना —पहुँचना

विषय में वक्तव्य अपेक्षित है।

शिष्य जिज्ञासा करता है—यह एक शास्त्रीय व्यवस्था है कि यदि अनेक विधिवाक्य समान बल रखते हों और सबका प्रयोजन एक हो, तो उन विधियों में विकल्प हो जाता है। जैसे—यिज्ञय पशु को बाँधने के लिए यूप [खूँटा] के विषय में उल्लेख हैं 'खादिरे बध्नाति, पालाशे बध्नाति, रोहितके बध्नाति'— खैर को लकड़ी के बने यूप में बाँधता है, ढांक के यूप से बाँधता है, बहेड़े के यूप में बाँधता है, और इनका एक ही प्रयोजन हैं—पशु को बाँधना। इसलिए इन विधियों में विकल्प है, इनमें से किसी भी एक लकड़ी का यूप होना चाहिए।

इसी प्रकार सोमयागीय ग्रहों के विषय में मुना जाता है—'दर्शतान् अध्वर्युः प्रातःसवने ग्रहान् गृह्णाति'—अध्वर्युः इन दश ग्रहों को प्रातःसवन में ग्रहण करता है। इसके अनुसार यहाँ ग्रहों का समुख्यय देखा जाता है। दश ग्रह हैं—(१) ऐन्द्रवायव, (२) मैत्रावरुण, (३) शुक्तः, (४) मन्थी, (५) आग्रायण, (६-७-६) अतिग्रह [आग्नेय-ऐन्द्र-सौर्य], (६) उत्तथ, (१०) आश्विन। ये दस ग्रह कम्यः प्रातःसवन में ग्रहण किये जाते हैं। तात्पर्य है, विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से पात्रों में सोमरस मरा जाता है। 'आश्विनो दशमो वृह्यते' के अनुसार ग्रहणकम में आश्विन ग्रह दसवाँ है; परन्तु 'तृतीयो हूयते—द्विदैवत्यश्चरित [कात्या० श्रीत० हाहारि?] के अनुसार पहले दो-दो देवतावाले ऐन्द्रवायव, मैत्रावरुण और

'आलम्भन' है और परीक्षा से स्वास्थ्य का शोधन 'अवदान' है।

संहिता-ब्रन्थों में इन प्रसंगों का वर्णन करने के अवसर पर कितपय पदों का प्रयोग चिन्तनीय अवस्य है। सम्भव है, आरम्भकाल में इन प्रसंगों के वर्णन के अवसर पर 'अवदायित' कियापद प्रयुक्त होता रहा हो। कालान्तर में रसनालोलुपता की शान्ति के लिए घम की आड़ लेकर यझ-अवसर पर-बुद्ध व्यावहारिक जनहितकारिणी पद्धित को मुलाकर-आमिष-प्रयोग का प्राधान्य हो जाने पर 'जवदायित' का स्थान 'अवद्यित' ने ले लिया हो। संहिताओं के लेख इसी अनन्तर-काल के हैं, इस सम्बन्ध की सभी खराफ़ात से भरे हैं।

इन प्रसंगों पर विचार करते हुए अमानास्या में होनेवाली इष्टि के 'दर्श' नामकरण के प्रवृत्तिनिमित्त को कभी मूलना नहीं चाहिए। अभी तक पशुओं के 'स्वास्थ्य-दर्शन' के अतिरिक्त अन्य किसी प्रवृत्ति-निमित्त का पता नहीं लगा। जिसको पता हो, वह बताने की कृपा करेंगे। आज मी उसी का आंशिक रूप प्रतीक मात्र से समस्त भारत में अमावास्या के दिन कृषि में प्रयुक्त होने वाले पशुओं को 'पुर्ण विश्वाम' देना है।

आस्विन ग्रह से कमणः यजन होता है। इस प्रकार आस्विन 'क्रह ग्रहण' (सोमरस भरे जाने) में दसर्वे और यजन में तीसरे स्थान पर आता है। इस प्रकार ग्रहों में समुच्चय और कम दोनों देखे आते हैं।

यहाँ जिज्ञास्य है—यदि 'सोमेन यजेत' को अनुवादक न मानकर अपूर्वविधि माना जाता है, तो 'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति' आदि वाक्यों में 'क्षीहिमियंजेत, यवैंयंजेत' के समान विकल्प माना जाना चाहिए, क्योंकि इनका देवता-निर्देश- रूप एक प्रयोजन है, और समानवल वाक्य है। विकल्प माने जाने पर ग्रहों के विषय में प्रथम निर्दिष्ट कम-समुच्चय उपपन्त न होंगे। फलतः 'सोमेन यजेत' को अपूर्वविधि मानना गुक्त न होगा। आचार्य ने समाधान किया—

#### तद्भेदात् कर्मणोऽभ्यासो द्रव्यपृथक्त्वादनर्थकं हि स्याब् भेदो द्रव्यपुणीभावात् ॥१९॥

[तद्भेदात्] देवता के भेद से [कर्मणः] कर्मयाग का [अभ्यासः] अभ्यास — आवर्त्तन होता है; [द्रव्यपृथक्त्वात्] ग्रह्सज्ञक पात्रों में रक्खे सोम-रस द्रव्य के पृथक्-पृथक् होने से संस्कार का भेद है [द्रव्यपृणीभावात्] सोमरस द्रव्य के प्रति यहण के गुणभूत होने से उसका भी [भेदः] भेद — अभ्यास होता है। [हि] यतः —क्योंकि एक बार ग्रहण करके याग करने पर [अवर्थकम्] 'आक्विनो दशमो गृह्यते' इत्यादि क्रमविध अनर्थक [स्यात्] हो जाता है।

'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति, मैत्रावरूणं गृह्णाति' आदि वाक्यों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है, जिससे यह ज्ञात हो कि इन्द्रवायु देवता के लिए याग करो, मित्र-वरूण देवता के लिए याग करो। ये वाक्य केवल इन्य के साथ देवता के सम्बन्ध का छोतन करते हैं। इन्द्रवायु देवता-सम्बन्धी सोगरस का प्रहण करता है, मित्र-वरूण देवता-सम्बन्धी सोगरस का प्रहण करता है—केवल इतना अर्थ प्रकाश करते में इनका तात्पर्य है। यदि 'सोमेन यजेत' को अपूर्वविधि नहीं माना जाता, तो यह सोगरस का प्रहणक्य संस्कार अनर्थं क हो जाता है, क्योंकि विधि के अभाव में ग्रहसंज्ञक पात्रों में गृहीत सोगरस से यजन तो किया नहीं जायगा; अतः सोगरस का यह संस्कार व्यर्भ होगा।

जिस देवता का संकल्प करके विशेष पात्र में सोमरस भरा जाता है, वह सोमरस उसी देवता के लिए यजन किया जाता है। इन्द्रवायु देवता के संकल्प से पात्र में भरा सोमरस, उस सोमरस से भिन्न है, जो मित्रवरण देवता के संकल्प से पात्र में भरा गया है। देवता-भेद एवं पात्र-भेद से यह द्रव्य का भेद स्पष्ट है। 'सोमेन यजेत' को अपूर्वविधि मानने पर देवताभेद से एक ही सोमयाग की आवृत्ति माने जाने से दस ग्रहों का समुच्चय संगत होता है। यदि इन वाक्यों को विधायक मानकर 'सोमेन यजेत' को इनका अनुवादक कहा जाता है, तो इसका

तात्पर्यं होता है अकेली देवता से ही याग का सम्पन्न हो जाना । इस दशा में महीं का समुच्चय अनर्थंक हो जाता है ।

यि कहा जाय, सोमरस-प्रहण रूप संस्कार के प्रति देवता का विधान अदृष्ट के लिए हैं, तो उस दणा में यह स्पष्ट हैं कि इन्द्रवायु-संकल्प से जिनत अदृष्ट सिप्तावरुण-संकल्प से जिनत अदृष्ट से भिन्न होता है। इसी प्रकार अस्य सब प्रहणों में उस-उस देवता का संकल्प विभिन्न अदृष्टों को उत्पन्न करता है। इस अवस्था में भी ग्रहों का समुच्चय सगत होता है। ग्रहणवाक्यों को विधायक मानने का पर्यवसान याग के प्रति देवता के विकल्प पर होता है। तात्पर्य है— किसी एक देवता से याग के उपपन्न हो जाने के कारण यागों का समुच्चय न रहता।

भाष्यकार ने १ अवें सूत्र की अवतरिणका में 'सोमेन यजेत' वाक्य वेकर चर्चा का प्रारम्भ किया है, परन्तु इस सूत्र के भाष्य में 'ज्योतिष्टोमेन यजेत' वाक्य दिया है। इनमें कोई अन्तर नहीं है, दोनो समानार्थक वाक्य हैं। ज्योति का अर्थ है -सीम, स्तोभ का अर्थ है स्तुति करना। जहाँ तोम के लिए स्तुति की जाती है, वह ज्योतिष्टोम है। यहीं अर्थ 'सोमेन यजेत' का है। इन वाक्यों में देवता का निर्देश न होने पर भी इनको अपूर्वविधि मानने में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि प्रकरण में पिठत 'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति, भैत्रावरुण गृह्णाति' आदि वाक्यगत देवताओ से उक्त वाक्यों की देवताविषयक आकाक्षा की पूर्ति हो जाती है, अन्य किसी देवता की अपेक्षा नहीं रहती। फलत' 'सोमेन यजेत' को अपूर्वविधि मानग युक्त हैं॥१६॥

'खादिरे बब्नाति' आदि के समान ग्रहण-वाक्यों मे जो विकल्प की आशका की गई, वह युक्त नहीं; क्योंकि —

# संस्कारस्तु न भिद्येत परार्थत्वात्, द्रव्यस्य गुणभूतत्वात् ॥२०॥

[संस्कार:] 'खादिरे बध्नाति' आदि वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट पशुबन्धनरूप संस्कार [तु] तो [न] नहीं [भिज्ञेत] भिन्न होवे . [द्रव्यस्य] यूप द्रव्य के [परार्थत्वात्] परार्थ होने से, अर्थात् बन्धनरूप प्रयोजन के लिए होने से, [गुण-भूतत्वात्] सोमयाग के प्रति यूप के गुणभूत —अंगरूप होने के कारण पशुबन्धन-रूप संस्कार का खादिर आदि यूपों में अभ्यास नहीं होगा।

पशुबत्धन के लिए यूप-निर्माणार्थं और, डांक, बहेड़ा आदि लकड़ियों के विकल्प के समान 'ऐन्द्रवायवं गृह्धाति' आदि वाक्यों में भी ऐन्द्रवायव-सोमरस मैत्रावरुण-सोमरस आदि का विकल्प होना चाहिए, जो यह आपत्ति प्रथम उठाई गई है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि ग्रहणात्रों में सोमरस-ग्रहणरूप सस्कार सोम-याग के प्रति गौण नहीं है, वह सोमयाग का प्रधान साधन है; वहाँ विकल्प सम्भव

नहीं, अन्यथा प्रहण-संस्कार ही व्यथं हो जाएगा, -यह गत सूत्र में स्पष्ट कर विमा गया है। परन्तु पशुबन्धन में यूप की वह स्थिति नहीं है, पशुबन्धन स्थ संस्कार खैर, ढाक आदि उपादानों से निर्मित यूपों में से किसी में भी किया हुआ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि खादिर आदि यूप पशुबन्धन के लिए श्रुत हैं। इन्द्रवायु आदि देवता यागक में के प्रति श्रुत नहीं हैं; ग्रह-ग्रहण (ग्रहसंज्ञक पात्रों में सोमरस भरने) के प्रति श्रुत हैं। बत: इनका समुक्चय होगा, विकल्प नहीं ॥२०॥ (इति पशुसोमापूर्वताधिकरणम् — ६)।

#### (संख्याकृतकर्मभेदाधिकरणम्—७)

वैदिक वाड्मय में पठित है—'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' स्वाराज्य परतन्त्रता के अभाव की कामनावाला व्यक्ति वाजपेय से यजन करे। वाजपेय के अन्तर्गत पशुयाग-प्रसंग में कहा—'सप्तदश प्राजापत्यान् पश्नृ 'आलभते' प्रजापति देवतावाले सन्नह पश्जों का आसभन करे। अन्यन्न कहा—'सप्तदशों वे प्रजापति देवतावाले सन्नह पश्जों का आसभन करे। अन्यन्न कहा—'सप्तदशों वे प्रजापतिः, प्रजापति तरि प्राप्ति के प्राप्तिः, प्रजापति तरि प्राप्ति के स्वामास्त्रपरा एकस्पा भवन्ति, "एवमेव हि प्रजापतिः समृद्वै' स्वामवर्ण शृङ्गरिहत समान आकृतिवाले सन्नह पश्च होते हैं; इस प्रकार का प्रजापति ही समृद्धि के लिए है। शिष्य आश्चांका करता है, ये सन्नह क्या पृथक् अपूर्वविधि हैं? अथवा ऐन्द्रवायव आदि दस ग्रह-ग्रहणों के समुज्वय के समान सन्नह पश्च संकित्यत को मरस संकित्यत होता है, ऐसे ही प्रजापति देवता के लिए ग्रहपान में गृहीत सोमरस संकित्यत होता है, ऐसे ही प्रजापति देवता के लिए सन्नह पश्च संकित्यत किये जाते हैं। इस प्रकार वस ग्रह-ग्रहणों के समुक्वय के समान यहाँ भी एक कर्म मानवा जपयुक्त होगा। अतः सन्नह पश्चओं से किया जानेवाला यह एक याग है। आचार्य ने जिज्ञासा का समाधान किया—

## पृथक्तवनिवेशात् संख्यया कर्मभेदः स्यात् ॥२१॥

[पृथक्त्विनिवेद्यात्] पार्थक्य का बीध कराने में विद्यमान रहने से, अर्थात् पार्थक्य का प्रतीक होने से [सख्यया] सप्तदश संख्या के द्वारा [कर्मभेदः] कर्म का भेव [स्यात्] है, यहाँ।

'सप्तदभ प्राजापत्यान् पशून् आलगते' इस विधिवानय में पठित 'सप्तदश्च' संस्था सत्रह पशुपानों का विधान करती है। पशु अलग-अलग हैं; एक पशु-प्रदान से किया गया याग पूरा हो जाता है। सत्रह संस्था की सार्थकता उसी अवस्था में सम्भव हैं, जब प्रत्येक पशुपान को पृथक् माना जाय। अतः यहाँ संस्था के

१. द्रष्टव्य—तै० स्रा०, १।३।२,४॥

आधार पर कर्मभेद मानना न्याय्य है।

यद्यपि चातुर्मास्य याग में 'एकादश प्रयाजान् यजते' वाक्यगत एकादण संख्या श्रुत है, परन्तु यह 'प्रयाज ग्यारह हैं' इतना-मात्र बोध कराने में सीमित है। यह कर्म के भेद का विद्यान नहीं करती। इसी प्रकार 'दर्शतान् अध्वर्युः प्रात'- सबने ब्रह्मन् गृह्णाति' वाक्य मे दश्च संख्या देवताभेद से ब्रह्म-पात्रस्थित सोमरस का भेद बताने तक सीमित है; कर्मभेद की विद्यायिका नहीं है।

सोमयाग के अन्तर्गत अन्तीषोमीय पशुषाग समस्त पशुषागो की प्रकृति है। वाजपेय-प्रसंग में पठित हैं सित्रह प्राजापत्य पशु। एक पशु के ग्यारह अवदानों — अवयवों से याग मम्पन्न किया जाता है। द्वितीयादि पशु के अवदान प्रथम याग के लिए अन्पेक्षित हो जाते हैं। यागसिद्धि के लिए एक पशु के ग्यारह अवदान == अवयव निम्न प्रकार बताये जाते हैं —

(१) हृदय, (२) जिल्ला से उपलक्षित मुख-माथा आदि, (३) बक्षस्, छाती का मध्यभाग, (४) यक्नत्, जिगर, (४-६) दोनो वृक्क, दोनो ओर के पुर्दों के पिण्ड, (७) अगली टाँगों के मूल व मध्य-माग, (द-६) दोनों ओर के पमिलयों के भाग, (१०) बिक्खर्यां व किट-माग कमर तक, (११) गुदा व उससे नीचे के भाग।

एक पशु के इन अवयायों से एक कर्म सम्पन्न, सिद्ध हो जाता है। अम्नीयोमीय पशुयाग-प्रसंग में 'हृदयस्यापेऽवळात' वादि वाक्यों में 'अवदाति' कियापद दिवा-दिगणी 'दो अवलण्डने' वातु का रूप है। उसका अर्थ है पहले हृदय का अवदास करता है। 'अवदान' पद का अर्थ है—अवयव विभाग करना, अथवा टुकडा काट कर अलग करना। आज यह दूसरा अर्थ हो ठीक समक्ता जाता है। इसके विपरीत आदिकाल के कृषिगीवी-वगं में पशुयजन अर्थात् पशुपूजन की पर्जात भिन्न प्रकार की थी। वे प्रतिमास एक दिन, अमानास्या को कृषि-उपयोगी पशुओं को विश्वेषत,, तथा अन्य सब पशुओं को साधारणतः, विश्वाम देते तथा उनके प्रत्येक अंग को शुद्ध जल से घोकर स्वच्छ करते थे। ग्यारह पशु-देहांगों का जो प्रथम उल्लेख किया है, उसमें समस्त शरीर आ जाता है; कोई अंग शेष नहीं रहता। प्रत्येक अंग के मालिन्य को रगड़-धोकर अलग कर दिया जाता था। आक्चर्य है, पशुपूजा की यह पद्धति आज भी समस्त भारत के कृषिजीवी-वर्ग में प्रचलित है।

अनन्तर-काल में समाज के प्रभावी बुद्धिजीवी, पर-स्वार्थी विषयलम्पट रसनालोलुप कुछ लोगों ने समाज व देश के इतने उपयोगी पशु को, अदृश्य किएत देवता के नाम पर यज्ञ-मण्डम जैसे पिनत्र धार्मिक कार्य के केन्द्रस्थान को पशु-वधशाला बना डाला। अवसर पाकर कालान्तर में इसी को धर्म का अंश समक्षा जाने लगा। 'हृदयस्याग्रेऽवद्यति' आदि वाक्य ऐसे ही काल में लिखे गये प्रतीत होते हैं।

प्रचार एवं अन्ध परम्परा के बल पर समाज में स्थान पा जाने पर भी इस मान्यता का प्रबल विरोध करनेवाले व्यक्ति समय पर प्रादुर्मूत होते रहे हैं. जिन्होंने यागसदृश पवित्र कार्यों से हिंसा के प्रयोग को स्पष्ट अधर्मजनक बताकर पाप-कोटि में रक्खा है, तथा अनेक विद्वन्यूर्वन्य व्यक्तियों के द्वारा जड़मूल से ही यजिय हिसा को उखाड़ डालने का प्रयास किया जाता रहा है। तात्पर्य है, समाज में स्थान पा जाने पर भी इसका विरोध बराबर होता रहा है। समाज के पर्याप्त बड़े भाग ने इस मान्यता को कभी नहीं स्वीकारा।

प्रजापति देवता से सम्बद्ध सन्नह पशु क्या हैं ? विचारणीय है। बात होता है, सत्रह का सम्बन्ध कालकृत है। प्रजापित सूर्य का नाम है। सूर्य के चारों ओर पृथिवी एक परिक्रमा जितने समय में पूरा करती है, वह एक संवत्सर है. काल की गणना करनेवाले ज्योतिर्विदों ने उस परिक्रमा के काल को बारह भागों में बाँटा। ये 'बारह आदित्म' नाम से समस्त वैदिक वाङ्मय मे जात हैं। ये बारह प्रजापति हैं। सक्त्सर का आगे स्थूल विभाग ऋतु हैं। पूरे संवत्सर में छह ऋतु माने जाते हैं । परन्तु संहिता व ब्राह्मण आदि वैदिक वाङ्मय मे अनेक स्थानों पर यह वाक्य आता है--'पञ्चतंव: हेमन्तिशिशिरयोः समासेन' हेमन्त और शिक्षिर को एक भानकर ऋत पाँच हैं। इस प्रकार संक्रसर के बारह आदित्य और संवत्सर की पाँच ऋलु मिलाकर संत्रह संख्या पूरी हो जाती है इस काल-विभाग से उपलक्षित पशु सत्रह कहे गये; उनकी वास्तविक संख्या चाहे जितनी रही हो। इसका तात्पर्य है -- संवत्सर का कोई भी अवसर हो, अमाबास्या का दिन पश्यजन अर्थात् पशुपुजा का है-चाहे पशु एक हो, अथवा अनेक। यदि किसी कृषिजीवी के पास एक ही पशु है, तो वह उसी की पूर्वोक्त पद्धति से पुजा कर व्यवस्थित यात्र को सम्पन्न करता है। अनेक पश होने पर वही पद्धति अलग-अलग सबके साथ बरती जाती है। इसलिए संस्था के आधार पर यह कर्मभेद है--- प्रत्येक पशु का उसी प्रकार नहला-धुलाकर सस्कार करना। इस कार्यं का देवता प्रजापति है।

यह रहस्य अभी अन्वेष्य है कि इस कार्य के लिए अमावास्या का दिन ही क्यों निर्धारित किया गया? यह साधारण बात है कि चान्द्रमणना से महीने का अन्तिम दिन होने के कारण इसका चुनाव किया गया हो। पर इसमें अन्य— अभी तक अज्ञात-रहस्य की भी सम्भावना हो सकती है, क्योंकि उस दिन हमारा

१. पं० बुधिष्ठिर मीमांसक ने शाबर भाष्य के हिन्दी रूपान्तर मे इसी प्रसंग पर सत्रह संख्या का सामञ्जस्य आधिवैदिक स्थित के साथ बहुत सूक्ष-बूम व विद्वत्तापूर्ण रीति पर प्रस्तुत किया है। जिज्ञासु पाठक वहीं से पढ़कर उन तथ्यों को सममने का प्रयास करें।

पृथिवी-माग चन्द्रमा की क्षीतल किरणों से विञ्चत रहता है। सम्भव है ऐसी स्थिति मे किसी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए यह दिन चुना गया हो, जो पशुओं की सुरक्षा व स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हो ॥२१॥ (इति संख्या-कृतकर्मभेदाधिकरणम्—७)।

#### (संज्ञाकृतकर्मभेदाधिकरणम् — ८)

वैदिक वाङ्मय में पाठ आता है 'अर्थेष ज्योतिः, अर्थेष विश्वज्योतिः, अर्थेष सदंज्योतिः। एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेत ।' —यह ज्योति, यह विश्वज्योति है, यह सर्वज्योति है; इस एक सहस्र गायो की दक्षिणावाले याग से यजन करे। इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है न्या ज्योतिष्टीम प्रकरण में पढ़ें जाने से 'ज्योतिः' आदि पद ज्योतिष्टोम के प्रतीक होकर उसके अनुवादक हैं, और सहस्रदक्षिणारूप गुण का उसमें विधान करते हैं, अथवा ये अपूर्वविधि हैं ? अर्थात् इन नामों के ये स्वतन्त्र विधि हैं ? ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित होने से इन्हें ज्योतिष्टोम के अनुवादक क्यो न माना जाय ? आचार्य ने समाधान किया —

#### संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात् ॥२२॥

[उत्पत्तिसंयोगात्] उत्पत्तिवाक्य के संयोग से, अर्थात् विधिवाक्य में सुने वाने से [संज्ञा] 'ज्योरितः' आदि नाम [च] निरुचय से कर्म के भेदक हैं।

'अर्थेष ज्योतिः' इत्यादि विधिवाक्यो में पठित ज्योतिः, विश्वज्योतिः, सर्वज्योतिः पद अपूर्वं कर्मं के विधायक हैं। यह कहना युक्त नहीं कि ये नाम ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित होने से ज्योतिष्टोम के प्रतीक हैं, और उसी के अनुवादक हैं। कारण यह है कि इनका क्यन 'अय' पद से प्रारम्भ हुआ है, इसका तात्पर्य है कि इनका पहले कथन कहीं नहीं किया गया। तब इन नाम-पदों को ज्योतिष्टोम का प्रतीक नहीं कहा जा सकता। विधिवाक्य से 'ज्योतिः' आदि कर्मान्तरों का विधान है। प्रकरण-बल से इन्हें ज्योतिष्टोम का प्रतीक इस कारण भी नहीं माना आ सकता, क्योंकि वाक्य प्रकरण की अपेक्षा बलवान होता है। एक-दो वर्णो की समानता से ज्योतिष्टोम का इन्हें प्रतीक बताना नितान्त अयुक्त है। क्या गृहवाची शाला पद के 'ला' वर्ण की समानता 'माला' पद के साथ होने पर 'भाला' पद को गृहवाची कहा जा सकता है? कदापि नहीं। ऐसा ही 'ज्योतिः' आदि सज्ञा-पदों मे समभना चाहिए।

१. द्रस्टच्य — ताण्डच बा॰ १६।८।१—अर्थंष ज्योति:। १६।१०।१ अर्धेष विद्यज्योति:। १६.६।१— अर्थंष सर्वज्योति:।

इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि ज्योतिष्टोम याग की दक्षिणा ताण्ड्य बाह्मण [१६।१।११] नथा आपस्तम्ब श्रीतसूत्र [१३।१।१] में १०१२ (च्हादशं सहस्रं दिलिणा - हादशं अधिक सहस्र अर्थात् १०१२) अताई है। परन्तु इन 'ज्योतिः' आदि यागों की दक्षिणा एक सहस्र गायों का दान है। यदि इनको ज्योतिष्टोम का अनुवादक माना जाता है, तो दक्षिणा-सम्बन्धी इस कथन से बाह्मण और सूत्र में कही गई ज्योतिष्टोम की दक्षिणा का वाध होगा, जो अनिष्ट है। अतः ज्योतिः' आदि पदों को ज्योतिष्टोम का अनुवादक कहना असंगत है। ज्योतिष्टोम की दक्षिणा १०१२ बताई गई है, तथा 'ज्योतिः' आदि यागों की १०००। इससे स्पष्ट होता है, 'ज्योतिः' आदि ज्योतिष्टोम से भिन्न अपूर्व कर्म हैं।

ज्योतिष्टोम के उपसंहार प्रसंग मे कहा — 'त्रिबृदादीन्थस्य ज्योतीिष' [तैं ० बा० १।६।११] — त्रिवृत् आदि स्तोम इस ज्योतिष्टोम के ज्योति हैं, जो इसका स्तवन करते हैं। प्रश्न किया — 'कतमानि तानि ज्योतीिष, य एतस्य स्तोमाः'

—ये कौन-से ज्योति हैं, जो इसका स्तवन करते हैं ? बताया — 'त्रिवृत् पञ्चदश सप्तदश एकविशः। एतानि वाव तानि ज्योतीिष, य एतस्य स्तोमाः। — त्रिवृत् स्तोम, पञ्चदशस्तोम, एप्तदशस्तीम, एकविश्वस्तीम, ये वे ज्योति हैं, जो इसका (ज्योतिष्टोम का) स्तवन करते हैं।

इस विषय में यह कहना युक्त नहीं है कि वाक्यशेष में उल्लिखित त्रिवृत् आदि स्तोम अग्निष्टोम की ज्योतियाँ हैं, और उन्हीं का निर्देश विश्वज्योति: तथा 'सर्वं ज्योति:' पदों से यहाँ किया गया है; इसलिए 'विश्वज्योति:' और 'सर्वं ज्योति.' पदों को ज्योतिष्टोम का प्रतीक मानकर उसका अनुवादक माना जाना जाहिए।

इस कथन की अयुक्तता में निविश्वत कारण यही है, तिवृत् आदि पदों में ज्योति: सब्द प्रसिद्ध नहीं है। तात्पर्य है, ज्योति: पद अभिधाशक्ति से तिवृत् आदि का बोध नहीं कराता। अत 'विश्वज्योति:' आदि पद त्रिवृत् स्तोम आदि का बाध नहीं कर सकते। तिवृत् आदि स्तवन ज्योतिष्टोम के बिना अनुपपन्न होंगे, इस प्रकार अर्थापित के आधार पर ज्योतिष्टोम की जपस्थित लाक्षणिक है, लक्षणाशिक से प्राप्त है। अभिधाशिक-बोध्य अर्थ के विश्वान में लाक्षणिक अर्थ का प्रवेश नहीं होता। 'सिहो माणवक.' वाक्य में माणवक [पटोरा, किशोर] के लिए सिह सब्द का प्रयोग शौर्य आदि गुण के कारण गौण है, जौपचारिक है। यदि कहा जाय, सिह को मार डालो, तो माणवक को नहीं मार डाला जाता। जहाँ अभिधाबोध्य अर्थ को सीमा में प्रवेश नहीं करता। ऐसी स्थिति में त्रिवृत् आदि स्तोम, ज्योति:-पदबोध्य अर्थ की सीमा से बाहर रहते हैं। अतः

र्पबस्वज्योति , सर्वज्योति ' पद त्रिबृत् आदि स्तोमो के परामर्जक या निर्देशक नहीं कहे जा सकते । फलतः अग्निस्टोम के अनुवादक न होकर ये वाक्य कर्मास्तर के विधायक हैं, यह स्थिर होना है । ।.२२॥ (इति सज्ञाकृतकर्मभेदाधि-करणम् — प्र)।

# (दैवताभेदकृतकर्मभेदाऽधिकरणम्—६)

चातुर्मास्य याग के बैश्वदेव पर्व में पाठ है—'तप्ने पयिस दध्यानयित, सा बैश्वदेवी आमिक्षा, वाजिन्यों वाजिनम्।' गरम दूध में दही डालता है, उससे फटकर दूध के दो भाग हो जाते हैं -एक गाढ़ा भाग, दूसरा तरल भाग; जो गाढ़ा भाग है उसका नाम आमिक्षा, जो तरल भाग है उसका नाम वाजिन है। उक्त वाक्य में बताया, आमिक्षा बैश्वदेवी है, अर्थात् निश्वदेव देवताओं के लिए हैं, और वाजिन वाजी देवताओं के लिए । इस विषय में शिष्य जिजासा करता है, भया वाजी पद विश्वदेव देवताओं का अनुवादक होकर उसमे वाजिन गुण का विधान करता है ? अथवा ये दोनों भिन्त कर्म है ? इन्हें एक कर्म मानना उपयुक्त होगा। इससे आमिक्षा और वाजिन दोनों द्वय विश्वदेव देवताओं हा। यह रिति अत्या व देखी जाती है, जैसे 'अप्निहोत्रं जुहोति' इस विहित अप्निहोत्र-कर्म में दक्ता जुहोति, पयसा जुहोति' वाक्यों हारा दही और दूधरूप द्वय-गुण का विधान होता है। क्या ऐसा ही प्रस्तुत प्रसंग में युक्त है ? आचार्य ने समाधान किया -

# गुणश्चापूर्वसंयोगे बाक्ययोः समत्वात् ॥२३॥

[अपूर्वसंयोगे] अपूर्व संयोग अर्थात् कर्म के विधान होने में [गुणः] देवता-रूप गुण [च] भी कर्म का भेदक होता है। [बाक्ययोः] दोनो 'सा वैश्वदेवी आमिक्षा तथा 'बाजिन्यो वाजिनम् वाक्यों के [समत्वात्] समान होने से। तात्पर्य है--- 'वैश्वदेवी' पद में तद्वित प्रत्यय तथा 'वाजिन्य' पद मे चतुर्थी विमक्ति -- के द्वारा समानरूप से देवतारूप गुण का विधान होने के कारण इनसे कोई एक बाक्य दूसरे का अनुवादक नहीं हो सकता।

जहां देवता प्रकरण से प्राप्त नहीं है, वहां देवता के कथन से सम्बन्ध रखन-वाला गुण (कोई विशेषता) कर्मान्तर का विधान करेगा। उक्त दोनो वाक्य समान हैं, और दोनों में देवता का कथन अपनी-अपनी विशेषता के साथ हुआ है, अत: अपने रूप में ये स्वतन्त्र वाक्य हैं; अपूर्व कर्म का विधान करते हैं।

'बैश्वदेवी आमिक्षा' देवता का निर्देश करनेवाला 'बैश्वदेवी' पदबोध्य 'विश्वदेदवा देवता अस्याः' विश्वेदेव हैं देवता इसके -इस अर्थ में 'सास्य देवता' [बष्टा॰ ४।२।२३] सूत्र से विहित 'अष्' प्रत्ययस्य श्रुति से विक्वेदेवों में देवतात्व का कथन होता है। परन्तु देवता का द्रव्यविशेष के साथ सम्बन्ध वाक्य द्वारा जाना जाता है। यद्यपि देवता अर्थ में विहित प्रत्यय से वह द्रव्य भी कहा जाता है, जिसकी वह देवता है, पर उस द्रव्य का 'अस्याः' या 'अस्य' सर्वनाम से देवता के साथ सामान्य सम्बन्ध ही जाना जाता है; विशेष 'आमिक्षा' जादि अर्थ नहीं जाना जाता। वह वाक्य (= वैक्वेदेवी आमिक्षा) से बौधित होता है। 'विक्वेदेव हैं देवता इसके' ऐसा वह द्रव्यविशेष आमिक्षा है। इस प्रकार प्रथम वाक्य में देवता श्रुतिबोधित है, और देवता के साथ द्रव्यविशेष का सम्बन्ध वाक्यवेषित।

दूसरे वाक्य (बाजिज्यो वाजिनम्) में दोनों वाक्यबोधित हैं। 'वाजिज्या' इस चतुर्थी विभक्ति के निर्देश से केवल इतना जाना जाता है कि 'वाजी' देव-ताओं के लिए कुछ दिया जाना है। 'वाजिनम्' इस कर्मकारक पद से केवल इतना जाना जाता है कि यह किसी का ईप्सिततम द्रव्य है। फलतः इस वाक्य में उस वाजी का देवतात्व, तथा उसके साथ 'वाजिन' द्रव्य का सम्बन्ध, दोनों वाक्य से जाने जाते हैं।

ऐसी स्थिति में यदि दूसरे वाक्य के चतुर्ध्यंन्त 'वाजी' पद को विश्वेदेव देवताओं का अनुवादक माना जाय, तो देवतात्व के प्रति श्रृति और वाक्य का विरोध प्रस्तुत होता है। दोनो के विरोध में श्रृति बलवती होती है [द्रष्टत्य, मी॰ सू॰ देवतात्व होती है। द्रष्टत्य, मी॰ सू॰ देवतात्व से वाक्य-बोधित देवतात्व का चतुर्थंन्त वेवाजों के श्रृतियम्य देवतात्व से वाक्य-बोधित देवतात्व का चतुर्थंन्त 'वाजी' पद विश्वेदेव देवताओं का अनुवादक नहीं हो सकता। दोनो वाक्य अपने में स्वतन्त्र हैं, एव कर्मान्तर के विधायक हैं।।२३॥

'वाजिम्यो वाजिनम्' को गुणविधि बताने के लिए जो उदाहरण -'अिन-होत्रं जुहोति, दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति' दिया गया, उसके विषय में आचार्य सूत्रकार ने बताया —

# अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तव प्रतीयेत ॥२४॥

[अगुणे] गुणरहित, [कर्मशब्दे] कर्म के विधायक 'अग्निहां ब्रुहोति' में [तु] तो [तत्र] वहाँ = उसके समीप में पठित 'दब्ना जुहोति' आदि वाक्यों में [गुण:] गुणका विधान [प्रतीयेत] जाना जाये।

तात्पर्यं है —सिंद किसी कमें-विधायक वाक्य में देवता या द्रव्यारूप गुण का निर्देश नहीं रहता, तो वहां समीप-पठित वाक्य में गुण का विधान देस लिया जाता है।

'दब्ना जुहोति' आदि वाक्यों में द्रव्यरूप गुण का विधान युक्त है, क्योंकि

अग्निहोत्र होम के विधायक वाष्य 'अग्निहोत्तं जुहोति' में द्रव्यरूप गुण का निर्देश नहीं हैं। वहाँ द्रव्य गुण को आकाक्षा समीप-पठित 'दध्ना जुहोति' आदि वाक्यो से पूरी होती हैं। परन्तु 'वाजिभ्यो वाजिनम्' में वह स्थिति नहीं है। यहां द्रव्य, देवता, दोनों का निर्देश उपलब्ध है। अत प्रस्तुत प्रसंग मे उक्त दृष्टान्त विषम उपन्यास है ॥२४॥ (इति देवताभेदकृतकर्मभेदाधिकरणम् — १)।

# (द्रव्यविशेषोनुक्तिकृतकर्मेक्याऽधिकरणम्—१०)

'दस्ना जुहोति, पयसा जुहोति' से विकल्प के परित्याग की भावना से २४वें सुत्र का अर्थ -इसे भिन्त अधिकरण मानकर दिधहोम और पयो होम को कर्मान्तर मानने का सुभाव सामने आता है। उसके समाधान के लिए यह अधिकरण हैं। 'अग्निहोत्र जुहोति' इस अग्निहोत्र होम-कर्म के विधायक वाक्य में द्रव्य की आकांक्षापूर्ति के लिए समीप-पठित वाक्यों (दस्ना जुहोति, पयसा जुहोति) से द्रव्यपुण का विधान माना जाता है, तो चाहे दही से होम करे, चाहे दूध से, प्यह द्रव्य का विकल्प प्राप्त होता है। विकल्प न मानना पढ़े, इसलिए अच्छा है, इनको कर्मान्तर मान बिया जाय। इसका समाधान सुत्रकार ने किया—

## अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥२४॥

सूत्रार्थं पहले के समान सममना चाहिए। तात्पर्यं है - 'दघ्ना जुहाति' आदि वाक्यों में 'जुहोति' पद से वहीं कर्म जाना जाता है, जो 'अमिहोत्र जुहोति' से विहित है। इस वाक्य में अनुक्त द्रव्य का 'दघ्ना जुहोति' आदि वाक्यों से कथन किया गया है। इसलिए ये भिन्न कर्म न होकर एक ही कर्म है। द्रव्यतिदेश के पृथक् वाक्य (दघ्ना जुहोति, पयसा जुहोति) होने से दिव और पयस् द्रव्य का विकल्प होना युक्त है। इसमें कोई दोष नहीं ॥२४॥ (इति द्रव्यविशेषानुक्तिहत-कर्म क्याऽविकरणम् — १०)।

#### (दध्यादिद्रव्यसफलत्वाधिकरणम् -११)

अग्निहोत प्रकरण में पाठ है — 'दच्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्' — इन्द्रिय की कामनावाले के लिए दहीं से होम करे। शिष्य जिज्ञांसा करता है — 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' कहकर आगे इन्द्रिय कामनावाले के लिए दिवहोम का विधान किया। क्या यह दिवहोम कामन्तर है ? अथदा प्रकृत अग्निहोत्र-कमं मं इन्द्रियफ्ल के लिए दिवह्म क्यां क्यां विधान करता है ? शिष्य ने कहा, यह कर्मा न्तर प्रतीत होता है, क्योंक इन्द्रिय-फल का निर्देश, फल के साधन किसी कर्म का बोध कराता है । कोई फल कमं के बिना नहीं होता, अतः दिधहोम कर्मान्तर होना चाहिए। शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रिव किया —

#### फलश्रुतेस्तु कर्म स्यात् फलस्य कर्मयोगित्वात् ॥२५॥

[फलश्रुते:] फल का श्रवण होने से, 'दब्नेन्द्रियकामस्य अहूयात्' वाक्य में इन्द्रियरूप फल का निर्देश होने से [तु] तो [कर्म] यह दिवहोम अपूर्व कर्म [स्यात्] होना चाहिए। [फलस्य] फल के [कर्मयोगित्वात्] कर्मयोगी—कर्म से सम्बद्ध —होने के कारण। तात्पर्य है, इन्द्रियरूप फल, दिवहोम कर्म से सम्बद्ध होने पर सम्भव है, फल किसी का ही होता है।

लोक में देखा जाता है, कृषि आदि कर्म का फल ब्रीहि आदि की प्राप्ति है; बिना कृषिकर्म के बीहि आदि फल की प्राप्ति सम्भव नहीं। इसी प्रकार दिधहोम का फल इन्द्रियपुष्टि है। यह द घहोम को कर्मान्तर माने बिना सम्भव नहीं। यदि इसे अग्निहोत्र कर्म का अङ्ग मानकर उसी में इन्द्रिय-कामनावाले के लिए द्धिद्रव्यक्ष्य गूण का विधान इस वाक्य से भाना जाता है, तो इन्द्रिय-फल और होम, दोनों को एकसाथ कहने में 'दिधि' पद असमर्थ होगा । तात्पर्य है -- 'दम्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्' यह एक वाक्य है। गुणभूत मानने पर 'दध्ना' का---इन्द्रिय और होम दोनों के साथ -एकसाथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि 'दध्ना इन्द्रियं भावयेत्'-'दही से इन्द्रिय फल की सिद्ध करें ऐसा कहते हैं, तो दही से होम कहना रह जाता है, वह नहीं कहा जाता। यदि 'दध्ना होमं भावयेत'-'दही से होम सिद्ध करे' कहते हैं, तो यह वाक्य फल को नहीं कहेगा। तब 'दघ्ना इन्द्रियं भावयेत, दघ्ना होमं भावयेत्' दोनों की कहने में वाक्यभेद होता है। एक वाक्य को तोड़कर दो बनाना शास्त्र में दोष माना जाता है। फलतः इसको अग्निहोत्र का अंग मानकर—अग्तिहोत्र-कर्म में दहीरूप गुण से फल का विघायक कहना ठीक नहीं है। इसलिए अग्निहोत्र होम से दिवहोम पृथक् कर्म है। अपूर्व कर्म होने पर बाक्य से अनेक गुणों का एकसाथ कथन शास्त्र में स्वीकार किया जाता है। तब प्रस्तुत वाक्य का अर्थ होगा--'इन्द्रियकामः दिघहोमेन इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्'-इन्द्रिय कामनावाला विधहोम से इन्द्रियरूप फल सिद्ध करे। अतः दिघहोम को कर्मान्तर मानना युक्त है ॥२४॥

जिज्ञासा का आचार्य ने समाधान किया ·

# अतुल्यत्वात्तु चाक्वयोर्गुणे तस्य प्रतीयेत ॥२६॥

[अतुस्यत्वात्] समान न होने से [वाक्ययोः] 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्ग-कामः' और 'दर्ध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्' इन दोनों वाक्यों के । [तु] तो दिवहोग को कर्मान्तर बताना ठीक नहीं है । [तस्य] उस—दिश्वहोम का [गुणे] इन्द्रिय-रूप गुण में फलसम्बन्ध [प्रतीयेत] जानना चाहिए ।

दिधहोम कर्मान्तर नहीं है, अपितु अग्निहोत्र होम में दिधद्रव्यरूप गुण से

फज़-सम्बन्ध का कथन है। ये दोनों वाक्य समान नहीं हैं। 'अिंग्होत्र जुहुयात् स्वर्गकाम.' वाक्य में अग्निहोत्र-कमं के साथ स्वर्ग-फल का कथन है, अर्थात् स्वर्ग की कामनावाला अग्निहोत्र होम से स्वर्गक्ष फल को सिद्ध करे। इसके विपरीत 'दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्' वाक्य में दिधद्रव्यरूप गुण के साथ फल का कथन है, कर्म के साथ नहीं। यदि कर्म के साथ फल का कथन होता, तो यह भी प्रथम वाक्य के समान कर्मान्तर का विधायक होता। इस वाक्य में 'इन्द्रियरूप फल के लिए होम करे' ऐसा अर्थ प्रतीत नहीं होता, किन्तु 'इन्द्रिय की कामनावाले का दही से होम होता है' इतना-मात्र अर्थ इससे ज्ञात होता है। होम का विधान — 'चहोम करे' ऐसा नहीं जाना जाता। तात्पर्य है, इन्द्रियकाम व्यक्ति के लिए दिधद्रव्यरूप गुण को विधायक है। जिस अग्निहोत्र होम का प्रसंग है, उसी मे इन्द्रियकाम व्यक्ति के लिए दिधद्रव्यरूप गुण का विधायक है। अतः अग्निहोत्र होम का प्रसंग है, उसी मे इन्द्रियकाम व्यक्ति के लिए दिधद्रव्यरूप गुण का विधायक है। अतः विधान यह वाक्य करता है। अतः दिधहोम कर्मान्तर नहीं है

'दब्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्' वाक्य में 'ज़ृहोति' कियापद का अर्थ अनुवाद-रूप है। तात्पर्य है -'अग्निहोत्र जुहुयात्' से विहित अग्निहोत्र होम का अनुवादक है। तब वाक्यभेद-दोष का अवकाश नहीं रहता। 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम.' से विहित होम में दिधिद्रव्यरूप गुण के सिन्तिकेश से इन्द्रियरूप फल प्राप्त होता है, यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है ॥२६॥ (इति दच्यादिद्रव्यसफलत्वाधि-करणम् -११)।

(वारवन्तीयादीनां कर्मान्तराधिकरणम् १२)

ताण्डच ब्राह्मण [१७।६।१-२] में पाठ है—

'त्रिवृदग्निष्टुद् अग्निष्टोमः, तस्य वायव्यासु एकविशम् अग्निष्टोमसाम त्वा बह्मवर्चसकामो यजेत ।'--अग्निष्टोम सामवाला अग्निष्टुत् नामक कर्म

१. सोमयाग की निम्नांकित सात संस्था है —अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम। अम्निष्टोम आदि नाम 'अग्निष्टोम'-संज्ञक सामगान पर सोमयागीय उस संस्था की समाप्ति के आघार पर हैं, अर्थात् सोमयाग की जिस संस्था की समाप्ति, जिस नाम-वाले सामगान से होती हैं, उसी नाम से वह संस्था जानी जाती है। इनमें अग्निष्टोम संस्था के अन्तर्गत छह अग्निष्ट्त याग तां० ब्रा० [१७।५ ६] में विहित हैं। इनमें पहले दो त्रिवृत् अग्निष्टोम हैं, अर्थात् उनमें त्रिवृत् साम से समापन होता है। प्रस्तुत सूत्र के शावर भाष्य में उद्धृत पहला वचन तृतीय अग्निष्टुत् का विधायक है। निदान सूत्र [३।१०] में बताया .

है; उसकी वाय्देवतावाली ऋचाओं में एकविश अगिष्टोम साम करके बहा-वर्षंस की कामनावासा यजन करे। आगे [ताण्ड्य ला॰ १७७०।१] पाठ है — 'एतस्यैव रेवतीपु' वारवन्तीयम् अग्निष्टोम साम ऋत्वा पशुकामी ह्यंतेन यजेत।'इस अग्निष्टोम की ही रेवती-संज्ञक ऋचाओं में वारवन्तीय अग्निष्टोम साम करके पशुकामनावासा इससे यजन करे। तात्पर्य है—जो व्यक्ति पशुकामना वाला है, वह रेवती प्रतीकवाली आदि ऋचाओं में वारवन्तीय साम को अग्नि-ष्टोम साम बनाकर यजन करे।

यहाँ सन्देह है —क्या उसी सोमयागीय अग्निष्टोम संस्था के अन्तर्गत चौथे अग्निष्टुत् का —आरवन्तीय सामरूप गुण से—पशुरूप फल होने का निर्देश है ? और 'एतेन यजेत' इससे यजन करे, यह अग्निष्टुत् अग्निष्टोम का अनुवाद है ? अथवा 'एतेन यजेत' से वारवन्तीय साम को कर्मान्तर बताने का कथन है ?

प्रतीत होता है, दूसरा वाक्य पहले का अनुवादक है, कर्मान्तर नहीं; क्योंकि दूसरे वाक्य के आरम्भ में 'एतस्य' सर्वनाम पद के साथ निर्घारणार्थंक 'एव' पद दिया हुआ है, जिसका अर्थ है— 'इसका ही'। इसका, किसका ? पूर्वपठित समीप-स्थित वाक्य का, यही अर्थ यहां सम्भव है। इससे स्पष्ट होता है, यह अपूर्व विधान नहीं है; पहले विधान किये गये अर्थ का ही अनुवाद है। इसलिए रेवती-संज्ञक ऋचाओं मे वारवन्तीय साम को अग्निष्टोम साम बनाकर वह व्यक्ति यंजन करे, जो पशु की कामना रखता है। यह पहले विहित अग्निष्टुत् अग्निष्टोम में वारवन्तीय सामक्य गुण से पशुक्त का निर्देश है। अतः इसे अपूर्वविध न मानकर

'धजायजीयमग्निट्टोम साम' यज्ञायजीय साम अग्निष्टोम साम है। 'यज्ञायज' पद से पाणिनि सूत्र [प्राराष्ट्र ] द्वारा 'छ —ईय' प्रत्यय होकर यज्ञायजीय' बनता है। तात्पर्य है—'यज्ञायज्ञा' पदवाली ऋचा में दृष्ट साम 'यज्ञायजीय' साम अग्निष्टोम है। ऋचा है—'यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे।' [ऋ० ६।४६।१; साम० ७०३]।

तृतीय अग्निष्ट्त् में जिनिष्टोम साम का गान 'यज्ञायज्ञा वो अग्नये' के
स्थान पर वायुदेवतावाली ऋषाओं 'उप त्वा जाययो गिरो०, यस्य तिधात्ववृतं०, पद देवस्य मीढुषो [ऋ० ६।१०२।१३-१४] में सामगान किया
जाता है।

२. 'रेवती' पद 'रेवतीनं: ऋचा का प्रतीक है। बहुवचन 'आदि' अर्थ में है। वे ऋचा हैं —'रेवतीनं: सघमाद०, आ व त्वावान्, आ यद् दुवः [ऋ०१ १०१२ १५; साम० १०६४—१०६६]। 'एतस्यैन' इत्यादि वाक्य चौथे अम्निष्ट्रत् अग्निष्टोम का विधायक है। 'वारवन्तीय' का अर्थ हैं — 'वारवन्ते पद है जिस साम में 'वह वारवन्तीय साम। ऋचा है—''अर्थ न त्वा वारवन्ते यन्वध्या ऑग्न नमोभिः' ऋ० १।२७।१, साम १७, अथवा १६२४।।

गुणविधि मानना उपयुक्त होगा। ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने समाधान किया—

# समेषु कर्मयुक्तं स्यात् ॥२७॥

[समेषु | परस्पर भिन्न होते हुए भी एक जैसे बाक्यो में [कर्मयुक्तम् ] कर्म से युक्त फल [स्यात् ] होना चाहिए । तात्पर्य है -ऐसे बाक्यों मे अपूर्वविधि के साथ फल का निर्देश होता है ।

जैसे पहले वाक्य में ब्रह्मवर्चस की कामनावाले व्यक्ति के लिए अग्निब्दुत् अग्निब्दोग साम करके यजन का विधान है, ऐसे ही प्रस्तुत द्वितीय वाक्य में पशु-कामनावाले व्यक्ति के लिए वारवन्तीय साम करके यजन का विधान है। 'एतस्य' सर्वनाम पद केवल प्रसंग का स्मारक है, पूर्वविहित विधि का परामशं नहीं करता। कारण यह है कि पूर्वपिटत अग्निब्दुत् अग्निब्दोम साम की रेवती-संग्नक ऋचा है ही नहीं। तब उसका यहाँ परामशं निराधार होने से असंगत होगा। अत: यह अपने रूप में स्वतन्त्र कर्म है।

यि इस दूसरे वाक्य को पशुरूप फल की सिद्धि के लिए पूर्वपठित याग में वारवन्तीय सामरूप गुण का विधायक माना जाता है, तो इसमें वाक्यभेद-दोष उपस्थित होता है। एक वाक्य होगा—वारवन्तीय सामरूप गुण थान का साधन है। दूसरा वाक्य होगा—याग पशुरूप फल का साधन है। वाक्य को गुण और फल दोनों का विधायक मानना होगा; क्योंकि अन्य कोई वाक्य पशुरूप फल का विधायक है। आतः प्रथम वाक्य-विहित याग में —प्रस्तुत द्वितीय वाक्य को नुण का विधायक न मानकर, प्रथम याग से भिन्न पशुरूतवाले वारवन्तीय साम-गुणविधादट अपूर्व कर्म का विधायक मानना मुक्त होगा।

अपूर्वविधि मानने में वाक्यभेद क्यों नहीं है ? विचारणीय है । अपूर्व रेवती ऋचाओ का विधान और वहाँ अग्निक्टोम साम के कार्य में वारवन्तीय साम का विधान, ये वो विधान एक वाक्य से माने जाने पर अपूर्वविधि होने पर भी वात्यमेद प्रसक्त होगा । यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अपूर्व यागविधि में सब प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट कथन होने के कारण वाक्यभेद नहीं होता । धाक्यभेद वहाँ होता है, जहाँ किस पूर्ववाक्य से विहित याग का अनुवाद करके अन्य वाक्य द्वारा एक से अधिक गुणों का विधान किया जाय । जैसे 'विनिहोत्रं जुहुयात्' वाक्य द्वारा विहित अग्निहोत्र का अनुवाद करके 'वध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्' वाक्य द्वारा विहित अग्निहोत्र का अनुवाद करके 'वध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्' वाक्य से होम को उद्देश करके दिधागुण का विधान करें, तो इन्द्रियक्प फल का उससे सम्बन्ध नहीं जाना जायगा । यदि इन्द्रियक्ण का विधान करें, तो दिध का सम्बन्ध नहीं होगा। यदि 'जुहुयात्' कियापद के साथ दोनों का सम्बन्ध औड़ें, तो

'दघ्ना जुहुयात्' तथा 'इन्द्रियकामो जुहुयात् = इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्' ये दो वाक्य हो जाएँगे। अपूर्वविधि में वाक्य के सब पद परस्पर साकांक्ष रहते हैं; अर्थ-पूर्ति के लिए बाह्य सहयोग की आकांक्षा वहाँ नहीं रहती, इसलिए एकवाक्यता निर्वाध बनी रहती है। फलतः परस्पर भिन्न मी समान प्रकार के वाक्यों में अपूर्वविधि स्वीकार करना स्पष्ट हो जाता है।।२७॥ (इति वारवन्तीयादीनां कर्मान्तरताधिकरणम् --१२)।

(सौभरनिधनयोः कार्मेंक्याऽधिकरणम् —१३)

ताण्डच बाह्यण [दादा१०] ज्योतिष्टोम की षोडशी संस्था के अवान्तर प्रकरणगत उक्थ्य स्तोत्र में सौभर ब्रह्मसाम का कथन है। जिस ऋचा 'वयमु त्वामपूर्व्या स्यूरं न किन्नव्य भरन्तोऽवस्यवः। वाजे 'चित्रं ह्वामहें' [ऋ०दा२१।१; साम ४०८, ७०८] में यह साम देखा या गाया जाता है, उसका ऋषि सोमिर है; इस आजार पर यह सौभर साम कहा जाता है। प्रत्येक साम के पाँच — प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव, निधन —अवयवों में निधन अन्तिस अवयव है। इसका अर्थ है समाप्ति। प्रत्येक साम प्रस्ताव से प्रारम्भ होकर निधन पर समाप्त होता है। सौभर ब्रह्म साम के अनन्तर ब्राह्मण [दादा१६–२०] में पाठ है —

यो बृष्टिकामः स्पाद् योऽन्ताखकामोयः स्वर्गकामः सौभरेणस्तुवीत । हीष् इति बृष्टिकामाय तिथनं कुर्याव् ऊर्ग् इत्यन्नाखकामाय, ऊ इति स्वर्ग-कामाय । सर्वे व कामाः सौभरम् ।

जो वृष्टि की कामनावाला हो, जो अन्ताद्य की कामनावाला हो, जो स्वर्ग की कामनावाला हो, वह सौभर साम से स्तवन करे। इसके अनन्तर पाठ का अर्थ है -वृष्टि की कामनावाले पुरुष के लिए सौभर साम की समाप्ति 'हीष्' पद से करे; अन्ताद्य की कामनावाले पुरुष के लिए सौभर साम की समाप्ति 'कग्' पद से करे; स्वर्ग की कामनावाले पुरुष के लिए सौभर साम की समाप्ति 'क' पद से करे। अन्त में पढ़ा—सौभर साम सब कामनाओं का पूर्ण करनेवाला है।

शिष्य जिज्ञासा करता है -आनुपूर्वी से पठित इन दोनों वाक्यों में एक ही कर्म का विधान है ? अथवा दोनों वाक्य पृथक् कर्मान्तर के विधायक हैं ? प्रतीत होता है, ये कर्मान्तर के विधायक हैं । शिष्य की भावना को आचार्य सूत्रकार ने सृत्रित किया—

सौभरे पुरुषश्रुतिनिधने कामसंयोगः ॥२८॥

[सीमरे] सीभर साम सम्बन्धी [निघने | निघन के विषय में [पुरुषश्रुते:]

१. ऋग्वेद के 'वाजे' पद के स्थान पर सामवेद में उभयत्र 'विजि' पाठ है।

'क्यांत्' क्रियापद-बोध्य कर्त्ता पुरुष के प्रयत्न का श्रवण होने से [कामसंयोगः] फल-विषयक कामना का सम्बन्ध जात होता है। तात्पर्य है, सीभर साम से एक फल, और निधन से दूसरा फल होता है। फल दोनो जगह वृष्टि है, पर दूहरा होने से अच्छी वृष्टि का विधान है।

यदि दोनों नाक्यों को एक ही कर्म का विधायक माने, तो -वृष्टि, अन्ताद्य, स्वर्गे—इन फलों का विधान प्रथम वाक्य से हो जाने पर दूसरा वाक्य निरर्थक हो जाता है। निधन-वाक्य की सार्थकता के लिए आवश्यक है, इसे कर्मान्तर माना जाय। इस प्रकार जैसे सौभर साम वृष्टि आदि फलों का साधन है, इसी प्रकार 'हीच' आदि पद-संकेतित निधन भी बुष्टि आदि फलों का साधन है। फलत: इन्हें स्वतन्त्र पृथक् कर्म मानना उपयुक्त होगा । वही फल दहरा प्राप्त होता है ॥२८॥

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-भावना को अध्रा बताते हुए जिज्ञासा का समा-धात किया---

## सर्वस्य बोक्तकामत्वात् तस्मिन् कामश्रुतिः स्यान्निधनार्था पुनः श्रुतिः ॥२६॥

[वा | वा पद गतसूत्र-बोध्य अर्थ के निवारण के लिए हैं, अर्थात् 'होष्' आदि पद-संकेतित निघन अतिरिक्त फल के विवायक नहीं हैं। [सर्वस्य] प्रस्ताव से लेकर निधन-पर्यन्त सम्पूर्ण सौमर साम का [उक्तकामत्वात्] तथाकथित — विष्ट, अन्नाद्य एवं स्वर्ग-कामनावाला होने से [पुन: श्रुति:] 'हीष् इति बृष्टि-कामाव' इत्यादि द्वितीय वानय में पुनः वृष्टि आदि फल का श्रवण [निधनार्या] निधन के व्यवस्थापन के लिए [स्यात्] हुआ है।

'वा' पद इस पूर्वोक्त का निवारण करता है कि निधन में दूसरा फल होता है। निधन-वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि वृष्टि की कामना के लिए 'हीष्' पद का उच्चारण करे; प्रत्युत उसका अर्थ है—'हीष्' पद सौभर साम की समाप्ति का द्योतक है। प्रश्न होता है -कौन-से सौभर साम की समाप्ति का बोतक है ? क्योंकि सौभर साम वृष्टिकाम, अन्ताबकाम और स्वर्गकाम, इन तीन कामनाओं वाला कहा है। उत्तर है—वृष्टि कामनावाने सौभर साम का निधन (समापन) 'हीष्' पद के उच्चारण के साथ किया जाता है।

निधन-वाक्य को कर्मान्तर मानकर उसका दूसरा वृष्टिफल बताना इस कारण युक्त नहीं है कि वह वृष्टिफल 'यो वृष्टिकाम '''सौभरेण स्तवीत' बाक्य से प्रथम ही विहित कर दिया गया है, उसको दुहराना निष्प्रयोजन है। तब प्रश्न होता है—'हीषिति वृष्टिकासाय निषनं कुर्यात्' वाक्य में वृष्टिफल का निर्देश प्रमादपाठ है ? उत्तर है, नहीं । यह प्रमादपाठ नहीं है । अनेक कामनाओंबाले सीभर साम के निवन के लिए अन्य अनेक पदों के प्रयोग प्राप्त हो सकते हैं। यह

वाक्य इस बात की व्यवस्था करता है कि वृष्टि-कामनावाले सौभर साम का निधन 'हीष्' पद के उच्चारण के साथ ही होगा, अन्य पद के नहीं। इसी प्रकार अन्नाद्य-कामनावाले सौभर साम का निधन 'ऊर्क,' पद के साथ होगा, अन्य के नहीं; तथा स्वर्ग की कामनावाले सौरभ साम का निधन 'ऊर्क पद के साथ होगा, अन्य के नहीं। इसी व्यवस्था के लिए प्रत्येक निधन के साथ पुनः फल का निर्देश किया गया है। इसलिए दुबारा फल का निर्देश निधान प्रमादपाठ है, और न अतिरिक्त फल का विधायक है। इस प्रकार सौभर साम प्रस्ताव से प्रारम्भ होकर निधन-पर्यन्त अपने सब अवयवों को सम्पन्न करता हुआ यथाकाम हीष्, ऊर्क, ऊ पदों के साथ पूरा हो जाता है। यह एक ही कर्म है। निधन-वाक्य कर्मान्तर का विधायक नहीं है।।२६॥ (इति सौभरनिधनयोः कार्मेक्याऽधिकर-णम्—१३)।

इति जैमिनीय मीमांसासुत्राणां विद्योदयभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।

# अथ द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः

(ग्रहाग्रताया ज्योतिष्टोमाङ्गताधिकरणम् —१)

गत पाद के छठे अधिकरण में ग्रह-संज्ञक दस काष्ठ-पात्रों का प्रसंगवता उल्लेख हुआ है। इन पात्रों में विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से संस्कृत सोमरस भरा जाता है। एकसाय सब पात्रों का भरा जाना सम्भव न होने से यह कार्य कमपूर्वक होता है। किस प्रसंग में कौन-से देवता के उद्देश्य से पात्र प्रथम भरा

जाय, यह इस अधिकरण में विवेचन करना है।

आपस्तम्ब श्रीतसूत्र [१०।२।१] में पाठ है—'स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत'—स्वर्गकी कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे; यह प्रारम्भ कर आगे पाठ आता है —'यदि रथन्तरसामा सोमः स्याद् ऐन्द्र वायवाग्रान् ग्रहान् गृह्णी-यात्, यदि बृहत्सामा गुक्राग्रान्, यदि जगःसामा आग्रयणाग्रान् ।' ज्योतिष्टोम और सोम पर्यायवाची पद हैं—जो ज्योतिष्टोम है, बही सोम है। इसी के अनुसार बताया —यदि सोम अर्थात् ज्योतिष्टोम रथन्तर सामवाला हो, तो सबसे प्रथम इन्द्रवायु देवतावाले ग्रह-संज्ञक पात्र में सोमरस का ग्रहण करे, यदि वृहत् सामवाला ज्योतिष्टोम हो, तो सबसे प्रथम गुक्र देवतावाले ग्रह-पात्र में सोमरस भरा जाय; यदि ज्योतिष्टोम जगत्-सामवाला हो, तो सबसे प्रथम आग्रयण देवता-वाला ग्रह-पात्र सोमरस भरने के लिए ग्रहण किया जाता है।

ये ग्रह-पात्र संख्या में दस होते हैं। उनका साधारण कम निम्न प्रकार है—
(१) ऐन्द्रवायव, (२) मैत्रावरुण, (३) जुक, (४) मन्थी, (५) आग्रयण, (६-७-६) अतिग्रह( = आग्नेय, ऐन्द्र, सौयं), (६) जक्य, (१०) आश्विन। इस सामान्य कम को आधार मानकर, जब ज्योतिष्टोम रथन्तरसामगान के साथ सम्पन्न होता हो, तब सबसे प्रथम इन्द्रवायु देवतावाला ग्रह्मात्र सोमरस से मरा जाता है, अनन्तर

रथन्तरसाम की ऋचा, 'अभि त्वा शूर नोनुमः' [ऋ० ७।३२।२२; साम० २३३; ६८०]।

सामान्य कम के अनुसार शेष पात्र भरे जाते हैं। जब ज्योतिष्टोम बृहत्सामगान' के साथ सम्पन्न हो, तब सबसे प्रथम सोमरस भरने के लिए शुक्र देवतावाला ग्रह-पात्र लिया जाता है। अनन्तर शेप ग्रहपात्र सामान्य कम के अनुसार भर लिये जाते हैं। इसी प्रकार जगत् सामवाले ज्योतिष्टोम में सर्वप्रथम आग्रयण देवता-वाला पात्र भरा जाता है, शेष उसके आगे के सामान्य कम से भरे जाते हैं।

उक्त वाक्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—स्था ये वाक्य ज्योतिष्टोम कर्तु के ऐन्द्रवायव आदि ग्रहों के यथानिर्देश अग्रतारूप गुण का विधान करते हैं? अथवा रथक्तरसामा और वृहत्सामा कत्वन्तर के विधायक हैं? प्रतीत होता है, रथन्तरसामा और वृहत्सामा पद वहुवीहि समास के अनुसार कर्तु का विशेषण होने से —ऐन्द्रवायव-ग्रहाग्रता-विशिष्ट एवं शुक-ग्रहाग्रता-विशिष्ट —उक्त नामवाले कर्तुविशेषों के विधायक हैं। एन्द्रवायव-ग्रहाग्रता आदि ज्योतिष्टोम के गुण नहीं है। सूत्रकार ने प्रथम इसी शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

# गुणस्तु ऋतुसंयोगात् कर्मान्तरं प्रयोजयेत् संयोगस्याशेषभूतत्वात् ॥१॥

सूत्र मे 'तु' पद निषेषार्थंक है। [गुण:-तु] रयन्तरसामा और बृहत्सामा पद गुण नहीं हैं; अर्थात् ये पद ऐन्द्रवायव-ग्रहाग्रतारूप गुण के विधायक नहीं हैं। [कृतु-संयोगात्] पदों में बहुबीहि समास के आधार पर इनका ऋतु के साथ सीधा सम्बन्ध होने से। [कर्मान्तरं प्रयोजयेत् ] ऋतु के साथ सम्बन्ध इनके कर्मान्तर - ऋतुविशेष होने का प्रयोजक है। [संयोगस्य] ऋतु के साथ सम्बन्ध के [अरोषभूतत्वात्] पूर्ण ऋतु का रूप होने के कारण।

तात्पर्य है, रथन्तरसामा एवं बृहत्सामा पद से वही ऋतु अभिप्रेत है, जिसका

बृहत्साम की ऋचा,'त्वाभिद्धि हवापहे साता' [ऋ०६१४६११; साम०२३४;
 ६०६], 'साता' पद के स्थान पर सामवेद में 'सातौ' पाठ है।

२. जगत्साम के लिए जगती छन्द की 'ज्योतियंज्ञस्य पवते मधुप्रियं [ऋ० १। ६। ६०; साम० १०३१] आदि तीन ऋचा बताई जाती है। प्रस्तुत विचार में 'यदि जगत्सामा आग्रयणाग्रान्' वाक्य प्रसंग-(अग्रता-सामान्य) -वश्य यहाँ पढ़ा गया है। क्योंकि जैसे रथन्तर-साम और वृहत्साम का ज्योतिष्टोम मं साक्षात् विधान है, वैसे जगत्साम का साक्षात् विधान नहीं है। सुत्रकार ने स्वयं आगे 'जगत्साम्न सामाभावाद् ऋक्तः साम तदाख्यं स्यात्'[१०।४।४०] सूत्र से कहा है 'यदि जगत्सामा' वाक्य द्वारा विकृतिरूप ऋतक्तर का विधान है। इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में जो विचार किया गया है, उसका मुख्य आधार केवल 'रथन्तरसामा' और 'बृहत्सामा' पद हैं।

इन दो सामों के अतिरिक्त अन्य कोई साम न हो । तभी उसका पूर्णकतु होना स्पष्ट होता है । परन्तु ज्योतिष्टोम के गायत्र, त्रिवृत् आदि अन्य भी अनेक साम हैं । अतः रथन्तरसामा एवं वृहत्गामा ऋतु ज्योतिष्टोम से भिन्न कर्म हैं ।

प्रस्तुत चर्चा के प्रमुख आघार रथन्तरसामा और वृहत्सामा ये दो पद हैं। इनमें बहुत्रीहि समास है - 'रथन्तर साम यिसमन् कतौ ग.' --रथन्तर साम है जिसमें ऐसा कतु। इसी प्रकार 'बृहत्साम यिसमन् कतौ सः बृहत्सामा कतुः' - बृहत्साम है जिसमें ऐसा कतु। इस प्रकार ये पद ऐसे कतुविशेष को कहते हैं, जिसमें ये ही दो साम प्रयुक्त हों। इसके अनुसार ज्योतिष्टीम ऐसा कतुन होने से वे रथन्तरसामा और बृहत्सामा नामक कतुविशेष ज्योतिष्टीम से भिन्न कर्म हैं, - यह जात होता है। ऐन्द्रवायव आदि प्रहों के अप्रताष्ट्रप गुण का ज्योतिष्टीम के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि जगत्सामा सोम को नि:सन्दिग्ध कर्मान्तर माना गया है; उसकी समानता से इन दोनों को भी कर्मान्तर मानने में

कोई बाघा नहीं होनी चाहिए।

यह कहना भी ठीक नहीं कि उक्त वाक्यों में कर्मान्तर का विधायक कोई यद नहीं है, तथा ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित होने से ऐन्द्रवायव-प्रहाग्रता एवं

शुक-ग्रहाग्रता को ज्योतिष्टोम का गुण माना जाय।

कर्मान्तर का विधायक पद उक्त वाक्य में विद्यमान है। वाक्य है—'यदि रयन्तरसामा सोम: स्याद् ऐन्द्रवायवाग्रान् ग्रहान् गृह्णीयात्'। इसका 'स्यात्' लिङ् क्रियापदयित प्रथम वाक्यांत्र कर्मान्तर का विधायक है। इसमें 'यदि' पद का प्रयोग कर्मान्तर के विधान में वाधक नहीं है। यदि पद की अविवक्षा करके शेष अवान्तर वाक्य 'रयन्तरसामा सोम: स्यात्' इसके कर्मान्तर होने का विधान करेगा।

अथवा, यहाँ लिङ् विभक्ति को हेतुहेतुमद्भाव (कार्य-कारण-भाव) अर्थ में माना जाता है, तो यह कहना होगा कि रयन्तरसामा सोम ऐन्द्रवायव-म्रहाग्रता का हेतु है, कारण है, तथा ऐन्द्रवायव-म्रहाग्रता काये है। इसके अनुसार ऐन्द्रवायव-म्रहाग्रता को रयन्तरसामा सोम ( ज्योतिष्टोम) का गुण मानना चाहिए। पर ज्योतिष्टोम के विषय में यह कार्य-कारण-भाव लागू नहीं होता। कारण है, ज्योतिष्टोम के तीन सवन हैं—प्रात: सवन, माध्यन्दिन सवन, सायं सवन। म्रहम्संक पात्रों में सोमरस का म्रहण प्रात: सवन में किया जाता है, रयन्तरसाम का गान माध्यन्दिन सवन में होता है। यह कार्यकारणमाव का शीर्षासन हो जाता है, कार्य-म्म्रहाग्रता पहले, और कारण-रथन्तरसाम बाद में। इस प्रकार यह लिङ् ऐन्द्रवायव-म्महाग्रता को ज्योतिष्टोम का गुण बताने में असमर्थ रहता है। फक्तत: रयन्तरसाम और बृहत्साम को कर्मान्तर मानना उचित होगा।

ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित होने पर भी कर्मान्तर-विधिवास्य बोधित है। प्रकरण से वाषय बलवान् होता है, अत. इन्हें कर्मान्तर मानना युक्त है। आचार्य सत्रकार ने शिष्ट-जिज्ञासा का समाधान किया—

## एकस्य तु लिङ्गभेदात् प्रयोजनार्थमुच्येतैकत्वं गुणवाक्यत्वात् ॥२॥

[त] यह पद जिजासा-निवारण का द्योतक है-रथन्तरसामा आदि कर्मान्तर नहीं है। वे [एकस्य] एक प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम का अङ्ग हैं। [लिङ्गभेदात्] स्थन्तरसाम और वृहत्साम के निमित्तभेद से [प्रयोजनार्थम्] ग्रह्मात्रों के अग्रता-विशेष विधान एप प्रयोजन के लिए [ उच्येत ] 'यदि स्थन्तरसामा' आदि वाक्य कहे गये समक्षते चाहिएँ। अत [एकत्वम्] कर्म का एकत्व है, स्थन्तरसामा आदि ज्योतिष्टोम से अतिरिक्त कर्म नहीं है, उसी का अङ्ग हैं। [गुमवाक्य-

त्वात् | ग्रहाग्रतारूप विशेष गुण के विधायक वाक्य होने से ।

रवन्तरसामा, वृहत्सामा पद ज्योतिष्टोम ना ही कथन करते हैं। रथन्तरसाम है जिस ऋतु मे और वृहत्साम है जिस ऋतु मे —इस बहुवीहि समास के अनुसार वह ऋतु ज्योतिष्टोम ही है। उसी के ये विशेषण पद हैं। जैसा वाक्य में निदंश है -'रथन्तरसामा सोम:, वृहत्यामा सोम: ज्योतिष्टोम प्रसंग में इनका सथन विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। वह प्रयोजन है — किस सामगानवाले ज्योतिष्टोम के अवसर पर कीन-सा ग्रह-सज्जक पात्र सीमरस से प्रथम भरा जाय — यह बताना। ग्रहपात्र में सीमरस भरने के प्राथम्य का निमित्त (लिङ्ग) रयन्तरसामगान और वृहत्सामगान हैं। जिस ज्योतिष्टोम में रथन्तरसाम गाया जाता है, मले ही वह माध्यन्तित सवन में गाया जाय, उस ज्योतिष्टोम मे ऐन्द्रवायक ग्रहपात्र सबसे पहले सोमरस से भरा जाता है, यद्याप उसके भरे जाने का समय प्रात: सवन है। याज्ञिको को यह मालूम रहता है कि माध्यन्तित सवन में कौन-सा सामगान होना है, उसी के अनुसार प्रात सवन में विशाय्ट देवतावाले ग्रहपात्र म सोमरस भरे जाने की प्राथमिकता निर्वारत होती है। सामगान कोई वस्तुसत् पदार्थ नहीं है। किथाओ या भावनाओं मे उनकी जानकारी के आधार पर कार्य-कारणाव की कल्पना मे कोई बाधा नहीं रहती।

वस्तुसत् पदार्थों के कार्यकारणभाव में भी यह दखा जाता है। वर्षा कृषि का कारण है। भविष्यत् में होनेवालीं वर्षा की सम्भावित जानकारी के आधार पर कृषक कृषिवपन आदि कार्य को पहले कर देता है। ऐसा ही प्रस्तुत प्रसंग मे

समभना चाहिए।

'यदि रथन्तरसामा सोम स्यात्' बानय में 'यदि' पद की अविवक्षा कर शेष बानयांग को विधिवानय बताना सर्वथा अयुक्त है। बान्य में लिङ् प्रयोग 'यदि' के योग में हैं । 'यदि' पद स्थित की अनवक्नृष्तता : असम्भावनामूलक अपूर्णंता को बतलाता है। रथन्तरसामवाला ज्योतिष्टोम पूर्णं ज्योतिष्टोम नहीं है। ज्योतिष्टोम के विस्तृत क्षेत्र में से जनके एक अंग (रथन्तरसामवान) को 'यदि' पद सीमित करता है। अनेक सामगानवाले ज्योतिष्टोम में ऐन्द्रवायव-प्रहाग्रता तमी होगी, जब उसमें रथन्तर सामगान हो; 'यदि' पद की अविवक्षा कर देने पर वावय का यह सस्तिवक अर्थ अभिज्यक्त नहीं हो पाएगा। अतः वाक्य के आधार पर कर्मान्तर की कल्पना करना नितान्त निराधार है। फलस्वष्ट ज्योतिष्टोमप्रकरण में पठित होने तथा सन्दर्भ में 'सोमः' ( - ज्योतिष्टोमः) का विशेषण होने से रथन्तरसाम और बृहत्साम ज्योतिष्टोम के अङ्ग हैं, इन पदों से ज्योतिष्टोम का ही कथन होता है। अतः यह एक याग है, कर्मान्तर नहीं।

जगत्साम के अतिरिक्त कर्म होने से, उसके साथ समानरूप में पिठत रथन्तर-साम और बृहत्साम को भी अतिरिक्त कर्म मानना चाहिए, —यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि ज्योतिष्टोम के अङ्गरूप होने में जगत्साम के असम्भव होने से वह कर्मान्तर हो सकता है। असम्भावना का कारण यही है कि प्रकृतियाग ष्यो-तिष्टोम में जगत्साम का साक्षात् विधान नहीं है। क्योतिष्टोम में जगत्साम के लिए समस्त सामवेद में कोई ऋक् नहीं कही है। इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में 'यदि जगत्सामा' वाक्य विकृतिरूप कर्मान्तर का विधायक है। यह स्वयं सूत्रकार ने आगे [१०।४।४८] सूत्र में बताया है। इसलिए उसगी समानता रयन्तरसाम और वृहत्साम में नहीं कही जा सकती।।२॥ (इति प्रहाग्रताया ज्योतिष्टोमाङ्ग-ताधिकरणम्—१)।

# (अवेष्टेः ऋत्वन्तरताधिकरणम् →२)

आपस्तम्ब श्रीतसूत्र [१८।८।१] में पाठ है—-'राजा स्वर्गकामो<sup>व</sup> राजसूयेन यज्ञेत।' स्वाराज्य (पूर्ण स्वतन्त्रक अथवा परतन्त्रता का अभाव) की कामनावाला राजा राजसूय से यजन करे। राजसूय यज्ञ का प्रारम्भ कर आगे राजसूय के अन्तर्गत अवेष्टि नामक कतिपय इष्टि इस प्रकार उहिलसित हैं —'आग्नेयमष्टा-कवालं निर्वेपति, हिरण्यं दक्षिणा १; ऐन्द्रमे कादशकपालम्, ऋषमो दक्षिणा २;

१. द्रष्टब्य —पाणिनि सूत्र [३।३।१४७] पर वार्तिक 'जातु यदोलिङ् विधाने यदायबोरूपसंख्यानम्' अनवम्लृप्ति और अमर्ष अर्थ अनुवृत्त हैं। अव-क्लृप्ति—सम्भावना, सम्भाव्यता, उपयोगिता। असम्भाव्य एवं अनुपयोगी दूर हो जाता है, स्थिति के लिए उपयोगी रह जाता है, इस अर्थ के परि-प्रेक्ष्य में 'यदि' पद स्थिति को सीमित करता है।

२. 'स्वाराज्यकामः' शाबरभाष्य।

वैद्वदेवं चरुम्, पिशङ्की पष्ठीही दक्षिणा ३; मैत्रावरुणीमाभिक्षाम्, वशा दक्षिणा ४; बाईस्परयं चरुम्, शितिपुष्ठो दक्षिणा ५।

इस अवेष्टि नामक इष्टि में पांच याग हैं-- आग्नेय, ऐस्द्र, वैदवदेव, मैत्रा-वरुण, बार्हस्पत्य । इनकी पाँच हिंब और दक्षिणा पृथक्-पृथक् हैं । उन्हे इस प्रकार समक्षता चाहिए—

| याग        | हवि                        | दक्षिणा                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| आग्नेय     | अष्टाकवाल पुरोडाश          | हिरण्य (सुवर्ण)                   |
| ऐन्द्र     | एकादश <b>क</b> पाल पुरोडाश | ऋषभ (बैल)                         |
| र्वेश्वदेव | चरु                        | ललाई लिये भूरे रंग की पठोरी       |
|            |                            | गाय, गोरी पहली ग्याभन गाय         |
| मैत्रावरण  | आमिक्षा                    | बन्ना (बन्ध्या गाय)               |
| बाईस्पत्य  | चरु                        | शितिपृष्ठ(?)मोर, हंस अथवा         |
|            |                            | रतनाल या मनाल नामक पक्षी          |
|            |                            | जो ठण्डे पर्वतीय प्रदेशो में पाया |
|            |                            | जाता है।                          |

अवेष्टि के प्रसंग में आगे विधान है—'यदि ब्राह्मणो गजेत बाह्ंस्पत्यं मध्ये निष्ठाथ आहुतिमाहुति हुत्वा' अभिषारयेत्, यदि राजन्य ऐन्द्रम्, यदि वैदयो वैदव देवम्' – यदि ब्राह्मण यजन करे, तो वाह्ंस्पत्य हृवि (चर) को मध्य में रखकर, अन्य हृवियों की प्रत्येक आहुति देने के परचात् उसका (बाह्ंस्पत्य चरु का) आधारण करे; यदि राजन्य (क्षत्रिष्ठ) यजन करे, तो ऐन्द्र हृवि को मध्य में रखकर, अन्य हृवियों की आहुति के परचात् उसका आधारण करे; यदि वैदय यजन करे, तो वैदवदेव हृवि को मध्य में रखकर, अन्य हृवियों की आहुति देने के परचात उसका आधारण करे।'

१ वर्ण क अनुसार वेदि पर हावयों के रखने का विशेष कम है-

**ब्राह्मण हवि —पूर्वं —आ**ग्नेय, दक्षिण —ऐन्द्र, पश्चिम—वैश्वदेव, उत्तर— मैत्रावरुण, मध्य वार्हस्पत्य ।

राजन्य हिंच-पूर्व -आग्नेय, दक्षिण-वैश्वदेव, पश्चिम --मैत्रावरुण, उत्तर--वार्हस्पत्य, मध्य--ऐन्द्र ।

वेश्य हवि —पूर्व -आग्नेय, दक्षिण,—ऐन्द्र, पाश्चम—मैत्रावरुण, उत्तर— बार्हस्पत्य, मध्य —वैश्वदेव ।

वर्णानुसार जिस कम से वेदि पर हवि रक्ष्णी गई हैं, उसी कम से उनकी आहुतियाँ दी जाती हैं।

इस प्रसंग में शिष्य जिज्ञासा करता है न्या 'यदि बाह्मणो मजेत' इत्यादि वाक्य राजसूय याग के अन्तर्गत बाह्मणादि वणौ का निर्देश — तदनुमार हिन-विशेष को वेद के मध्य में रक्क्षे जाने रूप गुण के विधायक है ? अथवा ये अपूर्व-विधि हैं ? अर्थात् राजसूय से असम्बद्ध स्वतन्त्र याग हैं ?

प्रतीत होता है, गत अधिकरण में जिस प्रकार 'यदि रथन्तरकामा स्तोम: स्यात्' इत्यादि वाक्यों को ज्योतिष्टोम का अङ्ग माना गया है, उसी प्रकार 'यदि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि वाक्यों को राजसूथ का अङ्ग मानना चाहिए। राजसूथ में ब्राह्मण आदि वर्णानुसार हिविविशेष को वेदि के मध्य रक्षे जाने रूप गुण का—ये वाक्य—विधान करते हैं। अतः गुणविधि होने से राजसूय के अङ्ग हैं, अपूर्वविधि नहीं। आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

# अवेष्टौ यज्ञसंयोगात् ऋतुप्रधानमुच्यते ॥३॥

[अवेष्टौ] अवेष्टि नामक इष्टि में [यज्ञसंयोगात्] राजा का यज्ञ (राजसूय) के साथ संयोग-सम्बन्ध अर्थात् अधिकार होने से, 'यदि ब्राह्मणी यजेत' इत्यादि बाक्यों में ब्राह्मण आदि का श्रवण इनके [कतुप्रधानम्] प्रधान-कतु अपूर्वविधि होने को [उच्यते] प्रकट करता है।

अवेष्टिसंज्ञक इष्टि राजसूय कतु का अङ्गभूत कर्म है। 'राजा राजसूयेन यजेत' विधान के अनुसार राजसूय यज करने का केवल राजा को अधिकार है। इस वाक्य मे 'राजन्' पद धानिय-वर्णविशेष का वाचक है। यद्यपि लोक में वह व्यक्ति भी राजा कहा जाता है, जो अजा का परिरक्षण व प्रशासन करता है, पर धानिय वर्ण का नहीं होता; ऐसे व्यक्ति को राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं माना गया। यदि क्षानिय वर्ण का व्यक्ति प्रजामालन अथवा प्रशासन न भी करता हो, उसे राजभूय यज्ञ करने का अधिकार स्वीकार किया गया है। इसलिए लोक मे अनिय से अतिरिक्त वर्ण के व्यक्ति के लिए राजा भव्य का प्रयोग नैमित्तिक होने से औपचारिक है, गोण है। इस कारण 'यदि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि वाक्यों से बीधित कर्म राजसूय याग में गुणविशेष का विधायक न होकर कर्मान्तर है, यह निविचन होता है। इसके विपरीत यदि इन्हें गुणविधि माना जाय, तो बाह्मण आदि द्वारा अनुष्टान किए जाने का विधान असंगत होगा, तथा राजसूय विधान के विषद भी।

्र 'पदि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि नाक्यों में भी ब्राह्मण आदि पद वर्णविशेष के ही वाचक हैं। 'ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः' आदि के सदृश निवंचन के आधार पर इनका अर्थ करना संगत न होगा, क्योंकि उस अवस्था में यह सब विधान ही निराधार हो जायगा। फलतः केवल क्षत्रिय द्वारा अनुष्ठिय राजसूय यज्ञ से इन कर्मों ('यदि

ब्राह्मणो यजेत इत्यादि वाक्यबोधित) को भिन्न कर्म मानना उचित है। मत अधिकरण के वाक्यों के माथ प्रस्तृत अधिकरण के विचारणीय वाक्यों की समानता—दोनों अगह वे वाक्यों में 'यदि' पद के प्रयोग के अतिरिक्त अच्य कुछ नहीं है। उभयत्र 'यदि' पद का प्रयोग केवल औपपातिक है, उपरी बात है, सैद्धान्तिक चर्चा के लिए वह कोई सत्रवाआधार नहीं है।। ३॥ (इति अवेष्टे: ऋत्वन्तरताऽधिकरणम्—२)।

तैत्तिरीय ब्राह्मण [१११२] में पाठ है — 'वसन्ते ब्राह्मणोऽन्निमादधीत, ग्रोब्मे राजन्य आदधीत, शरिव वेदय आदधीत।' — वसन्त ऋतु में ब्राह्मण अग्नि का आधान करे, ग्रीब्म में क्षत्रिय आधान करे, वैदय शरद् ऋतु में आधान करे। इन वाक्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है क्या ये वाक्य ब्राह्मण आदि का अनुवाद करके अग्न्याधान के लिए वसन्त आदि कालविशेष के विधायक हैं? अथवा ब्राह्मणादिकर्त्तृक वसन्तादि कालविशेष-युक्त अग्न्याधान के विधायक हैं?

वाक्यों से दोनो बातें प्राप्त होती हैं। जब ब्राह्मण आदि पदों के सहोच्चरित ऋतुवाचक पदो के साथ ब्राह्मणादि पदों के सम्बन्ध को महत्त्व दिया जाता है, तब ये वाक्य ब्राह्मणादि-निमित्त से कालविशेष के विधायक हैं, ऐसा जात होता है। परन्तु जब ब्राह्मण आदि पदो का 'आदधीत' क्रियापद के साथ सम्बन्ध को महत्त्व दिया जाता है, तो ये पद अक्चाधान के विधायक हैं, ऐसा ज्ञात है।

इनमें पहला पक्ष उपभुक्त प्रतीत होता है, क्यों कि पदों की यह रिवित अविदित अर्थ का बोध कराती है। अग्नि का आधान तो, 'अग्निहोत्रं जुहुयात, दर्शपूर्णमासाभ्या यजेत' इत्यादि वाक्यों से प्रथम प्राप्त है। अग्नि के बिना वे अनुष्ठान सम्पन्न नहीं किए जा सकते; इन अनुष्ठानों का विधान अग्नि की स्थापना का आपादक है। इसलिए अग्न्याधान अप्राप्त नहीं है। पर ब्राह्मणादि द्वारा कर्मानुष्ठान के लिए काल अविदित है, उसका विधान आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि आधान अग्नि की प्राप्ति के लिए किया जाता है, पर यह आवश्यक नहीं कि अग्नि आधान से ही प्राप्त हो। उसकी प्राप्ति अन्य उपायों से मम्मव है। अन्य से माँगकर लाई जा सकती है। लोक में यह ब्यवहार सर्वत्र देखा जाता है। यज्ञोपपोगी अन्य द्रव्यों के समान अग्नि को क्रय करके प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अग्नि-प्राप्ति के लिए आधान कोई

१ प्रम्तुत प्रसंग में ब्राह्मण आदि व्यक्ति वही माना गया है, जिसने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया हो। नैमित्तिक ब्राह्मण आदि के लिये केवल एक निर्दिष्ट कर्म की छोड़कर अन्य सब प्रकार के अनुष्ठानों का अधिकार अक्षुण्ण रहता है।

अनिवार्य साघन नहीं है। फलतः उक्त बाक्यों को वसन्तादि कालविशेष का विधायक मानना उपयुक्त होगा। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा का समा-धान किया—

## आधानेऽसर्वशेषत्वात् ॥४॥

[आधाने] आधान के विषय में पढ़े गए 'वसन्ते बाह्मणोऽग्निमादधीत' आदि वाक्य अग्याधान के प्रतिपादक हैं। [असर्वशेषत्वात्] अग्याधान के— सब कर्मों के प्रति शेष – अङ्ग न होने से।

सूत्र के हेतु पद का स्पष्ट अर्थं इस प्रकार समकता चाहिए—केवल इतना कहना कुछ अटपटा लगता है कि अग्नि अथवा अग्नि का आधान सब कमों का क्षेप नहीं है। 'शेष' पद 'अङ्ग' अर्थ में प्रयुक्त होता है। अग्नि तो सब कमों का अङ्ग है; क्योंकि उसके बिना कोई यागानुष्ठान सम्पन्न नहीं होता। तब उसे सब कमों का अङ्ग न कहना, युक्त प्रतीत नहीं होता। इस हेतु पद का वास्तविक अर्थ है—एक अनुष्ठाता व्यक्ति के द्वारा आधान किए गए अग्नि में—अन्य अनुष्ठाता द्वारा अनुष्ठाता व्यक्ति के द्वारा आधान किए गए अग्नि में—अन्य अनुष्ठाता द्वारा अनुष्ठात कर्म नहीं किए जा सकते। प्रत्येक कर्मानुष्ठाता के लिए आवश्यक है कि वह स्वानुष्ठिय कर्मों के लिए स्वयं अग्नि का आधान करे। यह तथ्य उक्त वाक्यों में आत्मनेपदी 'आदधीत' क्रियापद से अभिव्यक्त होता है। किसी किया के अनुष्ठान का फल उस किया के अनुष्ठाता को ही प्राप्त होता है। किसी किया के अनुष्ठान का फल उस किया के अनुष्ठाता को ही प्राप्त हो, तभी वह क्रियापद आत्मनेपद में प्रयुक्त हो सकता है। तात्पर्य है, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया अञ्चाधान उसी के अपने कर्मानुष्ठान के लिए होता है, अन्य के लिए नहीं। अतः अग्नि की प्राप्त याचना अथवा क्रय आदि अन्य उपाय से करना सर्वया अश्वास्त्रीय है।

'वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादशीत' आदि वाध्यों का मुख्य तात्पर्यं अग्नि के आधान में ही है। ये वाक्य ब्राह्मण आदि वणों के लिए कालविशिष्ट अग्न्याधान का विधान करते हैं। 'अग्निहीत्रं जुहोति' आदि वाक्यों से अग्नि का सम्बन्ध तो ज्ञात होता है, पर उससे अग्नि के आधानरूप अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। उसका विधान उक्त वाक्यों से किया गया है। बन्य उपायों से प्राप्त अग्नि में किया गया अनुष्ठान निष्फल है। फलतः अग्न्याधान के उक्त वाक्य विधायकवाक्य हैं, यह स्पष्ट होता है।।।। (इति अग्न्याधानस्य विधेयत्वाऽधि-करणम्—३)।

(दाक्षायणादीनां गुणताऽधिकरणम्—४)

दर्श-पूर्णभास यागों का प्रकरण प्रारम्भ कर वैदिक वाङ्भय में पाठ है —

'दाक्षायणयज्ञैन यजेत प्रजाकाम' , साकम्प्रस्थायीयेन विजेत पशुकामः, संकम्यज्ञेन यजेत अन्वाद्यकामः ।'—प्रजा की कामनावाला व्यक्ति दाक्षायण यज्ञ से यजन करे, पशु की कामनावाला साकम्प्रस्थायीय से यजन करे, अन्नाद्य की कामनावाला साकम्प्रस्थायीय से यजन करे, अन्नाद्य की कामनावाला संकम्प यज्ञ से यजन करे। इन वाक्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या ये वाक्य दर्श-पीर्णमास यागों में ही दाक्षायण आदि निमित्त से फल का निर्देश कर प्रकृत यागों के गुणविधि हैं? अथवा इन नामोंवाले ये कर्मान्तर हैं? दर्श-पीर्णमास के प्रकरण में पठित होने पर भी मिन्य नाम तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों से ये कर्मान्तर प्रतीत होते हैं। आचार्य सुत्रकार ने अग्निम करिनप्य सुत्रों द्वारा शिष्य-जिज्ञासा को सुन्नित किया—

## अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात् ॥५॥

[बयनेषु] 'अयन'-संज्ञक इन वाक्यों में [चोदनान्तरम्] भिन्न कर्म का विधान है, [संज्ञोपबन्धात्] संज्ञा = विश्विष्ट नाम से इनका निर्देश होने के कारण। तास्पर्य है, दर्श-पौर्णमास के प्रकरण में पठित होने पर मी 'दाक्षायण' आदि नाम दर्श-पौर्णमास के नहीं हैं, अत: ये कर्म दर्श-पौर्णमास से भिन्न हैं।

सूत्रकार ने इन वाक्यों का निर्देश 'अयन' पद से किया है। प्रथम वाक्य 'दाक्षायण' में 'अयन' पद आया है। एक वाक्य के 'अयन' पद-युक्त होने से साथ में पठित अन्य वाक्यों को भी यह नाम दे दिया गया। लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है। चार-पांच व्यक्ति एकसाथ इकट्ठे जा रहे हैं, उनमें से केवल एक ने छतरी लगा रक्खी है। समीप से देखनेवाले व्यक्ति उनके विषय में बोलते हैं—देखो, ये छतरीवाले जा रहे हैं। एक ही छतरी से—इकट्ठे साथ रहने के कारण समी छतरीवाले कहे जाते हैं। इसी प्रकार एक नाम में 'अयन' पद आने से—साय पठित —सभी वाक्य 'अयन' नाम से कह दिए गए हैं। इसी कारण सूत्रकार ने सूत्र में 'अयनेषु' बहुवचनान्त पद का प्रयोग किया है। दासायण आदि नाम दर्श-पौर्णमास के न होने से स्पष्ट होता है, ये कमं उनसे मिन्न हैं।।।।।

कर्मान्तर होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

१. 'प्रजाकामः' के स्थान पर 'सुवर्गकामः' पाठ है, तै० सं०, २।५।५॥

२. द्रब्टव्य-तै॰ सं॰, २।५।४॥ शां॰ त्रा॰, ४।६ में 'साकस्त्रस्थाय्य' पाठ उपसन्ध है।

#### अगुणाच्च' कर्मचोदना ॥६॥

[च] और [अगुणात्] किसी गुण का निर्देश न होने से [कर्मचोदना | अपूर्व कर्म के विद्यायक है, उक्त 'दाक्षायणयज्ञेन यजेत' आदि वाक्य ।

उक्त वाक्यों के साथ किसी गुण का कथन नहीं किया गया। यदि इन्हें कर्मान्तर का विधायक न माना जाय, तो इनवा उपदेश अनर्थंक होगा। यदि गुण की कल्पना किसी प्रकार की जाय, तो याग और गुण के सम्बन्ध को जानकर उसके अनुष्ठान का विधान माना जाय। पर गुणनिर्देश के अभाव में यहाँ याग-मात्र के अनुष्ठान का विधान जात होता हैं।। ६।।

उक्त वाक्यों को कर्मान्तर का विधायक मानने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया —

#### समाप्तं च फले वाक्यम् ॥७॥

[च] और [फले] प्रजा — सन्ततिरूप फल के निर्देश मे [बाक्यम्] 'दाक्षा-यण॰' आदि वाक्य [समाप्तम्] समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है अतः उक्त वाक्यों को कर्मान्तर का विधायक मानना युक्त होगा।

'दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकाम.' वाक्य फल के निर्देश के साथ पूरा हो जाता है। फल किसी कर्म-विशेष का सम्भव है। आगे भी प्रत्येक वाक्य फल-निर्देश पर पूर्ण होता है। अत. प्रजा, पशु और अन्नाद्य फलो के उपायरूप में यहाँ 'दाक्षायण' आदि कर्मविशेषों का विधान है, यह निश्चित होता है। ।।।।

इस लम्बी हेतुपूर्ण जिज्ञासा का समाधान सूत्रकार कतिपय अग्निम सूत्रो से प्रस्तुत करता है —

#### विकारो वा प्रकरणात् ॥८॥

[बा] यह पद जिजासा की निवृत्ति का सूचक है, अर्थात् 'दाक्षायण आदि वाक्य कर्मान्तर के विधायक नहीं, प्रत्युत [प्रकरणात्] दर्शगीर्णमास प्रकरण में पठित होने से [विकार ] उसी का विकृतिरूप कर्म है, अर्थात् उसी के गुणविशेष का विधायक है।

दाक्षायण यज्ञ आदि प्रत्येक वाक्य दर्शपूर्णमास का विकार है, उसी के गुण-

१. रामेश्वर सूरि विरिचित सुबोधिनी व्याख्या में 'अगुणा च' पाट है। अर्थ में विशेष अन्तर नहीं। 'अगुण' पद हेत्रुरूप न रहकर 'कर्मचोदना' का विशेषण बन जाता है। [कर्मचोदना] कर्म का विधायक वाच्य [अगुणा] गुण-रिहत है।

विशेष का विधायक है । इनको गुणविधि मानने में प्रकरण का सामंजस्य भी बना रहता है ॥५॥

सूत्रकार ने उक्त वाक्यों को गृणविधि मानने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया 🕝

#### लिङ्गदर्शनाच्च ॥६॥

[लिङ्गदर्शनात् ] उक्त बाक्यों के विकार होने में लिङ्ग देखे जाने से [च] भी उक्त बाक्य दर्शपूर्णमास की गुणविधि हैं, कमन्तिर नहीं।

वैदिक वाङ्मय में पाठ हैं—'त्रिक्षतं वर्षाणि दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत । यदि दाक्षायणयाजी स्वाद्, अयो अपि पञ्चदर्शव वर्षाणि यजेत । अत्र होव सा सम्पद् सम्पद्यो । द्वे हि पोर्णमास्यौ यजेत हे अमावास्यो । अत्र होव खलु सा सम्पद् भवति ।'

'दर्शपौर्णमास से तीस वर्ष यजन करे। यदि वह दाक्षायण यज्ञ करनेवाला हो, तो पन्द्रह वर्ष ही यजन करे। दाक्षायणयाजी पन्द्रह वर्ष के अनुष्ठान में ही उस सम्पदा को प्राप्त हो जाता है, जो तीस वर्ष में प्राप्त की जाती है; क्योंकि वह दो पौर्णमास प्रातः-सायं यजन करता है, और दो अमावास्या प्रातः-सायं।' इस कथन का सामंजस्य उसी अवस्था में सम्भव है, जब दाक्षायण यज्ञ को दर्श-पौर्णमास का जंग माना जाय। दर्श-पौर्णमास याग का जो अनुष्ठान तीस वर्ष में होता है, वह दाक्षायणयाजी का—प्रत्येक पूर्णमासी और अमावास्या में दो-दो याग करने से पन्द्रहवर्ष में पूर्ण हो जाता है। यह कथन इस तथ्य को समभने में लिंग — हेतु है कि दाक्षायण यज्ञ दर्श-पौर्णमास से भिन्न कर्म नहीं है।।६।।

इनके नाम-निर्धारण पर जो इन्हें कर्मान्तर बताया, सूत्रकार उसका समाधान करता है—

#### गुणात् संज्ञोपबन्धः ॥१०॥

[गुणात्] गुण से [संज्ञोपवन्ध.] दाक्षायण आदि सज्ञा बाँधी गई है। तात्पर्य है, गुणविशेष के आधार पर इन नामों का निर्धारण किया गया है।

जिज्ञासा-प्रसंग में कहा गया या कि दाक्षायण आदि नाम दर्श-पौर्णमास के नहीं है, इसलिए इन्हें दर्श-पौर्णमास का अंग न मानकर कर्मान्तर मानना चाहिए, यह कथन ठीक नहीं है। दर्श-पौर्णमास के देनाम किस आधार पर हैं, यह समिश्रवे।

इनमें पहला नाम 'दाक्षायण' है । यह 'दक्ष' और 'अयन' इन दो पदों के मेल से बना है । दक्ष व्यक्तिविशेष का नाम है, 'अयन' का अर्थ गति या प्रवृत्ति है।

१. द्रष्टब्य-श्व बाव, ११।१।२।१३॥

दक्ष व्यक्ति के द्वारा प्रवृत्त किये जाने के कारण इसका नाम दाक्षायण यज्ञ है।

शांखायन ब्राह्मण [४।४] के दर्श-पौर्णमास प्रकरण में ऐसे कतिपय यज्ञों का वर्णन है। वहाँ ग्रन्थकार 'अथातो दाक्षायणयज्ञस्य' यह प्रारम्भ कर आगे कहता है—'दक्षो ह वै पार्वेतिरेतेन यज्ञेनेष्ट्वा सर्वोन् कामान् आपतत्'—पर्वंत के अपस्य दक्ष ने इस यज्ञ से यजन करके सब अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त किया। इसी प्रकरण [४।६—६] में सार्वेसीन यज्ञ, शौनक यज्ञ, वासिष्ठ यज्ञ आदि कतिपय उनक्षत्र एवं विशिष्ट व्यक्तियों हारा किये गये यज्ञों का वर्णन है। व्यक्तिक विशेष के अनुष्ठान हारा फल-निर्देशक्य गुण से संज्ञा का उपवन्य है। यज्ञों के ये नाम उन व्यक्तिविशेषों के नामों पर आधारित हैं, जिन्होंने दर्श-पौर्णमास का अनुष्ठान कर अभीष्ट फल प्राप्त किया। प्रस्तुत प्रसग में दर्श-पौर्णमास उस नाम से व्यवहत हुए।

'साकम्प्रस्थायीय' अथवा 'साकंप्रस्थाय्य' यज्ञ का नाम भी ऐसे ही गुण-विशेष के आधार पर है। शाखायन बाह्मण [४।६] मे पाठ है—'तचत् साकं सं-प्रतिष्ठन्ते साकं संप्रयजन्ते साकं मक्षयन्ते, तस्मात् साकंप्रस्थाय्यः'—जो व्यक्ति इसी अमावास्या, इसी पूर्णमासी-कर्ण में साथ ही इस कर्म का अनुष्ठान करते हैं, साथ ही यजन करते हैं, साथ ही यज्ञशेष का भक्षण करते हैं, इसी कारण यह यज्ञ साकंप्रस्थाय्य है। इससे स्पष्ट होता है, इस प्रसंग में दर्श-पौर्णमास याग का ही यह नाम है। इसी प्रकार 'संक्रम' यज्ञ नाम भी सम् = समान कम = अनुष्ठान-रूप अर्थ के अनुसार समभना चाहिए। तात्पर्य है, दर्श-पौर्णमास का यह नाम समान रूप से इन कर्मों का अनुष्ठान गुण के आधार पर है। फलत प्रस्तुत प्रसंग में ये सब नाम दर्श-पौर्णमास के हैं, जो याग-सम्बद्ध किसी गुणविशेष के कारण प्रसिद्ध हुए, जिस गुण का विधान जक्त वाक्यों द्वारा हुआ है। फलतः इस नाम को कोई मिन्न (== दर्श-पौर्णमास से अतिरिक्त) कर्ष नहीं हैं।।१०।।

कर्मान्तर होने में वाक्य की समाप्ति अर्थात् निराकांक्ष होने का जो हेतु प्रस्तुत किया गया, सूत्रकार ने उसका समाधान किया—

#### समाप्तिरविशिष्टा ॥११॥

[समाप्ति.] फलनिर्देश पर वाक्य की समाप्ति—पूर्णता चिराकाक्षता, [अविशिष्टा] समान है, कर्मफल-सम्बन्ध और गुणफल-सम्बन्ध दोनों में।

तात्पर्य है--फल का निर्देश होने पर वाक्य की पूर्णता दोनों अवस्थाओं में समान रहती है। चाहे कर्मविधि का फलनिर्देश हो, चाहे गुणविधि का, इसमें

द्रष्टब्य—पं० युधिष्ठिर मीमांसक-कृत—मीमांसा शावर भाष्य का —हिन्दी विवरण । पृष्ठ ५५६ ।

कोई भेद नहीं होता। जिन गुणविधि-वाक्यों में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है, जैसे—'इच्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्'—इन्द्रिय की कामनावाले का दिव से होम करे। यहाँ दिधिरूप गुण से इन्द्रिय-फल का विधान है। ठीक इसी प्रकार 'दाक्षायणयक्षेन यजेत प्रजाकामः' अऽि वाक्य हैं। दाक्षायणयक्ष में दर्श-पूर्ण-मास की आवृत्तिरूप गुण का विधान है। यहाँ दर्श-पूर्णमास से अनुष्ठान करे, ऐसा न कहकर प्रजा की कामनावाला आवृत्ति-यज्ञ का अनुष्ठान करे, ऐसा न कहकर प्रजा की कामनावाला आवृत्ति-यज्ञ का अनुष्ठान करे, ऐसा कहा है। यह आवृत्ति-गुण दर्श-पूर्णमास का ही है। अतः इस रूप में दाक्षायण-यज्ञ दर्श-पूर्णमाम से मिन्न कर्म नहीं है। इसी प्रकार सार्कप्रस्थाय्य में सह-प्रतिष्ठान आदि, तथा संक्रम यज्ञ में समान अनुष्ठान आदि गुण का विधान है। यस कर्मान्तर नहीं हैं॥११॥ (इति दाक्षायणादीनां गुणताधिकरणम्—-४)।

### (द्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताधिकरणम् 一५)

कितपय ऐसे वचन उपलब्ध होते हैं, जो किसी कर्म-विशेष के प्रकरण में नहीं पढ़े गये; उनसे विहित गुण आदि का सम्बन्ध प्रकृतियाग के साथ होता है (द्रव्राद्, अधिव १)। इसके अनुसार निम्नांकित कितपय वाक्य हैं, जो किसी कर्म-विशेष का विधान न करके पढ़े गये हैं—'वायव्यं उवेतमालमेत सूर्तिकामः [तैंव संवर्ध ११ । 'ब्रह्म'वर्धसकामः सौर्यं चर्च निवंपेत्' [तेंव संवर्ध २।३।२]। भूति —कल्याण चाहनेवाला व्यक्ति वायु देवतावाले बवेत पञ्च का आलभन करे। ब्रह्मवर्चस की कामनावाला व्यक्ति सुर्य देवतावाले चव का निवंप करे।

इसी प्रकार दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पढ़ा है—'ईण'मालभेत' ईपा का आलमन = स्पर्श करे। तथा 'चतुरों' मुष्टीन्निर्वपित' चार मुद्दी हवनीय द्रव्य का निर्वाप करता है। इन वाक्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या दर्श-पूर्णमास प्रकरण में अपिठत आलम्भ और निर्वाप यथाकम दर्श-पूर्णमास प्रकरण में अपिठत आलम्भ और निर्वाप से अथवा दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित आलम्भ और निर्वाप के गुणविधि हैं? अथवा दर्श-पूर्णमास-प्रकृतियाग की अपेक्षा नहीं रखते? अर्थात् वे भिन्न कर्म हैं? तथा अब प्रकृति-निर्पक्ष मिन्न कर्म हैं, तब भी क्या जितना कहा है, उतने ही में कर्म पूरा हो जाता हैं? अथवा य यागवाले कर्म हैं ?

प्रतीत होता हैं, प्रकरण में अपिठत वाक्य 'वायब्यं क्वेतं' तथा 'सौर्यं चरुं' यथाकम प्रकरणपठित 'ईषामालभेत' तथा 'चतुरो मुख्टीन्' वाक्यों के गुणविधि

१. द्रष्टव्य---भैत्रा० सं०, २।२।२॥

२. द्रष्टव्य—उत्तरामीषामालभ्य जपति, आप० श्रौ० १।१७।७॥ मार० श्रौ० १।१६।६॥

३. द्रष्टव्य चतुरो मुष्टीन् निरूप्य, आप० श्रौ० १।१८।२॥

हैं । क्योकि विधिवाक्य वे होते हैं, जो अविदित अर्थ का कथन बरते हैं । प्रस्तृत प्रसंग में प्रकरणपटित वाक्यों से आलम्भ और निर्वाप विदित हैं । शिष्य जिज्ञासा को पूर्वपक्ष-रूप से आचार्य सूत्रकार ने सूत्रित किया—

#### संस्कारञ्चाप्रकरणेऽकर्मशब्दत्वात् ॥१२॥

[अप्रकरणे] प्रकरण मे अपिठत बचन [अकर्मशब्दत्वात्] कर्मविधायक शब्द के वहाँ न होने से, वे वचन [संस्कारः] संस्कार कर्म |च] ही हैं, अर्थात् किसी विधिकर्म मे संस्कारविशेष के विधायक होने से गुणविधि हैं।

दर्शपूर्णमास के प्रकरण में अपिडल 'बायज्यं रवेत तथा 'सीयं चहं' वाक्य विधिवाक्य नहीं हैं। आचार्यों ने बताया 'अज्ञातायं बोध को विधि.' जो वाक्य अज्ञात अर्थ का बोध कराता है, वह विधिवाक्य है। इन वाक्यों में कोई ऐसा विधायक पद नहीं है, जो इनके विधिवाक्य होने का साधक हो। उकत वाक्यों में 'आलभेत' और 'निवंपत्' पद भी अज्ञात अर्थ के बोधक नहीं हैं। यह आलम्म और निर्वाप अर्थ-प्रकरण में पिडल 'ईषामालभने' तथा चतुरी मुख्टीन्निवंपति' वाक्यों से ज्ञात हैं। असः प्रकरण में अपिडल उकत वाक्य उसी का अनुवाद कर उनमें संस्कार-विशेष का विधान करते हैं।

प्रकरणपटित 'ईषामालभते' का अर्थ है ईषा का आलम्भ स्पर्ध करता है। पूर्वामिमुख खड़े द्रव्याहरण-शकट के अग्रभाग को ऊँचा (पिछले भाग के समान स्तर मे) रखने के लिए जुए की मन्धि के समीप अग्रभाग में मंयुक्त दो लम्बी स्निग्ध लकडियों या बाँसो की टेब का नाम 'ईमा' है, जिनमे एक उत्तर और दूसरी दक्षिण को रहती है। प्रकरण में अपिटत पहला वाक्य (वायव्यं क्वेतं) इस (ईषा-सम्बन्धी) आलम्भ-कमें में क्वेत गुण का तथा दूसरा (सौर्यं चरु) वाक्य इस (चतुरो मुण्टीन्निवंपित) निर्वाप-कमें में चरु का विधान करने के लिए हैं, इसलिए 'वायव्य क्वेत' और 'सौर्यं चरु' में अन्य आलम्भ और निर्वाप नहीं हैं। वे प्रकृतियाग दर्श-मौर्णमास में विहित आलम्भ और निर्वाप की गुणविधि हैं।। १२।।

प्रथम जिज्ञासा में दूसरा विकल्प है, जब प्रकरण में अपठित वाक्य-प्रकरणस्थ आलम्भ-निर्वाप कर्म की अपेक्षा न करते हुए भिन्न कर्म माने जाते हैं, तब भी क्या वाक्य से जितना कहा है -उतने ही में कर्म पूरा हो जाता है? अथवा निर्दिष्ट देवता के उद्देश्य से क्ष्य की आहुति भी उसमें दो जाती है? इस विषय में सूत्रकार ने कहा

# याबदुक्तं वा कर्मणः श्रुतिमूलत्वात् ॥१३॥

[बा] सूत्र का 'बा' पद विकत्यान्तर का निर्देश करता हुआ पूर्वसूत्रीक्त अर्थ

का बाध करता है । [याबदुस्तम्] बाक्य में जितना कहा है, उतना ही कर्त्तव्य है । [कर्मण:] कर्म के [श्रुतिमूलत्वात्] श्रुतिमूलक होने से; श्रुति जितना कहती है, उतने ही मे वह कर्म पूरा सम्पन्न हुआ समक्षता चाहिए।

दर्शपूर्ण के प्रकरण में अपिठत आलम्भ (वायव्यं व्वेतमालभेत भूतिकामः) तथा निर्वाप (सीर्यं चरु निर्वपेद् ब्रह्मवर्चसकामः) प्रकरणपिठत आलम्भ (ईपामालभते), तथा निर्वाप (चतुरो मृष्टीन् निर्वपित) के अनुवाद नहीं है। प्रकरणपिठत इन आलम्भ तथा निर्वाप से वे आलम्भ निर्वाप भिन्न है; इस प्रकरण से उनका कोई सम्बन्ध नही।

कतिपय कर्म ऐसे होते हैं, जिनमें जितना विधान किया है, उतना ही कर्त्तच्य कर्म होता है, इनमे प्रकृतियाग से धर्मों का अतिदेश नहीं होता। उसी के समान 'वायव्य व्वेतमालभेत भूतिकाम.' वाक्य से विहित कर्म, पशु के आलम्भ-पर्यन्त ही है। इसी प्रकार 'सौर्यं चरुं निवंपेद् ब्रह्मवर्चसकाम' वाक्य से विहित कर्म ब्रीही के निर्वाप तक पूरा हो जाता है। तात्पर्य है, इन हविद्रव्यों से याग नही होता। यह द्वितीय जिजासा का प्रथम अश है। द्वितीय अंश का तात्पर्य है— 'नायच्यं रवेत' वान्य में रवेत पशु का वायु देवता के साथ, और 'सौर्य 'घरं' वाक्य में चरु द्रव्य का सूर्य देवता के साथ सम्बन्ध जाना जाता है। इसलिए जब तक इन द्रव्यो से वायु और सूर्य देवता के लिए याग = द्रव्य-त्याग नहीं करेंगे, तब तक द्रव्य-देवता का सम्बन्ध उपपन्न नहीं होगा। अतः प्रतीयमान द्रव्य-देवता सम्बन्ध की उपपत्ति के लिए याग आवश्यक है। इस प्रकार द्वितीय जिज्ञासा का रूप होता है -यदि प्रकरण में अपठित वाक्य भिन्न कर्म है, तो क्या जितना विधान उनसे किया गया उतना ही वह कर्म है ? अर्थात् उतने ही में वह पूर्ण हो जाता है ? अथवा वहाँ कहे गये द्रव्य से याग भी किया जाता है ? इस जिज्ञासा का समाधान सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र से किया जितना वाक्य से कहा गया, उतना ही वह कर्म कर्त्तव्य है; क्योंकि कर्म का स्वरूप शृति के अनुसार जाना जाता है। इसलिए प्रकरण में अपठित वाक्य, प्रकरणपठित वाक्यों के अनुवादक न होकर स्वतन्त्र कर्म हैं, और वे उतने ही हैं, जितने वानयों द्वारा कहे गए। वहाँ कहे गए द्रव्यों से याग नहीं होता।

यदि 'वायव्य हवेतं' और 'सौर्य चर्च' को अपूर्वविधि न मानकर दर्शपूर्णमास-रिथत आलम्भ-निर्वाप का अनुवादक माना जाता है, तो वाक्यभेद होता है। प्रथम प्रकरण मे अपिठत वाक्य प्रकरणपिठत आलम्भ-निर्वाप को लक्षित करेंगे। फिर आलम्भ में श्वेतगुण और निर्वाप मे चरु द्रव्य का विधान करेंगे। अनन्तर आसम्भ मे भूति के लिए वायुदेवता और निर्वाप मे ब्रह्मवर्चस के लिए सूर्यं देवता को प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार का वाक्यभेद शास्त्र में दोधावह माना जाता है। अतः दर्शपूर्णमास प्रकरण में अपिठत आलम्भ-निर्वाप को अपूर्वविधि मानना युक्त होगा ।

यदि वाक्यभेद की उपेक्षा की जाय, तो भी उन वाक्यों को अनुवाद नहीं माना जा सकता। 'आलभेत' और 'निवंपेत्' पद यदि दर्शपूर्णमासस्थित आलम्भ-निर्वाप को लक्षित करते हैं, तो विधायक नहीं हो सकते । एक ही पद लक्षण और विधान दोनो को नहीं कह सकता। एक पद एक अर्थ हो कहकर चरितार्थ हो जाता है; अन्य अर्थ के कहने में वह असमर्थ रहता है। यदि धात्वर्थ आलम्भ-निर्वाप को अनुवाद मानें, और 'लिङ्' प्रत्यय को विधायक मानें, तो 'जो आलम्भ करना है, वह इस (श्वेत) गुणवाला किया जाय' ऐसा कहने पर दर्श-पूर्णमासस्थ आलम्म लक्षित नहीं होगा, स्योंकि प्रथम कहा जा चुका है-आलम्भ उससे अतिरिक्त लौकिक भी है। प्रत्ययार्थ (=आलम्भ: कर्त्तव्य:) के अनद्यमान होने पर दर्शपूर्णमासस्य आलम्म अनुदित हो सकेगा; क्योंकि [ईषामालभेत-वचनानुसार | कर्त्तव्यरूप से वही ज्ञात है : लौकिक आलम्भ ज्ञात नहीं है । इस कारण दर्शपूर्णमासस्थ आलम्भ और निर्वाप का अनुवाद है -- प्रकरण में अपिठत आलम्भ और निर्वाप, यह उपपन्न नहीं होता। इसलिए वहाँ जितना कहा है ---यावदुक्तम् । आलम्भमात्र और निर्वापमात्र, उतना ही अपूर्वविधि समभना चाहिए। वही श्रुतिमूलक है। फलत. दर्शपूर्णमास प्रकरण में अपिटत आलम्भ और निर्वाप कर्मान्तर हैं ॥१३॥

पूर्वपक्षरूप से प्रस्तुत उभयविश्व-विकल्प की जिज्ञासाका सूत्रकार समाधान करता है —

#### यजितस्तु द्रव्यफलभोक्तृसंयोगादेतेषां कर्मसम्बन्धात् ॥१४॥

[तु] यह पद पूर्वपक्ष के निराकरण का घोतक है। तात्पर्य है दर्शपूर्णमास प्रकरण मे अपठित आलम्म और निर्वाप यावदृक्त कर्म नहीं है, प्रत्युत [यजति.] याग हैं, [द्वव्यफल-भोकतृक्षयोगात्] द्वव्य ( -वित्तपञ्च, चरु) फल ( -भूति, ब्रह्मवर्चस), भोक्ता (-भूतिकाम, ब्रह्मवर्चस) का सयोग होने से[एतेषाम्] इन द्वव्य, फल और भोक्ता के [कर्मसम्बन्धात्] याग कर्म के साथ सम्बन्ध होने से।

गत सूत्र मे जो यह कहा गया कि 'वायव्यं क्वेतमालभेत भूतिकामः' तथा 'सीयं चरुं निवेपेद ब्रह्मवर्चसकामः वाक्य प्रकरणपठित आलम्भ (ईषामालभते) तथा निर्वाप (चतुरो मुख्टीन्निवेपित) के गुणविधि नहीं है, —यह सर्वथा युक्त हैं। परन्तु साथ ही जो यह कहा गया कि ये वाक्य यावदुक्त हैं, अर्थात् आलम्भमात्र और निर्वापमात्र का विधान करते हैं, द्रव्ययाग का विधान नहीं करते,—यह कथन गुक्त नहीं है। सूत्रकार कहता है ये याग हैं; द्रव्य-त्यागपूर्वक आहुति दिए जाने का ये विधान करते हैं।

कारण यह है कि इन वाक्यों में द्रव्य, देवता, फल, मोक्ता का निर्देश है। ये सब इन आलम्म-निर्वाप के पूर्ण याग होने के प्रयोजक हैं। यद्यपि सूत्र में 'देवता' पद का उल्लेख नहीं, पर याग के स्वरूप में द्रव्य-देवता का नियत सम्बन्ध माना जाता है, इसलिए सूत्र में 'द्रव्य' पद के निर्देश से देवता का भी ग्रहण समक्ता चाहिए। फलत द्रव्य, देवता, यागानुष्ठान का फल और अनुष्ठाता का उक्त वाक्यों में स्पष्ट निर्देश होने से ये याग के विधायक हैं, आलम्ममात्र एवं निर्वाप मात्र के नहीं।

आतम्म-वाक्य में वायु देवता का, श्वेत पशु द्रव्य का, भूति फल का और 'आलभेत' पद से यागानुष्ठाता पुरुष के प्रयत्न का स्थष्ट निर्देश है। इसी प्रकार निर्वाप-वाक्य में सूर्य देवता, चरु द्रव्य, ब्रह्मवर्चस फल, एवं निर्वेपेत्' पद से अनुष्ठाता पुरुष के प्रयत्न का स्पष्ट उल्लेख है। ये याग के प्रयोजक होने से उक्त वाक्य कर्मान्तर के विधायक हैं, यह निरिचत होता है। 🗸

इत वाक्यों में द्रव्य, देवता अथवा गुण के आधार पर वाक्यभेद की आशंका करना निराधार होगा, क्योंकि इन वाक्यों में प्रत्येक पद एक-दूसरे के प्रति आकांक्षा रखता है। वाक्य के पूरे अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए किसी पद में औदासीन्य दिखाई नहीं देता, प्रत्येक पद अहमहिमिक्या अर्थोभिव्यक्ति के लिए दौड़ता-सा दिखाई दे रहा है। भूति की कामनावाला पुरुष वायुदेवतासम्बद्ध क्वेत पशु का आलभन करे, यह पूरा एक अर्थ वाक्य से अभिव्यक्त होता है। इसी प्रकार निर्वाप-वाक्य में समक्षना चाहिए। ब्रह्मवर्षस फल की कामनावाला पुरुष सूर्यदेवतासम्बद्ध चरु द्रव्य का निर्वाप करे, यह एक अर्थ अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार इन वाक्यों की अपने-आप मे एकार्थता स्पष्ट है। देवता के लिए द्रव्य का संकल्प याग के बिता उपपन्त नहीं होता, यह व्यवस्था निरचायक है कि प्रस्तुत आलम्म और निर्वाप यागरूप कर्म हैं ।१४।।

इसी विषय में सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है —

#### लिङ्गदर्शनाच्य ॥१४॥

[लिङ्गदर्शनात्] उन्त अर्थ के उपपादन में अन्य प्रयोजक हेतु के देखे जाने से [च] भी, प्रकृत आलम्म-निर्वाप-वाक्यों में कथित विधि यागरूप हैं, ऐसा जाना जाता है।

अन्य प्रयोजक हेतु से भी यह जाना जाता है कि 'वायव्यं श्वेतम्' और 'सीयं चह' वाक्यों मे 'आलभेत' तथा 'निवंपेत् पद-विहित आलम्भ और निर्वाप याग-रूप कमें हैं। तैतिरीय संहिता [२।२।१०] में पाठ है— सोमारौद्रं चहं निवंपेत्' —सोम और रुद्ध देवतावाले चह का निर्वाप करे। आगे पाठ है— 'परिश्रिते याजयित'—चारों और से चिरी वेदि मे याग कराता है। यह परिश्रवण है। इस इस पद का अर्थ है —चारों ओर से घिराव होना। तदनुसार इस परिश्रयण = घिरावरूप विधि —के वाक्य में 'यजित' पद से विधिक्षण का सामञ्जस्य तमी हो सकता है, जब इसे यागरूप कर्म माना जाय। यदि इन्हें प्रकृतियाग में गुण को विधायक अथवा यावदुक्त कर्म माना जाता है, तो 'यजित' पद से उसका पुनः कथन उपपन्न नहीं होता क्योंकि इन दोनों पक्षो से याग होना ही नहीं। तब 'यजित' पद का प्रयोग क्या प्रमादपाठ ही कहा जायगा? अतः यह निश्चित जाना जाता है —'आलभेत' और 'निर्वपेत्' पद-घटित कर्म यागरूप हैं; गुणिविधि या यावदुक्त कर्म नहीं।।१५।। (इति द्रव्यवेवतायुक्ताना यागान्तरता-ऽधिकरणम् — १)।

## (वत्सालम्भादीनां संस्कारताऽधिकरणम् — ६)

मैतायणी संहिता [१।५।६] के अभिन्होत्र प्रकरणान्तर्गत गोदोहन-प्रसग म वाक्य हैं—'वत्समाल भते, बत्सिनकान्ता हि पशव.'- बछड़े का स्पर्श करता है, निरुचय ही पशु बत्सप्रिय होते हैं। शिष्य जिज्ञासा करता है -यह बत्सालम्म गत प्रकरण के समान क्या यागरूप है ? अथवा संस्कारमात्र हैं ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया--

#### विशये प्रायवर्शनात् ॥१६॥

[विशये] अग्निहोत्र-प्रसग मे श्रुत 'वत्समालभते' यह आलम्भ, 'वायब्यं श्वेतमालभेत' के ममान यागरूप है या सस्कारकर्म है, यह —संशय होने पर, समाधान किया — [प्रायदर्शनात्] गोदोहन आदि संस्कारप्राय कर्मां के मध्य 'वत्समालभते' का दर्शन पाठ होने से यह संस्कारकर्म है। तात्पर्य है इस अवसर पर बत्स का स्पर्शमात्र संस्कार अभीष्ट है।

यानकर्म में देवता का निर्देश आवश्यक है। प्रस्तुत प्रसम में देवता का श्रवण न होने से यह यागकर्म नहीं। इसका (वत्सालम्म का) फल भी दृष्ट है। याग का फल अदृष्ट मानाजाता है। अतः यह आलम्म यागकर्म नहीं है; वत्स का संस्कारमात्र है। गाय पशुओं को बछडा (या बछड़ी) बहुत प्यारे होते है। गोदोहन के समय बछड़े को खूँटे से खोलकर उमपर प्यार में हाथ फैरता हुआ गाय के नीचे थनों मे लगाये। उस समय गाय गर्दन टेड़ी करके बछड़े के पिछले हिस्से को बरा-बर चाटती रहती है। गुरुष को भी उसके पास बैठकर बछड़े पर प्यार से हाथ फेरते रहना चाहिए। इससे गाय जन्दी दूध उतारती है। जब गाय पसवा जाती है, और गोदोहन-कार्य प्रारम्भ होने को है, तब बछड़े की गाय के आये बाँच दिया जाय, जिससे गाय उसे प्यार से चाटती रहे। धिव पुरुष पकड़कर बैठता है, तो वह भी प्यार से बछड़े पर हाथ फेरते रहे। इससे गाय प्रसन्त रहती है, गोदोहन

निर्वाघ चलता रहता है । वत्स का यह आलभन उसका स्पर्शरूप संस्कार है । इस किया से बच्ड़ा गाय का दूध उतारने में सहायक होता है ।।१६॥

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया---

#### अर्थवादोपपत्तेश्च ॥१७॥

[अर्थवादोपपत्तेः] अर्थवाद की उपपत्ति—समञ्जसता से [च] भी, 'वत्समानभते' वाक्यपठित आलभति क्रिया स्पर्शरूप संस्कारमात्र है, यह निश्चित होता है।

जहाँ 'वस्तमालभते' कहा है उसी के साथ 'वस्सिनकान्ता हि पशवः' यह अर्थवादवाक्य पठित है। प्रायः सभी पशु वस्सिप्रय होते हैं। वस्सिप्रय होने में गाय सबसे
अधिक है। भेंस आदि का बच्चा भर जाय, तो साधारण उपाय से दूध निकाला
जा सकता है। पुरुष आदि व्यक्ति के द्वारा भी मैस सरलता से पसवा जाती है,
पर गाय नहीं। ऐसा देखा जाता है कि गाय का बछड़ा मर जाने पर उसे पसवाने
के लिए बछड़े की लाल में अन्य भूस आदि पदार्थ भरकर बछड़े की तरह उसे गाय
के पास खड़ा कर दिया जाता है, उसे ही वह चाटती रहती है। इस अर्थवाद का
सामञ्जस्य उसी अवस्था में उपपन्न होता है, जब 'आलभति' किया का अर्थ
स्पर्शमात्र संस्कार किया जाता है। वत्स का आलभन — मारना, अर्थवाद की
भावना से नितान्त विपरीत है। इसलिए भी यहाँ आलम्भ — स्पर्शमात्र संस्कार
है, यह निविचत होता है ।।१७।। (इति बत्सालम्भादीनां संस्कारताधिकरणम् — ६)।

## (नैवारचरोराधानार्थताऽधिकरणम्--७)

पञ्चम अधिकरण में 'आलभेत' और 'निवंपेत्' की यागरूपता सिद्ध की है। छठा अधिकरण उसका अपवाद है, जिसमें 'वत्समालभते' वाक्यगत आलम्स का स्वर्शमात्र संस्कार सिद्ध किया गया है। तैत्तिरीय संहिता [११६१२] के अण्निच्यन प्रकरण में पाठ है, 'एतत् खलु वै साक्षादन्तं यदेश चरु, यदेतं चरुमुपदद्माति' हसी प्रसंग में आगे 'म्म प्रवात उपद्माति ', बाईस्पत्यो भवति'—यह साक्षात् अन्त है, जो यह चरु है, इस चरु का उपधान करता है, 'मध्य में उपधान करता है, ''यह चरु बहुस्पति देवतावाला है।

इस प्रसंग को लक्ष्य कर शिष्य जिज्ञासा करता है —क्या यह नीवार धान्य से तैयार किया गया चरु पाग के लिए है और याग से बचे चरु का उपधान बताता है ? अथवा चरु के उपधानरूप संस्कारमात्र का विधायक है ? प्रतीत होता है — याग के लिए चरु का विधान है और अविशय्द के उपधान का कथन है, क्यों कि चरु की यागार्थता सर्वत्र प्रसिद्ध है। किसी कर्म की यागरूपता के लिए द्रव्य और

देवता का निर्देश आवश्यक होता है। यहाँ प्रसंग के अन्त में अर्थवादरूप से बृहस्पति देवता का निर्देश है। अतः चरु द्रव्य और बृहस्पति देवता दोनों की उपस्थित से -यह चरु यागार्थ है, अविशिष्ट चरु का उपधान कर दिया जाता है। इससे दोनों (याग और उपधान) का सामञ्जस्य हो जाता है; यह समक्षना चाहिए।

सूत्रकार आचार्य ने जिज्ञासा का समाधान किया —

# संयुक्तस्त्वर्थशब्देन तदर्थः श्रुतिसंयोगात् ॥१६॥

[त्] पद चह की यागार्यता के निवारण के लिए है; 'चहमुपदधाति' वाक्य याग के लिए चरु का विधान नहीं करता। [अर्थशब्देन] 'उपदर्धाति' ऋिया के अर्थ उपधान से [संयुक्तः] संयुक्त है, सम्बद्ध है चरु पद; अतः [तदर्थः] उपधान के लिए है चर; [श्रुतिसंयोगात्] श्रुति 'उपदर्धाति' के साथ साक्षात् सम्बद्ध होने से चरु केवल उपधान के लिए जाना जाता है।

'उपधान' का अर्थ है -रखना। अग्निचयन के लिए इष्टका रक्खी जाती हैं, उन्हीं पर अग्निचयन होता है। नीवार जंगली धान्य है, इसे भाषा में नेर या कोदों भी कहते हैं। कोदों 'कदन्न' का अपभ्रंश प्रतीत होता है। जंगल में—अथवा खेतों में बिना बीये - उत्पन्न हुए कई प्रकार के धान्य 'कदन्न' में गिने जाते हैं, उनमें एक नीवार है। इस प्रकार के अन्नों को अनेकत्र साहित्य में 'मृनियों का अन्त' कहा गया है। नीवार से तैयार किया गया चरु अग्निचयन-इष्टकाओं के मध्य रक्खा जाता है-'मध्यत उपदधाति'। यह चरु का संस्कारमात्र है। 'चरुमुप-द्याति' वाक्य में चरु का सम्बन्ध सीधा उपधान के साथ है। यहाँ 'यजित' का श्रवण नहीं है। उसकी कल्पना करना भी निराधार होगा; क्योंकि इससे साक्षात् 'बरुमपदघाति' श्रुतिबोधित अर्थ की बाघा प्रसक्त होगी । अतः साक्षात् श्रुति के साम्मूख्य में कल्पना हेय होगी।

चह की यागार्थता के लिए बृहस्पति देवता का चह से सम्बन्ध बताना भी ग्राह्म नहीं है। संहिता में वह कथन केवल अर्थवाद है, चरु की प्रशंसा के लिए। वहाँ याग-निमित्त से द्रव्य-देवता के सम्बन्ध का कोई संकेत नहीं है। इस सब विवेचन के फलस्वरूप निश्चित होता है, उक्त वाक्य चढ के उपधानमात्र संस्कार का विघायक है; चरु की यागार्थता का विधान नहीं करता। फलतः छठा और सातवाँ अधिकरण पञ्चम अधिकरण के अपवाद हैं, यह समक्षना चाहिए ॥१८॥ (इति नैवारचरोराघानार्थंताऽघिकरणम् ─७) ।

#### (त्वाष्ट्रपात्नीवसस्य पर्यम्निकरणगुणकत्वाऽधिरणम्---८)

पान्नीवत' कर्मविशेष का नाम है। तैत्तिरीय संहिता [६।६।२,६] में इसका विवरण उपलब्ध होता है। उस प्रसंग में इस आशय का लेख है — 'त्वाब्द्रं पर्योग्नकृतं पात्नीवतपुरसूर्जन्त' पर्योग्नकरण संस्कार किए गये त्वच्टा देवतावाले पशु को छोड़ते हैं। इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है — ज्या त्वच्टा देवतावाले पर्योग्नकृत पशु के उत्सर्ग का यह विधान है ? अथवा त्वाब्द्र पशुयाग से यह पार्तीवत-कर्म भिन्त याग है ?

सन्देह का कारण स्वाष्ट्र पशु के दो विशेषण हैं—'पर्योग्नकृतम्' और 'पात्नी-वतम्'। जब 'उत्सृजित्ति' कियापद से 'पर्योग्नकृतम्' पद सीधा सम्बद्ध किया जाय, तो यहाँ पशु के उत्सर्ग का विधान होगा। जब 'पात्नीवतम्' पद कियापद से सीधा सम्बद्ध होता है, तब स्वाष्ट्र पशुयाग से—यह पात्नीवत कर्म — भिन्न थाय है, ऐसा जाना जाता है। उस कर्म के अनन्तर उत्सर्ग होगा।

१. पाल्नीवत कमं के विषय में आचार्यों के मतभेद का उल्लेख करते हुए मीमांसाशास्त्र के ममंत्र विद्वान् पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने जो महत्त्वपूर्ण [पृ० ५७३-७४] टिप्पणी लिखी है, यह कमं के वास्तविक स्वरूप को सम-भने के लिए आवश्यक होने से अविकल उद्धत है—

"आचारों के सतभेद का सूल—तैं ० सं० ६।६।६ के 'इन्द्रः पित्तया मनुमयाजयत् ता पर्योग्नकृतापुदम् अत्' (= इन्द्रः ने मनु को पत्नी से याग कराया, उस पत्नी को पर्योग्नकरण के परचात् छोड़ दिया)—इस परकृतिरूप अर्थवाद में निहित है। इसमे पत्नी का सम्बन्ध होने से यह कर्म पात्नीवत हुआ। इसी के स्थान में त्वाष्ट्र पश्च के आलमन का विधान होने से तत्स्थानीय त्वाष्ट्र पश्चालम्भ कर्म भी पात्नीवत नाम से जाना जाता है। पत्नी से याग करने पर उसे जिस यूप से सम्बद्ध किया (= पास में बैठाया) उस यूप का नाम भी पात्नीवत हुआ। त्वाष्ट्र पश्च के पत्नीस्थानीय होने से त्वाष्ट्र पश्च भी पात्नीवत नाम से व्यवहृत हुआ। यतः मनु की पत्नी का पर्योग्नकरण के पश्चात् उत्सगं किया गया, अतः तत्स्थानी त्वाष्ट्र पश्च का भी उत्सगं होता है। तैं० सं० निर्दिष्ट वचन अर्थवाद है। अर्थवादानां स्वार्थ प्रामाण्य नास्ति (अर्थवाद-वचनो का स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं होता है)—इस मीमांसक सिद्धान्त से —इन्द्र ने मनु को उसकी पत्नी से याग कराया था यह प्रतीयनान अर्थ प्रमाणभूत नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि—

वैवस्वत मनु इस पृथिवी का प्रथम शासक हुआ था। राजा पृथिवी का पालक होने से पृथिवीपित कहाता है और पृथिवी राजा की पालिका प्रतीत होता है, पालीवत कर्म त्वाष्ट्र पस्याग से भिन्त है, वयावि त्वाष्ट्र पशु के दो विशेषणां पर्योग्नवृत और 'पालीवत' का सामञ्जस्य भिन्न कर्म मानने पर सम्भव है। विहित कर्मानुष्टान के अनन्तर उत्सर्जन हो जायगा। यदि उत्सर्ग का विवान मानकर उत्सर्जन कर दिया जाय, तो 'पालीवत' विशेषण निष्कल व्ययं रह जाता है इसलिए पर्योग्नवृत त्वाष्ट्र पशु के पालीवत होने का यह विधान है। यही याग है। आचार्य मुचवार ने जिज्ञासा का समाधान किया--

होंने से राजा की पत्नी होती हैं। इन्द्र नं मनु को ''उसकी पत्नी पृथिवी से याग कराया—इसका तात्पर्य है 'इन्द्र ने मनु को पृथिवी इप पत्नी से संगत किया — मनु को राज्याधिकार दिया।' मनु की पृत्री का नाम इळा था। इळा पृथिवी का नाम भी है। मनु ने प्रजा की समृद्धि के लिए रत्नगर्भा पृथिवी का वोहन किया। अत इळा पृथिवी उसकी दुहिता हुई। परन्तु आवश्यक दोहन के पश्चात् उसे छोड़ दिया, जिससे वह रिक्त हुई पुन समृद्ध हो जावे। प्राचीन राजा लोग पृथिवी से धनधान्य वा रत्नादि की प्राधित के लिए उतना ही दोहन करते थे जिससे उसकी क्षति न पहुँचे।'

पश्यागो के वास्तविक स्वरूप को समभने के लिए मीमांसक महोदय का विचार बडा उत्तेजक है। पृथिवी का दोहन करनेवाला सर्वाधिक मानव-समुदाय कृषि गीवी-वर्ग है। मानव-जीवन के निर्वाह के लिए सर्वोच्च और सर्वाधिक साधन-सामग्री कृषिजन्य उपज है। इसमे भी उत्खनन अपेक्षित है, पर ऊपरी। कृषि की निर्वोध पूर्णता के लिए गृहरा उत्खनन आवश्यक हुआ; लोहे के बिना कृषि सम्भव नहीं । जितना पूराना कृषि-कार्य है, उतना पुराना लोहा है। फिर अन्य धात व रत्न आदि सामने आ गये। मानव-समाज का समस्त उद्योग इन्हीं दो प्रकार की उपजो पर आधारित है। भारत में कृषि-उपज आदिकाल से गोवंश पर आधारित रही है। द्व और कृषि-उपज के लिए बखडे गाय की देन हैं। यह सम्भव है. यदि समस्त पश्यागों का कृषि-सम्बन्ध से विचार किया जाय, तो इसकी मुलभूत वास्तविकता सामने आए, क्योंकि कृषि और गोवंश का अपरिहार्य सम्बन्ध भारत में सदा से रहा है। वस्तुतः भूमि को कूरेदने-स्रोदने का कार्य मुख्य रूप में कृषिजीवी-वर्ग करता है, राजा तो उसका केवल व्यवस्थापक व प्रबन्धक रहता है। कृषक जिस खेत में से एक वर्ष गहरी भारी फ़सल ले नेता है, अगले वर्ष उसे जोतकर खाली छोड़ देता है, मह उसका उत्सर्जन है; इससे भूमि मे सूर्य-किरणो और वर्षा-जलों से उर्वरा शक्ति संचित होती है। यही पारनीवत-कर्म मे पशु के उत्सर्जन का रूप है।

#### पारनीवते तु पूर्ववत्वाद् अवच्छेदः ॥१६॥

[पात्तीवते ] 'पर्योग्नकृत पात्नीवत' वाक्य में तु ] तो [पूर्ववत्वात् ] पहले बाले कर्म के होने से, अर्थात् 'त्वाच्ट्रं पात्नीवतमालभेत' इस पूर्वनिदिष्ट कर्म के ही यहाँ समभ्रे आते से बिचच्छद | उसी पूर्व कर्म के साथ इसका सम्बन्ध है। उसी का यह अनुवाद है। तात्पर्य है, त्वाष्ट्र पात्नीवत कर्म की ही यहाँ 'उत्सृजित' पद से उत्सर्जनरूप में समाप्ति कही है।

'पर्यग्निकृतं पात्नीवतमृत्सृजन्ति' वाक्य में पात्नीवत कर्मान्तर नहीं है। प्रयम पठित 'त्वाष्ट्रं पात्नीवतमालभेत' वाक्य-विहित त्वष्टा देवतावाले परवालम्भ का अनुवाद है। पर्याग्निकृत पशु के उत्सर्जन का विधान है। पशु का आलम्भ-अपेक्षित स्पर्श कर पर्याग्निकरण के अनन्तर उसे छोड़ विया जाय। इसके मानने पर न तो पात्नीवत के मिन्न कर्म होने की कल्पना करनी पड़ेगी, और न 'उत्सृजन्ति' पदबोधित —पशु क उत्सर्ग का विधानरूप—अर्थ किसी वाक्य से वाधित होगा। इस वाक्य से पर्यग्निकृत पशु का —पात्नीवत कर्म सम्बद्ध होने का विधान अवावस्थक भी है; क्योंकि पशु का पात्नीवत-सम्बन्ध पहले ही 'त्वाष्ट्रं पात्नीवतमालभेत' वाक्य से विदित है। इस कारण यहाँ उसका पुनः विधान निष्प्रयोजन है। दो विशेषणों से विशिष्ट अर्थ का एक विशेषण से अनुवाद होना दोषावह नहीं है। विशेषण की समानता में अन्यतर विशेषण विशिष्ट अर्थ के अनुवचन में समर्थ रहता है। इसमं किसी बाधा की आशंका निराधार है। इससे निश्चत है, यह वाक्य ( —पर्यग्निकृतं पात्नीवतमुत्सृजन्ति) त्वाष्ट्र पात्नीवत वाक्य (त्वाष्ट्रं पात्नीवतमालभेत) का अनुवाद है, कर्मान्तर नहीं ॥१६॥ (इति त्वाष्ट्रपात्नीवतस्य पर्यग्निकरणगुणत्वाऽधिकरणम् —८)।

# (अदाभ्यादोनां ग्रहनामताऽधिकरणम् – ६)

तैत्तिरीय संहिता [३।३.४] में पाठ है—'एष व हिविषा हिवर्यंगति, योऽदाम्यं गृहीत्वा सोमाय जुहोति'—यह निश्चय ही हिव से हिव का यजन करता है, जो अदाम्य का ग्रहण कर सोम के लिए होम (—याग) करता है। इसी के आगे पढ़ा है—'परा वा एतस्यायु प्राण एति योऽजुं गृह्णाति'—इसकी आयु वा प्राण दूर चला जाता है, जो अंशु का ग्रहण करता है। इन वानयों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है —क्या ये अवाम्य और अंशु इस नाम के ग्रहों में ग्रहणवाले यागान्तर हैं? अथवा ज्योतिष्टोम याग मे ग्रहिषि है? प्रतीत होता है, यागान्तर है, क्योंकि ज्योतिष्टोम प्रसंग मे अदाभ्य अंशु नामवाला कोई याग नहीं है। न कोई ग्रह है, जिससे उसका दुवारा यहाँ स्मरण या अतिदेश किया जाय। इसलिए अदाभ्य और अंशु नामवाले ये भिन्न याग हैं। द्रव्या देवता

का यहाँ निर्देश न होने पर भी 'यजित' का माक्षात् प्रयोग है जो इनके याग होने का प्रयोजक है। इसलिये इन वाक्यों द्वारा 'अदाभ्य' और 'अंश्' नामक यागो का विधान माना जाना युक्त होगा। आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

## अद्रव्यत्वात् केवले कर्मशेषः स्यात् ॥२०॥

[अद्रव्यत्वात् ] द्रव्य और देवता का निर्देश न होने से [केवले ] केवल नाम-मात्र के सुने जाने पर [कर्मशेष ] ज्योतिष्टोम कर्म के शेष = अङ्ग [स्यात् ] हैं, अदास्य और अंशु नामक ग्रह ।

सूत्र में पठित 'द्रव्य' पद देवता का भी उपलक्षण है। याग वही कर्म माना नाता है, जिसमे द्रव्य, देवता दोनों का निर्देश हो। याग के लिए द्रव्य-देवता का नियत साहचर्य माना जाता है। सूत्र में अपिठत भी देवता का उक्त व्यवस्था-तुसार—द्रव्य पद से ग्रहण हो जाता है। प्रस्तुत वाक्यों मे द्रव्य और देवता किसी का भी निर्देश न होने से ये यागान्तर अर्थात् स्वतन्त्र याग नहीं हैं। ज्योतिष्टोम याग सोमयाग का एक भाग ( —संस्था) है। ज्योतिष्टोम अनुष्ठान के अवसर पर जिन पात्रों में सोम का ग्रहण किया जाता है, जनका नाम अदाभ्य' और 'अंगु' है। फलतः ये वावय ज्योतिष्टोम मे ग्रहमंज्ञक पात्र-विशेष का विद्यान करते हैं। पात्र का भेद वाग के भेद का प्रयोजक नहीं होता।

इन्हें यागान्तर मानने के लिए 'यजित' प्रयोग की जो बात कही है, वह युक्त नहीं; क्योंकि अदाभ्य और अशु पद का 'यजित' या 'गुहोति' के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत सीधा सम्बन्ध ग्रह धातु के साथ है — अदाभ्यं गृहीत्वा' तथा 'अशुं गृह्णाति'। इससे स्पष्ट होता है, ज्योतिष्टोम के अवसर पर इन पात्रों में सोम ग्रहण किया जाता है। ये वाक्य उसी ग्रहण-किया के विधायक हैं। इन पदों का मम्बन्ध -व्यवधान होने से -'यजित' तथा 'जुहोति' के साथ होना सम्मवनहीं। उक्त वाक्य में पदान्तरों का व्यवधान स्पष्ट है। फलतः 'यजित' के श्रवणमात्र से पागान्तर का विधान नहीं माना जा सकता। 'सोमेन यजेत' अथवा 'सोमाय यजिते' में 'यजित' पद का कोई क्रिन्त अर्थ नहीं है, उमयत्र एक ही अर्थ है। वह प्रकृतियाग में पठित 'सोमेन यजेत' से विदित है। अविदित अर्थ का विधायक वाक्य यागिविध माना जाता है, इसिलए भी यहाँ 'यजित यागान्तर का विधायक वाक्य यागिविध माना जाता है, इसिलए भी यहाँ 'यजित यागान्तर का विधायक नहीं।

भाष्यकार शबर स्वामी ने सूत्र की अवतरिणका के प्रारम्भ में बताया कि ये वाक्य किसी के प्रकरण में नहीं सुने जाते । तात्पर्य है, किसी प्रकृतियाग का प्रारम्भ करके उसके प्रसंग में इन वाक्यों का उल्लेख हुआ हो, ऐसा नहीं है। परन्तु तैत्तिरीय संहिता में ज्योतिष्टोम के प्रकरण में ही इनका पाठ है। उसमें नगण्य पाठभेद अवस्य है। परन्तु इससे भाष्यकार के लेख में किसी असांगत्य की उद्भावना करना निराधार होगा। सम्भव है, भाष्यकार ने बाखान्तर में उसी प्रकार पाठ देखा हो, जैसा उल्लेख किया। इससे 'प्रकृत अर्थ' के विवेचन में कोई अन्तर नहीं पड़ता।।२०। (इति अदास्यादीनां ग्रहनामताऽधिकरणम्—१)।

## (अग्निचयनस्य संस्कारताऽधिकरणम् १०)

शिष्य जिज्ञासा करता है —अग्नि-कर्मविषयक अनेक वाक्य सुने जाते हैं, तदाया — 'य एवं विद्वान् अग्नि चिनुते' — 'जो इस प्रकार जानता हुआ अग्नि का चयन करता है' इत्यादि का विवान कर आगे कहा — 'अपातो अग्निमन्ष्टिमे-नैवानुयजति, तमृक्येन, तमितरात्रेण, तं षोडिशना।' — इसके अनन्तर अग्नि का अग्निष्टोम से अनुयजन करता है, उसका उक्य से, उसका अतिरात्र से, उसका थोडिश से, इत्यादि।

यहाँ सन्देह है, क्वा यह 'अग्नि' पद ज्योतिष्टोमादि कर्मो से फिन्न अग्निसंज्ञक कर्मविशेष का वाचक है, जो 'चिनुते' आख्यात से कहा गया है? अथवा प्रव्यविशेष का वाचक होता हुआ ज्योतिष्टोमादि में अग्निक्ष्प मुण का विधान करता है? प्रतीत होता है, अग्नि पद यागविशेष का वाचक है। इसमें हेतु है — अग्नि के स्तोत्र, शस्त्र और उपसद् का होना। 'अग्नैः स्तोत्रम् अग्नैः अस्त्रम्, खड् उपसदोऽनिविश्वत्यस्य भवन्ति।' —अग्नि का स्तोत्र है, अग्नि का शस्त्रम्, खड् उपसदोऽनिविश्वत्यस्य भवन्ति।' —अग्नि का स्तोत्र है, अग्नि का शस्त्र है, अग्निच्यम के छह उपसत् होते हैं। ये सब याग के होते हैं; अतः अग्नि पद यागवाचक है। इनकी हेतुता 'अथातोऽनिमागिष्टोमेन्नैवानुयवित' आदि वाक्यों से पुष्ट होती है अनन्तर इस अग्नि का अग्निष्टोमेन्नै अनुयजन करता है, अर्थात् याग को सम्पन्न करता है। अगले वाक्यों में भी 'तम्' सर्वनाम 'अग्नि' को बोधित करता है। इससे प्रतीत होता है, यह अग्निक्तंक याग है। इसी मान्यता में 'यजति' के साथ 'अनु' उपसर्ग उपपन्न होता है। तात्पर्य है, अग्नि के याग माने जाने पर ही अग्निष्टोम से किया गया याग अनुयाग हो सकता है। अतः अग्नि को वाग मानना युक्त है। जिष्य की भावना को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप में सूत्रित किया—

#### अग्निस्तु लिङ्गादर्शनात् ऋतुशब्दः प्रतीयेत ॥२९॥

[अग्निः] उन्त दाक्य में अग्नि पद [तु] तो [लिङ्गदर्शनात्] 'अग्नेः स्तोत्रम्' आदि हेतुओं के देखे जाने से [ऋतु शब्दः] यागवाचक शब्द [प्रतीयेत] प्रतीत होता है, जैसा सूथ की अवतरणिका में स्पष्ट कर दिया गया है।

'य एवं विद्वान् अभिन चिनुते' वाक्य तैतिरीय संहिता [४।४।२] में उपलब्ध हैं। भाष्यकार ने अन्य जितने वाक्य उस सम्बन्ध में उद्धृत किए हैं, वे संहिता में उपलब्ध नहीं । सम्भव है, माष्यकार ने अन्य शाखाओ के आधार पर ये पाठ दिये हों ।।२१।।

सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया -

## द्रव्यं वा स्याच्चोदनायास्तदर्थत्वात् ॥२२॥

[वा] पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति करता है अग्नि पद यागवाचक नहीं है। [द्रव्यम्] द्रव्यवाचक [स्यात्] है। [चोदनायाः] 'चिनुते' इस प्रेरणा-पद के [तदर्थत्वात्] अग्नि के लिए होने से। तात्पर्य है, 'चिनुते' आख्यात-पद –अग्नि को चयन से संस्कृत करके स्थापित करता है—इस अर्थ को कहनेवाला होने से।

'अभिन' पद उक्त वाक्य मे प्रसिद्ध दाहक द्रव्य का वाचक है, किसी याग का नहीं। वाक्य में 'चिनुते' यह विधायक आख्यात-पद अभिन का चयन करने के लिए हैं—चिनुते — चयन करता है। 'यजति' के अर्थ को कहने में यह असमर्थ है। इष्टकाओं से निर्मित स्थिण्डल पर अभिन का चयन करना—व्यवस्थापूर्वक स्थापित करना अभिन का संस्कार है। अभिनचयन के सम्पन्त हो जाने पर अभिन्द्याम याग से यजन करता है, -यह अर्थ 'अथातीऽभिनमिन्न्व्टोमेनंबानुयजित' से स्पष्ट किया गया है। 'अनुयजित' अनु उपसर्ग 'परचात्' अर्थ को कहता है। अभिन के चयन-सस्कार के अनन्तर अभिन्द्योम से यजन किए जाने का कथन है। फलतः उक्त वाक्य मे 'अभिन' पद याग का वाखक न होकर अभिन्द्योम में अभिनचयनरूप संस्कारगुण का विधान करता है।।२२॥

उसी अर्थ को सूत्रकार अगल सूत्र से पुष्ट करता है —

## तत् संयोगात् ऋतुस्तदाख्यः स्यात्तेन धर्मविधानानि ॥२३॥

[तत्संयोगात्] चयन द्वारा संस्कार किए अग्नि के संयोग से, उस अग्नि में किया जानेवाला [ऋतु ] याग [तदाख्य.] उस नामवाला, अर्थात् अग्नि नामवाला [स्यात्] होता है। [तेन] इस कारण [धर्मविद्यानानि] उस अग्निसंज्ञक कर्म के धर्मों विद्योगताओं का विद्यान करते हैं, अग्ने:स्तोत्रम्' आदि स्तोत्र-क्षस्त्र-उपसत्। तात्पर्य है, स्तोत्र-शस्त्र-उपसत् उस कतु के धर्म हैं, जो चयन द्वारा संस्कृत अग्नि में किए जाने के कारण अग्नि नामवाला है।

इस अधिकरण का सार इस प्रकार समम्प्रता चाहिए, 'य एव विद्वान् ऑम्न चिनुते' वाक्य चयन द्वारा अग्नि के संस्कार का विधायक है। इसी कार्य के लिए ईंटों से निर्मित स्थण्डिल वेदि पर विधिपूर्वक अग्नि की स्थापना करना अग्नि का चयनरूप संस्कार है। प्रत्येक याग इसी संस्कृत अग्नि में किया जाता है। चूल्हे या भाड़ आदि से अग्नि लेकर उसमें याग करना शास्त्रीय विधान के अनुकूल नही है। उस संस्कृत अग्नि में जो याग किया जाता है, वह याग भी अग्नि पद से लक्षित होता है। 'अग्ने: स्तोत्रम्' आदि में अग्नि पद उसी अग्निपदलक्षित केतु का बोधक है, दाहरूप अग्नि द्रव्य का नहीं। इसलिए जिज्ञासा-प्रसंग में इन पदों के आधार पर जो बात कही गई है, वह युक्त नहीं है। फलतः स्तोत्र-सस्त्र आदि याग के हो धर्म हैं। अग्नि का चयन रूप संस्कार याग नहीं है।।२३।। (इति अग्निचयनस्य संस्कारताऽधिकरणम् — १०)।

## (मासाग्निहोत्रादीनां कत्वन्तरताऽधिकरणम् — ११)

कृण्डपायियों के अयन मे पाठ है—'मासमिन्नहोत्रं जुहोति, मासं दर्शपूर्ण-मासाभ्यां यजते' महीनाभर अभिनहोत्र होम करता है, महीनाभर दर्शपूर्णमासों से यजन करता है। इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है — अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास नियतकाल में होनेवाल कर्म हैं। अभिनहोत्र नित्य प्रातः-सायं किया जाता है, दर्श अपावास्या तिथि में तथा पूर्णमास पौर्णमासी तिथि में किया जाता है। तब क्या ये वावय नियतकालिक अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास में महीनाभर काल-गुण का विधान करते हैं? अथवा ये भिन्न कर्म हैं? प्रतीत होता है, उक्त कर्मों में ये काल-गुण के विधायक हैं; क्योंकि नियतकालिक बाक्यों में यह मास काल-गुण का विधान उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त उक्त कर्म वाक्यान्तरों से विदित हैं, मासभर काल का सम्बन्ध अविदित हैं, अतः उन्हीं अग्निहोत्र होम और दर्श-पूर्णमास यागों में मालभर काल-गुण का विधान यहाँ मानना चाहिए। सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

### प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम् ॥२४॥

[प्रकरणान्तरे] भिन्न प्रकरण में पठित वाक्यों का [प्रयोजनान्यत्वम्] अन्य प्रयोजन है, अर्थात् ये वाक्य, अग्निहोत्रादि वाक्यों से भिन्न कर्म हैं।

कुण्डपाथि-अयन नामकं कतुविशेष है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी [३।१।१३७] में इस कतु का 'कुण्डपाय्य' नाम से उल्लेख किया है। वैदिक सूत्र-साहित्य [नाट्या० श्रो० १०।१२।१३] से ज्ञात होता है, सोम-पान के चमस से हत्था अलग कर जो याज्ञिक कृण्डे के समान चौकोर पात्र से यागकाल में सोमपान करते थे वे कुण्डपाय्य अथवा कुण्डपायी नाम से जाने जाते रहे हैं। उस वर्ग द्वारा पस्तुत प्रकरणों में जो मासभर अग्निहोत्र और मासभर वर्श-पूर्णमास के होम-याग का उल्लेख है, वे उस अग्निहोत्र-होम और दर्श-पूर्णमास याग से सर्वथा मिन्न कर्म हैं, जिनका अन्यत्र वैदिक साहित्य में विघान है। इसलिए कुण्डपायियों के वर्ग में पठित वाक्यों का अन्यत्र पठित 'अग्निहोत्र जुहुयात्' तथा 'दर्श-पूर्णमासाम्यां यजेत' वाक्यों से कोई सम्बन्ध न होने के कारण यह समभना नितान्त निराधार है कि कुण्डपाय्य प्रकरण में पठित वाक्या अग्निहोत्र व दर्श-पूर्णमास विचियों मे मास-

काल-गुण के विघायक हैं। वस्तुतः वे कर्म अग्निहोत्रादि विधियों से सर्वथा भिन्न कर्म हैं।√

इसका मुख्य आधार कुण्डणस्य प्रकरण में कहा है। वहाँ 'उपसद्भिश्चिरत्वा' कहकर 'मासमिनहोत्र' आदि पढ़ा है [आप०श्रौत०, २३।१०।६,६]। तात्पर्य है, उपसत्-कर्म करके मास-अम्मिहीत्र आदि का अनुष्ठान करना है। परन्तु यह उपसत्-कर्म नियतकालिक अग्निहोत्र तथा दर्श-पूर्णमास में नहीं होता। अत. कुण्ड-पास्य प्रकरण में पठित कर्म, नियतकालिक अग्निहोत्रादि से जिन्न हैं ॥२४॥ (इति मासामिनहोत्रादीनां क्रवन्तरताऽधिकरणम्—११)।

# (आग्नेयादि काम्येष्टचधिकरणम्—१२)

शिष्य जिज्ञासा करता है—कित्पय वाक्य किसी कर्मविशेष का आरम्भ न करके पढ़े गए हैं, जैसे—'अग्नथे पुरोडाशमण्टाकपालं निर्वपेद् रुक्कामः [तै० सं०२।२।३] — रुक्=कान्ति की कामनावाला व्यक्ति अग्निदेवतार्थ अष्टाकपाल में संस्कृत हिव का निर्वाप करे। इसी प्रकार अन्य वाक्य है 'अग्नीधोमीयमेकादशकपाल निर्वपेद ब्रह्मवर्चसकामः' [मै०सं०२।४।४] —ब्रह्मवर्चस की कामनावाला व्यक्ति अग्नि और सोम देवतावाले—एकादश कपाल में संस्कृत—हिव का निर्वाप करे। अन्य वाक्य है—'ऐन्हानमेकादशकपालं निर्वपेद प्रजाकामः' [तै०सं०२।११]—प्रजा की कामनावाला व्यक्ति इन्द्र और अग्नि देवतावालं—एकादश कपाल में संस्कृत —हिव का निर्वाप करे।

यहाँ सन्देह है, क्या ये आग्नेय आदि स्वतन्त्र कर्मान्तर है ? अथवा दर्श-पूर्ण-मास मे अनुष्ठेय आग्नेय आदि कर्मों मे रुक् आदि फलो के विधायक हैं ? प्रतीत होता है, ये फलविधि हैं, क्योंकि प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास में विहित आग्नेय आदि प्रथम विदित हैं; उन्हीं का यहाँ अनुवाद कर उनमें फल-सम्बन्ध का यह विधान है। सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया —

## फलं चाकर्मसन्निधौ ॥२५॥

[अकर्मसन्तिषौ] कर्मविशेष की समीपता न होने पर, केवल [फलम्] फल-निर्देश [च] भी भिन्न कर्म होने का प्रयोजक होता है।

कर्म-सभीपता का तात्पर्य है, कर्म-विधायक पद का होना। प्रस्तुत वाक्यों में कोई कर्म-विधायक पद नहीं है। पर प्रत्येक वाक्य में यथाक्रम रक् (कान्ति), ब्रह्मवर्चस और प्रजारूप फल का निर्देश है। कर्मविधायक पद के न होने पर भी केवल फल का निर्देश कर्मविधाय का प्रयोजक होता है, क्योंकि फल किसी कर्म का ही सम्भव है। प्रकृतियाग दर्ब-पूर्णमास में श्रूपमाण आग्नेयादि कर्मों का यहाँ अनुवाद सम्भव नहीं, क्योंकि कान्ति आदि उनके फल नहीं है। इसलिए ये आग्नेय

आदि कर्म उनसे मिन्न हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि ये आग्नेयादि कर्म काम्येष्ट हैं। विशेष कामना से इनका अनुष्टान किया जाता है। कान्ति-कामना से आग्नेय, ब्रह्मवर्वस-कामना से अग्नेप, ब्रह्मवर्वस-कामना से अग्नेपीपिमीय, प्रजा-कामना से ऐन्द्रान्न। दर्श-पूर्णमास में कहे गये आग्नेय आदि कर्म काम्येष्टि नहीं हैं; वे नियतकालिक नित्यकर्म हैं। कामना कभी होने कभी न होने के कारण अनित्य हैं। नित्यकर्म का अनित्यकर्म रथान मे अनुवाद कहे जाने का कोई सामञ्जस्य नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत वाक्यों में विशिष्ट फल का निर्देश इस तथ्य का प्रयोजक है कि ये वाक्य—दर्श-पूर्णमास में श्रूयमाण आग्नेयादि कर्मों से —भिन्न कर्म के विघायक हैं।।२५॥ (इत्याग्ने-यादि काम्येष्ट अधिकरणम्—१२)।

#### (अवेष्टेरन्नाद्यफलकत्वाऽधिकरणम् -१३)

राजसूय की अङ्गभूत अवेष्टि नामक इष्टि है 'आग्नेयोऽष्टाकपाल: पुरोडाको भवति' अग्नि देवतावाला आठ कपालों में पकाया पुरोडाका होता है। उस अवेष्टि का आरम्भ करके कहा—'एतया अन्ताद्यकामं याजयेत्' इससे—अन्नभक्षण में क्षमताप्राप्ति की कामनावाले को —यजन कराये। इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या यह 'एतया '' वाक्यविहित कर्म अवेष्टि याग से भिन्न कर्म है ? अथवा अवेष्टि का ही यह फलनिवेंब है ? प्रतीत होता है, यह अवेष्टि से भिन्न कर्म है; जैसाकि गत सुत्र में निर्णय किया गया है, फल का निवेंब भी कर्मान्तर का प्रयोजक होता है। सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

### सन्निधौ त्वविभागात् फलार्थेन पुनः श्रुतिः ॥२६॥

[सिन्तियौ] अवेष्टि कर्म के सामीप्य में पढ़ा गया 'एतया '' आदि वाक्य [तु] तो [अविभागात्] अवेष्टि-विधायक वाक्ष्य से अलग न होने के कारण [फलार्थेन] फलनिर्देश के प्रयोजन से [पुन: श्रुति:] अवेष्टि का ही 'एतया' पद से यहाँ पुन: अवण होता है।

'आन्नेयोऽष्टाकपालः'' इत्यादि के रूप में अवेष्टि का आरम्म करके समीप ही 'एतयाऽन्नाद्यकामं याजयेत्' वाक्य पढ़ा गया है। 'एतत्'-पद समीपस्थ का परामर्श करता है। वह अवेष्टि-याग के लिए कहा गया है। यहाँ उसी के फल-अन्नभक्षण-अमतांप्राप्ति का निर्देश है। अर्थ होगा—अन्नाद्ध कामनावाले के लिए अवेष्टि से याग कराए, इसलिए यह कर्मान्तर न होकर अवेष्टि का ही फलाविधि है। इसे अवेष्टि याग मानने पर अवेष्टि के लिए विहित हविब्रव्यों की उपस्थित होगी, जो प्रसंग में निर्दिष्ट हैं। यदि इसे कर्मान्तर मानते हैं, तो अन्य हिंवयों का विधान मानना होगा, जो कहीं उपलब्ध नहीं है। यदि कहीं 'एतत्'-

पद असन्निहित [द्र० २।२।२७] का परामर्शक कहा है, तो वह लाक्षणिक ही समऋना चाहिए ।।२६।। (इत्यवेष्टेरन्नाद्यफलकत्वाऽधिकरणम्—१३)

# (आग्नेयद्विसक्तेः स्तुत्यर्थताऽधिकरणम्—१४)

दर्श-पूर्णमास यागों के विषय में कहा—'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्थायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवित'' अग्नि देवतावाला आठ कपालों में संस्कृत हिंबद्रच्य अमावास्या और पौर्णमासी में छुटा हुआ कभी नहीं रहता; अवश्य हुत किया जाता है। ऐसा विषान कर आगे पुन: कहा—'यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां मवित''—आग्नेय अष्टाकपाल अमावास्या में होता है। शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या अमावास्या में दो आग्नेय यागों से यजन करना चाहिए? अथवा एक बार ही आग्नेय याग करना चाहिए? वी बार कहे जाने से दो बार किया जाना प्रतीत होता है। शिष्य-जिज्ञासा को सुत्रकार ने पूर्वपक्षक्र से सुत्रित किया—

## आग्नेयस्तूक्तहेतुत्वादभ्यासेन प्रतीयेत ।।२७॥

[आग्नेयः] 'आग्नेयोऽष्टाकपाल.''' इत्यादि वाक्यविहित आग्नेय याग [तु] तो [उक्तहेतुत्वात्] (२।२।२ सूत्र में कहे गये) हेतु से [अभ्यासेन] अभ्यासरूप से, अर्थात् दो बार किया जाना [प्रतीयेत] प्रतीत होता है।

मीनासा के [२।२।२] सूत्र में अभ्यास अर्थात् वाक्य के पुनः श्रवण को दो बार यजन का प्रयोजक बताया है; वैसा ही कथन यहाँ है। यदि यजन दो बार नहीं किया जाता, तो कर्म का पुनः-श्रवण यजन के अभाव में व्यर्थ हो जाता है। तात्पर्य है, ये दोनों भिन्न कर्म हैं, एक नहीं।।२७।।

बाचार्यं ने जिज्ञासा का आंधिक समाधान किया -

# अविभागात्तु कर्मणो विद्यास्तिनं विधीयते ॥२८॥

[तु] 'तु' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिए है—आग्नेय याग का दो बार अभ्यास नहीं करना चाहिए। [कर्मणः] कर्म के [अविमागात्] विभक्त = अलग-अलग न होने से। [द्विष्क्तेः] दो बार कथन से [न विधीयते] विधान दो बार नहीं किया जाता।

तै० सं० २।५।२ में यह वाक्य विखरा हुआ मिलता है। इसी आनुपूर्वी में उपलब्ध नहीं।

२. द्रष्टव्य--तै० सं० राष्ट्रा३॥

 <sup>&#</sup>x27;कर्मणा' क्वाचित्कः पाठः । 'कर्मणो द्विरुक्तोन विधीयेत' पाठ सुबोधिनी वृत्ति
 में है । अर्थ में कोई अन्तर नहीं । पद-योजना से अर्थ अपनी वास्तविक उसी
 रेखा के अन्तर्गत आ जाता है, जो स्वीकार्य है ।

पूर्वोकत विभिन्त दो वाक्यों के अनुसार अमावास्या में आग्नेय याय का दो बार अनुष्ठान युक्त नहीं है। यद्यपि वे वाक्य वो हैं—'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमा-वास्याया पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति' तथा 'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्याया पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति' तथा 'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति'। परन्तु इन दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ आग्नेय याग के दो बार अनुष्ठान के लिए कोई विघायक पद नहीं है। दो बार पाठमात्र से यह अर्थ नहीं निकल सकता कि आग्नेय का अमावास्या में दो बार अनुष्ठान किया जाय। वाक्य का जितना प्रतिपाद्य अर्थ हैं, सौ बार उच्चारण करने पर भी अर्थ उतना ही रहता है। उक्त वायों से वो बार अनुष्ठान किया जाना अर्थ अभिज्यकत नहीं होता। अतः ये भिन्न कर्म न होकर आग्नेय एक ही कर्म अभावास्या में अनुष्ठेय होता है।।२६।।

यदि ऐसा है, तो वह प्रथम वाक्य से विहित है; उसी का वाक्यान्तर से पुनः विद्यान करना निर्श्वक है। आचार्य सुक्रकार ने इसका समाधान किया —

## अन्यार्था वा पुनः श्रुतिः ॥२६॥

[वा] 'वा' पद अवधारण---निश्चय अर्थ में है। निश्चय ही [पुनः श्रुतिः] आग्नेय याग का पुनः श्रवण [अन्यार्था] अन्य प्रयोजनवाला है।

'आक्नेयोऽज्ञाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति' इस वाक्य से विहित जो आग्नेय याग है, उससे भिन्न है वह याग, जो 'आग्नेयोऽज्ञाकपालोऽमा- बास्यायां भवति' वाक्य से विहित हुआ है। भिन्न कर्म मानने पर इनमें विकल्प की कल्पना की गई कि अमावास्या में अन्यतर = दोनों में से किसी एक — याग से अनुष्ठान करे। इन दोनों का समाधान गत सूत्र में किया गया कि ये आग्नेय भिन्न कर्म नहीं हैं। एक प्रकरण में पठित हैं, तथा जो प्रथम वाक्य से आग्नेय याग अभिहित है, वही द्वितीय वाक्य से कहा गया है, इस प्रत्यभिज्ञा के अनुसार कर्म- भेद का निराकरण किया गया

वस्तुतः यह आंशिक समाधान है, भयोंकि इसमें यह अन्य जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि जब प्रथम वाक्य से आग्वेय याग का विधान हो गया, तव उसी का विधायक अन्य वाक्य निरर्थक हो जाता है। इसी के समाधान के लिए प्रस्तुत सूत्र द्वारा सूत्रकार ने बताया—आग्वेय याग के पुनः अवण का प्रयोजन अन्य है, आग्वेय याग का विधान इसका प्रयोजन तहीं है। वह प्रयोजन है —ऐन्द्राग्न याग का स्तुतिरूप अर्थवाद। तात्पर्य है, आग्वेय हिवद्रव्य के साथ ऐन्द्र हिवद्रव्य भी—अमाबास्या में अनुष्ठेय याग में—आहुत होना चाहिए। ऐन्द्र हिवदिष्व है।

द्रष्टच्य तै० सं० २।५।३ में वृत्रवध के अनन्तर इन्द्र के वृद्ध (==देवता और इन्द्रिय से रहित) हो जाने का निर्देश करके कहा है—"स एतमान्तेय-

'ऐन्द्रान्न' से तात्पर्य यहाँ 'ऐन्द्राग्नमेकादशकपालं निर्वेषत्' तथा 'स एतमेन्द्राग्न-मेंकादशकपालमनावास्यायामपश्यत्' आदि वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट इन्द्र और अग्नि देवतावाले यागिवशेष से नहीं है। यह आग्नेय याग में—ऐन्द्र हिव के स्तुतिरूप अर्थवाद के साथ आग्नेय हिव में ऐन्द्र हिव के सहभाव का निर्देश करता है। तात्पर्य है, अमावास्या में आग्नेय याग होता ही है, पर अकेले अग्नि हिव रो वह समीचीन रूप में सम्यन्त नहीं होता; इन्द्रहिव-महित अग्निहिव से वह साध सम्पन्त होता है। पून: श्रुति का यही प्रयोजन है

भाद्रमास का उत्तरार्द्ध वर्षा ऋतु के अन्तिम दिन होते हैं। त्याग की भावना याग है। आग्नेय याग में अग्नि का त्याग अभिलिषत है। वृत्रवध के अनन्तर आग्नेय याग से इन्द्र (सूर्य) समृद्ध—तीन्न ताप्युक्त हो गया है। उसका त्याग अपेक्षित है उस समय की त्रूप से बचना चाहिए। पर स्वास्थ्य के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं। ऐन्द्र हिव दिख का भी त्याग हो, तो यह स्वास्थ्य रूप समीचीन होता है। लोक-व्यवहार मी भादों की दूप और भाद्र में दिख को त्याच्य —अनाहार्य बताता है।।२१॥ (इत्याग्नेयद्विक्ते स्तुत्यर्यवाजिधकरणम १४)।

इति जैमिनीय मीमांसादर्शन विद्योदयभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

मध्टाकपालममावास्थायामपश्यत्, ऐन्द्रं दिख्त् तं निरवपत्, तेन वै स देवता-श्वेन्द्रियं चावाष्ट्यः । यदाग्नेयोऽक्टाकपालोऽमावास्यायां मवति ऐन्द्रं दिख्य देवताश्चैव तेनेन्द्रियं च यजमानोऽवरूच्ये" पाठ मिखता है । इससे विदित होता है कि आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश का विधान सान्नाय्य पक्ष में — ऐन्द्र दिख्य पक्ष में किया है । इसके अनुसार सान्नाय्य पक्ष में अगावास्या-कर्म में इन्द्र के साथ अभ्निदेवता के सहभाव के लिए जानना चाहिए।(यु० मी०)

# अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः

# (यावज्जीवाग्निहोत्राऽधिकरणम् - १)

बैदिक बाङ्मय में पठित 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति' वाक्य सुना जाता है, —जब तक जीवन है, तब तक अग्निहोत्र करे। इसी प्रकार अन्य वाक्य है - 'याव-ज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत' -- जीवनपर्यन्त दर्श-पूर्णमास यागों से यजन करे। शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या यह यावज्जीवन किया जाना कर्म का अभ्यासरूप है ? जिज्ञासा का कारण है—'जुहोति, यजेत' पदों के विषय में यह सन्देह है कि इनको अन्य विधिवाक्य का अनुवाद माना जाय ? अथवा स्वयं इन्हें विधिवाक्य माना जाय ? यदि इन्हें अनुवाद माना जाता है, तो अन्य विधिवान्य से विहित अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास याग में --ये वाक्य--यावज्जीविकता (यावज्जीवन होना) का विधान करेंगे; तब यावज्जीविकता कर्म का -- अभ्यास रूप-- धर्म होगा। यदि इन वाक्यों को अग्निहोत्र व दर्श-पूर्णमास के विधायक माना जाता है, तो यावज्जीविकता कल्ला का धर्म होगा। कल्ला यावज्जीवन अग्निहोत्र एवं दर्श-पूर्णमास का नियमितरूप से अनुष्ठान करे। तात्पर्य है, क्या इन वाक्यों से अग्नि-होत्र होम आदि को उद्देश करके यावज्जीविकता का विधान किया जाता है ? अथवा यावज्जीवन को उद्देश करके अग्निहोत्र होम आदि का विधान किया जाता है ? प्रतीत होता है, अग्निहोत्र होम आदि को उद्देश करके उनमें यावज्जीवन गुण के विधायक हैं ये वाक्य। सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा की पूर्वपक्ष-रूप से सूत्रित किया---

## यावज्जीविकोऽभ्यासः कर्म<mark>धर्मः</mark> प्रकरणात् ॥१॥

[यावज्जीविक:] 'यावज्जीवमिनहोत्रं जुहोति' में जीवनपर्यंन्त होनेवाला [अम्यास:] अभ्यास = कर्मं की आवृत्ति [कर्मधर्मः] अग्निहोत्र कर्मं का घर्म है, [प्रकरणात्] अग्निहोत्र प्रकरण में पठित होने से।

यावज्जीवन अग्निहोत्र करने का तात्पर्य है ---अग्निहोत्र का अभ्यास, अर्थात् समयानुसार निरन्तर नित्य अग्निहोत्र करते रहना। इस रूप में यह अभ्यास कर्म का धर्म है, यह स्पष्ट होता है। क्योंिक अग्निहोत्र कर्म ही नित्य किया जाता है, यह उसी का अभ्यास है। इस वाक्य के अग्निहोत्र प्रकरण में पठित होने से उक्त मान्यता को पृष्टि मिलती है। इसी प्रकार दर्श-पूर्णमास का यावज्जीवन अभ्यास समक्षता चाहिए। इस रूप में यह अभ्यास दर्श-पूर्णमास कर्म का धर्म सम्भव है। जो याग दीर्घकालिक होते हैं, उनको 'सत्र कहते हैं। उसकी प्रशंसा में कहा बाता है, बुढापा आने तक अथवा मृत्यु आने तक 'सत्र' संज्ञक यागों का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। सत्र के समान ही अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास की म्तुति की गई है 'जरानर्थ वा एतत् सत्रं यदिनहोत्र वर्श-पूर्णमासो चेति।'यह अर्थवाद दीर्घकाल तक क्यि जानेवाले अग्निहोत्र एवं दर्श-पूर्णमासो की प्रशसा करता है। इस कारण यह अभ्यास अग्निहोत्र आदि कर्मों का धर्म समक्षना चाहिए। फलतः 'यावज्जीवम्' आदि वाक्यों में 'जुहोति, यजेत' पद अस्य विधायक वाक्यों— 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' तथा 'दर्श-पूर्णमासाभ्या यजेत स्वर्गकामः' के अनुवाद है। उनमें यावज्जीविता गुण का विधान करते हैं। १।।

जिज्ञासा का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया----

### कर्तुर्वा श्रुतिसंयोगात् ॥२॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की व्याकृति के लिए है, यावज्जीवन अभ्यास कर्म का धर्म नहीं है, [कर्न्:] कर्त्ता का धर्म है, [श्रुतिसंयोगात्] श्रुतिबोधित अर्थ के साथ सम्बद्ध होने से।

अभिहोत्र आदि कमों का अम्यास अर्थात् आवृत्ति कत्ती का धमं है, अमिन् होत्र की आवृत्ति अग्निहोत्र करनेवाला व्यक्ति करता है। आवृत्ति का विषय अग्निहोत्र अवश्य है, पर आवृत्ति करना कर्त्ता का धमं है। अग्निहोत्र का साय-प्रातः नित्य अनुष्ठान ही अग्निहोत्र का अम्यास व आवृत्ति है, वह धमं अनुष्ठाता का है। ये वाक्य अग्निहोत्र होम और दर्ज-पूर्णमास याग का विधान करते हैं। क्योंकि श्रुति-वाक्य में पठित 'जुहोति' तथा 'यजेत' पदों का अभिषाशक्ति-कोधित अर्थ यही है।

वाक्यों में 'यावज्जीवम्' पद कियाविशेषण है। किया के नैरन्तर्यं को लक्षणा-वृत्ति से बोधित करते हैं, क्योंकि किया का नैरन्तर्यं — अभ्यास 'यावज्जीव' पद का अभिधालिंत-बोध्य अर्थं नहीं है। क्रिया — होम आदि का यह अभ्यास अनुष्ठाता — कर्त्ता के अधीन रहता है। अतः कर्त्ता का वह धर्म है, यदि कर्त्ता किया — होम आदि का अनुष्ठान न करे, तो स्वयं उसका अभ्यास होना असम्भव है।

प्रतिसाय-प्रातः किया जानेवाला अस्तिहोत्र एक ही कर्म है। कालभेद कर्म-भेद का प्रयोजक नहीं है ऐसा नहीं कि सायंकाल का अग्निहोत्र भिन्न कर्म तथा प्रातःकाल का भिन्न । यदि ऐसा हो तो कर्मविषयक अभ्यास का कथन असंगत होगा। भिन्न कर्मी का कालभेद से अनुष्ठान 'अभ्यास' नहीं कहा जा सकता । एक ही कर्म का पुन -पुन: किया जाना 'अभ्यास' कहाता है। यही बात दर्श-पूर्ण-मास में समभ्रती चाहिए । प्रत्येक अमानास्या में एक ही दर्श-याग का अभ्यास, तथा प्रत्येक पौर्णमासी में एक ही पूर्णमास याग का अभ्यास होता है। अतः प्रथम नाक्य अभिनहीत्र होम का विघायक हीते हुए उसमें कर्मभेद का प्रयोजक नहीं है। इसी प्रकार दर्श-पौर्णमास यागों के विषय में समभ्रना चाहिए।

'जरामर्थ' अर्थवाद सूत्र के समान दीर्घकालिक होने से अग्निहोत्र व दर्श पूर्ण मास कर्मों की स्तुत्ति करता है; पर उससे यह सिद्ध नहीं होता कि 'यावज्जीवं आदि वाक्य अनिहोत्र होम और दर्श-पूर्णमास याग के विषायक नहीं हैं। फलतः कर्मों का अभ्यास कर्सों का धर्म है, यह स्पष्ट होता है।।२।।

यावज्जीवन अभ्यास कर्म का धर्म नहीं है, इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है—-

#### लिङ्गदर्शनाच्च कर्मंधर्मे हि क्रमेण नियम्येत तत्नानर्थकमन्यत् स्यात् ॥३॥

[लिङ्गदर्शनात्] अन्य हेतु के देखे जाने से [ज] भी 'यावज्जीवन' वाक्य-बोधित कर्माभ्यास कर्त्ता का धर्म जाना जाता है। [हिं] क्योंकि [कर्मधर्में] कर्म का धर्म मानने पर यावज्जीधिता = जीवनपर्यन्त होना [प्रक्रमेण] कर्म के प्रारम्भ से लगाकर अन्त तक ृतियम्येत] नियमित होने से नियन्त्रित रहेगा, कर्म आव-ध्यक रूप से होगा [तत्र] उस दशा में [अन्यत्] कर्म के उल्लंभन में कथित प्रायक्ष्यित [निरर्थकम्] व्यर्थ [स्यात्] हो जाता है।

तैत्तिरीय संहिता [२।२।४] में पाठ है - 'अब वा ए स सुवर्गाल्तोकाच्छिन्नते यो संबंपूणंमासयाजी सन्तमावास्यां वा पौणंमासी वाडितपावयित'— वह यजमान निश्चय ही स्वर्गलोक से च्छिन्त हो जाता है न्कट जाता है, अर्थात् स्वर्गलोक का अधिकारी नहीं रहता, जो वर्षपूर्णमासयाजी होकर अमावास्या एवं पौणंमासी का अतिपाद -त्याग करता है, याग किये बिना छोड़ देता है। यावज्जीवन किये जाने को कम का धर्म मानने पर अग्नि का आधान होने के साथ ही प्रारम्भ होकर यावज्जीवन-काल से ही सम्पन्त होगा। उसमें कान का उल्लंघन, अर्थात् अमावास्या व पौणंमासी का विना याग छूट जाना होगा हो नहीं। तब तैत्तिरीय वाक्य में याग के छल्लंघन से कथित प्रायश्चित्त निर्थंक होगा। सात्पर्य है, कर्म का धर्म मानने पर कर्म काल का त्याग नहीं कर सकता कर्म कर्ता के अधीन है; कर्त्ता कर्म करते, न करने, तथा अन्यथा करने में समर्थ रहता है। इसलिए कर्ता का धर्म मानने पर कर्म-कान का उल्लंघन तथा उस कारण प्रायश्चित्तीय

होना कर्त्ता के लिए समञ्जस है । अत प्रायश्चित-विधान निरर्थक नहीं रहता । यह इस वास्तविकता का प्रयोजक है कि यावज्जीवन कर्माभ्यास कर्ता का धर्म है, कर्म का नहीं ।।३।।

उक्त अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है -

# व्यपवर्गञ्च दर्शयति कालश्चेत् कर्मभेदः स्यात् ॥४॥

[व्यपवर्गम्] विशेष कर्म के अपवर्ग — समाप्ति, तथा [च] पद से कर्मान्तर के आरम्भ को [दर्अविति] दिखाता है। [चेत्] यदि [कालः] यावज्जीन काल उद्देश्य होता है, तो वह [कर्मभेदः] वाक्य-बोधित कर्मभेद [स्थात्] उपपन्त होता है।

तैक्तिरीय सहिता [२।५।६] में पाठ है 'यो वर्शपूर्णमासाविष्ट्वा सोमेन यजते' इत्यादि —जो दर्श-पूर्णमास यागों को करके सोम से यजन करता है। इस वाक्य में दर्श-पूर्णमास को समाप्त कर, कर्मान्तर सोमयाग के करने का निर्देश है। यह कर्मभेद का निर्देश उसी अवस्था में उपपन्न होता है, जब विचार्यमाण उक्त 'यावज्जीव' वाक्यों में यावज्जीव को उद्देश कर अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास का विधान माना जाता है। इस मान्यता में 'यावज्जीव' कर्म का धर्म न होकर कर्माका धर्म रहता है। यदि इसे कर्म का धर्म माना जाता है, तो तैत्ति रीय सहिता में उक्त कर्मभेद का निर्देश उपपन्न नहीं होता; क्योंकि यावज्जीव कर्म की समाप्ति जीवन की समाप्ति के साथ सम्भव है। तब दर्श-पूर्णमास की समाप्ति [वर्शपूर्णमासाविष्ट्वा] दिखाकर कर्मान्तर सोमयाग के आरम्म का निर्देश असंगत होगा, क्योंकि दर्श-पूर्णमास कर्म तो यावज्जीवन में समाप्त होना है। यदि कर्त्ता का धर्म 'यावज्जीव' माना जाता है, तो यह आपित्त नहीं होती; क्योंके कर्त्ता वाचर्म 'यावज्जीव' माना जाता है, तो यह आपित्त नहीं होती; क्योंके कर्त्ता नियत समय पर दर्श आदि का अनुष्ठान कर कर्मान्तर का अनुष्ठान भी कर सकता है। फलत: तैत्तिरीय संहिता का उक्त वाक्य 'यावज्जीव' के कर्त्तृंधर्म का प्रयोजक है।

कर्म दो प्रकार के होते हैं —एक काम्य कर्म, दूसरे नियत कर्म अर्थात् नित्य कर्म । कामना से किये जानेवालं कर्म पहले, और नियमित रूप से किये जानेवालं कर्म दूसरे हैं । मैत्रायणी संहिता [२।६।६] में पाठ है — "आहितागिवां एव सन् नाग्निहोत्र जुहोति न दर्शपूर्णमासी यजते, तव् या आहृतिभाजो देवतास्ता अनुध्यायिनीः करोति"—जो यह यजमान आहिताग्नि होकर न अग्निहोत्र होम करता है, न दर्श-पूर्णमास यजन करता है, वह उन देवताओं को अनुध्यायिनी करता है, जो आहृतिभाक् हैं। तात्पर्य है, अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास से जिन देवताओं को आहृति प्राप्त होनी होती है, अग्निहोत्र वि करने पर उन देवताओं को —यह स्थिति—हमे आहुति मिलेगी ऐसा चिन्तन करनेवाली बना देवी

है। संहिता का यह अनुष्यायिनी कथन उसी अवस्था में उपपन्न होता है, जब अगिनहोत्र और दर्श पूर्णमास को नियत (— नित्य) कमं माना जाता है। 'यावज्जीव' बाक्यों में यदि होम-याग को उद्देश करके यावज्जीवन काल का विधान माना जाता है, तो ये वाक्य काम्य कर्मों की कोटि में आ जाते हैं— काल की कामना से होम-याग का अनुष्ठान होना। काम्यपक्ष में कामना न होने पर कर्म का आरम्भ न करके, अथवा जब तक इच्छा हुई तब तक कर्म करके इच्छा न रहने पर छोड़ देने से भी कर्म का त्याग सम्मव है। ऐसी स्थिति में अनियत आहुति-भाग का देवता — यह हमारा भाग होगा — ऐसा अनुध्यन नहीं करता। इसलिए 'यावज्जीव' वाक्यों में यावज्जीवन को उद्देश करके अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास के अनुष्ठान का विधान है, यह निष्चित होता है।

इसी प्रकार 'जरामयं वा' इत्यादि नाक्य में —अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास सत्रों के अनुष्ठान से छुटकारा चुढ़ापा या मृत्यु होने पर ही सम्भव है, यह अव-धारणात्मक कथन उक्त कमों को नियत कमें माने जाने पर ही उपपन्न होता है। काम्य कमें चाहे जब छोड़े जा सकते हैं, उनके लिए ऐसा अवधारण कथन उपेक्षित नहीं। अत: उक्त वाक्यों में नियत अग्निहोत्र व दर्श-पूर्णमास का विधान मानना युक्त है।।४।।

इसी अन्तिम उपपत्ति को सूत्रकार ने अग्रिम सूत्र से स्वयं स्पष्ट किया

#### अनित्यत्वासु नैवं स्यात् ॥५॥

भूत्र का 'तु' पद अन्वाचय अर्थ में है। मुख्य अर्थ को कहकर उसके साथ गौण अर्थ को जोड़ देना 'अन्वाचय' है, यह समुज्जय का साथी है। [अनित्यत्वात्] 'यावज्जीवं' को कमं का धमं मानने पर उसके काम्य कोटि में आने से, अनित्य होने के कारण [तु] भी [एवम्] 'जर्रामयं वाक्य में कहा' ऐसा अवधारण उपपन्न [न] नहीं [स्यात्] होता।

'जरामयं वा एतत्सत्रं यदिनहोत्रं दर्शपूर्णमासौ च, जरणा ह वा एतास्यां निर्मुच्यते मृत्युना च' [श॰ बा॰ १२।४।१३१ ]—अनिनहोत्र और दर्शपूर्णमास सत्र जरामयं हैं, इनके अनुष्ठान से छुटकारा तभी होता है, जब या तो बुढ़ापाः ज्ञास्यन्त झारीरिक शैथित्य जा जाय, या फिर मरण हो जाय । ये नित्य कर्म हैं। मनु [२।१०६] ने बताया— 'नैत्यके नास्त्यनच्याय.' नित्य कर्म में अनच्याय नहीं होता। यथासमय उनका अनुष्ठान निरन्तर होना ही चाहिए। कर्मानुष्ठान का यह अवधारण उसी अवस्या में उपपन्त हो सकता है, जब 'यावज्जीवं वाक्यों में काल (सायं-प्रालः अमावास्या-पौणंमासी) को उद्देश कर अग्निहोत्र व दर्शन्प्रमास को उद्देश करके उक्त वाक्यों में काल (अमावास्या आदि) का विधान

न माना जाय, तो उसके काम्य होने से कामजा के त होने पर वह अनित्य होगा; अर्थात् अनुष्ठान उपेक्षित हो अभ्यगा। तम जरामयं वाक्य में निर्दिष्ट अनुष्ठान का यावज्जीवन अवधारण अनुषपन्त होगा। इससे ज्ञात होता है, जरामयं-वाचन यावज्जीविका को कत्तां का धर्म माने जाने का प्रयोजक है। यह मुख्य अर्थ गत सुन्नों (२-४) द्वारा कह दिया गया है, उसी मे प्रस्तुत सुन्न से जरामयं-वाक्य-बोधित प्रयोजक प्रसग को जोड दिया गया है। सूत्रगत 'तु' पद का यही प्रयोजन है।

मान लीजिए, 'यदि यावज्जीवं' वाक्यो में काल [अमावास्या आदि ] गुण का विधान है, तो काल की कामना से विधि होने के कारण ये काम्य कर्म होंगे। काम्य कर्म अनित्य होते हैं, कामना के अभाव में उनका प्रयोग नहीं होता। इन वाक्यों के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा वाक्य उपलब्ध नहीं है, जो अमिहोत्र होम और दर्श-पूर्णमास यागो को नित्यविधि बतानेवाला हो। ऐसी अवस्था मे 'जरामयं' वचन नितान्त निर्यंक हो जायगा इसलिए 'यावज्जीबं' वाक्यों को गुणिविधि मानना उपयुक्त है।।।।

उक्त अर्थ की परिपुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य उपोद्बलक हेतु प्रस्तुत किया—

### विरोधस्चापि पूर्ववत् ॥६॥

[च] और यावज्जीविका को कर्म का धर्म मानने पर [विरोध:] विरोध

[अपि] भी [पूर्ववत्] पहले के समान प्राप्त होता है।

इसपर भी ध्यान देना आवश्यक है कि पूर्वोक्त अग्निहांत और दर्श-पूर्णमास का—'यावज्जीवं' वावयो को—गुणविधि मानकर यावज्जीविता को कर्म का धर्म माना आता है, तो दर्श-पूर्णमास के विक्वतियाग सौयीदि इिट्यों में मी यावज्जीवन अनुष्ठान की प्राप्त होगी। 'प्रकृतिवद् विकृतिः कर्त्तव्या'—प्रकृति के समान विकृति में किया की जानी चाहिए, इस व्यवस्था के अनुसार दर्श-पूर्णमास के यावज्जीवन अनुष्ठान का विधान सौयदि इिट्यों के लिए भी मान्य होगा। परन्तु सब इिष्टियों का यावज्जीवन अनुष्ठान किया जाना अशक्य है; क्योंकि शास्त्र मे इन्हें यावज्जीवन अनुष्ठान के अयोग्य माना गया है, क्योंकि ये काम्य इिष्ट्यों है। कामना के न होने पर इनका त्याग सम्भव है। इसलिए सौयादि इिष्ट्यों का यावज्जीवन अनुष्ठान का विधान शास्त्रविष्ठ है। फलत 'यावज्जीवं वाक्यों में यावज्जीवन को कर्म का धर्म न मानकर कर्त्ता का धर्म मानना युक्त है।।।।

अधिकरण का उपसंहार करते हुए सूत्रकार ने कहा --

## कर्त्तुस्तु धर्मनियमात् कालशास्त्रं निमित्तं स्वात् ॥७॥

[कर्त्तुः] कर्ता के [धर्मनियमात्] धर्मनियम से [तु] तो [कालशास्त्रम्] काल को अवधि का विधायक शास्त्र, अग्निहोत्रादि के अनुष्ठान का [निमित्तम्] निमित्त—प्रयोजक [स्थात] है।

कर्ता यजमान आहिताग्नि होकर धर्मानुष्ठान के लिए प्रतिज्ञा करता है—
समस्त जीवन अगिहोत्र दर्श-पूर्णमास धर्मों का नियमपूर्वक यथासस्य अनुष्ठान
करता रहूँगा। 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति, यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाम्यां यजेत'
यह 'कालशास्त्र' है—काल की अवधि का निर्वेश करनेवाला मास्त्र । यह कालाविधिनर्वेश किस कार्य के लिए है ? इसका प्रयोजन क्या है ? उत्तर है, यह अग्निहोत्रादि धर्मानुष्ठान के लिए है । धर्मानुष्ठान का यह (जीवनकाल) निमित्त
है । जब तक जीवन है, तब तक धर्मानुष्ठान है । जीवन न रहे, तो धर्मानुष्ठान भी
न होगा । धर्मानुष्ठान करनेवाले कर्त्ता का यह धर्म है । यावज्जीवन कर्त्वमं है ।
'यावज्जीव' वाक्यों में, यावज्जीवन को उद्देश्य बनाकर—लक्ष्य बनाकर—
अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास का कर्त्तंश्यस्प से विधान किया गया है । जीवन के
निमित्त होने पर कर्म-धर्म का विधान किया जाता है । वहाँ प्रत्येक प्रयोग पर कर्म
समाप्त हो जाता है । इस स्थिति में व्यपवर्ग अर्थात् एक कर्म की समाप्ति और
अन्य का आरम्भ—भी उपपन्न होता है । फलतः 'यावज्जीव' कर्त्व्धमं है, यह
निविचत होता है ॥।।। (इति यावज्जीविकाग्निहोत्राऽधिकरणम्—१)

## (सर्वंशाखाप्रत्ययंककर्मताऽधिकरणम् -- २)

अग्निहोत्र आदि नित्यकर्म हैं, यह निश्चित हो जाने पर शिष्य जिजासा करता है—निधा अग्निहोत्र आदि कर्म प्रत्येक शाखा में एक ही है ? अथवा आसा-भेद से कर्मभेद है ? प्रतीत होता है, शाखाभेद से कर्मभेद होना चाहिए, अन्यथा शाखाभेद व्यर्थ है। आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

## नामरूपधर्मविशेषपुनरुक्तिनिन्दाऽशक्तिसमाप्तिवचन-प्रायश्चित्तान्यार्थदर्शनाच्छाखान्तरेषु कर्मभेदः स्यात् ॥६॥

[नाम-रूप-धर्मविशेष-गुनरुक्ति - निन्दा-अशक्ति-समाप्तिवधन-प्रायश्चित्ता-न्यार्थदर्शनात् ] (१) नाम, (२) रूप, (३) धर्मविशेष, (४) पुनरुक्ति, (१) निन्दा, (६) अशक्ति, (७) समाप्तिवचन, (८) प्रायश्चित, (१) अन्यार्थदर्शन हेतुओं से [शाखान्तरेषु] भिन्न शाखाओं में [कर्मभेदः] कर्म का भेद [स्यात् ] है।

काठक, कालापक, पैप्पलादक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी आदि अनेक शाखा देखी जाती हैं। इनमें सन्देह होता है, एक काखा में जो अग्निहोत्र आदि कर्म विहित हैं, क्या कालान्तर में भी वही कर्म हैं ? अथवा शालाभेद से कर्मका भेद है ? निम्नांकित हेतुओं के आधार पर शालाभेद से कर्मका भेद मानना युक्त होगा—

- (१) नामभेद एक काठक का कर्म है, एक कालापक शाला का। इस प्रकार शाला के नामभेद से कर्म का भेद होता है। काठक, कालापक आदि केवल ग्रन्थों के नाम हैं, कर्मों के नहीं, --यह कहना ठीक न होगा, क्योंकि ये कर्मों के भी नाम हैं। यह काठक अग्निहोत्र हैं, यह कालापक अग्निहोत्र, आदि व्यवहार शास्त्र एवं लोक में प्रत्यक्ष है।
- (२) रूपमेव इससे कर्म भेद होता है। यह कर्म के स्वरूप का भेद है। एक शाखा में पढ़ा है 'अग्नीषोमीयमेकादककपानं ' प्रायच्छन्' अग्नि-सोम देवता वाला पुरोडाश एकादश कपाल में संस्कृत कर प्रयोग में लाया जाता है। अन्य शाखा में 'द्वादश कपालं' पढ़ा जाता है। वह पुरोडाश बारह मृत्पात्रों में संस्कृत किया जाना चाहिए। इससे प्रतिशाखा कर्म का भेद स्पष्ट होता है।
- (२) धर्मविशेष -इसका अर्थ है -आचरण में भेद। वृष्टि की कामना से किये जानेवाले याग का नाम 'कारीरी' है। कारीरी इष्टि का अध्ययन करने के दिनों में तैं तिरीय शाखा के छात्र भूमि पर बैठकर भोजन करते हैं; अन्य शाखा-वाले ऐसा आचरण नहीं करते। इसी प्रकार अग्निचयन का अध्ययन करते समय किन्हीं शाखावाले छात्र उपाध्याय के लिए घड़ों में जल भरकर लाते हैं, अन्य शाखावाले ऐसा आचरण नहीं करते। ऐसे ही अववनेष का अध्ययन करनेवाले कुछ लोग अवव के लिए घास लाते हैं, और इसे अपने कार्य में उपकारक होने की अभिलाषा रखते हैं; दूसरे लोग अन्य धर्म का आधरण करते हैं। यदि प्रत्येक शाखा में कर्म एक-समान हों, तो ऐसा आचरणभेद नहीं हो सकता। अतः शाखा-भेद से कर्मभेद मानना युक्त है।
- (४) पुनरुक्ति यदि सब शाखाओं में पढ़ा गया कर्म एक हो, तो एक शाखा में विहित कर्म का शाखान्तर में कथन होना पुनरुक्त होगा। पुनरुक्त वाक्य निर्फ्यंक होता है। शाखाणास्त्र को निर्फ्यंक कहना युक्त न होगा। अतः प्रत्येक शाखा में कर्म का कथन कर्म के भेद का साधक है।
- (४) निन्दा—िनन्दायचन विभिन्न शाखाओं में कमंभेद के बोधक हैं। अनुदित होम — सुर्योदय से पहले किये जानेवाले अग्निहोत्र होम की निन्दा में निम्न सन्दर्भ उपलब्ध हैं—

प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्जुहृति येऽग्निहोत्रम् । दिवाकीर्त्यमदिवा कीर्तयन्तः सूर्यो ज्योतिनं तदा ज्योतिरेषाम् ।।

सवेरे-सबेरे वे भूठ बोलते हैं, जो सूर्य निकलने से पहले अग्निहोत्र होम करते हैं। जो दिन में बोलना चाहिए —'सूर्यो ज्योति' उसे दिन निकलने से पहले रात में बोलते हैं, तब इनकी सूर्यज्योति नहीं होती।

अन्य शाखावाले उदित होम —सूर्योदय के अनन्तर होनेवाले अग्निहोत्र—की निन्दा करते हैं । कहते हैं —

यथाऽतिथये प्रद्वेतायान्तमाहरेयुस्तावृक् तद् यदुदिते जुहितं'—सूर्योदय के अनन्तर होम करनेवालों का कार्य ऐसा ही है, जैसे घर में आकर लौट गये अविधि के लिए अन्तप्रदान का प्रयास करना । ये निन्दावचन उसी अवस्था में उपपन्न हो सकते हैं, जब प्रतिवाला कर्मभेद माना जाय ।

- (६) अविकत---सगस्त बाखाओं से प्रकृति, विकृति, सङ्ग, उपाङ्ग आदि रूप में जो कर्मों का विधान किया गया है, यदि वह अभिन्न है, एक है, तो उसका एकत्र सग्रह करके अनुष्ठान करना किसी भी व्यक्ति की शक्ति से बाहर है। ऐसे अशक्य - अव्यवहार्य कर्म का विधान व्यर्थ होगा। फलतः प्रतिशाखा कर्मभेद भानना युक्त है।
- (७) समाप्तिवचन —समान नामवाले कर्म में उसके विभिन्न अंशों पर समाप्ति का कथन कर्म के अभेद का बाधक है। एक शाखावाले कहते हैं -हमारा अग्निचयनं-कर्म यहाँ समाप्त होता है। अन्य शाखादाले समाप्ति अन्यत्र बताते हैं। किसी एक कर्म की समाप्ति प्रक्रिया के दो अवसरों पर नहीं हो सकती। समाप्तिभेद के कथन से कर्म का भेद ज्ञात होता है। एक ही कर्म दो जगह समाप्त हो, यह सम्भव नहीं।
- (द) प्रायिवचर—िकसी एक शासावाले अनुदित होम के समय पर न किये जाने की स्थित में प्रायिवचत का विघान करते हैं। अन्य शासावाले उदित होम के विघय में ऐसा कहते हैं। कम यदि विधि-अनुसार समय पर नहीं किया जाता है, तो उसके लिए प्रायिवचत्त का कथन है। प्रायिवचत्त तभी किया जाता है, जब किसी कम के अनुष्ठान में कोई न्यूनता या अन्य दोष हो जाय। ऐसी स्थित—उदित-अनुदित होम आदि को सब शासाओं में एक मानने पर सम्भव नहीं, क्योंकि सर्वत्र कम के अभेद में अग्निहोत्र के उदित और अनुदित दोनों काल विहित होते हैं। तब प्रायिवचत्त नयों? इससे सात होता है, उदित अग्निहोत्र होम भिन्न है और अनुदित जिन्होत्र होम भिन्न है और अनुदित अग्निहोत्र होम भिन्न। कम का भेद मानने पर अग्निहोत्र के दोनों प्रकारों में —विधि-अनुसार अनुष्ठान करने पर—प्रायिवचत्त का विधान उपपन्न होता है।
- (१) अन्यार्थदर्शन इसका तात्पर्य है, किसी एक शाखा या ब्राह्मण में जो बात कही है, अन्य शाखा आदि में उससे भिन्न बात का कहना। वैदिक<sup>1</sup> वाङ्मय

१. द्रष्टच्य -निदानसूत्र, ४।१३।२३ (यु॰ मी॰) । वहाँ पाठ है—अयापि बाह्मणमेव भवति—तेवां ये पुरस्ताहिदीक्षाचाः स्युवंक् वेवां गृहपतिरिति ।'

में सन्दर्भ है - 'यदि पुरा विदीक्षाणाः स्युः, यदि वा एवा गृहपतिः, गृहपतेर्बाऽनु-सित्रण इति, त एनमेव बृहत्सामानं ऋतुमुपेयुः, उपेतं ह्येषां रवन्तरम्। अय यदि अविदीक्षाणाः' —यदि सत्रयात्री गृहपति एवं उसके अनुयायी सब यजमान पहले से दीक्षित हो चुके हैं, तो वे इस 'बृहत्सामा' अतु का अनुष्ठान करें; क्योंकि इनका 'रयन्तरसामा' ऋतु अनुष्ठित किया जा चुका है। यदि प्रथम दीक्षित नहीं दूए हैं, तो रथन्तरसाम का अनुष्ठान करते हैं।

द्वादशाह (बारह दिन में सम्पत्न होनेवाल) सत्र ज्योतिष्टोम के पृष्ठसञ्जक स्तोत्र में समुच्चयरूप से रथन्तरसाम और बृहत्सामका प्रयोग होता है। ये दोनों साम ज्योतिष्टोम के अङ्ग हैं। उक्त सन्दर्भ में बताया गया कि सत्रयाजी यजमान प्रयम दीक्षित है, अथवा अदीक्षित है, इस सत्र के अनुष्ठान का अधिकारी है। यह एक बात कही गई।

ताण्डक श्राह्मण में बताया—'एव वाच प्रथमो यज्ञो यज्ञाना यक्क्योतिष्टोमः, य एतेनानिष्ट्वाऽन्याऽन्येन यजेत, गर्सपत्थमेव तज्जायेत, प्रवा मीयते'—यज्ञो मे प्रथम यज्ञ यही ज्योतिष्टोम है; इससे यजन न करके जो अन्य-अन्य से यजन करता है, वह गड्ढे में गिर जाने के समान है, अथवा मर जाने के समान । यह नियम सर्वत्र ज्योतिष्टोम से प्रथम यजन करना स्थिर करता है। यह दूसरी बात है, अर्थात् पहुँले कथन से अन्य अर्थ का कथन है। इसके अनुसार अदीक्षित यज-मान का द्वादशाह सत्र में अनुष्ठान के लिए उपस्थित होना उपपन्न नहीं होता। इसकी उपपन्ति व सामञ्जस्य के लिए जावस्यक है, प्रत्येक शाखा में कर्म का भेव माना जाय। इससे ताण्डक शाखा का नियम उसी शाखावालों के लिए लागू होगा। तब इन दोनों कथनों में अनुपपत्ति या असामञ्जस्य की कोई आशंका न रहेगी।

सूत्रकार ने प्रतिशाखा कर्मभेद की सिद्धि के लिए उक्त नौ हेतु प्रस्तुत किये हैं। परन्तु माष्यकार शबर स्वामी ने भाष्य में यहाँ पाँच अच्य हेतुओं का कर्मभेद की सिद्धि के लिए उल्लेख किया है। प्रतीत होता है, सूत्रकार ने 'अन्यार्थदर्शनम्' हेतु में इनको अन्तर्शित मानकर पृथक् निर्देश नहीं किया। क्योंकि आगे समाधान-सूत्रों में समाधान की दृष्टि से इनका उल्लेख है। इसी मावना से भाष्यकार ने पूर्वपक्षक्ष में उनका यहाँ स्पष्ट निर्देश कर दिया है।

(१०) अन्यार्थंदर्शन (क) —प्रतिशाखा कर्मभेद का अन्य उपोद्वलक हेतु हैं, सुपर्ण अथवा श्येन याग के अग्निचयन-सम्बन्धी कर्मविशेष में ग्यारह यूपो की स्थापना का अन्तराल-परिमाण, अर्थात् यूपों के अन्तराल की नाप । इस याग में ग्यारह पसुओं को बाँघने के लिए ग्यारह यूप गाड़े जाते हैं। सुपर्णयाग का अग्नि-स्थण्डिल (=वेदि) पंस फैलाये श्येन की आकृति के समान होता है। उस स्थण्डल पर ग्यारह यूप गाड़ने के स्थान और उनके अन्तराल के विषय में वैदिक

वाङ्मय के लेख परस्पर भिन्न हैं, जो प्रतिशाखा कर्मेंक्य के बाधक हैं।

मैत्रायणी सहिता [३।४।८] में पाठ है 'यहपक्षसंभिता मिनुयान् कनीयांसं यक्तकतुमुपेवात् कनीयसी प्रजां कनीयसः पज्ञून् कनीयोऽन्तरसं, पापीयान् स्वात् । अय यद्वेदिसंभितां मिनोति ज्यायांसं चिनुते ज्यायांसमेव यज्ञकतुमुपैति मुक्सीं प्रजां भुवसः पञ्चन मुयोऽन्तासम् ।'

एकादिवानी इंडिट में यजमान यदि फैंले पंखों के समानस्थल में यूपों की नाप स्थापित करता है, तो छोटे कतु को, छोटी प्रजा को, छोटे पशुओं को, छोटे अन्नाय को एवं पाप को प्राप्त होता है। पर यदि वेदि के समानस्थल में यूपों की नाप स्थापित करता है, तो बड़े कतु को, बड़ी प्रजा को, बड़ें ( बहुत) पशुओं को, पर्याप्त करता है, तो बड़े कतु को, बड़ी प्रजा को, बड़ें ( बहुत) पशुओं को, पर्याप्त अन्नाय को प्राप्त होता है। इस सन्दर्भ में पक्षसम्मित मान ( नाप) का निन्दापूर्वक प्रतिषेध कर वेदिसम्मित मान को स्तुतिपूर्वक स्कीकारा है। ये ग्यारह यूप-स्थापना के परस्पर विरुद्ध लेख, प्रतिशाखा कर्म- भेद के बोतक हैं।

अन्य शासावाले पढ़ते हैं —'रथाक्षमात्राणि यूपान्तरालानि भवन्ति' [आप० श्रोत०. दाधा१७] — रथ के धुरा की बरावर दूरी पर पूप स्थापित होते हैं। यदि इस विधान की सर्वत्र लागू किया जाता है, तो न पक्षसम्मित नाप की —और न वेदिसम्मित नाप की —मान्यता रहती है। ये सब लेख उसी अवस्था में उपपन्त व समञ्जस रहते हैं, जब प्रतिशाखा कमें का भेद माना जाता है।

१. "सुपर्णयाग का अग्निस्थण्डिल पंह फैलाये स्थेन के समान होता है। उत्तर-दक्षिण पंछमाग, मध्य मे आत्मस्थानीय भाग, पूर्व में चञ्चुस्थान और पिडचम में पुण्डस्थान होता है। आहबनीय की पूर्वरेखा के मध्य में एक यूप गाडा जाता है, और पाँच-पाँच यूप दोनों ओर गाड़े जाते हैं। इन यूपों की कितने स्थान में गाड़ें, इसके लिए प्रथम पक्ष है—जत्तर-दिक्षणस्य पंखों का फैलाव जितने स्थान में है उतनी बराबर दूरी रखकर गाड़ें। यह पक्ष-सम्मान [—पक्ष बराबर —दिक्षण और अगने वेदिपरिमाण के लिए देखें—काल्या श्रीत विद्याचर टीका, भूमिका, पृष्ठ ६३) परिमाण] से यूपों का मान है। दूसरा पक्ष है—वेदि का जितना पूर्व दिक्ष में स्थान है, उसमें बराबर दूरी रखकर यूपों को गाड़ें। चयन में वेदि का परिमाण इस कतु में ४० पद — कव्य — साढ़े सात पुष्य — सवा छब्बीस हाथ होता है। तीसरा पक्ष है—रथ के अक्ष-परिमाण ( = १०४ अंगुल = चार हाथ द बंगुल) मध्य दूरी छोड़कर गांखना चाहिए। "पंख बराबर सम्मान की निन्दा से उसका प्रतिषेव और वेदिसम्मान की स्तुति से उसकी विधि जानी जाती

(११) अन्यार्थवर्तन (ख) ज्योतिष्टोम-प्रसंग से किसी झाखा में पाठ है— 'हे संस्तुतानां विराजमितिरिज्येते'—स्तोत्रो मं प्रयुक्त की गई ऋचाओं में विराट् से दो ऋचा अतिरिक्त शेष रह जाती हैं। अन्य शाखावाले कहते हैं शितसः संस्तुतानां विराजमितिरिज्यन्ते'—स्तोत्रों में प्रयुक्त की गई ऋचाओं में विराट् संस्या से तीन ऋचा अतिरिक्त कोष रह जाती हैं। विराट् पद इस संख्या का पर्याय है। स्तोत्रों में प्रयुक्त ऋचाओं की संख्या को १० से विभाजित करने पर

है। · · · एक विधि का प्रतिषेध और एक विधि का विधान कर्मभेद मानने पर सम्मद होता है। · · · रथाक्षमात्र यूपो का अन्तराल होने पर न पक्षसम्पान हो सकता है, न वेदिसम्मान।

पक्षसम्मित पक्ष मे दक्षिणपक्ष - ४ हाथ २२ अंगुल, उत्तर पक्ष = ४ हाथ २२ अंगुल, दोनों के मध्य का नाग — ७ हाथ, सब मिलाकर १६ हाथ २० अंगुल स्थान होता है।

वेदिसम्मित मे वेदी का परिमाण २६ हाय ६ अंगुल कह चुके हैं। ११ यूपों के मध्य के १० अन्तराल १० रखाक्षप्रमाण — १०४० अंगुल बराबर ४३ हाथ द अंगुल होता है। इसके साथ ११ यूपों की मीटाई न्यून से न्यून एक वितिस्त — १२ अगुल होने पर ५ हाथ १२ अंगुल हागी। अत: ११ यूप अन्तराल-सहित ४६ हाथ २० अंगुल लम्बे स्थान में स्थित होंगे। इस प्रकार रखाक्षप्रमाण अन्तराल गानने पर न पक्षसम्मित यूप-निखनन उपपन्न होता है, और ना ही वेदिसम्मित। कात्यायन श्रीत दादा६-७-द में रखाक्ष-अन्तराल वेदिसम्मित और पक्षसम्मित तीनों पक्ष स्वीकार किये हैं।" (यु० मी०)।

उक्त टिप्पणी में यह स्पष्ट िकया गया कि —सुपर्णयाम के अभिनचयन अवसर पर अग्निस्थिष्डल की रचना पंस फैलाये श्येन के समान होती है, उसपर एकादश यूपों का निखनन कहाँ होना चाहिए। ये यूप एकादश प्राओं को बाँधने के लिए गाड़े जाते हैं, इसलिए सुपर्णयाग के इस अंग का नाम एकादिशनी इध्टि कहा जाता है।

देहरादून मण्डल के विकासनगर (पुराना नाम - चूहड्पुर) और कानसी यमुना पुल के मध्य--चकरौता को जानेवाले मोटर मार्ग पर— पूर्व की ओर पहाड़ी के समतल-सदृश ढलान पर फैली उक्त प्रकार की एक वेदि - केन्द्रीय सरकार के पुरातत्त्वानुसन्धान-विमाग द्वारा खुदाई कराये जाने पर --उपलब्ध हुई है। लेखक ने स्वयं जाकर उसे देखा है। यह खुदाई उस समय विभाग के उच्चपदस्थ कार्यरत श्री रामचन्द्रन् की देखरेख में कराई गई थी।

पूर्ण विराद मंख्या से जितनी ऋचा शेष रह जाती हैं, उनकी संख्या एक शाखा के अनुसार दो है, अन्य शाखा के अनुसार तीन। यदि प्रत्येक शाखा में कर्म को अभेद माना जाय तो विरोध होगा। कर्मों का भेद मानने पर एक शाखा के अनुसार किसी क्योतिष्टोम में दो का, तथा अन्य शाखा के अनुसार किसी में तीन का विराद पूर्ण सख्या से अतिरेक उपपन्न हो जाता है। इसलिए प्रतिशाखा कर्म का भेद मानना उपगुक्त है।

निरक्त [७।१३] में बताया — शिवराड् विराजनात् सम्पूर्णाक्षरा । 'विराट्' पर 'वि' उपसगंपूर्वक 'दीप्ति' अर्थवाली 'राज्' धातु से निष्पन होता है। यह विराट् सम्पूर्णाक्षर है। अक्षर — संस्था के प्रतीक अंक जितने में सम्पूर्ण हो जाते हैं। एक से नौ तक अब्द्ध, दसवां शून्य है। यह एक विराट् है, एक दशक। यह इसिए पूर्ण है, क्योंकि इसके आगे संस्था बढ़ाने के लिए फिर दस के आगे १, २, ३ को ही दुहराया जाता है। फिर वीस पर पूरा होनेवाला दूसरा विराट् है, दूसरा दशक, जो दो पर सून्य लगाकर अभिव्यक्त किया जाता है। विभिन्त स्तोत्रों में प्रयुक्त ऋवाओं की संस्था को विराट् ( १० संस्था) से विभाजित करने पर जितने पूर्ण दशक बन जाते हैं, उनसे अतिरिक्त — एक शाखा के अनुसार दो तथा अन्य शाखा के अनुसार दो तथा अन्य शाखा के अनुसार दो तथा अन्य शाखा के अनुसार से सम्हण है। इनका विदरण समाधान-सूत्र (२६) में किया जायगा।

(१२) अन्यार्थदर्शन (ग) -सारस्वत सत्र में सुना जाता है—'थे पुरोहाशिनस्ते उपिकसिन्त, ये सान्नाधिनस्ते बत्सान् वारयन्ति' जो पुरोज्ञाश से दर्श
करनेवाले हैं, वे चुपधाप बैठते हैं; जो सान्नायो हैं, अर्थात् दूध-दही की मिश्रित
हवि से दर्श करनेवाले हैं, वे वत्सो (लवारों) को गायों से हटाते हैं। सारस्वत
सत्ररूप सोमयाग है। सत्र निरन्तर किये जाने वाले यज्ञ हैं, जो कम-से-कम
बारह दिन, और अधिक सहस्र वर्ष (—दिन) तक चलते हैं। इनमें सत्रह सत्रयाजी व्यक्ति मिलकर अनुष्ठान करते हैं, जिनमें एक यजमान और सोलह
ऋत्विक् चनकर वपना-अपना कार्य बांट लेते हैं। वस्तुतः वे सब यजमान ही
होते हैं—कर्म के स्वयं अनुष्ठाता और फल के मागी। सोमयाग में एक यजमान
कर्म का अनुष्ठाता और फल का भागी होता है, और सोलह ऋत्विक् दक्षिणा
द्वारा नियत काल के लिए कीत (खरीदे हुए) के समान होते हैं। सत्र और
सोमबाग का यही भेद है। सत्र के बनुष्ठान में उसी का अधिकार है, जिसने
पहले सोमयाग किया है। जो सोमयाग करके दर्शपूर्णमास याग करता है, वह

द्रष्टव्य 'उत्सर्गिणामयने श्रूयते — तेषां ये पुरोडाशिनस्ते उपवसन्ति, ये साम्नाधिनस्त एतदहर्बत्सान् अवाकुर्वन्ति।' सत्या० श्रौत १६।६।२१॥

दर्श के अनुष्ठान में दूध-दही की मिश्रित ( = मान्नाय) हिंद देता है। परन्तु उक्त दाक्यों द्वारा सारस्वत सत्रान्तगंत दशं में सोमयाग किये हुए और न किये हुए—दोनो का अधिकार बताया। यह प्रतिशाखा कर्मभेद मानने पर ही उपपन्न होता है।

(१३) अन्यार्थवर्शन (घ) -अन्य वचन सुने जाते हैं। किसी क्षाला में कहा 'उपहृष्योऽनिश्वतः, अग्निष्टोमो यज्ञः, रथन्तरसामा, अद्धः श्वाचो विक्षणा'—उपहृष्य नामक यज्ञ—ज्योतिष्टोम का अङ्गः, एक दिन मे सम्पन्न होनेवाला सोमयाग है, —यह अनिष्कत है, अर्थात् इसमें देवता नाम का उच्चारण प्रत्यक्षरूप में न होकर परोक्षरूप से किया जाता है; यह अग्निष्टोम यज्ञ है—अग्निष्टोम संस्थावाला सोमयाग, अर्थात् जिस सोमयाग की सस्था समाप्ति आग्नेय स्तोम से होती है; यह रयन्तर सामवाला है और इसकी दक्षिणा गहरे भूरे (धूसर) रंग का अद्ध है।

अन्यत्र याखा में कहा —'उपहृज्योऽनिरुक्तः, उक्यो यतः, बृहत्सामा, अदधः वितो रुक्मललाटो दक्षिणा'—उपहृज्य अनिरुक्त है, उक्य संस्थावाला सोमयाग है, अर्थात् इसकी समाप्ति उक्य-संज्ञक स्तीत्र से होती है, यह बृहत्सामवाला है, और स्वेत अश्व इसकी दक्षिणा है, जिसके लवाट पर सुवर्ण का पत्रा (वर्क) लगा है।

यदि सब शालाओं में कर्म का अभेद हो, तो उपहब्य सोमयाग केय दो प्रकार के वर्णन असंगत होंगे। यह स्थिति कर्मभेद मानने पर उपपन्न होती है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रतिशाला कर्म का एकत्व होने पर यहाँ रथन्तरसाम अथवा बृहत्साम का विधान व्यर्थ है, क्योंकि यह उपहब्य के प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम से — 'प्रकृतिवद् विकृति: कर्तव्या' नियम के अनुसार प्राप्त है। इससे मी स्पष्ट होता है — प्रतिशाला कर्म का भेद मानना युक्त है।।दा।

जिज्ञासापूर्ण विस्तृत पूर्वेपक्ष का सर्वेसाधारण समाधान सूत्रकार प्रस्तुत करता है—

### एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याऽविशेषात् ॥६॥

[वा] यह पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिए है, विभिन्न शालाओं मे कर्मभेद

१. द्रष्टव्य --ताण्ड्य ब्रा० १८।१११, ३, १८॥ कात्या०श्रीत० २२।१।२, ८॥

२. ब्रष्टच्य---'उपहच्ये देवतानामधेयानि परोक्षं बूयुः स्वस्थानासु' लाट्या० श्रौत० ८।६।१॥

३. कोई व्याख्याकार सुनहरी टीका (चन्दोवा) वाला अर्थ करते हैं।

नहीं है, प्रत्युत [एकम्] एक == समान हैं कमें विभिन्न शाखाओं में, [संयोगरूप-चोदनाख्याऽविशेषात्] कमें के साथ द्रव्य-देवता-सम्बन्ध के बोधक विधिवाक्यों तथा उनके नामो की समानता से !

विभिन्न शाखाओं में कर्म-विधायक वाक्य कर्म के साथ समान द्रव्य और समान देवता का बोध कराते हैं। कर्मों का नाम भी सर्वत्र समान पाया जाता है। इसिलए विभिन्न शाखाओं में कर्म के एकत्व में कोई बाधा नहीं है। शाखा, संहिता व बाह्यण आदि वैदिक वाङ्मय में यज्ञ-कर्म का प्रयोजन अर्थात् फल सर्वत्र समान उपनब्ध होता है। यज्ञ का रूप द्रव्य और देवता है, उनका उल्लेख भी सर्वत्र समान है। यज्ञों के नाम अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, ज्योतिष्टोम, कारीरी आदि भी सर्वत्र समान हैं। तब प्रतिशाखा कर्मभेद का अबकाश कहाँ रहता है? यह सभी आक्षेपों का साधारण समाधान है।।१।।

साधारण समाधान कर सूत्रकार कम्काः प्रत्येक आक्षेप का समाधान प्रस्तुत करता है। पहला आक्षेप 'नामभेद' है। समाधान किया

#### न नाम्ना स्यादचोदनाऽभिधानत्वात् ॥१०॥

[नाम्ना] काठक, कालापक आदि नाम से [न स्यात्] नहीं होता, कर्मभेद [अचोदनाऽभिधानत्वात्] चोदना = कर्मों के विधिवाक्यों का अभिधान = कथन काठक आदि नाम से न होने के कारण।

काठक, कालापक आदि नाम ग्रन्थों के हैं, कर्मों के नहीं। यह काठक कर्म है; और यह कालापक कर्म, इत्यादि व्यवहार — उन ग्रन्थों में - इनका वर्णन आदि होने के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि कर्मों का नाम काठक-कालापक आदि हो, और उनके आधार पर ग्रन्थों को ये नाम दिये गए हो। स्थिति सर्वथा इसके विपरीत है। मूलत. ये ग्रन्थों के नाम हैं, कर्मों के नहीं। इन सभी विभिन्न भासाओं में कर्मों के नाम, द्रव्या, देवता, फल आदि का वर्णन समान होने से ग्रन्थों के नाम का भेद कर्मों का भेदक नहीं कहा जा सकता।। १०।।

जसी अर्थ को प्रकारान्तर से सिद्ध करने की भावना से सूत्रकार ने कहा —

### सर्वेषाञ्चैककम्यं स्यात् ॥१९॥

ग्रन्थ का नाम भिन्न होने से यदि वहाँ प्रतिपादित कमाँ में भेद माना जाता है, तो ग्रन्थ का नाम एक होने से वहाँ पठित [सर्वेषाम्] सब कमाँ—अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णमास, ज्योतिष्टोम आदि—का [ऐककम्यम्] एक कमें होना [स्थात्] प्राप्त होता है। काठक नाम के एक होने से सबको एक कमें माना जाय, -यह इष्ट नहीं। इसलिए ग्रन्थनाम न कमें के भेद का साधक है, और न अभेद का साधक 1128॥

उक्त अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुन किया—

#### कृतकं चाभिधानम् ॥१२॥

[कृतकम्] कृतक -अनित्य [च] भी है [अभिधानम्] अभिधान -- नाम, काठक, कालापक आदि।

काठक, कालापक आदि ग्रन्थ नामों का प्रचलन उस समय से प्रारम्भ हुआ जब कठ, कलाप आदि ऋषियों ने अग्निहोत्रादि कमों का प्रवचन किया, अथवा ग्रन्थरूप में ग्रिथत किया, उसके अनन्तर ही अग्निहोत्र आदि कमों के साथ काठक, कालापक आदि नाम जुड़े। उससे पहने भी अग्निहोत्रादि कमों का अनुष्ठान बराबर होता था। तब ग्रन्थ-नाभभेद से इनमें कोई भेद न था। प्रवचन किए जाने पर भेद माना जाय, यह वास्तविकता के विरुद्ध है। अतः अनेक ऋषियों ने अपने शब्दों में उन्हीं कमों का प्रवचन किया है, जो पहने से एक रूप में प्रचलित रहे हैं। इसलिए नामभेद को कम्भेद का साधक कहना अयुक्त है।।१२॥

रूपभेद भी कर्मभेद का साधक नहीं; सूत्रकार ने बताया -

#### एकत्वेऽपि परम् ॥१३॥

[एकत्वे] विभिन्न शाखाओं से पठित कर्म के एक होने पर [अपि] मी, [परम्] अगला — कर्मभेद-साधक हेतु - रूपभेद उपपन्न हो जाता है।

अग्नीषोमीय याग को कहीं 'एकादशकपाल' और कही 'ढ़ादशकपाल' कहा। तात्पर्य है, अग्नीषोमीय यागानुष्ठान के पुरोडाश-द्रव्य को एकादश पात्रों में संस्कृत किया जाय, यह किसी एक शाक्षा में कहा; अन्यत्र द्वादश पात्रों में पुरो-हाश-द्रव्य पकाने का उल्लेख किया। प्रामाणिक ग्रन्थों में ऐसा कथन होने से पात्रों की संस्था में विकल्प मानकर ये कथन उपपन्न हो जाते हैं। सामर्थ्यानुसार चाहे ग्यारह पात्रों में द्रव्य संस्कृत करे, चाहे बारह में, इससे अग्नीषोमीय कर्म में कोई भेद नहीं आता। ११३।।

कर्मभेद में तीसरा हेतु धर्मभेद कहा । सूत्रकार समाधान करता है -

#### विद्यायां धर्मशास्त्रम् ॥१४॥

[विद्यासाम्] विद्याग्रहण के अवसर पर [धर्मशास्त्रम्] विशिष्ट धर्मों के पालन का शासन — विधान आचार्यों ने किया है। उनका कर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं।

भूमि पर बैठकर भोजन करना, जल-भरा घड़ा, एवं वास आदि का लाना, ये सब धर्मविशेष छात्रावस्था में —िविभिन्न विद्याओं का अध्ययन करते हुए — छात्रों द्वारा किए जाने वाले आचरण है । उन-उन अध्ययन की जानेवाली काखाओं में प्रतिपादित कर्म के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं। ताल्पर्य है, छात्र जिस कर्म का अध्ययन कर रहा है, उस समय का उसका वह आचरण कर्म के अनुष्ठान में उपकारक नहीं होता। अतः छात्रावस्था के ये आचरण कर्मभैद के साधक नहीं कहे जा सकते। ये सब अध्ययन-सम्बन्धी धर्म हैं, यह उन्हीं प्रसंगों में पठित 'अधीयानाः' आदि पदों से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे आचरणों के कर्म का उपकारक होने में कीई प्रामाणिक उल्लेख भी नहीं हैं ॥१४॥

पुनस्ततः दोष निवारण के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—गत चतुर्वश अधिकरण [२।३।२७-२६] में पुनस्तत-दोष का समाधान अनुवाद मानकर किया है, 'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्याया पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति' यह विधान कर जो पुनः 'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्याया पौर्णमास्यां मवति' कहा है, वह पुनस्क न होकर आग्नेय में ऐन्द्र हवि 'दिध' का स्तुतिपूर्वक अनुवाद करता है, -यह सिद्धान्त किया है। इसी प्रकार एक शाखा में विहित अग्निहोत्र आदि का शाखान्तर में विधान अनुवाद क्यों न मान लिया जाय? इससे न पुनस्कत-दोष की आपत्ति होगी, न कमंभेद की अग्नक्ता रहेगी। सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पनस्तत-दोष के आंशिक समाधान के रूप में सूत्रित किया—

### आग्नेयवत् पुनर्वचनम् ॥१५॥

[आग्नेयवत्] आग्नेय वाक्य के समान है [पुनर्वेचनम्] शास्त्रान्तरों में कर्मों का पुनः कथन ।

विभिन्न शासाजों मे अम्तिहोत्र आदि कमी का अनेकत्र जो विधान किया गया है, उस पुनरुक्त अथवा असकृत् कथन का समाधान आन्नेय वाक्य के समाधान के समान समभ्रता चाहिए। तात्पर्य है, वह कथन पुनरुक्ति-दोष न होकर एक शासा के विधान का अन्यत्र अनुवाद है। इस प्रकार न शासान्तरी में कमेंभेद की आर्सका रहती है, न पुनरुक्ति-दोष की।

अनुवाद में फल का निर्देश असंगत हो जाता है, इस भावना से सूत्रकार ने शासाओं में कर्मों के पुनर्वचन का पूर्ण नास्तविक समाधान किया—

# अद्विवंचनं वा श्रुतिसंयोगाविशेषात् ॥१६॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष के निवारण के लिए है, अर्थात् कर्म के पुनर्वचन से कर्म का भेद होता है, यह कथन युक्त नहीं । वस्तुतः [अद्वियंचनम्] कर्म का दो प्रकार से शासान्तरों में कथन नहीं है, [श्रुतिसंयोगाविशेषात्] श्रृति-सम्बन्ध के सर्वत्र समान होने से। तात्पर्य है, जैसा एक शास्ता में अग्निहोत्र आदि का विधान है, वैसा हो बन्य शास्ताओं में है।

शाखान्तरों में सर्वत्र अम्मिहोत्र आदि कमों का विधान निविचत ही पुनक्ततं नहीं है। अपनी-अपनी शाखाओं में एक ही शाखा-प्रवक्ता व्यक्ति ने एक ही अम्मिहोत्र आदि कमों का विधान किया है। जब एक शाखाध्यायी अन्य शाखा किन्पढ़ता है, तो अपनी शाखा में पढ़े अम्मिहोत्र-कमें से वहाँ भी अम्मिहोत्र-कमें में कोई भेद प्रतीत नहीं होता। उसे उभयत्र शाखाओं में अम्मिहोत्र-कमें विधयक एकत्व की ही बुद्धि उत्पन्न होती है। वह इसी परिणाम पर पहुचता है कि उन शाखाओं में अम्मिहीत्र-कमें एक ही है।

एक ही अर्थ को विभिन्न स्थानों में जब अनेक ध्यक्ति कहते हैं, तो वह पुनरुक्त नहीं होता। चैत्र, मैत्र, विष्णु अपने-अपने घरों में थां दोग्वि ≔गाय दुह लों कहते हैं, तो यह पुनरुत्त नहीं हैं। पर यदि चैत्र, चैत्र का पुत्र, चैत्र की पत्नी, चैत्र का आता अपने ही घर में सद्य. 'गां दोग्धि' कहते हैं, तो यह पुनरुक्त हैं। इसलिए प्रत्येक भाखाया बाह्म में उन-उन प्रवक्ताओं द्वारा विहित अग्नि-

होत्र आदि कर्म सर्वेत्र एक ही हैं। न यह पुनरुक्त है, न कर्मभेद।

सुबोधिनी वृत्ति मे सूत्रपाठ 'अश्रुतिसंयोगाविशेषात्' अज्ञात अर्थ का बोधक वात्मय विधिवात्मय कहा जाता है। अश्रुति-सयोग अर्थात् सब शाखाओं मे 'अन्नि-होत्रं जुहुयात्' आदि वात्मयों का अज्ञातार्थं के साथ सम्बन्ध समान रूप से होने के कारण ये बाक्य अनुवाद नहीं, सर्वत्र विधिवात्म्य हैं।।१६।।

पुनरुक्ति-आक्षेप का सूत्रकार ने अन्य समाधान किया

#### अर्थासन्निधेश्च ॥१७॥

[अर्थासन्तिष्ठे ] अध्ययनादि-रूप सन्तिष — सामीप्य के न होने से [च]

ही प्राखान्तरों में कर्मभेद कहना अयुक्त है।

एक व्यक्ति अनेक शाखागत अर्थों (अम्मिहोत्रादि कर्मों) के माय अध्ययनादि-स्प सामीप्य प्राप्त नहीं कर पाता, उससे दूर या बिञ्चत रह जाता है, तो इससे न शाखान्तरों का आनर्थक्य प्राप्त होता है, और न यह कर्मभेद का द्योतक हैं। प्रत्येक शाखा को जानना न जानना अलग बात है, परन्तु 'शाखा' पद स्वयं से इस तथ्य को अभिव्यक्त करता है कि वहाँ सर्वत्र अर्थ (अग्निहोत्रादि कर्म) बिखरा हुआ भी एक है, वह पुनरक्त नहीं। जिस प्रकार एक वृक्ष की शाखा पर जैसे पत्ते, फूल, फल होते हैं, वेभे ही अन्य सब शाखाओ पर होते हैं। ऐसा होना सर्वथा असम्भव है कि एक ही वृक्ष की एक शाखा पर आम और दूसरी पर निबोली लगें। काठक, रेन्तिरीय आदि सब शाखा भी एक वेद-वृक्ष की हैं। इनमें प्रतिपादित जिन्नहोत्र, वर्शपूर्णमास आदि अर्थ सर्वत्र समान हैं किसी भी शाखा से उनका अध्ययन कर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पुनरुक्ति की कल्पना व्यर्थ है। वेद-वृक्ष की शाखा-प्रशाखाओ एवं अवान्तर विभागों का महान् विस्तार है। उसको आचार्यों ने मृख्य रूप से चरण और शाखा-रूप में विमाजित किया है। ये सब मूल वेद के ब्याख्यान हैं। जैसे वृक्ष के तने से प्रथम मृख्य शाखार्ये फूटती हैं वैसे वेद के सीधे प्रथम व्याख्यान 'चरण' और आगे उनके अवान्तर विभाग—वृक्ष की प्रमुख टहिनयों के समान—अन्य शाखार्ये हैं। यह बावश्यक नहीं कि इस समस्त का अध्ययन करके ही अग्निहोत्रादि अयं की प्राप्ति हो। यह तो मीठी रोटी के समान है, चाहे जिधर से काटो, आस्वाद एक-सा मिलेगा। अग्निहोत्र आदि कमं भी सब शाखाओं में समान हैं। अध्येता या अनुष्ठाता जहीं से चाहे, प्राप्त कर सकता है।

मश्रपि विभिन्न शासाओं में एक ही विषय पर पाठभेद तथा कहीं यज्ञादि प्रिक्रया में भी भेद पाया जाता है, पर इससे मूलभूत अन्तिहोत्रादि कमें में कोई अन्तर नहीं आता। पाठभेद प्रायः व्याख्यामूलक होते हैं। प्रिक्रया मे देशाचार आदि के कारण साधारण भेद सम्भव है। पर इतने से अन्तिहोत्रादि कमें विभिन्न शासाओं में भिन्न हैं, ऐसा नहीं है। कमें कहन सर्वत्र अवाधित रहता है। १९।।

आचार्यं सूत्रकार ने पुनरुक्ति का अन्य समाधान किया —

#### न चैकं प्रति शिष्यते ॥१८॥

[एकम् प्रति] विभिन्न शासाओ में पठित कर्म, एक उसी शासा के अञ्येता या अनुष्ठाता के लिए [न] नहीं [शिष्यते] कहा गया है, प्रत्युत सबके लिए कहा गया है।

काठक, कालापक, तैत्तिरीय आदि शाखाभेद प्रवक्ता के भेद के कारण हैं, कमंभेद इसका कारण नहीं है। प्रत्येक प्रवक्ता ने मानव-मात्र की भलाई के लिए वैविक कमों का अपने-अपने समय में उपदेश किया। यदि किसी शाखा में किसी कमें के अङ्ग का उपदेश हैं, अन्यत्र अन्य अङ्ग का, तो उनका उमयत्र अध्याहार होना अभीष्ट है। इससे समस्त शाखाओं में कमें की एकता प्रमाणित होती है। किसी भी शाखा मे ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यह इतना ही कमें है, और किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए है। काठक शाखा में जो काठक-शाखाध्येता के लिए है, वह तैत्तिरीय-शाखाध्येता के लिए भी है। इसी प्रकार तैत्तिरीय शाखागत कमों ग्रेव काठक शाखाध्येता के लिए भी है। कमें की पूर्णता के लिए एक-दूसरी शाखा से अङ्गो का परस्पर उपसंहार कर लेना अभीष्ट है। इस प्रकार जो अभिनहोत्र काठक शाखा का है, वही तैत्तिरीय शाखा का है। इतको भिन्न कहनेवाला कोई वाक्य शाखाओं में उपलब्ध नहीं होता। फलतः सब शाखाओं में कहा गया अग्निहोत्र मिलकर एक पूर्ण कमें है। ऐसे ही अन्य दश्रै-पूर्णमास आदि कमों के निषय में समफना चाहिए। सूत्र में 'च'पद गुक्त्यन्तर का निदेशक है।। हात है। हात है। हात हो स्वाप का है। इस शाखाओं में कहा गया अग्निहोत्र मिलकर एक पूर्ण कमें है। ऐसे ही अन्य दश्रै-पूर्णमास आदि कमों के निषय में समफना चाहिए। सूत्र में 'च'पद गुक्त्यन्तर का निदेशक है।। हात ही होता हो हात हो निदेशक है।।

समाप्तिबचन-आक्षेप के समाधान में सूत्रकार ने कहा -

### समाप्तिवच्च सम्प्रेक्षा ॥१६॥

[च] और [समाप्तिवत्] समाप्तिवाला कथन [सम्प्रेक्षा] उत्प्रेक्षामाव है, कल्पनामूलक ।

एक खाखावाले कहते हैं, हमारा अग्नियन-कमं यहां समाप्त होता है; अन्य शाखावाले कहते हैं, हमारा अग्नियम-कमं यहां समाप्त नहीं होता; ऐसा कथन उत्प्रेक्षामात्र है। तात्पर्य है, वास्तिवक नहीं है। जब कमं की समाप्ति होने-वाली होती है, कुछ अंग्र शेष रह जाता है, तब मी कमं की समाप्ति का कथन व्यवहार में आता है। कमं की आसन्त-समाप्ति में बस अब यह समाप्त हुआ ही समक्तो, मान लो अब यह समाप्त हो गया, बब समाप्त होने में कमी ही क्या है?—आदि व्यवहार प्राय होता रहता है। यह वास्तिवक न होकर उत्प्रेक्षामूलक व काल्पनिक ही समक्ता चाहिए। समाप्ति के भिन्न अवसर होने पर भी इससे इतना तो स्पष्ट है कि दोनों शाखाओं में एक ही अग्नियम-कमं अभीष्ट है।

यह व्यवहार अशास्त्रीय नहीं है। अग्निष्टोम में आध्वयंव-कर्म समाप्त होने पर 'अग्निष्टोम: समाप्त: यह व्यवहार देखा जाता है, यद्यपि अध्वर्य द्वारा किये गये कर्म, के अनन्तर अभी होता द्वारा किया जानेवाचा शस्त्र-कर्म अवशिष्ट रहता है। इसी प्रकार अग्निचयन-कर्म में समाप्ति का निर्देश समक्रना चाहिए। कहीं समाप्ति बताना, कहीं न बताना, अग्निचयन-कर्म के भेद को सिद्ध नहीं करता॥१६॥

इसके साथ ही सूत्रकार निन्दा आदि आक्षेपो का समाधान प्रस्तुत करता है -

#### एकत्वेऽपि पराणि निन्दाऽशक्तिसमाप्तिवचनानि ॥२०॥

[एकत्वे] विभिन्न शास्ताओं में कम्पें के एक होने पर [अपि]भी [पराणि] अगले [निन्दाऽशक्तिसमाप्तिवचनानि] निन्दावचन, अशक्तिवचन, समाप्ति-वचन उपपन्न होते हैं; तस भेद साधक कैसे ?

अग्निहोत्र होम के उदित, अनुदित, समयाध्युषित कालो के प्रसंग से 'प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति' आदि द्वारा उदित आदि होम की जो निन्दा की गई है, उसकी वास्तविकता इस प्रकार है—

आचार्यों ने अग्निहोत्र होम के तीन काल बताये अदित, अनुदित, समयाध्यु-षित । सूर्य उदय हो जाने पर पहला काल है; उस समय नक्षत्रों का दिखाई देना सम्भव नहीं रहता । अनुदित काल वह है, जब नक्षत्र दिखाई देते रहें । तीसरा समयाध्युषित काल इन दोनों के बीच में है —जब नक्षत्र भी दिखाई न दे रहे हों, और सूर्यं भी उदय न हुआ हो। यह काल-विभाजन में अरुणोदय-काल कहाता

है।

जो व्यक्ति अग्निहोत्र होम के लिए अग्नि का आधान यह वृत लेकर करता है कि वह अनुदित काल में होम करेगा, यदि वह अपने व्रत को आलस्य-प्रमादवश मंग करता है, और अनुदित में होम न कर उदित आदि में करता है, उसकी यह निन्दा है। उसने अपने व्रत को लोड़ा है, इससे कर्मानुष्ठान में उसकी अश्रद्धा का भाव व्वनित होता है; तभी उसके लिए प्रायश्वित का विधान है, जिसकी चर्चा अग्निम सूत्र में की गई है। ये निन्दावचन अग्निहोत्र-कर्म के विषय में नहीं हैं।

इसी प्रकार जो उदित होम का व्रती है, वह अपने व्रत का भंग कर अनुदित आदि में होम करता है, उसकी यह निन्दा है। ऐसे ही अध्युषित काल का ब्रती अपने व्रत-नियम को तोड़कर अन्य समय में करता है, उसकी यह निन्दा है। यह निन्दा न पित्र कर्म अभिनहोत्र की है, और न यह शाखान्तरों में कर्मभेद का कारण है।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने की बात है कि वृती के नियम-अंग की निन्दा द्वारा श्रद्धापूर्वक नियम-पालन की प्रशंसा में ही इसका तारपर्य है। अतः

यह किसी प्रकार से दोषावह नहीं।

अशिक्तवचन भी कर्मभेद का कारण नहीं कहा जा सकता। यदि अशक्त व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर पाता, तो इससे कार्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। असमर्थं व्यक्ति के लिए एक शाखा में विहित कर्म भी सर्वाङ्गपूर्ण रूप में अनुरुठेय नहीं हो पाते; तब जितना हो पाता है, उतना करना चाहिए। नित्य कर्मों में उतना करना भी अभीष्ट का साधक होता है। काम्य कर्म का सर्वाङ्गपूर्ण सम्पन्न होना आवश्यक है, क्योंकि कामना की पूर्ति उसी में सम्भव है। परन्तु समर्थं व्यक्ति सब शाखाओं में विहित कर्मों के अनुष्ठान में भी सक्षम रहते हैं। अधिक करने का फल भी अधिक मिलता है। यह स्थिति न कर्मों में किसी न्यूनता को अभिव्यक्त करती है, और न शाखान्तरों में कर्मभेद का कारण है।

समाप्तिवचन शाखान्तरों में कर्मभेद का कारण नहीं है, इसका उपपादन

गत सूत्र के भाष्य में कर दिया गया है।।२०॥

निन्दावचन के समाधान में शिष्य जिज्ञासा करता है — उदित-अनुदित होम के विषय में प्रायदिचल का विधान होने से कर्मों में न्यूनता व दोष का होना ज्ञात होता है। उदित आदि होम का विधान कर उसमें दोष का कथन परस्पर-विरुद्ध हैं। इस विरोध का परिहार कर्मभेद मानने पर सम्भव है। इसका समाधान होना चाहिए।

शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप से प्रथम सूत्रित किया-

### प्रायश्चित्तं निमित्तेन ॥२१॥

[प्रायश्चित्तम् ] उदित, अनुदित होम मे प्रायश्चित्त का विधान [निभित्तेन] किसी कारणविशेष से किया गया है। यह प्रायश्चित्त-विधान कर्मभेद का प्रयोजक है।

उदित, अनुदित होम मे प्रायिक्वित्त का विधान होने से इन कर्मों में न्यूनता आदि दोष का पता नगता है, उसका निवारण आखान्तर में कर्मभेद मानने पर सम्भव है। यदि विभिन्न शासाओं में उदित होम आदि एक ही कर्म माना जाता हैं, तो उसका विधान और प्रतिषेव परस्पर-विषद्ध हैं। प्रतिशाखा कर्मभेद स्वीकार करने पर विधान अपनी शाखा में मान्य रह जाता है; शाखान्तरगत विरोध अन्य किसी उदितादि होम का हो सकता है।।२१।।

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया —

#### प्रक्रमाद्वा नियोगेन ॥२२॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष का निवारण करता है—प्रायदिवत्त के विधान से शाखान्तरों में कर्मभेद कहना अयुक्त है। [नियोगेन] अपने पूर्वनिर्धारित कर्त्तंच्य से [प्रक्रमात्] इधर-उधर हट जाने के कारण प्रायदिवत्त का विधान है, जो शाखान्तरों में एक कर्म मानने पर भी उपपन्न होता है।

पूर्वनिर्धारित कर्तंब्य का स्पष्टीकरण २०वें सूत्र के माष्य में कर दिया है। अगिनहोत्र होम के लिए अग्नि-आधान करते समय व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार यह स्वीकार करना होता है कि होम-अनुष्ठान के तीन कालों में से उसे कौन-सा काल अनुकृत रहेगा। उसका उल्लंघन करने पर प्रायश्चित्त का विधान है। प्रतिशासा कर्म का अभेद मानने पर भी कर्म के विधान और प्रतिषेध का सामञ्जस्य बना रहता है। अग्निहोत्र होम सब शासाओं में कर्म एक है; इनके अनुष्ठान-काल में अनुदित आदि विकल्प हैं। यज-सम्बन्धी वैकल्पिक पदार्थों में इच्छानुसार कर्त्ता द्वारा कोई एक पक्ष स्वीकार कर लिया जाता है। उसका उल्लंघन ही दोषावह माना गया है।

इस विषय में समबल-वाक्य 'ब्रीहिभियंजेत, पर्वयंजेत' उदाहरण-रूप में द्रष्टब्य हैं। आचार्यों ने यहाँ विकल्प माना है, चाहे ब्रीहि से यजन करे, चाहे यवो से। जो व्यक्ति कर्मारम्भ में ब्रीहि से यजन करना स्वीकार कर ब्रीहि की अप्राप्ति में यवों से यजन करता है, वह प्राप्ति चित्रों होता है। ब्रीहि के अभाव में उसे ब्रीहि के प्रतिनिधि अन्त नीवार आदि से होम करना चाहिए; यवों से नहीं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने कर्मारम्भ में यवों से यजन करना स्वीकार किया है, वह प्रदि यवों की ब्राप्ति में ब्रीहि से यजन करता है, तो वह प्रायश्चित्री होता है।

यवो की अप्राप्ति में उसे यवो के प्रतिनिधि आरण्य (जंगली) यवों से यजन करना चाहिए। प्रतिनिधि का विधान ग्रास्त्रीय है। इसी के बनुसार उदित होम आदि में प्रायध्वित का प्रसग समकता चाहिए, जो गत (२०वें) सूत्र के भाष्य में स्पष्ट कर दिया है॥२२॥

समाप्तिवचन के विषय में सूत्रकार ने और अधिक कहा —

### समाप्तिः पूर्ववस्वाद् यथाज्ञाते प्रतीयेत ॥२३॥

[समाप्ति.] समाप्ति-विषयक वजन 'अत्रास्माकमग्नि: समाप्तः' इत्यादि [पूर्ववत्त्वात्] पहले से प्रारम्भ हुए होने के कारण, उन कर्मों के [यथाजाते] जैसे प्रारम्भ हुए जात हैं, उसके अनुसार समाप्ति [प्रतीयेत] जाननी चाहिए उन कर्मों की।

समाप्ति सदा प्रारम्भ की अपेक्षा करती है। जिस कर्म के पूरा होने पर समाप्ति का निर्देश है, यह आवश्यक है कि वह कर्म प्रारम्भ होकर अभी तक चालू रहा है। प्रारम्भ होकर चालू रहते जहाँ कर्म पूरा होता है, वहीं समाप्ति का निर्देश यह स्पष्ट करता है कि यह समाप्ति उसी जाने हुए कर्म की है। समाप्ति-विषयक यह निर्देश कर्मभेद का प्रयोजक नहीं है।

विशेष---समाध्तिवचन-आक्षेप का समाधान करने के लिए सूत्रकार ने दो सुत्र बनाये। दो सुत्र क्यों बनाये गये? इसका समाधान अस्पष्ट रहा है।

आठवें आक्षेप-सूत्र के माध्य में 'समाप्ति वचन' का जो विवरण प्रस्तुत किया है, वहाँ दो वाक्य निविद्ध हैं -एक—'अत्रास्माकमग्नि: परिसमाप्यते' — यहाँ हमारा अग्निचयन-कर्म परिसमाप्त होता है; दूसरा है—'अपरेऽन्यत्र परिसमाप्ति व्यपदिश्वान्ति'—अन्य आखावाले समाप्ति का अन्यत्र कथन करते हैं। माष्यकार ने इस प्रसंग में पहला वाक्य लिखा है—'असमाप्तेऽिप समाप्तेर्वचर्न मवित' — समाप्त न होने पर भी समाप्ति का कथन कर्म में होता है। आक्षेप का मुख्य आधार यही है कि एक ही अग्निचयन-कर्म में किसी शासावाले कर्म के बीच किसी एक जगह कर्म की समाप्ति कहते हैं, अन्य शाखावाले दूसरी जगह। इस विरोध का सामञ्जस्य कर्म भेद मानने पर सम्भव है।

इसका समाधान सूत्रकार ने १६वें सूत्र में किया। वहाँ भी इस मान्यता के साथ किया है कि कर्म के समाप्त न होने पर भी समाप्ति का कथन हो जाता है। भाष्यकार ने एक वाक्य लिखाः 'अन्वारोहेषु मैत्रायणीयानामिनः परिसमाप्यते, अस्माकं तेषु न परिसमाप्यते' —मैत्रायणी शाखावाले अग्निचयन-कर्म की समाप्ति अन्वारोह के अनन्तर मानते हैं। 'अन्वारोह' उन मन्त्रों का नाम है, जी अग्निस्थापना के लिए निमित्त स्थण्डिल पर अग्निस्थापना के समय बोले जाते हैं। अग्निचयन-कर्म यहीं समाप्त माना जाता है। इसरी शाखावाले उस अवसर पर

समाप्ति नहीं मानते । इस रहस्य को किसी व्याख्याता ने स्पष्ट नहीं किया कि अन्य शाखावाले आग्निचयन-कर्म की समाप्ति अन्वारोह पर न मानकर किस

अवसर पर मानते हैं।

उन्नीसर्वे सूत्र में सभी व्याख्याताओं ने समाप्तिवचन-आक्षेप का समाधान तर्कमूलक आधार पर किया है। वह तर्क हैं — यादे मैत्रायणी शाखावालों और जन्य शाखावालों का अग्निचयन-वर्म एक न हो, तो वे 'अस्माकम्' पद का प्रयोग कैसे करेंगे ? इस पद का प्रयोग तभी उपपन्न होता है, तब मैत्रायणी शाखा-वालों के अग्निचयन कर्म को अन्य शाखावाले भी अपना कर्म मानें। तात्पर्य है अग्निचयन-कर्म सब शाखाओं में एक है, पर उसकी समाप्ति का निर्वेश किया के विभिन्न अवसरों पर माना गया है। इससे अग्निचयन-कर्म की सब शाखाओं में एकता नष्ट नहीं होती। इस प्रकार उक्त तक के आधार पर समाप्तिवचन-वाक्षेप का समाचान १६वें सूत्र में किया है।

इस व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण है, ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत आघ्वर्यव-कम की समाध्ति पर ज्योति-ष्टोम-कमें की समाध्ति का निर्देश। प्रधान कमें ज्योतिष्टोम का अवान्तर कमें आध्वर्यव कमें है। अध्वर्यु द्वारा सम्पन्न किये जाने के कारण इसका उक्त नाम है। इस अवान्तर कमें के सम्पन्न होने पर प्रधान कमें ज्योतिष्टोम की समाध्ति का निर्देश है, यद्यपि ज्योतिष्टोम का एक अन्य अवान्तर कमें किया जाना अभी बेष रहता है। वह है —होता द्वारा किया जानेवाला शस्त्र-कमें। यहाँ ज्योति-ष्टोम के समाध्त न होने पर भी जैसे समाध्ति का निर्देश है, ऐसे ही अग्निचयन-

कर्म में समक्रना चाहिए।

यहां इतना और जानना चाहिए, ज्योतिष्टोम में समाप्ति के काल्पनिक और वास्तिक दोनों अवसरों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, ऐसा उल्लेख अग्नि-चयन-कर्म के दोनों अवसरों का स्पष्ट नहीं मिलता। अन्वारोह पर मैत्रावणी द्वारा निर्दिष्ट अग्निचयन की समाप्ति वास्तिविक है या काल्पनिक ? यह सन्देह बना रहता है।

इस प्रकार १६वें सुत्र द्वारा प्रतिपादित समाप्तिवचन के समाधान से प्रस्तुत [२३] सूत्र द्वारा प्रतिपादित समाधान में कृष्ठ अन्तर है। सूत्रकार इस सूत्र द्वारा यह कहना चाहता है कि जिस प्रकृत कर्म के अनन्तर समाप्तिवचन का निर्देश है, उसी की समाप्ति वहाँ समभनी चाहिए। प्रधान कर्म ज्योतिष्टोम के अन्तर्यंत आक्वयंव अवान्तर कर्म की समाप्ति पर ज्योतिष्टोम की समाप्ति का निर्देश है। यहाँ ज्योतिष्टोम प्रधान कर्म और आक्वयंव अवान्तर कर्म दोनों प्रकृत हैं। पर यहाँ वस्तुत: समाप्ति आध्वयंव कर्म ही है, ज्योतिष्टोम की नहीं। तब सान्तिध्य से यहाँ मुख्य रूप में आध्वयंव कर्म की समाप्ति समभनी चाहिए। प्रधान कर्म से साप्ति समभनी चाहिए। प्रधान कर्म से साप्ति समभनी चाहिए। प्रधान कर्म से साप्ति

होने के कारण ज्योतिष्टोम की समाप्ति का निर्देश औपधारिक है। बौपचारिक - अस्थान में निदिष्ट भिन्न -समाप्तिवचन शाखान्तरों में कमेंभेद का प्रयोजक नहीं हो सकता। तात्पर्य है, किसी भी कमें की वास्तिवक समाप्ति एक ही अवसर पर होती है; तब समाप्तिवचन-भेद निरस्त हो जाता है, वह कमेंभेद का घटक कैसे सम्भव है?

फलतः १६वें सूत्र में समाप्तिवचन का तर्क मूलक समाधान आंक्षिक समाधान है। प्रस्तुत २३वें सूत्र में समाप्तिवचन का पूर्ण वास्तिविक समाधान है। यही दोनों सूत्रों के प्रतिगाद्य में अन्तर है। यह समाधान अग्निचयन-कर्म में भी लागू होता है। मैत्रायणी ताखा के अनुसार अन्वारोह के अन्तर अग्निचयन-कर्म की समाप्ति 'मुख्य समाप्ति' होना सम्भव है। 'मम्भव' पद का प्रयोग इसिलए किया है, क्योंकि अन्य शाखावालों ने अग्निचयन-कर्म की समाप्ति किस अवसर पर मानी है, यह स्पष्ट नहीं है। उहाँ भी कहीं मानी हो, वह वौपचारिक हो सकती है। अत समाप्तिवचन में भेद न रहने से उसकी कर्म मेद-प्रयोजकता भी नष्ट हो जाती है। फलत साखान्तरों में अयाध कर्मेंक्य सिद्ध होता है। समाप्तिवचन उसमें वाधक नहीं ।।२३।

कमप्राप्त अन्यार्थदर्शन-आक्षेप का समाधान सूत्रकार प्रस्तुत करता है 🗕

### लिङ्गमविशिष्टं सर्वशेष्टवान्नहि तत्र कर्मचीदना, तस्माद् द्वादशाहस्याहारच्यपदेशः स्यात् ॥२४॥

[लिङ्गम्] ज्योतिष्टोम-विषयक प्राथम्य लिङ्ग [अविशिष्टम्] समान है, कर्मभेद और कर्मेंक्य दोनों पक्षों में, [सर्वशेषत्वात्] सब प्रकार से ज्योतिष्टोम का अङ्ग होने के कारण। [हि] क्योंकि [तत्र] वहाँ ताण्डम ब्राह्मण में [कर्मचोदना] ज्योतिष्टोम कर्मे का विधान [न] नहीं है। [तस्मात्] इसलिए 'अथ यदि दिवीक्षाणाः' आदि निर्देश [द्वादशाहरूय] द्वादशाह सत्र के विषय में [आहारव्यप-देशः] सम्पर्क के कथन करनेवाला [स्यात्] है, ऐसा जानना चाहिए।

अन्यार्थंदर्शन के प्रसंग से 'दिदीक्षाणाः' आदि दाक्यों के आधार पर द्वादशाह-सत्र में दीक्षित, अदीक्षित, दोनों के अधिकार तथा ज्योतिष्टोम के प्राथम्य को लेकर दिरोध की कल्पना से जो प्रतिद्याखा-कर्मभेद की स्थापना का प्रयास किया गया, वह युक्त नहीं है। कारण यह है, 'दिदीक्षाणाः' आदि पदों का ज्योतिष्टोम के साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं है। उनका सम्बन्ध द्वादशाह सत्र के साथ है। जो द्वादशाह सत्र से दीक्षित हो चुका है, वह वृहस्सामा क्यु का अनुष्ठान करे, क्योंकि वह रथन्तरसामा क्यु का यजन कर चुका है। जो अदीक्षित है, वह रथं-तरसामा क्यु का अनुष्ठान करे। इससे स्पष्ट जात होता है, द्वादशाह सत्र में प्रथम रथन्तरसामा क्यु का यजन होना चाहिए तदनन्तर बृहत्सामा क्यु का। 'रयन्तरसामा' और 'बृहत्सामा' कनु व कर्म हैं, जिनकी समाप्ति या पूर्णता यथा कम रथन्तर सामगान एवं बृहत्सामगान द्वारा होती है।

ताण्डच ब्राह्मण सामनेद का ब्राह्मण है। सामनेद मे ज्योतिष्टोम का विधान नहीं है। उसका विधान यजुर्वेद मे है। परन्तु उसके प्राथम्य का कथन सामनेद के ब्राह्मण ताण्डच में किया गया है। सामनेद में विधान न होने पर जहाँ भी ज्योतिष्टोम का विधान होगा, वहाँ यह प्राथम्य चनन लागू होगा। सामनेद ब्राह्मण का 'एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञाना यज्ज्योतिष्टोम: वचन यजुर्वेद-विहित कर्म मे लागू हो रहा है; यह स्थित इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि प्रतिशाखा एवं प्रतिब्राह्मण कर्म का एकत्व है, भेद नहीं। यजुर्वेद में विहित ज्योतिष्टोम-कर्म समस्त वैदिक वाङ्मय में एक ही है, शाखान्तर से इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं।।२४।।

अन्यार्थदर्शन (क)-सूत्रपठित अन्यार्थदर्शन पर आधारित आशंका के पेटे में जी अन्य—कर्मभेद के —उपोद्बलक हेतु उभारे गये हैं, सूत्रकार यथाकम उनका समाधान प्रस्तुत करता है—

### द्रव्ये चाचोदितत्वाद् विधीनामव्यवस्था स्यान्निर्देशाद् व्यवतिरुठेत, तस्मान्नित्यानुवादः स्यात् ॥२५॥

[च] और [द्रव्ये] अग्निचयन-प्रसग में, पक्षादिसम्मान का [अचोदि-तत्वात्] विधान न करने से [विधीनाम्] पक्षसम्मान आदि विधियो की यह [अव्यवस्था] अव्यवस्था [स्यात्] हो जाती है। [निर्वेणात्] निर्वेण — विधि के सामर्थ्य से [व्यवतिष्ठेत ]व्यवस्था बन जाती है, अर्थात् अग्निचयन रहित वाचस्तोम आदि क्रतुओं में एकाविंगनी इष्टि का कथन होने से यूप-स्थापना के रथाक्षपरिमाण-अन्तराल की व्यवस्था है। [तस्मात्] इसलिए, पक्षसम्मान-विधि का [नित्यानुवाद:] नित्य अप्राप्त-रूप अनुवाद [स्यात्] है।

द्येनयाग के अग्निचयन-प्रसंग मे पक्षसम्मान आदि का विद्यात नहीं किया है। वाचस्तोम आदि ऋतुओं में एकादण पशुओं को बाँधने के लिए एकादण मुपो की स्थापना का विधान है। एकादणिनी कर्म इसी का नाम है। यूपो का अन्तराल (मध्य में छूटा स्थान) कितना होना चाहिए? इसी के लिए पक्षसम्मान, वेदिसम्मान आदि का निर्देश है। द्येनयाग के अग्निचयन में उसी का अनुवाद है। अग्निचयन में एक ही यूप की स्थापना की जाती है। पर्याय से ग्यारह पशुओं का उसी में बाँधा जाना आचार्यों ने स्वीकार किया है।

जिज्ञासा है, रयेनयाग के अग्निचयन मे पक्षसम्मान आदि का विधान न होने से उसकी प्राप्ति ही यहाँ नहीं है, तब उसका उल्लेख क्यों किया गया ? बाचार्यों ने ऐसा माना है कि अप्राप्त का भी अनुवाद —िकसी आधिक प्रसंग को लेकर कथन —ही जाता है। जैसे वाक्य है — 'न पृथिव्यामन्निश्चेतव्यो न विवि नान्त-रिक्षे' — अग्निचयन न पृथिवी (नग्न भूभाग) पर करना चाहिए, न द्युलोक में, न अन्तिरिक्ष में। यहाँ द्युलोक और अन्तिरिक्षलोक में अग्निचयन असम्भव होने से प्राप्त ही नहीं है, तो यह निषेष क्यों किया गया ? आचार्य ने निर्णय दिया [११२।१८] सर्वया अप्राप्त का भी प्रसंगवण प्रतिषेध करने में कोई बाधा नहीं है। नंगे भूभाग पर अग्निचयन निषेध प्रसग में द्यु आदि में भी निषेष कर दिया गया। इसी को नित्य अप्राप्त का अनुवाद कहा जाता है।

इयेनयागीय अग्निचयन-कर्म में एक यूप की स्थापना की जाती है। इसी आधिक प्रसंग से एकादश यूपस्थापना विषय के पक्षसम्मान एवं वेदिसम्मान-अग्तराल का यहाँ उल्लेख हो गया है, उसका यहाँ वास्तविक उपयोग नहीं है। एक यूप की स्थापना में अग्तराल का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी रूप में यह केवल अप्राप्त का नित्यानुवादमात्र है। पक्षसम्मान की निन्दा और वेदिसमान की प्रशंसा अर्थवाद है। अग्निचयन में इनके उल्लेख एवं विरोध-रूप असामञ्जस्य के आधार पर इसके समाधान के लिए आक्षेपकर्त्ता ने जो प्रतिशाखा-कर्मभेद का सुमाव दिया, वह उक्त स्थिति में अनवकाशप्रस्त हो जाता है। ऐसे सुमाव का अवकाश तभी सम्मव था, जब अग्निचयन में पश्ससम्मान का विधान होता है। फलत. प्रतिशाखा-कर्म का अभेद ही मान्य है। एस।

कमप्राप्त (११) अन्यार्थेदर्शन (ख)-आक्षेप कासमाधान सूत्रकार ने

प्रस्तुत किथा

### विहितप्रतिषेधात् पक्षेऽतिरेकः स्यात् ॥२६॥

[विहितप्रतिषेधात् | अतिरात्र याग में षोडची पात्र के ग्रहणरूप विधान और अग्रहणरूप प्रतिषेध से [पक्षे ] पक्ष में, अर्थात् ग्रहण अथवा अग्रहण पक्ष में तीन या तीन ऋचाओं का [अतिरेकः] विराट् से अतिरेक---अधिक या शेष

रह जाना [स्यात्] होता है।

जियोतिष्टोम के अङ्ग अतिराव कर्म के विषय में कहा -- अतिरावे षोडिशनं गृह्णाति'--अतिराव कर्म में षोडिशी ग्रह (पाव) का ग्रहण करता है, अर्थात् उसकी सोमरस से भरता है। उसकी आहुति दी जाती है। अन्य वाक्य हैं— 'नातिरावे षोडिशनं गृह्णाति' -- अतिराव में षोडिशी का ग्रहण नहीं करता। दोनों वाक्यों के समानवल होने से अतिराव कर्म में षोडिशी पाव के ग्रहण-अग्रहण का विकल्प है, अर्थात् एक पक्ष में षोडिशी पाव को सोमरस से भरकर उसकी आहुति दी जाती है; अन्य अग्रहण-पक्ष में षोडिशी पाव न सोमरस से भरा जाता है, न

बाहुति दी जाती है। विधान और प्रतिषेध दोनों समानवल होने से कर्म = बाहुति-प्रदान में विकल्प होने के कारण इनमें कोई विरोध नहीं है। फलतः इस स्थिति । को प्रतिशाखा-कमैनेद का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता। यह व्यवस्थित कर्म के एकत्व में भी उपयन्न रहती है।

इस प्रसंग में प्रयुक्त होनेवाली स्तोत्रीय ऋचाओं में दो और तीन का अतिरेक किस प्रकार है ? इसका विवरण निम्निलिश्वत के अनुसार समकता

चाहिए :

सोमयाग की सात संस्थाएँ हैं -ज्योतिष्टोम, उक्ष्य्य, घोडकी, अतिरात्र, अत्यन्तिष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम । इनमें उत्तरोत्तर स्तोत्र-संख्या अधिक होती जाती है। प्रस्तुत सूत्र के शावर भाष्य के अनुसार विवरण इस प्रकार है—

#### ज्योतिष्टोम संस्था के स्तोश्र-

| प्रातः सवन में —ित्रवृद् (त्रिगुण) बहिष्पवमान ३×३ ॰ | ٤   |
|-----------------------------------------------------|-----|
| पञ्चदण आज्य चार  १५ $	imes$ ४ $=$                   | ६०  |
| माघ्यन्दिन सवन में—सप्तदश पृष्ठ चार— १७ 🗙 ४         | ६५  |
| पञ्चदश माध्यन्दिन पवमान एक ≕                        | १५  |
| सार्य सवन में —सप्तदश आर्मव पवमान एक 📁              | १७  |
| एकविश यज्ञायज्ञिय एवः 🚃                             | ₹१  |
| ज्योतिष्टोम की पूर्ण स्तोत्र-संख्या                 | 989 |

#### उष्ध्य संस्था के स्तोत्र—

#### वोडशी संस्था के स्तोत्र---

उक्थ्य संस्था के तीनों सवनों के समस्त स्तोत्र

षोडणी संस्था में रहते हैं → = २५३
तृतीय सबन में इतना अधिक है 
एकविंश षोडणी एक - २१

षोडणी संस्था की स्तोत्र-संख्या → = २७४

अतिरात्र संस्था के स्तोत्र -जब अतिरात्र में घोडशी का ग्रहण होता है--षोडशी संस्था के तीनों सवनों के समस्त स्तीत्र

अतिरात्र सस्था मे रहते हैं --

**708** 

पञ्चदञ्ज रात्रि पर्याय चार-चार स्तीत्री

के तीन — १५ × ४×३ — १८० त्रिवृत् रथन्तर= ३×३ · ६

षोडशी सहित अतिरात्र की स्तोत्र-संख्या -

इस प्रकार बोडशी ग्रहण-पक्ष में अतिरात्र संस्था की समस्त स्तोत्रीय संख्या ४६३ होती है। इसको विराट् १० संख्या से विभाजित कर देने ९२ ३ स्तोत्र अतिरिक्त बचे रह जाते हैं। घोडशी के अग्रहण-पक्ष में, अर्थात् जब घोडशी का ग्रहण अतिरात्र संस्था में नहीं किया जाता, तब घोडशी के विशिष्ट २१ स्तोत्र निकालकर अतिरात्र संस्था के ४६३--२१--४४२ शेष रहते हैं। इनको विराट = १० संख्या से विभाजित कर देने पर २ स्तीत्र शेष बचे रह जाते हैं।

उक्त प्रकार से दो और तीन का अतिरेक स्पष्ट हो जाता है। यह एक नियत व्यवस्था होने से भेदपक्ष में भी अस्वीकार्य नहीं है। अतः इसको प्रतिशाखा-कर्म-भेद का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता ॥२६॥

कमानुसार (१२) अन्यार्थंदर्शन (ग)-आक्षेप का समाधान सूत्रकार प्रस्तुत करता है--

#### सारस्वते विप्रतिषेधाव् यदेति स्यात् ॥२७॥

[सारस्वते ] सारस्वत सत्र में [विप्रतिषेधात्] परस्पर विरोध होने से [यदा-इति ] यदा-'यत्' पद के प्रयोग द्वारा यह निश्चय [स्यात् ] होता है।

आक्षेप-सत्र (८) की व्याख्या में १२ संख्या पर सारस्वत-सत्र की लक्ष्य कर परस्पर-विरोध का सामञ्जस्य प्रतिशाखा-कर्मभेद भानने के आधार पर बताया है । प्रस्तुत सूत्र द्वारा सूत्रकार उसका समाधान करता है— सारस्वत-सत्रविषयक कयन में कोई विरोध नहीं है, इसका निश्चय वहाँ प्रयुक्त 'यत्' पव के द्वारा होता है। वहाँ पाठ है—'ये पुरोडाञ्चिनस्ते उपविशन्ति ये सान्नायिनस्ते बत्सान् बार-यन्ति', यहाँ 'ये पूरोडाशिनः'''ये सान्नायिनः' यह 'यत्' यद का प्रयोग इस बात का निश्चायक है कि इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है।

विरोध का स्वरूप है--बारह दिन में सम्पन्न होनेवाला सारस्वत-सत्र होम-याग का अञ्ज है। सोमयाग की एक संस्था ज्योतिष्टोम है, जिसके विषय में ब्राह्मणग्रन्थ बताता है-यह प्रथम यश है, जो ज्योतिष्टोम है। इससे मजन न करके जो अन्य से यजन करता है, वह गर्त में गिरता है। <sup>9</sup> सारस्वतसत्र के अन्तर्गत

१. एष बाव प्रथमो यज्ञो यज्ञाना यज्ज्योतिष्टोमः । य एतेनाऽनिष्क्वाज्येन यजते. गर्ते पत्तति ।

दर्श-पूर्णमास में 'ये पुरोडाशिनः' इत्यादि वाक्य द्वारा उन दोनों का प्रवेश बताया, जिसने ज्योतिष्टीमांदिरूप सोमयाग किया है, और जिसने नहीं किया है न करनेवाले का दर्शपूर्णमास में प्रवेश 'एव बाव प्रथमो यज्ञ.' इत्यादि वाक्य के विकद्ध हो जाता है; क्योंकि यह वाक्य सोमयाग का यजन न किए हुए व्यक्ति का सब में प्रवेश निषद्ध करता है।

सूत्रकार ने समाधान किया—सारस्वत-सत्र हावशाह-कर्म है, अर्थात् बारह दिन में पूरा होता है। द्वादशाह-कर्म की सत्र-संज्ञा विकल्प से मानी गई है। जिस पक्ष में वह सत्र-संज्ञ नहीं है, तब पुरोडाशयाजी व्यक्ति भी उसमे प्रवेश पाने का अधिकारी है। परन्तु दूसरे सत्रसंज्ञक पक्ष के रहने या मानने पर वह दर्श-पूर्णमास में अनुष्ठान का अधिकारी नहीं होता। इस तथ्य का निश्चय 'थे पुरोडाशिन: '' ये सान्नाय्ययाजिन:' आदि वाक्य में 'यत्' पद के प्रयोग से स्पष्ट होता है। जो पुरोडाशयाजी हैं, वे चूपचाप बैठे रहते हैं। हादबाह के असन-पक्ष में उनका दर्श-पूर्णमास के अवसर उपस्थित होना बन्नास्त्रीय नहीं है। अनुष्ठान में सिक्य भाग न नेना, 'एष वाव प्रथमी यज्ञ:' के साथ विरोध को उभरने नहीं देता। जो सान्नाय्ययाजी हैं, वे अनुष्ठान में सिक्य भाग नेने हैं। यहाँ उक्त वाक्य में स्पष्ट किया है। यहाँ किसी प्रकार के विरोध की स्थित नहीं है।

सूत्र में "यदिति" पद का च्छेद 'यदा-इति' है। 'यदा' पद कालवाचक अव्यय नहीं है, अपितु 'यत्' सर्वनाम पद का तृतीया विभन्ति एकवचन के साथ स्वरूप-निर्देश है। अर्थ होगा — 'ये पुरो०' इत्यादि वाक्य मे 'यत्' पद के प्रयोग द्वारा जैसा प्रथम सूत्रार्थ में किया है। 'इति' पद विरोध के स्वरूप की हटाकर निश्चय अर्थ का द्योतक है।।२७॥

उन्त बारह आक्षेपों का समाधान समभने पर शिष्य अन्तिम आक्षेप को लक्ष्य कर दृढ़तापूर्वक जिज्ञासा करता है— उपहच्य नामक कर्म के विषय में शास्त्र द्वारा जो कहा गया है, वह प्रतिशाखा-कर्मभेद मानने पर ही उपपन्न होता है। अधिक स्पष्टता के लिए शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रित किया—

#### उपहच्येऽप्रतिप्रसवः ॥२८॥

[उपहृध्ये] उपहृष्य नामक एकाह-कमैं में रथन्तरसाम और वृह्तसाम का [अप्रतिप्रसदः] प्रतिप्रसद—पुतःकथन निष्प्रयोजन है, अनावश्यक है; क्योंकि प्रतिशाखा एक कमैं मानने पर उपहृष्य में उसके प्रकृतियाग अग्निष्टोम से बृहत्साम और रथन्तरसाम की विकल्प से प्राप्ति हो हो जाती है। इसका समाधान होना चाहिए ॥२८॥

अन्तिम (१३) अन्यार्थवर्शन (घ)-आक्षेप का समाचान सूत्रकार ने किया ---

### गुणार्था वा पुनः श्रुतिः ॥२६॥

[बा] यह पद पूर्वपक्ष के परिहार के लिए है, उपहब्ध में बृहद् रथन्तरसामों का पुनःश्रवण निष्प्रयोजन अथवा अनावश्यक नहीं है। अतः [पुनः श्रृतिः]उपहब्ध में बृहद्-रथन्तर सामो का पुनःश्रवण [गुणार्था] श्याव अश्व-दक्षिणा एवं श्वेत अश्व-दक्षिणारूप गुण के विधान के लिए है।

जब उपहब्य-कर्म रथन्तर सामवाला होता है, तब उसकी दक्षिणा व्याव अवव है, तथा जब उपहब्ध बृहत्सामवाला होता है, तब उसकी दक्षिणा क्वेत अक्व है। इस गुणविद्यान के लिए उपहब्य-कर्म में बृहत्साम एवं रथन्तरसाम का पुन. कथन है।।२१।।

आक्षेपों के उपयुक्त समाधान के अनन्तर प्रतिशाखा-कर्म के एक होने में सूत्रकार ने अतिरिक्त हेतु प्रस्तुत किया —

#### प्रत्ययञ्चापि दर्शयति ॥३०॥

[प्रत्ययम्]सब शाखाओ में कर्म एक है, इस प्रत्यय - जानकारी की [चापि] भी [दर्श्यति] आम्नाय दिखाता है --बतलाता है :

वैदिक बाड्मय का परस्पर व्यवहार अर्थात् कर्म विध्यक विदरण इस तथ्य का बोध कराता है कि सब बालाओं में सोमयाग अथवा ज्योतिष्टोम आदि पदों र कहा गया कर्म एक है। तात्पर्य है —िविभन्न बालाओं में सोमयाग पर से कहा गया कर्म एक है। इसीप्रकार ज्योतिष्टोम-कर्म सर्वत्र एक है। अस्तिहोस आदि अन्य सब कर्मों के विषय में भी यही समकता चाहिए। इसी कारण वैदिक वाङ्मय में यह देखा जाता है कि एक बाला में किसी एक कर्म का विधान किया जाता है और दूसरी शाला में उसके गुणों का विधान। यह स्थित सब शालाओं में कर्म के एकत्व को सिद्ध करती है। जहाँ कर्म का क्थन नहीं, वहाँ अन्य बाखा से कर्म का उपसंहार कर लिया जाता है; जहाँ गुण का विधान नहीं, वहाँ अन्य शाला से गुण का जपसंहार हो जाता है। जहाँ दोनों का विधान है, वह सभी अन्य शालाओं को मान्य होता है। तात्पर्य है, कर्म का कोई अङ्ग यदि किसी शाला में पठित नहीं है, तो जहाँ पठित है, वहाँ से उसकी पूर्ति कर लेनी चाहिए। जैसे मैत्रायणी शाला में समित् आदि पाँच प्रयाज पठित नहीं है, परम्य उनके गुण

१. 'चापि' यह निवात समुदाय-समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त है। 'चापीति निपात-समुदाय उक्तसमुच्चये' (कुत्हल वृत्ति), यु० मी०।

२. मैत्रायणी संहिता, १।४।१२।

३ पाँच प्रयाज याग हैं—सिमधो यजित, तन्तपातं यजित, इडो यजित, बिंह-यंजित, स्वाहाकारं यजित ।

वहाँ मुने जाने हैं—'ऋपवो वै प्रयाजा '-निश्चय ही प्रयाज ऋतुएँ हैं। 'समान त्र होतथ्या '-यथारथान बैठकर प्रयाज होम किए जाने चाहिएँ, आगे-पीछे हटना नहीं चाहिए। यहाँ केवल गुण-विधान है; जिस शाखा मे प्रयाज-कर्म का विधान है, उसका यहाँ उपसंहार कर लेना चाहिए। इस प्रकार सब शाखाओ मे कर्म का एकत्व सिद्ध होता है।।३०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है विभिन्न शाखाओं में कर्मों के अङ्कों का पाठकम एक-दूसरे से भिन्न है। उसके अनुसार कर्मानुष्ठान का क्रम होने पर कर्म का एकन्व सम्भव नहीं। सूचकार ने शिष्य जिज्ञासा को सूचित किया -

#### अपि वा क्रमसंयोगाद् विधिपृथक्त्वमेकस्यां' व्यवतिष्ठेत ॥३१॥

[अपि ना] 'अपि वा' निपात-सपुच्चय सब शाखाओं म ज्ञात कर्मेंकत्व के प्रतिषेध के लिए हैं। तात्पर्य है, सब शाखाओं में जाना गया कर्म एक नहीं है, [कमसंयोगात्] विभिन्न शाखाओं में विहित कर्मों व तत्सम्बन्धी अङ्कों के क्रम का संयोग-सम्बन्ध उसी भाखा से [ब्यविष्ठेत] व्यवस्थित होगा। शाखान्तरों के साथ उनका कोई सम्बन्ध न होगा।

विभिन्न शाखाओं में कर्मों व अङ्गो का पाठ-कम परस्पर भिन्न देखा जाता है। सर्वत्र समान नहीं है। कर्मों का अनुष्ठान उसी कम से होना उचित है। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो पाठकम टूट जाता है, जो युक्त नहीं। ऐसी स्थिति में प्रतिशाखा-पाठकम के अनुसार कर्मानुष्ठान किए जाने से कर्म का एकत्व खण्डित हो जाता है। जो कम जिस शाखा में पठित है, वह वहीं व्यवस्थित माना जाना चाहिए। शाखान्तरों में उपसंहार सम्भव नहीं।।३१॥

जिज्ञासा का सूत्रकार ने समाधान किया---

### विरोधिना त्वसंयोगादैककम्यें तत्संयोगाद् विधीनां सर्वकर्मप्रत्ययः स्यात् ॥३२॥

[तु] 'तु' पद पूर्वपक्ष के परिहार के लिए है; विभिन्न शाखाओं में कर्मभेद नहीं है। [विरोधिना] विरोधी कम के साथ [असंयोगात्] वाक्यविहित कर्म का सम्बन्ध न होने से [ऐककर्म्ये] विभिन्न शाखाओं में कर्म की एकता का बोध हो जाने पर [विधीनाम्] सर्वशाखा-पठित अङ्गविधियों के [तत्संयोगात्] उस कर्म के साथ सम्बन्ध होने के कारण [सर्वकर्मप्रत्ययः] सब शाखाओं मे विहित अङ्ग कर्मों के साथ सम्बन्ध की जानकारी [स्यात्] हो जाती है।

१. अत्र 'शास्त्रायां' इत्यधिकः पाठः । सुबोधिनी वृत्ति ।

'अभिनहोत्रं जुह्यात् स्वर्गकामः, बर्ग-पूर्णमासाम्यां यजेत, वाजपेयेन यजेत' इत्यादि विधिवाक्यों से बोधित कर्मों का एकस्व सब वाखाओं-बाह्याणों आदि में समान रूप से उपलब्ध हैं; न इनमें कहीं कोई भेद हैं, न बिरोध । प्रतिश्वाखा कर्म के अभेद का यह मूल आधार है । यदि कहीं किसी शाखा आदि में किसी कर्म का कोई अङ्ग विशेष शाखान्तर से पाठकमभेद आदि के कारण भिन्न प्रतीत होता है, तो यह भेद मुख्य कर्म — अर्थात् प्रकृतिभूत कर्म — के भेद मे प्रयोजक नहीं होता, वयोंकि शाखान्तरों में विहित मुख्य कर्म के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । तात्यवं है, प्रकृतिभूत याग-कर्म अपने रूप में सर्वत्र अञ्चण्ण बना रहता है। उस शाखा का अनुयायो प्रकृतियाग का अनुष्ठान उसी अङ्ग के साथ कर सकता है, जो उसकी शाखा में पठित है।

कर्म का अनुष्ठान अनुष्ठाता के सामर्थ्य पर अवलम्बित है। यदि वह समर्थ है, तो अपनी शाखा में अपिठत कर्मांग का शाखान्तर से उपसंहार कर अनुष्ठान करने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। असमर्थ होने पर केवल स्वशाखा-पठित कर्म का अनुष्ठान करे। ऐसी व्यवस्था शास्त्रानुसार प्रामाणिक बाचायों ने की है। यह स्थिति सब शाखाओं में कर्म की एकता को स्पष्ट करती है।

इसके अतिरिक्त अन्य ज्यवस्था है —जब कोई विधिवाक्य समानवल होते हैं, तब वहाँ विकल्प माना जाता है। वह न विरोध है, न कमें के भेद का घटक। दोनों में से किसी एक का —अपने सामध्यें व स्वेच्छानुसार — अनुष्ठान किया जा सकता है। इसमें कमें की पूर्णता सम्पन्न होती है; न वहाँ कमें विषयक किसी विकार की आशंका है, न किसी न्यूनता की। कमें का एकत्व सर्वत्र निर्वाध बना रहता है।।३२॥ (इति सर्वणाखाप्रत्ययैककमें ताऽधिकरणभ्—२)।

इति श्री पूर्णीसहतन्जेन तोकादेवी - गर्भजेन बलियामण्डलान्तर्गत 'छाता' - **या**सि श्री गुरुवरकाशीनाथशास्त्रियादाञ्जसेवालब्ध-विद्योदयेन, बुलन्दशहर मण्डलान्तर्गत पहासूपकण्ठ 'बनैल-ग्रामाभिजनेन साम्प्रतं गाजियाबाद नगर निवा-सिना विद्याधान्त्रस्यतिना उद्रवधीर शास्त्रिणां समृन्तीते अभिनीय मीमांसावर्शन विद्योदयभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्यः पादः । समाप्तश्चाय नानाकर्मलक्षणो द्वितीवाध्याय: ॥ खवेदखनेश्रमिते वंश्रमे वत्सरे शमे। भाइमासाऽसिते पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ तथा ॥ समाप्तिमागावध्यायो द्वितीयो भौमवासरे । श्रीयन्तां तेन नुरवः पुज्यास्य पितृदेवताः॥

# अथ तृतीयाध्याये प्रथमः पादः

# (प्रतिज्ञाऽधिकरणम्—१)

द्वितीय अध्याय के प्रारम्भ में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार गत अध्याय में कर्म-भेद के छह प्रयोजक -शब्दान्तर, अम्थास, संख्या, गुण, प्रक्रिया ( = प्रकरण), नामधेय ( = संज्ञा) के आधार पर कर्मविषयक विवेचन प्रस्तुत किया गया, तथा उनके अपवाद एवं सब शाखाओं में कर्म की एकता का उपपादन सम्पन्न हुआ। अब शेष का विवरण प्रस्तुत करने के निए तृतीय अध्याय प्रारम्भ किया जाता है, जिसका प्रथम सूत्र है—

### अथातः शेषलक्षणम् ॥१॥

[अथ] नानाकर्मलक्षण के अनन्तर [अतः] यहाँ से अवसरप्राप्त [शेष-लक्षणम् | शेष का लक्षण निरूपण करेंगे।

कर्म के भेदाभेद को प्रकट करनेवाले लक्षणों—प्रमाणों का प्रतिपादन हो चुका है। अब शेप का लक्षण निरूपित किया जायगा। शेष क्या है? किस कारण वह शेष कहा जाता है? उसका विनियोग—शास्त्र में व्यवहार—किस प्रकार होता है? विनियोग के कारण श्रुति आदि हैं, इन सबका विवरण प्रस्तुत किया जायगा। श्रुति आदि प्रमाणों में कीन बलवान्—अधिक प्रामाणिक तथा कौन निर्वल—न्यून प्रामाणिक है, इसके विवेचन के साथ अन्य प्रासंगिक विषयों का उपयोगी उपपादन किया जायगा। (इति प्रतिज्ञाऽधिकरणम्—१)।

# (शेषलक्षणाऽधिकरणम् -२)

उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार सूत्रकार ने शेष का लक्षण प्रस्तुत किया →

# शेषः परार्थत्वात् ॥२॥

[शेष:] शेष = अञ्ज अथवा अप्रधान कहा जाता है, [परायंत्वात्] दूसरे के लिए होने से; उसका अस्तित्व अन्य = प्रधान के लिए होता है।

'कोष' सम्बन्धी पद है। मीमांसाजास्त मे यह पद 'अज्ज' के अर्थ मे प्रयुक्त होता है। कोई भी शेष या अज्जभूत कार्य अपन शेषी अयना अज्ञी के लिए होता है। इन दोनों के सम्बन्ध को 'शेषशेषिभाव' अथवा 'अज्ञाज्ञिभाव' कहा जाता है। इन कोने अज्ञो के सहयोग से अज्ञो का कलेवर पूर्ण अथवा सम्पन्न होता है, इसी भावना से अज्ञो प्रधान और अज्ञ अपधान है। सब अञ्ज मिनकर अज्ञो को पूर्ण अस्तित्व से लाते हैं, इसीलिये अञ्ज परार्थ हैं, अज्ञो के लिए हैं, अज्ञ के लिए हैं, अज्ञ के लिए हैं, अज्ञो के लिए हैं, अहा के लिए हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार अवरस्वामी ने 'पार्यदास' का उदाहरण दिया है। दास का पुत्र' गर्म मे आते ही स्वामी के निमित्त अपने जीवन को सर्वास्ता अर्थण कर देने के लिए बाधित होता है। इसी प्रकार याग आदि कार्य में जो किया पूर्णरूप से केवल यागादि-सम्पादन से उपयोगी है, उपकारक है, वह मीमासा में 'श्रेष' पदवाच्य है। '

१. "गर्मदास-जब तक भारत मे वैदिक व्यवस्था चलती रही, तब तक यहाँ दासप्रथा नहीं थी। शूद्रों को भी सभी मानवाधिकार प्राप्त थे, क्योंकि बैदिक धर्म की धोषणा है—'न मानुषाच्छे ष्टतरं हि किञ्चित्' [महा० द्यान्ति० २०६।२० |, अर्थात् मानव से श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है। मानवता के नाते ही वेद में स्पष्ट आदेश है---'अज्येष्ठासी अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वाव्धः सौभगायं [ऋ० ५।६०।५], अर्थात् मानवो में न कोई श्रेष्ठ है और न कोई हीन; सब भाई-भाई हैं और मिलकर अपने सौमान्य के लिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाल में जब धनधान्य में समर्थ व्यक्ति मद-मोह-लोभ-अहंकार के वशीभत हो गया. तो उसने अपने से हीन सामध्यंवालों पर अपना आधिपत्य जमाया और अन्त में धनहीन व्यक्तियों को अपना दास (= गुलाम) बनाया। इस जघन्य प्रथाकी यहाँ तक प्रवृत्ति हुई कि दास-दासी की सन्तानें भी दास-दासी माने जाते रहे। भाष्यकार के समय यह जघन्य प्रया अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी, यह गर्भदास शब्द से ही स्पष्ट है। बैदिक काल में शुद्रवर्ग विविध कार्य करनेहारे कर्मकर तो होते थे, परन्तु दास नहीं माने जाते थे । ऋत्विक् जो ब्राह्मण होता है वह भी दक्षिणा द्वारा यजमान से कीत होने से कर्मकर ही होता है। ''स्वामी गर्भ-दास के योग-क्षेम की व्यवस्था भी इसलिए करता है कि यदि वह स्वस्थ और बलवान् रहेगा, तो मेरा अधिक कार्य करेगा । गर्भवास के प्रति अनुकस्पा से प्रेरित होकर स्वामी उसका ध्यान नहीं रखता है। इस प्रकार गर्भदास के प्रति उपकार में भी स्वामी का अपना ही स्वार्थ होता है।" (यू॰ मी०)। २. इसके उदाहरण अग्रिम सूत्रों में यथावसर दिए गए हैं।

यह कहना उचित नहीं कि कभी प्रधानभूत भी अन्य के लिए उपकारक होता है। जैसे प्रधानभूत गुरु किष्यों को विद्वान और विनयज्ञीन बनाने के लिए प्रयत्न करता है, इसी प्रकार प्रधानभूत स्वामी को —दास के जीवन-निर्वाह के लिए षनादि व्यय द्वारा -दासिनिमित्त कर्म करनेवाला कहा जा सकता है। इस कथन में अनौचित्य इसी कारण है कि स्वामी दास के लिए जो धनादि व्यय करता है, वह पूर्णं रूप से अपने स्वायं की भावना से करता है, जिससे कि दास स्वस्य व वलवान रहकर उसकी अधिकाधिक सेवा में सलग्न रह सके। गुरु-शिष्य-भाव में भी गुरु के आंशिक स्वायं की कल्पना भी निराधार नहीं है। इसी प्रकार मीमांसा में श्रीहिप्रोक्षण आदि अङ्ग सर्वात्मना याग के लिए होते हैं। याग प्रधान है, श्रेषी है, अङ्गी है। यहाँ शेष वही है, जो अत्यन्त परार्थ है।

यह प्रथम [मी॰ २११।०] निर्देश किया जा चुका है कि जो वाक्ययत किया-पद ब्रव्य के संस्कार व गुण आदि के विधायक हैं, वे उतने ही दृष्ट प्रयोजन का बोध कराते हैं; 'अपूर्व' के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इस प्रकार के समस्त आख्यात — क्रियाषद अङ्गभूत कर्म के विधायक होते हैं। इस शास्त्र में श्लेष का यही लक्षण हैं। इसके अन्तर्गत सब प्रकार के श्लेष आ जाते हैं। तात्पर्य है, जिस कर्म का 'अपूर्व' के साथ किसी प्रकार का कोई सीधा सम्बन्ध न हो, वह श्लेष अथवा अंक्षभूत कर्म माना जाता है।।२।। (इति श्लेषकक्षणाऽधिकरणम्—२)।

# (शेषलक्ष्याऽधिकरणम् — ३)

शिष्य जिज्ञासा करता है - शेष लक्षण के अनन्तर यह स्पष्ट होना चाहिए कि शेष के लक्ष्य प्रदेश कौन हैं ? सूत्रकार ने बादिर आचार्य के मुख से वह अर्थ स्पष्ट कराया—-

#### द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ॥३॥

[बादरिः] बादरि आचार्य [द्रव्यगुणसस्कारेषु] द्रव्य, गुण और संस्कार में शेषस्य –परार्थता मानता है।

बादिर आचार्य का कहना है कि 'शेष' पद का व्यवहार द्रव्य, गुण और संस्कार विषय में होता है, अर्थात् द्रव्य, गुण, संस्कार शेष के लक्ष्य हैं, क्षेत्र हैं। द्रव्य, गुण और संस्कार परार्थ हैं, अन्य के लिए हैं। इसलिए वे 'शेष' पद से व्यवहृत होते हैं। वे अन्य कौन हैं जिसके लिए ये हैं? वे हैं -याग, फल और अनुष्ठाता पुरुष। ये क्षेष -अङ्ग नहीं हैं; प्रत्युत शेषी --अङ्गी हैं। मीमासार्वणित समस्त क्रियाकलाप में जो कुछ अनुष्ठेय होता है, वह सब इन्हीं के लिए होता है।

द्रश्य-बीहि, यव, आज्य अाति हैं, तथा अन्य विविध प्रकार की सामग्री, जो याग सम्पादन के लिए आहित अग्नि में आहुत की जाती है। ये सब याग के लिए हैं, इनके बिना याग सम्पन्न नहीं होता। उसकी सिद्धि के लिए द्रव्य अपेक्षित होता है, इसलिए द्रव्य याग आदि क्रिया के लिए है, यह स्पष्ट होता है।

गुण ब्रीहि के क्वेत आदि रूप गुण हैं। ब्रीहि लाल, घूसर (मटमैला जैसा) आदि कई रूप का होता है। याग के लिए शुक्तरूप ब्रीहि प्रशस्त माना जाता है। शुक्त गुण उस विशिष्ट द्रव्य को लक्षित करता है जो किया का साधन है। इस-लिए वह गुण भी द्रव्य-प्रस्तुति द्वारा यागादि किया का उपकारक है। फलत उसी के लिए होने के कारण वह शेष है।

संस्कार—वह है, जिसके निष्पन्न हो जाने पर द्रव्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोगी हो पाता है। बीहि का प्रोक्षण—जल से घोकर साफ करना, मिट्टी-बूल-कूड़ा आदि उसमें न रहे, फिर उसका अवहनन = कूटना, छड़ना आदि, जिससे तुष = छिलका अलग हो जाय, बुद्ध चावल निकल आये; यह ब्रीहि का संस्कार है। इससे वह याम के लिए उपयोगी वन जाता है। यह संस्कार उनत रूप में याग के लिए द्रव्य के प्रस्तुतीकरण द्वारा याग का उपकारक है। अल्य सामग्री में छुहारा, गोला, दाख आदि सेवा कीड़ों के खाये न हों, उनमें कहीं मैल-जाला आदि लगा न हों, जल आदि से घोकर उन्हें साफ-स्वच्छ कर लेना उनका संस्कार है। यह द्वय को यागोपयोगी बनाकर याग का उपकारक होने से शेष है। इसी प्रकार आज्य — घृत को तपाकर छानना, अच्छी तरह देख लेना, उसमें कोई अन्य वस्तु या कीट आवि न गिर गया हो, यह आज्य का संस्कार है। पिचलाये हुए घी का नाम 'आज्य' है। इस रूप में यह याग का उपकारक है, अतः शेष पदार्थ की सीमा में आता है।

याग मुख्य कर्त्तव्य है, पृष्व उसका अनुष्ठाता है, तथा याग सम्पन्त हो जाने पर फल का योक्ता है। ये अन्य किसी के लिए नहीं होते, प्रत्युत अन्य संभार (तैयारियां) इन्हों के लिए होते हैं; इसलिए ये किसी के शेष नहीं। ये शेषी या अञ्जी कहे जाते हैं। फलतः परार्थता या श्रेषत्व द्रव्य, गुण, संस्कार मे ही है, ऐसा बादिर आचार्य का विचार है।।३।।

बादरि आचार्य के उक्त विचार में आचार्य जैमिनि ने मुक्ताव प्रस्तुत किया-

# कर्माण्यपि जैमिनिः फलार्थत्वात् ॥४॥

[कर्माणि] याग आदि कर्म [अपि] भी [फलार्थत्वात्] फल के लिए होने के कारण शेषभूत सम्भव हैं, यह [जैमिनि:] जैमिनि आचार्य का कहना है।

१. 'आज्य' पद का 'अजा' से सम्बन्ध जोड़ना नितान्त अधास्त्रीय है। अजा-दुग्ध से सम्पन्न घृत का याग के लिए प्रयोग होने भे कोई प्रमाण नहीं है। गोधृत के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं।

शेष पद का व्यवहार्य अर्थ बताने के लिए जिस पद्धति का आश्रय आचार्य बादिर ने लिया, उसके अनुसार याग आदि भी शेषभूत माने जा सकते है। जैसे ब्रीहि आदि द्रव्य याग के लिए होने के कारण शेषभूत है, वैस ही अगा आदि कभें भी अपूर्व द्वारा स्वर्ग आदि फल के लिए होने के कारण शेषभूत क्यों न माने जायें? जैसे ब्रीहि आदि द्रव्य के बिना याग सम्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार याग के बिना स्वर्ग सम्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार याग के बिना स्वर्ग सम्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार याग के बिना स्वर्ग सम्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार याग

प्राय समस्त याग कामनामूलक होते है। उस कामना की सम्पन्नता याग के बिना सम्भव नहीं। जो अग्निहोत्र आदि वामनारहित नित्यकर्म माने जाते हैं, उनके अनुष्ठान का भी प्रत्यवाय -परिहार फल है। वह अग्निहोत्र आदि कर्ष के बिना सम्भव नहीं। अत सभी कर्म भी शेष के पेटे में आ जाते हैं। अत. बादरि आचार्य का कथन चिन्तनीय है। ।४।।

शेष पद के व्यवहार्य अर्थ को खोजने का यह कम फल पर समाप्त न होकर आगे भी चलता है। सुत्रकार ने कहा —

### फलं च पुरुषार्थत्वात् ॥५॥

[फलम्] स्वर्ग आदि फल [च] मी शेषभूत सम्भव है, [पुरुषार्थत्वात्] पुरुष के लिए होने के कारण।

शास्त्र में स्वर्ग आदि फल का उपदेश पुरुष के लिए है। स्वर्गफल की कामना पुरुष को होती है मुक्ते स्वर्ग प्राप्त हो। फलप्राप्ति की कामना करनेवाले पुरुष के लिए स्वर्गफल-साघन याग का विधान है। जो पुरुष याग का अनुष्ठाता है, याग से होनेवाला फल उसी को प्राप्त होता है। अत. फल पुरुष के लिए है, यह स्पष्ट होता है। तब फल भी शेष के पेटे में आ जाता है।

अनुष्ठाता पुरुष के लिए फल की प्राप्ति-निमित्त ही याग का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसा समक्षता कि याग सम्पन्त हो जाने पर फल स्वतः प्राप्त हो जाता है, ठीक नहीं; क्योंकि स्वयं 'फल' यह पद इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा है कि किसी के प्रयोजन को पूरा करने के लिए अपने उपयुक्त कारणों से इसे उत्पन्न किया गया है। याग उसका साधन है, इसी रूप में पुरुष के लिए फल-प्राप्ति-निमित्त याग का विधान है। केवल स्वर्ग के आरम-लाभ के लिए याग का विधान नहीं है। तात्पर्य है, स्वर्ग के अपने रूप में उभर आने मात्र के लिए याग का विधान

१. अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मी का अनुष्ठान न करने में आचार्यों ने प्रत्यवाय— न्यूनता दोष, पाप अथवा अपराध बताया है। अनुष्ठान करते रहने पर वह प्रत्यवाय नहीं हो पाता, अतः निश्य कर्मानुष्ठान का फल -प्रत्यवाय परि-हार—युक्त है।

हो, ऐसी बात नहीं है। याग स्वर्ग का साघन है, तथा स्वर्ग की कामनावाले पुरुष के द्वारा अनुष्ठित होने के कारण यागसाध्य फल साधियता पुरुष के लिए है, यह स्पष्ट होता है।।।।।

इसी कम को सूत्रकार जैमिनि ने आगे बढ़ाया-

### पुरुषश्च कर्मार्थत्वात् ॥६॥

[पुरुष.] पुरुष [च] मी [कर्मार्थंत्वात्] कर्म के लिए होने के कारण कर्म के प्रति शेषभुत है।

पुरुष को कमं के प्रति शेषभूत बताने में सूत्रकार का 'कमें' पद से तात्पर्य सामान्य याग आदि कमं नहीं है, प्रत्युत विशेष याग से तात्पर्य है। सोमयागों में सदो मण्डप के बीच गूलर वृक्ष की एक शाखा गाड़ी जाती है। उसका स्पर्श करने के अनन्तर सामगानकर्ता उससे पीठ लगाकर साम का गान करता है। उस विषय में यह प्रवन उठने पर कि गूलर की शाखा कितनी ऊँची गाड़ी जाय? इसका समाधान किया गया है—'यजमानसम्मिता औदुम्बरी मवित' – गूलर शाखा की ऊँचाई यजमान पुरुष के बराबर होनी चाहिए। यहाँ यजमान मा उपयोग गूलर शाखा की ऊँचाई नापने के लिए किया गया है, अतः यजमान पुरुष भी इस कर्म के प्रति श्रेषभूत है।

ऐसी स्थिति में बादि आचार्य का यह कथन कि शेष पद के अर्थ का क्षेत्र — इव्य, गुण, संस्कार, इन तीन में सीमित है -सन्देह में पढ़ जाता है। क्यों कि इव्य, गुण, संस्कार जिन याग, फल, पुरुष के प्रति श्रेषमूत बताये गये, वे याग आदि भी अन्य-अन्य के प्रति शेषभूत है, यह गत सूत्रों में सूत्रकार ने बताया। इस सब चर्चा से सूत्रकार का तात्पर्य 'परार्थ' हेतु में कुछ सुफाव देना प्रतीत होता है। सुफाव है—जो कर्म केवल परार्थ हैं, वे शेष पद के क्षेत्र में आते हैं। तात्पर्य हैं, जो कर्म केवल अन्य के लिए शेषभूत हैं, पर उनके लिए अन्य कोई शेषभूत नहीं हैं, ऐसे कर्म ही शेष के क्षेत्र में आते हैं। याग, फल, पुरुष बच्चादि के लिए शेषी हैं, पर इव्य, गुण, संस्कार किसी के भी प्रति शेषी नहीं हैं; वे नियमित रूप से 'शेष' मात्र हैं। इसी आधार पर बादिर आचार्य ने उनका नाम लेकर शेष पद के अर्थ की अवधारणा को है। भाष्यकार शवर स्वामी ने जैमिनीय सूत्रों के प्राचोन व्याख्याकार भगवान् उपवर्ष का प्रमाण देकर उनत भावना को सुपुष्ट किया है।

समस्त नैमित्तिक कर्म 'अपूर्व'-जत्यक्ति के लिए किये जाते हैं। उस 'अपूर्व' के साथ जिनका किसी भी प्रकार का सीधा सम्बन्ध हैं, वे शेषी है; उनसे बचे हुए बन्य सब कर्म शेषभूत हैं उनत चर्चा का इतना ही सार है। याग अपूर्व का जनक होने से, फल स्वर्गीद-जन्य होने से, पुरुष आश्रय होने से अपूर्व के साथ सीध सम्बद्ध हैं, अत: शेषी हैं। इनसे अतिरिक्त जो बचे, वे सब शेष हैं। इन्य, गुण,

संस्कार ऐसे ही हैं; उनका अपूर्व के साथ किसी प्रकार का भी सीधा सम्बन्ध नहीं है, अत: वे केवल रोष हैं ।।६॥ (इति शेषतक्ष्याऽधिकरणम्—३)।

(निर्वपणादीनामर्थानुसारेण व्यवस्थितविषयताऽधिकरणम् -४)

प्रत्येक प्रधान याग के अवसर पर शास्त्रीय नियम<sup>े</sup> के अनुसार चार-चार मुद्री क्रीहि आदि हब्य द्रव्य का ग्रहण करना 'निर्वाप' कहाता है।

शिष्य जिज्ञासा करता है— दर्श-पूर्ण मास प्रकरण में ब्रीहि आदि यागोपयोगी द्रव्यों के निर्वाप , प्रोक्षण, अवहनन आदि धर्म ; आज्य के विलापन, उत्पवन, प्रहण, आसादन आदि धर्म : तथा सान्नाय्य के शाखाहरण, गायो का प्रस्थापन एवं पसुआना आदि धर्म कहे गये हैं। इनमें सन्देह है, तथा ये सब कार्य बीहि, आज्य और सान्नाय्य में सर्वत्र सम्मिलित कर्त्तव्य हैं, अथवा जहाँ जिसका प्रयोजन हो, वहाँ करने चाहिएँ?

सूत्रकार आचार्य ने समाधान किया-

१. निर्वाप — 'चतुरो मुष्टीन् निर्वपित' [आप० श्रौ० १।१८।२] के अनुसार प्रत्येक प्रधान याग के लिए चार-चार मृद्धी ब्रीहि आदि का ग्रहण करना निर्वाप है। प्रोक्षण = विशेष पात्र में २० ले जल से दाएँ हाथ ब्रारा ब्रीहि का सेचन अथवा धोना 'प्रोक्षण' है। अवहनन ब्रीहि को ओलली में डालकर छिलका उतारने के लिए मूसल से कूटना 'अवहनन' है। यह केवल ब्रीहि-सम्बन्धी वितुषीकरण कर्म है, ब्रीहि श्वान का तृष -िछलका उतारकर शुद्ध चायन अलग करना इन कर्मों का प्रयोजन है।

आज्य के धर्म -िबलापन = घृत को ताना, पिघलाना । उत्पवन = घृत को छानना, जिससे उसमें कोई तिनका आदि न रहे । ग्रहण — दोनों हाथों से उठाना । आसादन = ले-जाकर वेदि में रखना । ये धर्म केवल आज्य-सम्बन्धी हैं ।

सान्नाय्य धर्म — दही-दूध की मिलित बाहुित 'सान्नाय्य' है। इसकें लिए गोदोहन आवश्यक है। इसमें उपयोग के लिए शाखाहरण पलाश (ढाक) की हरी शाखा काटकर लाना। प्रस्तावन — मार्यो का पसुआना = दूध उतारने के लिए बछड़ों को थनों में लगाना; इस अवसर पर तथा पसुआने के अनन्तर बछड़े को हटा लेने पर पलाश शाखा से उसका स्पर्श किया जाता है। यह जिया बछड़े को सहताने के लिए की जाती है, जिससें वह बिधक उछल-कूद न करे। प्रस्थापन = गोदोहन के अनन्तर गायों को चरने के लिए छोडना। ये धर्म केवल सान्नाय्य से सम्बद्ध है; अन्य ब्रीहि आदि द्रव्यों के साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं।

#### तेषामर्थेन संयोगः ॥७॥

[तेषाम्] उन निर्वाप, अवहनन आदि कार्यों का [अर्थेन] प्रयोजन के अनु-सार ब्रीहि, आज्य द सान्नाय्य के साथ [सयोग] सम्बन्ध समफ्रना चाहिए, सर्वत्र नहीं।

अवहनन — कूटना आदि धर्मों का फल सुषिवमोक — छिलका उतर जाना आदि फल केवल बीहि में व्यवस्थित देखा जाता है; इसका आज्य या सान्नाच्य द्रव्यों में कोई प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार गायों के नीचे वछकों को छोड़कर पसुआना, दोहन आदि धर्मों का दूध आदि फल केवल गायों में देखा जाता है; न बीहि में न आज्य में। ऐसे ही पिधलाना, छानना आदि धर्मों का शुद्धता आदि फल केवल आज्य में व्यवस्थित है; इसका (विलापन, उत्पवन आदि का) न कोई प्रयोजन बीहि में देखा जाता है, न सान्नाच्य में। फलतः अवहनन, विलापन, प्रस्तावन आदि धर्मों का प्रयोजन किसी एक विक्षिष्ट द्रव्य के साथ पूरा होता है। सब धर्मों का सब द्रव्यों के साथ सम्बन्ध हो, ऐसा सम्भव नही; मले ही वे समान प्रकरण में पढ़े गये हों। ये सब दृष्टफलवाले धर्म हैं; एक प्रकरण में सबका अवण होना, अनुचित व निष्प्रयोजन वात को उचित व सप्रयोजन वताने का साधक नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये धर्म उसी द्रव्य के शेष हैं, जहां उनका उपयोग सम्भव है, जीना गत पंक्तियों में स्पष्ट किया गया।।७।।

शिष्य जिज्ञासा करता है — साक्षात् या परम्परा से सभी धर्म अपूर्व के साधन में अपयोगी होते हैं; तो इन धर्मों का सब द्रव्यों के साथ सम्बन्ध — सम्मव है किसी अपूर्व का साधक हो ? शिष्य-जिज्ञासा को आषार्य ने सूत्रित किया -

### विहितस्तु सर्वधर्मः स्यात् संयोगतोऽविशेषात् प्रकरणविशेषाच्च ॥५॥

[तु] 'तु' पद पूर्वोक्त पक्ष के निराकरण के लिए है। ताल्पर्य है, अवहनत आदि वर्म जिस द्रव्य के साथ प्रयोजनवान् हैं, वहीं किए जावें,—यह कथन ठीक नहीं है। [विहित ] विधान किया गया अवहनन आदि [सर्वधर्मः] सब द्रव्यों— बीहि, बाज्य, सान्नाय्य—का धर्म [स्यात्] होना चाहिए, [सयोगतोऽविशेषात्] समानरूप से परम—अपूर्व के साथ सभी धर्मों का सम्बन्ध होने के कारण, [च] तथा [प्रकरणविशेषात्] एक ही प्रकरण—दर्श-पूर्णमास में पठित होने से।

अनुष्ठाना में सभी कियाकलाप परम -अपूर्व की सिद्धि के लिए किए जाते हैं, जो स्वर्गीद प्राप्ति का एकमात्र साधन माना गया है। किसी कर्म का अपूर्व की उत्पत्ति में सीधा सम्बन्ध होता है; जैसे याग खादि का। यह 'स्वर्गकामो यजेत' इस विधान से प्राप्त है। बीहि, आज्य आदि द्रव्य याग के साधन हैं; 'ब्रीहिभियं- जत' इस विधिवाक्य से प्राप्त हैं। 'क्रीहीन् अवहत्ति, पिनिष्ट' आदि वाक्यों से धानों का कृटना, पीसना आदि संस्कार विहित हैं संस्कृत धान से पुरोडांश तैयार होता है, जो पाम का साधन है। परम्परा से अन्तिम अपूर्व की उत्पत्ति में उनत प्रकार सभी धमें-साधन हैं अत. अवहतन, पषण, उत्पवत, शाखाहरण आदि धमें का बीहि, आज्य, गोवोहन आदि सभी के साथ सम्बन्ध माना जाना चाहिए। अपूर्वोत्पत्ति में सभी का सहयोग सम्भव है। ये सभी धमें शास्त्र द्वारा विहित हैं। इनका विधान इस तथ्य का प्रयोजक है कि ये अपूर्वोत्पत्ति में साधन हैं। प्रतीत होता है, इसी कारण इन सब धमों का एक ही दर्ध-पूर्णमास प्रकरण मे श्रवण है, जो बीहि आदि सभी के धमें होने को पुष्ट करता है। फलतः ये धर्म सभी के उपकारक हैं, यह निश्चित होता है।।।।

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञाासा का समाधान किया —

#### अर्थलोपादकमं स्यात् ॥६॥

[बर्थलोपात्] अर्थ प्रयोजन का लोप होने से, अर्थात् अवहनन आदि का अहाँ—आज्य आदि में कोई प्रयोजन नहीं है, वहाँ वह किया [अकर्म] अकरणीय [स्यात्] है।

धान का अवहनन —कूटना धान के ि छलके को उतारकर अलग कर दिये जाने पर शुद्ध-स्वण्छ चावलें के दाने को निकालना प्रयोजन है। यह किया आज्य तथा सान्नाय्य में निष्प्रयोजन है; इसलिए उनमें इस किया का किया जाना नितान्त अनावश्यक है। यह कहना सर्वथा निराधार है कि आज्य आदि में अव-हनन किया का किया जाना अपूर्व की उत्पत्ति में उपकारक होगा। बास्य में कहीं कोई ऐसा संकेत उपलब्ध नहीं, बिसे आज्य आदि में अवहनन अपूर्व का साथक जाना जाय। अतः बहाँ जो किया उपकारक है, वहीं उसका किया जाना योग्य है।।।।

उक्त अर्थ को सूत्रकार ने अधिक स्पष्ट किया-

#### फलं तु सह चेष्टया शब्दार्थोऽभावाद् विप्रयोगे स्यात् ॥१०॥

[फलम्] घान के छिलके को अलग करना रूप फल [तु]तो [वेष्ट्या सह] चेष्टा — अवहनन आदि किया के साथ स्पष्ट देखा जाता है। तात्पर्य है, धान के कूटने से उसका छिलका उत्तरकर खुद्ध चायल का प्राप्त होना अवधात किया का स्पष्ट दृष्ट फल है। [विप्रयोगे] तुषरहित होना दृष्ट फल के सर्वथा न होने पर [अभावात्] दृष्ट फल के अभाव से [शब्दार्थः] अवघात कथनमात्र [स्यात्] हो जायगा।

'भीहीन् अवहन्ति' धानो को कूटता है, इस वाक्य का यदि केवल यह तात्पर्य

माना जाता है कि धान में सूसल की हल्की दो-चार चोट देकर छोड़ दिया जाय, छिलका न उतारा जाय, तथा उस अवधात को अपूर्व की उत्पत्ति में उपकारक माना जाय, तो आज्य, सान्नाय्य में भी अवधात अपूर्व का उपकारक हो, ऐसी कल्पना की जा सकेगी। परन्तु यह सर्वथा अशास्त्रीय एवं अप्रामाणिक है, न्योंकि धान का वितुषीकरण किसी प्रयोजन के लिए होता है। वह प्रयोजन है— गुद्ध चावल से पुरोडाश तथार करना, जो याग का मुख्य हव्य है। इसलिये धान का वितुषीकरण अवधात-किया का प्रत्यक्षसिद्ध दृष्ट फल है। आज्य आदि में यह प्रयोजन असम्भव है।

प्रकरण में पाठ की उपपत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि कूटना, पिघलाना आदि का ब्रीहि, आज्य, सान्नाय्य सबके साथ सम्बन्ध माना जाय, अवधात का ब्रीहि के साथ, पिघलाने का आज्य के साथ तथा शासाहरण का सान्नाय्य के साथ सम्बन्ध माने जाने पर भी प्रकरण-पाठ की उपपत्ति में कोई बाधा नहीं है। फलतः अवधात, विलापन, शासाहरण आदि अव्यवस्थित रूप से ब्रीहि, आज्य, सान्नाय्य सबके —धर्म न होकर पूर्वनिर्देशानुसार व्यवस्थित घर्म हैं, एवं उन्हीं के शेष हैं। निर्वाप आदि ब्रीहि के, विलापन आदि आज्य के तथा शासाहरण आदि सान्नाय्य के शेष हैं।। १०।। (इति निर्वपणादीनामधीनुसारेण व्यवस्थितविषयता-ऽधिकरणम्—४)।

### (स्पयादीना संयोगानुसारेण व्यवस्थितत्त्वाधिकरणम् -५)

षिष्य जिज्ञासा करता है —दर्श-पूर्णमास याग के प्रसंग में कित्यय यज्ञभात्रों अथवा उपकरणों का निर्देश है। वे हैं—स्पय, कपाल, अग्निहोत्र-हवणी, शूर्ष, (छाज), कृष्णमृगधर्म, शम्या, उल्खल, मुसल, दूषद्[शिला, चादल पीसने की], उपल [लोढा या बट्टा], ये दस उपकरण यज्ञ के आयुध कहे जाते हैं। इनके सहयोग से यज्ञानुष्ठान सम्यन्न किया जाकर विजित होता है।

यहाँ संज्ञाय है —क्या ये उपकरण, यज्ञ में जो कर्माश जिसके सहयोग से किया जा सकता है, उस-उस के लिए पठित हैं? अथवा उत्पत्ति-वाक्य में जो उपकरण जिस कर्म के साथ सम्बद्ध है, उसी के लिए पठित हैं? 'स्प्येन उद्घन्ति'—स्प्य से उद्घन्त, उत्पादन करता है, विद के लिए खूँड या जिल्ल बनाता है; यह उत्पत्ति-वाक्य है। सन्देह का स्वरूप है —यज्ञ में जो भी कार्य जिस उपकरण से किया जा सके, उससे कर लिया जाय? अथवा उत्पत्ति-वाक्य में निर्दिष्ट कार्य ही किया आय? पहले विकल्प में कार्य की व्यवस्था नहीं है; दूसरे में कार्य व्यवस्थित है। कर्तव्यक्ष्य में प्रथम विकल्प प्राप्त होता है; क्योंकि दर्श-पूर्णमास प्रसंग में पठित ये सब उपकरण उसी अवस्था में सप्रयोजन होते हैं, जब जो कार्य इनसे किया जा सके, वह कर लिया जाय; अन्यथा प्रसंग में इनका श्रवण व्यर्थ हो जायगा।

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया ---

### द्रव्यं चीत्पत्तिसंयोगात् तदर्थमेव चोद्येत ॥११॥

्रब्यम् }द्रव्य = स्पयं, कपाल आदि उपकरण् दृरत्तिसंघोगात् } उत्पत्ति = विद्यायक — 'स्पयेनोद्धन्ति, कपालेषु पुरोडाशं अपयित' आदि वाक्यो में उद्घनन, अपण आदि कियाओं के सम्बन्ध से [तदर्थम् ] उसी उद्घनन, अपण आदि प्रयोजन के लिए [एवं] ही [चोद्येत] कहे जायेंगे। तात्पयं है, उत्पत्ति-वाक्य में जिस द्रव्य — उपकरणं के साथ जो किया विहित है, उसी किया के लिए उग उपकरणं का उपयोग होसन, तथा उस किया के लिए उसी उपकरणं का प्रयोग हो सकेगा।

उत्पत्ति-वादय में प्रत्येक उपकरण किसी विधिष्ट किया के साथ सम्बद्ध है। तब उस उपकरण का उपयोग उसी किया के लिए किया जाना चाहिए, जैसे - 'स्प्येनोद्घन्ति' उत्पत्ति-वाक्य है, स्प्य-संज्ञक उपकरण से वेदि का खूँड बनाता है। यह उद्घनन-किया स्प्य नामक साथन से ही की जानी चाहिए, अन्य किसी से नहीं। एवं इस उपकरण का उपयोग उद्घनन-किया में ही होना चाहिए, अन्य किसी कार्य में नहीं; यह व्यवस्था है।

इसी प्रकार अन्य उत्पत्ति-वानय है —'कपालेषु पुरोडाश श्रपयित' मृत्याशो में पुरोडाश को पकाला है। पुरोडाश पकाने के लिए बनाये गये कपालों (मृत्याशों) में ही वह पकाया जाना चाहिए, अन्य पात्रों में नहीं; तथा उन पात्रों में पुरोडाश ही पकाना चाहिए, अन्य कोई कार्य उनमें नहीं किया जाना चाहिए।

'अग्निहोत्रहवण्या हवींषि निर्वपति' अग्निहोत्रहवणी पात्र से हिनयों का निर्वाप करता है। तात्पर्य है, एक-एक करके चार युट्टी धान निकालता है। इस पात्र का प्रयोग —चार युट्टी धान उसमें प्रक्षेप करना, और उपयुक्त समय पर निकालना—इसी कार्य के लिए होता है।

'शूर्पेण विविनक्ति' सूप—छाज से--कुटे हुए धानो को —फटकता है। सूप केवल इसी कार्य के लिए व्यवस्थित है, तथा यह कार्य अन्य किसी उपकरण से नहीं लेना चाहिए।

'कृष्णाजिनमवस्तादुल् खलस्यावस्तृणाति' काले मृगचर्म को ऊखल के नीचे विछाता है। मृगचर्म केवल इसी कार्य के लिए है, और कृष्ण मृगचर्म के स्थान पर अन्य किसी का उपयोग न करना चाहिए।

'शम्याया दृषदमुपदधाति' शम्या पर शिला की रखता है। यह 'ट्रे' के समान आयताकार प्रजिय पात्र है। इसमें रक्खी हुई खिला पर चावल पीसा जाता है जिससे छिटककर इधर-उधर गिरा द्रव्य शम्या पर सुरक्षित रहे, और सुविधा-पूर्वक शुद्धरूप में उठाया जा सके। यह इसी कार्य के लिए व्यवस्थित पात्र है।

'उलूखलमुसलाम्यामवहन्ति' ऊखल-मुसल से ब्रीहि को कूटता है। इन

उपकरणो का इसी कार्य में उपयोग व्यवस्थित है।

'दृषदुपलाम्यां पिनष्टि' ज्ञिला और बट्टे से चावलों को पीसता है। इनका

यह उपयोग निर्वारित है।

यद्यपि य सब कर्म प्रकरण में समानरूप से पठित हैं, पर पीछे कहे उत्पत्ति-वाक्यों में जो कार्य जिस उपकरण का कहा है, उसका सम्बन्ध उसी के साथ व्यव-स्थित है। इन सब कर्मों का दृष्ट प्रयोजन प्रत्यक्षसिद्ध है। इनका सर्वेत्र विनियोग न होकर उत्पत्तिवाक्य के अनुसार निर्धारित कार्य में ही विनियोग माना जाना शास्त्रीय सिद्धान्त है।

गत अधिकरण के साथ विषय-विवेचन की आंशिक समानता होने पर प्रस्तुत अधिकरण की यह विशेषता है कि यहाँ 'स्पय' आदि द्रव्यो = उपकरणो का एका-धिक बार उल्लेख हुआ है। तात्पर्य है, उत्पत्तिवाक्यों के अतिरिस्त भी प्रकरण में उनका उल्लेख हुआ है, जबकि गत अधिकरण में बीहि आदि द्रव्यों का उल्लेख केवल उत्पत्तिवाक्यों में है ॥११॥ (इति स्प्यादीनां संयोगानुसारेण व्यवस्थित-त्वाधिकरणम — ५)।

### (अरुणादीनां गुणानामसंकीर्णताऽधिकरणम् -६)

शिष्य जिज्ञासा करता है—ज्योतिष्टोमयाग में सोम के ऋय का आरम्भ कर कहा है—'अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं कीणाति' अरुण — लाल-पीले मिले रूपवाली, अर्थात् सायंकाल सूर्यं छिपने के अवसर पर पश्चिम दिशा के समान रूपवाली, पीली आँखोवाली, तथा एक वर्षं को अवस्थादाली गाय मूल्यरूप में देकर सोम खरीदता है। यहाँ सन्देह है—क्या इस अरुण रूप का सम्बन्ध समस्त ऋय-प्रकरण के साथ है? अथवा यह केवल —क्य में एक वर्षं अवस्थावाली—गाय में ही सम्बद्ध है?

यद्यपि उनत नाक्य में तीनों तृतीयान्त पदों का सीघा सम्बन्ध 'श्रीणाति' किया के साथ है। कर्म, करण आदि अर्थ को कहनेवाले कारक का सम्बन्ध किया के साथ हुआ करता है। यहाँ भी तीनों पदों में तृतीया निमस्ति से निर्दिष्ट करण कारक है, ताल्पर्थ है, ये सोम को सरीदने के साधन है—'अरुणया श्रीणाति, पिङ्गाक्ष्या कीणाति, एकहायन्या कीणाति' इस स्पष्ट वचन से इसमें सन्देह का कोई अवकाश नहीं होना चाहिए; पर पहले नाक्य [अरुणया श्रीणाति] में सन्देह बना रहता है। कारण यह है, अगले दोनों पदों में नहन्नीहि समास है—'पिङ्गे अक्षिणी यस्याः सा पिङ्गाक्षी, तया पिङ्गाक्या' पिङ्ग पद गुणवाचक है, अमूर्त है, पर बहुत्रीहि समास अन्य-पदार्थ-प्रधान होता है, पिङ्ग पव और अक्षि पन अपने अर्थ को छोड़कर अन्य गयरूप प्रधान द्वय-अर्थ का बोध कराते हैं। उसका 'कीणाति' किया के साथ सम्बन्ध युक्त एवं व्यवहार्य है। पीली आँखनाली गाय मृत्यरूप में

देकर सोम खरीदा जाता है।

'एक्हायन्या' पर भी ऐसा ही हैं —'एकं हायनं वयो यस्याः सा एक्हायनी तया—एक्हायन्या' हायन पर भी अमूर्त गुण वय का बोधक हैं पर बहुवीहि समास में अपने अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ - एक वर्ष वयवाली गाय प्रधान द्रव्य का बोध कराते हैं। इसका 'कीणाति' किया के साथ सम्बन्ध युक्त एवं ब्यवहार्य

₹1/

परन्तु पहले वाक्य—'अरुणया कीणाति' में 'अरुणया' के मूलपद 'अरुणा' में बहुबीहि समास नहीं है, अतः यह पद अपने अर्थ को नहीं छोड़ता, यह बरुणरूप पुण का बोधक धना रहता है। 'अरुणया कीणाति' में अरुणरूप गुण के अमूर्त होने से सोम के मूट्यरूप में उसका दिया जाना अयुक्त एवं अव्यवहायं है। पर यह वाक्य प्रमाणभूत है। प्रमाणवाक्य किसी ऐसी अटपटी बात को कहे, जो अयुक्त एवं अव्यवहायं हो, ऐसा सम्भव नहीं। अतः इस बाक्य की सार्धकता के लिए बरुण गुण का सम्बन्ध 'कीणाति' किया के साथ म बोड़कर समस्त क्य-प्रकरण के साथ समक्तना चाहिए। इसका तात्पर्य होगा —कय प्रकरण में वींगत —सोम खरीदने के —वस्त्र आदि साधनों का अरुण रूप होना चाहिए, उक्त वाक्य यह विधान करता है। इस प्रकार सन्देह का स्वरूप बनना है—'अरुणया कीणाति' में आरुण्य का सम्बन्ध समस्त कय-प्रकरण के साथ माना जाना चाहिए? अथवा एकहावनी विद्वाधी गाय के साथ ? आर्थकावादी का कहना है —अरुण पद अपने अर्थ को न छोड़ने के कारण एकहावनी गाय का वैद्य कराने में अञ्चल्त होगा, तब 'कीणाति' होने से समस्त कय-प्रकरण के साथ इसका सम्बन्ध मानना चाहिए। आचार्य ने शिष्य अर्थका का समाधान किया—

# अर्थेक्टवे द्रव्यगुणयोरैककम्यान्नियमः स्यात् ॥१२॥

[ऐक्कस्यांत्] जिस कर्म में, एक ही किया के साध्य होने के कारण [इच्य-गुणयोः] ब्रब्य और गुण के [वर्षोकत्वे] एक प्रयोजनवाला होन पर, द्रव्य और गुण को परस्पर [नियमः] निश्चित सम्बन्ध (स्थात | हो जाता है।

प्रस्तुत वाक्यवीधित कमें में सोगकयरूप एक किया साध्य है। आरुष्य गुण तथा गेपक्नाक्षी, एकहायनी द्रव्य, इन सबका एक ही प्रयोजन है—उस किया को सिद्ध करना। ऐसी स्थिति में गुण और द्रव्य का परस्पर नियत सम्बन्ध होना अनिवार्य है। यदि इनका परस्पर सम्बन्ध न माना जाय, तो सोमक्रयरूप किया का सम्पन्न होना सम्भव न होगा। श्रुत वाक्य में ये करण अर्थात् साथान रूप से निर्दिष्ट हैं। यदि एकहायनी के साथ 'अरुष्या' पदबोधित आरुष्य के सम्बन्ध की उपेक्षा की जाती है, तो करणसामग्री में न्यूनता होने से सोमक्रय न हो सकेगा। पूरा मूल्य न देने पर सीदा कहीं मिलता नहीं। फलतः जैसे एकहायनी के

साथ पिञ्जाक्षी का सम्बन्ध है, ऐसे ही आक्ष्य गुण का एकहायनी के साथ सम्बन्ध अनिवार्य है।

आशंकावादी ने यह कहकर इस सम्बन्ध को हटाने का प्रयास किया है कि गुणवाचक पद ने अपने अर्थ को नहीं छोड़ा; पर अगले दोनों पद बहुतीहि समास-युक्त होने से स्वायं को छोड़कर अन्य गायरूप अर्थ का बोध कराते हैं। यह स्थिति गुणवाचक अरुण पद की न होने से उसका सम्बन्ध द्रव्यवीधक पदो के साथ मानना युक्त न होगा। पर यह कथन संगत नहीं है, क्योंकि गुण का सम्बन्ध सर्वत्र द्रव्य के साथ रहता है। प्रस्तुत प्रसंग में पिङ्गाक्षी, एकहावनी द्रव्यवाचक पद विशेष्यरूप हैं, गुणवाचक अरुण पद विशेष्यरूप हैं। सोमक्रय करने के लिए उसका मूल्य पिङ्गाक्षी एकहावनी गाय द्रव्य है; पर वह उपयुक्त मूल्य उसी स्थिति में माना जायगा, जब वह रूप से अरुण हो। 'अरुणया' पद से बोध्य आरुण्य गुण सोमक्रय का अपने स्वतन्त्र रूप में मूल्य नहीं है, और न इस रूप मे पिङ्गाक्षी तथा एकहावनी। फलतः सोमक्रय के मूल्य के लिए इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। अतः इनका परस्पर नियत सम्बन्ध सोमक्रयरूप एक किया की सिद्धि के लिए स्वीकार किया जाना अनिवायं है। विशेष्य-विशेषण के परस्पर सम्बन्ध में—भले ही उनमें कोई गुण या कोई द्रव्य हो—किसी प्रकार की बाधा नहीं होती।

यह स्पष्ट हो जाने पर कि — 'अरुणया' का 'कीणाति' के साथ सीधा सम्बन्ध न होकर 'एकहायनी' विश्वेष्य द्वारा होता है; तात्पर्य है — आरुण्य-गुण-विशिष्ट एकहायनी सीमक्ष्य का साधन है; वह करणरूप से कीणाति के साथ अन्वित है – यह कथन निराधार हो जाता है कि अमूर्त आरुण्य का 'कीणाति' के साथ सम्बन्ध अनुपपन्न है। ऐसी स्थिति में कथ-प्रकरणपिठत अन्य वस्त्रादि साधनों के साथ आरुण्य गुण के अन्वय की कल्पना अनावस्थक हो जाती है। वे चाहे अरुण हों, अथवा अन्य-गुण-विश्विष्ट हों, उनके लिए इस प्रकार की कीई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। फलतः 'अरुणया' पद 'एकहायन्था' से अन्वित है, यह निविचत सिद्धान्त है।।१२।। (इति आरुण्यादि गुणानामसंकीणैताऽधिकरणम्—६)।

## (सर्वेषां ग्रहादीनां सम्मार्गाद्यधिकरणम्--७)

शिष्य जिज्ञासा करता है — ज्योतिष्टोम याग है, वहाँ कहा — 'य एवं विद्वान् सोमेन यजते' जो विद्वान् इस प्रकार सोम से यजन करता है। उस सोमयाग में सुना जाता है — 'दशापवित्रोण ग्रहं सम्माष्टि' दशापवित्र<sup>1</sup> से अर्थात् सोम को

१. 'दशापिबत्र' समासयुक्त पद है। 'पिबत्र' सोमरस छानने के वस्त्र का नाम है। हिन्दी में 'छन्ना' और पञ्जाबी में 'पुनना' कहते हैं, जो संस्कृत पद का कपञ्चश प्रतीत होता है। 'दशा' वस्त्र के 'छोर' का नाम है, जिसमें धापे बिन

छाननेवाले वस्त्र से ग्रह को पोंछता है। ऐसे ही अग्निहोत्र-प्रसंग में कहा है— 'अग्नेम्तृणान्यपिवनोति' अग्निस्थण्डल पर विखरे पड़े तिनकों को दूर हटाता है। इसी प्रकार दर्श-पूर्णमास प्रसंग में वाक्य हैं 'पुरोडाशं पर्योग्निकरोति' प्ररोडाश के चारों और दहकती अंगारी या जलते हुए कुश्ततृणों को घुमाता है। इनके विषय में संशय हैं —क्या यह एक ग्रह के सम्मार्जन, एक अग्निस्थण्डिल के तृण हटाने, तथा एक पुरोडाश के पर्योग्निकरण के विषय में कहा गया है? अथवा सब ग्रहो, सब अग्निस्थण्डिलों और सब पुराडाशों के विषय में प्रतीत होता है, उक्त वाक्यों में एकवचन का प्रयोग देखे जाने से एक ही ग्रह आदि के सम्मार्जन आदि का कथन हआ है। शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सुत्रित किया —

#### एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात् ॥१३॥

[एकत्वयुक्तम्] उक्त प्रत्येक कर्म एकवचन से युक्त है, अत: [एकस्य] एक ग्रह, एक अग्नि, एक पुरोडाश का होना चाहिए, [श्रुतिसंयोगात्] इन द्रव्यो का एकवचन श्रुति से संयोग होने के कारण।

'दशापिवत्रेण ग्रहं सम्माण्डि, अग्नेस्तृणान्यपिननीति, पुरोडाग्नं पर्यग्निकरोति' इन श्रुतिवाक्यो में ग्रह, अग्नि, पुरोडाग्नं इत्य एकवचन से सम्बद्ध पठित हैं; इनमें सख्या की दृष्टि, से एक ही द्रव्य सुना जाता है। शब्द-प्रमाण से बताये गये कमें के विषय में वही बात मान्य है, जो शब्द कहता है। इसलिए यहाँ एक ग्रह का सम्मा-जंन, एक अग्निस्थण्डिल के तिनकों का हटना, एक पुरोडाश का पर्योग्वकरण होना युक्त है। शास्त्र में अन्यत्र भी ऐसा देखा जाता है, 'पशुमाजभेत' वाक्य में 'पशुम्' एकवचनान्त पठित होने से केवल एक पशु का आलभन (स्पर्श - विसर्जन) किया जाता है। ऐसा ही यहाँ किया जाना चाहिए।।१३॥

आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया -

#### सर्वेषां वा लक्षणत्वाद् अविशिष्टं हि लक्षणम् ॥१४॥

[दा] 'वा' पद जिज्ञासा की व्यावृत्ति के लिए है। तात्पर्य है, एक ग्रह, एक अम्नि, एक पुरोडाश का सम्मार्जन आदि संस्कार नहीं करना चाहिए, प्रत्युत [सर्वेषाम्]सब प्रहों, सब अग्नियों, सब पुरोडाशोके यथाक्रम सम्मार्जन, तृणापचय,

बुने रह जाते हैं। इन पदों का समास है —'पिवत्रस्य दशा इति दशापिवत्रम्' पाणिनि [२।२।३१] के अनुसार 'दशा' पद का पूर्वप्रयोग हो जाता है। यह पिवत्र कन का बना होता है। 'ग्रह' वह पात्र है, जिसमें सोमरस छाना जाता है। पात्र के मुख पर यह वस्त्र रखकर उसमें सोमरस छानते हैं। जो बूँद पात्र पर गिर जाती है, उन्हें वस्त्र के छोर से पोछ दिया जाता है।

तथा पर्यम्निकरण संस्कार किये जाने चाहिएँ. [लक्षणत्वात्] एकवचन द्वारा जातिरूप लक्षण का कथन होने से । [ह] क्योंकि, अथवा निब्चय से [लक्षणम्] ग्रहत्व, अग्नित्व, पुरोडाशत्वरूप जातिचित्न, सर्वत्र [अविशिष्टम्] समान रूप से विद्यमान है।

'ग्रहं सम्माष्टि' आदि वाक्यों मे जो ग्रह, अग्नि, पुरोडाश द्रव्यो का एक-वचनान्त निर्देश है, बहजाति की भावना से किया गया है। सभी गमान व्यक्तियों मे जाति-धर्म एक ही रहता है। जैसे 'गोत्व'-जाति-धर्म से गोमात्र का ग्रहण होता है, ऐसे ही 'ग्रहत्व'-जाति से समस्त ग्रहों का, 'अग्नित्व'-जाति से समस्त अग्नियों का, 'पुरोडाशत्व'-जाति से समस्त पुरोडाशों का ग्रहण अभीष्ट है। इसलिए सभी ग्रहो का सम्मार्जन, सभी अग्निस्थिष्डलों से तिनकों का हटाना, सभी पुरोडाशो का पर्योग्निकरण-संस्कार शास्त्रीय वृष्टि से कर्त्तव्य हैं, एक ही एक ग्रह आदि के नहीं।

यहाँ सम्मार्जन-संस्कार ग्रहों के लिए है, तृणापचय अभिनयों के लिए, पर्यमिन-करण पुरोडाशों के लिए। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वह प्रधान होता है, किया गया कार्य गौण। इस प्रकार सम्मार्जन-संस्कार ग्रह का शेष हैं, ग्रह केपी है। सृणापचय अग्नियों का शेष है, अग्नि बोधी है। पर्यग्निकरण पुरो-डाशों का शेष है, परोडाश सेषी है

प्रथम [१।३) २०-३५; अघि० ११] यह निर्णय किया गया है कि शब्द का अर्थ जाति है, व्यक्ति नहीं। इसके अनुसार प्रस्तुत प्रसंग में 'ग्रह' आदि पदों को जातिवाचक मानने में कोई शास्त्रीय बाधा नहीं है। फिर भी सुजनतोष-स्याय से यदि शब्द का अर्थ व्यक्ति माना जाता है, और 'ग्रह' आदि पदों को एक व्यक्ति का वाचक माना जाय, तो भी द्वितीय-तृतीय आदि ग्रहों के संस्कार किये जाने में कोई बाधा नहीं आती। यह ठीक है, एकवचनान्त 'ग्रह'-पद अपने एकत्व अर्थ का कोध कराता है; पर वह द्वितीय आदि ग्रहों के संस्कार में बाधक नहीं होता। वह अपने एकत्व अर्थ का कथन कर चरितार्थ है। द्वितीय आदि ग्रहों के संस्कार में बाधा करनेवाला यहाँ कोई विधान नहीं है। द्वितीय आदि ग्रहों के संस्कार में भी वाचय की प्रवृत्ति अक्षण्ण बनी रहती है।

आशंका की जा सकती है, एक बच्च मे और दितीय आदि द्रच्यों में सम्मा-जंन-संस्कार के प्राप्त होने पर श्रुतिबोधित इन्ट एक द्रव्य परिसंख्याविधि के अनुसार द्वितीयादि अनिन्ट द्रव्यों का प्रतिबंध कर देगा। यदि ऐसा नहीं माना जाता, तो एकत्रचन अनर्थक होता है। इसलिए वह एकवचन द्वितीय आदि द्रव्यो के निवारण मे समर्थ है। यह स्थिति अन्यत्र वाक्य में स्वीकार की जाती है। एक बाक्य है—'अश्वाभिधानीमादत्ते' घोड़े की लगाम पकड़ता है। यह वचन गदहे की लगाम पकड़ने का प्रतिबंध करता है। ऐसे ही यहाँ एकत्व के विषय में समक्षना चाहिए । श्रयमाण ग्रह का एकत्व द्वितीयादि ग्रहों का प्रतिषेध करेगा ।

आपाततः यह आशंका भने ही युक्त प्रतीत हो, पर गम्भीरता से विचारने पर इसकी असारता स्पष्ट हो जाती है। कारण यह है, प्रस्तुत प्रसंग के साथ 'अश्वाभिधानी' वृष्टान्त की समानता — उपशुक्तता नहीं है। घोड़े की लगाम के आदानस्य सम्बन्ध का विवान करनेवाला -'इमामगृभ्णन् इत्यश्वाभिधानीम्' यह वचन है। 'आदत्ते' (श्रहण करे) इस लिङ्ग से ही लगाम का आदान प्राप्त होता है। यहाँ मन्त्र की .रिसंस्था' सगत है। तात्पर्य है, 'श्मामगृभ्णन्' मन्त्र से लगाम न पकड़े। गदहे की लगाम पकड़ने के प्रतिष्ध में महाँ परिसंस्था-विधि लागू होती है। परन्तु 'ग्रहं सम्माप्टि' आदि बान्यों में प्रहादि बच्चो के साथ श्रूपमाण भी एकवचन किसी विधिवान्य से विहित नहीं है। श्रस्तिए द्वितीय ग्रह आदि के निवर्तन में वह समर्थ नहीं रहता।

यह स्थिति निम्नाकित वृथ्दान्त से स्पष्ट होती है। जैसे कोई कहे, 'इस मात को कुत्ता-बिल्ली द्वारा खाने से बचाना' ऐसा विधान अक्षणकर्म-निवारण के निमित्त किया जाता है; कुता-बिल्ली का सम्बन्ध निमित्तरूप से बिहित नहीं है; इसिलए कौवा आदि अन्य कोई खाने आये, उसे भी हटाया जायगा। कुत्ता-बिल्ली के सुने जाने पर भी उनका सम्बन्ध निमित्तरूप से विधीयमान न होने के कारण काक आदि का भी निवारण किया जाता है। ऐसे ही प्रस्तुत प्रसंग में ब्रहादि के साय एकत्वसम्बन्ध के विधीयमान न होने के कारण साय एकत्वसम्बन्ध के विधीयमान न होने के कारण एकत्व के सुने जाने पर भी सभी ब्रह्मों का सम्मार्जन किया जाता है।

ऐसी स्थित में भी एकवचन का आनर्थक्य नहीं है। कोई भी प्रातिपदिक जब किया के साथ सम्बद्ध प्रयुक्त किया जाता है, तब उसका किसी भी कारक के रूप में प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, जो किसी विभक्ति एवं बचन के रूप में सम्भव है। इसी में एकवचन की सार्थकता है। भ्रह बाबि के सम्मार्जन आदि में एकवचन अविविक्ति रहता है। फलत सम्मार्जन आदि सभी ग्रह आदि में होते हैं; यही शास्त्रीय मान्यता है ॥१४॥

सूत्र १३ में आक्षंकावादी ने 'पशुमालभेत' वानय की वृष्टान्तरूप में प्रस्तुत कर कहा था कि जैसे एकस्व और पुंस्त्व इस वाक्य में विविधत है, ऐसे ही 'ग्रहं सम्मार्जिट' में एकस्व को विविक्षत मानना चाहिए, तब द्वितीयादि बहों का सम्मार्जन अभीष्ट न होगा, उसका समाधान सुत्रकार ने किया—

परिसंख्या-विधि को अधिक स्पष्ट समक्तने के लिए देखें —मी० सू० १।२।४२, का विशेषय आष्य ।

#### चोदिते तु परार्थत्वात् यथाश्रुति प्रतीयेत ॥१५॥

[चोदिते] 'पशुमालभेत' इस विधिविहित कर्म मे [तु] तो [परार्थंत्वात्] पशु के परार्थं यागार्थं अथवा आलम्भनार्थं होने के कारण (यथाश्रुति) श्रुति के अनुसार एकत्व, पुस्त्व का श्रहण (प्रतीयेत) जानना चाहिए।

'पशुमालभेत' और 'ग्रहं सम्माप्टि' इन वानमो के अर्थ प्रतिपादन में भेद है। जो स्थिति पहने वाक्य में है, वह दूसरे मे नहीं है। कारण यह है -जिसको उद्देश्य करके कम का विधान किया जाता है, वह एकत्वादि संख्या विवक्षित नहीं होती। तात्पर्य है, उद्देश्यात संख्या अविवक्षित रहती है। 'ग्रहं सम्माष्टि' में ग्रह को उद्देश्य करके सम्मार्जन-कर्म का विधान है। 'ग्रहम्' में एकत्व-संख्या अविवक्षित है, ग्रह का सम्मार्जन विवक्षित है। ग्रह चाहे एक हो, दो हों, तीन हों, सभी का सम्मार्जन प्राप्त हो जाता है।

यह स्थिति 'पशुमालमेत' वाक्य में नहीं है। यहाँ पशु पदार्थ है, याग के लिए है, अर्थात् याग को उद्देश करके पशु का विधान है। यहाँ पशु उद्देश्य न होने के कारण 'पशुम्' इस प्रयोग में एकत्व और पुंस्त्व अविवक्षित न होगा। यहाँ जैसा कहा है, उसी के अनुसार कार्य होगा, अर्थात् एक पुरुष-पशु ही आलम्भन के लिए प्रस्तुत किया जायगा। वह याग के साधनों में एक अङ्ग है। कलतः 'ग्रहं सम्मार्थिट' के प्रसंग में उक्त दृष्टान्त को प्रस्तुत करना असंगत है। फलस्वरूप सभी ग्रहों का सम्मार्जन, सब अग्नियों का तृणापचय एव सब पुरोहाको का पर्यग्निकरण सिद्ध होता है। 'ग्रह'-विषयक इस विवेचन के आधार पर शास्त्र में 'ग्रहैकत्व न्याय' एक कहावत वन गई है, जिसका प्रयोग अनेकत्र होता रहा है 1.१४॥ (इति सर्वेषां ग्रहादोनां सम्मार्गाद्यधिकरणम् ----७)।

#### (चमसादौ सम्मार्गाद्यप्रयोगाऽधिकरणम् -- ८)

गत अधिकरण में ज्योतिष्टोम प्रसंग के 'दशापिवत्रेण ग्रहं सम्मार्ष्टि' आदि वाक्यों पर विचार किया गया। वहाँ 'ग्रहं' के एकत्व को अविवक्षित मानकर सभी ग्रहों के सम्मार्जन का विधान किया गया। इसपर क्षिष्य जिज्ञासा करता है— एकत्व के समान ग्रह पद को भी अविवक्षित मानकर सोगरस से सम्बद्ध अन्य चमस आदि पात्रों के सम्मार्जन का भी विधान वयों न माना जाय? क्योंकि उनका भी सोग से सम्बन्ध है, और समान प्रकरण में पठित हैं। आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को सृत्रित किया—

#### संस्काराद्वा गुणानामव्यवस्था स्यात् ॥१६॥

[वा] 'वा' पद पूर्वसूत्र-प्रतिपादित पक्ष की निवृत्ति के लिए है। [गुणानाम्]

सम्मार्जन आदि गुणोके [संस्कारात्] संस्काररूप कर्म होने के कारण [अव्यवस्था] व्यवस्था नहीं [स्यात्] होनी चाहिए। तात्पर्य है प्रह-पात्रों का हो सम्मार्जन हो, चमस आदि का न हो, यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

सम्मार्जन एक संस्कार है। वह जैसे सोमरस-सम्बन्धी ग्रहपाना के लिए अपेक्षित है, ऐसे ही चमम के लिए अपेक्षित हैं; वह भी सोमरस-सम्बन्धी पात्र है। ग्रहपात्र में सोमरस छाना जाता एवं भरा जाता है। चतुष्कोण मध्य में खुदे हुए कुछ गहरे चमस नामक पात्र से सोमरस की आहुतियाँ दी जाती हैं। सोमरस से दोनों का समान सम्बन्ध है। जिस प्रकार प्रकरण में ग्रह श्रुत हूँ, उसी प्रकार चमस भी श्रुत हैं। इसलिए ग्रह, चमस आदि का सर्वत्र सम्मार्जन करना चाहिए।

इस प्रसग में यह कहना संगत न होगा कि 'ग्रहं सम्मार्ष्टि' वाक्य में साक्षात् पठित 'ग्रहं पद चमसों का निवर्तक होगा, केवल ग्रहों का सम्मार्जन होना चाहिए, चमसों का नहीं, क्योंकि 'ग्रहं' पद उपलक्षणमात्र है । वस्तुतः वह सोम-सम्बन्धी सभी पात्रों को उपलक्षित करता है। 'ग्रहं' पद का अर्थ होगा—ग्रहादि समस्त सोम-सम्बन्धी पात्र । लोक मे ऐसा व्यवहार देखा जाता है, जब कहा जाता है - 'मोजन का समय है, सब थालों को साफ कर तो।' उस अवसर पर जो भी पात्र भोजन में उपयोगी होते हैं, सबको साफ किया जाता है; थाल का ग्रहण प्रदर्शनमात्र = उपलक्षणमात्र होता है। ऐसे ही प्रस्तुत प्रकरण में समभना चाहिए।

यहाँ यह कहना भी युनत न होगा कि लोक मे प्रयोजनवश उपलक्षण व्यवहार होता रहता है, पर वैदिक कर्म तो केवल शब्द-प्रमाण पर आधारित है। वहाँ शब्द में जैसा निर्देश है, वहीं कर्नव्य होगा। शब्द केवल ग्रह का सम्मार्जन कहता है। तब यहाँ श्रुद्ध के अहपाथ सम्मार्जन में सम्भव होने से लक्षणा की कल्पना क्यों की जाय? इस कथन के अयुक्त होने में कारण यह हैं 'सम्मार्थ्ट' आख्यात-पद सम्मार्जन में पृष्ठ के प्रयत्न को विधान करने में श्रवणमात्र से समर्थ है; इसके लिए उसे ग्रह आदि की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती। ग्रह आदि तो अनन्तर वाक्य के द्वारा सम्मार्जन से सम्बद्ध होते हैं। शास्त्र में वाक्य की अपेक्षा श्रुति बलवती मानी जाती है। अत. सम्मार्जन-विहित हो जाने पर ग्रह आदि सभी पात्र सम्बद्ध होते रहते हैं। तब 'ग्रह' पद अन्य पात्रों का उपलक्षण सम्मव है। इसलिए सम्मार्जन संस्कार के योग्य जो पात्र है, उन सबका सम्मार्जन करना चाहिए, केवल ग्रहों का नहीं। सम्मार्जन-गृण सभी पात्रों के लिए समान है।। १६॥

आचार्य सूत्रकार उक्त जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत करता है 🗕

#### व्यवस्था वाऽर्थस्य श्रुतिसंयोगात् तस्य शब्वप्रमाणत्वात् ॥१७॥

[वा] 'वा' पद उक्त आशंका के निवारण के लिए हैं । तात्पर्य है – चमसो का मी सम्मार्जन करना चाहिए, यह कथन युक्त नहीं है । [अर्थस्य] 'ग्रह'-रूप अर्थ का [श्रुतिसंयोगात्] श्रुति के साथ है शब्दप्रमाणत्वात् ] विधि के विषय मे शब्दक सम्मार्षिट से सम्मार्जन ग्रहों मे ही व्यवस्थि है

'ग्रहं सम्माघ्ट' मे 'ग्रहं'-पद 'सम्माघ्ट' प् पटित है। श्रृतिकाधित अर्थ ग्रह को छोड़क' ' क लिए इधर-उधर नहीं भाँक सकता। ग्रांग् सम्माघ्ट' कथन प्रमत्तगीत के समान भाग इसिलए 'ग्रहं'-पद ग्रहों स अतिरिक्त अर्थ' करेगा; केवल ग्रहों को लक्षित कर उनक''' वचन है, यह निश्चित होता है।

अपूर्व के सम्बन्ध और प्रकरण की हा । सम्मार्जन की प्रास्ति कही, वह पुत्रत नहीं है । अकरणगत वा । स्वयुर्व की कल्पना व्यर्थ है। प्रकरणगत वा । होने पर उन पदार्थों में सम्मार्जन का शि । सम्मार्जन की एकवाक्यता साक्षात् श्राति हैं। प्रवार्थों के साथ प्रकरण से अनुमित होती हैं। उससे सम्मार्जन का विधान नहीं होता।

श्रुतिबोधित प्रथम उपस्थित यह अभिकार विवान कर श्रुत्यर्थ को उपपन्न करता है। विवान कर श्रुत्यर्थ को उपपन्न करता है। विवान कर श्रुत्यर्थ को उपपन्न करता है। विवास के तात्पर्य अथवा पदों मे अन्वय — को अर्ज किया है। पर 'ग्रहं सम्मार्ष्टि' वचन है किया है विवास के उसरने का यहाँ कोई अर्थ ग्रहों मे व्यवस्थित समभना जाहिए।

वैदिक बाक्यों के तात्पर्य को समभने के लिए सर्व हैं वि कि तात्पर्य को समभने के लिए सर्व हैं कि वि कि तात्पर्य को जा तात्पर्य के जा तात्पर्य को जा तात्पर्य के जा प्रमाण के अनुवार कि तात्पर्य के कि कि तात्पर्य के कि तात्पर्य के जा प्रमाण के जा तात्पर्य के कि कि कि कि कि तात्पर्य के कि कि तात्पर्य के कि कि तात्पर्य के कि कि कि तात्पर्य के कि कि तात्पर्य के कि कि ता तात्पर्य के कि कि कि कि कि कि ता तात्पर्य के कि कि कि कि कि कि कि ता ता कि जा तात्पर्य के कि कि कि कि कि ता ता कि जा तात्पर्य के कि कि कि कि कि ता ता कि जा तात्पर्य के कि कि कि कि ता ता कि जा ता कि कि कि कि कि कि कि कि ता ता कि जा ता ता कि जा ता जा ता जा जा ता जा ता जा जा ता जा जा ज

#### (सप्तदशारित्नतायाः पश्धर्मताऽधिकरणम् ६)

शिष्य जिज्ञासा करता है वाजपेय याग के विषय में सुना जाता है - 'सप्त-दणारित्विजिपेयस्य यूपो भवित' सत्रह अरित-पिरमाणवाला वाजपेय याग का यूप होता है। यहाँ सन्देह है - अया यह सत्रह अरित-पिरमाणवाला वाजपेय याग के षोडिणिपत्र का है जो ऊपर को अधिक ऊँचा उठा हुआ यूप के समान दिखाई देता है? अथवा वाजपेय याग में पशु के यूप का परिमाण है? प्रतीत होता है यह परिमाण वाजपेय वाग के षोडिणिनासक ऊर्व्वपत्र का होना चाहिए; क्योंकि वाजपेय याग में पशुयूप का अभाव है। इसिलए वाजपेय याग के षोडिणिनासक यूप-सदृश ऊर्व्वपत्र का यह परिमाण हो सकता है। यह पात्र खैर की लकड़ी से बना, ऊँचा होने के कारण यूप की तरह दिखाई देता है। ऐसा मानने पर वाजपेय याग के अकुभूत पशुयाग में वास्तविक यूप के उपस्थित होने पर भी वाजपेय पद की लक्षणवृत्ति से पशुयाग में प्रवृत्ति की आवश्यकता न होनी।

यहाँ ऐसा कहना उपयुक्त न होगा कि यूप पद भी तो लक्षणावृत्ति से षोडिश्वनामक लादिर ऊर्घ्यपात्र के बीच कराने में प्रवृत्त हो रहा है। तब बाजपेय पद लक्षणावृत्ति से पशुयाग अर्थ का बीध कराये, तो इसमें क्या अन्तर हैं? वस्तुतः इसमें अन्तर है, यह प्रकरण वाजपेय-याग का है। उसमें वाजपेय पद के मुख्यार्थ को स्वीकार करना ही वाहिए। इससे प्रकरण उपपन्न व अनुगृहीत रहता है। इसलिए वाजपेय-प्रसग में अरित्न-परिमाण 'यूप'-पदबोध्य खादिर ऊर्ध्वपात्र का होना सम्भव है। आचार्य सुत्रकार ने सन्देह का निर्णयात्मक समाधान किया ---

#### आनर्थक्यात् तदङ्गोषु ॥१८॥

[आनर्थक्यात्] प्रधान कर्म मे किसी विधि के अनर्थक होने से [तदङ्गेषु] उस प्रधान कर्म के अङ्गभूत कर्मों में उसका विधान जानना चाहिए।

वाजपेय याग सोमयागिवशेष है; उसमें यूप का कोई उपयोग नहीं होता । परन्तु उसके अङ्गभूत पशुयाग में पशु को बाँधने के लिए यूप का उपयोग होता है । जब वाजपेय में यूप का अभाव है, तब 'सप्तदशारित्नवीजपेयस्य यूपो मवित' सत्रह अरित परिमाणवाला वाजपेय का यूप होता है, यह कथन अनर्थंक हो जाता है । क्योंकि जब वाजपेय में यूप होता ही नहीं, तो धर्मी यूप के अभाव में उसके धर्म — 'सत्रह अरित्न-परिमाण' का कथन करना व्यर्थ है । सूत्रकार ने बताया —

१. 'अरित्त' परिमाण (नाप) कितना होता है ? इसमे विभिन्त विचार हैं। सम्भव है, वह मेद कालभेद के कारण रहा हो। पर अब यह परिमाण — हाथ को फैलाकर कनी अंगुली के सिरे से अंगुठे के सिरे तक — माना जाता है, जो लगभग बारह अंगुल होता है।

ऐसी स्थिति आने पर प्रधानभूत कर्म के अञ्जभूत कर्मों में उस विधि का प्रयोग कर लिया जाता है, यदि अङ्गभूत कर्म में उसके उपयोग का अवसर है।

प्रस्तुत प्रसंग में वाजपेय-याग के अञ्जभूत पशुयाग में पशु को बाँधने के लिए यूप का उपयोग है। उसी यूप का परिमाण सत्रह अरित्न बताया गया है। यह पशुयाग वाजपेय-याग का अञ्ज होने से वाजपेय-याग की सीमा से बाहर न होने के कारण उसे वाजपेय नाम से कहे जाने में कोई बाधा नहीं है । ऐसा मानने पर 'वाजपेय' या 'यूप' किसी पद के मुख्यार्थ का परित्याग कर लक्षणावृत्ति से अर्थ करने या समभने की आवश्यकता नहीं रहती । फलतः सप्तदशारिनता वाजपेय-याग के किसी पात्रविशेष का धर्म न होकर वाजपेय-याग के अङ्कभूत पश्याय-सम्बन्धी प्रुप का धर्म है, यह निश्चित है ॥१८॥ (इति सप्तदशारिनतायाः पश्च-वर्मताऽधिकरणम् -१)।

## (अभिक्रमणादीना प्रयाजमात्राऽङ्गताधिकरणम्—१०)

ज्ञिच्य जिज्ञासा करता है-दर्शपूर्णमास के प्रयाजयाग-सम्बन्धी वान्यों के विषय में कहा है - 'अभिकाम जुहोति अभिजित्ये' आगे बढ़ते हुए आहुति देता है, सब ओर से जय के लिए । यहाँ सन्देह है---क्या यह अभिक्रमण (आहुति देते समय आगे बढ़ना) केवल प्रयाजों का धर्म है? अथवा दर्शपूर्णमास प्रकरण मे विहित सभी कर्मों का ? यह केवल प्रयाजयागों का धर्म हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। कारण यह है, अभिकम -= आगे बढ़ना, किया है। किया अमूर्त है, यह प्रयाजवानों का उपकारक या साधक नहीं हो सकती। किया का साधन किया नहीं होती। द्रव्य, देवता, यजमान ( == कर्त्ता) मूर्त्त तत्त्व यागादि किया के साधन माने जाते है । समस्त कर्म इन्हीं से सिद्ध होते हैं ।

यह भी ध्यान देने की बात है, प्रकरणगत पाठ केवल 'अभिकाम जुहोति' है; सामान्य कथन है। यदि इसका प्रयाजयागों के साथ सम्बन्ध जोड़ा जाय, तो बाक्यभेद होगा। तब वाक्य ऐसा मानना होगा - अभिकामं जुहोति प्रयाज-यागेष्' जो अशास्त्रीय है। अतः अभिक्रमण को दर्श-पूर्णमास प्रकरण का धर्म

मानना युक्त है। आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया---

## कर्त्तु गुणे तु कर्मासमवायाट् वाक्यभेटः स्यात् ॥१६॥

[कर्तगुणे] अभिकमण कर्त्ता का गुण होने पर [तु] तो [कर्माससवायात्] अभिक्रमण कर्म का 'जुहोति' कर्म के साथ सम्बन्ध न होने से [वाक्यभेदः] वाक्यभेद [स्थात् ] प्राप्त होगा।

'अभिकास जुहोति' में 'अभिकासं-पद कियाविशेषण है - 'अभिकासं यथा स्यात तथा जुहोति' आगे बढ़ना जैसे हो, वैसे होम करता है। इससे स्पष्ट है. अभे बहना कर्ता का मुण है। इससे यह अर्थ ज्ञात नहीं होता कि केवल प्रयाज-यागों में आगे बढ़कर आहुति दी जाय। इसलिए प्रयाजों के साथ अमिक्रमण की एकदाक्यता न मानकर समस्त दर्शपूर्णमास प्रकरण के साथ मानी जानी चाहिए। तात्यर्थ है, प्रकरण-मात्र में आहुति देना आदि जो भी कार्य किया जाय, वह अभि-क्रमणपूर्वक किया जाना चाहिए। केवल प्रयाजयागों के लिए ऐसा मानना युक्त न होगा, क्योंकि वहाँ 'जुहोति' आख्यात-पद आहुति देने में पुरुष-प्रयत्न को कह् सकता है; पुरुष के अतिक्रमण-सम्बन्ध को नहीं कह सकता। यहाँ पर यह कहना संगत न होगा कि प्रकरण में अन्यत्र भी पुरुष के अभिक्रमण-सम्बन्ध का विधान क्यों माना जाय? क्योंकि प्रकरण में पठित होने से उसका अङ्ग होने के कारण वह कथन अभिक्रमण की कर्त्तक्यता को बतायेगा। प्रकरण में जहाँ अपेक्षित हो, तदनुसार कार्य करना चाहिए।

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया -

### साकाङ्क्षं त्वेकवाक्यं स्याद् असमाप्तं हि पूर्वेण ॥२०॥

[तु] 'तु' जिज्ञासा के निवारण का द्योतक है। तात्पर्य है, अभिक्रमण का सम्पूर्ण दर्ख-पूर्णमास प्रकरण में सम्बन्ध बताना युक्त नहीं है। क्योकि [साकाङ्क्ष्ममू] एक-दूसरे की आकांक्षा रखनेवाला पद-समुदाय [एकवाक्यम्] एकवाक्य [स्यात्] होता है। [पूर्वेण] पहले 'अभिकामम्' पद के साथ [हि] निवचय से [असमाप्तम्] वाक्य समाप्त नहीं होता है।

'अभिकामं जुहोति' यह पूरा वाक्य है। अपने पूरे अर्थ को प्रकट कर ये पद निराकाक्ष हो जाते हैं; अर्थाभिव्यक्ति के लिए अन्य किसी पद की चाहना नहीं रखते। पर केवल 'अभिकामं' पद के साथ वाक्य की समाप्ति नहीं होती; अर्थात् उत्तना ही पद किसी पूरे अर्थ को प्रकट नहीं करता। यदि वाक्य की समाप्ति वहाँ हो जाती, तो उसका सम्बन्ध पूरे दर्श-पूर्णमास प्रकरण के साथ कहा जा सकता था, क्योंकि वह प्रकरण में पिठत है। इसलिए साकाक्ष 'अभिकामं'-पद अपने साथ अव्यवहित पिठत 'जुहोति' के साथ सम्बद्ध हो जाता है। यद्यपि प्रकरण वहाँ पूर्णमास का है, पर प्रकरण से वाक्य बलवान् होता है, और यह वाक्य प्रयाज-यागो के साथ पिठत है, अतः प्रयाजों में ही अभिकमण होगा; दर्श-पूर्णमास प्रकरण के अन्य कार्यों में नहीं।

अभिकमण अमूर्त होने से होम की सिद्धि में उसे असमयं बताना युक्त नहीं। भने ही वह अपने रूप में अमूर्त हो, पर कर्ता के साथ सम्बद्ध होकर मूर्त-असा होता हुआ होम का उपकारक होता है। अभिकमण करता हुआ अर्थात् आगे बढ़ता हुआ यजमान आहवनीय के समीप जाकर आहुति-प्रदान द्वारा होम को सिद्ध करता है। कलतः अभिकमण का सम्बन्ध प्रयाजयागों से जानना चाहिए,

अन्यत्र महीं । वह केवल प्रयाजयागों का धर्म है ॥२०॥ (इति अभिकमणादीना प्रयाजमात्राऽङ्गताऽधिकरणम् — १०) ।

## (उपवीतस्य प्राकरणिकाङ्गताऽधिकरणम्—११)

शिष्य जिज्ञासा करता है— तैत्तिरीय संहिता [काण्ड २, प्रपाठक १] के सप्तम-अब्टम ब्राह्मण-अनुवाक में दर्श-पूर्णमाम की सामिधेनियाँ कही हैं। नवम अनुवाक में निवित् नामक सन्त्र पठित हैं। दशम अनुवाक में सामिधेनियों के विविद्य पक्ष बताये गए हैं कि विभिन्न कामनावालों की कितनी-कितनी सामिधेनियाँ बोली जानी चाहिएँ। एकादश अनुवाक में बजोपवीत का कथन है —'उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते' जो उपव्यान करता है, अर्थात् दायाँ हाथ बाहर निकालकर वाएँ कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण करता है, वह देवों के चिल्ल को प्रकट करता है। इस प्रसंग में सन्देह है क्या केवल सामिधेनी मन्त्रों को पढ़ता हुआ वाम कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण करे ? अथवा दर्श-पूर्णमास प्रकरण में सभी कमों का अनुष्ठान करते हुए उपव्यान (—दायाँ हाथ बाहर निकालकर वाम कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण) करे ? सन्देह का कारण इस स्थिति का पता व लगना है कि उपवीत सामिधेनी के प्रकरण में पढ़ा है ? अथवा सामिधेनियों का प्रकरण समाप्त हो जाने पर पढ़ा है ?

प्रतीत होता है, दशम अनुवाक तक सामिधेनियों का प्रकरण चालू है। उसके अनन्तर उपवीती होने का उल्लेख है। नवम अनुवाक में निवित् मन्त्रों के पाठ से सामिधेनियों के प्रकरण में कोई व्यवधान नहीं होता। उसके अव्यवहित मनीप-पठित है उपवीत वाक्य। तब 'सामिधेनीरनुबूयाल्' वाक्य को यह आकाङ्क्षा गहती है कि सामिधेनियों को क्ति प्रकार बोले ? यह आकाङ्क्षा समीप-पठित उपवीत वाक्य से निवृत्त हो जाती है। उपवीति होकर सामिधेनी

१. "उपबीत यजोपवी = जनेऊ का स्वरूप— 'कर्तृत्व वासीविक्यासमात्र गुणी भवत्युपवीतं नाम' इससे स्पष्ट होता है यजोपवीत = जनेऊ का जो त्रिवृत् तन्तुस्वरूप है, वह अर्वाचीन है। प्राचीन काल में दुपट्ट को घारण करने की ही तीन विधियाँ उपवीन, प्राचीनावीत और निवीत कहाती थीं। मानुष कर्म सभा आदि मे उपस्थित के समय दुपट्ट को गले में डालकर वोनी छोर आगे लटकाये जाते थे [ऐसी प्रथा अभी भी कहीं-कहीं हैं]। यजकर्म और पितृकर्म करते समय दुपट्ट के लटकनेवाले दोनों छोर कर्म में बाधक न होवें, इसलिए यज्ञकर्म के समय दाहिने कल्थे पर आनेवाले छोर को पीछे की और दाहिने हाथ के तीचे से निकालकर वायें कल्थे पर डाला जाता था। यही दुपट्टा-घरण का रूप 'उपवीत' कहाता था। पितृकर्म में उक्त था। पितृकर्म में उक्त स्वारं कहाता था। पितृकर्म में उक्त स्वारं कहाता था। पितृकर्म में उक्त स्वारं विद्या विद्या में उक्त स्वारं का स्वारं कर्म पर वाला जाता था। परितृकर्म में उक्त स्वारं करात था। परितृकर्म में उक्त स्वारं करात था। परितृकर्म में उक्त स्वारं करात था। परितृकर्म में उक्त स्वारं विद्या विद्या स्वारं करात था। परितृकर्म में उक्त स्वारं विद्या विद्या विद्या के तीचे से निकालकर वायें करावें पर डाला जाता था। यहाँ दुपट्टा-घरण का रूप 'उपवीत' कहाता था। परितृकर्म में उक्त स्वारं करात था। परितृकर्म में उक्त स्वारं करात था। परितृकर्म में उक्त स्वारं करात था। परितृकर्म में उक्त स्वारं विद्या का स्वारं करात था। परितृकर्म में उक्त स्वारं करात था। परितृकर्म में उक्त स्वारं करात था। परितृकर्म में उक्त स्वारं करात स्वारं का स्वारं करात था। परितृकर्म में उक्त स्वारं करात स्वारं का स्वारं का स्वारं का स्वारं करात स्वारं करात स्वारं का स्वारं क

ऋचाओं को पढें। इससे ज्ञात होता है, उपवीति होना सामिधेनियों का धर्म

विधि से उसटा बाएँ हाथ के नीचे से उस छोर को निकालकर दाहिने कन्छे पर डाना जाता था। यह स्वरूप 'प्राचीनावीन' था। मानुष कमें में दुपट्टे के दोनों छोर आगे को लटकाना 'निवीत' कहाता था।"

अन्य प्रमाण-धर्मशास्त्रों में स्नातक-नियमो में उत्तरीय वस्त्र शरीर ढाँपने का अस्त्र चादर) के अभाव में द्वितीय यज्ञोपवीत धारण करने का विधान उपलब्ध होता है। उत्तरीय बस्त्र का प्रयोजन तन्तुरूप यज्ञोपवीत से सिद्ध नहीं हो सकता है। इससे विदित होता है कि प्राकाल में यज्ञोपवीत दूपट्टा-जैसा वस्त्रविशेष ही था, जिसे आवश्यकता पड़ने पर उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण किया जा सकता था। 'महाभारत' में भीष्म के वर्णन मे लिखा है- 'श्वेतयज्ञोपवीतवान श्रूशमे च पितामहः।' 'उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते' [तै० सं० २।४।११] से भी इसे देवचिह्न कहा है। 'कादम्बरी' में भी महाइवेता के वर्णन में 'यज्ञोपवीतेनालं जताम' यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है। वहाँ भी सज्ञोपवीत को अलकारक कहा है। इससे दो बातें स्पष्ट होती है, एक -यजोपवीत वस्त्र के ऊपर धारण किया जाता था, दूसरी — यह शोभा का कारण भी बनता था। तन्तुरूप यज्ञोपवीत सुक्ष्म होने से शोभा वा अलकार का कारण उपपन्न नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि तन्तुरूप यज्ञोपवीत का स्वरूप अर्वाचीन है। उसका वस्त्र के नीचे धारण करना तो सम्भवतः मध्यकाल मे हुआ है। इस दृष्टि से जो लोग तन्तुरूप यज्ञोपबीत के विधान के लिए मन्त्रों में प्रयुक्त त्रिवृत शब्द का आश्रय लेते हैं, और इसके एक-एक तन्तु के प्रयोजन वा माहात्म्य के वर्णन में आकाश-पाताल एक कर देते हैं, वह सब यशोपवीत के प्राचीन स्वरूप को यथावत न जानने से चिन्त्य है। वस्त्ररूप यज्ञोपवीत दैव, पित्र वा मानूष कर्म के सभय में ही घारण किया जाता था। शयनकाल में वह बस्त्र खंटी पर टांग दिया जाता था।

शौचादि के समय कान पर जनेऊ लपेटने का कारण — जयपुर के राजगुर स्व० श्री पं० मधुसूदन जी ओभ्र ने सन् १६३१ में शतपथ बाह्यण पढ़ाते हुए, एक शिष्य द्वारा शौचादि के समय कान पर जनेऊ लपेटने का कारण पूछने पर आपने कहा था — 'शौचादि के समय कान की नस से ब्रह्मप्राण बाहर निकलना है, उसे रोकने के लिए कान पर जनेऊ लपेटा जाता है।' यज्ञोपवीत-संस्कार से पूर्व या संन्यास के समय यज्ञोपवीत त्थागने पर भी ब्रह्मप्राण निकलता रहेगा, ऐसा मेरे पूछने पर कहा कि यज्ञोपवीत-संस्कार के समय ही ब्रह्मप्राण उत्पन्न होता है, और संन्यास-संस्कार से

मानना चाहिए; समस्त दर्श्वपूर्णमास-प्रकरण का नहीं । आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में निर्णय दिया--

#### सन्दिग्धे तु व्यवायान् वाक्यभेदः स्यात् ॥२१॥

[तू] 'तु' पद पूर्वकथन की निवृत्ति के लिए है, अर्थात् उपवीत का केवल सामिधेनियों के साथ सम्बन्ध है, यह ठीक नहीं। [सन्दिग्घे] प्रकरण की समाप्ति-विषयक सन्देह होने पर [ब्यवायात्] निवित् पदौं के व्यवधान से [वाक्यभेदः] बज्ञोपबीत-विधायक बाक्य का सामिधेनी से भेद [स्यात्] हो जाता है। तात्पर्य है, यज्ञोपबीत वाक्य केवल सामिन्नेनी के साथ सम्बद्ध न होकर समस्त दर्श-पूर्ण-मास प्रकरण के साथ सम्बद्ध होता है।

सन्देहमुलक जिज्ञासा में कहा गया है कि सन्देह का कारण सामिचेनियों के प्रकरण की समाप्ति का पता न लगना है। सूत्रकार ने बताया, ऐसा सन्देह होने पर सामिधेनी-प्रकरण की समाप्ति का निश्चय निवित् मन्त्रों के व्यवधान से ही जाता है। सप्तम-अष्टम अनुवाक में सामिधेनी ऋचा पठित हैं। नवम अनुवाक में निवित्-संज्ञक मन्त्रों का कथन है। ये सामिधेनी ऋचाओं से भिन्न हैं। इससे स्पष्ट होता है, सामिभेनी-प्रकरण समाप्त है। उपवीत का विधान आगे एकादश अनुवाक में हुआ है। निवित् का व्यवधान सामिधेनी-वाक्यों और उपवीत वाक्यों को एक-दूसरे से अलग कर देता है। इस कारण उनकी एकवाक्यता न हो सकने के कारण उपवीत का सम्बन्ध सामिधेनियों से नहीं जोड़ा जा सकता।

दशम अनुवाक में सामिधेनियों के काम्य-मुलक विविध संख्याओं का जो निर्देश है, उसका सम्बन्ध केवल संख्याविषयक विकल्पों के साथ कहा जा सकता है । वह निर्देश सामिधेनियों की अनुवृत्ति का प्रयोजक नहीं है । उस अनुवाक में केवल इतना निर्देश है कि अमूक कामनावाला व्यक्ति इतनी सामिधेनी ऋचाओं का पाठ करे, तथा अमुक कामनावाला इतनी ऋचाओं का। यह कामना के अनुसार सामिधेनी ऋचाओं की संख्या के विकल्पों का उल्लेख है। इसका सम्बन्ध केवल संख्या-विकल्पों से है, सामिघेनी-प्रकरण से नहीं। तात्पर्य है. यह कथन सामिधे नियों का यहाँ अनुवर्तन नहीं कर सकता। अतः इस आधार

समाप्त हो जाता है। स्त्री और श्द्रों में ब्रह्मप्राण होता ही नहीं है। ऐसी बिना सिर-पैर की कल्पना भी सर्वथा हैय है। कान पर जनऊ लपेटने में सीघा-सादा दृष्ट प्रयोजन है। अञ्चाच-अवस्था में सम्भाषण आदि का धर्मशास्त्रों में निषेध किया है। कान पर जनेऊ लपेटने से यह विदित हो जाता है कि यह व्यक्ति सम्प्रति अश्चित्र है, अतः इससे सम्भाषण नहीं करना चाहिए।" (यू० मी०)।

पर कि दशम अनुवाक के समीप एकादण अनुवाक मे उपव्यान का विधान है, नवम अनुवाक में पठित सामिचेनियों के साथ उपव्यान का सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता।

फलत समस्त दर्श-पूर्णमास प्रकरण मे तथा अन्यत्र भी जो यज्ञिय कमं अनुष्ठेय हैं, उन सब कर्मों मे उपवीती होकर ही यजमान प्रवृत्त होगा। सामिधेनी ऋचाओ के पाठ उसी मे अन्तर्गत है ॥२१॥ (इति उपवीतस्य प्राकरणिकाऽङ्ग-ताऽधिकरणम्---१२)।

# (वारणवैकञ्कतादिपात्राणा क्रत्स्नयागगुणताऽधिकरणम् १२)

 शिष्य जिज्ञासा करता है —अग्न्याधेय प्रकरण में वारण, वैकङ्कृत नामक पात्रो का उल्लेख है। वरण (वरना) नामक वृक्ष की लकड़ी स बना पात्र वारण है। उसके विषय में लिखा -- 'तस्माद् वारणो वै यज्ञावचरः स्यात्, न त्वेतेन जुहुयात्' वरण की लड़की का बना यज्ञसाधन पात्र होता है, इससे होम न करे, यह अहोम है । ऐसे ही कहा —'वैकद्भुतो यज्ञावचरः स्यात्, जुहुयादेतेन' विकद्भुत (बाँक्स) की लड़की से बना यज्ञसाधन पात्र होता है, इससे होम करे। वारण, वैकङ्कत पात्र यद्यपि अभ्न्याधेय प्रकरण में पठित हैं, पर ये अग्न्याधेय से सम्बद्ध नहीं हैं। क्योंकि उक्त बाक्यों में इनको 'यज्ञावचरः' = यज्ञसाधन कहा गया है। यज्ञ तो अग्नि का आधान हो जाने पर आहवनीय अग्नि मे हो सकता है। प्रकरण की अपेक्षा वाक्य के बलवान् होने से अग्न्याघेष मे इनका प्रयोग नही होता; ये यज्ञ-साधना पात्र हैं। यहाँ सन्देह है क्या समीप-पठित होने से इन पात्रो का प्रयोग केवल अग्न्याधेय की पवमान-संज्ञक इष्टियों मे होता है? अथवा दर्श-पूर्णमास आदि सभी यागों में ? प्रतीत होता है, इनका प्रयोग पवमान इष्टियो में होना चाहिए। यह एक शास्त्रीय व्यवस्था है -प्रधान कर्म मे जिसका उपयोग न हो, वह उसके [प्रधान कर्म के ] गुणभूत कर्म का अङ्ग माना जाता है । अग्न्याधेय प्रधानकर्म में इन पात्रों का उपयोग न होने पर अग्न्याधेय के गुणभूत कर्म पत्रमान-संज्ञक इष्टियो मे इनका उपयोग माना जाना चाहिए, अन्यत्र नहीं। आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया —

## गुणानां च परार्थत्वाद् असम्बन्धः समत्वात् स्यात् ॥२२॥

[गुणानाम् ] गुणों के [परार्थस्वात्] परार्थ = यज्ञ के लिए होने के कारण [च] और [समत्वात् ] अग्नि के सस्कार में अग्न्याधान तथा पवमान हवियों के समान होने के कारण [असम्बन्ध: स्यात् ] वारण, वैकञ्कृत फ्रात्रों का पवमान हवियों के साथ सम्बन्ध नहीं होता।

प्रवमान हवियों को अग्न्याघेय का अङ्ग बताकर जो उक्त पात्रों का सम्बन्ध

केवल पर्वमान हवियों के साथ कहा, वह इसलिए अयुक्त है, क्योकि आचार्य सूत्रकार ने आगे 'स्वयं बताया है कि पवमानेष्टि अग्न्यार्थय का अङ्ग नहीं है। ये दोनों समान प्रयोजनवाले कर्म है, इनमें कोई किसी का अङ्ग नहीं। जैसे अग्निसंस्कार के लिए अभ्न्याधान होता है, वैसे ही अग्निसंस्कार के लिए प्रवमान हवियाँ हैं। इसलिए इन गुणमूत कर्मों के समान होने के कारण इनका परस्पर अङ्गाङ्गिभाव-सम्बन्ध नहीं है। ये दोनों अग्निसंस्कार के लिए होने के कारण अग्नि के प्रति गुणभूत हैं। तात्पर्य है, ये दोनों अग्निसंस्कार के अङ्ग हैं। फलत. अग्न्याघेय के अञ्ज होने के आधार पर पवमान हवियों के साथ उक्त पात्रों का सम्बन्ध नहीं माना जा सकता।

अग्नि का आधान और पवमान हवियों के परस्पर सम्बन्ध का प्रश्न व्यर्थ है, क्योंकि इन दोनों कर्मों का एक प्रयोजन —अग्निसंस्कार —है; यही इनका सम्बन्ध है। यह कहना ठीक है कि ये पात्र अन्त्याघेय-प्रकरण में पठित हैं, पर प्रकरण की बाधा कर वास्य उनका सम्बन्ध आहवनीय अग्नि के साथ जोड़ता है। बाक्य है---'यदाहवनीये जुहोति तेन सोऽस्याभीष्ट: त्रीतो भवति' जो आहव-नीय अग्नि में आहुति देता है, उससे यह यजमान अग्नि का अभोष्ट और प्रिय

होता है।

इस वाक्य में आहवनीय अग्नि की याग का आधार बताने का तात्पर्य यही है कि याग आहवनीय अग्नि के लिए है। पवमान हिवयों का भी प्रयोजन आहव-नीय अम्ति का संस्कार है; अतः वे भी आहवनीय अम्ति के लिए हैं। उनकी सार्थंकता इसी मे हैं । ये सब प्रधानमृत आहवनीय अग्नि के अङ्ग होकर यागादि द्वारा स्वर्ग के साधनमृत अपूर्व को उत्पन्न करते हैं। फलतः उक्त पात्रों का आहवनीय अग्नि के साथ सीघा सम्बन्ध होने से अग्निसाध्य समस्त दर्श-पूर्णमास आदि कमों में उनका उपयोग होता है, केवल पवमान हवियों में नहीं, अले ही उनका पाठ आधान-प्रकरण में हुआ हो । दर्श-पूर्णमास-सम्बन्धी समस्त कर्मों में इन पात्रों का उपयोग होने से पवमान हिवयों में भी प्राप्त हो जाएगा, क्यों।क पदमानेष्टि दर्श-पूर्णमास का विकृतिरूप है, उनके अन्तर्गत आ जाती है ॥२२॥ (इति वारणबैकङ्कतादिपात्राणां कृत्स्नयागगुणताऽधिकरणम्—१२) ।

## (वार्त्रघ्याद्यनुवाक्यानामाज्यभागाङ्गताऽधिकरणम्—१३)

श्चिष्य जिज्ञासा करता है—दर्श-पूर्णमास पकरण में वाक्य पठित हैं 'वार्श्वघ्नी पौर्णमास्यामनुच्येते, वृथन्वती अमावात्यायाम् ।' वृत्रघ्न-सम्बन्धी दो अनुवाक्या पीर्णमासी में पढ़ी जाती हैं; 'वृध' वाली अमावास्या में। यहाँ सन्देह है--दो

१. द्रष्टव्य —मीमांसा सूत्र, ३।६।११-१५, अधि०४॥

अनुवाक्या पढ़े जाने का सम्बन्ध प्रधान कर्म के साथ है ? अथवा आज्यभाग के साथ ? प्रधान कर्म - पौर्णमाम व दर्श के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है, क्यों कि वाक्य मे 'पौर्णमासी' 'अमावास्या' पद पढ़े हैं, जो प्रधान कर्म के द्योतक हैं। आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञास। का समाधान किया—

#### मिथश्चानर्थसम्बन्धात् ॥२३॥

[च] 'च' पद भिन्नकम है, अर्थात् जिज्ञासा मे प्रतिपादित अर्थ से भिन्न अर्थ का द्योतक है। तात्पर्य है, दो बार्त्रघ्नी अनुवाक्या और दो वृधन्वती अनुवाक्या का सम्बन्ध प्रधान कर्म से नहीं है; [मिथः] युगल का प्रधान कर्म के साथ [अनर्थसम्बन्धात्] अर्थपूर्ण — सप्रयोजन सम्बन्ध न होने के कारण।

(क) बार्त्रघ्नी ... बृत्रघन-सम्बन्धी दो अनुवाक्या ऋचा है ...

१. अग्निर्वृक्षाणि जङ्चनब् द्रविणस्युविपन्यया । समिद्धः क्षुक्र आहुतः ॥ —ऋ० ६११६।३३ ॥ —तै० सं० ४।३।१३|१॥ मै० सं० ४।१०।१॥

यह वार्त्रध्नी आग्नेयी — अग्निदेवतावाली अनुवास्या है।

२. त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा। त्वं भद्रो असि कतुः॥ ऋ० १।६१।१॥ —र्तं०सं० ४।३।१३।१॥ मै०सं० ४।१०।२॥

यह वार्त्रध्नी सौमी == सोम देवतावाली अनुवाक्या है।

- (स) वृधन्यती = 'वृध' धातु के रूप से युक्त दो अनुवाक्या ऋचा हैं---
  - १. अधिनः प्रत्नेन मन्मना शुम्भानस्तन्त्रं स्वाम् । कविष्यप्रेण वायुषे ॥ ऋ० ८।४४।१२॥ ---तै० ब्रा० ३।५।६।१॥ मै० सं०४।१०।१।१६॥

यह वृधन्वती आग्नेयी = अग्नि देवतावाली अनुवानया है।

२. सोम गीमिष्ट्वा वयं वर्षयामो वचीविदः।
सुमूडीको न आ विञ्च ॥ ऋ० १। ६१। ११॥
— तै० आ० २।४।६।१॥ मै० सं०४।१०।१।१६॥
यह वृषम्वती सौमी – सोम देवतावाली अनुवावया है।

मिनी हुई (युगन) दो दो अनुवाक्याओं का प्रधान कर्म में कोई कार्य नहीं है। जिस कर्म में दो अनुवाक्याओं का कार्य है, वहाँ उनका विधान जानना चाहिए। आज्यभाग में दो आहुर्तियाँ दी जाती है, वहाँ दो अनुवाक्या आग्नेयी (एक वार्यघनी, एक वृधन्वती) और दो अनुवाक्या सौमी (एक वार्यघनी, एक वृधन्वती)प्राप्त है। इसलिए आज्यभाग में ही इनका सम्बन्ध जानना चाहिए; प्रधान कर्म में नहीं।

यद्यपि ये युगल अनुवाक्या प्रधान कर्म के प्रकरण मे पिठत है, पर अमावास्या के दिन सीमी -साम देवतावाली अनुवाक्या से दर्श-याग मे आहुर्ति नहीं दी जाती. क्यों कि उस दिन सोम देवता है ही नहीं । इसिकए एक आहुर्ति वार्त्रपती आग्नेयी अनुवाक्या से दी जाती है । प्रधान कर्म मे युगल का उपयोग सम्भव नहीं है । वहाँ एक ही एक आहुर्ति का विवास है ।

पूर्णमासी के दिन भी सौमी अनुवाक्या अम्नीधोमीय याग मे ही विधान की जाती हुई विहित होगी। पर वहां भी एक सोम देवतावाली सौमी अनुवाक्या दक्ताओं के दिरव में कार्य नहीं कर सकेगी। तात्पर्य हैं, एक देवतावाली सौमी अनुवाक्या दो देवतावाले कमें की अनुवाक्या नहीं वन सकेगी। यद्यपि आग्नेधी और सौमी दोनों अनुवाक्या अग्नेधोमीय याग में प्राप्त होती हैं, पर वहाँ एक याग में दो अनुवाक्या ओर कौई प्रयोजन नहीं; क्याज एक याग की एक ही अनुवाक्या होती है। आवश्यकतानुसार ही अनुवाक्या का उपादान किया जाता है। वहाँ एकत्व विहित है। इसस भी अग्नीधोमीय याग में दो अनुवाक्या मान्य नहीं है। फलत आज्यभाग में दो वार्त्र ध्नी और दो वृधन्वती अनुवाक्याओं का सम्बन्ध सोमञ्जरस्पपूर्ण है।

अनुवाक्या के लिए प्राय. पुरोनुवाक्या पद का व्यवहार होता है। याज्या से पूर्व पढ़े जाने के कारण इसका नाम पुरोनुवाक्या है। इस अधिकरण में प्रसंगवश जिन ऋचाओं का उल्लेख हुआ है, वे 'सामिधेनी ऋच्' नाम से भी व्यवहृत होती हैं। इनका उज्जारण कर आहवनीय अग्नि में समिधा वी आहुति दी जाती है। उक्त नामकरण का यही कारण है। १२३।। (इति वार्त्रवन्याद्यनुवाक्यानामाज्य-भागाञ्चलाऽधिकरणम् — १३)।

#### (मुष्टीकरणादीना कृत्स्नप्राकरणिकाङ्गताऽधिकरणम् — १४)

शिष्य जिज्ञास करता है— ज्योतिष्टोम-प्रकरण में कतिपय बाक्य इस प्रकार पिठत है— 'मुष्टी करोति वाचं यच्छति, दीक्षितमावेदयित इति, तथा 'हस्ता-ववनेनिक्ते, उलपराजि स्तृणाति' मुट्टी बाँधता है. वाणी सयम करता है अर्थात् मौन होता है, दीक्षित को आवेदन करता है। यहाँ सन्देह है मुट्टी बाँधना, मौन

होना क्या दीक्षित के आवेदन के लिए है ? अथवा समस्त प्रकरण के साथ इसका सम्बन्ध है ? इसी प्रकार हाथ घोता है, घास के तिनकों की पंक्ति विछाता है। यहाँ हाय घोना क्या घास-तृणों की पिक्त विछाने के साथ सम्बद्ध है ? अथवा समस्त प्रकरण के साथ सम्बद्ध है ?

प्रथम तीनो वाक्य अव्यवहित रूप में पठित है। मृद्धी बाँधना, और वाक्-संयम का क्या प्रयोजन है? यह आकाक्षा होती है इसका निराकरण अथवा आकांक्षा की पूर्ति समीप-पठित वाक्य -दीक्षितमावेदयित' से तत्काल हो जाती है। इससे प्रतीत होता है—मृद्धी बाँधना और मौन होना, दीक्षित के आवेदन से सम्बद्ध है।

जब कोई व्यक्ति ज्योतिष्टोम याग के लिए दीक्षा लेता है, तब अन्य प्रथम दीक्षित व्यक्ति ऊँचे स्वर से घोषणा करता है — 'दीक्षितोऽय ब्राह्मण.' यह वैदिक कर्म में निष्ठा रखनेवाला व्यक्ति ज्योतिष्टोमादि अनुष्ठान के लिए दीक्षित हो गया है। हाथ और वाणी की चपलता से दूर होकर यह घोषणा की जानी चाहिए, इसी प्रयोजन से मुष्टीकरण और वाक्सयम का विधान है, दीक्षित आवेदन से ये सम्बद्ध हैं।

इसी प्रकार हाथ थोने का विधान कर अध्यवहित अनन्तर धास-तृषों के विष्णाने का उल्लेख हैं। हाथ घोना हाथ का संस्कार है। आकाक्षा होती है, यह किसलिए हैं? इसका प्रयोजन क्या हैं? इस आकाक्षा की पूर्ति अध्यवहित सान्तिध्य मे पठित 'उलपराजि स्तृणाति' वाक्य से हो जाती है, हाथ घोकर धास-तिनको की पिनत बिछाने का विधान है। इस प्रकार मुख्टीकरण, वाम्यमन दीक्षित-आवेदन का धर्म है, तथा हस्तप्रशालन उलप-संस्तरण का; प्रकारण से इनका कोई सम्बन्ध नहीं। आचार्य सुकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

#### आनन्तर्यमचोदना ॥२४॥

[आनन्तर्यम्] आनन्तर्यं - अव्यवधान होना, किसी समीप-स्थित पदार्थं के साथ सम्बन्ध करने में [अचोदना] प्रेरक नहीं होना।

उक्त वावयों से जो अर्थ अभिव्यक्त किये गये हैं, वे अपने में पूर्ण हैं। उनकी अर्थपूर्ति के लिए कोई आकाक्षा वहाँ नहीं उभरती। अव्यवहित सान्निध्य भी इसका प्रेरक नहीं होता कि समीप स्थित वाक्य के साथ उसका सम्बन्ध मान लिया जाय, जबिक प्रथम वाक्य अपनी अर्थाभिच्यक्ति में पूर्ण है, निराकाक्ष है। अन्यथा 'बटमाहर, गानय' —'एक चड़ा पानी भर लाओ, गाय ले जाओ' इनका भी परस्पर सान्निध्य होने सम्बन्धी माना जाना चाहिए। जैसे थे बाक्य अपने अर्थ को प्रकट करने मे पूर्ण हैं, ऐसे ही 'मुख्टी करोति' आदि वाक्य अपने प्रकं को प्रकट करने मे पूर्ण हैं, ऐसे ही 'मुख्टी करोति' आदि वाक्य अपने प्रकं को प्रकट करने मे पूर्ण हैं। समीप-पठित वाक्य से उनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है

इसलिए जिस प्रकरण में पठित हैं, उस समस्त प्रकरण के साथ उनका सम्बन्ध है; केवल दीक्षित-आवेदन तथा उलप-संस्तरण के साथ नहीं । यदि ऐसा नहीं माना जाता, तो क्या मुष्टीकरण, वाग्यमन केवल दीक्षित-आवेदन में सीमित होगा ? तथा अन्य सब कमों में हाथ और वाणी की चञ्चलता चालू रक्की जायमी ? और क्या इसी प्रकार उत्तप-संस्तरण के अतिरिक्त अन्य कमों में हाथ मलिल या गन्दे ही रक्षे जाएँगे ? ऐसा होना पित्रत्र कमांनुष्ठान के प्रति अश्वद्धा एवं उपेक्षा को भावना को अभिव्यक्त करेगा । फलतः यह स्पष्ट होता है कि उक्त वाक्यों हारा जो अर्थ अभिव्यक्त किये गये हैं, उनका सम्बन्ध प्रकरणगत समस्त कमों के साथ है । दीक्षितावेदन, उलप-संस्तरण भी उसी के अन्तर्गत आ जाता है ।। दिक्षावेदन, उलप-संस्तरण भी उसी के अन्तर्गत आ जाता है ।। दिशाव

उक्त वाक्यों की पूर्णता को आचार्य सूत्रकार ने स्वयं स्पष्ट किया

#### वाक्यानाञ्च समाप्तत्वात् ॥२५॥

[च] और [वाक्यानाम्] वाक्यों के अपने पदसमूह में अर्थामिक्यिक्त के [समाफ्तत्वात्] समाप्त अर्थात् पूर्ण हो जाने के कारण, इन वाक्यों का परस्पर कोई सीघा सम्बन्ध नहीं है।

जितने वाक्य गत-सूत की अवतरणिका में उज्जूत किये गये हैं, उनमें प्रस्थक वाक्य अपने पदसमूह से अर्थाभिज्यक्ति में परिपूर्ण है। इसलिए अरथेक वाक्य का अपना अर्थे स्पष्ट है। वे सब एक-दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए निराकाङ्ख हैं, समान रूप से प्रकरण में पठित हैं, अत: प्रकरणगत समस्त कमों के साथ उनका सम्बन्ध है।।२५॥ (इति मुख्टीकरणादीनां कृत्स्नप्राकरणिकाङ्गताऽधिकरणम्—१४)।

#### (चतुर्धाकरणस्याग्नेयमात्राङ्गताऽधिकरणम्—१५)

शिष्य जिज्ञासा करता है -दर्श-पूर्णमास प्रकरण में कहा है- 'आग्नेयं चतुर्धा करोति' अग्निदेवतावाले पुरोडाश के चार भाग करता है। यहां सन्देह है -श्या अग्निदेवतावाले, अग्नीपोमीय देवतावाले तथा इन्द्राग्नि देवतावाले सभी पुरोडाशों में चार विभाग करने चाहिएँ? अथवा केवल अग्निदेवतावाले पुरोडाश में? जहां भी अग्निदेवता का सम्बन्ध है, उन सभी पुरोडाशों में चतुर्धाकरण होना चाहिए, इस शिष्य-जिज्ञासा को आचार्य सुत्रकार ने सुत्रित किया-

#### शेषस्तु गुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयेत मिथस्तेषामसम्बन्धातु ॥२६॥

[तु] आग्नेय पुरोडाश का चतुर्घाकरण तो [श्रेष.] शेष कर्म है। [गुण-

संयुक्ता | अग्निदेवतारूप गुण से सम्बद्ध है वह चतुर्धारण अर्थ साथ रण है सर्वत्र समान [प्रतीयन] जानना चाहिए। [नषास् ] उन पुणे पाण का बीच [सिष ] केवन आग्नेय और जनुर्धारण का परस्पर [असम्बन्धान् ] सम्बन्ध होने के बारण, चतुर्धाकरण का सम्बन्ध अग्नीपोसीय ऐन्द्रास्त्र आदि से सर्वत्र होगा।

चतुर्थाकरण आग्नय पुराडाल का अङ्गासन कर्म है न सिनाए अस्ति देनता का साधारण सम्बन्ध चतुर्था करण के साथ होता । त्य अभिनदेवतः चाहे साम क साथ है, अथवा इन्द्र के साथ, उनके उद्देश्य से बने पुराताण भाभी चतुर्था करण प्राप्त होता है, स्थाकि वहाँ भी अभिनदेवता बैठा है। सब मणुराताल, स अभिनदेवता का निर्वाध सम्बन्ध है। अता सर्वत्र नत्यां करण होना चा हार । इस ना चतुर्था करण में यह व्यवस्था नहीं है कि वह केवल आर्भेय पूरोडाण महीं हो।

ऐसा व्यवहार शास्त्र म अन्यत्र देखा जाना है। बाक्य हैं -'आपनेयण्य सस्त्व विभव्य प्राशित्रमत्वद्यति' आग्नेय पुरोज्ञाश के ऊपरी भाग को लोडकर प्राशित्र भाग का प्रहण करता है। यह प्राशित-भाग यद्यपि वाक्य में अपनेय पुरोज्ञाश से लने को कहा गया है, पर अग्नीषोमीय और ऐन्द्राग्न प्रशासिक में असका प्रहण किया जाता है। यह भाग ब्रह्मा के प्रश्तन — भक्षण के लिए प्राशित्रहरण नामक पात्र में रक्खा जाता है। इसी आधार पर पुरोज्ञाश के इस भाग का 'प्राणिव' नाम है। जैसे यहाँ आग्नेय पुरोज्ञाश के लिए कहा गया कार्य अग्नों षोमीय और ऐन्द्राग्न पुरोज्ञाशों में भी व्यवहार्य है, ऐने ही बहुर्वाकरण भी सदस्र पुरोज्ञाशों में अनिना चाहिए। रहा।

आचार्य सूत्रकार ने जिजासा का समाधान किया -

#### व्यवस्था वार्ञ्यसंयोगात्तिङ्गस्यार्थेन सम्बन्धात्तक्षणार्था गुणश्रुतिः ॥२७॥

[वा] 'वा' पद जिल्लासा की ानवृत्ति का लए है। तात्पब है चतुधाकरण सर्वत्र पुरोडाकों मे नहीं होता। [अर्थसयोगात ] अर्थ पुरोडाका के साथ अग्नि-देवता का सम्बन्ध होने से; और [लिङ्गस्य] अग्निदेवता क्ष्म लिङ्ग का (अर्थेन) अर्थ — पुरोडाक के साथ [सम्बन्धात्] सम्बन्ध होने से चतुर्घाकरण उसी पुरोडाक का होगा, जो केवल अग्निदेवता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। (गुणश्रृति) देवता क्ष्म पुण का श्रवण यहाँ (लक्षणार्था) लक्षित —चिह्नित —सीमित करने के लिए है —चतुर्घाकरण को। तात्पर्य है —चतुर्घाकरण आग्नेय पुरोडाण का ही होता है, अन्य किसी पुरोडाका का नही।

सूत्र मे पठित 'वा' पद अग्नीपोधीय और ऐन्द्राग्न पृरोडाक्षों मे चतुर्वाकरः. की च्यावृत्ति का द्योतक है, क्योंकि चतुर्वाकरण केवल आग्नेय पुरोडाक्ष में ध्यवस्थित है: पुरोदाशमात्र में सर्वमाधारण नहीं। 'आग्नेयं चतुर्धा करोति' वाक्य में 'आग्नय' पद पूरोडाश का विशेषण है। **वह अग्नि एक देवतावाले पुरोडाश** को विशिधिन करता है, अन्य गुराएका से भिन्न करता है। बाक्य-निर्देश के अन्-सार चतुर्थाकरण उसी पूरीताल म प्रवत्त होगा, जो एकमात्र देवता अग्नि से विदेशियत है। आग्नेयम् पद मे पाणिति [४।२।२३; ४।२।३२] नियम के अनुसार 'आरंन' प्रातिपदिक से 'ढक् प्रत्यय उसी अवस्था मे होता है, जब वह समर्थ हो। 'समर्थानां हि रा उच्यत' तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति पारेणनि [४।१।=२] के नियम के अनुसार समर्थ प्रातिपदिक से कही है। समर्थ के विषय में एक सामान्य नियम है- 'निराकाइक्षं समर्थं साकाइक्षं चासमर्थम्'--जो पद निराकाङ्क्ष है, अपने खड़े होने के लिए दूसरे की आकाङ्क्षा अपेक्षा नहीं करता, वह समर्थ, और जो अन्य की आकाङ्क्षा करता है, वह असमर्थ माना जाता है। 'अग्नीपोमीयम्' और 'ऐन्द्राग्नम्' पदों में अग्निदेवता की पंक्ति में खड़े होने के लिए सोम और इन्द्र की आकाङ्क्षा रखता है, इसलिए वह असमर्थ है। इस कारण त्रां ज्ञत-प्रत्ययान्त निरपेक्ष अग्निदेवतायाले 'आग्नेय' पद से दो देवता-वाले पुरोडाञ्च का कथन नहीं होता । इसलिए अग्नीषोमीय और ऐन्द्राग्न पुरोडाञ्च में चतुर्धाकरण विधान प्रवृत्त न होगा।

सन प्रश्वाकों में चतुर्धां करण के लिए जो प्राधित्र के प्रहण का दृष्टास्त दिया है, वह पद्मं संगत नहीं होता। सब पुरोडाकों से प्राधित्र-भाग प्रहण करता युक्त है। वारण यह है—जैसे 'आग्नेयं चतुर्धां करोति' वाक्य पुरोडाक्य के चतुर्धां करण का है. वैसा 'आग्नेयस्य प्राधित्रमवद्यति' वाक्य यहाँ नहीं है। तात्पर्य है—इस बाक्य को योजना चतुर्धां करण वाक्य के समान नहीं है। यहाँ 'आग्नेयस्य मस्तकं विभव्य एक वाक्य है। 'प्राधित्रमवद्यति' दूसरा वाक्य है। उसका सम्बन्ध अन्य पुरोडाक्य-वाक्यों से हो जाता है। अत. प्राधित्र का ग्रहण सब पुरोडाकों से युक्त है। दर्ध-पूर्णमास में ऐसा नहीं है। यदि वहाँ एक अग्निदेवतावाले पुरोडाका का कथन न होता, तो 'आग्नेयस्य मस्तकं विभव्य' की अनर्थकता के परिहार के लिए दो देवतावाला पुरोडाक्य भी मृहीत होता।।२७॥ (इति चतुर्घांकरणस्याग्नेयमात्राङ्गताऽधिकरणम्—१४)।

इति जैमिनीय मीमांसादर्शनविद्योदयभाष्ये ततीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ।

# अथ तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः

# (लवनप्रकाशकमन्त्राणां मुख्ये विनियोगाऽधिकरणम्—१)

गत पाद में श्रुति के आधार पर विवादास्पद विधियों का निर्णय किया गया। लिङ्ग क्योंकि श्रुति पर आधारित रहता है, अतः श्रुतिविनियोग के अनन्तर प्रस्तुत पाद में लिङ्ग के आधार पर वचनिविनियोग बताया जाता है। लिङ्ग का तात्पर्य है—जन वचनों में अर्थविशेष के बोध कराने का सामर्थ्य। इस अधिकरण में विचारार्थ उदाहरणरूप 'बहिदेवसदनं दामि' वचन है। यहाँ 'बिहः' मुख्य पद है, 'देवसदनम्' उसका विशेषण, 'दामि' क्रियापद है। 'देव' पद का अर्थ यहाँ यज्ञ के साधनभूत पदार्थ व पात्र आदि हैं। उनके सदन —आश्रयरूप बहि —कुशा को काटता हूँ। अनुष्ठान के समय इन पात्र आदि को नंगी भूमि पर नहीं रक्खा जाता, कुशा विछाकर उसके ऊपर रक्खा जाता है। अर्थ हुआ —यजपात्र आदि के आश्रयभूत कुशाओं को काटता हूँ।

शिष्य जिज्ञासा करता है—इस प्रकार के वचनों का विनियोग क्या मुख्य अर्थ में ही होता है? अथवा गौण अर्थ में भी होता है? जव व्यक्ति सामने से आता दिखाई देता है, पर दूर है, तब उसका पहले-पहल मुख ही दिखाई देता है। इसी प्रकार वचन के सुनने या देखने पर उसका जो अर्थ सहसा सर्वप्रथम अभिव्यक्त होता है, वह मुख के समान होने से मुख्य है। जब व्यक्ति समीप आ जाता है, तब उसके अथोभाग के अङ्ग जंघा आदि दिखाई देते हैं। ऐसे ही वचन के मुख्य अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाने पर जो अर्थ किसी गुणविशेष के कारण बाद में अभिव्यक्त होता है, वह जंघा के समान होने से जचन्य कहाता है। गुणविशेष के सहारे उभरने के कारण उसे गौण या अप्रधान कहा जाता है।

लोक में व्यवहार होता है — 'अग्निर्माणवक:' यह किशोर बालक अग्नि है। 'अग्नि' शब्द ज्वलन अर्थ में जाना जाता है। उक्त व्यवहार में माणवक को अग्नि कहा। यहां अग्नि का मुख्य अर्थ माणवक नहीं है। उसका मुख्य अर्थ ज्वलन ही है। उस अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाने पर उसके सदृश कोघ, तेजस्विता आदि गुणा के आधिवय से माणवक के लिए अग्नि पद का प्रयोग गोण है। ये दोनों प्रकार के

प्रयोग मान्य समक्ते जाते हैं। इसी कारण जिज्ञासा है कि वैदिक वचनों में शब्द का प्रयोग मुख्य अर्थ की अभिव्यक्ति में ही माना जाय ? अथवा गौण अर्थ की अभिव्यक्ति में भी ? क्योंकि ये दोनों प्रकार के अर्थ शब्द-सामर्थ्य से ही उभरते हैं।

आचार्य ने जिज्ञासा का समावान किया-

#### अर्थाभिधानसामर्थ्यान्मन्त्रेषु शेषभावः स्यात् तस्मादुत्पत्तिसम्बन्धोऽर्थेन नित्यसंयोगात् ॥१॥

[अर्थाभिषानसामर्थात्] अर्थं के अभिषान—कथन में —अर्थात् अभिव्यक्त करने में समर्थं होने के कारण [मन्त्रेषु] मत्त्रों में —शास्त्रीय वचनों में [शेष-माव.] क्रतु के प्रति अञ्जभाव [स्यात्] होता है ! [तस्मात्] इस कारण कि अब्द का [अर्थन] मुख्य अर्थं के साथ [नित्यसंयोगात्] नित्य सम्बन्ध होने से [उत्पत्तिसम्बन्धः] शब्द की उत्पत्ति — अभिव्यक्ति के साथ-ही-साथ अर्थ-सम्बन्ध जाना जाता है । तात्पर्यं है, शब्द-अर्थं का परस्पर, नित्य सम्बन्ध होने से शब्द की अभिव्यक्ति के साथ ही अर्थ अभिव्यक्त हो जाता है; अर्थाभिव्यक्ति में शब्द किसी बाह्य-साधन की अपेक्षा नहीं रखता, वह अकृत्रिम है, स्वाभाविक है । शब्द के साहचर्यं को अर्थ छोड़ नहीं सकता। शब्द का यह सामर्थ्य है कि जैसे हो शब्द अभिव्यक्त होता है, वह अर्थ को अभिव्यक्त कर देता है, यह अनिवार्य निर्वात है।

प्रसंग में विचारास्पद णास्त्रीय वचन 'बहिर्देवसदन दामि' है। यहाँ 'बहिं' पद अपने मुख्य अर्थ कुणा-तृण के अर्थ में प्रयुवत है, कुणा-सदृश के अर्थ में नहीं। क्योंकि एक पद एक ही समय दोनों अर्थों का बोध नहीं करा सकता। उच्चारण के साथ ही पव अपने मुख्य अर्थ को अधिव्यक्त कर देता है। बहि पद कुशा-तृण अर्थ को प्रकट कर ऋतु में उपकारक होता है। ऐसी स्थिति में गौण अर्थ के उमरने का अवसर ही नहीं आता। गौण अर्थ तभी उमरता है, जब मुख्य अर्थ की उपपत्ति सम्भव न हो। 'अनिमाणवकः' अथवा सिहो माणवकः' आदि वाक्यों में अम्न अथवा सिह पद का तेजस्वता या साहस अर्थ तभी उमरता है, जब माणवक में अम्न ख्या सिह पद का तेजस्वता या साहस अर्थ तभी उमरता है, जब माणवक में अम्न ख्या सिह पद का तेजस्वता या साहस अर्थ तभी उमरता है, जब माणवक में अम्न खारा यजोपयोगी कार्य के सम्पादन में कोई बाधा या असम्भावना नहीं है। फलत गौण अर्थ की अभिव्यक्ति में उक्त पद असमर्थ है, तब गौण अर्थ में उसका विनियोग—-प्रयोग नहीं माना जा सकता।

म्रब्द के उच्चरित होते ही मुख्य अर्थ तत्काल उपस्थित होता है, तथा शास्त्रीय बचन के प्रयोजन को पूरा कर देता है। इससे शास्त्रीय बचन सार्थक होकर अन्य (ग्रीण) अर्थ के बोधन में निराकांक्ष हो जाता है। यद्यपि शब्द मुख्य और गौण दोनों अर्थों को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखता है, पर गौण अर्थ उसी अवस्था मे अभिव्यक्त होना है, जब मुख्य अर्थ बाधित या असम्भावित हो । उक्त बचन मे ऐसा न होते से गौग अर्थ म शब्द का विनियोग करना अयुक्त है । मृख्य और गौण दोनो प्रकार के अर्थों की उपस्थित होन पर मुख्य अर्थ मे ही कार्य-सम्पादन किया जाता है, ऐसी शास्त्रीय व्यवस्था है ।।१॥

शिष्य जिजासा करता है — दर्शपूर्णमास मे — यजमान द्वारा जिन देवताओं को आहुति दी गई हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि जिपस मन्त्र पठित हैं। उनमें पूषा और आदित्य के भी अनुमन्त्रण (आशीर्व वन) मन्त्र पठित हैं। परन्तु दर्शपूर्णमास में पूषा आदि देवता आहुत नहीं हैं। तब उन मन्त्रों का वहाँ उत्कर्ष होगा, अर्थात् उन मन्त्रों का उपयोग वहाँ करना होगा, जहाँ दर्शपूर्णमास के विकृतियागों में पूषा आदि देवता आहुत हैं। यदि शब्द (विह आदि) का विनियोग गौण अर्थ में भी माना जाता है, तो इन मन्त्रों का उत्कर्ष नहीं करना पड़ेगा। तब 'पूषा' आदि पद पुष्टि आदि अर्थ को अभित्यक्त करते हुए गौणी वृत्ति से अन्ति आदि देवताओं को ही कहेंगे, जो दर्शपूर्णमास में आहुत हैं। इसलिए गौण अर्थ में भी वचन का विनियोग गानना चाहिए।

आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया 🕒

#### संस्कारकत्वादचोदिते न स्यात् ॥२॥

[संस्कारकत्वात्] पूषा आदि देवता-सम्बन्धी अनुमन्त्रण मन्त्र देवता के स्मरणरूप संस्कार के जनक होने से [अचोदिते] अविहिन याग मे उनका विनियोग [न स्यात्] नहीं होता।

पूषा आदि देवता दर्शपूर्णमास में आहुति के लिए विहित नहीं हैं। परन्तु वहां इनके आशिवंचन के लिए मन्त्र पठित हैं। य मन्त्र इस बात का स्मरण कराते हैं कि पूषा आदि देवता यजमान द्वारा आहुति के लिए कहीं अवस्य पठित हैं। यदि ऐसा न हो, तो आशीर्वचन निर्थंक होते हैं। इसलिए जहां विकृतियाग में पूषा आदि देवता आहुत हैं, वहाँ अनुमन्त्रण मन्त्रों का उत्कर्ष करना ही होगा। इनकी अर्थवत्ता वहीं है।

आचार्यों ने इन मन्त्रों ( = आशीर्वचनों) की संज्ञा 'इष्टानुमन्त्रण' अथवा 'यागानुमन्त्रण' कही है । पर दर्शपूर्णमास में पूषा आदि देवता 'इष्ट' नहीं है, तथा उनके लिए दर्शपूर्णमास में याग का विधान नहीं है, और मन्त्र में 'देवयज्यया' पद

१. ब्रष्टच्य —काठक सहिता (५।१), 'अम्नीषोमाम्यां यज्ञश्चक्षुद्धमांस्तयोरहं देवयज्यया चक्षुषा चक्षुष्मान् भूयासम्'। इसी प्रसंग में पूषा और आदित्य के अनुमन्त्रण मन्त्र हैं -'पूष्णोऽहं देवयज्यया पुष्टिमान् पशुमान् भूयासम्। बादित्या अहं देवयज्यया प्रतिष्ठां गमेयम्' इत्यादि।

के सायर्थ्य से पूषा आदि का याग-सम्बन्ध दोषित होता है। इसलिए अहाँ विश्वति-यागों में पूषा आदि देवताओं के लिए याग का विश्वति हो, वहाँ इन मन्त्रों (आसीर्वचनों) का उत्कर्ष उपयुक्त है। इसो म इनकी मार्थक्ता है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। इस अधिकरण का निर्णय मीनासा में 'बहिन्थाय' नाम से व्यवहृत होता है।। सा (इति लवनप्रकाशकमन्त्राणों मुख्ये विनियोगार्शककरणम्—१)।

## (इन्द्रप्रकाशकमन्त्राणाः गार्हपत्ये विनियोगाऽधिकरणम्—२)

अग्निषयन-प्रसंग में पाठ है— निवेशन. सगमनी वसूनाम्— इति ऐन्द्रभा गाहंपत्य मुपतिष्ठते' [ मैत्रा० सं० ३।२।४ ]— 'निवेशन: सगमनी वसूनाम्' इस इन्द्रदेवताथाली ऋचा से याहंपत्य अग्नि का उपस्थान करता है, अर्थात् समीप स्थिर होकर उसका स्तवन करता है। यद्यपि स्तवनकर्ता का ईप्सिततम होने से उपस्थान का कमं गाहंपत्य अग्नि है, उसी का स्तवन प्राप्त है, पर इन्द्रदेवता-वाली ऋचा से अग्नि का स्तवन सम्भय नहीं। इस आधार पर शिष्य जिन्नासा करता है—

यहाँ इन्द्र का स्तवन होना युक्त है ? अथवा गाहंपत्य अस्ति का ? प्रतीत होता है, मन्त्र का देवता इन्द्र होने से इन्द्र का स्तवन होना चाहिए, गार्हपत्य अग्नि का नहीं। उपस्थान का कर्म कारण होने ने गाईपत्य अग्नि का स्तवन होना चाहिए, यह कथन कुछ बल नहीं रखता. ब्योकि कर्ता का ईप्सिततम ही कर्म-कारक हो, ऐसा कोई निर्वाच नियम नहीं है। ईप्सित की अविवक्षा होने, अनी-प्सित कारक में भी पाणिनि-नियम रशकार । के अनुसार द्वितीया विभक्ति देखी जाती है। 'विषं भक्षयामि', चौरान पश्यति' आदि ऐसे ही सर्वस्वीकृत प्रयोग हैं। विष मारक होने से तथा चीर हिसक व लुटेरा होने से कर्ता के ईप्सित अर्थ नहीं हैं। यहाँ विभक्ति कारक-सम्बन्धगात को प्रकट करती है, जैसे 'सबतून जुहोति (तै • सं • ३।३।८) नान्य में द्वितीया निभनित तृतीय 'सन्तुभिजेहोति' के अर्थ में प्रयुक्त है। ऐसे ही 'वाहंपत्यम्' में द्वितीया विमक्ति तृतीया या सप्तमो के अर्थ में समकती चाहिए चाहंपत्य के साथ अथवा गाहंपत्य के समीप बैठकर इन्द्र का स्तवन करता है। इन्द्र पर का मृख्यार्थ इन्द्र देवता ग्रहण करने पर उससे गार्हपत्य अभिन का कथन न होने से बार्हपत्य का 'गृह सम्बन्धी' ऐसा बीण अर्थ करना होगा। गृहपति-सम्बन्धो इन्द्र देवता का स्तवन करता है, ऐसा समभ्रता युक्त होगा ।

अयवा गाहंपत्य शब्द बझसाधनरूप सम्बन्ध से उपस्थान क्रिया का विशेषण होगा । गाहंपत्य यज्ञ का साधन है, इन्द्र देवता भी यज्ञ का साधन है । इस सम्बन्ध से जहां गार्हपरय है, अर्थात् जिस स्थान में गार्हपत्य अवस्थित है, वहाँ इन्द्र देवता का स्तवन करता है। इस प्रकार मन्त्र का मुख्य विषेय इन्द्र का उपस्थान करना होगा।

इस विवृत शिष्य-जिज्ञासा का आचार्य सुत्रकार ने समावान किया---

#### वचनात् त्वयथार्थमैन्द्री स्यात् ॥३॥

[तु] सूत्र का 'तु' पद जिज्ञासारूप से प्रस्तुत पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है। तात्पर्य है, पूर्व अधिकरण न्याय से प्राप्त ऐन्द्री का मुख्य अर्थ यहाँ अभिप्रेत नहीं है। [बचनात्] 'ऐन्द्रघा गार्हपत्यमुपतिष्ठते' दाक्य में द्वितीया विभक्ति के स्पष्ट कथन से [ऐन्द्री] इन्द्र देवतावाली ऋचा [अयथार्थम्] अयथा — असदृश —

बाधित अर्थवाली [स्यात्] होती है, या है।

सूत्र में 'अययार्थम्' पद क्रियाविशेषण है। तात्पर्यं है—त्याकथित इन्द्र देवतावाली ऋचा में 'इन्द्र' पद अभिषावृत्ति से बोधित इन्द्र देवतारूप अर्थं को छोड़ देता है, अर्थात् मन्त्र में इन्द्र पद इन्द्र देवता का वाचक न होकर घात्वर्थं [इदि परमैंश्वर्यं] के आधार पर 'परम ऐश्वर्यवाला' अर्थ का बोधक है, गाहुंपत्य अग्नि के ख्वलनरूप विशेष अर्थ को अभिज्यवत क्रता है। तात्पर्य है—प्रदीप्त गाहुंपत्य अग्नि का उक्त मन्त्र से स्तवन करे। यह तात्पर्य प्रस्तुत वचन 'ऐन्द्रचा गाहुंपत्य मुपतिष्ठते' से स्पष्ट होता है। 'गाहुंपत्यम्' पद में द्वितीया विभक्ति उसकी प्रधानता का साक्षात् निर्देश करती है। इस वचन-सामध्यं से उपस्थान = स्तवन गाहुंपत्य अग्नि का किया जाता है।।३॥

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है — पहले कहा कि इन्द्र देवतावाली ऋचा से गाहंपत्य अग्नि का स्तवन अयुक्त है। यदि कहा जाय कि उक्त वचन [ — ऐन्द्रचा गाहंपत्य भुपतिष्ठते ] सामर्थ्य से ऐसा हो जायगा, तो यह सवंथा असम्भव है; क्योंकि 'इन्द्र' पद 'अग्नि' अर्थ को कहे, यह नितान्त विरुद्ध होगा। वह ऐसा ही होगा, जैसे कोई कहे — अग्नि से सींचता है, जल से काष्ठ प्रज्वलित करता है। सब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है, वह किसी शास्त्रीय वचन से बदल नहीं सकता। उक्त वाक्य शब्दार्थ-सम्बन्ध का विधायक नहीं है कि गाहंपत्य का इन्द्र नाम है। यह वाक्य केवल इतना कहता है कि इन्द्र पद से गाहंपत्य का उपस्थान करे। पर अन्य अर्थ के बाचक पद से किसी अन्य अर्थ का कथन नहीं किया जा सकता। जाचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया —

#### गुणाहाप्यभिधानं स्यात् सम्बन्धस्याशास्त्रहेतुत्वात् ॥४॥

[वा] सूत्र में 'वा' पद 'इन्द्र शब्द से गार्हपत्य अग्नि का कथन नहीं होगा' इस पक्ष की व्यावृत्ति के लिए हैं। [गुणात्] गुण से [अपि] भी [अभिघानम्] कथन [स्यात्] होता है। [सम्बन्यस्य] शब्दार्थ-सम्बन्य के [अयास्त्रहेतुत्वात्] शास्त्रनिमित्तक न होने से;तात्पर्य है—शब्दार्थ-सम्बन्य नित्य है, शास्त्र उसमें बाधक नहीं।

'ऐन्द्रया गाईपत्यमुपतिष्ठवे' यह वाक्य यद्यपि इन्द्र पद का गाईपत्य अभिन के लिए प्रयोग किये जाने का विधायक नहीं है, फिर भी इन्द्र पद से गाईपत्य अभिन का कथन किया जा सकता है। इन्द्र पद अभिधा शक्ति से इन्द्र देवता का वाचक होने पर भी गुण के संयोग से गाईपत्य अभिन को कहेगा। गुण के संयोग से भी कथन होता है। ज्वलनशील अभिन के तेजस्विता गुण का सावृत्य माणवक में देसे जाने से 'अभिन' पद माणवक के लिए प्रमुक्त होता है—'अभिनर्माणवकः'। ऐसे ही गाईपत्य अभिन के लिए इन्द्र पद का प्रयोग होगा। जैसे इन्द्र यज्ञ का साधन है, ऐसे ही गाईपत्य अभिन यज्ञ का साधन है। इस यज्ञसाधनरूप सावृत्य गुण से इन्द्र पद अभिन को कहेगा।

अथवा परम ऐरवर्यं अर्थवाली 'इदि' घातु से इन्द्र पद की निष्पत्ति होने से — जो परम ऐरवर्यवाला है वह इन्द्र है, ऐसा ईरवरत्व —अपने कार्य में गाहंपत्य अम्नि का भी है। इसिलए जो अर्य इन्द्र पद से बोधित होता है, वह गाईपत्य अम्नि में होने से इन्द्र पद उसका बोध करायेगा। फलतः यज्ञसाधन-सादृश्य से अथवा ऐरवर्य-सम्बन्ध से इन्द्र पद गाहंपत्य अग्नि का बोध करायेगा। राब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध होने से इन्द्र पद का यह मुख्य अर्थ न होकर गौण अर्थ होगा।

यह च्यान देने की बात है, 'निवेशनः संगमनो वसूनाम्' ऋचा में 'इन्द्र' पद देवताविशेष का वाचक है, वह देवता अग्नि से जिन्न है। फिर भी उस ऋषा से अग्नि का उपस्थान —स्तवन किया जाता है, तो पह विनियोग स्पष्टतः अथथार्थ है। तात्पर्य है, ऋचा जिस अर्थ का प्रतिपादन कर रही है, यह विनियोग उसके प्रतिकृत है। बाह्मण [ऐत० ६।४; गोषथ २।२।६] वचनों के अनुसार यज्ञ की यथार्थंता इसी बात में है कि ऋचा आदि जिस अर्थ को कहें, उसी के अनुसार कियमाण कर्म का अनुष्ठान होना चाहिए। किसी सीमा तक निरुक्तकार यासक [७।२०] एवं वाकपूणि आदि आचार्यो तथा मीमांसक याज्ञिकों ने गौष विनियोग को स्वीकार किया है, जैसा कि प्रस्तुत प्रसंग में माना गया। पर कालान्तर में ऐसे अयथार्थं विनियोग की ऐसी बाढ़ आई कि पद या वर्ण की समानता पर ही मन्त्रों का विनियोग किया जाने लगा; जिसे देखकर कितपय विचारकों को उस काल में ही मन्त्रों को निरर्थक कहना पड़ा। एक प्रकार से उनका कहना ठीक ही था। इस स्प में मन्त्रों का विनियोग का

अज्ञालता के क्वरण सर्वथा उपहासास्पद बन गया है। याजिक मीमांसकों को इस एर ध्यान देना चाहिए ॥४॥ (इति इन्द्रप्रकाशकमन्त्राणां गाईपस्ये विनियोगाधि-क्रमणम् २)

प्रस्तुत अधिकरण में किये गये विवेचन के आधार पर मीमांसा में 'गाई पत्यन्याय' प्रचलित है।

(आह्वानप्रकाशकमन्त्राणां आह्वाने विनियोगाऽधिकरणम्--३)

दर्ज-पूर्णमास प्रकरण में पाठ है - 'हविष्कृदेहीति जिरवष्कन् आह्वयति'--'हविष्कृदेहि' [यज्० १११६] इस मन्त्र स - अवघात करता हुआ तीन बार बनाता है। धान का छिलका उतारने के लिए धान कटने के समय अध्वर्ध उनत मन्त्र बोलकर यजमान-पत्नी को तीन बार बुवाता है। शिष्य जिज्ञासा करता है — ज्या इस मन्त्र का विनियोग अवघात-कर्म (भान के वित्रवीकरण) में है ? अववा अवहननकाल को लक्षित कर आह्वान में है ?यह सन्देह है। यदि अवघात-कर्म में विनियोग है, तो यति (हविष्कृदेहि) उपकृत होती है--हे हविष्कृत् ! हवि को तैयार करनेवालो आओ ! हवि का तैयार करना घान का बितुषीकरण करना है, वही अवहत्तन है। श्रुति उसी का निर्देश कर रही है। इसलिए अवहनन में विनियोग मानने से श्रति उपकृत होगी। यदि आह्वान में विकिशोग माना जाता है, तो 'अवध्यन' में लक्षणा करनी होगी। यह पद अपने अभिचान-बोच्य अर्थ अवहनन को न कहकर अवहनन-काल को कहेगा। उक्त मन्त्र से अवहनन-काल में आह्वान करता है। 'त्रिः' पद का सम्बन्ध पहले पक्ष में 'अवध्नत् े के साथ, तथा दूसरे पक्ष में आह्वान के साथ होगा । श्रुति का उपकारक होने से वहाँ प्रथम पक्ष मान्य होना चाहिए। आचार्य सुत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सूचित किया-

#### तथाऽऽह्यानमपोति चेत् ॥५॥

जैसे गत अधिकरण में ऐन्द्री ऋषा गौणी वृत्ति से गाहंपत्य अभि में विनियुक्त मानी गई है, [तथा] वैसे ही गौणी वृत्ति से [आह्वानमणि ]आह्वान— 'एहिं पदवाली 'हविष्कृदेहिं ऋषा भी अवहान के प्रति विनियुक्त मानी जानी चाहिए। [इति वेत्] ऐसा पदि कहो, तो यह - (इतना भाग अवले सूत्र से सम्बद्ध है)।

'हृतिकृदेहि' मन्त्र में 'हृतिष्कृत्'-पद कर्तृसाघन है —हे हृतिष्कृत् ! हृतिको करनेवाले, 'एहि' आओ । यह अभिधावृत्ति-बोध्य अथं है। पर गत अधिकरण में

इष्टब्य—मीमांसा नावरभाष्य, हिन्दी व्यास्था-सहित, तृतीय माग,
 [३।२।४] पृष्ठ ७२० का टिप्पणी-भाग। (यु० मी०)

किय गये निर्णय के अनुतार योणो वृत्ति से यह पर हिवःसाधनमात्त का अर्थान् केवल अवधात का बोध करायेगा। गुण है —यायसाधनता। हिव यान का साधन है, और वह अवहनन द्वारा तैयार होता है। इसलिए 'हविष्कृदेहिं मन्त्र का विनियोग अवहनन मे करना चाहिए, आह्वान मे नहीं। अग्यथा अवध्नन् मे लक्षण करनी होगी।।।।।

आचार्य सुवकार ने जिज्ञामा का समाधान किया---

#### न कालविधिश्चोदितत्वात् ॥६॥

[न] 'हावेष्क्रोहि' मन्त्र का विनियोग अवधात (वितुषीकरण = कूटना) में नहीं है। [कार्लावान:] अवहनन-काल का विधायक है [चोदितत्वात्] पैतः आह्नयति' में त्रित्व का विधान होने के कारण।

'हिवाक देहि सन्त्र का विनियोग अबहुनन में नहीं है। 'अबक्रन' पर नक्षणावृद्धि सं अबहुनन-कान का बोधक है, 'अबहुनन का नहीं, क्योंकि कि आह्मवित' पदा से यहाँ जिन्द का विभाग किया गया है. तीन बार बुलाहा है। धान कूटन ने समय अध्वर्ष अजमान पत्नी को 'हिवाक देहि' मन्त्रोच्चारण करने तृत् तीन बार बुलाहा है यह मृख्य विधि तीन बार आह्मा करने की है। 'अबक्तन पद कंबल अबहुनन-काल का बोध कराता है। 'बीहीनवहान्तों से अवहुनन विहित्त हैं. यहाँ उमका अनुवारमात है। अपह्यान और अबहुनन दोनों का विधान मानने पर वाक्यभेद होगा। 'कि पर अवक्तन से अन्वित नहीं है, जिनसे यह अर्थ हो वि इस क्रवार अवक्तन करता हुआ बुलाता है। 'कि पद आह्मवान के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्थन हो है। 'वि क्षात्र के साथ अन्वित हैं न्त्रीन बार बुलाता है। इस घोजना में वाक्यभेद नहीं होता: क्योंक अबहुनन-काल में ही अबहुनन-प्रयोजन से हिवाकृत् का तीन बार आहुान किया जाता है। अत. आहुानमात्र का विधान है, खबहुनन अनुवाद है, मन्त्र को तीन बार आबुत्ति का विधान है, स्वरूनन का नहीं। अबहुनन अनुवाद है, मन्त्र को तीन बार आबुत्ति का विधान है।

'अवष्मन् पद मे लक्षणवृत्ति स अवहतन-काल का बीम कराना को दोष नहीं। लक्षणावृत्ति से अर्थ-बोध करान का सामध्ये पदा मे स्वीकार किया गया है। अवहनन क्योंकि अन्य वाक्य —'बीहीनवहन्ति' से कथित है, वह जान को लक्षित कर सकता है। इसलिए मन्त्र का विवियोग आह्वान में करना चाहिए।।६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है - 'हवि क्वरीह' मन्त्र अवधात को सम्बोधित करता है, यह क्यों न माना जाय ं हे हाविष्कृत् । हिंद सम्पन्न करनेदाले अवहनन । 'एहि' आ, अपने सम्पन्न रूप में हो जा। अवधात से हिंद — आहवनीय द्रव्य सम्पन्न होता है। भौगी वृत्ति से उसे सम्बोधन किया जा सकता है।।

आ**चार्य** सूत्रकार ने जिज्ञाहा का समाग्रात किया —

#### गुणामावात् ॥७॥

गत सूत्र से 'न' की अनुवृत्ति समक्षती चाहिए । [गुणाभावात्] अवहनन में गौण कथन सम्भव न होने से [न] मन्त्र का विनियोग अवहनन में नहीं है ।

'हिविष्कृतेहि' मन्त्र में 'हिविष्कृत' सम्बुद्धि पद कर्तृसाघन है। हिव तैयार करनेवाले को बुलाया जाता है। वह जानता है — मैं बुलाया गया हूं'। यह सम्बोधन —अवहनन-फ्रिया के अचेतन होने के कारण— उसे गौणी वृत्ति से भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि अवधात यह नहीं जानता कि 'मैं बुलाया गया हूँ'।तब उसे बुनाने के लिए सम्बोधन निरर्थंक हो जाता है। अगत्या उसे अदृष्टार्थं मानना होगा। दृष्टार्थं की सम्मावना में अदृष्ट की कल्पना अन्याय्य मानी गई है। धान कूठने के द्वारा हिव को तैयार करनेवासी यजमान-पत्नी में आह्वान दृष्टार्थं है। इसलिए मन्त्र का विनियोग अवधात में सम्भव न होने से आह्वान में सममना वाहिए॥७॥

आचार्य सूत्रकार ने उनत अर्थ की पुष्टि के लिए अन्य हेतु प्रस्तुत किया---

#### लिङ्गाच्य ॥८॥

[लिङ्गात्] लिङ्ग से [च] भी 'हिवष्कृत्' पद यजमानपत्नी को कहुता है। प्रस्तुत पद में 'हिवष्कृत्' पद से यजमान पत्नी विवक्षित है, इस अर्थ की पुष्टि में लिङ्ग-सावृत्य भी कारण है। 'हिवष्कृतेहीति त्रिरवध्नन् आह्नयित' वाक्य के अनन्तर पाठ आता है—'वाग् वै हिवष्कृत् , वाचमेवैतद् आह्नयित'—वाक् ही हिवष्कृत् है, वाक् को ही यह बुलाता है। इस अवहनन के साथ वाक् का कोई सावृत्य नहीं है। यजमान-पत्नी के साथ वाक् का सावृत्य है —दोनों का स्त्रीलिश्च होता। पत्नी स्त्री है, वाक् स्त्रीलिङ्ग होता। पत्नी स्त्री है, वाक् स्त्रीलिङ्ग है। अवहन्ति न स्त्री है, न पुमान् और म नपुंसकिलङ्ग । यह कहना भी ठीक न होगा कि अवहन्ति या अवहन्त का भी स्त्रीलिङ्ग-पद 'किया' है। वयोंकि अवहन्त स्वरूपतः नियत स्त्रीलिङ्ग नहीं है। अवहन्त को किया होने के आधार पर स्त्रीलिङ्ग आहे, तो इस प्रकार उसका पुंल्लिङ्ग पद भी है—अवधात; नपुंसकिलङ्ग भी है—कर्म। पर वाक् का पत्नी के साथ स्वरूपतः सावृत्य है। अवहन्ति का पररूप-क्रिया पद से सावृत्य है। इसिलए पत्नीरूप हिवष्कृत् में लिङ्ग की पूर्ण अनुरूपता है।

यचिप गत पंक्तियों में सिद्धान्त-पक्ष से जैसे अवहन्ति के नियमत: स्त्रीलिङ्ग-पद का प्रतिषेध करते हुए उसके पुंल्लिङ्ग और नपुंसकिलङ्ग पदों का निर्वेश किया है, वैसे ही पत्नी पद का पुंल्लिङ्ग पद 'दारा' और नपुंसकिलङ्ग 'क्तत्र' पद कहे जा सकते हैं; परन्तु यह कथन वस्तुतः संगत नहीं है। क्योंकि दारा-कलक्ष आदि पद मार्या-जाया आदि के पर्याय हैं, पत्नी के वाचक नहीं है। पत्नी पद का साभुत्व—पत्युनों यन्नसंयोगे' [४।१।३३] इस पाणिनि-नियम के बनुसार— यन्नसंयोग में ही माना गया है। इसलिए यज्ञ-प्रसंगों में सर्वत्र केवल पत्नी पद का प्रयोग होता है; जाया, भार्या, कलत्र, दारा बादि का नहीं।।द।।

उक्त अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार अन्य सहायक हेतु प्रस्तुत करता है —

#### विधिकोपश्चोपदेशे स्यात् ।।६।।

[उपदेशे]'हविष्कृदेहि' मन्त्र का अवहनन में उपदेश = विनियोग भानने पर [विविकोप:] अन्य विधि का विरोध [च] मी [स्यात्] होता है।

यदि 'हिविष्कृदेहि' मन्त्र का अवस्तृतन में विनियोग बताया जाता है, तो अन्यत्र अवहनन में जिन मन्त्रों का विनियोग बताया गया है, उनके साथ इसका विरोध होगा। भाष्यकार शवर स्वामी ने अवहनन में विनियोग के लिए बताया—'अपहतं रक्ष इत्यवहन्ति, अप्पहता यातुषाना इत्यवहन्ति' इन वाक्यों के अनुसार 'अपहतं रक्षः' [यजु॰ १।६; १६] अथवा 'अपहता यातुषानाः' मन्त्रों का विनियोग अवहनन में विहित है। यदि 'हिविष्कृदेहिं' मन्त्र को भी अवषात में विनियोग अवहनन में विहित है। यदि 'हिविष्कृदेहिं' मन्त्र को भी अवषात में विनियोग अवहनन से साथ हिता है साथ उसका विरोध होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने की बात है कि अवहनन में विनियोग के लिए दो मन्त्रों का उल्लेख किया गया । इससे इनमें विकल्प प्राप्त होता है। उस दक्षा में नित्यवत् प्रतीयमान 'हविष्कु देहि' श्रुति बाधित होगी, निरवकाश हो जायगी। विनियोग का अवसर न म्हिन्तने पर वह निर्थंक होगी। इस कारण भी हिविष्कृ देहि' का विनियोग अवहनन न मानकर आह्वान में मानना चाहिए।

अथवा सुत्राचे निम्म प्रकार करना चाहिए—'हविष्कृदेहीति अवघ्या आह्व-यति' वाक्य में 'अवघ्नन्' पद 'शत्'-प्रत्थयान्त हैं। पाणिनि-विधान 'लक्षणहेलीः क्रियायाः' [ ३।२।१२६ ] के अनुसार 'शत्' और शानच् प्रत्यय लक्षण और हेतु अर्थ में होते हैं, जब लक्षण और हेतु क्रिन्याविषयक हों। काधिका में 'शानच्' प्रत्यय का लौकिक उदाहरण दिया है—'श्रयाना भुञ्जते यवनाः' यहाँ शानच् प्रत्ययान्त

१. ये दोनों वाक्य वैदिक वाङ्मय में कहीं उपलब्ध नहीं हैं। 'अपहता यातु-घानाः' इस आनुपूर्वीवाला मन्त्र चारों वेदों में नहीं है। 'अपहता बसुराः' ऐसा पाठ उपलब्ध है — [वाज सानीय-माध्यन्दिन शाखा == यजु० २।२६; काण्वशाखा-२।५४]; कृष्ण यजुःसंहिता अन्वेष्य है।

२. ऐसा प्रतीत होता है, काशिकाकार ने यह उदाहरण मुस्लिम वर्ग के रमजान महीने को सक्ष्य कर निस्ता गया है। उस मास में समस्त मुस्लिम वर्ग रात्रि-उत्तरकाल के चार बजने से पाइले-पहले खाना खा लेता है। उसे प्रान्तीय लोकप्रामा में 'सरगई खाना' कहा जाता है। इस उदाहरण में 'शयाना:' पद

'की धातु अपने मुख्य अर्थ शवन को छाडकर गोणी वृत्ति सयनकाल को लक्षित करती है। यवन सोने के समय मे खाने हैं। तारपर्य है — वो सोने का समय है, उस समय बाना खाते हैं। इसी प्रकार यहां बैदिक उदाहरण में शतृप्रत्ययान 'यवष्मन् पद अपने मुख्य अर्थ अवहनन का छोडकर अवहननकाल को लिखत करता है। 'हाविष्कृ रोहं पन्त्र का चिनियोग आह्वान मे है। इसके विपरीत यदि मन्त्र का विनियोग अवहनन म कहा जाता है, तो यह अवहननकाल को लिखत नहीं कर सकता। उस दशा में उत्तर पाणिनि-विधान बाधित होगा। उसके साथ विरोध न हो, इसलिए मन्त्र का विनियोग आह्वान मे ही मानना चाहिए॥६॥ (इति बाह्वानप्रकाशक्षक्षमन्त्राणाम् आह्वाने बिनियोगाऽधिकरणम्—३)।

(अग्निविहरणादिष्ठकालकसन्त्राणा तत्रैव विनियोगाऽधिकरणम् 🕑 ,

√सोमयाग के ज्योतिष्टोस-प्रकरण में पाठ है—'उत्तिष्ठन्तन्वाह अन्नीदन्तीन् विहर।' अध्वर्यु खडा होता हजा वहना है दें अस्तीत् ! अन्तियों को विहरण करों। आगे पाठ हैं ''सर्त कृण्त इति बाच विस्कृति'—प्रत ग्रहण करों, ऐसा कहता हुआ बाक का विस्कृत करता है।

गाहिषस्य से आंग्रन को लेकर शह्वलीय और दक्षिणांन में पहुँचाना अमिन विहरण है। अध्वर्ण खडे होकर अपनीत को सम्बोधित कर अग्निविहरण के लिए प्रेरित करता है। यजपान वीश्वित्र हो जान पर वाणी का सम्म करे, मौन रहे, यज-सम्बन्धी व्यक्-व्यवहार के अतिरिक्त अन्य वाच्यापार न करे, ऐसा विधान है। उस अवस्था में यह एक तथ है। सूत्रग्रन्थों में कहीं सूर्यास्त होने पर तथा कहीं सक्षत्र उदय होने पर वाचसंयम का निर्देश है।

श्रिष्य जिज्ञासा बरला है— 'खम्बीदानीन विहर' मन्त्र का विनियोग अध्यर्थु के उत्थान में हैं ? अथवा अन्तिवहरण में ? इसी प्रकार 'अर्त कृणुत' मन्त्र का विनियोग वान्त्रिक्ष करें हैं ? अथवा वतकरण में ? आचार्य सूत्रकार ने गत अधिकरण का असिदेश करते हुए सम्मधान किया—

का 'लेटे हुए सामा' अये नहीं समझना चाहिए। लेटे हुए अन्य भी कोई खा सकता है, वह लक्षण न होगा। भाष्यकार पतञ्जिल ने 'तिष्ठम्भूत्रयति, राच्छन् भक्षयति उदाहरण दिए हैं। तत्त्वान्यास्थान (वास्तविकता का कथन) में उदाहरण -'कायता वढंते दूवी' दिया है। यहाँ भी 'कायाना' पद का अर्थ पूर्वोक्त ही है। यह नाक्ष्यसिद्ध बात है कि दूव चास रात में बढ़ती है। यह स्वाभाविक है। दिस में पन् आदि चरते रहते हैं, रात में ही उसे दहने का अवसर मिनता है।

#### तयोत्यानविसर्जने ॥१०॥

गत अधिकरण मे 'अबध्नन्' — अवहनन अपने मुख्यार्थ को, अवहननकाल को लक्षित करता है; और 'हविष्कृदेहिं' मन्त्र का मुख्यार्थ आह्वान में विनियोग है; [तथा] उसी प्रकार [उत्थानविसर्जने] उत्थान और वाग्विसर्जन अपने मुख्य अर्थ को छोड उत्थानकाल और वाग्विसर्जनकाल को लक्षित करते हैं; तथा 'अग्नी-दग्नीन् विहर' मन्त्र का अपने मुख्य अर्थ अग्निविहरण में, तथा 'वतं कृणुत' मन्त्र का अपने मुख्य अर्थ व्रतकरण में विनियोग है।

इस प्रकार 'उत्तिष्ठन्' में तथा 'वन्चं विसृजित' में उपयुक्त अर्थाभिव्यक्ति के

लिए लक्षणावृत्ति का स्वीकार करना युक्त है।

जिस प्रकार अध्वर्यु की उत्थान-क्रिया से अग्नि लाना और उसे दीप्त करना संकेतित हो जाता है, उसी प्रकार वाग्विसर्जन से व्रतकरण सोतित हो जाता है; उत्थान एवं वाग्विसर्जन में ही मन्त्र का विनियोग बताया जाता है, तो यह केवल अवृष्टार्थ रह जाता है। दृष्टार्थ की सम्मावना में अदृष्टार्थ की कल्पना को आचार्यों ने अमान्य बताया है। अतः 'अग्नीदग्नीन् विहर' मन्त्र का अग्निविहरण में विनियोग मानने से उसका अग्निविहरण दृष्ट प्रयोजन स्पष्ट है। इसी प्रकार 'अर्च कृणुत' मन्त्र का व्रतकरण में विनियोग मानकर व्रतकरण (दुश्वदोहन आदि) दृष्ट प्रयोजन स्पष्ट है। अतः उत्थान और वाग्विसर्जन को गौण मानकर अग्निविहरण और व्रतकरण मुख्य अर्थ में मन्त्रों का विनियोग मानना संगत है।।१०।। (इति अग्निविहरणादिप्रकाशकमन्त्राणां तत्रीव विनियोगाऽधिकरणम् -४)।

## (सूक्तवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाङ्गताऽधिकरणम्—५)

दर्श-पूर्णमास में पाठ है—'सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरित' सूक्तवाक-संज्ञक मन्त्र से प्रस्तर को अग्नि में छोड़ता है। तैं तिरीय बाह्यण[३।६१०] में सूक्तवाक-संज्ञक मन्त्र पठित है। उसका प्रारम्भिक भाग है, 'इदं बावाप्थिवी भद्रमञ्जूत्। अध्में सूक्तवाकम्। उत्तनमो बाकम्' इत्यादि। अंतिम भागहै—'उभे च नो बावाप्थिवी अंहसः स्याताम्। इहं गतिर्वामस्येदं च। नमो देवेम्यः।' यह बाह्यणपठित सन्दर्भ 'सूक्तवाक' कहा जाता है। 'प्रस्तर' उस दर्मभृष्टि का नाम है, जो वेदि में जुडूपात्र के नीचे बिछाई जाती है। पहले नंगी सूमि पर पूर्व की और घास का अप्रभाग कर बिछाया जाता है। उसके उपरा घास के दो तिनके आड़े (उत्तर-दक्षिण) रमस्रे जाते हैं। उसके उपरा घास के दो तिनके आड़े (उत्तर-दक्षिण) रमस्रे जाते हैं। उसके उपरा जाता है, वहाँ पूर्व की ओर ही रस्त करके दूव पास बिछायी जाती है। उसी का नाम 'प्रस्तर' है। होता सुक्तवाक मन्त्र का पाठ करता है, अध्वर्यु उस प्रस्तर को पूर्वाफ (घास का अप्रभाग) पूर्व की ओर रस्तते हुए आह्वनीय अग्नि में छोड़ता है। इसी का नाम 'प्रस्तर-प्रहरण' है। यह

कार्य दर्श-पूर्णमास के अन्त में किया जाता है।

इस प्रसंग में शिष्य जिज्ञासा करता है नया सुक्तवाक का विनियोग प्रस्तर-प्रहरण में हैं? अथवा यह केवल काल को लक्षित करता है? यदि विनियोग है, तो सूक्तवाक पद अपने मुख्यार्थ को कहेगा। यदि ऐसा नहीं, तो सूक्तवाक में लक्षणा करनी होगी। 'सूक्तवाकेन' इस तृतीयान्त पद के निर्देश से यहाँ लक्षणा मानना युक्त होगा। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-भावना को पूर्वपक्षरूप से सूत्रित किया -

#### सुक्तवाके च कालविधिः परार्थत्यात् ।।११॥

[सूक्तवाके] 'सूक्तवाकेन प्रस्तर प्रहरित<sup>े</sup> वाक्य में 'सूक्तवाकेन' इस तृती-यान्त निर्देश से [च] निश्चित [कालिविधिः] यहाँ काल का विधान किया जाना मानना चाहिए, [परार्थंत्वात्] सुक्तवाक और प्रस्तर के परार्थं होने से ।

सुस्तवाक का पाठ देवता की स्तुति के लिए किया जाता है; उसका वही प्रयोज्य होने से वह परार्थ है। वह प्रस्तर-प्रहरण के कथन में अशक्त होगा। इसलिए उसका अङ्ग नहीं हो सकता। प्रस्तर भी परार्थ है, क्योंकि वह जुहू के घारण करने के लिए है, उसका वही प्रयोजन है। अतः वह सुक्तवाक का अङ्गी नहीं अन सकता। जो दो कार्य परार्थ होते हैं, उनका परस्पर अङ्गाङ्गिभाव आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुक्तवाक में लक्षणा मानना युक्त होगा। सुक्तवाक पद,स्वार्थ को छोड़कर सुक्तवाक-पाठ के काल को लक्षित करता है। फलवः जिस समय होता सुक्तवाक का पाठ करे, तब अध्वर्य प्रस्तर का अग्नि में प्रक्षेप करे, — इतना ही इस वावय का तात्पर्य है। सुक्तवाक और प्रस्तर का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं।।११॥

माचार्यं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

#### उपदेशो वा याज्याशब्दो हि नाकस्मातु ॥१२॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष-निवृत्ति का द्योतक है । तात्पर्य है — 'सुक्तवाकेन' यह तृतीयान्त निर्देश काल को लक्षित करता हो, ऐसी वात नहीं है । प्रत्युत्त [उपवेश:] 'सुक्तवाकेन' पद में करणवाचक तृतीया विभक्ति का निर्देश — सुक्तवाक मन्त्र प्रस्तरप्रहरण के प्रति अङ्ग है, इस तथ्य का द्योतक है । तात्पर्य है — सुक्तवाक मन्त्र का विनियोग प्रस्तरप्रहरण में है, [हि] क्योंकि [याज्याशब्दः] सुक्तवाक के लिए 'सुक्तवाक एव याज्या' वचन मे याज्या मब्द का प्रयोग [अकस्मात्] बिना कारण [न] नहीं है; प्रत्युत सुक्तवाक मन्त्र प्रस्तरप्रहरण का अङ्ग है, इस बात का बोधक है ।

'सूक्तवाकेन' पद में तृतीया विभिन्त-निर्देश सूक्तवाक-पाठ के काल को

निक्षत न कर प्रस्तरप्रहरण में अञ्जला को बोधित करता है। तृतीया विभिन्ति करण—साधन अर्थ में होती है। प्रस्तरप्रहरण में साधन है सूनतवाक मंत्र 'सुन्तवाक मन्त्र से प्रस्तर का प्रहरण करे'। इस प्रकार प्रस्तरप्रहरण के प्रति इसे सुन्तवाक मन्त्र से प्रस्तर का प्रहरण करे'। इस प्रकार प्रस्तरप्रहरण के प्रति इसे सुन्तवाक मन्त्र की विधि मानने पर, सुन्तवाक के लिए याच्या शब्द का प्रयोग उपपन्न होता है। वहाँ लेख है—'सुन्तवाक एव याच्या, प्रस्तर आहुति:'—सुन्तवाक याच्या है, प्रस्तर आहुति है। तात्पर्य है—सुन्तवाक मन्त्र को पढ़कर प्रस्तर - दर्भमुष्टि का आहुवनीय अग्नि में प्रक्षेप करे। इस प्रकार सुन्तवाक-मन्त्र और प्रस्तर-आहुति का परस्पर अञ्जाद्भि माव स्पष्ट है।

यहाँ नक्षणावृत्ति से अर्थबोधन की कल्पना अनावश्यक है; क्योंकि लक्षणा-वृत्ति का आश्रय वहीं लेना पड़ता है, जहाँ वाक्य का अग्निधावृत्ति-कोध्य अर्थ उप-पन्न न होता हो, और प्रसंग से उसका उपयुक्त सम्बन्ध न बनता हो। उक्त विवरण के अनुसार प्रस्तुत प्रसंग में ऐसा नहीं है, अत: यहाँ सक्षणा की कल्पना निराधार है।।१२।।

शिष्य जिज्ञासा करता है -अभी बताया गया कि सूक्तवाक मन्त्र देवता-संकी-रांन के लिए होने से परार्थ है, वह प्रस्तरप्रहरण में असमर्थ होगा; तथा प्रस्तर भी जुहू-बारण के लिए होने से परार्थ है। इनका परस्पर अङ्गाङ्गिभाव-सम्बन्ध सम्भव नहीं। इस जिज्ञासा का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

#### स देवतार्थस्तत्संयोगात् ॥१३॥

[सः] वह सूक्तवाक मन्त्र [देवतार्थः]देवता के संकीर्तन के लिए होता हुआ देवता का संग्राहक है, [तत्संगोगात्] साधनरूप में सूक्तवाक के समान देवता का भी याग के साथ नियत सम्बन्ध होने के कारण।

सूक्तवाक मन्त्र देवता के संकीर्तन के साय, अर्थात् उसको भी साथ लेकर प्रस्तर-आहुित का अरङ्ग है। प्रस्तर हिव है, आहुित है, इसिलए यागरूप है। प्रस्तर निव है, आहुित है, इसिलए यागरूप है। प्रस्तर-आहुित के अङ्गरूप में प्रस्तुत करता है, वैसे ही देवता को प्रस्तुत करता है। देवता उससे बाहर नहीं रहता। जिस प्रकरण में स्कतवाक मन्त्र से प्रस्तर-हिव-आहुित का विधान है, वहीं आये यह भी उल्लेख हैं—'अग्निरिद हिवरजुषता बीवृषत' अग्निदेवता ने इस प्रस्तर-हिव का प्रीति से सेवन किया और बढ़ा। इस प्रकार देवता-सम्बन्ध का उपक्रम कर उन कामनाओं का निर्देश है, जिनकी पूर्ति को यागानुष्ठान के फलरूप में देवता से चाहता है। इस अन्तिम प्रस्तर-आहुित के अनन्तर यजमान की कामना को कल्याणकारी देव सम्पन्त करे—'यहनेन हिवश आग्रास्ते तदस्य स्यात्'। इस प्रकार स्वत्वाक-वाक्य देवता-संकीर्तन पर ही समाप्त न होकर यजमान-कामनाओं के सफलता-निर्देश पर पूरा होता है। इससे देवतासकीर्तन

और यजमान की कामना-फलप्राप्ति में सम्बन्ध स्पष्ट होता है। यह सूक्तवाक के प्रस्तरप्रहरण में विनियोग को प्रमाणित करता है। इस मान्यता को स्वीकार करने पर 'अग्निरिट हिंदरजुषत' वाक्य में 'इदं हिवि:' पदों से समीप-पठित प्रस्तर-हिव का निर्देश मानना भी उपपन्न होता है।।१३।

शिष्य जिज्ञासा करता है— देवतासंकीर्तन-परार्थता का समाधान तो किया गया, पर प्रस्तर की जूहबारण-परार्थता के विषय मे कुछ नहीं कहा गया, तब इसे प्रतिपत्तिरूप कर्म ही क्यों न समक्षा जाय ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

#### प्रतिपत्तिरिति चेत् स्विष्टकृद्वद् उभयसंस्कारः स्यात् ॥१४॥

[प्रतिपत्तिः] प्रस्तरप्रहरण केवल प्रतिपत्तिरूप संस्कार है, [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो वह ठीक नहीं। क्योकि वह [स्विष्टकृद्वत्] स्विप्टकृत् के समान [उभयसंस्कारः]अदृष्टार्थं और प्रतिपत्त्यर्थं दोनो प्रकार का संस्कार[स्यात्] है।

किसी श्रेष्ठ कार्य में उपयुक्त वस्तु को उपयोग के अनन्तर अन्य उत्तम स्थान में वस्तु का रखना 'श्रतिपत्ति' नामक संस्कार-कर्म कहा जाता है। जैसे किसी सम्मान्य व्यक्ति के सत्कार में पहनाई गई पुष्पमाला को उपयोग के अनन्तर कही इघर-उघर पाँव आदि में न फेंककर उचित स्थान मे रख दिया जाता है, यह लोक-प्रसिद्ध 'श्रतिपत्ति' संस्कार-कर्म है। इसी प्रकार जो प्रस्तर-संज्ञक दर्ममुष्टि प्रघान कर्मानुष्ठान के अवसर पर जुड़्सात्र के नीचे विष्ठाई गई, अब कर्म की समाप्ति पर उसका उपयोग हो चुका है। इसलिए अब उसका विधिपूर्वक अग्नि में प्रक्षेप 'श्रतिपत्ति' नामक संस्कार समक्तना चाहिए। इसे अवृष्टार्थ यागाण मानना वावस्यक नहीं।

सूत्रकार ने बताया—यह कथन अमान्य है। क्योंकि कभी एक ही कमें उभ-यात्मक माना गया है। कमें एक ही है —प्रस्तरप्रहरण। वह याग और प्रतिपत्ति उभयरूप संस्कार स्वीकार किया गया है। यागाश में उसका अदृष्ट प्रयोजन है, प्रस्तरप्रहरणरूप में प्रतिपत्ति प्रयोजन है। यह स्विष्टकुत् आहुति के समान है। याग के प्रयोजन से पुरोडाश हिबद्ध सैयार किया जाता है। प्रधान आहुतियों के अनन्तर जो पुरोडाश बच जाता है, उसमें विधिवाक्य के अनुसार स्विष्टकृत् देवता के लिए बाहुति दी जाती है यह यागरूप है, बदृष्टार्थ है। पुरोडाश का अग्नि में प्रक्षेप प्रतिपत्तिक्य है। यह कमें याग की समाप्ति पर होता है।

इसी प्रकार दर्श-पूर्णमास थाग की समाप्ति पर जुहूपात्र के बिछीने दर्भमुष्टि-प्रस्तर का विधिवाक्यानुसार सुक्तवाक मन्त्र से अग्नि में आहुतिरूप प्रहरण (= त्याग) यागरूप है, अदृष्टार्थ है। याग की सम्पन्नता के लिए जुहू के बिछीने का उपयोग पूरा हो जाने पर उसका पित्र अग्नि में प्रहरण प्रतिपत्तिरूप संस्कार समक्षता चाहिए। इस कर्म के उभयात्मक मानने में कोई बाधा नहीं है। उपयोग के अनन्तर विहित स्थानान्तर में द्रव्य का त्याग प्रतिपत्तिरूप संस्कार दृष्टप्रयोजन है। 'भूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरित' इस वचन-सामर्थ्य से वह याग की सिद्ध करता है, यह अवृष्टार्थ है। फनत. भूक्तवाक मन्त्र का प्रस्तर-प्रहरण में विनियोग निश्चित होता है। इस अधिकरण के निर्णय के अनुसार शास्त्र में 'प्रस्तरप्रहरण-त्याय' व्यवहृत होता है। (इति सुक्तवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाङ्गताऽधिकरणम्—४)।

# (सूक्तवाकानामर्थानुसारेण विनियोगाऽधिकरणम्--६)

दर्श-पूर्णमास-प्रसंग में पाठ है—'सूक्तवाकेन प्रस्तर प्रहरित' सूक्तवाक-संज्ञक मन्त्र से प्रस्तर को आहवनीय अग्नि में छोड़ता है। शिष्य जिज्ञासा करता है — क्या पूर्णमासी और असावास्या दोनों में सम्पूर्ण सूक्तवाक का प्रयोग करना चाहिए? अथवा उसमें से छोटकर प्रयोजनानुसार यथायोग्य प्रयोग करना चाहिए? प्रतीत होता है, 'सूक्तवाकेन' इस वचन के अनुसार सम्पूर्ण सन्त्र का प्रयोग प्रत्येक प्रयोग में करना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य के सुक्ताव को पूर्वपक्ष रूप में सूत्रित किया—

#### कृत्स्नोपदेशादुभयत्र सर्ववचनम् ॥१४॥

[क़ुरूत्नोपदेशात्] 'सूक्तवाकेन' पद द्वारा पूरे मन्त्र का कथन होने से [उभयत्र]पूर्णमासी और अमावास्या दोनों पर्वों में [सर्ववचनम्]सम्पूर्णमन्त्र पढना चाहिए।

पूर्णमासी और अमावास्या दोनों पर्वों से सम्पूर्ण मन्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुक्तवाक संज्ञा सम्पूर्ण मन्त्र की है। यदि उसमें से छाँटकर किसी अंश का प्रयोग करेंगे, तो वह सुक्तवाक मन्त्र न रहेगा। यदि विभिन्न कर्मसम्बन्धी परों को छाँटकर अश्मृत पदों या वाक्यों का कर्मानुष्ठान में प्रयोग करना चाहेंथे, तो 'सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरित' वाक्य बाधित होगा; एवं बांशिक पाठ से प्रस्तर-प्रहरण सम्भव न होगा, क्योंकि सुक्तवाक नाम सम्पूर्ण मन्त्र का है, उसके किसी एक अंश्र का नहीं। इसलिए दोनो पवों में सम्पूर्ण मन्त्र को पढ़ना युक्त प्रतीत होता है।१५॥

सूत्रकार ने उक्त पूर्वपक्ष का समाधान किया-

#### यथार्थं वा शेषभूतसंस्कारात् ॥१६॥

[वा] सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए है। किसी नी पर्व में सम्पूर्ण सूक्तवाक का पाठ नहीं करना चाहिए। [यथार्थम्] अर्थ — प्रयोजन के अनुसार पदों या वाक्यों को छाँटकर जहाँ जितने का उपयोग है, उतना प्रयोग करना चाहिए। [शेषभूतसंस्कारात्] दर्श-पूर्णमास के अङ्गभूत देवता के संस्कारक होने से ।

मून्तवाक मन्त्र मे विभिन्न देवताओं के वाचक पद हैं। जो पौर्णमासी देवता के वाचक पद हैं, उनका प्रयोग पौर्णमासी में करना चाहिए; अभावास्या में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो अमावास्या के देवतावाचक पद हैं, उनका प्रयोग अमावास्या में करना चाहिए; पौर्णमासी में नहीं। याग के अञ्चभूत अर्थ को संस्कार पुक्त करते हुए मन्त्र याग के उपकारक हीते हैं; अन्य किसी प्रकार से उपकारक नहीं होते। अतः जो पद जहाँ उपकारक है, वहीं उसका प्रयोग उपगुत्तत है। फलतःन पौर्णमासी में सम्पूर्ण सुक्तवाक पढ़ना चाहिए, न अमावास्या में। जो देवता पौर्णमासी के अथवा अमावास्या के नहीं हैं, उनके लिए उस अंझ का पाठ व्यर्थ होगा, जो उस पर्व के देवता नहीं हैं।।१६॥

शिष्य पुन: आशंका करता है-

#### वचनादिति चेत् ॥१७॥

[बचनात्] 'सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरित' बचन से सम्पूर्ण सूक्तवाक का दोनों पर्वों में प्रयोग माना जाना चाहिए। 'सूक्तवाक' पद में किसी एक अंश की वाच्यता नहीं है । वह सम्पूर्ण मन्त्र का वाचक है। [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो वह ठीक नहीं; सूत्रकार ने अग्निम सूत्र से समाधान किया—

#### प्रकरणाविभागाद् उमे प्रति कृत्स्नशब्दः ॥१८॥

[प्रकरणाविभागात्] पौर्णमासी और अमावास्या का प्रकरण एक होने से [उमे प्रति] दोनों—पौर्णमासी और अमावास्या—को मिलित रूप में लक्ष्य कर [कृत्स्नशब्द:] सुक्तवाक यह कृत्स्न शब्द है। तात्पर्य है—दोनों पर्वों को मिला-कर सुक्तवाक की सम्प्रर्णता समऋती चाहिए।

पौर्णमासी और अमावास्या में देवतानिर्देश के अनुसार सुक्तवाक का उभयत्र आंशिक उपयोग होकर दोनों में वह सम्पूर्ण उपयुक्त हो जाता है। इसी आघार पर उसकी सम्पूर्णता समक्षती चाहिए। सम्पूर्ण सन्दर्भ की सुक्तवाक संज्ञा है, उसका प्रत्येव अवयव भी सुक्तवाक संज्ञा है। देवदत्त का एक देहावयव देवदत्त ही रहता है। उचित उपयोग के अवसर पर यज्ञदत्त नहीं हो जाता। जो अंश जिस देवता के संस्कार व स्तवन के लिए उपयुक्त है, उसका वहाँ पाठ होगा, शेष का नहीं।

विषय आशंका करता है—शास्त्रीय व्यवस्थानुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वाक्यांकों के विषय में यहाँ कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि अमुक वाक्य से ऐसा कार्य होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की इतिकर्त्तव्यता का सम्बन्ध प्रधान कमें से रहता है। कर्मानुष्ठान की पद्गति ही इतिकर्त्तव्यता है। यहाँ कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि अमुक वाक्यांश से अमुक कार्य करे। सामान्य रूप से पठित है कि सूक्तवाक से प्रस्तर-प्रहरण करता है। ऐसी स्थिति में इस वचन का वादर करते हुए पौर्णमासी और अमावास्या-कर्मों के भिन्न होने पर भी दोनों कर्मों में समस्त सुक्तवाक से प्रस्तर-प्रहरण कर्म होना चाहिए। पौर्णमासी याम में प्रस्तर-प्रहरण करते हुए यदि अमावास्या-निर्दिष्ट देवता वहाँ नहीं हैं, तो उतने अंश में सूक्तवाक-प्रयोग निर्देश ने होगा। उसका प्रयोजन अदृष्टजनकता कल्पना कर नेना चाहिए। वह देवता संस्कार-गुणविशेष से अदृष्ट का अनक होगा। अतः पौर्णमासी-अमावास्या दोनों में सम्पूर्ण सूक्तवाक का प्रयोग मानना चाहिए। इससे 'सूक्तवाकन' पद अपने मुख्यार्य को कहेगा। ऐसा न मानने पर 'सुक्तवाक' पद की 'सूक्तवाक वाक्यांश' में लक्षणा करनी होगी, जो अभीष्ट नहीं।

वाचार्य ने समाधान किया — कदाचित् आपने पूर्वोक्त सूत्राणं को समफते की कोर उपयुक्त ब्यान नहीं दिया । मन्त्र का कार्य मुख्य वर्ष का प्रकाशन करना है, गौण अर्थ का नहीं । सुक्तवाक के विभिन्न खण्ड विभिन्न देवताओं के संस्कार के लिए हैं । पौणंमासी अनुष्ठान का प्रसंग होने पर — जो देवता वहाँ पठित नहीं हैं, उनके संस्कारक वावयखण्ड वहाँ अनुषयोगी हैं, तो उनका उत्कर्ष वहाँ न्याच्य है जहाँ उनका उपयोग है । तात्पर्य है, जो वावयखण्ड जिन देवताओं के संस्कार के लिए निविष्ट हैं, उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए जहाँ वे देवता पठित हैं। इससे वाक्य अपने मुख्य अर्थ के अनुरूप दृष्टार्थ का प्रयोजक होता है । किसी कर्म के दृष्ट प्रयोजन की उपस्थित में वाक्य के मुख्यार्थ की उपक्षा करके गुणविशेष के आधार पर उससे अदृष्ट प्रयोजन की कर्मा कर के गुणविशेष के आधार पर उससे अदृष्ट प्रयोजन की कर्मा कर के गुणविशेष

यह भी समकता चाहिए कि सम्पूर्ण सुक्तवाक कोई एक वाक्य नहीं है; वह अनेक बाल्यों के रूप में पठित है। उनके बीच प्रधान देवता के बाल्यक विशेष पद हैं; जैसे—अिन, हावापृथिनी, अम्नीषोम, प्रजापित, इन्द्राग्नि इत्यादि। उनके पहले-पीछे सामान्य पद हैं, जो अब देवताओं के विषय में साधारण हैं, जैसे—'इदम्, हिंव; अजुषत, अवीवृधतं इत्यादि। ये सव पद 'सुं'=अनुकृत 'उक्त' वचन होने से 'सुक्तवाक' संज्ञा को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक देवता के विषय में पठित वाक्य अपने रूप में एक स्वतन्त्र इकाई है। उस लम्बे सन्दर्भ के प्रारम्य में ही एक देवताविषयक वाक्यखण्ड को लक्ष्य कर 'रवं सुक्तवाक' ऐसा कहा गया है, बो प्रत्येक देवताविषयक वाक्यखण्ड के साथ बनिर्दिण्ट समक्ता चाहिए। यह सम्पूर्ण पदसमुदाय न किसी एक अर्थ को कहता है, और न पूर्ण समुदाय के रूप में किसी अनुष्ठिय कार्य का साक्षात् साधन है। इसलिए सम्पूर्ण सन्दर्भ को एक इकाई के रूप में 'सुक्तवाक' समक्ता अयुक्त है। 'सुक्तवाकन' आदि एक-वचन का प्रयोग उतने ही वाक्यखण्ड के एकत्व को प्रकट करता है, जितने से प्रस्तर-प्रहरण किया आता है। इसीलिए जहां अमावास्या से सम्बद्ध देवतावाची

पद पौर्णभासी में प्रयुक्त नहीं है वहाँ सूक्तवाक पद का प्रयोग किसी प्रमाण से बाधित नहीं होता। वह अपने रूप में पूर्ण सूक्तवाक है। फलत. पौर्णमासी और अमानास्या में देवता-निर्देश के अनुसार विभाग करके सूक्तवाक-सन्दर्भ का प्रयोग करना चाहिए। इस अधिकरण के निर्णय के अनुसार शास्त्र में 'सूक्तवाक-याय' व्यवहृत होता है।।१८.। (इति सूक्तवाकानामर्थानुसारेण विनियोगाऽधिकरणम्—६)

#### (काम्ययाज्यानुवाक्याना काम्यमात्राङ्गताऽधिकरणम् –७)

मैत्रायणी संहिता काण्ड ४ के प्रपाठक १०-१४ में कतिपय काम्येष्टियाँ पठित हैं। किसी विशिष्ट कामना की पूर्ति के लिए देवताविशेष को उद्देश कर जो कर्मानुष्ठान किया जाता है, काम्येष्ट (काम्या-इष्टि, कामना को लेकर कियागया यजन) है। इस प्रकरण का नाम 'काम्ययाज्यानुवाक्या काण्ड' है। वहाँ याज्या-अनुवाक्या-संज्ञक कतिपय ऋचाएँ पठित हैं - 'इन्द्राग्नी रोचना दिवः' [ऋ० ३।१२।६], 'प्रचर्षणम्यः' [ऋ० १।१०६।६], 'इन्द्राग्नी नवित पुरः' [ऋ० ३।१२।६], 'अधद वृत्रम्' [ऋ०६।६।१] इत्यादि। यह दो-दो ऋचाओं का युगल है। अनुवाक्या-संज्ञक ऋचाएँ इष्टि केपहले पढ़ी जाती हैं, याज्या-संज्ञक परचात्। 'इन्द्राग्नी रोचना' ऋचा ऐन्द्राग्न इष्टि कर्म की अनुवाक्या है, और 'प्र चर्षणिम्यः' याज्या है। ऐसे ही 'इन्द्राग्नी नवित' ऋचा ऐन्द्राग्न कर्म की अनुवाक्या, और 'प्रचष वत्रम' याज्या है।

इनसे अतिरिक्त अन्य भी काम्य इष्टियाँ हैं — 'ऐन्द्राग्नमेकादशकपालं निर्वपेष् यस्य सजाताः वीयायुः' [मैत्रा० २।१।१] — इन्द्र और अग्नि देवतावाले एकादश कपाल पुरोडाश का निर्वाप करे, जिसकी सन्तान अल्पायु में मर जाते हों। 'ऐन्द्रा-नमेकादशकपालं निर्वपेष् भ्रातृत्यवान्' [मै० सं० २।१।१] इन्द्र और अग्नि देवतावाले एकादशकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे, जिसके वन्नु विद्यमान हो। 'अम्नये वैश्वानराय द्वादेशकपाल निर्वपेष् रुक्कामः' कांति की कामनावाला व्यक्ति वैश्वानर अग्नि के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे। 'अम्नये वैश्वा-नराय द्वादशकपालं निर्वपेष् नपत्त-(समान्त)-मभिष्ठोक्ष्यन्' [मै० सं० २।१।२] —शत्रु से द्वोह करता हुआ व्यक्ति वैश्वानर अग्नि के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश

निर्वाप करे, इत्यादि।

शिष्य जिज्ञासा करता है-इन याज्या-अनुवाक्या-संज्ञक ऋचाओं के विषय में सन्देह है क्या जितना भी इन्द्राम्नी देवतावाला कर्म है, वहाँ सर्वत्र इस इन्द्राग्नी-वाल याज्या और अनुवाक्या ऋचाओं के जोड़े का प्रयोग होना चाहिए ? अथवा इस इन्द्राग्नी देवतावाली काम्या इंग्टि में ही प्रयोग होगा ? इसी प्रकार वैश्वा-नरीय याज्या-अनुवाक्या के विषय में भी सन्देह है -क्या इसी वैश्वानरीय इंग्टि

में इनका प्रयोग मान्य है ? अथवा जितना वैश्वानर अन्तिवाला कमें है, वहां सर्वत्र इनका उपयोग किया जायगा ? मन्त्रपठित देवतावाचक पदों के सामर्थ्य रूप लिङ्ग से ज्ञात होता है कि इन याज्या-अनुवाक्या ऋषाओं का प्रयोग उन समस्त कमों में माना जाना चाहिए, जो उस देवता के उद्देश्य से अनुष्ठेय हो। देवता-सामर्थ्य-लिङ्ग से ऐन्द्राक्त, वैश्वानरीय, अक्षिपोपीय, जातवेदस आदि सभी कमों में इनका प्रयोग प्राप्त होता है। यद्यपि समास्या = संज्ञा तथा कम के आधार पर जहाँ ये पठित हैं, वही इनका प्रयोग होना चाहिए, सर्वत्र नहीं; तथापि शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार कम और समाख्या की अपेक्षा बलवान् होने से लिङ्ग उनको बाजित कर सकता है।

मीमांसा सूत्र [३।३।१४] द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि श्रुति, लिङ्कि, वाक्य, प्रकरण, स्थान (=कम), समाख्या, इन निर्णायक साधनों में जब अनेक साधन किसी निर्णय के लिए एकसाथ उपस्थित होते हैं, तब पूर्व की अपेक्षा परसाधन दुवेल माना जाता है। पूर्व-साधन पर-साधन को बाधित कर देता है। ऐसी स्थिति में लिङ्कि, कम और समाख्या को बाधित कर याज्या-अनुवाक्या के ऐन्द्राम्न आदि सर्वत्र काम्य इष्टियों में प्रयोग का प्रयोजक होगा। आचार्य सूत्रकार ने तिज्ञासा का समाधान किया—

# तिङ्गकमसमाख्यानात् काम्ययुक्तं समाम्नानम् ॥१६॥

[लिङ्गकमसमाख्यानात्] लिङ्ग का सहयोग प्राप्त कर कम से और समाख्या = नाम से [काम्ययुक्तम्] काम्या इप्टि से केवल सम्बद्ध हैं, [समा-म्नानम्] ऋचाओं का पाठ।

उक्त याज्या-अनुवाश्या ऋषाओं का सम्बन्ध केवल उसी काम्या इष्टि से अमिमत है, जिस स्थान (—कम) में और जिस नाम के काण्ड में वे पठिव हैं। उनका प्रयोग सवंत्र काम्य इष्टियों में नहीं होगा। कारण यह है कि काम्ययाज्या- नृवाक्या काण्ड में जो क्रम लिख्न का अर्थात् तत्तत् देवत काम्य कर्म का है, वही क्रम इक याज्या और अनुवाक्या ऋषाओं का है। इसलिए यहाँ लिख्न उनका बाधक न होकर सहयोगी रहेगा। इस कारण ये याज्या-अनुवाक्या ऋषाएँ उन्हीं काम्य इष्टियों के अङ्गभूत हैं, जहाँ पठित हैं। यहां समाख्या बलवती है, क्यों कि उसके बिना इन ऋषाओं का याज्या होना या अनुवाक्या होनी हो नहीं जाना जाता। तब अन्यत्र पठित कर्मों की ये याज्या-अनुवाक्या होंगी, यह प्रक्त ही नहीं उठता। इसलिए यहाँ पठित कर्मों एवं ऋषाओं के क्रम (स्थान) की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लिख्न यहाँ प्रतियोगिता में नहीं आता। क्योंकि याज्या- अनुवाक्या यहाँ वही ऋषाएँ है, जिनमें वचनबोध्य देवता-सामर्थ्य विद्यमान है। वह स्थान (—क्रम) का विरोध क्यों करेगा?

यह मी ध्यान देने को बात है कि इन ऋ वाओं की समास्या सजा = याज्या-अनुवाक्या, काम्या इष्टियों की है' याज्या-अनुवाक्या होने को प्रकट करती है, सब कमों को नहीं। यदि इनके इस नाम का आदर नहीं किया जाता, तो इन ऋ वाओं का याज्या-अनुवाक्यारूप में अस्तित्व ही रहता। तब इस काण्ड का 'काम्य-याज्यानुवाक्याकाण्ड' नाम भी अनावृत होगा, जो सर्वथा अवाञ्छनीय है। जब इस नाम को स्वीकार किया बाता है, तो तत्तत् देवतावाले सभी कमों की ये ऋ वाएँ याज्यानुवाक्या नहीं हो सकतीं। केवल उन्हीं काम्येष्टियों के ये अङ्गभूत हैं, औ इस काण्ड में पठित हैं।।१६।। (इति काम्ययाज्यानुवाक्यानां काम्यमात्राङ्गताऽ-धिकरणम्—७)।

(आग्नीध्राद्युपस्थाने श्राकृतानां मन्त्राणां विनियोगाऽधि-करणम्—८)

संहिता-[तै० ३।१।६।१ तथा सुत्र मानव श्री० २।३।११]-गन्थों में ज्योतिष्टोम प्रसंग से इस प्रकार का पाठ उपलब्ध होता है - 'आग्नेच्या आग्नी- प्रमुपितिष्ठते, ऐन्द्रचा सदः, वैष्णच्या हिअपितम्' - अग्निदेवतावाली ऋचा का उच्चारण करते हुए आग्नीध्रसंज्ञक अग्नि का उपस्थान करता है, अर्थात् उसके समीप जाता है; इन्द्र देवतावाली ऋचा से सदस्थान और विष्णु देवतावाली ऋचा से हिबधित-स्थान— का उपस्थान करता है। इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है— स्था प्रस्तुत प्रकरण में पठित उक्त देवतावाली ऋचाओं से उपस्थान करना चाहिए? अथवा ऋखेद मे अग्यत्र कहीं भी पठित उक्त देवतावाली ऋचाओं का उपस्थान करना चाहिए? प्रतीत होता है, ऋग्वेत्र में कहीं भी पठित ऋचाओं का विनियोग करना चाहिए? प्रतीत होता है, ऋग्वेत्र में कहीं भी पठित ऋचाओं का विनियोग यहां सस्भव है, क्योंकि उक्त वाक्यों में साधारण रूप से यह कहा है कि 'अग्नि देवतावाली ऋचा से यह कार्य करे।' प्रकरण-पठित ऋचा से ही करे, ऐमा विशेष अवघारण नहीं किया है। शिष्य के सुभाव को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष से प्रस्तुत किया -

#### अधिकारे च मन्त्रविधिरतदाख्येषु शिष्टत्वात् ॥२०॥

[अधिकारे] ज्योतिष्टोम के अधिकार — प्रकरण में पठित अधवा ज्योति-ष्टोम ऋतु के समीप में पठित [मन्त्रविधिः] मन्त्रों का विधान उक्त कार्य के लिए जानना चाहिए। [अतदास्थेषु] ज्योतिष्टोम प्रकरण से अन्यत्र पठित मन्त्रों में [च] भी उपस्थान-विधि जाननी चाहिए, [शिष्टत्वात्] उक्त वाक्यों में सामान्य रूप से कथन होने के कारण।

'आग्नेय्या, ऐन्द्रचा, वैष्णव्या' पद साधारण रूप में कहे गये हैं। ज्योतिष्टोम प्रकरण में तथा अन्यत्र पठित अग्नि आदि देवताओंवाली ऋचाओं से उक्त उपस्थान-कार्यं किया जाना सम्भवं है। यहाँ ऐसा विशेष कथन नहीं है कि प्रकरण-पठित ऋचाओं से ही उपस्थान-कार्यं किया जाय। साधारण कथन में प्रकरण-अप्रकरण-पठित किन्हीं भी ऋचाओं से कार्यं किया जा सकता है। परस्तु प्रकरण-पठित ऋचाओं का प्रकरण में स्तोत्र-शस्त्र आदि अन्य कार्यं भी निर्दिष्ट है। विहित्त कार्यं को सम्पन्न कर वे ऋचा अन्य कार्यं के लिए निर्पेक्ष हैं। कार्यान्तर में प्रवृत्ति के लिए उनकी कोई उत्सुकता नहीं रहती। तब ऋग्वेद में कहीं भी अन्यत्र पठित अग्नि आदि देवताओवानी ऋचाओं का विनियोग उपस्थान-कार्यं में किये जाने के लिए कोई बाधा नहीं है। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित ऋचाओं से ही उपस्थान-कार्यं सम्पादन किया जाय।।२०।।

आचार्यं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत किया-

#### तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्तिभ्याम् ॥२१॥

[वा] सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए है। तात्पर्य है, ऋग्वेद के किसी भी स्थल से आग्नेयी आदि ऋचाओं का ग्रहण यहाँ नहीं करना चाहिए, प्रयुत [तवाख्य:] उस ज्योतिष्टोम में आख्यात — पठित मन्त्रों का ही ग्रहण करना चाहिए, नयोंकि [प्रकरणोपपत्तिभ्याम्] प्रकरण और उपपत्ति — युक्ति से ऐसा ही जाना जाता है।

आग्नीध्र आदि के उपस्थान के लिए ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित ऋचाओं का ही क्यों ग्रहण करना चाहिए; इसमें हेतु हैं —प्रकरण और उपपत्ति ।

प्रकरण — उपस्थान-कार्गं ज्योतिष्टोम का अङ्ग है। ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी कोई अङ्गभूत कार्यं उपस्थित होने पर उस कार्यं के सम्पादन के लिए प्रकरण पठित ऋचाएँ तत्काल उपस्थित होनी। उनका प्रेरणक गुण सान्निध्य = सानीप्य है। यद्यपि अन्यत्र पठित ऋचाओं में अन्निदेवतारूप लिङ्ग-प्रकरण से बलवान् माना जाता है, वह प्रकरण को बाधित करेगा। तब अप्रकरण-पठित ऋचा ऋतु-कार्य उपस्थान के सम्पादन के लिए प्रवृत्त होगी। परन्तु यह कथन गुक्त नहीं है; स्पोंकि लिङ्ग से प्रकरण की बाधि वहीं सम्भव है, जहां प्रकरण विङ्ग का विरोध कर रहा हो। यहां विरोध का अवकाश हो नहीं; क्योंकि प्रकरणपठित ऋचाओं में जैसे अभिनयेवता लिङ्ग है, वैरे ही अप्रकरणपठित ऋचाओं में अन्ति आदि देवता लिङ्ग है। यदि प्रकरण अन्य किसी देवतालिङ्ग को प्रभृत करवा, तो प्रकरण बाधित होता। दोनों जगह देवतालिङ्ग समान होने से प्रकरण अनुगृहीत होता है, इससे और अधिक सवल बनता है। इस कारण ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित ऋचा, ज्योतिष्टोम ऋतु के अङ्गभूत कार्य को सम्पादन करने के लिए सान्निध्य के कारण तत्काल उपस्थित होंगी। किसी एक कार्य को सम्पान करने के अनन्तर ऋचा कोई थक नहीं जातीं जो कार्यन्तर की सम्पन्तत के लिए प्रवृत्त हो हो स्था कोई थक नहीं जातीं जो कार्यन्तर की सम्पन्तत के लिए प्रवृत्त हो हो स्था कार्य को सम्पन्त करने के अनन्तर कार्य को सम्पन्त करने के अनन्तर

सर्वे । इसलिए प्रकरणपठित ऋचाओं से ही उपस्थान-कार्यकियाजानायुक्त है।

उपपत्ति—इसका अर्थं युक्ति है। किसी कार्यविशेष के लिए विनियोज्य मन्त्र यदि प्रकरण में पंठित हैं, तो उसको श्रहण करने में लाघन रहता है, अतिरिक्त आयास नहीं करना पडता। यदि अप्रकरणपठित मन्त्र को प्रकरणगत कार्य में विनियोग के लिए वहाँ लाया जायगा, तो उसके विधान के लिए अलग वाक्य की कल्पना करनी होगी, जिसमें गौरव (गुरुतर कार्य करना) होता है ॥२१॥

इसी उपपत्ति को आचार्य सूत्रकार ने प्रस्तुत किया

#### अनर्थकश्चोपदेशः स्याद् असम्बन्धात् फलवता न हि उपस्थानं फलवत् ॥२२॥

[फलवता] फलवाले ज्योतिष्टोम के साथ प्रकरण से अन्यत्र पठित मन्त्र का —[असम्बन्धात्] सम्बन्ध न होने के कारण उस मन्त्र का [उपदेश:] उपस्थान के लिए उपदेश —कथन [अनर्थंक ] अनर्थंक [च] मी अथवा ही [स्यात्] होगा। [हि] क्योंकि [उपस्थानम्] उपस्थान अधान कर्म ज्योतिष्टोम का—अंगभूत होने से [फलवत्] अपने स्वतन्त्र फलवाला [न] नहीं होता।

है—'आग्नेय्या आग्नीध्रमुपतिष्ठते'। आग्नेयी (अग्नि देवतावाली) ऋचा का उच्चारण करता हुआ आग्नी घ्र अग्नि के समीप बैठता है; ऐन्द्री ऋचा का उच्चारण करता हुआ सदस्थान, तथा वैष्णवी ऋचा का उच्चारण करता हुआ हविर्घान-स्थान पर उपस्थित होता है। इस विधान के सान्तिध्य में ही आग्नेगी भादि ऋचा पठित हैं । 'आग्नेय्या' आदि पद उन्हीं की और संकेत करते हैं । उप-स्थान-कर्म का अपना कोई स्वतन्त्र फल नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि प्रकरण की उपेक्षा कर अन्यत्र कहीं से आग्नेयी आदि ऋचाओं का ग्रहण किया जाता है. तो यह उपस्थान-कार्य ज्योतिष्टोम का अङ्ग न रहकर अलग हो जाता है। तब यह कर्म निरर्थक होगा। न इसका कहीं ऐसा विधान है कि अमूक आग्नेयी आदि मन्त्रों से इसका सम्पादन किया जाय; और न इस उपस्थान-कर्म के फल का कहीं निर्देश है। यह सर्वेशा फलरहित रहेगा। ऐसे अशास्त्रीय निष्फल कर्म का अनुष्ठान कोई मन्द भी न करेगा। इसके अतिरिक्त यह भी समफना चाहिए कि यदि उपस्थान-मन्त्र कहीं अन्यत्र से लिये जाते हैं, तो ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित 'आग्नेय्या आग्नीध्रमुपतिष्ठते' इत्यादि उपदेश अनर्थक हो जायगा । इसलिए ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत उपस्थान-कर्म में प्रकरणपठित आग्नेयी आदि ऋचाओं का ही विनियोग मान्य है ॥२२॥

एक कार्य में विनियुक्त ऋचाओं का कार्यान्तर में विनियोग नहीं होता

चाहिए, यह कथन भी अमान्य है; सूत्रकार ने बताया-

#### सर्वेषां चोपदिष्टत्वात् ॥२३॥

[च] क्योंकि [सर्वेषाम्] सब मन्त्रों का वाचस्तोम-संज्ञक कर्म में [उपदिष्ट-त्वात | उपदेश ःः चिनियोग होने से ।

सोमयाग में रात्रि का चतुर्थं प्रहर प्रारम्भ होने पर आदिवन सस्त्र पढ़ा जाता है। पढ़ते-पढ़ते यदि सूर्योदय न हो, तो उस अवास्तर-काल में ऋक्, यजुः, साम का कहीं से भी पाठ किया जाता है, जब तक सूर्योदय न हो। इसका तात्मयें है, उस काल में ऋक्ष्विक आदि मानुषवाणी का प्रयोग न करें। अश्वमेष प्रकरण में पारिष्लव-आस्थान ऐसा ही कमं है, जिसमें अपोक्षेत्र सब मन्त्रों के विनियोग का विधान है। जिन मन्त्रों का इन प्रसंगों में प्रयोग अथवा विनियोग किया जाता है, उनमे से अनेक मन्त्रों का विनियोग कर्मान्तरों में किया गया होता है। इसलिए यह कहना न्याय्य नहीं है कि एक मन्त्र का विनियोग एक ही कर्म में होता है। फलतः ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित आग्नेय आदि मन्त्रों का स्त्रोव- एक में विनियोग होने पर उपस्थान-कर्म में विनियोग होने के लिए भी कोई बाधा नहीं है।।२३।। (इति आग्नीझाद्युपस्थाने प्राकृतानां मन्त्राणां विनियोगा- ऽधिकरणम— ६)।

#### (भक्षमन्त्राणां यथालिङ्गं ग्रहणादौ विनियोगाऽधिकरणम् - ६)

सोमयाग के अन्तर्गत ज्योतिष्टोम प्रसंग में सोम-हिन के अक्षण का मन्त्र पठित है—'अक्षे हि माऽऽविश बोचांयुत्वाय · · · · ज्यहूतो अक्षयासि ।' यह लम्बा मन्त्र है, तैत्तिरीय सहिता के तीसरे काण्ड के दूसरे प्रपाठक का पाँचवां पूरा अनुवाक है। यहाँ केवल कालपय प्रारम्भिक और अन्तिम पदों का निर्देश किया है। आह्वतीय अग्नि में सोमरस की आहुति के अनन्तर शेष सोम का—सदो-मण्डप में बैठकर याजिक—अक्षण (पान) करते हैं। प्रस्तुत अनुवाक में इसी प्रसंग के मन्त्र हैं। इसी आजार पर अनुवाक नाम 'भक्षानुवाक' है।

सोमभक्षण-अवसर के चार व्यापार होते हैं—ग्रहण, अवेक्षण, पान (=भक्षण), पाचन (=जारण)। चमस में सोमरस को मरकर हाथ में लेना या पकड़ना ग्रहण है। उसे अच्छी तरह देखना 'अवेक्षण' है कि इसमें कोई तृज या मिलका आदि कीट तो नहीं है? अनन्तर तीसरा मुख्य व्यापार पान (भक्षण) है। अन्तिम चौथा व्यापार उसका पाचन व जारण है। मिलत के अनुसार जितना पचाया जा सके अथवा सहन किया जा सके, उत्तना ही लिया जाय।

इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है-यहां यह सन्देह है, क्या इस समस्त

अनुवाक का केवल सोममक्षण में विनियोग है ? अथवा अर्थानुसार विभिन्न अंशो का अलग-अलग विभिन्न व्यापारों में विनियोग है ? प्रतीत होता है, समस्त अनुवाक का विनियोग केवल सोमभक्षण में होना चाहिए, क्योंकि अनुवाक का प्रारम्भ 'मक्षे' कियापद से होता है, और अन्त में भी 'मक्ष्यामि' कियापद है। इस मान्यता में अनुवाक के उपक्रम और उपसंहार का सामञ्जरय अनुगृहीत होता है। तब व्यापारों में सोमभक्षण-व्यापार के मुख्य होने से भी समस्त अनुवाक का विनियोग उसी में मानना उपयुक्त है। शेष व्यापार तो उसके अनुषंगी-मात्र हैं, केवल पिछलागू। शिष्य के सुभाव को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप में सूत्रित किया -

#### लिङ्गसमाख्यानाभ्यां भक्षार्थताऽनुवाकस्य ॥२४॥

[लिङ्गसमाष्यानाभ्याम्] 'अक्षे' एवं 'अक्षयामि' लिंग से तथा अक्षानुवाक नाम से [अनुवाकस्य] प्रस्तुन अनुवाक का [अक्षार्थता] अक्षप-प्रयोजन के लिए होना ज्ञात होता है।

सम्पूर्ण अनुवाक का सोमहिव के भक्षण में विनियोग होना चाहिए, यह तथ्य अनुवाक में पठित 'भक्षे, भक्षयामि' आदि स्पष्ट कथन से सिद्ध होता है। इसी आधार पर आचार्यों ने अनुवाक का नाम 'भक्षानुवाक' निर्घारित किया है। तब सम्पूर्ण अनुवाक का विनियोग सोमहिव-भक्षण के लिए होने में कोई बाघा दिखाई नहीं देती। अनुवाक में अन्य पद भी भक्षण को ही सहयोग देनेवाले हैं।

यह कहना भी युक्त न होगा कि अनुवाक के कुछ अंश —ग्रहण, अवेक्षण, पाचन के —िनर्देशक होने से, उनका विनियोग ग्रहण आदि मे होना चाहिए, क्योंकि 'भक्षानुवाक' यह संज्ञा सम्पूर्ण अनुवाक की है, किसी अंश-विशेष की नहीं। इसिलए अनुवाक के किसी भाग का विनियोग सोमहिविभक्षण को छोड़कर अन्यत्र 'ग्रहण' आदि में नहीं हो सकता ॥२४॥

आचार्यं सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा का समाधान किया -

#### तस्य रूपोपवेशाभ्यामपकर्षोऽर्थस्य चोदितत्वात् ॥२५॥

[तस्य] उस भक्षानुवाक का [अपकर्ष:]अपकर्ष = पार्थक्य होता है। तात्पर्य हैं---अनुवाक का विभाग करके उपयुक्त अंश का विनियोग 'ग्रहण' आदि में होता हैं; कारण हैं -[रूपोपदेशाभ्याम्] ग्रहण आदि अर्थों के रूप - प्रकामनसामर्थ्य तथा उपदेश --- उन वाक्यों द्वारा विशेष अर्थ का कथक [अर्थस्य] ग्रहण आदि अर्थ के [चोदितत्वात्] उन वाक्यों द्वारा विशान किए जाने से।

सम्पूर्ण अनुवाक का विनियोग केवल 'सोमहविभक्षण' में है, ऐसा कथन युक्त नहीं ; क्योंकि उसके विभिन्न अंश, भक्षण के विभिन्न व्यापारों को अभिव्यक्त करते हैं।

'एहि' से लेकर 'सध्यागम्' तक का भाग वाक्यार्थ के प्रकाशन-सामर्थ्य से प्रहण का वाक्य है सोम के प्रहण-व्यापार मे इसका विनियोग है। बाक्य का अर्थ है—

हे निवास के हेतु सोम ! तू निवास के लिए हमें प्राप्त हो । हे पुरुवसो ! अत्यधिक धनादि से युक्त वास करानेहारे सोम, तू मेरे हृदय का प्रिय है । अध्वि-देवों के बाहुओं से तुक्ते ग्रहण करता हूँ ।

यह वाक्यार्थ उस तथ्य के लिए लिङ्ग है, हेतु है कि इस वाक्य का विनियोग कहाँ होना चाहिए। यदि वाक्यार्थ की उपेक्षा करने उसका विनियोग अन्यत्र किया जाता है, तो अभिधावृत्ति को छोड़कर अक्षणावृत्ति का आश्रय लेना होगा, जो अवाञ्छनीय है। इसके अतिरिक्त वाक्य की दृष्टार्थता को छोड़कर अदृष्ट-प्रयोजन की कल्पना करनी होगी, जो अन्याय्य है। वाक्यार्थ के अनुसार —सीम-पूर्ण चमस को हाथों से ग्रहण करना —वाक्योच्चारण का दृष्ट प्रयोजन होगा। यदि उसका विनियोग ग्रहणव्यापार में न कर, भक्षण-(पान)-व्यापार में किया जाता है, तो उसके किसी अवृष्ट प्रयोजन की कल्पना करनी होगी, जो शास्त्रीय मान्यता के अनुकूल नहीं है।

इसी प्रकार 'नृचक्षसम्' से लेकर 'अवस्थेषम्' तक का भाग सोम के अव-लोकन में विनियुक्त है, क्योंकि वह वाक्य अपने अभिषावृत्तिबोध्य 'सोमदर्शन' अर्थ को अभिव्यक्त करता है। अन्यथा लाक्षणिक अर्थ करूपना करना होगा, जो पूर्वोक्त प्रकार से अन्याय्य है। इस वाक्य का अर्थ है—

हे देव सोम ' मनुष्यों को देखनेहारे तुमको, उत्तम आंखोंबाला अच्छा देखनेवाला मैं देखता हूँ। ग्रहण के विवरण के समान सब स्थिति को यहाँ भी समक्रता चाहिए।

ऐसे ही 'हिन्व मे गात्रा' से लेकर 'नाशिमतिगा.' पर्यन्त सन्दर्भ का विनिधीग सोमहवि के पाचन में है। क्योंकि यह सन्दर्भ अपने रूप-अर्थात् अभिधावृत्ति-

भक्षे हि माऽऽविज्ञ वीर्घाजुत्वाय शन्तमुत्वाय रायस्योषाय वर्चसे सुप्रजास्त्याय । एहि वसो पुरोवसो प्रियो मे हृदोऽस्यिववनोस्त्वा बाहुम्यां सध्यासम् । नृचक्षसं त्वा देव सोम सुवक्षा अवस्येषम् । हिन्व मे गात्रा हरिवोगणान् मे मा वितीतृषः । शियो मे सप्तर्षीन् उपतिष्ठस्य मा सेऽवाङ् नाभिमतियाः । मन्द्रानिमुतिः केतुर्येज्ञानां वाग्जुवाणा सोमस्य त्प्यत् ।।

१. अनुवाक का प्रारम्भिक अपेक्षित भाग इस प्रकार है -

बोध्य अर्थ के प्रकाशन-सामर्थ्य से सोमहिवपाचन में विनियुक्त है। यदि ऐसा न माना जाय और सन्दर्भ का विनियोग सोमहिवभक्षण (पान) में कहा जाय, तो अवाञ्छनीय एवं अशास्त्रीय लक्षणावृत्ति का आश्रय लेना होगा, तथा सोमपाचन-रूप दृष्टार्थ का परित्याग कर अन्याय्य अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना करनी होगी। इसलिए सम्पूर्ण अनुवाक का केवल सोमहिब-भक्षण में विनियोग मानना युक्त नहीं है।

यद्यपि भक्षण के मुख्य होने से सम्पूर्ण अनुवाक का नाम 'भक्षानुवाक है, पर ग्रहण, अवलोकन, पाचन भी अपने रूप में स्वतन्त्र कमें हैं, किसी के विशेषण या पिछलम्गू नहीं हैं। ये उन पृथक् वाक्यों से कहे जाते हैं, जो ग्रहण, अवलोकन, पाचन अर्थों को प्रकाशित करने की क्षमता रखते हैं। यही उन सन्दर्भों का रूप हैं। से ही ग्रहण आदि भक्षण के अर्ज्ज हों, पर अङ्गभूत कर्म भी अपने रूप में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है। यदि ऐसा न माना जाय, और इन सन्दर्भों का भी भक्षण में विनियोग मानकर सम्पूर्ण अनुवाक को मक्षण में विनियोन कहा जाय, तो ग्रहण आदि के अदृष्ट प्रयोजन की अशास्त्रीय कल्पना करनी होगी, जो इस कथन की अमान्यता में उपपत्ति है, ग्रुक्ति है। इस प्रकार रूप और उपपत्ति के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि सम्पूर्ण अनुवाक का केवल सोमहिव के भक्षण-व्यापार में विनियोग न होकर ग्रहण, अवलोकन, भक्षण, पाचन आदि समी कियाओं में पृथक्-पृथक् उन वाक्यों का विनियोग है, जो ग्रहण आदि अर्थ को अभिव्यक्त करने में समर्थ हैं॥२५॥ (इति भक्षणमन्त्राणां यथालिङ्गं ग्रहणादी विनियोगाऽभिक्षरणम्— १)।

(मन्द्राभिभूतिरित्यादेर्भक्षयामीत्यन्तस्यैकशस्त्रताऽधि-करणम् –१०)

गत अधिकरण में भक्षानुवाक के प्रारम्मिक भाग मे पठित वाक्यों के सम्बन्ध का विशेष विवेचन किया गया । शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या उसके आगे 'मन्द्राभिभूतिः केतुर्यज्ञानां वाग् जुषाणा सोमस्य तृष्यतु' से लेकर अन्तिम वाक्य 'वसुमद्गणस्य सोमदेवते मितिवदः प्रातःसवनस्य गायत्रच्छन्दसोऽनिरुद्ध उन्द्र-पीतस्य मधुमत उपहृतस्योपहृतो भक्षयाःमि' पर्वन्त एक ही मन्त्र है ? अथवा 'मन्द्राभिभूति' से 'तृष्यतु' पर्यन्त पृथक् और 'वसुमद्गणस्य' से 'भक्षयामि' तक पृथक् मन्त्र है ? प्रतीत होता है, ये दो मन्त्र हैं, क्योंकि गत सूत्र के निर्देशानुसार इनके अथं भिन्न-भिन्त हैं। प्रथम वाक्य का तृष्ति-अर्थ भिन्न हैं; अन्तिम वाक्य का मक्षण-अर्थ भिन्न । तृष्ति और अक्षण एक नहीं होते। तृष्ति भक्षण का परिणाम है, स्वर्य भक्षण नहीं। इसलिए ये वाक्य भिन्न मन्त्र माने जाने चाहिएँ। आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

#### गुणाभिधानान्मन्द्रादिरेकमन्त्रः स्यात् तयोरेकार्थसंयोगात् ॥२६॥

[गुणाभिधानात्] गुण के कथन होने से [मन्द्रादिः] 'मन्द्र' से लेकर 'सक्ष-यामि' पर्यन्त[एकमन्त्रः] एक मन्त्र [स्थात्] है। [तथोः]उन दोनों का[एकार्थ-संयोगात् ] एक अर्थ के साथ सम्बन्ध होने से।

तृष्ति सक्षण का परिणाम है, इसलिए सक्षण का गुण है। सक्षण मुख्य है। तृष्ति और सक्षण दोनों का सक्षणरूप मुख्य अर्थ के साथ सम्बन्ध होने से इस सम्पूर्ण मन्त्र का सक्षण-व्यापार में विनियोग है। तृष्ति, सक्षण-सम्बन्धी कोई व्यापार नहीं है, प्रत्युत उसका परिणाम होने से अंगभूत हुआ उसी में अन्तिहित है। फलतः यह 'मन्द्र' से लेकर 'भक्षयामि' पर्यन्त सम्पूर्ण मन्त्र एक है, और उसका सीमहित के सक्षण-व्यापार में विनियोग है।।२७।। (इति मन्द्राभिभूतिरित्यादे- मंक्षयामीत्यन्तस्यंकशस्त्रताऽधिकरणम्—१०)।

(इन्द्रपीतस्येत्यादिमन्त्राणां सर्वेषु भक्षेषूहेन विनियोगाऽधि-करणम् –११)

गत अधिकरण में भक्षानुवाक-विषयक एक निर्णय किया गया। इसी ज्योति-ष्टोम प्रसंग में इन्द्र देवता के लिए तथा इन्द्र से भिन्न मित्रावरण आदि देवताओं के लिए सोम की आहुतियों का कथन है। उनके शेष सोमरस के भक्षण का भी निवेंश है। शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या भक्षानुवाक मन्त्र का विनियोग केवल इन्द्राहुति के शेष सोमभक्षण में ही है? अथवा इन्द्र से भिन्न देवताओं को दी गईं आहुतियों से बचे सोमरस के भक्षण में मी है? अनुवाक-मन्त्र में 'इन्द्रपीतस्य' लिंग के विद्यमान होने से केवल ऐन्द्र सोमाहुति से बचे सोम के भक्षण में ही मन्त्र का विनियोग होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। आवार्य सुत्रकार ने शिष्य के सुभाव को पुवंपक्षरूप से सुत्रित किया —

#### लिङ्गविशेषनिर्देशात् समानविधानेष्वनैन्द्राणाम-मन्त्रत्वम् ॥२७॥

[समानविधानेषु] समान विधानवाले सोमाहुति-शेषों के सक्षण में [लिङ्ग-विशेषनिर्देशात्] 'इन्द्रपीतस्य'—इन्द्र द्वारा पिये गए—ऐसा विशेष लिङ्ग = कथन का निर्देश होने से [अर्नेन्द्राणाम्] इन्द्र से भिन्न देवतावाले हविशेषों का [अमन्त्रत्वम्] सन्त्ररहित भक्षण होता है, ऐसा समभना चाहिए।

इन्द्र से भिन्न देवतावाली हिवयों का भक्षण मन्त्रोच्चारण न करते हुए ही करना चाहिए, क्योंकि इन हिवयों का विधान समान रूप से एक प्रकरण में हुआ है। उनमें 'इन्द्रपीतस्य' यह मन्त्र इन्द्र से भिन्न देवता द्वारा पिये स्थे सोम-हिव को नहीं कह सकता। इसलिए उन हिवयों का भक्षण मन्त्ररहित होगा। इन्द्र

के लिए दी गई सोमाहुति के बचे सोग के भक्षण में ही मन्त्र का विनियोग है। हिवयों का एक प्रकरण में विधान होने से ऊह सम्मव नहीं, जो मन्त्र में 'इन्द्र' के स्थान पर अन्य देवता का नाम पढ़ा जा सके। ऊह का क्षेत्र वस्तुत. विकृतियाग होते हैं। ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग है। इसलिए इन्द्र से भिन्न देवतावाली हिवयों में अक्षण मन्त्ररहित होता है।।२७॥

आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है -

#### यथादेवतं वा तत्प्रकृतित्वं हि दर्शयति ॥२८॥

[बा] 'का' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए है। तात्पर्य है—इन्द्र से भिन्न देवतावाली हिल्यों का भक्षण मन्त्र रहित होता है, यह कथन अयुक्त है। [यथा देवतम्] देवता के अनुकूल ऊह करके समन्त्रक भक्षण होता है। [हि] क्योंकि [तत्प्रकृतित्वम्] उस इन्द्र देवतावाली हिव का प्रकृतिरूप होना [दर्शयित] शास्त्रीय विधान बतलाता है।

सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में 'वा' पद द्वारा पूर्वोक्त पक्ष से भिन्न पक्ष का निर्देश कर -पूर्वपक्ष का निराकरण किया है। प्रथम यह कहा गया है कि उन्ह का क्षेत्र विकृतियान है; क्यों कि ज्योतिष्टोम प्रकृतियान है, इसलिए यहाँ उन्ह का अवसर न होने के कारण ऐन्द्र हिव के भक्षण में ही 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र का विनियोग होगा; अनैन्द्र हिव के भक्षण में नहीं। अतः अनैन्द्र हिवभक्षण अमन्त्रक होगा। इसके विपरीत प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग के अवसर पर उन्ह के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। सूत्रकार का संकेत है—शास्त्रीय विधान के अनुसार ज्योतिष्टोम के उक्त अवसर पर उन्ह की उन्द्रावना करना न्याय्य है, वह इस प्रकार है—

सोगयाग में देवताओं के निमित्त सोमहिव प्रदान करने के लिए दस 'चमस'-संज्ञक पात्र होते हैं। इनको 'ग्रह' नाम से मी कहा जाता है। आहवनीय अमिन में सोमहिव प्रदान करने के लिए ब्रोणकलण से इनमें सोम ग्रहण किया जाता है। यही इनके 'ग्रह' नामकरण का कारण है। 'चमस' पद से 'चमचा' अर्थ समक्ष्मा ठीक नहीं। यह चौकोर आकार का विशेष नाप का यिग्नय पात्र है। इनकी दस संख्या याज्ञिक और यजमान की संख्या पर आधारित है। उनके स्तर के आधार पर उनके विशिष्ट नाम हैं। ये पात्र भूठ-सहित कूलर-काष्ठ के बनाये होते हैं। उद्गाता, ब्रह्मा, होता और यजमान के चार पात्र 'ध्रुव चमस' कहाते हैं। शास्त्र में 'उद्गाता' आदि चार को 'मध्यत:कारी' नाम से कहा जाता है। क्षेष याज्ञिक मैत्रावहण, ब्राह्मणा-छंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक और आप्नीध नामक ऋत्विजों के छह चमस 'होतक' अथवा 'होत्चमस' कहे जाते हैं। प्रथम चार चमसो के 'ध्रुवचमस' नाम का कारण ज्योतिष्टोम में किसी भी अवसर पर सोमहिव प्रवान के लिए इन्हें न छोड़ा जाना है। प्रातः सवन, माध्यन्तिन सवन, तृतीय ( — सार्य) सवन के प्रारम्भ में इन्हीं चार चमसो द्वारा सर्वप्रथम हिव प्रदान किये जाने के कारण इनका 'सवनमुखीय' नाम भी कहा जाता है, जबकि प्रातःसवन में अच्छावाक चमस का उपयोग नहीं किया जाता। शेष सवनों में दसों चमस उपयोग में आते हैं।

ध्रुवसंज्ञक चमसों द्वारा सोमहिन-प्रदान निर्धारित रूप से इन्द्रदेवता के लिए होता है। अन्य होत्रक चमसों द्वारा किये जानेवाले होम में प्रथम होम का देवता इन्द्र रहता है। आगे द्वितीय होम में मैत्रावरुण आदि देवता रहते हैं। इन्द्र सभी का समान देवता है।

सोमभक्षण-व्यवस्था-होत्-चमसों द्वारा एक बार इन्द्र के लिए होम करने पर, उनमें सोम के शेष भाग का मक्षण किये बिना ही पून: द्रोणकलश से सोम भरकर मित्रावरण आदि देवताओं के लिए होम किया जाता है। उसका हतक्षेष भक्षण किये जाने की व्यवस्था है। यह कह के आधार पर व्यवस्थित है।सोम-थाग की सात संस्था (≔भाग) हैं—ज्योतिष्टोभ, जक्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम। शास्त्रीय विधान के अनुसार अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण किया जाता है-- 'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्धाति'। षोडशी में भक्षमन्त्र गायत्री छन्द का विनियुक्त होता है, अतिरात्र में अनुष्टुप् छन्द का। षोडकी का अतिरात्र में ग्रहण होने पर अह द्वारा गायत्री के स्थान पर अनुष्टुप् का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इन्द्र देवता के ध्रुवचमसों को प्रकृतियाग मानकर शेष होत्रक चमसों को उनका विकृति माना गया है। इस प्रकार इन चमसों में प्रकृतिविकारभाव माने जाने पर जैसे ऊह द्वारा छन्द में परिवर्तन हुआ, ऐसे ही 'इन्द्रपीतस्य' में —विकारभूत होत् चमसों के शेष सोमहविभक्षण में 'इन्द्र' पद के स्थान पर ऊह द्वारा 'मित्रावरुण' का उच्चारण किया जायगा। सोमयाग-प्रसंग में इस प्रकार कह का मार्ग खुल जाने पर भक्षण यथादेवत होगा, तथा सम्पूर्ण भक्षण समन्त्रक होगा ।।२८॥ (इति इन्द्रपीतस्येत्यादिमन्त्राणां सर्वेषु मक्षणेषु हेन विनि-योगाऽधिकरणम् --११)।

# (अभ्युन्नीतसोमभक्षणे इन्द्रस्याप्युपलक्षणाऽधिकरणम्- १२)

शिष्य जिज्ञासा करता है—गत बिधकरण में कहा गया है, होतृत्रमसों द्वारा प्रथम एक बार इन्द्र के लिए होम करने पर, उनमें —शेष सोम का भक्षण किए बिना ही —पुन: द्वोणकलश से सोम भरकर मित्रावरण आदि देवलाओं के लिए होम किया जाता है। तदनन्तर चमसो में बचे सोम का भक्षण होता है। यहाँ यह सन्देह हैं —क्या प्रथम उपस्थित देवता इन्द्र का और मित्रावरण आदि सब का — अह के आधार पर—भक्षमन्त्र में निर्देश होना चाहिए? अथवा इन्द्र को

छोड़कर शेष मित्रावरुण आदि सबका ? तात्पर्य है 'इन्द्रपीतस्य' मे ऊह 'इन्द्र-मित्रावरुणपीतस्य' होना चाहिए ? अथवा केवल 'मित्रावरुणपीतस्य' ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया —

#### <u>पुनरभ्युन्नीतेषु</u> सर्वेषामुपलक्षणं द्विशेषत्वात् ॥२६॥

[पुनः अभ्युःनीतेषु] जमसों से इन्द्र के लिए प्रथम होम करके उन्हीं हुतशेष-सहित चमसपात्रों मे पुन गृहीत सोम से होम करने पर श्रेष सोम के भक्षण मे [सर्वेषाम्] इन्द्रसहित सभी देवताओं का [उपलक्षणम्] उपलक्षण ≕िनर्देश करना चाहिए, {द्विशेषत्यात्] बचे हुए सोम मे दोनो बार का श्रेष होने से ।

तीनों सबनो में होन प्रारम्भ होने पर होता 'वपट्' कहकर निर्देख देता है — मध्यतःकारियी (होता, ब्रह्मा, उद्गाता, यजमान) के अध्वर्यु लोगो ! सबनमुखीय चमसों से इन्द्र देवता के लिए सोम हिंब का प्रदान करों। 'अनुवष्ट' कहकर होता निर्देख करता है — होत्रक चमसोवाले अध्वर्यु लोगो ! एक बार इन्द्र देवता के लिए होम करके ब्रोणकलब से पुनः चमसो में सोम भरकर लौटो; मित्रावरूण आदि देवताओं का यजन करों।

अनुवषट्कार में विभिन्न देवताओं का यजन किया जाता है - मित्रावरण का 'मित्रं वयं हवामहे' [ऋ० १।२३।४] मन्त्र से; ब्राह्मणाच्छसी इन्द्र का 'इन्द्र त्वा वृषमं वयम्' [ऋ० ३।४०।१] मन्त्र से, पोता-मस्तों का 'मस्तो यस्य हि क्षमें [ऋ० १।६६।१] मन्त्र से; नेष्टा-त्वष्टा और पित्तयों का 'अने पत्नीरिहावह' [आस्व० औ० १।५॥१८ ] मन्त्र से; आग्नीध्र अग्नि का 'उक्षान्नाय वशान्नाय' [ऋ० ६।४३।११] मन्त्र से।

उक्त चमशों से होम करने मे प्रथम इन्द्र देवता के लिए सोमहिव का प्रदान किया जाता है। पुनः उन्हीं चमसपात्रों मे सोम ग्रहण करके मित्रावरुण आदि का यजन किया जाता है। इन विक्वतियाग के छह चमसपात्रों मे जो शेष माग है, वह इन्द्र का और मित्रावरुण आदि सब देवताओं का है। इसलिए अक्षमन्त्र में 'इन्द्रपीतस्य' के स्थान पर 'इन्द्रमित्रावरुणपीतस्य' ऐसा ऊह करना चाहिए।। २६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है —इन्द्र देवता का हुतवेष, उसी पात्र में मित्रावरण आदि के लिए भरे गए सोम से बाधित हो जाता है; तब 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र में केवल 'मित्रावरणपीतस्य' ऊह करना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षकप में सूत्रित किया —

#### अपनयाद्वा पूर्वस्यानुपलक्षणम् ॥३०॥

[बा]'वा' पद पूर्वोक्त के निवारण के लिए है। तात्पर्य है—शेष सोमभक्षण में दो देवताओ का ऊह नहीं करना चाहिए। [पूर्वस्य अपनयात्] प्रथम हुत इन्द्र देवता के हुतरीय के बाधित हो जाने से, दो देवतावाले सोमभक्षण में [अनुप-

लक्षणम् । प्रथम हत देवता का कथन नहीं करना चाहिए।

प्रारम्भ में सर्वप्रथम इन्द्र देवता के लिए सोमहवि द्रव्य का प्रदान किया जाता है। हुतदोष का भक्षण आदि कुछ भी अन्य प्रयोगन करके उसी पात्र मे मित्रावरुण देवता के निमित्त सोम भरकर आहवनीय अग्नि में आहूति दी जाती है। अनन्तर विकृतियाग की शेष पाँचों आहुतियाँ देकर हुतशेष सोम का भक्षण किया जाता है। प्रथम उपस्थित इन्द्र देवता का हतशेष अपनीत — दुरापेत -दूर हटा हुआ हो जाता है। इस प्रकार बाधित होकर उसके भक्षण का अवसर निकल जाता है। यह ऐसी ही स्थिति है, जैसे गुरु ने शेष अन्त को चैत्र के लिए भक्षणार्थ दिया। चैत्र ने अपने शेष अन्न की मैत्र के लिए दे दिया। मैत्र यही निर्देश करता है कि मैं चैत्र के शेष अन्त को खारहा हूँ। गुरु के शेष अन्त को खा रहा हूँ, ऐसा नहीं कहता। इसलिए प्रथम उपस्थित देवता इन्द्र को अक्षण-मन्त्र(≔ इन्द्रपीतस्य)में–ऊह के आघार पर–निर्दिष्ट नहीं करना चाहिए ॥३०॥

उक्त जिज्ञासा का सूत्रकार ने समाधान किया--

# अग्रहणाद् वाऽनपायः स्वात् ॥३१॥

[वा]'वा' पढ पूर्वोक्त के निवारण के लिए है। तात्पर्य है—प्रथम उपस्थित देवता इन्द्र के हुत्तरोष का अपनप = बाघ हो जाता है, यह युक्त नहीं है। [अग्रह-णात् ] इन्द्र देवता के हुतशेष का —िमित्रावरुण आदि देवता के लिए आदिष्ट सोम में —ग्रहण न होने से [अपनायः स्यात् ] इन्द्र-निमित्त हुतशेष का अपाय िनरा-

करण नहीं होता।

जिस चमसपात्र में इन्द्र देवता का हुतजेष सोम है, उसी पात्र में होता की घोषणा के अनुसार मित्रावरुण आदि देवता के लिए द्रोणकलश से सीम अरा जाता है । होता की घोषणा यह होती है कि --होत्रक चमसों द्वारा देवता के लिए सोमहिव-आहृति देनेवाले अध्वर्यु लोगो ! मित्रावरुण आदि देवता के लिए द्रोण-कलका से सोम भरकर लीट आओ, आहवनीय अम्ति मं हवि प्रदान करो। इस घोषणा में यह नहीं कहा गया कि इन्द्र देवता का हुतक्षेष मित्रावरूण देवता के लिए आहवनीय में प्रवान करो । होता की घोषणा के अनुसार मित्रावरण आदि देवता के लिए सोमहिव वही है, जो द्रोणकलम से भरकर लाया गया है। इन्द्र का हुतक्षेष घोषणा में गृहीत नहीं है। वह होता की धोषणा से अछूता रहता है; मित्रावरुण आदि देवता के लिए आहुत नहीं होता । तब उसको अपनीत---बाधित कहना अयुक्त है। घोषणा में इन्द्र देवता और उसके हुतशेष का कोई उल्लेखन होने से वह अपनी स्थिति में अबाध बना रहता है । उसका भक्षण किया जाता है । फलतः भक्षणमन्त्र में इन्द्रसहित सब देवताओं का निर्देश होना चाहिए ॥३१॥ (इति अभ्युन्नीतसोमभक्षणे इन्द्रस्याप्युपलक्षणाऽधिकरणम्—१२)।

(पात्नीवतभक्षणे इन्द्रादीनामनुपलक्षणाऽधिकरणम् – १३)

तैत्तिरीय सहिता [६।४।६।१] में इस प्रकार का पाठ है -'यदुपांशुपात्रेणाऽऽप्रयणात् पात्तीवतं गृह्णाति' जो उपांशु पात्र के द्वारा आग्रयण पात्र से पात्तीवत ग्रह में सोम लेता है। इससे पूर्व ऐन्द्रवायव, मैं यावरूष, आस्विन नामवाले दो-दो देवताओं के निमित्त सोम की आहुति देकर शेष सोम बूँद-बूँद आदित्य-स्थाली में टपकाया जाता है। तृतीय सवन में वह सोम आग्रयण पात्र में ले लिया जाता है। आग्रयण-स्थाली में रक्खे सोम को अन्य एक पात्र में उलटकर उसे पुनः चार घाराओं से आग्रयण-स्थाली में लिया जाता है।

इस आग्रयण-स्थाली से उपांशुग्रह द्वारा पात्नीवत ग्रह में सोम लिया जाता है। पात्नीवत ग्रह के होम करने पर उसके हुतशेष सोम का भक्षण करने के विषय में शिष्य ने सन्देह प्रकट किया —क्या सोमग्रक्षण के समय पात्नीवत देवता के साथ इन्द्र-वायु आदि देवताओं के जोड़े का निर्देश भक्षणमन्त्र में करना चाहिए? अथवा नहीं करना चाहिए? शिष्य ने मुक्ताव दिया -गत अधिकरण के निर्णय के अनुसार तो इन्द्र-वायु आदि देवताओं का निर्देश करना चाहिए, क्योंकि पात्नीवत के हुतशेष में उन देवताओं का हुतशेष भी सम्मिलत है। िष्य-सुकाव को पूर्व-पक्षण से आचार्य सुत्रकार ने सुत्रित किया -

#### पात्नीवते तु पूर्ववत् ॥३२॥

[पात्नीवते] पार्तीवत देवताविषयक भक्षणमन्त्र में [तु] मी [पूर्ववत्] पहले अधिकरण के निर्णय के समान इन्द्रवायु आदि देवताओं का निर्देख करना चाहिए।

गत अधिकरण में मित्रावरण आदि देवताओं के हुतशेष के साथ इन्द्र देवता का हुतशेष सम्मिलित होने से मक्षणमन्त्र में मित्रावरण आदि के साथ इन्द्र के निर्देश का निर्णय जैसे किया गया है, उसी प्रकार पात्नीवत देवता के हुतशेष में इन्द्र-वायु आदि देवताओं के हुतशेष सोम का अंश सम्मिलित रहता है; इसलिए यहाँ भी पात्नीवत देवता के हुतशेष-भक्षण-मन्त्र में पात्नीवत के साथ इन्द्र-वायु आदि देवताओं का निर्देश होना चाहिए।।३२॥

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया -

#### प्रहणाद् बाऽपनीतः स्यात् ॥३३॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष के निवारण के लिए हैं । तात्पर्यं है---पात्नीवत देवता

के हुतशेष-अक्षण-मन्त्र में इन्द्रवायु आदि द्विदेवत्य का निर्देश करना युक्त नहीं है। [म्रहणात्] आम्रयण-पात्र से पात्नीवत सोम का ग्रहण होने के कारण, द्विदेवत्य आदि शेष [अपनीत ] दूरापेत —दूर हटा हुआ [स्यात्] हो जाता है।

गत अधिकरण में जो निर्णय किया गया, उसके साथ पात्नीवत देवता के हुत-शेष का साध्य नहीं; बैषाय है। वहाँ इन्द्र देवता के लिए जिस चमस से सोमहिंव आहुत किया गया है, उसमें बचे सोम का जिन्य किसी प्रकार का भी प्रयोग न करके सीचे उसी चमस में द्रोणकलण से मित्रावरुण आदि देवता के लिए सोम ग्रहण किया जाता है। इसके विगरीत गात्नीवत देवता को सोमहिंव प्रदान करने के लिए सोम का ग्रहण आग्रयण-पात्र में संगृहीत सोम से किया जाता है। आग्रयण-पात्र में सोम का संग्रह जिस प्रक्रिया से होता है, उसके अनुसार इन्द्र-वागु आदि द्विदेवत्य हुतसेथ सोम आग्रयण-पात्र में पहुँचने तक अपने अस्तित्व को समान्तप्राय कर बैठता है। आग्रयणपात्र से उपांशु ग्रह द्वारा पात्नीवत देवता के लिए सोमग्रहण करने के अवसर पर इन्द्र-वागु आदि का हिदेवत्य हुतशेष इतनी दूर जा पड़ता है कि पात्नीवत हुतशेष के भक्षणमन्त्र में द्विदेवत्य के नामनिर्देण की उपेक्षा करना ही गुक्त है। आग्रयणपात्र में सोमसंग्रह की प्रक्रिया ३१वें सूत्र के भाष्य में प्रकट कर दी ग्रह है।

इस प्रकार इन्द्र और भित्रावक्ण के हुतक्षेष पात्र एक ही होने से भित्रावक्ण के हुतक्षेष-भक्षमन्त्र में मित्रावक्ण आदि के साथ इन्द्र का ऊह किया जाना युक्त है। पात्नीवत में यह स्थित नहीं है। यहां सोम का संग्रहपात्र और आहुतिपात्र दोनों भिन्न हो गए हैं। यहां सोम के आधार पात्र आग्रयण तक द्विदेवत्य दुत्तोष पहुँचते-पहुँचते दम तोड़ बैठता है। तव अक्षणमन्त्र में उसका निर्देश न होना युक्त ही है।।३३।। (इति पात्नीवतभक्षणे इन्द्रादीनामनुपलक्षणाऽधिकरणम्—१३)।

(पात्नीवतशेषभक्षे त्वष्टुरनुपलक्षणीयताऽधिकरणम्—१४)

पत्नीवान देवता-सम्बन्धी सोम-आहुति के प्रसंग से तैत्तिरीय संहिता [११४।-२७] में मन्त्र है - 'अम्ना ३६ पत्नीवा ३: सजूर्देवेन त्वब्द्रा सोमं पिव' हे पत्नीवान् अम्ने ! त्वब्द्रा देव के साथ तुम प्रीतिपूर्वक सोग का पान करो । इस विषय में सन्दिन्हान शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या पात्नीवत सोम के शेष का मक्षण करते हुए मक्षमन्त्र में त्वब्द्रा का निर्देश करना चाहिए ? अथवा नहीं करना चाहिए ? मन्त्र में साथ पीने का उल्लेख होने से प्रतीत होता है, मक्षमन्त्र में त्वब्द्रा का निर्देश होना चाहिए । शिष्य-सुमाव को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप से सूत्रित किया—

त्वष्टारं तूपलक्षयेत् पानात् ॥३४॥ [पानात्] आहुति-मन्त्र में त्वष्टा के सोमपान का निर्देश होने के कारण [स्वष्टारम्] त्वष्टाको [तु]तो [उपलक्षयेत्] अक्षमन्त्र में उपलीक्षत सम्मिलत करनाचाहिए।

'सजूर्देवेन त्वष्ट्रा सोसं पिव' इस होस-मन्त्र का उच्चारण करते हुए पास्तीवत सोस त्वष्टा के साथ पत्नीवान् अग्निदेवता के लिए आहवनीय अग्न में प्रदान (आहुत) किया जाता है। यह अग्नि के लिए और उसके साथी त्वष्टा देवता, दोनो के लिए सहदान होता है। जैसे लोकव्यवहार मे कहा जाता है — 'यगदत्त के साथ देवदत्त को सौ रुपए दे दो' ऐसा कहने पर दोनों को ही वह धन दिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है वह पात्नीवत साम त्वष्टा देवतावाला भी है, अतः भक्षमन्त्र में त्वष्टा देवता का निर्देश करना चाहिए। यत अधिकरण में वणित इन्द्र के समान त्वष्टा भी सोमपान करता है, तव भक्षमन्त्र में उसका निर्देश क्यों न हो ? 13४॥

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

#### अतुल्यत्वात्तु नैवं स्यात् ॥३५॥

[तु] त्वष्टा के तो [अतुल्यत्वात् ]पत्नीवान् अग्नि के तुल्य न होने के कारण [एवम्] इस प्रकार भक्षमन्त्र में निर्देश [न स्यात्] नहीं होना चाहिए।

भाष्यकार शबरस्वामी ने यहाँ पातञ्जल व्याकरण महाभाष्य का एकवाक्य' उद्धृत कर बलपूर्वक यह कहा है कि हम राब्द-प्रमाण की माननेवाले हैं, शब्द जो कुछ बताता है, वही हमारे लिए मान्य है। शब्द-प्रमाणरूप मे यहाँ विधिवाक्य है —'पान्तीवतं गृह्णाति' पान्तीवत सोम का ग्रहण करता है। इसमें त्वष्टा का कोई संकेत नहीं है। अन्य भी कोई ऐसा विधिवाक्य नहीं है, जिससे यह सोम या इसका भाग स्वष्टा के लिए जाना जा सके।

होममन्त्र में जो 'त्वष्ट्रा सोमं पिब' पद है, उनसे यह निर्णयात्मक रूप में सिद्ध नहीं होता कि अग्नि के सोमपान में त्वष्टा सहयोगी है। 'त्वष्ट्रा' पद में तृतीया विभिन्न अप्रधान अर्थ मे है। यद्यपि 'सह' पद का योग यहाँ नहीं है, फिर भी यदि सह का अर्थ अभिप्रेत हो, तो भी अप्रधान (गौण) अर्थ में तृतीया हो जाती है। पाणिनि ने स्वयं पुमान् स्त्रिया' [अष्टा० १।२,६७] प्रयोग कर उनत भावना को अभिव्यवत किया है। 'पुत्रेण सह आगतः पिता शिष्येण सह गतः आचार्यः 'पुत्र के साथ पिता आया; शिष्य के साथ आचार्य गया; यहाँ आना-जाना किया के साथ मुख्य सम्बन्ध पिता व आचार्य को है; पुत्र-शिष्य गौण हैं। पर यह घ्यान देने की बात है, गौण पुत्र व शिष्य को पिता व आचार्य की आना-जाना किया का पूर्ण अनुष्ठान करना होता है। वे किया में पूर्ण सहयोगी रहते हैं। यदि पुत्र-शिष्य अनुष्ठान करना होता है। वे किया में पूर्ण सहयोगी रहते हैं। यदि पुत्र-शिष्य

श्वन्दप्रमाणका वयम्; यच्छन्द आह् तदस्माकं प्रमाणम्' महाभाष्य, अ० १, पा० २,आह्निक १ ।

पिता-आचार्य की किया में सहयोगी न रहें, तो उक्त प्रयोग हो नहीं सकते। इसी के अनुसार गौण होने पर भी त्वष्टा सोमपान में अग्नि का सहयोगी होता है, तो मले ही रहे, पर वह सोमपान मृध्यस्प में पत्नीवान् अग्नि का है; क्योंकि विधिवास्य के अनुसार सोम का ग्रहण उसी के लिए हुआ है। उस दशा में होममन्त्र के पदों का अर्थ होगा—'जो तु त्वष्टा के साथ विद्यमान है, सो तु सोम का पान कर ।

गम्भीरता से विचारने पर जाना जाता है, यह नितान्त बावश्यक नहीं कि
प्रधान की किया मे अप्रधान सहयोगी हो। सहयोगी न होने पर भी ऐसे प्रयोग
प्रामाणिक माने जाते हैं, जैसे -'सहैब दणिमः पुत्रैभीरं वहित गर्दभी'। यहाँ
आवश्यक रूप से यह अभिप्रेत नहीं है कि गर्दभी के दसों पुत्र भारवहन किया में
सहयोगी हैं। अनेक पुत्र भारवहन में अत्पवय व रुग्ण होने आदि से असमर्थ हो
सकते हैं। ऐसे प्रसंगों मे दस पुत्रों की विद्यमानतामात्र विवक्षित है। इसी प्रकार
प्रस्तुत प्रसंग में त्वच्टा की केवल विद्यमानता अभिहित होती है; सोमपान-किया
में वह सहयोगी नहीं। तब अक्षमन्त्र में उसके नाम के उन्ह का कोई प्रश्न नहीं
उठता।।३॥। (इति पाल्नीवतशेषमक्षे त्वच्टुरनुपलक्षणीयताऽधिकरणम्—१४)।

(पात्नीवतशेषभक्षे त्रिश्वतोऽनुपलक्षणाऽधिकरणम्—१५) पूर्वोक्त पात्नीवत कर्म में याज्या-मन्त्र पठित है---

ऐभिरग्ने सरथं माह्यर्वाङ् नानारयं वा विभवो ह्यस्वाः । पत्नीवतस्त्रिशतं त्रीरच देवाननुष्ववमा वह मावयस्य ॥

–ऋ०३।६।€॥

हे अग्ने ! इन आगे जानेवाले तेतीस देवों के साथ समान रथवाले एक रथवाले = एक रथ में बैठकर समीप आओ । अथवा क्योंकि तुम्हारे अश्व विविध रूपों को ग्रहण करने में समर्थ हैं, इसलिए नानारथों पर बैठकर आओ ।

शिष्य जिज्ञासा करता है — इस विषय में सन्देह है — क्या भक्षमन्त्र में तेतीस देवों का निर्देश करना चाहिए ? अथवा नहीं करना चाहिए ? याज्या-मन्त्र के अनुसार तो यही प्रतीत होता है कि तेतीस देवों का निर्देश करना चाहिए, क्योंकि मन्त्र में तेतीस देवों को सोम देने का उल्लेख हैं। अग्नीत् ऋत्विज्ञ अमिन को मानो इस प्रकार आदरपूर्वक प्रेरित करता है — हे अग्ने ! सभीप आओ, तेतीस देवों के साथ एक रथ पर बैठकर अथवा नाना रथो से आओ; तुम्हारे अरब विविध रूपों को प्रहण करने में समर्थ हैं। इस अनुष्वध — सोम को पत्नीवत् तेतीस देवों के लिए प्राप्त कराओ। यहाँ अग्नीत् तेतीस देवों की तृष्ति के लिए इच्छा करता है, ऐसा आत होता है। मन्त्र में प्रधान रूप से जिसका उल्लेख है, उसके लिए सोम है। यधिप विधिवावय में पत्नीवान् अम्निदेवता कहा गया है, पर वहाँ अन्य देवता का

निषेत्र भी नही किया गया । इससे निर्वाधरूप मे मन्त्रवर्ण से प्राप्त तेतीस देवता विविवाक्य में समफ्रने चाहिएँ ।

#### व्रिशक्त परार्थत्वात् ॥३६॥

[चिशत्] तीस [च] और तीन अर्थात् तेतीस देवता—गत अधिकरण में वर्णित त्वष्टा के समान- -पात्नीवत सोम में सम्मिलित नहीं होते, [परार्थंत्वात्] मन्त्र में उनके उल्लेख का स्तुति आदि अन्य प्रयोजन होने से ।

'ऐभिरमे' मन्त्र में न तो अग्निदेवता किसी को बुलानेवाला कहा है, और न सोम परोसनेवाला। तेतीस देवताओं के यजन से यहाँ कोई प्रयोजन सिद्ध होता हो, ऐसा भी नहीं कहा गया है। अग्निदेवता को इन कार्यों के लिए सत्कारपूर्वक प्रेरित किया गया हो, ऐसा भी यहाँ नहीं है। मन्त्र में के लिए सत्कारपूर्वक प्रेरित किया गया है, यजन के लिए उसी का आवाहन है। तेतीस देवों को प्रकाशित करता हुआ सूर्य आग्वेय तत्त्व का केन्द्र है। यह सम्भितित देवों की स्तुतिमात्र है। सोम-हिव की आहुति सूर्य में नहीं दी जाती; पत्नीवान् अग्नि में दी जाती है, जो वेदि में आहवनीय रूप से अवस्थित है। विधिवाक्य 'पात्नीवत मृह्णाति' में उसी के लिए सोमहिव के ग्रहण किए जाने का विधान है। जिसके विध् विधान है, वहीं प्रधान देवता है। उसी का सोम है। इसिलए हुतभेष सोम के भक्षमन्त्र में अन्य तेतीस आदि देवों के निर्वेश का प्रकृत नहीं उठता।

वस्तुतः यह साधारण वैज्ञानिक तथ्य है कि आहवनीय बिन्न में द्रव्याहुित प्रदान करने पर अन्य सब देव स्वतः तृष्त व हिष्ति होते रहते हैं; और उसके प्रति-दान रूप में प्राणी के कल्याण के लिए जीवनी शक्तियों की अनवरत वर्धा करते रहते हैं। इसी आधार पर वह अग्नि पत्नीवान् है, सबका रक्षक है, जीवन-रक्षा में अनुषम सहयोग प्रदान करता है। इन्हीं वैदिक भावनाओं को हृदयंगम कर गीता में कहा है—

सहयक्षाः प्रजाः सृष्ट्या पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यष्वमेष बोऽस्त्यिष्ट कामधुक् ॥ देवान् भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु यः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाष्त्यथ ॥ इष्टान् भोगान् हि बो देवा दास्यन्ते यक्षभाविताः । सैर्वत्तानप्रदायंभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ॥

प्रजापित परमारमा ने सर्गरचनाकाल में यज्ञसहित प्रजाओं की सृष्टि कर कहा— इसके सहयोग से अपनी जीवनी शक्तियों को बढ़ाओ, यह तुम्हारी अभि-लिषत कामनाओं की सफलता के लिए अनवरत स्रोत है। देवों को इससे प्रसन्त करो, देव तुम्हें प्रसन्त करेंगे। परस्पर के सहयोग से परम कल्याण को प्राप्त करोंगे।

यज्ञ से प्रसन्त हुए देव अभिलिषत भोगों को तुम्हें प्रदान करेंगे। उनके दिए अतुल भोगों को भोगते हुए यदि तुम यज्ञ द्वारा उन्हें हिन प्रदान नहीं करते, तो तुम चीर ही कहे जाओंगे। इसी आषय को मनु ने भी एक श्लोक में अभिन्यक्त किया है।

फलत. सोम या जन्य द्रव्याहुति का प्रधान देवता अभिन है। ऋग्वेद के मन्त्र में उसी का निर्देश है। तेतीस देवों का निर्देश केवल प्रासंगिक अस्तिस्व—स्तवन की अभिव्यक्त करता है, तथा उनके व्यवहार की उस प्रक्रिया को प्रकट करता है, जिसका उल्लेख गत पंक्तियों में किया गया।।३६। (इति पात्नीवतश्चेषमक्षे त्रिश्वतोऽनुपलक्षणाऽधिकरणम् —१५)।

#### (भक्षणेऽनुवषट्कारदेवताया अनुपलक्षणाऽधिकरणम्--१६)

ऐतरेय ब्राह्मण [३।४] में पाठ है—" 'सोमस्याग्ने वीहि' इत्यनुवषट् करोति"—'सोमस्याग्ने वीहि' मन्त्र से अनुवषट् करता है। सोम-याग में मध्यतः'- कारियों के ध्रुवसंज्ञक अथवा सवनमुखीय-संज्ञक प्रकृति यागीय चमसों के वषट्कार से इन्द्रदेवता के लिए होम करने के अनन्तर 'सोमस्याग्ने वीहि वौषट्' अगुवषट्वार आहुति का विधान है। स्विष्टकृत् आहुति के समान यह उस कर्म की अन्तिम आहुति होती है। शिष्य जिज्ञासा करता है—वहां सन्देह है—क्या अनुवषट्कार की देवता का मक्षमन्त्र में निर्देश करना चाहिए? अथवा नहीं करना चाहिए? प्रतीत होता है, निर्देश करना चाहिए; क्योंकि गत अधिकरण में विणत तैतीस देवताओं की परार्थता के समान अनुवषट्कार देवता की परार्थता नहीं कानी जाती। तब भक्षमन्त्र में उसके निर्देश के लिए कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

जाचार्यं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

#### वषट्कारश्च कर्त्वृ वत् ॥३७॥

[कर्तृवत् ] वषट्कार के करनेवाले होता-पोता-अध्वर्यु को जैसे अक्षमन्त्र में 'होत्पोतस्य, पोतृपीतस्य, अध्वर्युपोतस्य' के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता, उसी के समान [वषट्कारः] अनुवषट्कार के देवता को [च] भी निर्दिष्ट नहीं करना चाहिए।

 <sup>&#</sup>x27;मध्यत:कारी' शास्त्र में होता, ब्रह्मा, उद्गाता, यजमान इन चार का नाम कहा जाता है। २६ सूत्र के भाष्य में इसका उल्लेख किया गया है।

सूत्र में 'वषट्कारः' पद से बनुवषट्कार अभिन्नेत है। कुतूहलवृत्तिकार ने पाठ ही 'अनुवषट्कारः' स्वीकार किया है। यद्यपि अनुवषट्कार का देवता अग्नि है, क्योंकि आहुति अग्निदेवता के उद्देश्य से नहीं दी जाती, अपितु कर्म की सम्पन्नता के संकेतरूप में दी जाती है। होता-पोता-अञ्बर्यु आदि भी अनुष्ठेय कर्म की सम्पन्नता के लिए समर्पित अथना उपस्थित रहते हैं। उनको जैसे भक्षमन्त्र में निर्दिष्ट नहीं किया जाता, वैसे ही अनुवषट्कार देवता को भी।

मध्यतःकारियों के चमसों से इन्द्र देवता के लिए आहुतियाँ प्रदान करने के अनन्तर अन्तिम आहुति के मन्त्र का उच्चारण करते हुए होता अन्त में 'वौषद' पद का उच्चारण करते हुए होता अन्त में 'वौषद' पद का उच्चारण करते हैं कि सोमयाग के प्रस्तुत कर्म की यह अन्तिम आहुति दी जा रही है। इसी प्रक्रिया का नाम अनुवषट्कार है। इसका तात्पर्य है, प्रकृतियाग के सवनमुखीय चमसों से आहुतियाँ इन्द्र देवता के लिए दी जाती हैं। वहाँ अग्नि देवता उद्दिष्ट नहीं होता। जो कार्य वषट्कार प्रकृतियाग में किया है, वहीं कार्य अनुवषट्कार में करने योग्य माना गया है। इसलिए जैसे वषट्कार में अम्नि देवता उद्दिष्ट नहीं है, वैसे ही अनुवषट्कार में भी उद्दिष्ट न होगा। तब मक्षमन्त्र में उसके निर्देश का प्रश्न ही नहीं उठता ॥३॥। (इति मक्षणेऽनुवषट्कारदेवताया अनुषलक्षणाऽधिकरणम्—१६)।

# (अनैन्द्राणाममन्त्रकभक्षणाऽधिकरणम्--१७)

श्वास्त्रीय मान्यता के अनुसार 'ऊह' केवल विकृतियागों में होता है; प्रकृति माम में नहीं। इसके विपरीत गत २०वें सूत्र मे एकदेशी मत से प्रकृतियाग में भी 'ऊह' भी कल्पना की जाती है, यह बताया। उसी के अनुसार अनैन्द्र हवि का भक्षण समन्त्रक किये जाने का सुभाव दिया है। उसी विषय को पुरा करने की मावना से सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र द्वारा बताया —

#### छन्दः प्रतिषेधस्तु सर्वगामित्वात् ॥३८॥

[जु] 'तु' पद सूत्र २८ में किये गये एकदेशी के कथन की निवृत्ति के लिए है। तात्पर्य है, सोमयान के एककमं होने से उसमें प्रकृति-विकृतिमान की कल्पना नहीं की जा सकती, [सर्वनामित्वात्] सोमयान में अभिषव आदि सोमधर्मों के सर्वनामी होने से, अर्थात् तीनों सवनों में सोमधर्मों के विख्यात होने से। [छन्दःप्रतिषेधः] षोडशी में अनुष्टुप् छन्द का कथन, षोडशी के तृतीय सवन में होने से वहाँ जगती छन्द के प्रतिषेधक्ष है; जगती की जगह अनुष्टुप् की 'ऊह' नहीं है।

ज्योतिष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम-

इन सात संस्थाओं = भागों में सम्पूर्ण होनेवाला सोमयाग एक ही याग है। तीनों सवनों में अभिषव आदि सोम के घमं विद्यमान रहते हैं। 'ध्रुव'-संज्ञक एवं 'होत्रक'-संज्ञक पात्रों द्वारा हिवप्रदान में इनके प्रकृति-विकारभाव की कल्पना नहीं की जा सकती; क्यों कि यह सब प्रधानभूत सोमयागरूप एक ही कमें है। इसिलए यहां 'ऊह' की कल्पना निराषार है। इसी कारण वह कथन असंगत है, जो सूत्र २८ की व्याख्या में कहा गया है कि — 'अतिरात्र' में 'बोडशी' का ग्रहण होने पर अतिरात्र के जगती छन्द की जगह घोडशी के अनुख्युप छन्द की 'ऊह' की जाती है। अतिरात्र के तृतीय सवन में घोडशी का ग्रहण होता है; उतने बश में घोडशी-अनुख्युप से अतिरात्र-जगतीछन्द प्रतिषद्ध हो जाता है, बाधित हो जाता है। ऊह की कल्पना निराघार है। तब भक्षमन्त्र में 'इन्द्र' के स्थान पर 'भित्रावरुण' आदि की ऊह के लिए घोडशी को ज्याहरण या लिङ्गरूप में प्रस्तुत करना अयुक्त है।

सारांश है, ऐन्द्र-अनैन्द्र भिन्न याग नहीं हैं। एक ही सोमयाग के ये अभ्यास-विशेष हैं। प्रधान सोमयाग के ये सब गुणभूत हैं; इनके पृथक् धमं नहीं होते। ऐन्द्र: सोमो गृहाते मीयते च'—ऐन्द्र सोम गृहीत होता है, और मापा जाता है, इत्यादि सब याग के धमं हैं, इसलिए ये सम्पूर्ण सोमयाग के धमं कहे गये हैं। सोम मी यागार्थ है। यह जो 'ऐन्द्र: सोमो गृह्यते गीयते च' कहा गया है, इससे जात होता है, इन्द्र देवता के लिए सोम का ग्रहण मन्त्रोच्चारणपूर्वक होना चाहिए। अन्य देवताओं के लिए सोम का ग्रहण-उनका ध्यान करते हुए-होना अभीष्ट है। इस कारण इन्द्र-भिन्न सोम का भक्षण मन्त्ररहिता है।। १ ६॥ (इति अनैन्द्राणाम-

मन्त्रकभक्षणाऽधिकरणम्—-१७) ।

# (ऐन्द्राग्नभक्षस्यामन्त्रकताऽधिकरणम् —१८)

इन्द्र से अतिरिक्त देवताओं के सोम का भक्षण वामन्त्रक होना चाहिए, अह निहिच्त होने पर ऐन्द्राग्न सोम के विषय में विचार करना अपेक्षित रहता है। ज्योतिष्टोम में ऐन्द्राग्न सोम-पठित है, 'ऐन्द्राग्न गृह्णाति' इति — इन्द्र और अन्ति देवता के सोम का म्रहण करता है। शिष्य ने जिज्ञासा की - यहाँ भक्षण समन्त्रक होना चाहिए, अथवा अमन्त्रक ? समन्त्रक प्रतीत होता है, क्योंकि ऐन्द्राग्न सोम में सोम का अंख इन्द्र द्वारा भी पिया जाता है, वहाँ 'इन्द्रपीतस्य' निर्देश समञ्जस होता है। शिष्य के सुभाव को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्षरूप से सूत्रित किया—

# ऐन्द्राप्ने तु लिङ्गभावात् स्यात् ॥३६॥

[ऐन्द्राग्ने] इन्द्र और अग्नि उभयदेवतावाले सोम में [तु] तो [लि**ज़-**

मावात् ] इन्द्र का लिङ्ग — स्पष्ट निर्देश होने से सोमभक्षण मन्त्रयुक्त [स्यात् ] होना चाहिए । तात्पर्य है, इन्द्र और अग्नि दोनों के लिए गृहीत सोम में इन्द्र का भी अंश है, इन्द्र उसका पान करता है, तब 'इन्द्रपीतस्य' निर्देश उत्पन्न होता है ।

ऐन्द्राग्न सोम में इन्द्र द्वारा सोमांश पिये जाने से 'इन्द्रपीतस्य' वाक्य का आनुक्रूच्य बना रहता है, तब ऐन्द्राग्न मोम के मन्त्रयुक्त मक्षण में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए ॥३१॥

सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया---

#### एकस्मिन् वा देवतान्तराद् विभागवत् ॥४०॥

[एकस्मिन्] अनेले इन्द्र से पिये गये सोम के भक्षण में [बा] ही 'इन्द्र-पीतस्य' मन्त्र लागू होता है। [देवतान्तरात्] क्योंकि इन्द्रदेवता इन्द्राग्नीदेवता से मिन्न है। इन्द्राग्नी इन्द्र नहीं है, [विभागवत्] पुरोडाश के विभाग के समान। जैसे 'आग्नेयं चतुर्घा करोति' अग्निदेवतावाले पुरोडाश का चार विभाग करना, दो देवतावाले अग्नीपोमीय पुरोडाश में लागू नहीं होता; क्योंकि अग्नि देवता अग्नीपोमीय देवता नहीं है, ऐसे ही एकमात्र इन्द्र के द्वारा पिये गये सोम से अक्षण मे प्रयुक्त 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र ऐन्द्राग्न सोम के मक्षण मे लागू नहीं होगा, क्योंकि इन्द्राग्नी देवता इन्द्र नहीं है। इन्द्र भिन्न है, इन्द्राग्नी मिलित भिन्न है।

यह अर्थ 'आग्नेय' 'ऐन्द्राग्न' आदि पदों मे प्रयुक्त तिद्धित प्रत्य के आधार पर अभिव्यक्त होता है। 'आग्नेय' मे अग्नि पद से तिद्धित प्रत्यय उसी अर्थ मे होता है, जब अग्नि देवता को लक्ष्य कर हिंब प्रदान किया जाता है। इसीलिए 'आग्नेय' पुरोडाश के चतुर्घाकरण का विधान 'अग्नीधोमीय' पुरोडाश मे लागू नहीं होता; क्योंकि यह पुरोडाश 'अग्नि' देवता को लक्ष्य करके प्रवान नहीं किया जाता; प्रत्युत 'अग्नीधोम' देवता को लक्ष्य कर प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार 'ऐन्द्र' और 'ऐन्द्राग्न' हांब के प्रदान में समक्ष्मा चाहिए। 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र का विनियोग सोमभक्षण में वही होगा, जो ऐन्द्रहिंब का श्रेष है। 'ऐन्द्राग्न' हिंब का प्रदान इन्द्र को लक्ष्य कर नहीं किया जाता, प्रत्युत इन्द्राग्नी को लक्ष्य कर कर किया जाता, प्रत्युत इन्द्राग्नी को लक्ष्य कर हो होगा।

यहाँ यह भी घ्यान देने की बात है कि 'इन्द्राम्नी' देवता है नया? अधिभूत पक्ष में आहवनीय अग्नि 'अग्नि' देवता है, और सूर्य 'इन्द्र' देवता है। हिंव-प्रदान प्रथम आहवनीय अग्नि में होता है; अगन्तर उसका पान किरणों द्वारा सूर्य करता है। ऐसी स्थिति में यह विभाजन सर्वेथा अशक्य है कि हिंव में अमुक अंश अग्नि का और अमुक अंश इन्द्र का है। यद्यपि ऐन्द्रहोंव का प्रदान भी आहबनीय विमा के माध्यम से ही इन्द्र को दिया जाता है, तथापि वहाँ साक्षात् उद्दिष्ट देवता इन्द्र है, इसिलए 'इन्द्रपीतस्य' का विनियोग वहीं उपपन्न हो सकता है। अध्यात्म-पक्ष में अग्नि परमात्मा और इन्द्र जीवात्मा समभ्रता चाहिए। प्रत्यक्ष हिव-श्रदानों से ऐक्वरीय ऋत द्वारा जीवात्मवर्ग को अवृत्य जीवनीय अभितयाँ प्राप्त होती हैं। यही इसका रहस्य है।।४०॥ (इति ऐन्द्राग्नमक्षस्यामन्त्र-कताऽधिकरणम् –१६)।

(गायत्रक्रन्दस इत्यादिमन्त्राणामनेकछन्दस्के विनियोगाऽधि-करणम्—१६)

विषय जिजासा करता है 'इन्द्रपीतस्य' के साथ 'गायत्र-छन्दसः' पद पठित है, जो उस पद का विशेषण है। ताल्पर्य है —हन्द्र के छद्देय से दी जानेवाली सोमहिव गायत्री छन्दवाल मन्त्रों के उच्चारण के साथ दी जाती है। यहां सन्देह है —क्या केवल गायत्री-मन्त्रों के उच्चारण के साथ दी जानेवाली ऐन्द्र सोमहिद के शेषभक्षण में ही 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र का विनियोग होना चाहिए ? अथवा अन्य छन्दोंवाले मन्त्रों के साथ दी जानेवाली सोमहिव के शेषभक्षण में भी 'इन्द्र-पीतस्य' मन्त्र का विनियोग होगा ? प्रतीत होता है, 'गायत्र-छन्दवः' पद के 'इन्द्रपीतस्य' पद का विशेषण होने के कारण केवल गायत्री-छन्दवाले मन्त्रों के साथ दी जानेवाली सोमहिव के शेषभक्षण में ही 'इन्द्रपीतस्य' का विनियोग होना चाहिए, अन्यत्र नहीं। शिष्य के सुभाव को सूत्रकार ने पूर्वपक्ष हुप में सूत्रित किया—

#### छन्दश्च देवतावत् ॥४९॥

[छन्दः] छन्द [च] भी [देवतावत्] देवता के समान समक्षता चाहिए। तात्पर्य है, जैसे 'इन्द्रपीतस्य' में केवल इन्द्र का ग्रहण होता है, ऐसे ही 'गायत्रच्छन्दसः' में केवल गायत्री छन्द का ग्रहण होना चाहिए, अन्य छन्दों का नहीं।

पूर्व-निर्णय के अनुसार जैसे अन्य देवता के साथ पठित इन्द्र के सम्बन्ध में 'इन्ज़पीतस्य' मन्त्र का विनियोग नहीं होता, वैसे ही अन्य छन्दवाले सोम में 'गायत्रच्छन्दस' मन्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए ॥४१॥

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया--

## सर्वेषु वाऽभावादेकच्छन्दसः ॥४२॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तार्त्पर्य है, अन्य छन्द-वाले सोम में 'गायत्रच्छन्दसः' मन्त्र का विनियोग न मानना, युक्त नहीं है। [एकच्छन्दस.] केवल एक गायत्री छन्दवाले सोम प्रदान के [बभावास्] अभाव होने से। अतः [सर्वेषु] अन्य सब छन्दोवाले मन्त्रों के सहित गायत्री छन्दवाले सोम के प्रदान में 'गायत्रच्छन्दसः' विनियुक्त होता है।

सोमहिब-प्रदान के सन्त्र केवल गायत्री छन्द मे हो, ऐसी बात नहीं है। जिन मन्त्रों के उच्चारण के साथ किसी भी देवता के उद्देश्य से मोमहिव आहवनीय अग्नि में आहुत किया जाता है, वे मन्त्र गायत्री, त्रिष्टुप, जगती आदि अनेक छन्दों में उपलब्ध हैं। इसलिए यहाँ गायत्री पद उन सभी छन्दों का उपलक्षण हैं, जिन छन्दोंनाले मन्त्रों के उच्चारण के साथ सोमहिव का प्रदान किया जाता है। फलतः इसका विनियोग गायत्री से इतर छन्दों में भी मानना चाहिए।।४२॥

२७ से ४२ सूत्र तक के (११-१६) अधिकरणों में ऊहापोहपूर्वक सोमहिन-सेष के भक्षण के विषय में निर्णय किया गया कि ऐन्द्र सोम का मक्षण समन्त्रक तथा अन्य मित्रावरण आदि देवताओं के हुत्तरोध-सोम का मक्षण अमन्त्रक होना चाहिए। पर अब प्रकरण का उपसंहार करते हुए आचार्य सूत्रकार ने ऐतिसायन पूर्वाचार्य के सुभाव को स्वीकार कर प्रकरणान्त सूत्र से बताया कि सभी देवताओं के हुत्तरोष का मक्षण समन्त्रक होना चाहिए। सूत्र कहा—

#### सर्वेषां वैकमन्त्र्यमैतिशायनस्य भक्तिपानत्वात् सवना-धिकारो हि ॥४३॥

[बा] सूत्र का 'था' पद इस कथन की निवृत्ति के लिए है कि अनैन्द्र सोम-हविशेष का भक्षण अमन्त्रक होता है। [ऐतिणायनस्य] ऐतिशायन आचार्य का सुभाव—जो सूत्रकार को अभिमत है -के अनुसार [सर्वेषाम्] ऐन्द्र और अनैन्द्र सभी सोमहवि-शेषों का मक्षण [ऐकमन्त्र्यम्] एक मन्त्र वाला है! तात्सर्य हैं —'इन्द्रपीतस्य' एक मन्त्र का समस्त सोमहवि-शेषों के भक्षण में विनि-योग है। क्योंकि [मिनतपानस्वात्] 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र में 'पीत' पद भिक्त लक्षणावृत्ति से प्रयुक्त है। [हि]कारण हैं -[सवनाधिकार.] यह सवन ः सोम सम्बन्धी अधिकार -प्रकरण हैं। तात्सर्य हैं —'इन्द्रेण पीतः सोमः' इस तत्पुरुष समास के आधार पर 'इन्द्रपीतस्य' का बाच्य सोम नहीं है; प्रत्युत 'इन्द्रेण पीतः सोमो यिश्मन् सवने' इस बहुनीहि समास के आधार पर पूरा सोमाभिषव-प्रकरण (तीनों सवन) उक्त पद का वाच्य है।

२७ २६ तीन सूत्रों में पक्ष-प्रतिपक्ष निर्देशपूर्वक जो यह निर्णय लिया गया कि ऐन्द्र सोमभक्षण समन्त्रक तथा अर्नेन्द्र सोमभक्षण अमन्त्रक होना चाहिए, प्रस्तुत सूत्र द्वारा उसका प्रतिवाद किया गया है। इन्द्रपीत पद सोम का वाचक न होकर लक्षणावृत्ति से समस्त सवन-प्रकरण का वाचक है। प्रकरण में इन्द्र के साथ ही बन्य देवता पिठत हैं, तथा सबके हुतशिष-भक्षण में उसी एक मन्त्र का विनियोग है। वस्तुत: 'इन्द्रपीत' पद का 'इन्द्र से पिया गया सोम' यह अर्थ यहाँ सम्भव ही नहीं है। जो सोम इन्द्र को तथा अन्य देवताओं को दिया गया, तथा उनके द्वारा पिया गया, वह सोम अब है कहाँ ? उसे तो देवता चट कर गये; उसके भक्षण की बात करना सर्वथा व्यर्थ है। जिस सोम के भक्षण की चर्च की जा रही है, वह सभी देवताओं का हुतशेष है, जो प्रत्यक्ष विद्यमान है। यह न किसी देवता को दिया गया, और न किसी के द्वारा पिया गया। इसिलए सब ऐन्द्र-अनेन्द्र हुत-सेष-मक्षण में उसी एक मन्त्र का विनियोग निर्वाध होने से समस्त भक्षण समन्त्रक है। इन्द्र तथा इन्द्रभिन्न देवताओं से पीत और अपीत सब सोम 'इन्द्रपीत' पद द्वारा लक्षणावृक्ति से कहा गया है, क्योंकि यह सब सबन के अन्तर्गत है। इसमें कोई असाम ञ्लस्य नहीं है।

विनियुक्त मन्त्र का अपेक्षित माग तैत्तिरीय संहिता [३।२।४] में इस प्रकार पठित है—

वसुमन्गणस्य सोम वेव ते मतिबिवः प्रातःसवनस्य गायत्रच्छन्यस् इन्द्रपीतस्य नराशंसपीतस्य पितृपीतस्य सयुमत उपहृतस्योपहृतो भक्षयामि ।

ऐतिशायन आचार्य का कथन भूत्रकार को अभिमत है। पूर्वाचार्य की स्तुत्यर्थ नाम का निर्देश किया गया ॥४३॥ (इति एकादशाधिकरणोक्तस्योप-संहारः)।

> इति जैमिनीय मीमांसादर्शनविद्योदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पातः ॥

# अथ तृतीयाध्याये तृतीयः पादः

# (उच्चैस्त्वादीनां वेदधर्मताऽधिकरणम्—१)

गत द्वितीय पाद में विवादास्पद विधियों का निर्णय लिङ्क के आधार पर किया गया। अब प्रस्तुत पाद में सन्दिग्व विधियों का वाक्य के आधार पर निर्णय किया जायगा। यहाँ ज्योतिष्टोम प्रसंग में पठित वाक्य विचारणीय है—'उच्चैक्ट वा क्रियते, उच्चै: साम्ना, उपांचु यजुषा' इति । ऋक् से ऊँचे स्वर में कर्म किया जाता है, साम से ऊँचे स्वर में, यजुः से उपांचु चिरि से बोलकर । उपांचु उच्चारण वह होता है, जहाँ समीप बँठा व्यक्ति भी ठीक तरह सुन न सके । यहाँ सन्देह हैं—क्या ये ऋक् आदि पः ऋक्त्व आदि जाति के बोधक हैं ? अथवा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद यन्थों के ? सुत्रकार ने ऋक्-यजुः-साम के लक्षण प्रथम [२।१।३५, ३७, ३६] बता दिये हैं । उसके अनुसार जो ऋक् हैं, उनमें 'ऋक्त्व' जाति, यजुः में 'यजुष्ट्व' और साम में 'सामत्व' जाति रहती हैं; उनमें से कोई मन्त्र चाहे किसी भी वेद में पठित हो, वह अपनी जाति से सम्बद्ध होगा । विष्य- जिज्ञासा है —क्या उच्चैस्त्व आदि धर्म ऋक्त्व आदि जाति के आधार पर कहें गये हैं ? अथवा ऋग्वेद आदि प्रन्यों के आधार पर ? प्रतीत होता है, यह कथन ऋक्त्व आदि जाति के आधार पर हैं; क्योंक वाक्य में ऋक्, साम, यजुः पदों का स्पष्ट अवण है । वेद का संकेत करनेवाला कोई पद यहाँ नहीं हैं।

शिष्य-सुभाव को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया —

# धृतेर्जाताधिकारः स्यात् ॥१॥

[श्रुते:] 'उच्चैर्ऋचा क्रियते' आदि वाक्यों में 'ऋक्' आदि के स्पष्ट श्रवण

से [जाताधिकारः] जाति का अधिकार [स्यात्] जाना जाता है ।

सूत्र में 'जात' पद भाव-अर्थ में 'धत' प्रत्ययान्त है। भाव-अर्थ में 'क्तिन्' प्रत्ययान्त है। भाव-अर्थ में 'क्तिन्' प्रत्ययान्त 'जाति' पद का पर्याय है। सूत्रकार द्वारा वताये गये 'ऋक्' आदि के सक्षणों के अनुसार उक्त वाक्यों (—उच्चैक्टंचा कियते आदि) में 'ऋक्' आदि पद उस समस्त मन्त्रवर्ग के लिए प्रयुक्त हैं, जो उन लक्षणों से युक्त हैं। यदि

ऋ ग्वेद में पठित कोई मन्त्र यजुर्वेद में पढ़े गये हैं, तो उनका उच्चारण ऋक् के अनुसार ऊँचे स्वर से होगा; यजुर्वेद के अनुसार उपाशु नहीं । यदि ऐसा नहीं माना जाता, तो ऋचा में दोनों [उच्चेस्त्व, उपाशुत्व] धर्मों का विकल्प मानना होगा। इससे पक्ष में एक धर्म बाधित होगा। एक मन्त्र ऋ ग्वेद और यजुर्वेद दोनों जगह पठित है। जब ऋ ग्वेद में पठित मन्त्र का ऊँचे स्वर से उच्चारण होगा, तो वहीं उपाशुत्व धर्म की बाधा होगी। जब वहीं मन्त्र यजुर्वेद में उपाशु पढ़ा जायगा, तो उच्चेस्त्व धर्म की बाधा होगी। इसलिए उनत वाक्यों में ऋक् आदि पद ऋ ग्वेद आदि के बोधक नहीं माने जाने चाहिएँ।

इसके अतिरिक्त यह भी आपित्तजनक होगा कि दशं-पूर्णमास आदि यागों के जितने विधिवाक्य हैं, वे सब यजुर्वेद मे हैं। तब समस्त दर्श पूर्णमास आदि यागों में जगांगुत्व धर्म प्राप्त होगा, जो किसी प्रकार भी अभीष्ट नहीं है। अतः श्रवण-सायध्यं से उच्चेस्त्व, जपाशुत्व आदि धर्म ऋक्तव आदि आति के साथ सम्बद्ध हैं; यह स्पष्ट होता है। ऋग्वेद आदि का अभिन्य जक कोई पद यहाँ नहीं है।। शा

आचार्य सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया-

#### वेदो वा प्रायदर्शनात् ॥२॥

[ना] 'वा' पद पूर्वोक्त की निवृत्ति का घोषक है। तात्पर्य है, उनत वाक्यों में ऋक् आदि पद जाति के बोधक नहीं हैं; प्रत्युत [बेद:] उक्त पदों से ऋग्वेद आदि जाना जाता है, [प्रायदर्गनात्] उक्त वाक्यों के प्रारम्भिक प्रसग में वेद पद के देखे जाने से। तात्पर्य है, उस प्रसंग के उपक्रम में ऋग्वेद आदि पद सुने जाने से उपसंहार मं भी ऋक् सादि पद ऋग्वेद आदि के बोधक हैं, यह समक्षना चाहिए।

'प्रायदर्शनात्' पद में 'प्राय' पद 'प्र'-उपसर्गपूर्वक 'इण्' घातु से भाव-अर्थ में 'चब्' प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। 'प्र' उपसर्ग के योग से यह पद प्रारम्भ = उपकम का वाचक है। जिस प्रसंग में 'उच्चैन्हंचा कियते' आदि वाक्य कहे हैं, उसके प्रारम्भिक भाग में कहा गया है-

"प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत् । स तपोऽतप्यतः । तस्मात् तपस्तेपानात् त्रयो देवा असुज्यग्त । अग्निवीगुरादित्यः । ते तपोऽतप्यम्त । तेम्यस्तेपानेम्यस्त्रयो वेदा असुज्यन्त । अग्निर्क्षं ग्वेदो नायोर्यजुर्वेदः आदित्यात् सामवेदः ।"

—सर्गरचना से पूर्व यह अकेला प्रजापित था। तप तपते हुए उस प्रजापित ने तीन देवों की सूष्टि की —अग्नि, वायु और आदित्य। उन देवो ने तप तपा। तप तपते हुए उन देवों से तीन वेद प्रादुर्भूत हुए — अग्नि से ऋग्वेद, बायु से सजुर्वेद और आदित्य से सामवेद।

प्रसंग के प्रारम्भ में स्पष्ट ऋग्वेद आदि का उल्लेख होने से उसके उपसंहार-

भाग— 'उच्चैक् चा कियत' आदि वाक्यों में 'ऋक्, यज़, साम' पद ऋग्वेद, याजुर्वेद, सामवेद के वाचक हैं, यह स्पष्ट जाना जाता है। मन्जो की 'ऋक्' आदि सज्ञाएँ उनकी रचना के आधार पर हैं। छन्दोरूप ऋक् हैं, गीतिरूप साम, इन दोनों से भिन्न गद्यरूप रचना यजुः हैं। रचना के आधार पर ऋक् आदि का अपना एक वर्ग है, अपनी जाति है। प्रस्तुत प्रसंग में ऋक् आदि पद स्ववर्ग अथवा जाति के वाचक न होकर ऋग्वेद आदि नाम से ममुदित ग्रन्थविशेष का निर्देश करते हैं। इससे प्रकरण उपकृत होता है, तथा ऋक् आदि का अभिधाम्मूलक अर्थ स्वीकार किये जाने से लक्षणा का आश्रय नहीं लेना पड़ता। यदि इसको स्वीकार नहीं किया जाता, तो प्रकृत में 'ऋक्' आदि पदों का अन्य कोई अर्थ संगत न होने से यह कथन निर्यंक होगा, जो किसी प्रकार अभीष्ट नहीं। बत: यहां वेद का अधिकार जानना गुक्त है।।२।।

उक्त प्रसंग में ऋक् आदि पद ऋग्वेद आदि के वानक हैं, इसमें अन्य हेतु

सूत्रकारने बताया –

#### लिङ्गाच्च ॥३॥

[लिंगात्] लिंग से [च] मी जाना जाता है कि उक्त प्रसंग में 'ऋक्' आवि पद ऋग्वेद आदि को कहते हैं।

उक्त अर्थ की पुष्टि मे लिङ्ग अर्थात् अन्य उपोद्बलक हेतु भी है। वैदिक वाङ्मय में कहा है — 'ऋिनः' प्रातिविवि देव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठिति मध्ये अहः। सामवेदेनास्तमये महीयते वेदैरशून्वैस्त्रिमिरीत सूर्यः ' — सूर्य प्रातःकाल दुलोक में ऋचाओं से गित करता है, मध्याह्न में यजुर्वेद से ठहरता है, अस्त होते हुए सार्यकाल में सामवेद से पूजित होता है। इस प्रकार तीन वेदों के अस्तित्व के साथ सूर्य गित करता है। मन्त्र के पहले पाद में ऋक् और दूसरे-तीसरे पाद में वो वेदों का उस्लेख करके चौथे पाद में बहुवचन के साथ अपसंहार किया है — 'वेदैरशून्यैस्त्रिभिरेति सूर्यः', इससे स्पष्ट होता है कि मन्त्र में 'ऋक्' पद ऋग्वेद के लिए प्रयुक्त माना गया है। इसलिए 'उच्चैक्ट चा कियते' आदि में मी 'ऋक्' आदि पद ऋग्वेद आदि के वाचक हैं, यह स्वीकार्य होना चाहिए।।३।।

सूत्रकार ने उक्त अर्थ की पुष्टि मे अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

१. तुलना करें — तै० त्रा० ३।१२।६।। 'ऋष्भिः पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते। यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्ये अह्नः। सामवेदेनाऽस्तमये महीयते वेदैरजून्यं स्त्रि-भिरोत सूर्यः।'

# धर्मोपदेशाच्च न हि द्रव्येण सम्बन्धः ॥४॥

[धर्मोग्देशात्] साम के उच्चैस्त धर्म के उपदेश से [च] भी 'ऋक्' आदि पद बेद के वाचक हैं, यह जात होता है। अन्यथा साम के ऋचाओं पर आधारित होने के कारण उसका उच्चैस्त स्वतः सिद्ध था, फिर [द्रव्येण] द्रव्य साम के साथ उच्चैस्त धर्म के [सम्बन्ध ] सम्बन्ध का विधान [निह्] नहीं करना चाहिए था; पर किया है, इससे जात होता है, उच्चैस्त आदि धर्म मन्त्र के न होकर बेद के हैं।

साम गीतिरूप हैं, और वह गान ऋ नाओ पर गाया जाता है। जानायों ने कहा है — 'ऋ नि अध्युदं साम' — साम ऋ ना पर आधारित रहता है। तात्पर्य है, कोई ऋ ना ( - मन्त्र) ही साम रूप में गाया जाता है। यदि 'ऋ क्' आदि पद सन्त्र के बावक होते और उज्वैस्त्व आदि धर्म मन्त्र के माने जाते, तो ऋ क्-मन्त्र का उज्वैस्त्व धर्म 'उज्वैक्ट ना कियते' से सिद्ध था; वही ऋ क्-मन्त्र सामरूप में गाये जाने से उसके उज्वैस्त्व धर्म का 'उज्वै सामना' यह पृथक् विधान करना अनावस्यक था। इससे स्पष्ट होता है, उज्वैस्त्व आदि धर्म वेद के हैं, और 'ऋ क्' आदि पद वेद के वाचक हैं॥ भा।

उक्त अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### व्रयोविद्याख्या च तद्विदि ॥५॥

[च] और [त्रयीविद्यास्या] तीन विद्याओं के जाननेवाले के लिए 'त्रयी-विद्य' इस नाम की प्रवृत्ति [तिद्विदि] तीन वेदों के जाननेवाले में होने के कारण ऋक आदि पद वेद के वाचक हैं.

ऋक्, यज़, साम सीनों वेदों को पढ़ने जाननेवाला व्यक्ति त्रयोविय कहा जाता है। यह 'त्रयोविय' संज्ञा तमी उपयुक्त हो सकती है, जब ऋक्, यजुः, साम पदों से तीन वेदों का ग्रहण किया जाय। 'त्रयो' पद तीन वेदों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए ऋक् आदि पद वेद के बाचक है, मन्त्र के नहीं। अतः 'उच्चेऋंचा कियते' आदि वाक्यों में ऋक् आदि पद वेद के बाचक होने से उच्चेस्त्व आदि अमं वेद के है, मन्त्र के नहीं, यह स्पष्ट होता है।।।।।

शिष्य आशंका करता है— यदि उच्चैस्स्व आदि धर्म वेद के माने जाते हैं, तो जो ऋचा यजुर्वेद में पठित हैं, उनका उच्चैस्त्व धर्म बाधित होगा, क्योंकि यजुर्वेद का उपांशत्व धर्म श्रुत है। आचार्य ने शिष्य-आशंका को सूत्रित किया —

#### व्यतिकमे यथाश्रुतीति चेत् ॥६॥

[व्यतिक्रमे] व्यतिक्रम अर्थात् उनत अर्थ के उत्तट होने गर—तात्पर्य है, ऋक्

बादि पदों को वेदबाचक न मानकर ऋक् वर्गिविशेष का बाचक मानने पर [यथाश्रुतिः] उक्त वाक्यों में ऋक् आदि का जो उच्चेंस्त्व आदि वर्म श्रुत है, वह उसी प्रकार यथावत् बना रहता है [इति चेत्] ऐसा यदि कहा जाय (तो वह ठीक नहीं, यह अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध) है।

प्रकरण के प्रथम सूत्र की व्याख्या में ऋक् आदि पदो के वर्गवात्री अथवा ऋक्त्व-जातिपरक होने में यह उपपित्त प्रस्तुत की है कि ऋक् आदि पदों को जातिपरक मानने पर उक्त वाक्या में कहे गये ऋक् आदि के उच्चैस्त्व आदि धर्मों की बाधा नहीं होती, वे यथाश्रुत बने रहते हैं यदि ऐसा न मानकर ऋक् आदि पदों को वेदवाचक मानते हैं, तो ऋग्वेद की जो ऋषा यजुर्वेद में पठित हैं, वहां उपांशुत्व धर्म माने जाने से उनके उच्चैस्त्व धर्म की बाधा होगी। वे ही ऋषा जब ऋग्वेद में पढी जायेंगी, तो यजुर्वेदीय उनके उपांशुत्व धर्म की बाधा होगी। उन ऋषाओं को दो धर्मवाली माना जायगा --ऋग्वेद में उच्चैस्त्व धर्म, यजुर्वेद में उपांशुत्व दिस्ति दोषावह है।

इसके अतिरिक्त अन्य आपत्ति है, दर्श-पूर्णमास आदि यागों में सर्वातमना उपांजुत्व वर्म की प्रवृत्ति होना । क्योंकि इन यागों के विभायक वाक्य यजुर्वेद में हैं, अतः सब यजों के यजुर्वेदान्तर्गत होने से पूरे दर्श-पूर्णमास आदि यागों में उपाशुत्व वर्म की प्रवृत्ति होगी, जो अभीष्ट नहीं है। इसलिए उक्त वाक्यों में ऋक् आदि पदों को वेदवाचक न मानकर ऋग्वर्गीय मन्त्र का वाचक मानना उपयुक्त होगा। इससे 'उच्चे ऋंचा कियते' आदि श्रुति भी उपकृत होगी। 'ऋक् अविद पदों के वेदवाचक होने में अन्य हेतुओं के उपस्थित किये जाने पर भी इस आशंका का समाधान नहीं किया गया। शिष्ट्य द्वारा प्रस्तुत करने पर आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया —

#### न सर्वस्मिन्निवेशात् ॥७॥

[सर्वस्मिन्] सम्पूर्ण ऋग्वेद में उच्चैस्त्व, सम्पूर्ण यजुर्वेद में उपांशुत्व तथा सम्पूर्ण सामवेद में उच्चैस्त्व धर्म के [निवेशात्] निवेश — व्यापक होने से उक्त आशंका का अवकाश [न] नहीं है, प्रस्तुत प्रसंग में।

उक्त वाक्यों के ऋक् आदि पदों को वेदबाचक मानने में आशंकारूप से जो दोष उपस्थित किया गया है, यह युक्त नहीं है। क्यों कि उक्त वाक्यों से सम्पूर्ण ऋग्वेद आदि में अपने अपने उच्चैस्त्व आदि ममीं का विधान स्वीकार किया गया है, किसी अंश का नहीं। यदि कोई ऋचा ऋग्वेद से स्थानान्तरित होकर यजुर्वेद में पढ़ी जाती है, तो यजुर्वेद के अन्तर्गत होने से उसका धर्म उपांगुत्व है। उच्चैस्त्व धर्म सम्पूर्ण ऋग्वेद का केवल ऋचा का धर्म नहीं है। इससे सम्पूर्ण किसी भी वेद का दो धर्मों से सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता। एक ऋचा का भीं दो धर्मों से

सम्बन्ध नहीं, क्योंकि जो ऋचा जिस वेद में पठित है, उसका केवल वही एक धर्म है, जो उस वेद का निहित है। इसका फलितार्थ यही होता है कि जिन कितप्य ऋचाओं को स्थानान्तरित हुईं कहा जाता है, वस्तुत: अपने रूप में वे भिन्न हैं, यद्यपि उनकी आकृति व आनुपूर्वी समान होती है। इसिनए किसी पर भी दो घर्मों से युक्त होने का दोष आपादित नहीं होता ॥७॥

प्रकरण का उपसंहार करते हुए सूत्रकार ने बताया -

#### वेदसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत ॥६॥

[वेदसंयोत्] उर्ज्यैश्त बादि घर्मी का वेद के साथ सम्बन्ध होने के कारण [प्रकरणेन] प्रकरण से [न] नहीं [बाघ्येत] बाधा होगी, उर्ज्यैस्त्व बादि घर्म की।

्रश्यम जो यह कहा गया है कि उच्चेंस्त्व आदि को मन्त्र का धर्म मानने पर 'उच्चें ऋं वा क्रियते' आदि प्रकरण अनुगृहीत होगा; और ऐसा न मानने पर अथवा ऋक् आदि पदों को ऋग्वेद आदि का वाचक मानने पर जो यह दोष बताया गया कि कतिपय ऋचा ऋग्वेद से स्थानान्तरित होकर यजुर्वेद में पठित हैं, उनका उच्चेंस्त्व धर्म बाधित होगा, और उनका उपांशुद्ध धर्म ऋग्वेद में बाधित होगा, ये दोनों कथन युक्त एवं साधार नहीं हैं। कारण यह है कि उच्चेंस्त्व आदि को वेद का धर्म मानने पर यदि प्रकरण अनुगृहीत नहीं होता, तो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रकरण को अपेक्षा वाच्य के बलवान् होने से वाक्य द्वारा प्रकरण बाधित हो सकता है। दूसरा -स्थानान्तरित ऋचाओं के 'उच्चेंस्त्व' आदि धर्मों की स्थानान्तर में बाधा का कथन भी निराधार है। इसका उल्लेख गत सूत्र की व्याख्या में कर दिया गया है। फलत: 'उच्चें ऋंचा क्रियते' आदि वाक्यो में 'ऋक्' आदि पद ऋग्वेद आदि के वाचक हैं, यह उपपन्त होता है।। दाति उच्चेंस्त्वा-दीनां वेदधर्मताधिकरणम्—१)

#### (आधाने गानस्योपांशुताधिकरणम्. -२)

यजुर्वेद [२।४] में कहा -'अग्निमन्नावमन्नावायादधे' अन्नाख के लिए अन्नाद अग्नि का आधान करे। इसके अनुसार 'वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्य:; शरिद वैदय:' वसन्त ऋतु में ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय, शरद् में वैदय अग्नियों का बाधान करे; तथा इसी प्रकार 'य एवं विद्वान् अग्निमाधत्ते' [मैं०सं० १।६।३, १३] चो इस प्रकार जानता हुआ अग्नि का आधान करता है, इत्यादि बग्न्याधान-कर्म का विधान यजुर्वेद में किया गया है। उस अग्न्याधान-कर्म में उसके अङ्गल्प से कित्यम सामगानों का विधान है—'य एवं विद्वान् बार वन्तीयं गायति' जो इस प्रकार विद्वान् वारवन्तीय नामक साम का गान करता

हैं, 'य एवं विद्वान् यज्ञायज्ञीय गायित' जो इस प्रकार विद्वान् यज्ञायज्ञीय नामक साम का गान करता है, 'य एवं विद्वान् वामदेव्यं गायित' जो इस प्रकार विद्वान् वामदेव्यं गायित' जो इस प्रकार विद्वान् वामदेव्य नामक साम का गान करता है। शिष्य जिज्ञासा करता है इस विषय में सन्देह है —क्या अग्न्याधान-कर्म से सामगान उपाशु करना च्याहेए? अथवा उच्चे. करना चाहिए? सामगान सामवेद से किया जाता है, जो बारवन्तीय आदि ऋचाओं मे गाया जाता है। 'उच्चे. सामना' विधान के अनुसार अग्न्याधान में भी सामों का गान उच्चे. करना प्राप्त होता है।

आचार्य सूत्रकार ने बताया —

#### गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः ॥६॥

[गुणमुख्यव्यतिकमे] गौण और प्रधान कर्मों में किसी एक अवसर पर परस्पर विरोध होने पर [तदर्थत्वात्] गुणविधि के प्रधान-निमित्त होने के कारण [मुख्येन] मुख्य प्रधान विधि के साथ [वेदसंयोगः] वेद का सम्बन्ध जानना चाहिए।

यहाँ प्रसंग में अग्न्याधान प्रधान कर्म है। वारवन्तीय आदि सामगान उसकी सम्पन्तता के लिए होने के कारण आधान के अङ्गरूप है, अर्थात् गौण कर्म हैं। यद्यपि 'उच्चैं: साम्ना' विधान के अनुसार गौण रूप सामगान कर्म में 'उच्चैंस्त्व' धर्म प्राप्त होता है, तथापि प्रधान कर्म अग्न्याधान यजुर्वेद द्वारा विहित्त होने के कारण आधान कर्म मे सामगानरूप गौण कर्म के लिए यजुर्वेद-सम्बन्धी उपांशु-स्वर का ही उपयोग होगा।

प्रस्तुत प्रसंग में सन्देह का स्वरूप इस प्रकार समक्षता चाहिए -गौण-प्रधान कर्मों में विरोध होने पर क्या ग्रणकर्म के अनुरोध से प्रधान कर्म के धर्म का परित्याग कर दिया जाय? अथवा प्रधान कर्म के अनुरोध से गौण कर्म के धर्म का परित्याग कर दिया जाय? अथवा प्रधान कर्म के अनुरोध से गौण कर्म के धर्म का परित्याग किया जाय? ऐसा संशय होने पर आचार्य ने निर्णय दिया है — गौण कर्म के धर्म का परित्याग करना ही न्याय्य है। साथ ही प्रधान कर्म के बर्म का संरक्षण करना जित है। कारण यह है — प्रधान कर्म को सगुण-सम्पन्त बनाने के लिए व्यक्ति गौण कर्म के अनुरुठान में प्रवृत्त होता है; क्योंकि गुणकर्म प्रधानकर्म की पूर्ण साङ्ग-सम्पन्तता के लिए ही होता है। यदि गौण कर्म के अनुरोध से प्रधान कर्म के धर्म का परित्याग किया जाय, तो प्रधान कर्म अपूर्ण रह जायगा, तथा गौण कर्म का अनुष्ठान व्यथं हो जायगा। इससे समस्त कर्मानुष्ठान निष्फल रहेगा, क्योंकि सामवेद से किया जानेवाला सामगान गुणकर्म है; तथा यजुर्वेद-विहित्त अन्त्याधान प्रधान कर्म है; उसकी सिद्धि के लिए ही ध्यक्ति गुणकर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होता है। ऐसी स्थित में प्रधान कर्म अन्त्याधान के विधायक यजुर्वेद के 'उपांजुत्व' धर्म का संरक्षण सामवेद के 'उच्चेस्त्व' धर्म का परित्याग करने पर

सम्भव है। इसलिए प्रधान कर्म में निर्दिष्ट साम उपांजुस्वर में गाया जाना योग्य है।

सामगानो के नामकरण के अनेक आधार होते हैं। उनमें मुख्य दो हैं। एक — गेय ऋचा में किन्ही पदिवशेषो का होना; दूसरा— किसी के द्वारा उस गान का सर्वप्रथम प्रस्तुतीकरण। चालू प्रसग में बारवन्तीय और यज्ञायज्ञीय गान प्रथम कोटि के हैं, तथा वामदेव्य गान द्वितीय कोटि का। पहले दो साम जिन ऋचाओं पर गाये जाते हैं, उनमें 'वारवन्त' और 'यज्ञायज्ञ' पदिवशेष पठित हैं। तोसरे साम का नाम 'वामदेव' व्यक्तिविशेष के नाम के आधार पर हैं जिसने सर्वप्रथम उस गान को प्रस्तुत किया। इसी के अनुसार 'वासिष्ठ' 'वैदेवामित्र' आदि साम के नाम हैं, जिनका प्रस्तुतीकरण विस्ट व विद्वामित्र के द्वारा हुआ।।६॥ (इति आधाने गानस्योपासुताऽधिकरणम्—२)।

## (ज्योतिष्टोगस्य याजुर्वेदिकताधिकरणम् --३)

यजुर्वेद-सम्बन्धी वाङ्मय में ज्योतिष्टोम-विषयक वाक्य पढ़ा है — 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गंकामी यजेत' — स्वर्गं की कामनावाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम से यजन करे। सामवेद-सम्बन्धी वाङ्मय में भी इसका ऐसा ही पाठ उपलब्ध होता है। दोनो वेदों में ज्योतिष्टोम का विधान होने से कियको प्रधान विधि और किसको अनुवाद माना जाय? यह सम्बेह है यि यजुर्वेद-विहित को प्रधान माना जाय, तो उसका अनुष्ठान उपोक्षस्वर से होगा। यदि सामवेद-विहित को प्रधान माना जाता है, तो अनुष्ठान उप्लेस्वर से किया जायगा। सूत्रकार ने सन्देह का समाध्यान किया—

## भूयस्त्वेनोभयश्रुति ॥१०॥

[जमयश्रुति] दो या अधिक वेदों में सुना जानेवाला कर्म [भूयस्त्वेन] बहुत गुणोंवाला होने से प्रधान विधि माना जाता है। तात्पर्य है—जिस कर्म के गुणों का जिस वेद में अधिकता से विधान है, वह प्रधान क्रिया का विधायक जानना चाहिए, अन्यत्र का श्रवण उसका अनुवाद होगा।

'उभयश्रुति' पद में बहुवीहि समास है—'उभयशा श्रुतिः श्रवणं यस्य कर्मणः तत्कर्म उभयश्रुति'— अधिक व न्यून गुणधाले दोनों प्रकार से जिस कर्म का श्रवण विभिन्न वेदों में पाया जाता है, वह कर्म उभयश्रुति है। 'उभय' सभी वेदों का उपलक्षण है। यदि कोई कर्म तीनों वेदों में विहित पाया जाता है, तो उसका निर्णय

१. द्रष्टव्य--स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । आप० श्री० १०।२।१॥

२. द्रष्टव्य--ताण्डच ब्रा०, १६।१।१-२ ॥

भी इसी हेतु (भूयस्त्व) के अनुसार कर लेना चाहिए।

अने के बेदों में विहित क्रमें की प्रधानता के लिए उसके अनुष्ठान-प्रकारों का अधिकाधिक वर्णन ही आधार होता है। अनुष्ठान के प्रकारों का नाम इतिकर्तव्यता है। जहाँ केवल कर्म का विधान है, वहाँ इतिकर्त्तव्यता की आकांक्षा रहती है; उसकी पूर्ति जिस वेद के सहयोग से हो, वहाँ के विधान को अनुष्ठान के लिए प्रधान माना जायगा। ज्योतिष्टोम का सर्वाङ्गपूर्ण इतिकर्त्तव्यतागुक्त विधान यजुर्वेद में पाया जाता है, इसलिए उसका अनुष्ठान उपांस् स्वर से होना चाहिए।

प्रविष सूत्र के शावर भाष्यानुसार ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान उपाधु स्वर के साथ हो —यह निर्णय दिया गया, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं है। ज्योतिष्टोम याग मे तीनों वेदों के मन्त्रों का अपने निर्धारित स्वर के साथ प्रयोग होता है। इसलिए कतिपय व्याख्याकारों ने सूत्रार्थ भिन्न प्रकार किया है। (इति ज्योतिष्टोमस्य याजुर्वेदिकताधिकरणम्—३)

## (प्रकरणस्य विनियोजकताऽधिकरणम्—४)

सन्दिग्ध बाक्यों के विनिधोग-निर्णय में कारण श्रुति, लिङ्ग और वाक्य का उपयुक्त प्रसंगों में वर्णन कर दिया गया है। क्या बिनियोग के इतने ही कारण हैं? या अन्य भी ? प्रस्तुत अधिकरण का प्रारम्भ इस प्रक्त से ही होता है। लोक में किसी कार्य का उपक्रम प्रायः प्रश्न से होता देखा जाता है —इस नदी का क्या नाम है ? यह पर्वत किस नामवाला है ? यह फल क्या है ? इत्यादि। पूर्वोक्त तीन विनियोग-कारणों के अतिरिक्त भी कारण हैं, सूत्रकार ने बताया-—

## असंयुक्तं प्रकरणाद् इतिकर्त्तव्यताथित्वातः ॥११॥

[असंगुक्तम्] श्रुति, लिङ्ग, वाक्य से जो असम्बद्ध है, वह कर्म [इतिकत्तंव्य-ताधित्वात्] इतिकर्त्तंव्यता की आकांक्षा रखनेवाला होने के कारण [प्रकरणात्] प्रकरण से सम्बद्ध होता है।

जिस कर्म का विनियोग श्रुति, लिङ्ग, वाक्य के आधार पर नहीं होता, तथा इतिकर्त्तव्यता की आकांक्षा रखनेवाला है, उसका विनियोग प्रकरण के आघार पर होता है।

दर्श-पूर्णमास प्रकरण में गाँच प्रयाज पठित हैं 'सिमघो यजित, तनूनपातं यजित, इडो यजित, बहिर्यजित,स्वाहाकारं यजित प्रकरण-सामर्थ्य से दर्श-पूर्णमास

१. द्रष्टव्य—श्रुति की विनियोग-कारणता (मी० ३।२।३-४) में, लिङ्ग की कारणता (मी० ३।२।१ २;अधि० १) में; वाक्य की विनियोगकारणता (मी० ३।१।१२; अधि० ६) में बताई गई है।

में इनका विनियोग होता है, ज्योतिष्टोम अथवा अग्निहोत्र आदि में नहीं। दर्श-पूर्णमास को अपनी पूर्णता व सम्पन्नता के लिए इतिकत्तंव्यता की आकांक्षा है, अर्थात् किस-किस कर्म को करने ते दर्श-पूर्णमास सम्पन्न होते हैं। दूसरी ओर प्रयाजसंज्ञक यागों को आकांक्षा है कि हमारा क्या प्रयोजन है? हमें कहाँ प्रयुक्त होना चाहिए? इस प्रकार परस्पर आकांक्षा होने पर प्रकरणरूप प्रमाण से समिद् आदि प्रयाजों का दर्श-पूर्णमास के साथ सम्बन्ध होता है।।११॥ (इति प्रकरणस्य विनियोजकताऽधिकरणम्—४)।

## (क्रमस्य विनियोजकताऽधिकरणम्—५)

पुन: प्रश्न होता है, क्या इतने ही विनियोग के कारण हैं ? नहीं; अन्य भी कारण हैं।

सूत्रकार ने बताया-

#### ऋमहच देशसामान्यात् ॥१२॥

[देशसामान्यात्] देश की समानता से [क्रमः] क्रमः [च] भी वाक्य के विनियोग का कारण होता है।

आनुपूर्वी से कहे गये कमवालों में जिस पर्याय से जिस धर्म का कथन होता है, उसकी आकांक्षा उसी पर्याय के धर्मी के साथ जानी जाती है। आकांक्षा होने पर उनकी परस्पर एकवाक्यता होती है। तात्पर्य है — कमानुसार वे एक-दूसरे के साथ सम्बद्ध होते हैं। यह कम उनके सम्बन्ध — विकियोग का प्रयोजक होता है।

इसको स्पष्ट करने के लिए लौकिक उवाहरण है—निदेशक ने कहा—वैत्र, मैत्र और स्वाम दिल्ली, मथुरा और आगरा जायेंगे। यहाँ चैत्र आदि घर्मी जैसे एक कम से कहे गए हैं, वैसे ही दिल्ली जाना आदि घर्म का एक कम से कथन है। अब प्रस्त होता है, कौन दिल्ली जायगा ? कौन आगरा ? कम इसका विनियोजन करता है। चैत्र दिल्ली जायगा, मैत्र मथुरा और स्वाम आगरा।

प्रस्तुत प्रसंग में वास्त्रीय उदाहरण है—आनुपूर्वीवाले यागों में अनुमन्त्रण-मन्त्रों का पाठ। यह प्रसंग दर्श-पूर्णमास में जाता है। दर्श-पूर्णमास में असोमयाजी (जो सोमयाग का उपक्रम न कर दर्श-पूर्णमास के अनुष्ठान में प्रवृत्त हुआ हो, उस-) के प्रधान यागों का कम इस प्रकार है: पूर्णमास में—आग्नेय, उपाशुयाज, अग्नीसोमीय; दर्श में—आग्नेय, उपाशुयाज, ऐन्द्राग्न। प्रत्येक याग के होम के अनन्तर यजमान उस-उस देवता से आशी: चाहता है; उसके मन्त्रों को 'अनु-मन्त्रण' कहते हैं। दर्श-पूर्णमास के प्रधान याग के अनुमन्त्रण-मन्त्र हैं—पूर्णमास में 'अग्नेरन्नादी०, दिव्धर्नामासि०. अग्नीसोमी वृत्रहणी'। दर्श में 'अग्नेरन्नादी०, दिव्धर्नामासि, इन्द्राक्योरहं०'। क्रमानुसार प्रथम और तृतीय संस्था पर निर्दिष्ट मन्त्रों में देवता-निर्देशक्प लिङ्क से यह निश्चित हो जाता है कि इन मन्त्रों का विनियोग आग्नेय, अग्नीषोमीय और ऐन्द्राग्न यागों में होना चाहिए। परन्तु 'दिब्धनीमासि' मन्त्र में देवतानिर्देश आदि कोई लिङ्क न होने से यह सन्देह होता है कि इसका विनियोग उपांशुयाज मे होता है ? या नहीं ? सन्देह का निवारण सूत्रकार ने क्रम के आधार पर किया है। मन्त्रपाठ की आनुपूर्वी में 'दिब्धनी-मासि॰' मन्त्र 'अग्नेरन्नादो॰' के अनन्तर पढ़ा है। यागों की आनुपूर्वी में आग्नेय थाग के अनन्तर उपांशुयाज निदिष्ट है। इस क्रम के बल पर 'दिब्धनीमासि॰' मन्त्र का विनियोग उपांशुयाज याग में निर्भारित होता है।

## (समाख्याया विनियोजकताधिकरणम्-६)

शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या विनियोग के इतने ही कारण हैं? या अन्य भी हैं?

सूत्रकार ने समाधान किया, अन्य भी कारण हैं 🦠

## आख्या चैवं तदर्थत्वात् ॥१३॥

[आस्या] आस्या-समास्या-संज्ञा [च] भी [एवम्] इसी प्रकार विनियोग का कारण है। संज्ञा के [तदर्थत्वात्] उस समास्येय-संज्ञी के लिए होने के कारण।

श्रुति, लिङ्ग, वाक्य बादि अन्य कारणों के समान समाख्या भी विनियोग का कारण है। कोई भी संज्ञा अर्थात् नाम-पद संज्ञा-संज्ञी के अनिवार्य सम्बन्ध पर आश्रित रहता है। तात्पर्य है—िकसी संज्ञा-पद का प्रयोग किसी संज्ञी के लिए तभी सम्भव होगा, जब उनका वाच्य-वाचक-सम्बन्ध निर्वारित हो। समस्त बैदिक-वौकिक व्यवहार इसी व्यवस्था पर संचालित हैं। जैसे पाचक-लावक संज्ञा-पद हैं। पाचक संज्ञा-पद को सुनकर पाक-किया के साथ 'पाचक' नामवाले व्यक्ति

का सम्बन्ध जाना जाता है; सवन (फ़सल काटना) किया के साथ 'सावक' नाम-वाले का। आज भी इस प्रदेश की जनभाषा में पकी फ़सल को काटनेवाले व्यक्तियों के लिए 'सावा' पद का प्रयोग होता है। इसी प्रकार वैदिक वाङ्मय में 'आघ्वयेंव' और 'हीत्र' नामक कर्मों का उल्लेख है। आध्वयंव नाम से कहे जानेवाले कर्म अध्वयुँ द्वारा किए जाने चाहिएँ, और हौत्र नामवाले होता के द्वारा। इन उदाहरणों में विनियोग का कारण समाख्या है, क्योंकि यहाँ श्रुति आदि अन्य कारण प्राप्त नहीं हैं। समाख्या को कारण माने जाने का यही प्रयोजन है।।१३।। (इति समाख्याया विनियोजकताधिकरणम् — ६)।

# (श्रुत्यादीनां पूर्वपूर्वबलीयस्त्वाधिकरणम् —७)

श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समास्यास्य छह कारण विनियोग के बताए गए। जब किसी प्रसंग में एकसाथ अनेक कारण प्राप्त हों, तब विनियोग के कौन-से कारण का प्रयोग होना चाहिए ? इसके निर्धारण के लिए उनके बला-बल का विचार प्रस्तुत हैं। जो बलवान होगा, उसका प्रयोग किया जायगा, अबल हट जायगा। इसकी व्यवस्था के लिए सुत्रकार ने कहा—

## श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारवौर्बल्यम् अर्थविप्रकर्षात् ॥१४॥

[श्रुतिलिङ्ग-समाल्यानाम्] श्रुति, लिङ्ग, वान्य, प्रकरण, स्थान और समाल्या के [समवाये] एकसाथ अनेक विनियोग-कारणों के उपस्थित होने पर [पारदौदंल्यम्] पूर्व की अपेक्षा पर दुवंल माना जाता है, [अर्थविप्रकर्षात्]अर्थ की दूरी होने के कारण ।

एक समय में एक अर्थ का विवेचन हो सकता है, अनेक का नहीं। विनिधोग के छह कारणों के परस्पर बलाबल का विचार एकसाथ सम्मव न होने से यथा-कम दो-दो के जोड़ें को लेकर विवेचन प्रस्तुत है। सर्वप्रथम श्रुति, लिङ्ग पठित हैं। इसमें कीन बलवान् कौन दुबंल है? यह विवेच्य है। इस विवेचन से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि श्रुति आदि का स्वरूप क्या है?

श्रुति—इस पद का यहाँ वेद या आम्नाय अर्थ नहीं है। जो शब्द श्रवणमात्र से—िकसी अन्य पद की आकांक्षा किए जिना —अपने स्पष्ट अर्थ का कथन करता है, वह यहाँ 'श्रुति' नाम से अभिन्नेत है। तात्पर्य है —िनराकांक्ष पद श्रुति है। ऐसे पद सुवन्त और तिङन्त दोनों प्रकार के हैं—सुवन्त चनामपद और तिङन्त = क्रियापद, जैसे—'सीमेन यजेत, अग्निहोत्र' जुहुयात्' आदि वाक्य हैं। इनमें 'सीम-अग्निहोत्र' सुवन्त —नामपद हैं। ये अपने अर्थ को अभिन्यक्त करने में किसी अन्य पद की आकांक्षा या अपेक्षा नहीं रखते। इसी प्रकार 'यजेत, जुहुयात्' वे तिङक्त —

कियापद हैं; ये भी अपने अर्थ की--- अन्यपद-निरपेक्ष होकर स्वतन्त्र रूप से अभि-व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग मे ऐसे पदों को 'श्रुति' नाम दिया गया है।

ऐसे पद किसी अर्थं के विधायक, अभिधायक और विविधायक माने जाते हैं। उनत पद सोमयाग और अन्निहोत्र होन के विधायक हैं; इनके अनुष्ठान का विधान करते हैं; अपने अर्थों के आभ्रधायक हैं, वाचक हैं; याग में सोम का और होम में अन्निहोत्र का विनियोग बताते हैं। इन पदो के साथ लगे विभिन्त या एकवचन आदि के आधार पर श्रुति के भेद बताए गए हैं — विभिन्ति ए एकवचन आदि के आधार पर श्रुति के भेद बताए गए हैं — विभिन्ति सोम को याग का अङ्ग बताने में किसी अन्य की आकांक्षा न करने के कारण यह विभिन्ति स्था श्रुति है। एकवचन — अन्य-निरपेक्ष केवल सोम को याग का साधन या अङ्ग बताने के कारण यह एकवचनरूप। श्रुति है। सोमपद अन्य-निरपेक्ष होकर केवल सोमद्रय का कथन करने से एकपदरूप। श्रुति है।

इसी प्रकार 'श्रीहीन् प्रोक्षति, बीहि भियंजेत' आदि में भी विभिन्तरूपा, यचन-रूपा, पदरूपा श्रुति को समक्ष लेना चाहिए। श्रीहि पद के साथ लगी द्वितीया-तृतीया विभन्ति यथाकम बीहि को प्रोक्षण का और याग का अङ्ग बताने मे अन्य-निरपेक्ष हैं; यह विभन्तिरूपा श्रुति है। बहुबचन का श्रवण श्रीहि के प्रोक्षण और याग में बहुत-से बीहि का कथन करने से यह बचनरूपा श्रुति है। यह अन्य-निरपेक्ष होकर एक दाने से प्रोक्षण व याग का निषेच कर बहुत-से बीहि का कथन करती है। सास्त्र में इसकी सीमा बताई है, कितने मुट्टी ब्रीहि लेने चाहिएँ। ब्रीहि पद का श्रवण अन्य-निरपेक्ष होकर अपने विशिष्ट अर्थ को अभिव्यक्त कर प्रोक्षण आदि में यव आदि द्वव्य का निषेध करता है; यह एकपदरूपा श्रुति है। इसका स्वरूप सर्वत्र विधिवाक्यों में इसी प्रकार समक्ष्ता चाहिए।

लिक्क — िकसी भी पद में किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराने के सामर्प्य का नाम 'लिक्क' है। इत्येक पद किसी अर्थ का बोध कराने में समर्थ होता है। इस रूप में शब्द और वर्थ का परस्पर नित्यसम्बन्ध है। यह लिक्क्क दो प्रकार का है—एक शब्दगत, दूसरा अर्थगत। िकसी पद में किसी विशिष्ट के प्रकाशन का सामर्थ्य होना 'शब्दगत' नामक लिक्क्क है, जैसे—प्रथम सोम, अग्निहोत्र, ब्रीहि आदि पदों का उल्लेख किया गया है। किसी पदबोध्य वस्तु के कार्य करने की योग्यता का नाम 'अर्थगत' लिक्क्क है, जैसे—'जलेन सिञ्चित' वावय जलपद के वाच्य अर्थ में सींचने की योग्यता है, यह उपयुक्त अर्थ का बोध कराएगा, यह 'अर्थगत' लिंग है। इसके विपरीत 'विह्नना सिञ्चित' वाक्यगत विह्न पद वाच्य-अर्थ आग में सींचने की योग्यता न होने से यह किसी उपयुक्त अर्थ का बोध नहीं कराएगा।

शब्द के साधारण अर्थबोधन-सामर्थ्य के अतिरिक्त जो किसी शब्द में विशिष्ट देवता को कहने का सामर्थ्य है वह लिङ्ग है, जैसे ⊸'कदाचन स्तरीरिस नेन्द्र सक्विस दाशुषे' मन्त्र में 'इन्द्र' शब्द का विशिष्ट देवता को कहने का सामध्यें है— है इन्द्र ! तुम कभी हिंसक नहीं होते, और यजमान को याग का फल देने के लिए प्राप्त होते हो । स्कन्द स्वामी ने निरुक्त की टीका' में 'लिङ्ग ज्ञा अत्र स्मः' इसकी ब्याख्या करते हुए लिखा है—'लिङ्ग देवताभिघानसमर्थः शब्दः' देवता के कथन करने में समर्थ शब्द 'लिङ्ग' कहा जाता है ।

शाक्य —परस्पर-सानांक्ष पदों के समूह को 'वाक्य' कहते हैं। ऐसे पद आपस
में एक-दूसरे की आकांक्षा रखते हुए पारस्परिक सहयोग से किसी एक पूर्ण कर्थ
को अभिव्यक्त करते हैं। 'कदाचन स्तरीरिस नेन्द्र' यह एक बाक्य है। 'सोमेन
यजेत स्वर्गकाम:, अमिनहोत्रं जुहुबात स्वर्गकाम:' आदि सब ऐसे ही वाक्य हैं।
वाक्यगत पदों के परस्पर-सानांक्ष होने के साथ-साथ उनमें उपयुक्त अर्थ के बोध
कराने की योग्यता, और उनका एकसाथ आनुपूर्वों से उच्चरित या निखित होना
आवश्यक है। तात्पर्य है—वाक्यगत पदों में आकाक्षा, योग्यता और आसित का
अस्तित्व रहना चाहिए।

प्रकरण कियमाण कर्म का विधान होने पर आकाक्षा होती है, इस कर्म को किस प्रकार किया जाना चाहिए? इसको इतिकत्तंव्यता कहते हैं। किसी कर्म की इतिकत्तंव्यता का ज्ञान—जहाँ से वह कर्म प्रारम्भ होता है और जहाँ पूर्ण होता है—उस समस्त सन्दर्म के आघार पर किया जाता है। उसी का नाम प्रकरण है। प्रघान कर्म का प्रतिपादक पूरा सन्दर्म 'महाप्रकरण' तथा उसके किसी एक अंश में इतिकर्तव्यता आदि को बतानेवाले प्रसंग 'अवान्तर प्रकरण' कहे जाते हैं। अवान्तर प्रकरण में अपने रूप में अपना पूरा अस्तित्व रखते हैं। प्रधान कर्म अपनी सिद्धि के लिए अङ्गभूत इतिकर्तव्यता आदि की आकांक्षा रखता है; इतिकर्तव्यता आदि अङ्गभूत कर्मों का कोई स्वतन्त्र फल न होने से वह अपनी फलवत्ता के लिए प्रधान कर्म की आकांक्षा रखता है। इस प्रकार उमयाकांक्षी वाक्यों के समूह का नाम 'प्रकरण' है, यह भी कहा जा सकता है। सुस्तवाक सन्दर्म [३।२

स्थान —िविनियोजक प्रमाणों में पाँचवाँ 'स्थान' है । आचार्यों ने इसका अग्य नाम 'ऋप' बताया है । प्रधान और अङ्गभूत कर्मों के समानदेश में होने का नाम 'स्थान' या 'ऋप' है । कर्मों की यह समानदेशता पाठ और अनुष्ठान दोनों आधारों पर होती है । पहले का नाम 'पाठसावेश्य' और दूसरे का 'अनुष्ठान सादेश्य' है । पाठसादेश्य भी दो प्रकार का है : एक —यथासंख्य पाठ के अनुसार; दूसरा—

का अधि० १] इसका उदाहरण है। इसका स्पष्टीकरण बलाबल-प्रसंग में आने

द्रष्टव्य है।

द्रष्टव्य — निरुक्त की स्कन्द स्वामी टीका, प्रथम भाग, अध्याय १, खण्ड १७, पष्ट १०५, पंक्ति २-४।

सन्निधिपाठ के अनुसार ।

समाख्या -प्रकृति-प्रत्यय से सिद्ध यौगिक पद का नाम 'समाख्या' है। लोक-सिद्ध नामपद लौकिकी समाख्या, तथा वैदिक वाङ्मयसिद्ध नाम वैदिकी समाख्या कहे जाते हैं।

श्रुक्ति आदि के स्वरूप-निर्देश के अनन्तर इनके पारस्परिक बलावल का विचार प्रस्तुत है।

(अथ लिङ्गात् श्रुतेः प्राबल्याधिकरणम्)

पूर्व-निर्वेषानुसार दो-दो के जोड़े को लेकर बलाबल का विचार प्रस्तुत है। पहला जोड़ा है -श्रुति और लिङ्ग । किसी पद या वाक्य के विनियोग के लिए जब श्रुति और लिङ्ग समान बल से परस्वर-विरोधी होकर उपस्थित हों तब कीन सबल और कौन अबल है, इसका विचारपूर्वक निर्णय करने के लिए आचार्यों ने उदाहरण-वाक्य सुम्प्ताया है—'ऐन्द्रचा गाईपत्यमुपितष्ठते' -इन्द्र देवतावाली ऋचा से गाईपत्य अग्नि का उपस्थान करता है। यहाँ विचारणीय है —क्या इन्द्र देवता और गाईपत्य अग्नि दोनों में से चाहे जिस एक का उपस्थान करना चाहिए ? ऐसी अव्यवस्था है ? अथवा केवल एक गाईपत्य का उपस्थान हो, ऐसी व्यवस्था है ? यदि खुति — गाईपत्य प्रमु क क मैकारक दितीया विभक्ति का श्रवण, और लिङ्ग — 'ऐन्द्री' पद में इन्द्र देवता को कहने का सामर्थ्य, दोनों विनियोग कारण समान बलवाले हैं, तो उक्त वचन में विकत्य मानना होगा; इन्द्र और गाईपत्य दोनों में से किसी एक का उपस्थान करे। यदि श्रुति सबल है, तो केवल गाईपत्य का उपस्थान होगा।

जिज्ञासु आशंका करता है — प्रथम आपने बताया, अर्थवाले परस्पर-साकांक्ष पर्यो का समूह वाक्य है। इसके अनुसार 'ऐन्द्रया गाईपत्यभुपतिष्ठते' यह वाक्य है, तब यहाँ लिङ्ग और वाक्य का विरोध करना चाहिए, श्रुति और लिङ्ग का नहीं। यदि लिङ्ग सबल है, तो इन्द्र पद का विशिष्ट देवता के कथन में सामर्थ्य होने के कारण इन्द्र का उपस्थान होगा। यदि सबल होता है, तो गाईपत्य का उपस्थान होगा। इन्हिल उक्त वाक्य को लिङ्ग और वाक्य के परस्पर बलाबल की परीक्षा के लिए उदाहरण समक्षना चाहिए; श्रुति, लिङ्ग के बलाबल की परीक्षा के लिए नहीं।

जाचार्य ने समाधान किया, यह कहना ठीक है कि 'ऐन्द्रचा गाहँपत्यमुपतिष्ठते' बाक्य है। परन्तु साथ ही यह श्रुति भी तो है। यहाँ कर्म कारक द्वितीया विभिक्त के साथ 'गाहंपत्य' श्रवण उसे तत्काल 'उपतिष्ठते' के साथ ओड़ता है। इसलिए श्रुति लिङ्ग से विरुद्ध होती है; वाक्य का लिङ्ग से कोई विरोध नहीं, क्योंकि लिङ्ग के बलवान् होने पर 'ऐन्द्रचा उपतिष्ठते' में वाक्यगत 'गाहंपत्य' पर इन्द्र को

कहने के कारण उसके साथ एकवाक्यता को प्राप्त होगा; तब लिङ्ग और वाक्य का विरोध कहाँ रहा ? विरोध तभी होगा, जब गाईपत्य के साथ लिङ्ग की एक-वाक्यता न हो । यह विरोध श्रुति और लिङ्ग के परस्पर-प्रतियोगी रूप में सामने बाने पर सम्भव है । इसलिए उक्त उदाहरण श्रुति और लिङ्ग के बलाबल की परीक्षा के लिए उपयुक्त है ।

उन्त वाक्य में 'गाहंपत्यम्' पद श्रवणमात्र से—अन्य किसी की आकांक्षा या अपेक्षा किए बिना ही—'उपतिष्ठते' के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होकर पूणे वर्ष को अभिव्यक्त कर देता हैं। इसमें अर्थ का विश्वक्ष नहीं है। तात्पर्य है—अर्थाभिव्यक्ति में कोई विलम्ब नहीं होता। परन्तु वाक्य में तृतीयान्त करण कारक 'ऐन्द्रवा' पद ऐसा नहीं है। यह पद साक्षात् इन्द्र को न कहकर इन्द्र देवतावाली ऋचा का वाचक है। वह ऋचा को ढूँढता है। ऋचा है—'कदाचन स्तरीरिस नन्द्र! सरचित दाशुषे', ऋचागत 'इन्द्र' पद देवताविशेष का कथन करने में समय होने से लिङ्ग है। 'ऐन्द्री' पद के अनुसार जब तक लिङ्ग उपस्थान के लिए तैयार होकर आगे आता है, उससे पहले ही श्रुति अपना कार्य कर चुकी होती है। तात्पर्य है—उपस्थान के लिए अर्थाभिक्यक्ति में विलम्ब के कारण श्रुति सवल है। उपस्थान गाहं-पत्य अग्न का होता है, उस अवसर पर इन्द्र देवतावाली ऋचा का केवल उच्चारण किया जाता है। ऋचा का उच्चारण करते हुए गाहंपस्य का उपस्थान किया जाता है; वह अङ्गी, और अन्य अङ्ग हैं।

### (अथ वाक्यात् लिङ्गस्य प्राबल्याधिकरणम्)

प्रथम निर्देशानुसार उपयुक्त अर्थ के बोधक परस्पर-सापेक्ष सुक्तन्तिकृत्त पदों के समूह का नाम वाक्य है। वाक्यमत वे पद श्रुतिरूप या लिङ्गरूप होते हैं। पहले जब वे पद अर्थ का बोध करा बेंगे, उसके अनन्तर ही वाक्य अर्थ बोध करा से सेगा। जैसे लिङ्ग ('कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र!' में इन्द्र पद) अर्थ बोध कराने के लिए श्रुति ('ऐन्द्रधा' पद) पर आधारित रहने से श्रुति की अपेक्षा दुवेल होता है, ऐसे ही वाक्य अर्थ बोध कराने में श्रुति और लिङ्गपर आधारित रहता है, इसिलए लिङ्ग की अपेक्षा वाक्य हांसा अर्थ बोध होने में विलम्ब हो जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए आचार्यों ने उदाहरण सुकाया—

स्योनं ते सदनं कृणोमि, घृतस्य धारया सुरोवं फल्पशामि । तस्मिन् सोदाऽमृते प्रतितिष्ठ, बीहीणां मेध सुमनस्यमानः ।

ब्रीहि से तैयार किए गए पुरोडाक ! तेरा सुखद घर बनाता हूँ, उसे घृत की घारा से निवासयोग्य सुखकर निष्यन्त करता हूँ, निश्यद्रव उस स्थान में तू प्रतिष्ठा- पूर्वक स्थिर होकर बैठ। इसमे मन्देह है, व्या सम्पूर्ण मन्त्र का विनियोग पुरोडाश-पात्र को बी से खुण्ड़ने और पुरोडाश को वहाँ रखने मे करना चाहिए? अथवा 'कल्प्यामि' पर्वन्त पुरोडाशपात्र के उपस्तरण (चुण्डने) मे, तथा शेष मन्त्र पुरो-डाश को पुरोडाशणात्र मे रखने के लिए करना चाहिए? यदि वाक्य बलवान् है, तो दोनो कार्यों (पात्र के उपस्तरण और पुरोडाश) में पुर मन्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि मन्त्र के दोनो मागो के क्रियापद 'कल्प्यामि' और 'सीद' एक पुरोडाश से सम्बन्ध रखते हैं; तेरे लिए घर बनाया, उमम तू बैठ; इस प्रकार इनमें एकवाक्यता सम्पन्न होती है। यदि लिङ्ग बलवान् है, तो 'कल्प्यामि'-पर्यन्त मन्त्रभाग का घर के बनाने में, तथा शेष भाग का पुरोडाश को रखने में विनियोग होगा। कारण यह है -'स्थोनं ते सदन कृणोमि' यह अश घर बनाने को कहने मे समर्थ है, तथा तस्भिन् सीद' यह अंश पुरोडाश को उस स्थान में रखने को कहने में समर्थ है। जिज्ञासा है, इन दोनो में से किसको स्वीकार किया जाय? उक्त सन्दर्भ-प्रसंग में लिङ्ग और वाक्य दोनो समानवल प्रतीत होते हैं।

श्रृति के साम्मुख्य में लिङ्ग दुर्बल माना गया है। श्रृति लिङ्ग को बाधित कर देती है। जो एक की बराबरी में बाधित हो जाता है, उसकी दुर्बलता निश्चित रहती है। सम्भव है, बाक्य के साम्मुख्य में भी लिङ्ग दुर्बल होकर बाधित हो जाय। ऐसी स्थित में आचार्य सूत्रकार ने बताया जिङ्ग और बाक्य दोतों के साम्मुख्य में लिङ्ग सवत होता है, वाक्य दुर्बल। कारण है अर्थ-विप्रकर्ष, वाक्य में अर्थ की दूरी होना। 'स्थोन ते सदन कृणोमिं मन्त्र दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित होने से दर्श-पूर्णमास का अङ्ग है। 'तेरे सदन का बनावा हूं अपने इस अर्थ-सामर्थ्य हुप लिङ्ग से पुरोडाभपात के उपस्तरण में विनियुक्त होकर सफल प्रयोजनवाला हो जाता है इसीलिए पुरोडाश के स्थापन में विनियोग की योग्यता को खो बैठता है। कोई ऐसा अन्य आधार नहीं, जिसके अनुसार 'स्थोन ते' मन्त्र का विनियोग पुरोडाश की स्थापना में होने का संकेत मिले।

इसी प्रकार 'तस्मिन् सीव' मन्त्र वर्श-पूर्णमास प्रकरण मे पठित होने से दर्श-पूर्णमास का अङ्ग है। 'उस अनुकूल घर मे प्रतिष्ठापूर्वक बैठ' इस अपने अर्थ-सामर्थ्यं एप तिङ्ग से मन्त्र का विनियोग पुरोडाश की स्थापना मे निश्चित होता है। अन्य कोई ऐसा प्रमाण नहीं, जिसके आधार पर इस मन्त्र का विनियोग पुरोडाश के उपस्तरण मे सोचा आ सके। 'स्थोनं ते' मन्त्र के श्रवणमात्र से 'तेरा घर बनाता हूँ' यह स्पष्ट प्रत्यक्ष अर्थ उपस्थित होता है, जो उपस्तरण कर्म के कथन करने का सामर्थ्यं स्म लिङ्ग श्रुत्यर्थं के निकट होने से मुख्य है, बलवान् है। इसके विपरीत 'तस्मिन् सीव' मन्त्र का उपस्तरण मे विनियोग 'स्थोनं ते' मन्त्र के साय उसकी एकवाक्यता की कल्पना के अनन्तर आता है, अतः वह श्रुत्यर्थं से दूर पड़ जाता है। फलतः लिङ्ग और वाक्य के सान्त्रस्य में लिङ्ग से वाक्य बाधित हो

जाता है, इसलिए लिङ्ग के अनुसार 'स्योनं ते' मन्त्रभाग पुराजश के उपस्तरण में और 'तस्मिन् सोद मन्त्रभाग पुरोडाश के स्थापन में विनियुक्त होता है, यह निश्चित है।

यह कहना न्याय्य नहीं है कि श्रुति से वाधित लिङ्ग को वाक्य से भी वाधित माना जाय। यदि श्रुत्यर्थ से लिङ्ग अनुगृहीत होता है, और वाक्य दूर पड जाता है, तो वाक्य की बराबरी मे लिङ्ग को बाधित कहना अप्रामाणिक होने से अनुष्वित है। श्रुत्यर्थ के सामीष्य से समर्थित लिङ्ग वाक्य से बजवान् होता है।

## (अथ प्रकरणाद् वाक्यस्य प्राबल्याधिकरणम्)

प्रथम बताया गया, इतिकत्तं व्यता की आकांक्षा करनेवाले कर्त्तं व्या का कथन किया जाना प्रकरण का स्वरूप है। कोई कर्म किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह बताना प्रकरण है। बाक्य और प्रकरण के विरोध में कैमे निर्णय हीगा? यह बताना चाहिए। परस्पर-अपेक्षित सार्थंक पदो का समूह वाक्य, तथा इस प्रकार के अनेक वाक्यों का समूह प्रकरण होता है। प्रकरण अपनी सार्थंकता और सफल प्रयोजनवाला होने के लिए वाक्य की अपेक्षा रखता है, इसलिए वाक्य सदा प्रकरण से बनवान रहेगा। इसके लिए सुक्तवाक' निगद उपमुक्त उराहरण है।

### १. सूक्तवाक निगद का पूरा पाठ इस प्रकार है —

"इवं द्यावापृथिवी भद्रमभूत्। अर्घ्म सुक्तवाकम्। उत नमोवाकम्। ऋष्या स्म सुक्तोच्यमग्ने । त्वं सुक्तवागिस । उपश्चितो दिवः पृथिव्योः । ओमन्वती तेऽस्मिन् यज्ञे यजमान द्यावापृथिवी स्ताम् । शङ्कये जीरदान् । अत्र स्तु अप्रवेदे । उस्पन्यूती अभय कृती । वृष्टि द्यावा रीत्यापा । बांभुवी सयो-भुषौ । ऊर्जस्वती पयस्वती च । सूपचरणा च स्वधिचरणा च । सयोराविदि । अग्निरिवं हविरजुषत । अवीवृधतं मही ज्यायोऽकृत । सोम इदं हविरजुषत । अवीव्धत महो ज्यायोऽकृत । अग्निरिवं हविरजुषत । अवीव्धत महो ज्या-योऽकृत । प्रजापतिरियं हविरजुषत । अवीव्धत महो ज्यायोऽकृत । अग्नीषो-माविवं हविरजुषताम् । अवीव्षेतां महो ज्यायोऽकाताम् । इन्द्रान्नी इवं हिषरजुषेताम् । अवीव्धेतां महो ज्यायोऽकाताम् । इन्द्र इवं हिषरजुषत । अवीय्यत महो ज्यायोऽकृत । महेन्द्र इदं हविरजुपत । अवीव्यत महो ज्या-योऽकृत । देवा आज्यपा आज्यमजुषन्त । अवीवधन्त महो ज्यायोऽऋत ।अग्निर्-होत्रेणेदं हविरजुषत । अवीव्धत महो ज्यायोऽकृत । अस्याम्धद्वीत्रायां देव-गमायाम् । आज्ञास्तेऽयं यजमानोऽसौ । आयुराज्ञास्ते । सुप्रजास्त्वमाञ्चास्ते । सजातवनस्यामाज्ञास्ते । उत्तरां देवयज्यामाज्ञास्ते । भूयो हविष्करणामा-शास्ते । दिव्यं घामाऽऽशास्ते । विश्वं त्रियमाशास्ते । यदनेन हिष्याऽऽशास्ते ।

इस मन्त्र में पूर्णमासी के दिन यजन किये अपनीषोम और प्रजापति देवता, अमावास्या के दिन यजन किये गये .-द्वाग्नी, इन्द्र (अन्य पक्ष में—महेन्द्र) देवता स्मरण किये गये हैं।

वाक्य और प्रकरण में परस्पर बलाबल की परीक्षा के लिए उपयुक्त सूकवाक में दोनों समानबल प्रतीत होते हैं। क्योंकि वाक्य और प्रकरण दोनों में समानरूप से इतिकर्तव्यता की आकांक्षा होने पर किसी एक के बलावल का निश्चय करने में कोई कारण दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनों समानवल हैं, यही कहना होगा। फिर भी वाक्य को दुर्बल कहा जा सकता है, क्योंकि वह लिक्क से बाधित है। सुक्तवाक मन्त्र दर्शपूर्णमास याग के प्रसंग में पठित है। मन्त्र में जो दोनों यागों के देवताओं का कथन है, उसमें एकवान्यता प्राप्त नहीं होती। वहाँ देवताकथन लिङ्क से इन्द्राग्नी, इन्द्र को पौर्णमासी मे प्रयोग से हटाकर अमावास्या मे प्रयुक्त करना चाहिए । ऐसे ही अग्नीषोम, प्रजापति को अमावास्या में प्रयोग से हटाकर पूर्णमासी में प्रयुक्त करना चाहिए। इसमें सन्देह होता है --यदि प्रकरण बलवान् है, तो जो इस दर्शपूर्णमास में यजन किये गये देवता का स्तुतिरूप शेष वाक्य है---'अवीव्धेतां महोज्यायोऽकाताम्' आदि, क्या उसे जितनी बार सूक्तवाक में पढा है, उतनी बार पौर्णमासी अमावास्या दोनों यागों में प्रयोग करना होगा ? अथवा यदि वाक्य बैलवान् है, तो इन्द्राग्नी शब्द का उत्कर्ष कर (उसे उखाड़कर) जहाँ ले-जाया गया है; तथा अग्नीषोम का उत्कर्ष कर जहाँ उसे ले-जाया गया है, वहाँ ही प्रयोग करना होगा ? इस विषय में वाक्य और प्रकरण दोनो समानवल प्रतीत होते हैं। इसका निर्णय कैसे किया जाय ?

शालार्य सूत्रकार ने समाधान किया -इसका निर्णय अर्थविषक्ष (अर्थ की दूरी) के आधार पर किया जाना लाहिए। जहाँ अर्थ की दूरी है, वह दुवेल, जहाँ सामीप्य है, वह सबल होगा। सोचना लाहिए, यहाँ अर्थ की दूरी क्या है?

वाक्य में प्रत्येक पद अनग-अलग साकाक्ष रहता है। वाक्य के पूरे अर्थ को अभिव्यवत करने के लिए वाक्यगत पद एक-दूसरे की आकाक्षा रखते हैं। समस्त पद सिलकर पूरा वाक्य अभिनत अर्थ को अभिव्यवत करने में निराकांग्र हो जाता है; अपने पूर्ण अर्थ को अभिव्यवत कर कार्यानुष्ठान में प्रवृत्ति का प्रयोजक हो जाता है। प्रकरण में यह स्थिति नहीं रहती। प्रकरण अनेक वाक्यों का समुदाय होता है। दर्शपूर्णमास प्रकरण में स्तुत्व करण अनेक वाक्यों का समुदाय होता है। दर्शपूर्णमास प्रकरण में सुक्तवाक मन्त्र पठित है—'दर्शपूर्णमासाम्यां यजेत' बाक्य से याग का विवान है। उसे अपनी इतिकर्त्तव्यता की बाकांक्षा रहती

तवश्यात् तवृष्यात् । तवस्मै देवा रासन्ताम् । तदाम्निर्वेवो देवेम्यो बनते । वयमग्नेमिनुषाः । इष्टं च वीतं च। उमे च मो द्यावापृथिवी अंहसः स्याताम् । इह गतिर्वामस्येदं च । नमो देवेम्यः । [तं ० त्रा०, २।५।१०]

है। समीप मे पठित सूक्तवाक है। तब वहाँ वाक्यान्तर से जाना जाता है—
'सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरित' सूक्तवाक मन्त्र को उच्चारण करते हुए प्रस्तर को
अग्नि में छोड़ता है। इस मन्त्र में पौर्णमासी देवतावाची और अमावास्या
देवतावाची पदों का प्रयोग एक-दूसरे से पृथक् करके क्रिया जाता है। उन
देवताओं के शेषभूत पदों का भी पृथक् करके प्रयोग होता है। इस कारण यद्यपि
प्रकरण-सामर्थ्य से पौर्णमासी के देवता-पदों के अङ्गभूत वचनों का अभावास्या के
देवतावाची पदों के साथ एकवाक्यता की सम्भावना प्रकट की जा सकती है,
तथापि पौर्णमासी के देवतावाची पदों के साथ उनकी एकवाक्यता प्रत्यक्ष है।
प्रस्वक्ष के साथ विरोध होने पर सम्भावना की उपेक्षा कर दी जाती है। स्वतन्त्र
वाक्य की अपेक्षा प्रकरण से अर्घाभिज्यक्ति में विलम्ब होना ही अर्थ की दूरी है।
इसिलिए वाक्य और प्रकरण के परस्पर साम्मुख्य में वाक्य प्रवल और प्रकरण
दुवंल रह जाता है। लिङ्ग से बाधित होने पर वाक्य प्रकरण से भी वाधित होना
चाहिए,—यह आवश्यक नहीं है।

(अथ स्थानात् = कमात् प्रकरणस्य प्राबल्याधिकरणम्)

कोई वचन किस 'स्थान' पर पढ़ा गया है, अथवा किस कम पर पढ़ा गया है, यह एक ही बात है। स्थान-विशेष या कमविशेष पर पढ़ा जाना 'व'षन' की अपनी विशेषता है। सूत्र में 'स्थान' पढ़ दिया है, पर स्पष्टता की भावना से यहाँ 'कम'-पद का प्रयोग किया जाएगा। प्रकरण और कम के साम्मुख्य में कौन सबल और कौन दुर्बल है? इसका विवेचन प्रस्तुत है।

इसको समफ्रने के लिए उदाहरणरूप में आचायों ने राजसूय याग का उत्लेख किया है। राजसूय याग-प्रकरण के अन्तर्गत अभिषेचनीय के कम में शौनःशेष आख्यान आदि पठित हैं। राजसूय ना प्रकरण होने से वहाँ प्रधान कमं राजसूय-याग है। प्रकरण और कम के साम्मुख्य में यदि प्रकरण जलवान है, तो शौनःशेष आख्यान आदि राजसूय प्रकरणस्थित सब कमौं के अङ्ग होंगे। यदि कम बलवान है, तो अभिषेचनीय के कम में पठित होने से उसी (अभिषेचनीय) कमों के अङ्ग होंगे। अर्थीभिन्यनित के ये दोनों कारण अपाततः समानअल प्रतीत होते हैं; क्योंकि कोई ऐसा विशेष हेनु उपलब्ध नहीं है, जिसके आपार पर दोनों में से किसी एक को बलवान सिद्ध किया जा सके। प्रस्पुत यह कहा जा सकता है कि प्रकरण की अपेक्षा कम बलवान है; क्योंकि अन्यत्र प्रकरण-वाक्य से बाधित

द्रष्टच्य--तै० झा० १।७।१०।६। आदि पद देवन (बृत्कीड़न) का ग्रहण करता है। उक्त ब्राह्मण के उसी प्रसंग में बूतकीड़ाविषयक आख्यान दिया गया है।

हुआ माना गया है। एक जगह बाधित को दुर्बल ही समक्षना चाहिए। सम्भव है, वह कम से भी बाधित हो जाय।

शिष्य-जिज्ञासा का बाचार्य सूत्रकार ने समाधान किया - अर्थविप्रकर्ष के कारण ऋम की अपक्षा प्रकरण बलवान होता है। ऋम में अर्थविप्रकर्ष = अर्थ की दुरी रहती है। अर्थ की दूरी यहाँ क्या है ? इसे समक्रना चाहिए। राजसूय-प्रकरण में राजसूय-याग प्रधान कर्म है। 'राजा राजसूयेन' स्वाराज्यकामी यजेत' वचन राजसूय का विधान करता है। वह किस प्रकार किया जाना चाहिए ? अपनी इस इतिकर्तव्यता की आकांक्षा रखता है । उस आकांक्षा की प्रकरणपठित परिपूर्ण अर्थवाले समस्त वाक्य पूरा करते हैं । इसलिए राजसूय-याग के साथ उनकी एकवाक्यता प्रत्यक्ष है, जो याग के प्रयोजन को पूरा करती है। उस प्रकरणगत वाक्यसमृह में एक अग्र शीन:शेप उपाख्यान है और अभि-बेचनीय संज्ञक सोमयाग कर्म भी। अनेक कर्मों का प्रकरण में पाठ किसी क्रम से होना ही सम्भव है। कम के अनुसार यदि शौन:शेप उपाख्यान अभिषेचनीय कर्न के समीप पढ़ा है, तो वह इनमें परस्पर-आकांक्षा का प्रयोजक नहीं है। ये दोनों कर्म राजसूय प्रधान कर्म की इतिकत्तंत्र्यतारूप आकांक्षा की समानरूप से पूर्ण करने के कारण उसके अङ्गभुत हैं। प्रधान कर्म के साथ अङ्गभूत कर्म की एक-बारयता प्रत्यक्ष सिद्ध है। अभिषेचनीय कर्म के प्रति शौनःशेप उपारूयान कर्म की अञ्जतां क्रम के आधार पर सम्भावनामूलक कही जा सकती है। प्रत्यक्ष-बोधित अर्थ के साम्मुख्य में सम्भावित अर्थ बाधित हो जाता है। फलतः प्रकरण की प्रतियोगिता में कम दुर्बल और प्रकरण बलवान रहता है, भले ही प्रकरण वाक्य से बाधित होता हो ।

(अथ समाख्यायाः क्रमस्य प्राबल्याधिकरणम्)

क्रम और समाख्या के परस्पर विरोध में इनके बलाबल की परीक्षा के लिए उदाहरणख्य में आचार्यों ने पौरोडांशिक काण्ड का उल्लेख किया है। इच्छा-यजुर्वेद की तैत्तिरीय मैत्रायणी संहिताओं के दर्शपूर्णमास-प्रकरण का 'पौरोडांशिक काण्ड' नाम याजिकों में प्रसिद्ध है। दर्श अमावास्या के दिन तथा पौर्णमास पूर्णमासी के दिन किया जाता है। दर्श में जिस हिव का प्रयोग होता है, उसका नाम 'सान्नाय्य' तथा पौर्णमास में प्रयुक्त होनेवाली हिव का नाम 'पुरोडाश' है। यद्यपि उस काण्ड में दोनों हवियों के मन्त्रों का व्याख्यान है, परन्तु पुरोडाश हिव के अधिक मन्त्र होने के कारण काण्ड का नाम 'पौरोडांशिक' व्यवहृत होता है। जिस यजनान ने सोमयाग किया है, उसके लिए दर्श नामक इच्छि में इन्द्र-

द्रष्टव्य —मीमांसा-सूत्र २।३।३; अधिकरण २ का प्रारम्म।

देवता के निमित्त दिख और दुग्वहवि का विधान है। इन दोनों हवियों का एक इन्द्र देवता होने से दोनों को मिलाकर आहति दी जाती है। इसी को 'सान्नाय्य'-हवि कहते हैं। दूध और दिध के परस्पर सम्मिश्रण द्वारा उनका एकीकरण '<del>सान्नाय्य'' पद</del> का वाच्यार्य है । पौरोडाशिक काण्ड में सान्नाय्य हवि के क्रम में 'ग्रन्थच्वं दैव्याय कर्मणे'' मन्त्र पात्रशोधन में विनियोग के लिए पढ़ा गया है—हे आप ! दैव्यकर्म के लिए पात्रों का शोधन करो । शिष्य जिज्ञासा करता है -यहाँ सन्देह है -यदि समास्या नाम बलवान है, तो काण्ड का 'पौरोडाशिक' नाम होने से इस मन्त्र का विनियोग पुरोडाश-पात्रों के शोधन में किया जाना चाहिए। यदि कम बलवान् है, तो सान्नाय्य हवि के कम में पठित होने से सान्नाय्य हवि-पात्रों के शोधन में मन्त्र का विनियोग होना चाहिए। इन दोनों में बलाबल का निर्णय होना अपेक्षित है। आपाततः ये समानबल प्रतीत होते हैं; क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को बलवान और दूसरे को दुर्बल बतानेवाला कोई विशेष कारण उपलब्ध नहीं है। फिर भी प्रकरण से बाधित होने के कारण क्रम को दुर्वल कहा जा सकता है। तब नाम (—समाख्या) कारण के आघार पर उक्त मन्त्र का विनियोग पुरोडाण-पात्रों के शोधन में किया जाना चाहिए, सह प्राप्त होता है ।

अाचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया— कम और समाख्या के नाम्मुख्य में क्रम बलवान् होता है, तथा अगला समाख्या-कारण दुर्बल (—पार-दौर्बल्यम्), क्योंकि समाख्या में बर्थ की दूरी रहती है (अर्थविप्रकर्षात्)। समाख्या का अर्थविप्रकर्ष क्या है? वह इस प्रकार समकता चाहिए—'शुन्धंध्वं दैन्याय कर्मणे' मन्त्र का पाठ सान्नाय्य हिव के क्रम में उपलब्ध है, इसलिए सान्नाय्य हिव के साथ उसका साक्षात् सम्बन्ध स्पष्ट है। समाख्या (—पौरो-डाशिक नामक काण्ड) में पुरोडाश के साथ 'शुन्धध्वं दैन्याय' मन्त्र का सम्बन्ध नहीं कहा गया। 'पौरोडाशिक' इस समाख्या (काण्ड के नाम) में 'पुरोडाश' वद देखे जाने से अर्थापत्ति-प्रमाण के आधार पर 'शुन्धध्वं मन्त्र का पुरोडाश के साथ सम्बन्ध जोड़े जाने की कल्पना की जाती है। इसलिए सान्नाय्य हिव के साथ मन्त्र का स्पष्ट सम्बन्ध बतानेवाले क्रम से समाख्या-कारण बाधित हो जाता है।

श्रुति आदि विनियोग के प्रयोजक कारणों में बलाबल की जाँच वहीं अपेक्षित होती है, जहाँ एक ही लक्ष्य मे दो कारण परस्पर-विरोधी बनकर उपस्थित होते

१. पाणिनि सूत्र [३।१।१२६] 'पाय्यसान्नाय्यिनकाय्यघाय्या मानहिर्निनवास-सामिधेनीषु' से 'सम्'-उपसर्गपूर्वक 'नी' धातु से 'ण्यत्' प्रत्यय लगाकर 'सान्नाय्य' पद हिविविशेष वर्ष में निष्यन्न किया गया है।

२. तै॰ सं॰ १।१।३॥ मैत्रा॰ सं० १।१।३॥ शुक्ल यजुः १।१३॥

हैं। अविरोध अवस्था मे अपने-अपने लक्ष्य में सभी कारण बलवान् हैं। अपने लक्ष्य में प्रत्येक कारण विनियोग का प्रयोजक होता है। इसी अनुसार अङ्गाङ्गि-भाव निर्वारित किया जाता है। जिसका चिनियोग किया जाय वह अङ्ग, जहाँ विनियोग किया जाय वह अङ्गी होता है ।।१४॥ (इति श्रुत्यादीना पूर्वपूर्वबली-यस्त्वाधिकरणम् -७)।

## (द्वादशोपसत्ताया अहीनाङ्गताधिकरणम् ५)

ततीय अध्याय के प्रारम्भ में प्रतिज्ञात शेष लक्षण के उपपादन के अनन्तर श्रति आदि विनियोजक प्रमाणों के बलाबल का निरूपण किया गया। कर्मों में कौन कर्म शेष अञ्ज और कौन कर्म शेषी अङ्गी है, इसका ( - अङ्गाङ्गि भाव का) निर्णय श्रुति आदि प्रमाणों के आधार पर होता है, जिसका उपयुक्त विवरण प्रस्तुत कर दिया गया । श्रुति आदि विनियोजक प्रमाणों के बलाबल विचार का कहाँ विरोध होता है, कहाँ नहीं, इसपर अब विवेचन किया जायगा, जो बलाबल-विचार के साथ सम्बद्ध है।

तैत्तिरीय संहिता [ ६।२।६] में ज्योतिष्टोम का प्रारम्म करते हुए पाठ है— 'तिस एव साह्नस्योपसदो द्वादशाहीनस्य ।' 'साह्न' पद एक दिन में सिद्ध होनेवाले ज्योतिष्टोम-याग के लिए प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि ज्योतिष्टोम पाँच दिन में सिद्ध होनेवाला कर्म है, पर एक दिन साध्य सोमयाग के कारण इसे 'साह्र औपचारिक रूप में कहा है। ज्योतिष्टोम के तीन उपसद होते हैं, अहीन के बारह। शिष्य ने जिज्ञासा की—इसमें सन्देह होता है, क्या बारह उपसद् का यह विधान ज्योतिष्टोम के लिए है, अथवा अहीन के लिए ? प्रतीत होता है, यह बारह उपसद् का विधान ज्योतिष्टोग में है, क्योंकि यह विधान ज्योतिष्टोम का प्रारम्भ करके किया गया है। मुख्य ज्योतिष्टोम है, अहीन ऋतु का कथन यहाँ गीण है। शिष्य-जिज्ञासा को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया —

## अहीनो वा प्रकरणाद् गौणः ॥१५॥

[वा] सूत्र में 'वा' पद सदाय के अभाव का द्योतक है। तात्पर्य है -उक्त कथन में संशय का कोई अवकाश नहीं । [अहीन: ] सन्दर्भ में 'अहीन'-पद ज्योति-ष्टोम का वाचक है; [प्रकरणात्] ज्योतिष्टोम का प्रकरण होने से, [गौण:] अष्टीन पद गौण है।

संहिता-सन्दर्भ में 'अहीन' पद गुणवृत्ति से ज्योतिष्टोम के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो ऋतु दक्षिणा, ऋतु के अन्य अङ्गों तथा फल से हीन - रहित नहीं है, वह अहीन है। ज्योतिष्टोम ऐसा ही ऋतु है; उसके लिए उक्त पद का प्रयोग कर दिया गया है तथा यह प्रकरण भी ज्योतिष्टोम का है। 'द्वादश-अहीनस्य' वाक्य में 'अहीन' पद ज्योतिष्टोम का वाचक होने से यह आशंका उठाना भी व्यर्थ होगा कि वाक्य से प्रकरण बाधित हो जाता है। बाधा विरोध होने पर होती हैं; यहाँ तो वाक्य और प्रकरण दोनों ज्योतिष्टोम का निर्देश कर रहे हैं। इसलिए बारह उपसद ज्योतिष्टोम में समभने चाहिएँ।

'उपसद्' नामक इष्टि हैं, जो सोमवाग में दीक्षित होने के अनन्तर सोमा-भिषव से पूर्व अनुष्टित की जाती हैं। किस कर्तु में कितनी उपसद् इष्टि हों? उनकी संस्था यहाँ बताई गई है। सोमयागों मे इन इष्टियों का विधान हैं। 'अहीन' वे हैं जो दो दिन में सिद्ध होनेवाले कर्तु से लगाकर ग्यारह दिन तक में सिद्ध होते हैं। बारह दिन में साध्य सोमयाग की संज्ञा 'अहीन' और 'सत्र' दोनों हैं। इससे अधिक समय में साध्य सब सोमयाग 'सत्र' कहें जाते हैं।

बारह उपसद् ज्योतिष्टोम में हैं, इस पूर्वपक्ष का सूत्रकार ने समाधान

## असंयोगात्तु मुख्यस्य तस्मादपकुष्यते ॥१६॥

सूत्र में [तु] पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक हैं। तत्पयं है—सहिता-सन्दर्भ में 'अहीन' पद ज्योतिष्टोम का वाचक नहीं है। 'साह्न' पद से कहे गये [मुख्यस्य] मुख्य ज्योतिष्टोम का ढादश उपसत्ता के साथ [असंयोगात्] सम्बन्ध न होने से [तस्मात्] उस साह्न ज्योतिष्टोम से ढादश उपसद् का होना [अप-कृष्यते] खींचा जाता है, हटाया जाता है। तात्ययं है, बारह उपसद् इष्टियों का सम्बन्ध अहीन-संग्रक ऋतुओं के साथ है; ज्योतिष्टोम के साथ नहीं।

संहिता-सन्दर्भ में बारह उपसद नामक इंटियों का सम्बन्ध अहीन-संज्ञक कतु के साथ साक्षात निर्दिष्ट है। अहीन पद को गुणवृत्ति से नव् समास के आधार पर ज्योतिष्टोम का वाचक समसना नितान्त अयुक्त है। गौण अर्थ की कल्पना वहीं की जाती है, जहां अभिधावृत्ति से उपयुक्त समञ्ज्ञस अर्थ की सम्भावना न हो। अहीन पद, दिनवाचक 'अहन्' शब्द से 'अह्नः खः कती' वियाकरण महा-भाष्य ४।२।४३] वात्तिक के अनुसार समूह अर्थ में कतु अभिषय होने पर ख (ईत) प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। इस प्रकार अभिधाशिक्त-बोध्य अर्थ इस पद का है—ऐसा कतु जो एकाधिक दिनों के समूह में सम्पन्न किया जाय। आचार्यों ने इसकी सीमा बताई, दो दिन से लगाकर ग्यारह दिनं तक में सम्पन्न होनेवाले कतु 'अहोन' कहे जाते हैं। ऐसे कतुओं में बारह उपसद् इध्टियां अनुध्यित होती हैं।

अहीन पद का गुणवृत्ति से ज्योतिष्टोम अर्थ समक्षता स्वर की दृष्टि से भी असंगत है। नञ् समास होने पर पाणिनि-नियम [६।२।२] के अनुसार यह पद आधुदात्त होना चाहिए। परन्तु संहिताओं में यह मध्योदात्त उपलब्ध होता है, जो गत पंक्तियों में बताई गई 'अहीन' पर की सिद्धि के अनुसार संगत है। फलत ज्योतिष्टोम में उपसद् इष्टियां तीन ही होती हैं, बारह उपसद् इष्टियां अहीन कतु में। यह प्रकरण ज्योतिष्टोम का होने पर भी संहिता-वाक्य इसका स्पष्ट कथन करता है। यह तभी सम्भव है, जब साह्य-ज्योतिष्टोम और अहीन को भिन्न कमें माना जाता है। ऐसी स्थिति में अहीन पद का प्रयोग ज्योतिष्टोम के लिए कहना सर्वथा अयुक्त है।।१६।। (इति द्वादशोपसन्ताया अहीनाङ्गताधि-करणम्— 5)

## (कुलायादौ प्रतिपदोत्कर्षाधिकरणम् –६)

'कुलाय'-संज्ञक यज्ञविशेष हैं, विभिन्न स्तर के अथवा विजातीय व्यक्ति सिम्मिलितरूप से जिन यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे यज्ञ – ऋतु 'कुलाय' नाम से व्यवहृत होते हैं। ज्यानिष्टोम-प्रकरण में पाठ है — "'युवं हि स्थः स्वः पती', इति ह्योर्यजमानयोः प्रतिपदं कुर्यात्", 'युवं हि स्थ स्वः पती' [ऋ० ६।१६।२।। साम० १००१] इस ऋचा को दो यजमानों की प्रतिपद् करे। आगे पाठ है— "'एने अस्प्रमिन्दवः' इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः"—इस ऋचा को श्रहृत यजमानों की प्रतिपद् करे।

ज्योतिष्टोम के प्रातःसवन में गेय बहिष्पवमान स्तोत्र सदोमण्डप से बाहर 'चात्वाल' नामक स्थान में गाया जाता है। उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहत्ती तीन ऋत्विक् मिलकर इसका गान करते हैं। पापशोधन कर पित्र करनेवाले इस स्तोत्र का गान सदोमण्डप से बाहर होने के कारण इसका 'बहिष्पवमान' नाम है। प्रत्येक स्तोत्र तीन ऋचाओ पर गाया जाता है। बहिष्पवमान स्तोत्र की पहनी गेय ऋचा 'प्रतिपद' कही जाती है। यद्यपि सामान्यरूप से ज्योतिष्टोम में बहिष्पवमान स्तोत्र की प्रतिपद' कही जाती है। यद्यपि सामान्यरूप से ज्योतिष्टोम में बहिष्पवमान स्तोत्र की प्रतिपद 'उतास्म गायता नरः' ऋचा विहित है, परन्तु जहाँ दो यजमान मिलकर कतु-अनुष्टान करें, वहाँ बहिष्पवमान स्तोत्र की प्रतिपद 'युव हि स्थ.' ऋचा को करें। अहीन-संजक सोमयाम में एक, दो या बहुत यजमानों के साथ मिलकर याग का विधान है।

शिष्य जिज्ञासा करता है उक्त प्रतिपद्-ऋचाओं के विषय में सन्देह है— क्या ये दोनों प्रतिपद् ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत हैं ? अथवा दो यजमानों द्वारा

१. 'एको हो बह्वो वाऽहीनैयंजेरन्' कुत्तहलवृत्ति ३।३ १४।। कात्या० श्री० १२।१।४ की विद्याधर टीका की टिप्पणी। सत्रयागों में 'ये यजमानास्त एव ऋत्त्विजः' के अनुसार १७ यजमान न्यूनतम होते हैं; इस आधार पर न्यायमालाविस्तर में सायण ने बहुयजमानविषयक वचन को सत्र-सम्बन्धी कहा है।(यु० मी० पृ० ६३०)

साध्य 'कुलाय'-संज्ञक आदि कर्भ मे, एवं बहुत यजमानों द्वारा साध्य 'द्विरात्र' आदि कर्मों में इनका उरकर्ष करना योग्य है ? अर्थात् यहां से इटाकर उन प्रकरणों मे इनको ले-जाना उपगुक्त है ? प्रतीत होता है, ज्योतिष्टोम में ही इनका निवेश गुक्त है, क्योंकि ये ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित हैं। इससे प्रकरण उपकृत होता है।

आचार्यं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया 🥌

## द्वित्वबहुत्वयुक्तं वाऽचोदनात् तस्य ॥१७॥

गत सूत्र से यहाँ 'असंयोगात, तस्मात्, अपकृष्यते' तीन पदों की अनुवृत्ति है। सूत्र का 'वा' पद समुच्चय अर्थ में है। सूत्रार्थ होगा—[द्वित्वबहुत्वयुक्तम्] दित्व और बहुत्व से युक्त प्रतिपद्-ऋचा [वा] भी [असंयोगात्] ज्योतिष्टोम से असम्बद्ध होने के कारण [तस्मात् अपकृष्यते] उस ज्योतिष्टोम से हटाई जाती हैं, दूर ले-जाई जाती हैं, [तस्य, अचोदनात्] ऐसे ज्योतिष्टोम का विधान न होने से, जिसमें दो या उससे अधिक यजमान हों।

ज्योतिष्टोम में निर्धारित रूप से यजमान एक होता है। उक्त प्रतिपद्-ऋचा उन कमों में उपयोग के लिए कही गई हैं, जो कमें दो यजमानों अथवा दो से अधिक बहुत यजमानों द्वारा मिलकर अनुष्टित किये जाते हैं। इसलिए ज्योति-ष्टोम प्रकरण में पढ़ी जाने पर भी इन प्रतिपद्-ऋचाओं का उपयोग ज्योतिष्टोग में सम्भव नहीं। तब इनके उचित उपयोग के लिए इन्हें यहां से हटाकर 'कुलाय'-संज्ञक आदि यागों में ले-जाना सार्थक है। वे कमे विधानानुसार दो अथवा अधिक यजमानों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं।।१७।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—दो या बहुत यजमानों का होना ज्योतिष्टोम में भी सम्भव है। ज्योतिष्टोम नित्यकमं है। यजमान कमी रुग्ण आदि हो सकता है, तब अन्य एक या अधिक सहयोगी के द्वारा याग को निरन्तर चालू रखने पर एकाधिक यजमानों की कल्पना ज्योतिष्टोम में सम्भव होने से प्रतिपद्-ऋचाओं का ज्योतिष्टोम प्रकरण से अपकर्ष आवश्यक नहीं है।

सत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया—

## पक्षेणार्थकृतस्येति चेत् ॥१८॥

नित्यकर्म ज्योतिष्टोम के अवश्यक्तंच्य होने के कारण सामर्थ्यहीन यजमान के [अर्थकृतस्य] याग-सम्पादन प्रयोजनवज्ञ सहयोगी किये गये व्यक्ति के [पक्षेण] विकल्प से एक या दो अन्य यजमानों के द्वारा, ज्योतिष्टोम में दो या बहुत यजमानों की सम्भावना से तत्सम्बन्धी प्रतिपद्-ऋचा ज्योतिष्टोम में निविष्ट रह सकती हैं, ऐसा यदि कहो, तो (वह युक्त नहीं, अगले सूत्र से सम्बद्ध है)।

दो या बहुत यजमान ज्योतिष्टोम में सम्भव होने से प्रतिपद्-ऋषाओं का निवेश ज्योतिष्टोम में माना जा सकता है। इससे प्रकरण बाधित न होगा। उत्कर्ष मानने पर प्रकरण बाधित होता है। निर्धारित एक यजमान किन्ही रोगादि कारणो से अशक्त होने पर नित्यकर्म ज्योतिष्टोम को निरन्तर चालू रखने की भावना से सहयोगी यजमान को ग्रहण करेगा। तब ज्योतिष्टोम में यजमान के एकत्व को बाधकर दो या बहुत यजमानों से सम्बद्ध प्रतिपद्-ऋषाओं का निवेश ज्योतिष्टोम में बना रहेगा। फलतः उनका उत्कर्ष नहीं करना चाहिए।।१८।।

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया---

### न प्रकृतेरेकसंयोगात् ॥१६॥

[न] गत सूत्र में कहा अर्थ युक्त नहीं है। तात्पर्य है, दो या बहुत यजमानों से सम्बद्ध प्रतिपद्-ऋचाओं का ज्योतिष्टोम से उत्कर्ष करना अपेक्षित नहीं, यह कथन अयुक्त है, [प्रकृते.] प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम का [एकसंयोगात] एक यजमान के साथ सम्बन्ध होने से। इसलिए जिस कर्म में दो या अधिक यजमान हीं, उसका सन्निदेश ज्योतिष्टोम में सम्भव नहीं। अतः प्रतिपद् ऋचाओं का यहां से उत्कर्ष आवश्यक है।

ज्योतिष्टोम के विधिवालय 'वसन्ते वसन्ते ज्योतिथा यजेत' में एकवचन के प्रयोग से ज्योतिष्टोम-यजनकर्ता यजमान एक ही श्रुत है। सूत्रकार ने सूत्र में 'प्रकृतेः' पद का प्रयोग इसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया है कि ज्योतिष्टोम अथवा अभिव्योग उत्तय समस्त सोमयागों का प्रकृतिभूत याग है, यह जाना जा सके। प्रकृतियाग में अनुष्टेय सब धर्मों व अङ्गों का यथावत् निर्देश होता है। उसी के अनुसार कर्मोनुष्टान किया जाता है; किसी बाह्य अतिदेश आदि से उसे बाधा नहीं जा सकता। विकृतियागों में ऐसा नहीं होता। वहाँ 'प्रकृतिवद् विकृति: कर्त्तं व्या' नियम के अनुसार किन्हीं अङ्गों की बाधा सम्भव है। इसका उपयुक्त विवेचन शास्त्र के अन्तिय अध्याय में किया गया है। ज्योतिष्टोम प्रकृतियाम कर्त्ता यजमान का एकत्व प्रत्यक्ष श्रुत है, उसका बाध सम्भव नहीं। इसलिए दो या बहुत यजमानों से सम्बद्ध प्रतिपद्-श्रृ चाओ का ज्योतिष्टोम से उत्कर्ष किया जाना सर्वेण न्याय्य है।

यजमान के असमर्थ होने पर नित्यकर्म को चालू रखने की अनिवार्यता के कारण उसके प्रतिनिधिरूप में अन्य व्यक्ति के सहयोग से ज्योतिष्टोन ने दो यजमानों की कल्पना, अथवा पत्नी-साहचर्य से दो या बहुत यजमानों की कल्पना नितान्त अशास्त्रीय है। सहयोगी व्यक्ति पृति (पारिश्रमिक शुस्कःचन-प्राप्ति) के प्रयोजन से अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है, यजमान-रूप में उसका वरण नहीं किया जाता। पत्नी भी पति की सहचारिणी के रूप में उपस्थित होती है, स्वयं यजमान के रूप में नहीं। ज्योतिष्टोम में दो या यहुत यजमानों का होना असम्भव होने से −दो या बहुत यजमानों के सम्भव होने से −दो या बहुत यजमानों से सम्बद्ध प्रतिपद् ऋचाओं का ज्योतिष्टोम से उत्कर्ष कर 'कुलाय'-संज्ञक कर्म मे उनका उपयोग किया जाना ज्ञास्त्रानुकूल है ॥१६॥ (इति कुलायादौ प्रतिपदोक्तकर्षाधिकरणम् —६)।

(जाघन्याः प्रकरणादनुत्कर्षाधिकरणम् — १०)

शिष्य जिज्ञासा करता है—दर्ब-पूर्णमास में पत्नीसंयाज कर्म का निर्देश है— 'जापन्या पत्नी: संयाजयित' [जाप० श्री० ३।६। १०] पूंछ से 'पत्नीसंयाज' नामक कर्म करते हैं। प्रस्तुत श्रीतसूत्र के अतिरिक्त समस्त अन्य याजुष वाड्म्य में पत्नीसंयाज-कर्म के होमद्रव्य के रूप में 'जाघनी' का उल्लेख कहीं उपलब्ध नहीं है। इस कर्म में हिवद्रव्य आज्य बताया गया है। ज्योतिष्टीम के अन्तर्गत पशुपाग प्रकरण में 'जाघन्या पत्नी: संयाजयन्ति' वचन का उल्लेख अवस्थ मिलता है।

जघन कटिप्रदेश का नाम है, भाषा में जांघ बोलते हैं। उसका एक भाव—कोई एक अंश — 'जाघनी' है। व्याख्याकारों ने जाघनी का अर्थ पूंछ किया है। पर 'जघन' पद का अर्थ कोष में मादा के कटिप्रदेश का अगला भाग है, जो घोंट्र के ऊपर मांसल अंश हैं। पूंछ से उसका कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता।

दर्श-पूर्णमास के अन्तर्गत 'पत्नीसंयाज' कर्म है, जिसमें चार देवताओं के लिए आज्य हिंव की चार बाहुतियाँ दी जाती हैं। वहाँ वाक्य है-'सोमं यजित, त्वष्टारं यजित, देवानां पत्नीर्यजित, ऑग्न गृहपति यजित' इस वाक्य से—सोम, त्वष्टा, देवपत्नियाँ और अग्निगृहपति —चार देवता विहित हैं। इन सबका 'पत्नी. संयाज्यन्ति' वचन में केवल 'पत्नी' पद से निर्देश किया गया है। यह मीमांसा (१।४।२८) में वर्ष्णित प्राणमून्त्याय के अनुसार अथवा लोकप्रसिद्ध छितन्याय के अनुसार समक्षना चाहिए।

प्रस्तुत अधिकरण में दर्श-पूर्णमास के अन्तर्गत पत्नीसंपाज-कर्म के लिए आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के 'जाघन्या पत्नी: संयाजयन्ति' बचन के अनुसार 'जाघनी' हवि को लक्ष्य कर विवेचन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ सन्देह है, यह विधान दर्शन

द्रष्टव्य —भावृदीपिका, यही अधिकरण—'आज्येन पत्नीः संयाजयन्ति।' शत० आ० [११६१२।७] में पत्नीसंयाज के लिए आज्य हिंद की प्रशंसा की गई है।

पूर्णमास में माना जाय ? अथवा पशुयाग में इसका उत्कर्ष माना जाय ? अवि जापनी हीव को उद्देश्य कर पन्नीसंयाजो का विद्यान किया जाता है, तो इसका पशुयाग में उत्कर्ष होगा; यदि पत्नीसंयाजों के लिए जाघनी हीव का विधान किया जाता है, तब यह दर्शपूर्णमास म ही होगा। प्रतीत होता है, पशुयाग मे इसका उत्कर्ष होना जाहिए, क्योंकि जाघनी पशु का अवयव है। दर्श-पूर्णमास श्रीतकर्म हैं, इनमें पशुयाग-सम्बन्धी कोई कर्म विहित नहीं है।

आचार्य सुत्रकार ने शिष्य सुभाव को पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया --

## जाघनी चैकदेशस्वात् ॥२०॥

[जाघनी] दर्श-पूर्णमास मे पठित जाघनी हिवि [च] मी यहाँ से हटाकर पशुसाग में ले-जाई जाय, [एकदेशत्वात् | पशु का एकदेश —एक अवसव होने से।

दर्श-पूर्णमास से जाघनी का उत्कर्ष किया जाना चाहिए। पशुयाग में जाघनी के उत्कर्ष से दर्श-पूर्णमासपंठित पत्नीसंयाज-कमं में जाघनी के विना कोई वैगुष्य नहीं आयेगा। यह कमं आज्य हवि से सम्पादित हो जायगा। जाघनी का भी— सवनीय पशुयाग में आहुत किये जाने से उचित उपयोग हो जाता है। इस प्रकार पशुयाग में जाघनी प्रयोजनवाली है; दर्श-पूर्णमास में उसका कोई प्रयोजन नहीं है। पशु के एकदेश रूप से कही गई जायनी दर्श-पूर्णमास में पशु को प्रयोजन नहीं कर सकती। अन्यथा पशु को वहाँ लाकर उसका वह अङ्ग काटना पड़ेगा, जो नितान्त अशास्त्रीय है। इसलिए वहाँ से जावनी का उत्कर्ष होना ही चाहिए॥२०॥

आचार्य सुत्रकार ने उन्त पूर्वपक्ष का समाधान किया-

## चोदना वाऽपूर्वत्वात् ॥२१॥

[बा]सूत्र में 'बा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए है। तात्पर्य है, दर्श-पूर्णमास से जाधनी का उत्कर्ष नहीं होता। [घोदना] दर्शपूर्णमास में जाधनी का विधान

है, [अपूर्वत्वात्] अपूर्व होने से ।

दशं-पूर्णमास में जाघनी का निर्देश पत्नीसंयाओं के लिए हवि द्वव्य का विधान करता है, अपूर्व होने से। तात्पर्य हैं, पत्नीसंयाओं का जाघनी हविद्वव्य कही अन्यत्र से प्राप्त नहीं है। 'पत्नी: संयाजयन्ति' से सोम, त्वब्टा, देवपत्तियाँ, अनिन्मृहपति देवता-सहित याग का विधान प्राप्त है। उसी के हविद्वव्य रूप में अन्यत्र से अप्राप्त —जाघनी का दर्शपूर्णमास में विशेष विधान है। इसलिए दर्शपूर्णमास से जाघनी का उत्कर्ष नहीं किया जाना चाहिए।

यह कहना ठीक न होगा कि जाघनी का विधान वाक्य से और थाग का विधान

श्रुति से होता है, तथा श्रुति के साम्मूख्य में वाक्य दुवेल होगा। तब जाधनी का उत्कर्ष माना जाय। क्योंकि जाधनी को वाक्यवोधित मानने पर वाक्यभेद आपन्त होगा. वाक्यानुसार अर्थ किया जायगा — 'जाधनी मृद्धिय यागी विधीयते' एक वाक्य, 'पत्य्यक्ष्य विधीयन्ते' दूसरा जाक्य। इमलिए वहाँ (दर्श पूर्णमास में) केवल जाधनी हिविद्रव्य का विधाय नामाना चाहिए। पत्नीसंयाओं का हिव के उपयोग के लिए निर्देश है, मृक्य विधान नहीं है। अर् अधनी का उत्कर्ष दर्शपूर्णमास से किया जाना अमान्य है।।२१॥

शिष्य पुन: जिज्ञासा करता है —जाधनी पशु का एकदेश है; उसका उपयोग पशुपाग में सम्भव है, अन्यत्र (दर्श पूर्णमास में) नहीं। कत उत्कर्ष आवश्यक है।

इस जिज्ञासा को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया --

## एकदेश इति चेत् ॥२२॥

[एकदेश.] जापनी हविद्रव्य पशु का एकदेश = अवयव है, अत: जहाँ याम में पशु उपस्थित होगा, वहाँ उसका उत्कर्ष होना चाहिए, [इति चेत्] ऐसा यदि मानो तो — (अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

जाघनी हैंजि पञ्चे का अवयव होने से पशुयाग में उसका उत्कर्ष करना होगा । इर्श्वपूर्णमास में पञ्च उपस्थित नहीं होता, अतः उत्कर्ष आवश्यक है ॥ २२॥

आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया-

#### न प्रकृतेरशास्त्रनिष्पत्तेः ॥२३॥

[न] गत सूत्र का कथन युक्त नहीं है। [प्रकृते:] प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास के सम्बन्ध में [अशास्त्रनिष्पत्तेः] जाधनीविषयक स्पष्ट निर्देण, अमुक पशु का ऐसा अवयव हो—इस प्रकार का शास्त्रसिद्ध कथन - न होने से उत्कर्ष नहीं होगा।

सूत्रकार का आश्रय है —यदि शास्त्र में स्पष्ट रूप से यह बताया होता कि अमुक पशु का अमुक अवयव 'जाधनी' पद से ग्राह्म है, तो उसका उत्कर्ष पशुयाग में सम्भव था, क्योंकि वहाँ पशु का उपस्थित होना भारत्रानुकूल होता। पर ऐसा निर्देश न होने के कारण 'जाधनी' साधारण कथन होने से वह अवयव स्वयं मरे अथवा कसाई आदि द्वारा मारे गये पशु का ऋय आदि करके कहीं से भी प्रहण किया जा सकता है। मध्यकालिक टीकाकारों के अनुसार फिर भी वह अवयव यश्चिय पशु अथवा भक्ष्य पशु का हो होना चाहिए। ऐसी स्थिति में 'जाधनी' का उत्कर्ष अनावश्यक है।।२३।।

इस अधिकरण के विषय में पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने अनेक उपपत्ति दर्शाते हुए लिखा है कि प्रस्तुत अधिकरण में कथित सिद्धान्त एकदेशी मत है। जैमिनि सुत्रकार एवं अन्य प्राचीन आचार्यों का यह मान्य सिद्धान्त नहीं हैं, क्योंकि जाघनी का दर्श-पूर्णमास में उल्लेख केवल आपस्तम्ब श्रोतसूत्र में उपलब्ध है, जन्यत्र समस्त वैविक वाङ्मय में कहीं नहीं। इसके अतिरिक्त दर्श-पूर्णमास के अक्तर्गत पत्नीसंयाज-कर्म का हविद्रव्य सर्वत्र 'आज्य' वताया गया है। दर्श-पूर्णमास जादि श्रोत वाणों में आमिष का सम्पर्क कहीं नहीं बताया गया। अतः दर्शपूर्णमास में 'जाघनी' की घुसपेठ सर्वथा अवैदिक है। प्रस्तृत अधिकरण में यह विवेचन केवल आपस्तम्ब श्रोतसूत्र के आधार पर है। अधिक जानकारी के लिए मीमांसक महोदय का ग्रन्थ देखें।

पं अार्यमुनि ने इस अधिकरण की व्याख्या में अधिकरण का पर्यवसान अनुत्कर्ष में न मानकर उत्कर्ष में माना है। अधिकरण में यहाँ चार सूत्र हैं। पहले सूत्र द्वारा 'आघनी' के उत्कर्ष का उपपादन किया गया है। अवरस्वामी ने उसे पूर्वपक्ष कहा है। इसके विपरीत आर्यमुनि ने उसे सिद्धान्त-पक्ष माना है। अगले दो सूत्रों को एकसूत्र मानकर पूर्वपक्ष रूप में उसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की है—

## "चोदना वाऽपूर्वत्वादेकदेश इति चेत् ।

'वा' शब्द' पूर्वपक्ष की सूचना के लिए आया है [चोदना] उक्त वाक्य में 'पत्नीसंयाज' के अङ्गरूप से 'जावनी' का विधान है क्योंकि [अपूर्वत्वात्] ऐसा होने से अपूर्व अर्थ का लाभ होता है और [एकवेशः] पशु की हिंसा करने सं उसके अवयव 'जावनी' की प्राप्ति हो सकती है [चेत्] यदि [इति] ऐसा कहो तो (ठीक नहीं-—इसका अगले सूत्र से सम्बन्ध है)।

भाष्य — उक्त वाक्य मे 'जाघनी' द्वारा प्रदेय पत्तु के 'पत्नीसंयाज' नामक संस्कार का विधान अभिप्रेत नहीं, किन्तु जक्त सस्कारकमं के लिए साधनरूप से 'जाघनी' का विधान अभिप्रेत है अर्थात् 'पत्नीसंयाज' नामक संस्कारकमं प्रयम प्राप्त होने पर भी उसका साधन 'जाघनी' प्रथम प्राप्त नहीं है, उसी का साधनरूप से विधान उक्त वाक्य से विविधित है, क्योंकि प्रथम प्राप्त न होने के कारण वह अपूर्व है और अर्थ का विधान सर्वसम्मत है; और यद्यि प्रकृत 'दर्श-पूर्णमास' याग में प्रदेय पत्रु नहीं है तथापि उसका अवयव जाघनी दुष्प्राप नहीं है —वह पत्रु हिंसा 'द्वारा मनुष्यमात्र को प्राप्त हो सकती है, और शास्त्रविह्त कमं की सिद्धि के लिए 'हिंसा' का करना कोई दोष नहीं है; इसलिए पत्रु याग में जाघनी का उत्कर्ष मुक्त नहीं, किन्तु प्रकृतवाग में निवेश ही युक्त है।

सं० -अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं--

#### न प्रकृतेरशास्त्रनिष्पत्तेः ॥

पदार्थ-[न] उन्त कथन ठीक नहीं क्योंकि [प्रकृते:] प्रकृतयाग में नाघनी

का निवेश शालने भें [अशास्त्रनिष्यत्तेः] सर्वशास्त्र-प्रतिषिद्ध हिंसा करनी पड़ती है ।

भाष्य—यदि उक्त वाक्य में 'जाषती' का साधनरूप से विधान मानें तो उसके सम्पादनाथं पत्तु की हिंसा करनी पड़ती है और यह सर्वशास्त्रितिषद होने के कारण त्याज्य है, उपादेश नहीं, और अन्य कोई उपाय उसकी प्राप्ति का नहीं है; उपाय के न होने से जिसका प्राप्त होना असम्भव है उसका साधनरूप से विधान शास्त्र कारांपित कहीं कर सकता, इसलिए जापनी का प्रकृतयाग से पत्तुयाग में उत्कर्ष ही उचित है, प्रकृत याग में निवेश उचित नहीं।"

प्रस्तुत अधिकरण के विषय में हमारा विचार है —यह रचना महीं जैमिनि की नहीं है। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र की रचना के अनन्तर तथा भाष्यकार शबर-स्वामी के काल से पहले आमिषलोलुप याजिकों ने इस अधिकरण का यहाँ प्रक्षेप किया है।

उत्कर्ष के कम में अनुत्कर्ष का कथन उत्प्रकरण प्रतीत होता है। इस व्यति-क्रम को देखकर पं० आर्यमुनि ने अधिकरण की योजना उत्कर्ष में की है। पर कहा जा सकता है, उत्कर्ष का प्रकरण पूरा कर एक स्थल अनुत्कर्ष का अपवाद-रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपेक्षित था; इसमें व्यतिक्रम-दोष बताने का कोई अवसर नहीं है।

'जावनी' पद के 'पूँछ' अर्थ का सामक्जस्य किसी व्याख्याकार ने स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया। 'जाक्या पत्नीः समाजयित्त' वाक्य पत्नीसंयाज-कर्म के प्रति साक्षनरूप में जावनी को प्रस्तुत करता है। जावनी की साधनता क्या है? यह कहीं स्पष्ट किया गया ज्ञात नहीं हुआ। इसकी पत्नीसंयाज-कर्म का हिवद्वव्य बताया गया। तो क्या पूंछ को काटकर उसकी आहुतियाँ दी जाती है? तो यह खोटा निर्थंक कूड़ाकरकट देवताओं के लिए, और किटभाग की मास-पेशियाँ—जो 'जावनी' पद का वास्तविक अर्थ होना चाहिए, बह—खरा माल यारों का; क्या इसका यही तात्पर्यं न होगा? यह तात्कालिक याज्ञिको की मासलोजुपता का नंगा रूप है। यदि पूँछ को पकड़कर पशु का अन्य कोई संस्कार किया जाता है, तो इस प्रसग के विवरणों में उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, उस दक्षा में इसको हविद्वव्य बनाना भी निर्थंक होगा।

शबर स्वामी से लगाकर आगे के सभी व्याख्याकारों ने इस अधिकरण के विषय में जो विचार प्रस्तुत किये हैं, उनसे दर्श-पूर्णमास में 'जाघनी' की उप-योगिता का कोई पता नहीं लगता। दर्श-पूर्णमास पित्र श्रीत कर्म हैं। अन्य प्रधान यागों के अन्तर्गत पशुयाग के रूप में पशु का सम्पर्क—वह चाहे जिस भावना से रहा हो—जाना जाता है। श्रीत कर्म पशु-सम्पर्क से रहित हैं। वे भी उससे अफूते न रहें; सम्मवत: इसी कारण दर्श-पूर्णमास में जाघनी का निवेश कर अपनी

रसनालोल्पना को बहलाने के लिए भाग निष्कण्टक बना लिया। इससे प्रस्तुत अधिकरण का प्रक्षिप्त किया जाना स्पष्ट होता है। इस विषय में अन्य स्वारस्थपूर्ण सुक्ताव है—यदि 'जाधन्या पत्नी संयाजयन्ति' वान्य मे 'जाधन्या' पद के आगे 'उपविदय' पद का अध्याहार कर लिया जाता है, तो इस सम्बन्ध की सब समस्याएँ तिरोहित हो जाती है, और अपेक्षित प्रस्तुत विषय स्पष्ट होकर सामने आ जाता है।

'जावनी' पद प्रस्तुत प्रसंग मे बैठने की विशेष रीति का निर्देश करता है। यह पशु की पूँछ का अन्य नोई अवयव न होकर पत्नीसंयाज-अनुष्ठाता व्यक्ति की 'आसिका (बैठने की गीति) मात्र है। दोनों पैर पीछे को और घोटू आगे को कर जींघों के आधार पर बैठना 'जाधनी' है। ऐसे बैठन को लोक में 'उस्ट्रासिका' कहा जाता है—ऊँट की तरह बैठना। बहती भाषा में इसे 'उकड़ियों बैठना' भी कहते हैं। पत्नीसंयाज कमं में इस प्रकार बैठकर—आहुतियाँ दी जानी चाहिएँ, यह उकत वाक्य (जाबन्या पत्नी. संयाजयित) में अपूर्व अर्थ का विधान है। हिषद्रव्य का कोई निर्देश नहीं है। पत्नीसयाज-कमं में हिषद्रव्य आज्य निर्धारित है, उसकी न यहाँ आकांक्षा है, न आवश्यकता। रसनालोलुप याजिको ने 'जाधनी' पर का पशु-अवयव अर्थ कर उसे हिषद्रव्य के रूप में उभारने का प्रयास किया है।

इस सुकाब की छाया में सुवार्य निम्न प्रकार समक्षना चाहिए। शिष्य जिज्ञासा करता है - 'जायन्या पत्नी संयाजयित' वाक्य में 'जायनी' क्या है ? वर्ष-पूर्णमास में पठित होने से क्या उनका निवेश यहीं अभीष्ट है ? अथवा अन्यत्र उत्कर्ष अपेक्षित है ?

सूत्रकार ने बताया----

## जाघनी चैकदेशत्वात् ॥

[जाघनी] जंघाओं के आधार पर बैठना 'जाघनी' है, [च] निक्चयपूर्वक [एकदेशत्वात्] इसी एकदेश में इसका विधान होने से ।

जावनी आसन से बैठकर आहुति देना केवल पत्नीसंयाज-कर्म के अवसर पर है, अन्यत्र नहीं । अत. इसका अन्यत्र उत्कर्ष अनपेक्षित है ।

सूत्रकार ने इसी अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया---

## चोदना वाऽपूर्वत्वात् ॥

[वा] 'वा' पद पूर्व सूत्रोक्त अर्थ की दृढ़ता का द्योतक है। तात्पर्य है, दर्ध-पूर्णमास से जावनी का उत्कर्ष नहीं होता। [चोदना] दर्श-पूर्णमास से पत्नी-संबाज-प्रसंग से जावनी का विधान है, [अपूर्वस्वात्] अपूर्व होने से। दर्श-पूर्णमास में जाघनी का निर्देश--पत्नीसंयाज-कर्म में आज्याहृति के अवसर पर -आसनिविशेष से बैठने का अपूर्व विधान है। यह अन्यत्र कहीं से प्राप्त नहीं है। अतः दर्श-पूर्णमास से जाघनी ना अन्यत्र उत्कर्ष सर्वथा अवपेक्षित है। वाक्यभेद आदि की आपित उसी दशा में सम्भव है, जब जाघनी को हिवद्रव्य माना जाता है, जिसका यहां बलात् प्रवेश करने का प्रयास किया जाता रहा है। अतः दर्श-पूर्णमास से जाघनी का उत्कर्ष नितान्त अमान्य है।।

शिष्य पुनः आशंका करता है— व्याख्याकार प्रायः 'जाघनी' पद का अर्थ--पश्च की पूँछ अथवा उसके समीप का पश्च-अङ्ग —करते हैं। उसके अनुसार जाघनी
का उत्कर्ष पश्चमा में होना उचित क्यों न माना जाय ?

सूत्रकार ने शिष्य-आशंका को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

## एकदेश इति चेत् ॥

[एफवेश:] जाधनी — एजु का एकदेश हविद्रव्य रूप है, उसका उत्कर्ष पशु-याग में होना चाहिए, [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो -(अगले सूत्र से सम्बन्ध है)। शेष अर्थ पूर्ववत् है।

जाचार्य सुत्रकार ने आशंका का समाधान किया--

## न प्रकृतेरशास्त्रनिष्पत्तेः ॥

[न] गत सूत्र का कथन युक्त नहीं है। [प्रकृतेः] प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास के सम्बन्ध में [अ-शास्त्रनिष्पत्ते.] जाधनी-विषयक स्पष्ट निर्देश—अमुक पशु का ऐसा अवयव हो, इस प्रकार का शास्त्रसिद्ध कथन—न होने से जाधनी पशु-अवयव है, यह सर्वेथा असंगत है।

सूत्रकार का आशय है —यदि झास्त्र में स्पष्ट रूप से यह कहीं बताया होता कि अमुक पशु का अमुक अवयव 'जावनी' पद से प्राह्म है, तो उसका उत्कर्ष पशुयाग में सम्भव होता; स्योंकि वहाँ पशु का उपस्थित होना शास्त्रानुकूल माना जाता। पर ऐसा निर्देश न होने से 'आघनी' साधारण कथन होने के कारण न यह पशु-अवयव है, न हिवद्रव्य। वह केवल पत्नीसंयाज कर्म में आहुति देने के अवसर पर विशेष भासनमात्र है। ऐसी दशा में दर्श-पूर्णमास से जावनी के उत्कर्ष का प्रस्त नहीं उठता।।२३॥ (इति जाधन्याः प्रकरणादनुत्कर्षाधिकरणम् - १०)।

## (संतर्दनस्योक्ष्यादिसंस्थानिवेशाधिकरणम् –११)

ज्योतिष्टोम-प्रसंग में अधिषवण-फलक-विषयक निर्देश है--'अथो सलु दीर्घसोमे सन्तृचे वृत्यै' [तै० सं० ६।२।११] --दीर्घसोमयाग में घृति = घारण के लिए अर्थात् उनका विच्छेद न होने देने के लिए अधिषवण-फलकों का सन्तर्दन करे, अन्तर्निविष्ट कील आदि से उन्हें परस्पर जोड़ दे। गूलर के फट्टों =तस्तों को जोड़कर जो पटडा सोम कूटने के लिए बनाया जाता है, उसका नाम 'अधि खबज फनक' है। दीवें सोमयाग में ग्रावा—पत्थर के लोड़े —से सोम के कूटते समय फलक एक दूसरे से अलग न हो जायें, इस प्रयोजन से उनका 'मन्तवंन' किया जाता है। सन्तवंन ऐसा जोड़ है, जो फलकों की मोटाई की ओर दोनों फलकों में कीलेंं फैंसाकर उन्हें जोड़ दिया जाता है। यह जोड़ इतना दृढ़ और सटा हआ रहता है कि दो फलकों की सन्धि स्पष्ट दिखाई नहीं देती।

शिष्य जिज्ञासा करता है—यहाँ सन्देह है, क्या यह सन्दर्शनकर्म ज्योतिष्टोम का ही अङ्ग माना जाय? अथवा सोभयाग की उक्थ्य आदि अन्य संस्थाओं में इसका उत्कर्ष माना जाय? प्रतीत होता है, ज्योतिष्टोम में साक्षात् निर्देश होने से केवल ज्योतिष्टोम संस्था का अङ्ग इस माना जाय; अन्य संस्थाओं में उत्कर्ष न किया जाय। इससे प्रकरण उपकृत होगा, और सन्तर्दन का प्रयोजन पूरा हो

जायमा ।

शिष्य-सुफाव को सूत्रकार आचार्य ने पूर्वपक्षरूप मे सुत्रित किया

## सन्तर्दनं प्रकृतौ ऋयणवदनर्थलोपात् स्यात् ॥२४॥

[सन्तर्दनम्] दोनों फलकों का जोड़ना [प्रकृतौ] प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम याग में [स्यात्] होना चाहिए। [क्रयणवत्] गो-हिरण्य आदि से सोम का कय किये जाने के समान, [अनर्षलोपात्] सन्तर्दन के धारणरूप अर्थ — प्रयोजन के लोप न होने से। तात्पर्य है, दीर्घसोम में विहित सन्तर्दन का ज्योतिष्टोम प्रकरण

से उस्कर्ष न होगा।

मूलवाक्य में 'दीघंसोम' पद के अवयव 'दीघं' का सामञ्जस्य ज्योतिष्टोम के साथ भी सम्भव है। यद्यपि ज्योतिष्टोम सोमयाग की अन्यतम संस्था होने से 'दीघं' पद का सामञ्जस्य ज्योतिष्टोम की अपेक्षा सोमयाग के साथ ही अधिक उपयुक्त है, तथापि इष्टियों की अपेक्षा ज्योतिष्टोम के दीघंकाल-साध्य होने से इसे भी दीघं कहा जा सकता है। इसलिए मूल (दीघंसोमे सन्तृचे थूर्य) वाक्यायं का ज्योतिष्टोम में सामञ्जस्य होने से उक्थ्य आदि अन्य संस्थाओं में सन्तर्दन का उत्कर्ष अनावश्यक है।।२४॥

सूत्रकार ने उक्त पूर्वपक्ष का समाधान किया —

### उत्कर्षो वा ग्रहणाद् विशेषस्य ॥२५॥

[बा] 'वा' पद गत सूत्रोक्त पद की व्यावृत्ति के लिए है। [उत्कर्षः ] दीर्घ सोमयाग में कहे गए अधिषवण-फलक-विषयक सन्तर्दन का उत्कर्ष —सोमयाग की उक्क्य आदि अन्य सस्याओं में—किया जाना आवश्यक हैं ऽविशेषस्य प्रहणात्] सोमयाग के 'दीर्घ' रूप विशेष का निर्देश होने से।

'दीर्घसोने सन्तृद्धे' वाक्य में सोम के साथ 'दीर्घ' पद का प्रयोग, ज्योतिष्टोम की अपेका सोमयाग के अधिक लम्बे समय तक में सम्पन्त होने की स्थिति को स्पष्ट करता है। 'दीर्घ विशेषण का साफत्य या सामञ्जस्य उसी अवस्या में सम्भव हैं, जब दीर्घकाल-साध्य सोमयाग की उक्थ्य आदि मंस्थाओं में सन्तर्दत का उत्कर्ष किया जाय। ज्योतिष्टोम अथवा अग्विष्टोम, सोमयाग की सात संस्थाओं में पहली संस्था है। सोमयाग का अनुष्ठान प्रारम्भ होने पर सर्वप्रथम ज्योतिष्टोम संस्था है। उस अवसर पर सन्तर्दत का निर्देश केवल एक संस्था ज्योतिष्टोम के लिए न होकर सम्पूर्ण सोमयाग के लिए है। उसको ज्योतिष्टोममात्र में संकृषित करना अन्याय्य है। सोम को कुटाई सम्पूर्ण याग में यथावसर चलती रहती है। तब उक्थ्य आदि अन्य संस्थाओं में भी सन्तर्दन की विद्यमानता आवश्यक है। उसका उत्कर्ष करना ही होगा।। २५॥

शिष्य पुनः आशंका करता है -दीर्घसोम पद में दीर्घता सोमयाग की वृष्टि से म मानकर यागकर्ता यजमान की वृष्टि से क्यों न मान ली जाय ? सूत्रकार ने आशंका को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया

## कर्त्तुं तो वा विशेषस्य तन्त्रिमत्तत्वात् ॥२६॥

[या] 'वा' पद गतसूत्र में निर्दिष्ट उत्कर्ष की निवृत्तिका द्योतक है। तास्पर्य है—ज्योतिष्टोम से सन्तर्दन का उत्कर्ष नहीं होना चाहिए। [कर्तृत:] याग के कर्त्ता यजमान से दीर्घता जानी जायगी। तात्पर्य है—सम्पूर्ण सोमयाग के अनुष्ठान में याग का कर्त्ता यजमान प्रारम्भ से अन्त तक वही एक रहता है। इसके अनुसार 'दीर्घसोम' पद का अर्थ होगा—दीर्घ यजमान का सोम —दीर्घसोम। दीर्घकाल तक रहनेवाले यजमान के सोमयाग में अधिषवण-फलको का सन्तर्दन करे, [विशेषस्य] दीर्घ विशेषण के [तिन्तिमत्तत्यात्] कर्तृनिमत्त होने से।

दीर्घकालिकता यजमान --कर्ता की स्थित से मानी जानी चाहिए, याग की कालिक साघ्यता से नहीं, क्योंकि याग की कालिक स्थिति कर्ता पर निर्मर है। इसलिए ज्योतिष्टोम से सन्तर्दन का उत्कर्ष आवश्यक नहीं है। ज्योतिष्टोम प्रकरण मी इससे अनुगृहीत होता है, प्रकरण से बाहर उसे नहीं ले-जाना पड़ता। दीघंसोम शब्द की निष्पत्ति कर्त्ता की दृष्टि से किए जाने में कोई बाधा नहीं है। दीघं यजमान का सोम ---दीघंसोम कहा जायगा।।२६॥

गत सूत्र में कथित पक्ष का निवारण करते हुए सूत्रकार ने बताया-

## ऋतुतो वार्थवादानुपपत्तेः स्यात् ॥२७॥

सूत्र में 'वा' पद निश्चमार्थक है। [ऋतुतः]ऋतु.=याग से[वा] ही दीर्घसोम

में दीर्घत्व [स्यात्] होता है, कर्ता से नहीं; क्योंकि [अर्थवादानुपपत्तेः] सन्तर्दन धृर्यै - घारण के लिए है, इस अर्थवाद की उपपत्ति कर्ता की दृष्टि से दीर्घत्व मानने पर नहीं होती।

मूल वाक्य 'दीर्घसोमे सन्तु चै धृत्यै' में सन्तर्दन का प्रयोजन सोमाभिषव-फलकों के घारण-निर्मित्त हैं। दीर्घकाल तक चलनेवाले सोमयाग में बार-बार सोम को कूटनेवाले पत्थरों से चीट दिए जाने पर सोमाभिषव-फलकों के टूटने या विच्छिन होने की आशंका रहती हैं। वे एक-दूसरे से अलग न हों, इसी निमित्त सन्तर्दन किया जाता है। सन्तर्दन फलकों के घारण करने के लिए है, यह अर्थवाद उसी अवस्था में उपपन्न होता है, जब दीर्घकालिकता का सम्बन्ध याग से माना जाता है। दीर्घकालिकता को कत्ती की दृष्टि से मानने पर 'वृत्यै' अर्थवाद अनु-पपन्न होगा; क्योंकि फलको पर सोम को कूटना कर्तु के लिए है, कर्ता के लिए नहीं। इसलिए दीर्घकाल तक चलनवाले सोमयाग की उक्थ्य आदि अन्य संस्थाओं मे सन्तर्दन का उत्कर्ष किया जाना आवश्यक है; केवल ज्योतिष्टोम संस्था मे ही उसका निवेश नहीं माना जा सकता। सोम का फलकों पर कूटना सोमयाग के सम्पन्न होने तक बराबर चलता रहता है।।२७।।

शिष्य जिज्ञासा करता है —यदि दीर्घकालिकता का सम्बन्ध कर्त्ता से नहीं माना जाता, तो उन्थ्य आदि संस्थाओं से भी नहीं माना जा सकता। क्योंकि प्रत्येक संस्था में दश मृष्टि परिमित सोम समानरूप से निर्घारित है, इसलिए दीर्घकालिकता का कर्त्ता के साथ असम्बन्ध के समान उक्थ्य आदि संस्थाओ से भी उसका (दीर्घकालिकता का) असम्बन्ध होगा, क्योंकि वे अपने में अल्पकालिकता के साथ सम्बद्ध हैं। शिष्य-जिज्ञासा को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया —

## संस्थाश्च कर्तृ वद् धारणार्थाविशेषात् ॥२८॥

[संस्थाः] ज्योतिष्टोम की अगली सस्थाएँ उनथ्य आदि[च]मी [कर्तृवत्] कर्त्ता के समान ही दीर्घकालिकता से सम्बद्ध नहीं हो सकती; [धारणार्थाविके-थात्] घारगरूप प्रयोजन के अभिष्टोम व उक्थ्य आदि सस्थाओं में सोम की दृष्टि से कोई भेद न होने के कारण।

सन्तर्दंग का उत्कर्ष माना जाय, यान माना जाय, दोनो अवस्थाओं मे 'धृत्ये' अर्थवाद उपपन्न नहीं होता, क्योंकि 'दश मृट्टीमिमीते' दस मुट्टी मापता है, दचन के अनुसार प्रत्येक संस्था में उतना ही परिमित मोम विहित है; इसलिए उनमें धारण की दृष्टि से कोई विशेषता नहीं है। तब दोनों अवस्थाओं में धारण अर्थवाद की अनुपपन्नता के समान होने से वह उत्कर्ष का प्रयोजक नहीं हो सकता, अतः अर्थवाद की उपपन्नता के लिए उत्कर्ष मानना निर्थंक है।।२८॥

बाचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

## उक्थ्यादिषु वाऽर्थस्य विद्यमानत्वात् ॥२६॥

[ता] 'ता' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। [उक्थ्यादिषु] उक्थ्य आदि संस्थाओं में सन्तर्दन का उत्कर्ष होता है, [अर्थस्य] अर्थ⇔प्रयोजन के [विद्यमानत्वात्] विद्यमान होने से ।

सोम का दशमुष्टि-परिमाण प्रथम संस्था ज्योतिष्टोम अथवा अग्निष्टोम के लिए हैं। यह परिमाण उसमें दी आवेवाली सोमाहृतियों के अनुसार हैं। उन्थ्य आदि अगली सस्थाओं में आहृतियां अधिक हो जाती हैं; उसी अनुपात से सोम-मुष्टि भी अधिक ली जाती हैं। इसिलए सोममृष्टि की समानता के आधार पर 'धृत्यें' अर्थवाद की अनुपपन्तता का कथन असंगत है। उन्थ्य आदि संस्थाओं में कूटने के लिए सोम जब अधिक होगा, तो फलको के टूटने या विच्छितन होने की आशंका रहेगी। ऐसा न हो, इसी कारण उन्थ्य आदि संस्थाओं में सन्तर्दन का उत्कर्ष मानना पड़ता है। उसी दशा में 'धृत्यें' अर्थवाद की उपपन्तता सम्भव होती है। जतः यह कहना कि —उत्कर्ष-अनुत्कर्ष दोनों दशाओं में अर्थवाद की अनुपन्तता समान है —सर्वथा निराधार है। फलतः उन्थ्य आदि संस्थाओं में सन्तर्दन का निवेश पुणंक्प से शास्त्रीय है, मान्य है।। एसतः उन्थ्य आदि संस्थाओं में सन्तर्दन का निवेश पुणंक्प से शास्त्रीय है, मान्य है।। इसी स्था

शिष्य पुनः आशंका करता है — प्रत्येक संस्था मे प्रदेय सोम दशमुष्टि-परि-मित समान है, तो धारणरूप स्तुति-अर्थवाद व्यर्थ है। उतने सीमित सोग के कूटने से फलकों के विच्छिन्न होने की कोई आशंका नहीं रहती। तब 'कृष्यें अर्थवाद का कोई प्रयोजन नहीं। उसकी उपपत्ति के बल पर सन्तदैन का उक्थ्य आदि संस्थाओं में उस्कर्ष मानना भी व्यर्थ है। शिष्य-आशंका को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया —

## अविशेषात् स्तुतिव्यंथॅति चेत् ॥३०॥

[अविशेषात्] उक्थ्य आदि संस्थाओं में सर्वत्र दशमुष्टि-परिमित सोम के समान होने से ज्योतिष्टोम -- सोमयाग में 'घृत्यें' यह [स्तुति.] स्तुतिरूप अर्थ-वाद [ब्यर्था] व्यर्थ है, [इति चेत्] ऐसा यदि कही, (तो वह कुक्त नहीं; अगले सुत्र से सम्बन्ध है)।

सोम कूटे जाने के आधारभूत दो फलकों के दृढ जोड़ का नाम सन्तर्दन है। सोमयाग के प्रारम्भ में उसका विधान है। वह विधान सोमयाग की प्रारम्भिक संस्था केवल अग्निष्टोम के लिए न होकर उत्तर की उक्थ्य, षोडशी, असिरात्र, अत्यन्तिष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्थाम इन सभी सस्थाओं के लिए है, ऐसा कहा गया; पर कूटे जानेवाले सोम का परिमाण सब संस्थाओं में समान होता है। उतने सोम के कूटे जाने से फलको के विच्छिन्न होने की कोई आशका नहीं रहती। तब विधिवास्य में 'घृत्यैं' फलको के धारण के लिए सन्तर्वन है यह स्तुतिरूप अर्थवाद-कथन व्यर्थ हो जाता है। सोम के निर्धारित परिमाण को किसी भी तरह वढाया नहीं जा सकता, जिसका कूटना फलको के विच्छिन्न होने की आशंका को उमारे। ऐसी स्थिति में अर्थवाद की उपगत्ति के बल पर सन्तर्वन का अग्निष्टोम से उत्कर्ष कर उक्थ्य आदि में निवेश बताना असंगत है।।३०।।

आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया -

#### स्यादनित्यत्वात् ॥३९॥

[स्यात्] उक्थ्य आदि संस्थाओं में सन्तर्दन का निवेश होता है, [अनित्य-त्वात्] सोम के पोरों (पर्वां) का परिमाण अनियत होने से .

आहुति प्रदान करने के लिए त्रिपर्वा (तीन पोरोवाल) सोम के दशमुष्टि-परिमाण का विधान है। सोम की एक डण्डी में तीन पोरे दूर-दूर भी हो सकते हैं, और समीप-समीप भी . इस कारण दस मुट्टी संख्या नियत होने पर भी परिमाण नियत रहता है। ऐसे अनियत परिमाणवाला सोम उक्थ्य आदि सभी संस्थाओं में कूटा जाता है। तब सन्तर्दन का सब संस्थाओं में निवेश माना जाना आवश्यक है। प्रत्येक संस्था में सोम के कूटे जाने से फलकों के विच्छिन्त होने की आशंका स्वाभाविक है। उसकी निवृत्ति के लिए सन्तर्दन सर्वत्र सस्थाओं में आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त सोमयाग के तृतीय सबन में अधुग्रह के लिए सोम का अभिविद (कूट-छानकर रस निकालना) होता है। वह सोम कितना लेना चाहिए? यह परिमाण नहीं बताया है। तब वह अनेक और बड़े पोरोवाला ग्रहण किया जा सकेगा। उसमें आहुतिक्य में देय सोम बढ़ जायगा। इसलिए अन्निष्टोम के अतिरिक्त उक्थ्य आदि संस्थाओं में भी सन्तर्दन का सम्बन्ध माना जाना उचित है। फलत: सोम के नियत परिमाणविषयक निर्देश अनित्य हैं; पूर्णक्य से मान्य नहीं है। ताल्यों है—उनकी मान्यता आधिक ही समभनी चाहिए। इससे सोम का संख्या में दब मुष्टि होने पर भी परिमाण में आधिकय सम्भव है; तथा सोमयाग की प्राथमिक संस्था से सोम का कूटा जाना प्रारम्भ होकर जैसे-जैसे आगे चलेगा, तो प्रताइन से फलकों के जोड़ में शिथलता आना सम्भव है। ऐसा अवसर न आने पाय, इसलिए सोमयाग की उक्थ्य आदि उत्तर्यत्ती सस्थाओं में सन्तर्दन का होना अधिक आवश्यक है। सोमयाग के प्रारम्भ से अन्त तक प्रत्येक संस्था के अनुष्टानकाल में फलकों के जोड़ को दृढ़ बनाए रखने के लिए सन्तर्दन का होना सर्वेश संमत है। इसे उत्कर्ष कहा जाय? या आवृत्ति ? यह विचारणीय है। ३१।। (इति सन्तर्दनस्योक्थ्यादिसंस्थानिवेशाधिकरणम्—९१)।

## (प्रवर्ग्यनिषेधस्य प्रथमप्रयोगविषयताधिकरणम् -१२)

जयोतिष्टोम प्रकरण में प्रवर्थ कर्म का प्रारम्भ कर आगे पाठ है—'न प्रथम-यज्ञे प्रवृष्टच्यात्, हितीमे तृतीये वा प्रवृष्टच्यात्'' प्रथम बार के यज्ञानुष्ठान में प्रवर्थे कर्म न करे, दूसरे अथवा तीसरे बार के यज्ञ में प्रवर्थे करे। शिष्य जिज्ञासा करता है यहाँ सन्देह है —क्या ज्योतिष्टोम के प्रत्ये क वार के अनुष्ठानों में प्रवर्थ कर्म न करे ? अथवा केवल पहली बार के अनुष्ठान में न करे ? तात्पर्य है —क्या ज्योतिष्टोम मात्र में प्रवर्थ का निषेध है ? अथवा केवल पहली बार के ज्योतिष्टोम में ?

ज्योतिष्टोम मे दूसरे, तीसरे, चौथे दिन प्रात सायं उपसत् इष्टि से पूर्व प्रवर्म नामक इष्टि का अनुष्ठान किया जाता है। तपे हुए धी में गाय और वकरी के दूध को मिलाना प्रवृञ्जन कहा जाता है। प्रवृञ्जन के सम्बन्ध से इस कर्म का 'प्रवर्म' नाम है। उपीतिष्टोम प्रकरण पठित होने से प्रत्येक बार के ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान मे प्रवर्ग का निषेध समक्षना चाहिए। इससे प्रकरण उपकृत होता है। शिष्य-सुक्षाव को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्षक्ए में सुत्रित किया—

## सङ्ख्यायुक्तं ऋतोः प्रकरणात् स्यात् ॥३२॥

[सङ्ख्यायुक्तम्] 'प्रथम' इस संख्या पद से संयुक्त प्रवर्ग्य का प्रतिषेध [प्रक-रणात्] प्रकरण से [कतो:] ज्योतिष्टोम कतुमात्र का अङ्ग [स्यात्] होता है। तालयं है—प्रत्येक बार किए जानेवाले ज्योतिष्टोम में प्रवर्ग्य का निषेध समकता चाहिए।

ताण्डण बाह्मण [१६।१।१-२]में पाठ है—'एष याव यज्ञानां प्रथमो (यज्ञों यज्ज्योतिष्टोमः) य एतेनाऽनिष्ट्वाऽथाऽन्येन यज्ञते मतंपत्यमेव तज्जीयते प्र वा मोवतं—यज्ञों के बीच ज्योतिष्टोम ही प्रथम वज्ञ है; जो इससे यज्ञन न कर अन्य से यज्ञन करता है, वह गड्ढ में गिरना है, अयवा मर जाने के समान है। यज्ञों में प्रथम होने के कारण इसे 'प्रथमयज्ञ' शब्द से कहा गया है। यहां 'प्रथम' यह संख्याच्य यज्ञ के साथ सम्बद्ध है, पर्याय के साथ नहीं। इसिलए ज्योतिष्टोम मात्र में प्रवर्ग का निषेध माना जाना चाहिए। यह प्रकरण के अनुगत है, प्रकरण इससे अनुगृहीत होता है।।३२।।

१. द्रष्टब्य - बाङ्खायन ब्राह्मण, ८१३॥ (यु०मी०)

२. इसकी सामान्य प्रक्रिया की जानकारी के लिए 'यज्ञ प्रकाश' के पृष्ठ ६२-६५ द्रष्टव्य हैं। (यु० मी०)

३. उपरिवत् ।

आचार्य सूत्रकार ने आशङ्का का समाधान करते हुए सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया----

## नैमित्तिकं वा कर्तृ संयोगाल्लिङ्गस्य तन्निमित्तत्वात् ॥३३॥

[वा]सूत्र मे 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। सात्मर्य है — समस्त वैदिक वाङ्मय में 'प्रथम यज' नामक कोई कमें नहीं है। [नैमित्तिकम्] यज्ञ के साथ 'प्रथम' पद का प्रयोग निमित्तिविशेष के कारण है, यज्ञ का वह नाम नहीं। निमित्त है —यज्ञ का कमिक द्वितीय आदि पर्याय। [कर्तृसंयोगात्] कर्त्तां — यजमान के द्वारा अनुष्ठेय ज्योतिष्टोम का जो उसके साथ पहला सम्बन्ध है, 'प्रथम' पद उसी को कहता है। [लङ्गस्य] प्रतिषेधरूप लिङ्ग के [तिन्निमत्तत्वात्] कर्तृ-संयोग निमित्त होने से। तात्पर्य है — उसी कर्त्ता की जब किसी एक कर्म के अनुष्ठान मे अनेक बार प्रवृत्ति होती है, तब द्वितीय आदि प्रवृत्ति की अपेक्षा से प्राथम्य का ब्यवहार पहली बार किए गए कर्म के निए होता है।

'प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम्' वात्रय मे 'प्रथम' पद ज्योतिष्टोम यज्ञ का वाचक न होकर कर्ता द्वारा उसके कमिक द्वितीय आदि पर्याय के आधार पर पहनी बार अनुष्ठित ज्योतिष्टोम के लिए 'प्रथम' पद का प्रयोग है। यह प्रयोग ज्योतिष्टोम के लिए तभी सम्भव है, जब उसी कर्ता के द्वारा दूसरी-तीसरी बार ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान किया जाय; अन्यथा 'प्रथम' पद का प्रयोग उसके लिए न होगा। इससे स्पष्ट होता है, यज्ञ का यह नाम नैमित्तिक है, उसका वाचक नहीं। फलतः पहली बार किए जानेवाले ज्योतिष्टोम में प्रवर्ण इष्टि के अनुष्ठान का प्रतिषेध है। द्वितीय आदि अनुष्ठानों में उसका प्रयोग विहित है।।३३॥ (इति प्रवर्ण-निषेषस्य प्रथमप्रयोगविषयताधिकरणम्—१२)।

## (पौष्णपेषणस्य विकृतौ विनियोगाधिकरणम्--१३)

तैत्तरीय संहिता [२।६।६।५] के दशं-पूर्णमास प्रकरण में पाठ है—'तस्मात् पूषा प्रियम्भागंऽवस्तको हि' इस कारण पूषा देवता के लिए हिव का पिसा हुआ भाग होता हैं, क्यों कि वह दाँतरहित है। शिष्य जिज्ञासा करता है—इसमें सन्देह है, क्या पूषा देवता-सम्बन्धी पेषण-कर्म दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग में माना जाय? अथवा विकृति में ? प्रकरण से तो यही प्रतीत होता है कि प्रकृतियाग में माना। चाहिए। यद्यपि प्रकृतियाग में हिव का देवता पूषा पठित नहीं है, फिर भी पेषण-कर्म के पठित होने से प्रकृतियाग का अङ्ग मानना चाहिए। आचार्य सूत्र-कार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

# पौष्णं पेषणं विकृतौ प्रतीयेताऽचोदनात् प्रकृतौ ॥३४॥

[पौष्णम् ] पूषा देवता सम्बन्धी हवि का [पेषणम् ] पीसना कर्म [विकृतौ ] विकृति याग में [प्रतीयेत ] जानना चाहिए । [प्रकृतौ ] दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग में [अचोदनात् } पूषा देवता सम्बन्धी हवि के न कहे जाने से ।

पूषा देवता सम्बन्धी हिव जहाँ विहित है, उसी प्रकरण में उस हिव के पेयण

१. पूषा देवता को वैदिक वाङ्मय में दाँतरिहत बताया; इसका रहस्य क्या है ? समिक्रए — "भारतीय मनीषियों ने राजनैतिक एवं सामाजिक तत्त्वों का स्पष्टीकरण वड़े विचित्र प्रकार से किया है। पूषा शब्द का अर्थ है — पुष्टि करनेवाला देव । इस देव को अदन्तक — दाँतरिहत कहकर इस तत्त्व का उपदेश किया है कि जो भी व्यक्ति प्रजा की रक्षा के निमित्त हैं, चाहे वे मन्त्री आदि होवें, संसद् के सदस्य होवें, तया मन्त्रालय के अधिकारी से लेकर साधारण जितने भी राजकर्मचारी हैं, उन सबको अवन्तक अर्थात् स्वार्थ-रिहत होना चाहिए। यदि वे ही प्रजा को विविध प्रकार से खाने लगेंगे, तो प्रजा की पुष्टि कैसे हो सकती है ? इस अर्थवाला लौकिक मुहावरा है — 'जब रक्षक हो भक्षक होवें, तो प्रमु ही उसका भालिक हैं'। जब बाड ही खेत को खाने लगें, तो खेत की रक्षा कैसे होगी ?

इसी प्रकार पौराणिक देवताओं के वाहन की कल्पना भी अपने-आप में बे-जोड़ हैं। लक्ष्मी का वाहन उल्लू कहा गया है। इसका तालयं है — जिसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, अक्ष्मी जिस व्यक्ति पर सवार होती है, वह उल्लू बन जाता है। इसी का व्रजभाषा के कवि बिहारी ने अत्यन्त मनोहारी वर्णन किया है —

### कनक कनक ते सौगुनी भादकता अधिकाय। या खाये बौरात है, या पाये बौराय॥

कनक — धतुरे से कनक — सुवर्ण आदि धन सौगुना मादक और पागल बनानेवाला है। इस धतूरे को तो खाकर मनुष्य पागल होता है, पर उस सुवर्ण धन को पाकर ही पागल हो जाता है।

वैदिय ग्रन्थों में भी ऐरवर्य के स्वामी 'भग' देवता को अस्था कहा है —'तस्यादाहुरन्धो भगः' [कीषो०बा० ३५।१३॥ गोपथ, २।१।२॥]

गणेश का वाहन चूहा माना गया है। गण —समुदाय का स्वामी यदि अपने गण में चूहों के समान कृतर-कुतर करनेवालों पर सवार नहीं होगा, उन्हें दबाकर नहीं रखेगा, तो उसका गणेशत्व नष्ट हो जायगा। लोकतन्त्र में का विधान किया जाना चाहिए। दर्ज-पूर्णमास प्रकृतियाग में पूषा देवता नहीं है, तब पेषण-कर्म का प्रकृतियाग से वहाँ उत्कर्ष करना आवश्यक है, जहां मुख्य — अभिधावृत्ति से पूषा देवता कथित हो। प्रकृतियाग में किसी देवता को लक्षणा-वृत्ति से पूषा पद द्वारा कहे जाने का तभी अवसर आ सकता है, जब अन्यत्र मुख्य रूप से पूषा देवता पठित न हो। पेषण कमं को प्रकृतियाग से हटाकर अन्यत्र ले-जाने पर प्रकरण वाधित होगा, यह आशंका मी निरर्थक है, क्यों कि वाक्य प्रकरण से बलवान होता है। पूषा देवता विकृतियाग में वाक्य-पठित है, अतः पेषण-कर्म का विकृतियाग में उत्कर्ष किया जाना युक्त है।

अथवा यह समकता चाहिए कि प्रस्तुत अधिकरण में अभिमत विषय का ही निर्देश किया गया है; इसमें सन्देह का कोई अवसर नहीं है। पूषा देवता सम्बन्धी हिव का पेषणकर्म-धिवेचन अगले अधिकरणों में किया गया है।।३४।। (इति पौष्णपेषणस्य विकृती विनियोगाऽधिकरणम्—१३)।

## (पौष्णपेषणस्य चरावेव निवेशाऽधिकरणम् — १४)

गत अधिकरण में बताया गया—प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमाल में पठित पूषा-देवता सम्बन्धी पेषणकर्म का विकृतियाग में उत्कर्ष होता है। शिष्य जिज्ञासा करता है —यह पेषणकर्म क्या चरु, पत्रु, पुरोडाश सब हिवयों मे होता है? अथवा केवल चरु हिब में ? विशेष निर्देण न होने से सभी हिबयों में पेषण होना चाहिए।

शिष्य-सुफाव को सूत्रकार आचार्य ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया 🗕

## तत्सर्वार्थमविशेषात् ॥३५॥

[तत् | वह पूषा देवतासम्बन्धी हिव का पेषणकर्म [सर्वार्थम् ] सभी देवता वाली हिवयों के लिए होना चाहिए, क्योंकि [अविशेषात् ] किसी एक विशेष हिव का नाम लेकर पेषण का विधान न होने से ।

'तस्मात् पूषा प्रपिष्टभागः' वाक्य में सामान्य रूप से पूषा देवता-सभ्बन्धी हवि के पेषण का विधान है; किसी विशेष हवि का निर्देश यहाँ नहीं है। इसलिए पूषा देवता-सम्बन्धी सभी हवियो में पेषणकर्म किया जाना नाहिए।।३५॥

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा का समाधान किया —

असन्तुष्ट विधायक ही कुतर—काट करनेवाले चूहे हैं। यदि उनकी प्रवृत्ति को बढ़ने दिया जाय, तो लोकतन्त्र तो क्या, कोई भी समुदाय स्थिर नहीं रह सकता। अनिष्चित उथल-पुथल मची ही रहेगी। इसी प्रकार अन्य विषयों पर भी गम्भीर विचार किया जाय, तो भारतीय मनीषियों की विचित्र प्रतिका उजागर होगी।"—यु० मी०

### चरौ वाऽर्थोक्तं पुरोडाशेऽर्थविप्रतिषेधात् पशौ न स्यात् ॥३६॥

[ना] 'वा' एद यहाँ 'एव' अर्थ में प्रयुक्त है, 'एव' निश्चयार्थक अव्यय है। चिरों वा | चह नामक हिंद में ही पेषण होता है। [पुरोडांशे ] पुरोडांश नामक हिंद में [अर्थोक्तम्]अर्थः अपयोजनवन्न पेपण कहा गया है। तात्पर्य है, चावल को ग्रीसे बिना पुरोडांस हिंद बनता ही नहीं, तब उसमें पेपण का विधान व्यर्थ है। [पन्नी] पशु के हृदय आदि अङ्गरूप हिंद में [अर्थविप्रतिषेधात्] पेपणरूप अर्थ का विरोच होने से [न स्यात्] पशु हिंद में पेषणकर्म नहीं होता ।✓

पूषा देवतासम्बन्धी हिंब तीन हैं —चरु, पुरोडाश, पशु। चरु हिंव वह है, जिसमें माँड निकाले बिना पकाये गये चावल खिले हुए रक्षे जाते हैं; घिच्चड़-सा भात नहीं बनता। कच्चे चावल को पीसकर पकाया गया हिंव 'पुरोडाश' कहा जाता है। वह जब पीसे बिना बनता ही नहीं, तब उसके लिए पुनः पेषण का विषान निताल निष्प्रयोजन है। पशु अङ्गो की हिंव तैयार करने के लिए उन्हें पीसा नहीं जाता. केवल काटा जाता है, अत उस हिंव के लिए भी पेषण-कर्म का जियान वस्तुंस्थित के विरुद्ध है। अतः केवल चरु नामक हिंव में पेषणकर्म का जिथान मान्य होता है। शतपथ ब्राह्मण [१।७।४।७] में कहा है—'तस्मावाहुरदन्तकः पूषा इति'। गोपथ [२।१।२] में भी पाठ है —'तस्मावाहुरदन्तकः पूषा पिष्टमाजन इति'। गोपथ [२।१।२]

पूषा देवता दाँतरहित है। उसके लिए पिसा हवि-द्रव्य आहुत किया जाता है . आमिष का पीसा जाना सम्मव न होने पर भी अस्वाभाविक रूप से पूषा के

१ शबर स्वामी आदि भाष्यकारों ने सूत्र के 'अर्थविप्रतिषेषात् पद का जो अर्थ किया है, वह अस्पष्ट है। 'ह्दयस्थाग्रेऽत्रचित' (पहले हृदय का अवदान करता है) इस वाक्य को उद्ग कर भाष्यकार ने जो विवेचन प्रस्तुत किया है, बह स्पष्ट नहीं है। वस्तुत: पूषा देवता सम्बन्धी हिव के पेषणकर्म के प्रसंग में पशु-हिव का प्रवेश नितान्त असंगत है। आपिष का कोई भी व्यञ्ज बनाने के लिए उसे पीसा कभी नहीं जाता। रसनालोलुप याज्ञिकों ने अपना मार्ग निष्कण्टक बनाय रखने के लिए पेषण हिव के प्रसंग में उसे बलात् प्रविष्ट कर दिया है। पूषा देवतासम्बन्धी विवेच्य हिव केवल चरु और पुरोडाश हैं, जिनमें पेषण सम्भव है। पाकसिद्ध चरु में मुख शर्करा मिलाक्तर अल्पपेषण से उसका चरु-माव नष्ट नहीं होता, अर्थात् वह पुरोडाश नहीं बन जायगा। बह तो पीसने के बाद पकाया जाता है। अदन्तक पूषा के हिवहच्य में मांस जैसा क्लिष्ट चर्च्य द्व्य का बलात् निवेश किया गया जात है।

हिंद-द्रव्य में उसका निवेश याज्ञिकों की इस रसनालोलुपता का नंगा प्रतीक है कि पूषा के दाँत टूट गये सही, हमारे तो नहीं टूटे हैं ! इन अधम याज्ञिको ने अनेकत्र पवित्र यागकर्म में इसी प्रकार बलात् आमिष का निवेश किया है ॥३६॥

शिष्य जिज्ञासा करता है — पशु-हिव के समान अर्थावप्रतिषेध तो चरु-हिव में भी सम्भव है; तब उसका भी पेषण-प्रसंग में निवेश क्यों माना जाय ?

क्रिष्य-जिज्ञासा को सुत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया

### चरावपीति चेत् ॥३७॥

गत सूत्र से 'अर्थं विरोधात् न स्यात्' पदों की पहाँ अनुवृत्ति है। [चरौ] चर हिव में [अपि] भी [अर्थं विप्रतिषेधात्] पेषण अर्थं का विरोध होने से [न स्यात्] पेषण-कर्म नहीं होना चाहिए। [इति चेत्] ऐसा कहो, तो वह (ठीक नहीं; अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

जैसे पशु-हिन में पेषणरूप अर्थ के सम्भव न होने से उसका विरोध बताया है, ऐसा विरोध चरु-हिन में भी सम्भव है, क्यों कि माँड निकाले बिना पकाये गये खिले जावलों का नाम चरु है। यदि जावलों को पीसकर पकाया जाता है, तो वह चरु ही नहीं रहेगा, वह पिष्ट या पुरोडाश होगा। यदि जौ को पीसकर पकाया जाता है, तो वह यवागू होगा। पशु-हिन में अर्थविरोध होने से पेषण-कर्म की असम्भावना के समान चरु-हिन में भी पेषण असम्मव है। तब चरु में पेषण का निवेस कैसे माना जा सकता है?।।३७॥

### न पक्तिनामत्वात् ॥३८॥

[न] चरु के पेषण में अर्थविरोध नहीं है। [पक्तिनामत्वात्] पक्ति ==पाक-विशेष का 'चर्ठ' नाम होने से।

प्रथम बताया गया, चरु नामक हिन बहु है, जो साँउ निकाले बिना पकाये गये खिले चानल हैं। तात्प्यं है, चानल पकाये जाने पर भी एक-एक दाना अलग बिखरा हुआ-सा दिखाई देता है; घिज्वड़-सा भात नहीं बन जाता। पूषा देवता की कल्पना क्योंक 'अदन्तक' रूप में है, उसके लिए ऐसे चरु की आहुति भी उपयुक्त न होगी। चानल का पाकिनशेष से चरु तैयार हो जाने पर थोड़ा समु या शर्करा उसमें मिलाकर उसका पेषण किया जाना चाहिए। तब अर्थ-विरोध की कोई स्थिति सामने नहीं आती; तथा अदन्तक पूषा देवता के लिए हिन-द्रव्य प्रदान किया जाना अर्वथा उपयुक्त रहता है। इस प्रकार चरु में ही पेषण अभिमत है, अन्य पौष्ण हिन में नहीं ।।३६॥ (इति पौष्णपेषणस्य चरावेब निवे-धाऽधिकरणम्—१४)।

### (पौष्णपेषणस्यैकदेवत्ये निवेशाऽधिकरणम् --१५)

गत सूत्रों में बताया गया —पूवा देवतासम्बन्धी पेषण विकृतियाग में होता है; वह मी केवल चरु-हिव में । इस स्थित में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या पूषा देवतासम्बन्धी एक (पूषा) देवतावाले हिव में पेषण होता है ? अथवा दो देवतावाले हिव में में ? राजसूय यज्ञ के दितीय त्रिसंयुक्त कर्म में मंत्रायणी संहिता [२।६।४] का पाठ है -'सौमापौष्ण एकादशकपालः, ऐन्द्रापौष्णश्चरुः, पौष्णश्चरुः, श्यामो दिक्षणा' सोम और पूषा देवतावाला एकादशकपाल पुरोडास, इन्द्र और पूषा देवतावाला चरु, तथा स्वत्यावाला चरु, और स्थामवर्ण की गाय दिक्षणा होती है । प्रस्तुत अधिकरण में 'ऐन्द्रापौष्णश्चरुः' विवेच्य उदाहरण है। पेषण क्योंकि केवल चरु-हिव में होता है, तब यहाँ इन्द्र और पूषा दो देवतासम्बन्धी चरु में भी पेषण माना जाय ? अथवा केवल एक पूषा देवतासम्बन्धी चरु में भी पेषण माना जाय ? अथवा केवल एक पूषा देवतासम्बन्धी चरु में ही माना जाय ?

आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

### एकस्मिन्नेकसंयोगात् ॥३६॥

पूषा देवतासम्बन्धी हिंव का पेषण [एकस्मिन्] केवल एक पूषा देवताबाले चह में होता है। [एकसंयोगात्] 'पूषा प्रपिष्टभागः' वाक्य में अकेले पूषा देवता का सम्बन्ध होने से।

अकेले पूषा देवतावाले चरु का ही पेषण होता है; इन्द्र-पूषा दो देवतावाले चरु का नहीं, क्योंकि पेषणविधायक वाक्य (—पूषा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि) में केवल पूषा देवता का नाम है, उसके साथ अन्य किसी देवता का नाम नहीं है। यह ऐसा ही प्रसंग है, जैसा केवल अग्निदेवतावाले पुरोडाश हवि का चतुर्धाकरण-सिद्धान्त निर्धारित [मी० सू० ३।१३२६-२७; अधि० १४] किया है।।३६॥

आचार्य सूत्रकार ने उक्त सिद्धान्त की पुष्टिके लिए अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

### धर्मविप्रतिषेधाच्य ॥४०॥

[धर्मविप्रतिषेषात्] पूषा देवता और अन्य देवता के धर्मी का परस्पर

१. 'त्रिसंयुक्त' उस कर्मविशेष का नाम है, जिसमें तीन हिवयाँ आङ्कृतिरूप से प्रदान की जाती हैं। ऐसे पृथक् एक-दूसरे से भिन्न तीन कर्म हैं; क्योंकि उन तीनों की दक्षिणा पृथक्-पृथक् है। उन कर्मों में से द्वितीय कर्म के प्रसंग में मैत्रायणी संहिता का उक्त पाठ है।

विरोध होने से [च] भी केवल पूषा देवतासम्बन्धी चरु मे होता है, दो देवता वाले ऐन्द्रपौष्ण चरु मे नहीं।

पूषा देवता का पेषण धर्म है, अन्य (इन्द्र) देवता का अपेषण। तो देवतावाले चरु मे धर्म का विरोध होगा, यदि उसमें भी पूषा के सम्बन्ध से पेषण माना जाय। विवेदत्य चरु में यदि पूषा देवता का भाग पीसा जाय, और अन्य देवता का विना पीसा रहे, तो पाक में बैषम्य हो जायगा। वह पका हाँव 'चरु' नहीं होगा। 'चरु' पद का प्रयोग हिव में उसके पाकविशेष के कारण ही होता है। वैसा पाक न होने पर उसमें 'चरु' पद का प्रयोग विकद्ध होगा। अविरोध के लिए दोनो देवताओं के हिव का पाक एक ही प्रकार से किया जाय, तो दोनो देवताओं के भागों का विभाजन करना अश्वक्य होगा। अतः द्विदेवत्य चरु मे पूषा देवतासम्बन्धी पेषण का निवेश अमान्य है।।४०।।

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है द्विवेवत्य चरु में भी देवतानिमित्त से पेषण माना जाना चाहिए। क्षिष्य-जिज्ञासा को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

### अपि वा सद्वितीये स्याद् देवतानिमित्तत्वात् ॥४९॥

[बा] वा'पद पूर्वसूत्रोक्त पक्ष के प्रतिषेध का द्योतक है; तात्पर्य है, अकेल पूषा देवतावाले चरु मे ही पेषण होता है, ऐसा नहीं है; किन्तु [सिंद्वतीये] दूसरा देवता जिस चरु में साथ है, उसमें [अपि] भी पपण |स्यात्] होना चाहिए। [देवतानिमित्तत्वात्] पूषा देवता के निमित्त से पेषण का विद्यान होने से।

चह के पेषण को विधान पूथा देवता के निमित्त है। पूथा देवता िपसे हुए भागवाला कहा गया है। वह दो देवतावाले चह से सी पिसे हुए भागवाला होगा। आग्नेय पुरोडाश के चतुर्घाकरण का उदाहरण प्रस्तुत प्रसम मे उपयुक्त नहीं है। 'आग्नेय चतुर्घा करोति' दाक्य मे 'आग्नेयम्' का तद्धित प्रत्यय अन्य देवता की अपेक्षा न रखनवाले 'अग्नि पद से होता है; दूसरे देवता के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अग्नि से नहीं होता। उस प्रसंग के 'इन्द्रपीतस्य' पद से समास भी अन्य-निरपेक्ष इन्द्र का होता है। दूसरे देवता के साथ सम्बन्ध रखनेवाले इन्द्र के साथ समास नहीं है। पर यहाँ प्रस्तुत प्रसग में तो 'प्रिष्ट' पत्र का 'माग' पद के साथ अन्य-पदार्थप्रधान बहुबीहि समास है 'प्रिष्टो भागो यस्य स.' = पिसा हुआ भाग है जिसका, ऐसा वह पूषा देवता। यह समास समर्थ पदो का ही होता है। दो देवतावाले 'ऐन्द्रापौष्णश्चकः' में भी ऐसी कोई बाधा नहीं है, जिससे समास सो से सकते। फलतः अकेले या दूसरे के साथ सम्बद्ध पूषा देवतावाले चह में पूषा का भाग पीसा जाना ही चाहिए।।४१।।

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया --

### लिङ्गदर्शनाच्च ॥४२॥

[लिङ्गदर्शनात्] लिङ्ग — बोधक हेतु के देखे जाने से [व] भी द्विदेवत्य चरु में पेषण प्राप्त होता है।

'तरमात् पूषा प्रिषटभागोऽवन्तको हि'—इसलिए पूषा पिसे हुए भागवाला है, क्योंकि वह दांतों से रहित है— वाक्य में दन्तरहित होना लिङ्ग इस वस्तुस्थिति का बोधक है कि पूषा देवता के निमित्त चरू-भाग पिसा हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार 'सोमापौष्णं चर्छ निर्वपेन्नेमिष्टं पशुकामः'—पशु-कामनावाला यजमान सोम और पूषा देवतावाले चरू को आधा पीसे अर्थात् दले—वाक्य अर्धे-पेषणता को पूषा देवता-निमित्त ही प्रकट करता है। यह अर्धिया चरू दो देवतावाले चरू के लिए ही है। इसलिए ब्रिवेबत्य चरू में भी पूषा देवता का भाग पिसा हुआ होना चाहिए॥४२॥

शिष्य आशंका करता है यह जो दिवेवत्य चरु के अद्धेपेषण में उद्घृत वाक्य 'सीमापौष्णं चर्र निर्विपेन्नेमिष्टं पशुकामः' पूषा देवतासम्बन्धी चरु के पेषण में लिङ्ग बताया गया, यह युक्त प्रतीत नहीं होता । यह तो सोम और पूषा-सम्बन्धी चरु में अर्द्वपेषण का विधायक वाक्य है। तब इसे पूषा-सम्बन्धी चरु के पेषण का लिङ्ग न कहकर अर्द्वपेषण कर्म का विधायक क्यों न माना जाय ?

आचार्यं सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया-

### बचनात् सर्वपेषणं तं प्रति शास्त्रवत्त्वादर्थाभावात् द्विचरावपेषणं भवति ॥४३॥

'सीमापीष्ण' जादि वाक्य द्विदेवत्य चर में अर्द्धपेषण का विधायक वाक्य है, [वचनात्] 'नेमिपर्ट' इस विधि-वचन से। यदि ऐसा माना जाय, तो [सर्व-पेषणम्] सोम और पूषा-देवतासम्बन्धी सब —चर्ड, पुरोडाश, पश्च—हिवयों का अर्द्धपेषण प्राप्त होता है। तात्पर्य है—उक्त देवताओं सम्बन्धी हिव का अनुवाय करके सर्वत्र—चर्ड, पुरोडाश, पश्च में—अर्द्धपेषण का विधाय मानना होगा। क्योंकि [तं प्रति] उक्त हिवयों के प्रति [शास्त्रवस्वात्] शास्त्रवस्ता होने से; तात्पर्य है—उक्त देवताओं सम्बन्धी सब हिवयों की अर्द्धपिष्टता में शास्त्रीय वचन होने से, इस शास्त्रीय विधान के अनुसार सब हिवयों में नेमिपष्टता को मानना होगा। परन्तु इस मान्यता में दोष हैं—[अर्यामवात्] अर्थ — प्रयोजन के अभाव से। यदि 'सीमापीष्ण' को द्विदेवत्य हिव में नेमिष्टता विधायक माना जाता है, तो यह विधि निष्प्रयोजन है, इसका कुछ फल नहीं निकलता क्योंकि चर्ड में पकाये जाने पर चावल खिले हुए —दोने-दाने विखरे-से—होने चाहिएँ, जो अर्द्ध-पेषण होने पर सम्भव नहीं। पुरोडाश में पूरा पेषण होता है, तभी पुरोडाश

सम्पन्न हो पाता है। अर्खेषण में पुरोडाश चिद्ध ही न होगा। पशु-हिव में किसी प्रकार के पेषण की सम्भावना ही नहीं होती। तब ऐसा विधान व्यर्थे रह जाता है। अतः उक्त वाक्य को विधि कहना संगत न होगा।

सूत्र के 'अर्थाभावात्' पद में एक अन्य वास्तविकता अन्तहित है, जो उक्त वाक्य को विधि मानने में दोष प्रकट करती है। वह है वाक्य को विधि मानने पर वाक्यात 'चरु' पद अपने अभिधावृत्ति-बोध्य अर्थ को छोडकर लक्षणावृत्ति से पश्च-पृरोडाण हवियों का भी उपलक्षण मानना पड़ता है। अभिधावृत्ति से अर्थ के सम्भव होने पर लक्षणावृत्ति से अर्थ करना शाम्बीय वृष्टि से दोष माना

जाता है ।

इसके अतिरिक्त — उवत वाक्य को अर्द्धपेषण का विधि मानने पर — वाक्य-भेद-दोष भी प्राप्त होगा। सोम और पूषा देवता-सम्बन्धी हिंव का अनुवाद कर सर्वत्र पेषण का विधान करने से पुरोडारा, चरु, पशु मे अर्द्धपेषण मानने पर सौमापौष्ण का चरु और नेमिष्टि दोनों के साथ सम्बन्ध युगपत् सम्भव न होने से वाक्यभेद करने पर अर्थाभिन्यक्ति होगी। वाक्यभेद दोष माना जाता है। अतः 'सौमापौष्ण' वाक्य नेमिष्टि का विभायक न होकर [दिचरौ] दो देवता सम्बन्धी सह मे [अपेषणम] पूर्ण पेषण नहीं है, इसका लिख्न [भवति ] होता है।

जहाँ दो देवतासम्बन्धी चरु है, वहाँ आधा पीसे, आधा बिना पिसा रहे।

बिना पिसे भाग से अवदान किया जायगा।

आचार्य सूत्रकार पूर्वपक्ष का समाधान करता है —

### एकस्मिन् वाऽर्थधर्मत्वादैन्द्वाग्नवदुभयोर्न स्यादचोदितत्वात् ॥४४॥

[धा] 'था' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—दो देवता-वाले ऐन्द्रापौष्ण चरुरूप हिंव में पेषण नहीं होता। [एकस्मिन्] अकेले पूषा देवतावाले चरु-हिंव में पेषण होता है, [अर्थधर्मत्वात्] अर्थ याग का धर्म होने से। [ऐन्द्राग्नवत्] इन्द्र और अग्निदेवतावाले डिदेवत्य पुरोडाश में असे चतुद्धि-करण नहीं होता, अकेले आग्नेय पुरोडाश में होता है, ऐसे ही [उभयो:] इन्द्र और पूषा देवतावाले दिदेवत्य चरु-हिंव में पेषण [च स्थात्] नहीं होता। इन्द्र और पूषा देवतावाले चरु-हिंव में पेषण का [अचोदितत्वात्] विधान न होने से।

केवल पूषा देवतावाले चह में पेषण होता है, इन्द्र और पूषावाले हिदेवत्य चह मे नहीं होता; क्योंकि 'प्रपिष्टभागः' बचन येषण को देवता का धर्म न कहकर याग का धर्म बताता है। बद्यपि चह देवता के उद्देश्य से छोड़ा जाता है, पर इतने परित्यागसात्र से देवता का स्वामित्व उसपर स्थापित नहीं हो जाता। जो द्रव्य जिसके निमित्त से दिया जाता है, उसके द्वारा स्वीकार कर लिये आने पर ही उसका स्वाभित्व स्थापित होता है। विभिन्त देवताओं को उद्देश करके अगि में बाहुत हिव उन देवताओं के द्वारा स्वीकृत कर ली गई है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है . जो जिसका सेवन करता है, वह उसका भाग होता है। देवता हिव का सेवन नहीं करते, इसलिए पिष्ट चह पूषा का भाग नहीं है।

बस्तुस्थिति को ध्यान से देखा जाय, तो समस्त श्रौत नित्य याग जगत् के पूर्ण सर्गकालिक आधिर्दैविक यज्ञों की प्रतिकृति अथवा प्रतीक हैं।

आधिदैविक जगत् की दिव्य रूपात्मक देवियाँ — शक्तियाँ यहाँ में स्व-स्वभाव को ग्रहण करती हैं। हम प्रत्यक्ष देखते हैं — आदित्य वा वापु पृथिवीस्य जलों को ग्रहण करती हैं। हम प्रत्यक्ष देखते हैं — आदित्य वा वापु पृथिवीस्य जलों को ग्रहण करती हैं। इन्द्रदेव अन्तरिक्षस्य जलों के मध्य में वर्तमान होकर उनको ग्रहण करता है। जलों का ग्रहण तर्य ही आधिदैविक सोम है। यही सोम आदित्य में जलकर उसे प्रदीप्त करता है। इस प्रकार सभी आधिदैविक देवता आधिदैविक यहो। में अपनी-अपनी हिवयों को ग्रहण करते हैं। परन्तु जनका ग्रहण स्वार्थ के लिए नहीं होता है। वे उसे वापस रूपान्तर में लौटा देते हैं। इसी दान के कारण वे देवता कहाते हैं - देवो दानात्' (निरुक्त, ७।१५)। यही रूप साधारण मनुष्य के स्वीकरण में और देवताओं के स्वीकरण में है।

यदि द्रव्ययज्ञों को स्थूल रूप में भी देखें, तो अग्नि अपने में हुत द्रव्य को स्वयं भक्षण न करके उसे अत्यन्त सुध्म करके वायु आदि के सहयोग से दूर-दूर तक पहुँचाता है। उससे वायु और जल जो प्राणिजगत् के जीवनभूत हैं, खुद्ध करता है। चाहे आधिदैविक यज्ञ हो, चाहे द्रव्यमय यज्ञ दोनों में अग्नि ही प्रमुख देव है, जो अपने में हुत पदार्थ को सब देवों के प्रति पहुँचाता है। इसीलिए कहा है— 'अग्निव देवाना दूत:' (शि ब खा १ १ ४ १ १ १ ३ १ )। [यु० मी०]

इस वस्तुस्थित के अनुसार देवताओं द्वारा ग्रहण किये जानेवाले द्रव्य को — उनके द्वारा सेवन किया गया —साना जाता है, और पिष्ट चरु को पूषा का भाग कहा जाता है, तो भी पेषण देवता का धर्म नहीं हो सकता। यदि देवता का धर्म भाना जाता है, तो पेषण निष्प्रयोजन होगा, क्योंकि वह याग का धर्म नहीं है। तात्पर्य है, पेषण थाग में प्रयुक्त होने के लिए नहीं है, जबकि प्रत्येक हिव यागरूप प्रयोजन की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए पेषण को याग का धर्म मानना युक्त है।

शंका होती है—जहाँ प्रकरण में 'पूषा प्रपिष्टमागः' कहा है, वहाँ पूषा-देवतासम्बन्धी किसी याग का निर्देश नहीं है, तथा उक्त वचन पेषण का सम्बन्ध देवता के साथ बताता है, तब पेषण याग का धर्म कैसे होगा ? वस्तुत. उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'भाग' पद ही आश्चंका को निरवकाश कर देता है। भाग पद का मुख्यवृत्ति से देवता के साथ सम्बन्ध नहीं है; याग के साथ भाग पद का सम्बन्ध मुरूयवृत्ति से है। भाग पिष्ट हिव का है, हिव याग के लिए सिद्ध किया जाता है, अतः पेषण याग का धर्म होना सम्भव है।

यद्यि 'तस्यात् पूषा प्रिष्टिभागः' वचन में देवता के साथ सम्बन्ध कहा गया है, पर जो जिसका सेवन करता है, वह उसका भाग होता है। वेवता यागद्रव्य का सेवन नहीं करता। यागद्रव्य हिंव का वास्तविक सेवन यागरूप में अधि करता है, पिष्ट हिंव का भी। देवता से सम्बद्ध करने पर पेषण अनर्थंक हो जाता है, जैसा प्रथम कहा जा चुका है। दिदेवत्य चहिनवीप में सम्मिलित देवता हैं। 'ऐन्द्रापीष्णश्चर में इन्द्र और पूषा सम्मिलित देवता हैं। वहाँ न अकेला पूषा देवता है, और न चह पूषा देवता के स्वत्व के साथ सम्बद्ध है। क्योंकि हिंव के निर्वाप के समय 'इन्द्रापुषाच्या जुष्ट निर्वपामि' इन्द्र और पूषा सम्मिलत देवता के लिए हिंव का निर्वाप किया जाता है। वहाँ अकेले पूषा देवता के न होने से चर के पेषण का प्रश्न ही नहीं उठता।।४४।।

'तस्मात् पूषा प्रिषण्टभागोऽदन्तको हि' वचन के अनुसार 'अदन्तक' लिङ्ग से गत सूत्र [४२] द्वारा यह सिद्ध किया है कि पेषण देवता का धर्म होना चाहिए।

इस आशंका का सूत्रकार ने समाधान किया —

### हेतुमात्रमदन्तत्वम् ॥४५॥

[अदन्तत्वम्] पूषा देवता का अदन्तक होना कहा जाना [हेतुमात्रम्] वास्तविक हेतु न होकर हेतु के समान प्रतीत होता हुआ केवल अर्थवाद है।

'अदन्तको हिं हेतु नहीं है। वस्तुत. 'दन्तों पर शरीरमात्र का उपलक्षण है। 'अदन्तक' कहकर देवताओं को अशरीरी बताया गया है। यह वस्तुस्थित का अभिष्यञ्जन स्तुतिरूप अर्थवाद है। शास्त्र मे ऐस वचन स्तुतिरूप अर्थवाद होते हैं, यह मीमांसा-सूत्र [शश्रार ३०] मे प्रथम निश्चय किया गया है। 'शूर्पेण जुहोति तेन हान्नं कियते' [श्राव अर्थवाद मात्र है, वैसे ही यहाँ 'अदन्तको हि' वचन देवताओं की अशरीरी स्थिति को प्रकट करता हुआ स्तुतिरूप अर्थवाद है।।४६।।

'सौभापौष्ण नेमिपष्टं भवति' को भी पहले लिङ्ग बताया है, उस विषय भे क्या समक्ता चाहिए ? इस विषय-जिज्ञासा का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया —

### वचनं परम् ॥४६॥

[परम्] अन्य कहा गया—'नेमपिष्टं भवति' लिङ्ग न होकर [वचनम्] विधिवाक्य है । तात्पर्यं है—यह वचन सौमापौष्ण चरु में नेमपिष्टता का विधान करता है।

वह वाक्य द्विदेवत्य चरु में अर्ढेपेषण को बतात है। 'अर्ढ पिष्ट' भवत्यर्द्धमिपष्टं द्विदेवत्याय' यह 'चरु का अर्थपेषण देवता का धर्म है' इस तथ्य को स्पष्ट
करता है। उस विषय में वास्तविकता यह है कि ४४वें सूत्र के अनुसार सौमापौष्ण
चरु में पेषण अप्राप्त होता है, वहाँ पर यह वचन नेमिष्ट्रिता का विधान करता
है। इसमें जो वाक्यभेद-दोष को उभारा गया है, वह आंशिक कथन है। जहाँ एक
वाक्य से दो अर्थों को अभिव्यक्त करना अपेक्षित होता है, वहाँ वाक्यभेद-दोष को
अनादृत कर दिया जाता है, और एक वाक्य से अनेक अर्थों का विधान मानना
पड़ता है, अन्यथा नेमिष्ट्रिता का कथन निर्थंक हो जायगा। अतः द्विदेवत्य चरु
में पूर्ण पेषण नहीं होता, यह सिद्ध है।।४६॥ (इति पौष्णपेषणस्यैकदेवत्ये निवेशाषिकरणम्—१५)।

इति जैमिनीय मीमांसासूत्राणां विद्योदयभाष्ये तृतीयाऽध्यायस्य तृतीयः पादः ।

# तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः

गत तृतीय पाद द्वारा दर्श-पूर्णमास प्रकरण के तैत्तिरीय संहिता-स्थित कति-पय सन्दिग्ध स्थलों के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया गया। उसी प्रसंग को चालू रखते हुए दर्श-पूर्णमास प्रकरण में अन्य पाठ है--'निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृषामुपनीतं देवानाम्, उपन्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते' [तै॰ सं० २।५।११] । निवीत - ग्रीवा (गर्दन) में दोनों ओर आगे को लटकाते हुए यज्ञी-पवीत घारण करना मनुष्यों का, प्राचीनावीत = बाई बाँह से बाहर निकालकर दाएँ कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण करना पितरों का, उपवीत = दाई बाँह बाहर निकालकर बाएँ कन्धे पर धारण करना देवों का चिह्न है। जो उपव्यान - दाई बौह को बाहर निकालकर बाएँ कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण करता है, वह देवों के चिह्न को प्रकट करता है।

शिष्य जिज्ञासा करता है-इसमें सन्देह है-क्या 'निवीतं मनुष्याणाम' वचन विधि है ? अथवा अर्थवाद है ? और जब यह विधि है, तब क्या पुरुष का धर्म =अङ्ग है अथवा कर्म का अङ्ग है ? और फिर 'निवीतं मनुष्याणाम्' वचन जिस प्रकरण में पठित है, वहाँ जो मनुष्य-सम्बन्धी कर्म हैं, उनमें यह विधि है ?

अथवा मनुष्यप्रधान कर्म में इसका निवेश है ?

उक्त वानय-सम्बन्धी सन्देह-स्थल में तीन विकल्प हैं —

१. यह विधिवचन है ? अथवा अर्थवाद है ?

- २. यदि विधि है, तब क्या यह पुरुष का धर्म है ? अथवा कर्म का ? तात्पर्य है--जिस दर्शपूर्णमास प्रकरण में यह पठित है, वहां मनुष्य-सम्बन्धी कर्म अन्वाहार्य पाक है। यह पाक क्योंकि ऋत्विजों के भक्षण के लिए होता है, अतः यह पाक दैवकर्म का माग नहीं है ; मनुष्य द्वारा पाक किया जाता है ऋत्विजों के लिए, यज्ञ के लिए नहीं। तब क्या इसी का विधान यह बचन करता है ?
- ३. अथवा पञ्चमहायज्ञों के अन्तर्गत मनुष्यप्रधान-कर्म आतिष्य है। क्या यह विधिवचन उसका विधायक माना जाय ?

प्रथम विकल्प की लक्ष्य कर शिष्य का कहता है — यह विधिवाक्य होना चाहिए, क्योंकि यह एक अपूर्व अर्थ का विधान करता है। शिष्य-सुभाव की आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप में सुत्रित किया —

### निवीतमिति मनुष्यधर्मः शब्दस्य तत्त्रधानत्वात् ॥१॥

[निवीतम्] निदीत [इति] यह [मनुष्यधर्मः] मनुष्य का धर्म = अङ्ग है। [शब्दस्य] 'निवीतं मनुष्याणाम्' इस शब्द के [तत्प्रधानत्वात्] मनुष्यप्रवान होने के कारण।

'निवीतं मनुष्याणाम्' यह विधायक वाक्य है। अपूर्व अर्थ का विधान करता हुआ यह सप्रयोजन होता है। यदि इसे अर्थवाद कहा आय, तो यह निर्यंक होगा; क्योंकि ऐसा कोई अर्थ विहित नहीं है, जिसकी यह स्तुति करे। अत: विधि मानने पर यह पुरुष का धर्म है, अर्थात् पुरुष निवीत धारण करे, इसका विधान करता है, इस रूप में यह पुरुष का अज्ज है। पुरुष के लिए निवीत धारण करने का विधान होने से उसका अज्ज है। उक्त वाक्य में मनुष्य का विधान न होकर मनुष्य के निवीत-धारण का विधान है। निवीत-धारण पुरुष का अज्ज तभी होगा, जब पुरुष के लिए उनका विधान माना जाय, क्योंकि निवीत-धारण मनुष्यों का उपकारक है।

दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित होने से दर्श-पूर्णमास याग उपकारक कहना युवत न होगा; क्योंकि प्रकरण से वाक्य अलवान् होता है; क्योंकि वाक्य साक्षात् निवीत-भारण को (= निवीतं मनुष्याणाम्) मनुष्य-सम्बन्धी कर्म बतला रहा है। फलतः यही सममना चाहिए कि उक्त वाक्य निवीत-भारण का विधि है, और यह मनुष्य-धर्म है।।१।।

आचार्य सूत्रकार ने उक्त पूर्वपक्ष का समाधान किया-

### अपदेशो चाऽयंस्य विद्यमानत्वात् ॥२॥

[बा] सूत्र में 'वा' पद पूर्वोक्त पक्ष के निवारण के लिए है। तात्पयं है—
'निवीतं मनुष्याणाम्' वचन का प्रवेश मनुष्यप्रधान-कर्म में नहीं होता; अर्थात्
यह वाक्य किसी अपूर्व अर्थ का विधायक नहीं है; अपितु [अपदेशः] पहले से
आत अर्थ का ही कहनेवाला वचन है, [अर्थस्य] निवीत-धारणक्ष्म अर्थ के
[विद्यमानस्वात्] प्रथमतः विद्यमान होने से। लोक में प्रायः सभी मनुष्य स्वतः
निवीत धारण करते हैं; उसके लिए विधि अनावश्यक है।

उनत वचन लोकप्रसिद्ध अर्थ का कथन करता है, किसी अपूर्व अर्थ का नहीं, जिसके कारण इसे विधि माना जाय । लोक में प्राय: सभी मनुष्य अपने कमें में प्रवृत्त होने के लिए निवीत घारण करते हैं। उसी का अनुवादमात्र यह वचन है, अपूर्व विधि नहीं ।।२।।

ों शिष्य पुन: जिज्ञासा करता है—लोक में निवीत-धारण प्रायोगादमात्र है, उक्त वाक्य उसको व्यवस्थित करता है। तब इसे अपूर्व विधि क्यों न माना जाय ?

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

### विधिस्त्वपूर्वत्वात् स्यात् ॥३॥

[तु] सूत्र में 'तु' पद निरुचय अर्थ का चोतक है। [विधिः तु] 'निवीतं मनुष्याणाम् वजन विधि ही [स्यात्] है [अपूर्वत्वात्] अपूर्वं अर्थं का विवायक होने से।

यह टीक है कि कमें में प्रवृत्त होने के अवसर पर प्राय: मनुष्य निवीन धारण करते हैं, पर उसकी अनुल्लंघ्यता लोक मे नहीं है, इसका उल्लंघन भी देसा जाता है। उक्त वाक्य निवीत-धारण की अनुल्लंघ्यतारूप व्यवस्था का विधान करता है। निवीत-धारण की अनुल्लंघ्यता — नियमित व्यवस्था लोक से प्राप्त नहीं है। इसी अपूर्व अर्थ का विधान उक्त वाक्य करता है, अत उसे विधि मानना युक्त है।।३।।

शिष्य इसमें पुन. सुभाव प्रस्तुत करता है —िनवीत-धारण को पुरुष का धर्मे महीं कहना चाहिए, क्योंकि वस्तुत: यह पुरुष को उपकृत नहीं करता; प्रत्युत उस कर्म को उपकृत करता है, जिस कर्म के अनुष्ठान मे प्रवृत्त होने के लिए पुरुष ने

निवीत घारण किया है।

आचार्य सूत्रकार ने किष्य-सुकाव को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

# स प्रायात् कर्मधर्मः स्यात् ॥४॥

[स:] वह निवीत-धारण [प्रायात्] दर्शपूर्णमास प्रकरण के कर्मबहुल प्रदेश में उपदिष्ट होने के कारण अथवा उस कर्म के लिए—उस कर्म की पूर्णाङ्गता के लिए—होने के कारण [कर्मधर्मः] कर्म का धर्म—अङ्ग [स्पात्] होना

चाहिए ।

मनुष्य द्वारा नियोत धारण करके कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होना कर्म में अपूर्व धर्म-विशेष का उत्पादक होना है; अत उसे (नियोत-धारण को) कर्म का अङ्ग मानना युक्त है। वह कर्म में अपूर्व का उत्पादन कर कर्म को उपकृत करता है; तब उसी का अङ्ग माना जाना चाहिए। दर्शपूर्णमास प्रकरण म पठित है, दर्श-पूर्णमास करतु के पूर्ण क्व अनुष्ठान के लिए नियोत धारण किया जाता है, तब उस कर्तु का अङ्ग मानने में कोई बाधा नहीं है।।।।

केवल ऋतु का नहीं, अपितु इसे वाक्यजेष —अर्थात् दर्शपूर्णमास-प्रकरण-पठित निवीत धारण का —'आध्वर्यव' नाम होने से ऋतुयुक्त मनुष्य-धर्म मानना चाहिए।

आचार्य सुत्रकार न इसी अर्थ को सूत्रित किया 🗝

#### वाक्यशेषत्वात् ॥५॥

सूत्र के शिष' पद से यहाँ [३।३।१४] सूत्र में बताये गये श्रुति आदि छह विधि-विनियोग कारणों में से अन्तिम 'समास्या' प्रमाण का ग्रहण है। इसके अनु-सार सूत्रार्थ है -[वाक्यशेषत्वात्] 'निवीतं मनुष्याणाम्' इस वाक्य का शेष — समास्या अर्थात् नाम 'आध्वर्यव' होने से जात होता है, निवीत-धारण अध्वर्षु को करना चाहिए।

दर्शपूर्णमास प्रकरण में उक्त वाक्य पठित है। यदि दर्शपूर्णमास की समास्या 'आध्वर्यव' है, तो अध्वर्यु के निवीत घारण करने में उक्त वाक्य का विनियोग मानना चिहिए। फलते दर्शपूर्णमास ऋतुयुक्त मनुष्य-धर्म निवीत-धारण है, यह मान्यता युक्त है। इससे प्रकरण और समास्या अनुगृहीत होते हैं।।।।।

जिष्य ने पुन: जिज्ञासामूलक अन्य पक्ष प्रस्तुत किया—दर्शपूर्णमास प्रकरण में अन्याहार्यपाक पठित है, निवीत-घारण करके अध्वर्यु द्वारा वह पाक सिद्ध किया जाता है। तब 'निवीत मनुष्याणाम्' विनियोग प्रकरणस्थित मनुष्य-प्रधान कर्म मे क्यों न माना जाय ? आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-भावना को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया —

# तत्त्रकरणे यत् तत्संयुक्तमवित्रतिषेधात् ॥६॥

[तत्प्रकरणे] दर्भपूर्णमास के प्रकरण मे [यत्] जो अन्वाहायँपाक आदि पठित है [तत्संयुक्तम्] उससे सयुक्त अर्थात् निवीत-धारण को उसका अङ्ग होना चाहिए, [अविप्रतिषेधात्] प्रकरण और समाख्या का इस मान्यता के साथ विप्रतिषेध — विरोध न होने से। तात्पर्य है -अन्वाहार्यपाक अध्वर्युकर्तृक है, और दर्श-पूर्णमास प्रकरण मे पठित भी है। अतः यह प्रकरणस्य मनुष्यप्रधान कर्म का धर्म है, यह मानना अधिक युक्त है।

यद्यपि प्रकरण और समाख्या के बाधार पर निवीत-धारण कर्म का धर्म जात होता है, 'निवीतं मनुष्याणाम्' वाक्य से साक्षात् मनुष्य का धर्म जाना जाता है, फिर भी विरोध-परिहार के लिए इसका अन्यत्र उत्कर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि प्रस्तुत प्रकरण मे ही मनुष्यप्रधान अन्वाहार्यपाक पठित है, जो अध्वर्य द्वारा सम्पन्न किया जाता है। अत. उक्त वाक्य का विनियोग निवीत धारण कर अध्वर्यु द्वारा साम्पन्न किया साम्य अन्वाहार्यपाक-कर्म में होना चाहिए। इससे

प्रकरण और वाक्य दोनों अनुगृहीत होगे। फलतः दर्श-पूर्णमासप्रकरण-स्थित मनुष्पप्रधान कर्म का इसे घर्म मानना युक्त है।।६।।

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है -प्रकरण-स्थित मनुष्यप्रधान कर्म में उनत विधिवाक्य का विनियोग कहना निर्वाध नहीं है। क्योंकि पूरे सन्दर्भ में सभी वाक्य समानरूप से पठित हैं इमलिए प्राचीनावीत और उपशीत के यथाक्रम पितृकर्म और देवकर्म में सम्बन्ध के समान निवीत का सम्बन्ध भी मनुष्यप्रधान कर्म के साथ मानना होगा। तब जहाँ निरपेक्ष मनुष्यप्रधान कर्म होगा, वहाँ इसका उत्कर्ष मानना हो चाहिए। शिष्य-भावना को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप में सुत्रित किया —

### तत्प्रधाने वा तुल्यवत् प्रसंख्यानादितरस्य सदर्थत्वात् ॥७॥

[वा] 'वा' पद प्रस्तुत प्रकरण में 'निवेश' पक्ष के प्रतिषेध का चोतक है। [तत्त्रघाने] 'निवीतं मनुष्याणाम्' का निरपेक्ष मनुष्यप्रधान कमें में सम्बन्ध होना चाहिए, [तुल्यवत्] समान रूप से [प्रसंख्यानात्] कथन होने के कारण। 'प्राचीनावीतं पितृणाम्, उपवीतं देवानाम्' के साथ 'निवीतं मनुष्याणाम्' का समान रूप से कथन हुआ है; इसलिए प्राचीनावीत और उपवीत से [इतरस्य] इतर च अन्य -निवीत का [तदर्थत्वात्] उसी के लिए होने मे, अर्थात् मनुष्य के ही लिए होने के कारण निवीत का मनुष्यप्रधान कर्म के साथ सम्बन्ध होना सर्वथा योग्य है।

दर्श-पूर्णमास प्रकरण में प्रस्तुत विवेचन-सम्बन्धी पूर्ण पाठ है निवीतं मनुष्याणाम्, प्राचीनावीतं पितृणाम्, उपवीतं देवानाम्' यहां ये तीनो वाक्य समान रूप से पढ़े हैं। इनमें से जिस प्रकार प्राचीनावीत का पितृकमं में, तथा उपवीत का दर्शपूर्णमास आदि देवकमं में सम्बन्ध माना जाता है, उसी प्रकार निवीत का सम्बन्ध भी निरपेक्ष मनुष्यप्रधान कर्म के साथ मानना होगा। तब प्रकरणस्थित सापेक्ष अन्वाहार्षणक आदि मनुष्यप्रधान कर्म के साथ निवीत का सम्बन्ध माना-कर निरपेक्ष मनुष्यप्रधान कर्म देखना होगा, जहाँ इसका सम्बन्ध माना जाय। वह पञ्चमहायज्ञ के अन्तर्गत निरपेक्ष मनुष्यप्रधान आतिष्य-कर्म है। वहीं निवीत का उत्कर्ष करना योग्य होगा। 'भनुष्याणाम्' षष्ठी विभिवत का निवंश निवीत का उत्कर्ष करना योग्य होगा। 'भनुष्याणाम्' षष्ठी विभिवत का निवंश निवीत का साथ मनुष्य का साक्षात् सम्बन्ध प्रकट करता है, जंसे समान पठित अन्य दोनो वाक्यों में स्वीकार किया गया है। अतः वाक्य-प्रकरण को बाधकर निवीत-धारण का निवंश अतिथि-कर्म में करेगा। फलतः दर्श-पूर्णमास से निवीतघारण का अन्यक उत्कर्ष उचित है।

चतुर्थ पाद के इन प्रारम्भिक सात सूत्रों में पूर्वनिर्दिष्ट तीन विकल्पों के मूल

में पांच पक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें 'निवीतं यनुष्याणाम्' को विधि सानकर उसे (१) मनुष्यवमें, (२) कर्मधर्म, (३) दर्श-पूर्णमासकर्मयुक्त मनुष्य-वर्म, (४) दर्श-पूर्णमास प्रकरणस्थित मनुष्यप्रधान कर्म का धर्म; (१) प्रकरण से अन्यत्र आतिथ्यादि मनुष्यकर्म का धर्म प्रकट किया गया है।

पहले तीन सूत्रों में प्रथम पक्ष पर विचार है। चौथे सूत्र से दूसरा पक्ष, पाँचवें सूत्र से तीसरा पक्ष, छठे सूत्र से चौथा पक्ष, सातवें सूत्र से पाँचवां पक्ष प्रस्तुत किया गया है। सिद्धान्त की दृष्टि से ये सब पूर्वपक्ष हैं। सिद्धान्त-पक्ष अगले दो सूत्रों द्वारा प्रस्तुत है ॥७॥

इस लम्बे पूर्वपक्ष का आचार्य सूत्रकार ने समाधान अगले सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया—

#### अर्थवादो वा प्रकरणात् ॥८॥

[वा] 'वा' पद पूर्वोक्त 'मनुष्यप्रधान कर्म-विषयक विधि' पक्ष के निराकरण का द्योतक है। तात्पर्य है —'निवीतं मनुष्याणाम्' वचन मनुष्यप्रधान कर्म का विधायक नहीं है, [प्रकरणात्] प्रकरण-सामर्थ्य से, अतः [अर्थवादः] अर्थवाद है।

'निवीतं मनुष्याणाम्' यह वचन विधि नहीं है; मनुष्यप्रधान कर्म का विधान करता है, अथवा मनुष्यप्रधान कर्म में यह विनियुक्त है, —ऐसा भी नहीं है। 'मनुष्याणाम्' षष्ठी विभिन्त से मनुष्य सम्बन्ध तो जाना जाता है, पर मनुष्यप्रधान कर्म के भाथ सम्बन्ध का यहां कोई निर्देश या संकेत नहीं है। बिद इस वचन का सम्बन्ध मनुष्यप्रधान कर्म में स्वीकार किया जाता है, तो निवीत-धारण कर्म के फल की कल्पना करनी होगी, क्यों कि विधियचन का कोई फल अवस्य मान्य होता है, जिसका प्रकरण में कोई निर्देश नहीं है। अतः जहां पञ्च-महायज्ञ आदि के प्रसंग में मनुष्यप्रधान कर्म आतिथ्य का कथन है, उसके साथ सम्बन्ध के लिए इस वचन का उत्कर्ष करना पड़ेगा; इससे प्रकरण वाधित होगा। उत्कर्ष करना तभी युक्त माना जाता है, जब प्रकरण में सामञ्जस्य सम्भव न हो। 'निवीतं मनुष्याणाम्' वचन को विधि न मानकर अर्थवाद मानने पर प्रकरण में उपयोग स्पष्ट है। 'उपव्ययते'— देवकर्म मे उपवीत धारण करता है, इस विधि का यह स्तुतिष्ट्ण अर्थवाद है। इस मान्यता में कोई बाधा नहीं है ॥ दा।

शिष्य जिज्ञासा करता है — प्रकरण में ही उक्त बचन को अन्वाहार्यपाक-कर्म का विधायक मानकर न प्रकरण वाधित होता है, न उत्कर्ष करना पड़ता है। इस भाग्यता को क्यों न स्वीकार किया जाय ?

आचार्यं सूत्रकार ने जिज्ञासाका समाधान किया—

### विधिना चैकवाक्यत्वात् ॥६॥

[विधिना] 'उपव्ययते' विधिवचन के साथ [एकवाक्यत्वात् ] 'निवीतं मनुष्याणाम्' वचन की एकवाक्यता होने के कारण [च] भी 'निवीत' वचन विधि नहीं है। 🗸

एक विधिवचन के साथ दूसरे विधिवचन की एकवाक्यता नहीं होती; क्योंकि प्रत्येक विधिवचन अपने विधिष्ट अर्थ का विधान करता है, जो अन्य वचन से प्राप्त नहीं होता । यदि दो विधिवचनो की एकवाक्यता मानी आय, तो वाक्य-भेद-दोष प्राप्त होगा । क्योंकि विचार्यमाण सन्दर्भ में 'निवीत मनुष्याणाम्' वचन की 'उपव्यवते' विधिवचन के साथ एकवाक्यता है, अत निवीतवचन विधि मानना सम्भव नहीं । प्रकरण के अन्तर्गत ही निवीत-धारण को अन्वाहार्यपाक-कर्म का धर्म कहकर निवीत-वचन को विधि बताना संगत नहीं है । इससे एकवाक्यता वाधित होगी ।

'निवीतं मनुष्याणाम्, प्राचीनावीतं पितृणाम्, उपवीत देवानाम्, यत् उपच्ययते वेनलक्ष्ममेव तत्कुरुते' इस सन्दर्भ में अन्तिम वाक्य विधि है। दर्श-पूर्णमाम
देवकर्म-प्रसंग में जनेऊ का उपवीत रूप मे धारण वरने का विधान करता है।
'निवीतं मनुष्याणाम्' यह लोकसिद्ध अर्थ का अनुवाद है। यहाँ इसका पुन कथन
'उपवीत धारण' की स्तुति के लिए है। दर्श पूर्णमास देव-याग-कर्म में निवीतधारण अयोग्य है। प्राचीनावीत-धारण पितृकर्म में होता है, वह भी देवकर्म में
अयोग्य है। इसलिए देवकर्म में उपवीत धारण करना चाहिए। देवकर्म में निवीतआदि की अयोग्यता बताकर उपवीत-धारण की स्तुति की गई है।

यह ऐसा ही कथन है, जैसे नोक में कहा जाता है यह जैन ने नटों जैसा वेष धारण किया है; देवदत्त का वेष आहाणों जैसा है। पहले वेष के कथन से दूसरे की स्तुति होती है। इसी प्रकार देवकमें में उपवीत की प्रशंसा के लिए निवीत आदि का सकीतेंन है। 'निवीत मनुष्याणाम्' वचन में कोई विधायक पद नहीं है। इसलिए 'उपव्ययते' विधि के स्तुति-प्रयोजन से यह बचन प्रकरण में ही अर्थवान् है। इसी रूप में निवीत-वचन 'उपव्ययते' से सम्बद्ध है। इससे न वाक्य का कोई विरोध है, और प्रकरण भी अवाधित व सार्थक रहता है। फलतः देवकमें में उपवीत ही प्रशस्त है। वर्ष-पूर्णमास आदि वेबकमों में उपवीत ही प्रशस्त है। वर्ष-पूर्णमास आदि वेबकमों में उपवीत ही प्रशस्त है। करना चाहिए, यह प्रमाणित होता है।।।। (इति निवीतस्थार्थवादताऽधिकर-पम् —१)।

१ शबर स्वामी के अनन्तरकालवर्ती कुमारिल भट्ट बादि आचार्यों ने अपनी रचनाओं में यहाँ छह अन्य सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की है। उन सूत्रों के

### (दिग्विभागस्थाऽनुवादताधिकरणम् २)

ज्योतिष्टोम के प्रकरण में तैति रीय संहिता [६।१।१] का पाठ है - "देव-मनुष्या दिशो व्यभजन्त प्राची देवा दक्षिणां पितर प्रतीचीं मनुष्या उदीचीं रुद्धाः" देव और मनुष्यो ने दिशाओं को बाँट लिया, पूर्व दिशा को देवों ने, दक्षिण दिशा को पितरों ने, पश्चिम दिशा को मनुष्यों ने, उत्तर दिशा को रुद्धों ने प्राप्त किया। शावरमाष्य के पाठ के अनुसार उत्तर दिशा को असुरों ने प्राप्त किया। प्रस्तुत प्रसंग में केवल 'प्रतीचीं मनुष्यां' अश को लक्ष्य कर विवेचन किया गया है।

श्विष्य जिज्ञासा करता है -इसमें निम्न प्रकार सन्देह हैं - क्या 'प्रतीचीं मनुष्या' यह विधि है ? अधवा अर्थवाद है ? यदि विधि है, तो क्या यह मनुष्य धर्म है ? अधवा कर्म का धर्म है ? यदि मनुष्य-धर्म है, तो क्या प्रकरण-पठित मनुष्यप्रधान कर्म में इसका निवेश माना जाय ? अथवा प्रकरणान्तर पठित आतिथ्य कर्म में ?

गत अधिकरण का अतिदेश करते हुए आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समा-धान किया—

# विभागश्च तद्वत् सम्बन्धस्यार्थहेतुत्वात् ॥१०॥

[विभागः] दिशाओं का विभाग = बँटवारा [च] भी [तद्वत्] निवीत के समान जानना चाहिए, [सम्बन्धस्य] प्रतीची दिशा के साथ मनुष्य-सम्बन्ध के [अर्थहेतुत्वात्] प्रयोजनरूप हेतु होन से। तात्पर्य है —पश्चिम दिशा के साथ मनुष्य-सम्बन्ध में —उसका प्रयोजन पूरा होना —हेतु है।

विषय में आचायों के विभिन्न विचार हैं

(क) भाष्यकार शबर स्वामी ने इन सूत्रों का भाष्य किया था, वह किसी कारण खण्डित हो गया।

(ख) निरर्थक होने से माध्यकार ने व्याख्या की उपेक्षा कर दी।

(ग) ये सूत्र अनार्ष हैं, जैमिनि की रचना नहीं हैं।

यह विचार अधिक युक्त प्रतीत होता है। शवर-काल तक इन सुत्रों का अस्तित्व न था। सूत्र थे, शवर ने भाष्य किया; वह खण्डित हो गया इस कथन में कोई प्रमाण नहीं है। यदि भाष्यकार के समय सूत्र होते, और उन्हें फल्गु समम्भकर भाष्यकार उनपर भाष्य लिखने की उपेक्षा करता, तो इसका ही उल्लेख भाष्यकार कर देता। इन सुत्रों पर शबर स्वामी का कुछ भी निर्देश न होने से यह निश्चित है—शबर स्वामी के समय इन सुत्रों का अस्तित्व न था। अनस्तर-काल में कब मिलाये? किसने मिलाये? क्यों भिलाये? यह सब अन्वेष्य है।

'उदीचीं रुद्राः' के स्थान पर शाबरभाष्य में 'उदीचीमसुराः' पाठ है।

गत सातर्वे सूत्र की व्यास्था में निवीत के पाँच पक्ष दिखाये गये हैं। उसी के समान दिग्विभाग के भी यहाँ पूर्वपक्षरूप में पाँच पक्ष समभने चाहिएँ:

(१) मनुष्य धर्म, (२) कर्म धर्म, (३) ज्योतिष्टोमकर्मयुक्त मनुष्य-धर्म, (४) ज्योतिष्टोम में मनुष्यप्रधान कर्म — दक्षिणादान का धर्म, (४) भिन्न वाक्य होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण से अन्यत्र आतिष्य आदि कर्म का धर्म। इनका निराकरण करते हुए 'प्राचीनवंशं करोति' विधि का यह स्तुतिरूप अर्थवाद है, ... यह सिद्धान्त-पक्ष स्पष्ट किया है।

उक्त बाक्य से पहले सिंहता में 'प्राचीनवंश' करोति' यह 'प्राचीनवंश' नामक मण्डप-निर्माण का विधि-वचन है। चारों दिशाओं की ओर इस मण्डप के चार हार होते हैं। मण्डप-निर्माण के लिए उधर मगज मे जो मुख्य बाँस डाला जाता है, वह उक्तर-दक्षिण होता है। यह मानव-मण्डप है। साधारण निवास के लिए किसी भी गृह या शाला का रुख उत्तर-दक्षिण — कुछ पूर्व व पच्छिम को भुका हुआ रक्खा जाय, तो वह धर सर्वतुं मुख होता है। देव मण्डप के निर्माण में मुख्य बाँस पूर्व-यच्छिम होता है। इसी के लिए 'प्राचीनवंश' करोति' विधि है।

प्रधान याग में यजमान को दीक्षित करने के लिए इस मण्डप का उपयोग होता है। यजमान, ऋत्विज् तथा देव-सम विद्वानों का मण्डप में प्रवेश पूर्व-द्वार से होता है, दक्षिण-द्वार से अन्य पितृ-सम मान्य वृद्धजनों का, पश्चिम-द्वार से अन्य पितृ-सम मान्य वृद्धजनों का, पश्चिम-द्वार से अन्य वार्षित हुए मित्र आदि जन, उत्तर-द्वार से अन्य कार्यकर्ता आदि। साबरभाव्य के अनुसार 'इद्व' के स्थान में 'असुर' पद के पाठ का तात्पर्य यही है कि इस द्वार से चतुर्थ श्रेणी के सेवक आदि क्षृत्र जन प्रवेश करें। यह सब मण्डप में यथास्थान बैठने की व्यवस्था का रूप है। इसी कारण यह वाक्य 'प्राचीनवशं करोति' विधि का स्तुतिरूप अर्थवाद है। 'प्राची देवाः' इत्यादि समस्त सन्दर्भ की एकवाक्यता 'प्राचीनवशं करोति' विधि के साथ स्पष्ट है। 'प्रतीची मनुष्याः' आदि सन्दर्भ को प्राचीनवंश विधि का अर्थवाद मानने पर प्रकरण भी अनुगृहीत होता है। १२०।। (इति दिग्विमागस्यानुवादताधिकरणम्—२)।

## (परुषिदितादीनामनुवादताऽधिकरणम् –३)

(१) चातुर्मास्य याग के अन्तर्गत तैत्तिरीय ब्राह्मण [१।६।८] के महापितृ-यज्ञ प्रसंग में पाठ उपलब्ध है—'यत् परुषि दितं'तदेवानाम्, यदन्तरा तन्मनुष्या-

१. ब्राह्मण में 'दित' के स्थान पर 'दिन' पाठ उपलब्ध है, जो छान्दस ही सम-फना चाहिए। यह भी सम्भव है, जिस हस्तलिखित प्रति से सर्वप्रथम ब्राह्मण मृद्रित कराया गया, उसमे लिपिकार ने भ्रमवश्च 'दितं' के स्थान पर 'दिनं' लिपि कर दिया हो।

णाम्, यत् समूनं तत् पितृणाम्' जिन कृषाओं को जड से ऊपर की पहली गाँठ से काटा जाता है, वे दोनो की; जिनको जड़ और गाँठ के मध्य भाग से काटा जाता है, वे मनुष्यों की, तथा जिनको समूल काटा जाता है, वे पितरों की होती हैं। इसी के आगे विधिवालय पठित है—'समूनं विहुमैवति व्यावृत्ये'—कुशा समूल

काटनी चाहिए, न्यूनता आदि दोष निवारण के लिए।

(२) इसी प्रसंग में 'पितृस्योऽग्निष्धातेम्योऽभिवाच्या. गोर्दुंग्धे मन्यम्' अग्नि-कर्म-विशेषज्ञ पितरों के लिए मृतवत्सा (जिसको अच्य वत्स के सहारे दुहा जाता है, ऐसी अभिवानी) नाय के दूध मे यविपसान ( सत्तू) डालकर मन्य बनाया जाता है। इस प्रकार मन्यन का उपक्रम कर, अग्ने पाठ है—'यत् पूणं तन्मनुष्या-णाम्, उपर्यथों देवानाम्, अर्थः पितृणाम्' —जो दूध से भरे पात्र में मन्यन किया जाता है, वह मनुष्यों का; जो आंधे से कुछ ऊपर तक भरे पात्र में मन्यन है, वह देवों का; तथा जो आंधे भरे पात्र में मन्यन है, वह विशेषा अग्ने भरे पात्र में मन्यन है, वह विशेषा को आंधे भरे पात्र में मन्यन है, वह विशेषा को आंधे भरे पात्र में मन्यन है, वह पितरों का होता है। इसके अनन्तर वहाँ विधिवाक्य पठित है—'अर्थ उपमन्यित अर्थों हि पितृणाम्' आंधे के सग्भग भरे पात्र में मन्यन करे, क्योंकि वह पितरों के लिए है। पि

(४) ज्योतिष्टोम के अन्तर्गंत यजमान को दीक्षित किए जाने के प्रसंग में स्नान के अवसर पर तैत्तिरीय संहिता [६।१११]में पाठ है—'भृतं देवानाम्, मस्तु पितृणाम्, निष्पव्यं मनुष्याणाम्'— खृत देवों का है, मस्तु पितरों का, निष्पव्य मनुष्यों का। इसके जागे पाठ है—'तद्वा एतत् सर्वदेवत्यं यन्नवनीतम्, यन्नधनीनेताम्यङ्कते सर्वा एव देवताः प्रीणाति' यह जो नवनीत है, सब देवताओं के साथ सम्बद्ध है; जो नवनीत से अभ्यञ्जन (— सिर से पाँव तक मर्दन) करता है, वह सब देवताओं को प्रसन्न करता है। 'तस्मान्नवनीतेनाभ्यङ्कते' इसलिए नवनीत से अभ्यञ्जन करे,—यह विधिवाक्य अन्त में पढ़ा है।

प्रस्तुत प्रसंग में भूत, मस्तु, निष्पक्ष्वम् 'पदों के अर्थ स्पष्ट नहीं हैं। आचार्यी ने इन पदों के जो विवरण दिए हैं, वे भी सवंद्या निर्भान्त नहीं हैं। यह स्मरण रखना चाहिए, लोक व वैदिक साहित्य में घी के लिए 'घृत' सामान्य पद है, यह चाहे अपनी किसी अवस्था में हो। मुख्यत इसकी दो अवस्था ए हैं। पहली अवस्था है—दही बिलोकर निकला हुआ स्नेहगाय। यह बली या लौंदे की शक्ल मे ढीला

जमा हुआ रहता है। इसका नाम 'नवनीत' है। इसी को चालू माषा में 'मक्खन'' कहा जाता है। इसमें छाछ का थोडा अंग्र मिश्रित रहता है। वातावरण की उष्णता पाकर जब यही कुछ अधिक ढीला बहने योग्य हो जाय, तब इसका नाम 'मस्तु' है। कोषो में 'मस्तु' पद का प्रयोग छाछ के लिए आता है। छाछमिश्रित ढीला बहता हुआ नवनीत 'मस्तु' समभता चाहिए। नवनीत के लिए एक अन्य पद 'हैय क्ववीन' है। यह एक दिन अधिक रक्के हुए बासी दही से निकाला जाता है। जो सखस्क ताजा दही से निकाला जाय, यह 'नवनीत' है। यही दोनों का अन्तर है। वैदिक वाङ्मय के यागीय प्रसगो में 'हैय क्ववीन' का उल्लेख नहीं मिलता।

घी की दूसरी अवस्था 'निष्पक्व' है। नवनीत को आग पर अच्छी तरह पकाकर —जब उसका छाछ-अंश सर्वथा जल जाय—कपड़े आदि से छानकर रख लिया जाता है। इसमें अपना स्वाभाविक सुरिभगन्ध रहता है। पकाते सभय यदि उसमे नींबू के दो-चार हरे पत्ते अथवा मेथी के परिभित्त दाने डाल दिए जायें तो उसमें कुछ विशेष सुरिभगन्ध उभर आता है। यह पका हुआ घी पूर्ण तरल अवस्था में 'आज्य' अथवा 'हिंचि' है। पूर्ण जमी अवस्था में 'घृत' है। कुछ ढीली-गाढ़ी बहती अवस्था में 'आयृत' है।

मीमासा-प्रन्थों में इन भेदों को अंताने के लिए एक प्राचीन श्लोक उद्धृत उपलब्ध होता है—

### सीर्पिवलीनमाज्यं स्याब् घनीभूतं घृतं विदुः । विलीनार्धमायुतं तु नवनीतं यतो घृतम् ॥

पिषला हुआ 'सपि' तथा आज्य कहा जाता है। इसमें और वैशिष्ट्य देखना चाहें, तो जो कुछ गाड़ा पिषला हुआ है, वह सिंप है, तथा जो पूरा पिषला हुआ, नितान्त तरल है, वह आज्य है। जो पूर्ण जमा हुआ है वह घृत है। अधिपवला 'आयुत' है। आग पर गरम करके जिससे घी बनाया जाता है, वह 'नवनीत' है। आयुर्वेद के प्रन्थों में 'मस्तु' का अर्थ 'वही मे सीमित जल मिलाकर अधिक्लोई अवस्था' किया है।

१. आजकल कच्चे दूध को मधकर जो कीम निकाला जाता है, वह लौंदे की शक्ल में नहीं होता। उसे बाद में जमाकर टिकियाँ बना दी जाती हैं, जो मक्खन के नाम से बाजार में बिकता है। प्रस्तुत प्रसग में उसकी चर्चा नहीं हैं।

२. आप्टे का संस्कृत-हिन्दी कोष । अमरकोश और उसकी रामाश्रमी टीका के अनुसार 'मस्तु' उस पानी का नाम है, जो दही को कपड़े में छानकर अलग किया जाता है। 'मण्ड दिश्वभवं मस्तु'। परन्तु यहाँ यिजय प्रसंग में सहयोगी पदो के सामञ्जस्य से घृत की कोई अवस्था 'मस्तु' होनी चाहिए।

संख्या ४ पर निर्विष्ट तैस्तिया संहिता के प्रारम्भिक वचनों में 'बनीत' का उल्लेख नहीं है, पर आगे विधिवान्य में नवनीत का उल्लेख है। अर्थवाद की दृष्टि से इसका सामञ्जस्य कैसे होगा ? विचारणीय है। दीक्षा के प्रकरण में यत्रमान के स्नान वे अवसर पर यह विधि है; तब यह भी विचारणीय है कि यजमान को किस वर्ग में रक्खा जाय ? क्योंकि सन्दर्भ में 'देव, पितर, मनुष्य' तीन का ही निर्देश है। इस तीन में से किसके साथ यजमान को रक्खा जाय ?

गत अधिकरण में प्राचीनतंत्र देवमण्डण में प्रवेश के अवसर पर प्रजमान को धृहित्वज् और देव-सम विद्वानों के साथ रक्खा है। यजमान के सिहृत ये सब पूर्व-द्वार से मण्डण में प्रवेश करते हैं। यहाँ भी देवों के साथ यजमान को रखने पर 'वृतं देवानाम्' के साथ असामञ्जस्य का समाधान सोचना होगा, क्योंकि विधिवायय में यजमान का अभ्यञ्जन नवनीत से विधान किया है, पर देववर्ग के लिए मृत का निर्देश है। इसके सामञ्जस्य के लिए यह मानना आवश्यक है कि घी की प्रत्येक अवस्था के लिए साधारण रूप से 'घृत' पद का प्रयोग मान्य है तैन्तरीय वाक्य में यहाँ 'वृत' पद का प्रयोग 'नवनीत' के लिए हुआ है। ऐसा मानने पर — स्नान के अवसर पर यजमान का अस्यञ्जन नवनीत से किए जाने की विधि के ये प्रारम्भिक वचन स्नृतिरूप अर्थवाद है, यह जानना सम्भव होगा।

इस लम्बी प्रस्तावना मे पूर्वोक्त वाक्यो द्वारा देव, पितर और मनुष्यो को सक्ष्य कर चार बातें कही गई है---

(१) कुषा का काटना, (२) पात्र का दूध से भरा होना; (३) पुरोडादा का पकाना, (४) भी के प्रयोग की यथावसर अवस्था।

शिष्य िजज्ञाना करता हैं -यहाँ मनुष्यसम्बन्धी और रुद्र देवतासम्बन्धी वचनों में सन्देह हैं -क्या ये वचन मनुष्यों के धर्म-सम्बन्धी विधियाँ हैं ? अथवा कर्म के धर्म होकर अनुवाद हैं ?तथा प्रकरण के अन्तर्गत जो मनुष्यप्रधान कर्म हैं, और रुद्र देवतासम्बन्धी कर्म हैं, उन्हीं में क्या इन वचनों का निवेश माना जाना चाहिए ? अथवा प्रकरण के बाहर आतिष्य आदि कर्म में इनका उत्कर्ष होना चाहिए ? अथवा ये केवल अर्थवाद हैं ?

आचार्य सूत्रकार ने प्रथम अधिकरण का अतिदेश करते हुए जिज्ञासाका समाधान किया---

# पर्राविदितपूर्णवृतविदग्धञ्च तह्नत् ॥११॥

[परुषिदित-पूर्ण-श्रृत-विदग्धम्]परुषिदित —ःगाँठ से काटी हुई कुवा, पूर्ण च दूध से भरा पात्र, पृत और विदग्ध - जला हुआ पुरोडाश, इनके विधायक वचन [च] भी [तद्दत्] निवीत-वचन के समान अर्थवाद समभने चाहिएँ।

सूत्र के प्रथम चारों पद उक्त वचनों के अनुकरण हैं। इनमें समाहार द्वन्द्व-

समास है।

ये 'परुणिदित' आदि वचन भी प्रथम अधिकरण मे विवेचित 'निवीत' के समान हैं। जो निवीत में पूर्वपक्ष है, वहीं इनमें भी पूर्वपक्ष है। जो निवीत में मध्यम पक्ष है, वह इनमें भी मध्यम पक्ष है। जो निवीत में सिद्धान्त है, वही इनमें भी सिद्धान्त है।

'१' संख्या पर दिए वाक्य को लीजिए—'यदन्तरा मनुष्याणाम्' वचन महापित्यज्ञ प्रकरण में पठित है, इसे कमें का धर्म मानना चाहिए, यह प्रथम पक्ष है। इससे याग का प्रयोजन पूरा होता है, और मनुष्य का सम्बन्ध होने से यह विधिवचन है, और मनुष्य धर्म है; यह पूर्वपक्ष है । मूल से ऊपर के भाग में काटने का नियम न होने से समूल काटने में लाघद है। प्रयोजन इसी से पूरा होने के कारण स्वतः प्राप्त होने से यह विधि न होकर अनुवाद है, तथा 'समूलं बर्हिर्मवित' विधि का स्तुतिरूप अर्थवाद है।

'२' संख्या पर आधे के लगभग दूध से भरे पात्र मंसलू का घोल (-मन्य) बनाने में लाघव है। पूरे भरे पात्र में घोल के बिखरने व उसके बचाव के प्रबन्ध मे गौरव है; वह उपादेय नहीं । यह घोल पचास-पचपन वयस के लगभग पित-तुल्य बद्धजनों के लिए होता है। 'यत्पूर्ण तन्मनुष्याणाम्' आदि बचन 'अर्घ उप-मन्यति' विधि के स्तुतिरूप अर्थवाद हैं। विधिवास्य में पुरूत क्र 'अर्ध' पद 'आधे के लगभग' अर्थ को कहता है। ठीक बराबर आधे के अर्थ मे नपसकलि ज्ञ अर्धपद प्रयुक्त होता है।

'३' संख्या पर 'यो बिदग्धः स नैऋंतः' इत्यादि बचन पुरोडाश-पाक प्रकरण मे पठित हैं। पकाते हुए जो भाग जल गया, वह निऋंति देवता का; जो कच्चा रह गया, वह रुद्र देवता का। निऋ ति भूमि का नाम है। जो जल गया, वह भूमि पर फेंक देना चाहिए; वह त्याज्य है। जो कच्चा है, वह रुद्र देवता का। तात्पर्य है-—कच्चा पाक अपाचक-अस्वास्थ्यकर होने से रुलानेवाला है, त्याज्य है । विधि-बचन है--'श्रुतं कृत्यः सदेवत्वायं ठीक पकाना चाहिए, वह देव-सम्बन्ध के लिए है। देह में ऐसा आहार दिव्य शक्तियों का उत्पादक होता है। 'यो विदग्धः' आदि बचन 'श्रृतं कृत्यः सदेवत्वाय' विधिवाक्य के स्तुतिपरक अर्थवाद हैं ।

'४' संख्या पर 'घुत देवानाम्' आदि वचन यजमान के दीक्षा-प्रसंग में स्नान के अवसर पर पठित हैं । ये वचन 'नवनीतेनाभ्यङक्ते' विधिवाक्य के स्त्ति-परक अर्थवाद हैं। यजमान का अभ्यञ्जन स्नान के अवसर पर नवनीत से किया जाना चाहिए, मस्तू अथवा निष्यक्व से नहीं। नवनीत से शिर आदि पर मर्दन शीतल व मनुष्यों के लिए सुखकर होता है, उपादेय है। अन्य वचन इसी के अर्थ-बाद है। यह सब उत्तरपक्ष है।

विधि तथा कर्म के धर्मों में पाठ होने से इन्हें कर्म का धर्म समभना चाहिए;

यह तीसरा पक्ष है।

पाक व दक्षिणा आदि मनुष्यप्रधान कमें में इनका निवेश मानना चाहिए; इससे वाक्य और प्रकरण अनुगृहीत होते हैं। यह चौथा पक्ष है।

प्रकरण में सभी वाक्य समान रूप से पठित हैं; एक को विधि मानने और अन्य को न मानने से वाक्य-भेद प्राप्त होता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए प्रकरण से बाहर आतिथ्य आदि मनुष्यप्रधान कर्म में उत्कर्ष मानना युक्त होगा; यह पाँचवाँ पक्ष है।

अपने प्रकरण में विधिवाक्यों के साथ इनकी एकवाक्यता है, इसलिए ये वचन विधियाँ नहीं हैं; अर्थवाद हैं, यह सिद्धान्त निश्चित होता है ॥११॥ (इति परुषि-दितादीनामनुवादताधिकरणम् –३)।

### (अनुतवदननिषेधस्य ऋतुधर्मताधिकरणम् ४)

दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पढा है—'नानृतं वदेत्' मूठ न बोले। शिष्य जिज्ञासा करता है—-इसमें सन्देह है —प्रकरण में पठित होने से दर्श-पूर्णमास कर्मविशेष में क्या यह वाक्य मिथ्याभाषण-निषेध का विधान करता है ? अथवा स्मृति आदि में बिहित मिथ्याभाषण निषेध का यह अनुवाद है ?प्रतीत होता है, स्मृति-प्रतिपादित सार्वेत्रिक व सार्वेदिक मिथ्याभाषण-निषेध का यह अनुवाद है, क्योंकि मिथ्याभाषण को कही भी उपादेय कर्मे नहीं माना गया। शिष्य-सुमाव को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वेपक्षरूप में सूत्रित किया—

## अकर्म कतुसंयुक्तं संयोगान्नित्यानुवादः स्यात् ॥१२॥

[ऋतुसंयुक्तम्] ऋतु के साथ सम्बद्ध, अर्थात् ऋतुविशेष के प्रकरण में पठित यह [अकर्म ] सिथ्याभाषण कर्म का प्रतिषेध [संयोगात् ]पुरुषमात्र के साथ सम्बद्ध होने से, तात्त्वर्य है—'बदेत्' कियापद में पुरुषमात्र के प्रयत्न का श्रवण होने से [नित्यानुवादः] स्मृति आदि प्रतिपादित नित्य मिथ्याभाषण-निषेध का अनुवाद [स्वात् ] है।

'नानृतं वदेत्' वाक्य यद्यपि यहाँ दशं-पूर्णभास प्रकरण में पढ़ा है, पर उसका यह तात्पर्य नहीं माना जाना चाहिए कि दशं-पूर्णमास के अनुष्ठानकाल से अन्य काल में अनृतभाषण करे! वाक्य के 'बदेत्' कियापद से यह भावना प्रकट नहीं होती कि उसी ऋतुविशेष में ऐसा करे! प्रत्युत साधारणरूप से पुरुषमात्र के प्रयत्न की भावना अभिव्यक्त होती है। इसलिए प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति की मिध्यामाषण नहीं करना चाहिए; स्मृति आदि प्रतिपादित इस कमं का ही अनुवाद प्रस्तुत वचन है। व्यक्तिमात्र को उपनयनकाल में ही 'सत्यं वद, धमं वर' आदि कर्त्यंव्यरूप में सत्यभाषण का उपदेश दिया जाता है, जिससे समस्त जीवन में प्रत्येक अवसर पर मिध्याभाषण का प्रतिषेध स्पष्ट होता है। प्रकरणपठित होने

से यदि 'नानृतं वदेन्' का सम्बन्ध दर्श-पूर्णमाम कमं के साथ जोडा जाता है, तो उमसे इतना ही अर्थ जाना जायगा कि 'वर्श-पूर्णमाम मे फूठ न बोले'। इससे 'वदेन्' इस लिङ् का जो अनुष्ठानरूप अर्थ है, अर्थात् 'सर्वकाल में कत्तंव्यरूप से सत्यमाषण अथवा मिथ्याभाषणिनिषेध का पालन करना चाहिए' यह भाव परिव्यवत होता है, जो अनिष्ट है, क्योंकि इससे दर्श-पूर्णमास से अन्य समय में — मिथ्यामाषण की अनुमति मिल जाती है। वह पुरुषधमें न रहकर कमं का धमं होगा। 'नानृतं वदेन्' में पुरुष के प्रति उपदिष्ट सर्वकाल में अनृतभाषणिनिषेध रूप अनुष्ठेय लिङ्थं अविविक्षत हो जायगा। तात्पर्य है वह अपने अर्थ को छोड़ बैठेगा। इसका सामञ्जस्य उसी अवस्था में सम्भव है, जब इसे पुरुषधमें माना जाय। दर्श-पूर्णमास में यह वचन उसी का अनुवाद समभा जाय।

यह कहना भी युक्त न होगा कि दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित 'नानृत वदेत्' श्रुतिवचन उस स्मृतिवचन का मूल है, जिसका उपदेश आचार्य द्वारा उपनयन-काल में किया जीता है। इसके अनुसार 'नानृतं वदेत्' वचन विधिवाक्य होगा, और उपनयनकालिक वचन इसका अनुवाद।

यह कथन इसलिए युक्त नहीं है, क्योंकि उपनयनकालिक वचन के साथ दर्शपूर्णमास का कोई निर्देश व संकेत नहीं हैं। उपनयन के अवसर पर उपदेश करनेवाले आचार्य इन सब विषयों के जानकार होते हैं। यदि उपनयनकालिक सरयभाषण अथवा अनृतमाषणिनिषेध वचन का मूल दर्श-पूर्णमासस्थित वचन रहा
होता, या माना या होता, तो वे आचार्य उस समय इसका संकेत अवश्य करते ।
पर ऐसा कभी नहीं होता। आचार्य यही उपदेश करते हैं कि 'सत्य बोल, मूँठ मस
बोल' यह पुरुष धर्म है, यह सर्वकालिक अनुष्ठिय कर्म है, इसका कभी उल्लंघन न
करना। इसलिए उपनयनकालिक वचन को 'नानृतं वदेत्' एतन्मूलक मानकर
इसको विधि और उसको (उपनयनकालिक वचन को) अनुवाद कहना संगत न
होगा। फलतः यही कथन युक्त प्रतीत होता है कि उपनयनकालिक वचन मिथ्याभाषणिनिषेध के विधायक वाक्य हैं, नानृतं वदेत्' उसी का अनुवाद है ।१२॥

अाचार्य सूत्रकार ने इस विषय में सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया *-*

# विधिर्वा संयोगान्तरात् ॥१३॥

[बा]सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का बोनक है; तास्पर्य हैं -'वानृतं वदेत्' वचन उपनयनकालिक 'सत्यं वद' अथवा 'सत्यमेव वदेत्' स्मृतिवाक्य का अनुवाद न होकर [विधिः] अपूर्व अर्थ का विधायक वाक्य है, [संयोगान्तरात्] उक्त बाक्यों के साथ पुरुष के सम्बन्ध का भेद होने से। तात्पर्य हैं -उपनयनकालिक वाक्य के साथ पुरुष के सम्बन्ध का जो स्वरूप है, वह दर्श-पूर्णमास-पठित वाक्य के साथ पुरुष के सम्बन्ध का जो स्वरूप यह उसका अनुवाद नहीं है,

स्वतन्त्र विधि है।

स्मृतिवाक्य 'सत्यमेव वदेत्' मे नियमपूर्वंक सत्यभाषण के अनुष्ठान के साय पुरुष का सम्बन्ध जाना जाता है। इसके विपरीत 'नान्त वदेत्' वाक्य में अनृत-माषण के प्रतिषेध के साथ पुरुष का सम्बन्ध कहा है। उपनयनकालिक स्मृतिबचन नियमपूर्वंक पुरुष के सत्यभाषण का विधान करता है। उसका उल्लंधन करने पर पुष्प अपराधी होता है, और उसका अनिष्ट फल प्राप्त करता है, वह पुष्प-धर्म है। इसके विपरीत दर्श-पूर्णमास-प्रकरणात 'नानृतं वदेत्' वाक्य याग-अनुष्ठानकाल में अनृतभाषण-प्रतिषेध का विधान करता है। इसका उल्लंधन पुष्प को अपराधी न कर याग को विगुण करता है। इससे यागजन्य फल को प्राप्ति अवस्द्ध हो जाती है। इसलिए यागानुष्ठानकाल में अनृतभाषण-प्रतिषेध याग का धर्म है, पुष्प का नहीं। फलतः उपनयनकालिक स्मृतिबचन तथा दर्श-पूर्णमास प्रकरण-स्थित श्रुतिवचन सर्वथा भिन्त वाक्य हैं, विभिन्त अर्थों का कथन करते हैं, अतः चानृतं वदेत्' श्रुतिवचन किसी का अनुवाद न होकर अपूर्वविध हैं, यह निश्चित होता है।। १३।। (इति अनृतवदननिष्धस्य क्रमुधमंताधिकरणम्—४)।

(जञ्जभ्यमानधर्माणां प्रकरणे निवेशाधिकरणम् -४)

तैत्तिरीय संहिता [६।१।१।१] के ज्योतिष्टोम प्रकरण मे पाठ है—'अङ्कि-रसः सुवर्ग लोकं यन्तोऽम्यु वीक्षात्तपसी प्रावेशयन् । अप्यु स्ताति ।। तीर्थ स्नाति तीर्थमेव समानाना भवति ।'

अङ्गिरस् (अङ्गिरा) सूर्यं का नाम है। 'अङ्गिरसः' बहुवचनान्त पद अङ्गिरा = सूर्यं के पुत्र किरणों का नासक है। ये किरणों अन्तरिक्ष में व्याप्त हैं, इन्हें मध्यम-स्थानीय देव कहा जाता है। जब सूर्यं-रिक्ष्मयां नदी एवं खुले जलावायों पर पढ़ती हैं, तब अपने प्राण (दीक्षा = जीवनी व्यक्तियां) और तप — उण्णता अल में छोड़-कर परिवर्तित होती हुईं नापसं सूर्यंलोक चली जाती हैं। उन जलों में स्नान करता है, तीर्थं में स्नान करता है। ये जल सूर्यंरिक्मयों के संस्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। इन जलों का नाम ही 'तीर्थं' है। इनमें स्नान करना प्राण व तेज का वर्धक होता है। जो यजमान तीर्थं में स्नान करता है, वह साथियों का उपकारक होता है।

इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता [२।४।२।४] के दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पाठ हैं —"तस्मात् जञ्जम्यमानात् "प्राणायानी वा तदजहितां प्राणो वै दसोऽपानः क्रनुस्तस्मात् जञ्जभ्यमानो ब्रूयात्—"सथि दक्षकत्" इति, प्राणायानावेवात्मन् षत्ते।"—जँभाई लेते हुए उस पुरुष से उसके प्राण-ब्रयान उसे छोड़ जाते हैं। दक्ष प्राण है, क्रतु अपान है, उन्हें फिर प्राप्त करने के लिए 'मयि दक्षकत्' वचन का

दक्षकतु ते मैत्रावरुणः (ग्रहः) पातुः [मैत्रा० सं० ४।८।७]; तुलना करें मैत्रा० सं० [४।४।६]।

पाठ करे । इससे प्राण और अपान को अपने में पुनः घारण करता है ।

यहाँ सन्देह है — वया यह तीर्थस्नान और वचन का पाठरूप घर्म का निवेश केवल अपने प्रकरण में है ? अर्थात् ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान मे तथा दर्श-पूर्णमास-अनुष्ठान मे बैठे यजमान के लिए ही यह विधान है ? अथवा याग से बाहर मी मनुष्यमात्र के लिए यह विधान है ? तार्त्पर्य है, अपने प्रकरण में ही स्नान व मन्त्र-पाठ का उपयोग है ? अथवा प्रकरण से वाहर इसका उत्कर्ष माना जाना चाहिए?

शिष्य ने सुफाव दिया - उत्कर्ष माना जाना उपयुक्त होगा। क्योंकि तीर्य-स्नान शक्ति और तेज प्राप्त करने के लिए तथा मन्त्रपाठ जम्भाई लेनेवाले पुरुष को पुनः अपने में प्राण-अपान का आधान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपेक्षित होता है, अतः इसे पुरुषमात्र का धर्म मानना चाहिए।

शिष्य-सुभाव को आचार्य सूत्रकार ने अधिक स्पष्ट करने के लिए पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया —

# अहीनवत् पुरुषस्तदर्थत्वात् ॥१४॥

[अहीनवत्] जैसे 'द्वादशोपसदोऽहीनस्य'' वाक्य ज्योतिष्टोम प्रकरण में पिठत होने पर भी 'अहीन' पद के श्रवण से अहीनसंज्ञ सोमयागों में द्वादश उपसद् नामक इष्टियों का विधान माना जाता है, वैसे ही [पुष्पः] यहाँ 'स्नाति' कियापद से स्नान करनेवाले तथा 'जञ्जभ्यमानः' पद से जम्भाई लेनेवाले पुष्प प्रयास का श्रवण है, क्योंकि [तदर्थत्वात्]स्नान और उक्त बचन का पाठ पुष्प के लिए होने के कारण पुष्पमात्र का धर्म माना जाना चाहिए। इसलिए स्नान और मन्त्रपाठ का अपने प्रकरणों से उत्कर्ष (उठाकर दूसरी जगह ले-जाना) युक्त है।

गत (३।३।४५-१६) सूत्रों में 'हादशोऽअसदाऽहीनस्य' का विवेचन किया है। यह वाक्य साह्व (एक दिन में सम्पन्न होनेवाले) ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित है। पर बारह उपसद् नामक इष्टियों का उपयोग 'अहीन'-संज्ञक सोमयागों में होता है, जो दो दिन से जगाकर ग्यारह दिन तक में सम्पन्न होते हैं। ये याग साह्व ज्योतिष्टोम से अतिरिक्त हैं। अतः 'हादशाऽहीनस्य' का साह्व ज्योतिष्टोम से उरक्ष करके अहीन-संज्ञक सोमयागों में प्रयोग का सिद्धान्त किया है। उसी के समान ज्योतिष्टोम से तीर्थस्नान का तथा दर्श-पूर्णमास से मन्त्रपाठ का उत्कर्ष करके उसे मनुष्यमात्र का धर्म समक्ता चाहिए।

प्रकरण में पठित को प्रकरण से उत्कर्ष कर अन्यत्र ले-जाने में प्रकरण बाधित होगा, अर्थात् प्रकरण में उसका पाठ व्यर्थ होगा । अतः प्रकरण-बल से पुरुषमात्र

१- देखें, मीमांसा सूत्र [३।३।१५-१६] अधिकरण ६ ।

का धर्म न मानकर प्रकरणगत कर्म का ही धर्म मानना चाहिए,—ऐसी आशंका करना युक्त न होगा। क्योंकि वाक्य ( - तीर्थे स्नाति, जञ्जभ्यमानः ) स्वयं पुरुष का निर्देश करता है। वाक्य, प्रकरण से बलवान् होता है। अत वाक्य के साम्मुख्य में प्रकरणबन स्नान एवं मन्त्रपाठ की पुरुषभर्म मानने में कोई बाधा उपस्थित नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त मन्त्रपाठ का फल भी बताया गया है —प्राण-अपान का पुन अपने में धारण करना। प्रकरणगत कर्म का धर्म मानने पर यह बाबित होगा। फलतः तीर्थस्नान और मन्त्रपाठ का अपने प्रकरणों से उत्कर्ष मानना तथा उसे पुरुषधर्म स्वीकार करना युक्त है।।१४।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया -

# प्रकरणविशेषाद्वा तद्युक्तस्य संस्कारो द्रव्यवत् ॥१५॥

[वा] सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का खोतक है। तात्प्यं है—
ज्योतिष्टोम से स्नान का एवं दर्श-पूर्णमास प्रकरण से मन्त्रपाठ का उत्कर्ष नहीं
करना चाहिए, [प्रकरण विशेषात्] प्रकरण के साथ विशेष सम्बन्ध होने के कारण
[तखुक्तस्य] उस प्रकरणगत ज्योतिष्टोम याग से सम्बद्ध यजमान का एवं
दर्श-पूर्णयाग से सम्बद्ध यम्भाई लेनेवाले यजमान पुरुष का यथाकम तीर्थस्तान
एवं मन्त्रपाठ से [संस्कार.] संस्कार किया जाता है। [ब्रव्यवत्] जैसे यव,
बीहि आदि यज्ञसम्बन्धी द्रव्य का प्रोक्षण आदि द्वारा संस्कार किया जाता है।

यज्ञ में उपयोग होनेवाल यवों (जी) तथा बीहि (धान) का प्रोक्षण आदि से यदि संस्कार नहीं किया जाता तो याग विगुण (विकृत) हो जायगा। अनुष्ठाता यजमान को उसका फल प्राप्त न होगा। इसलिए वह संस्कार याग-क्रमं का धर्म है याग का उपकारक है। इसी प्रकार ज्योतिष्टोग प्रकरण मे पठित तीर्थस्तान अनुष्ठाता यजमान का संस्कार है। यजमान-संस्कार द्वारा वह याग का उपकारक है, बतः याग का धर्म है। यदि उसका पालन नहीं किया जाता, तो याग विगुण हो जायगा, यजमान उसके फल से वाञ्चत रहेगा; अनुष्ठान व्यर्थ होगा। ऐसे ही दशं-पूर्णमास अनुष्ठान के अवसर पर यदि यजमान को जम्भाई आ जाती है, तो यह उसके आलस्ययुक्त होने का संकेत है। उसमें प्राण-अपान व्यवस्थित किया जाता है। यह याग के अनुष्ठाता यजमान पुरुष का संस्कार है। इसके द्वारा याग जाता है। यह याग के अनुष्ठाता यजमान पुरुष का संस्कार है। इसके द्वारा याग विगुण होने से बच जाता है। अतः वह संस्कार याग का उपकारक होने से याग-कमं का धर्म है।

अपने-अपने प्रकरण में पठित ये निर्देश यजमान-सस्कार द्वारा प्रकरणगत कमें के धर्म हैं, उनके अनुष्ठान से यागकर्म विग्रुण नहीं होता। ऐसी दशा में इनका प्रकरण से उत्कर्ष कर अन्यत्र ले-जाना, और मनुष्यमान से उनका सम्बन्ध जोड़ना सर्वेथा अशास्त्रीय है। याग से बाहर किसी भी पुरुष के जम्भाई लेत पर मन्त्र-पाठ का कोई प्रयोजन नहीं है। बिना मन्त्रपाठ के भी वह स्वत. स्वस्थ हो जाता है। यागानुष्ठान-काल में जम्भाई आना, याग के प्रति अनुष्ठाता की उपेक्षा-भावना को अभिज्यक्त करता है। यह याग के वैगृण्य का जनक है। मन्त्रोच्चारणपूर्वक पुन पूर्व-अवस्था को प्राप्त होना यजमान का संस्कार है, जो याग को विगुण होने से बचाता है। प्रकरण में मन्त्रपाठ का यही प्रयोजन है। फलत. स्नान व मन्त्र-पाठ का अपने प्रकरण से उत्कर्ष करना अनावश्यक है, निष्प्रयोजन है।।१५।।

शिष्य जिज्ञासा करता है -ज्योतिष्टोम में पठित द्वावश उपसद् इष्टियो का उत्कर्ष स्वीकार किया गया है; यहाँ उत्कर्ष नहीं माना; ऐसा क्यो ? आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया —

### व्यपदेशादपकृष्येत ॥१६॥

ृष्यपदेशात्] वहाँ अहीन पर का स्पष्ट निर्देश होने से [अपकृष्येत] द्वादश उपसद् इष्टियों का ज्योतिष्टोम से अहीनमंज्ञक सोमयागों में अपकर्ष किया जाता है। तात्पर्य है —ज्योतिष्टोम में उनका प्रयोग न कर अहीन यागों में किया जाता है।

'तिस्र एव साह्नस्योपसदो द्वादशाहीनस्य' [तै० स० ६।२।६] वाक्य के द्वारा तीन उपसद् इिंट्यां ज्योतिष्टोम की तथा बारह अहीन नामक सोमयागों की बताई गई हैं। ज्योतिष्टोम यद्यपि पाँच-दिन-साध्य कमें हैं —पहले दिन उपसद् इष्टि नहीं होती, दूसरे-तीसरे-चौथे दिन प्रात.-सायं तीन दिन तक होने से छह होती हैं, पर एक दिन के प्रात:-सायं अनुष्टित उपसद् एक कर्म मानकर ज्योतिष्टोम मे तीन उपसद् इष्टियाँ कही है। उन दिनों में प्रात -साय सोमामिषव के पूर्व प्रवर्ण-संज्ञक कर्म के पश्चात् होती हैं। तमे हुए घृत में गाय और वकरी का दूध मिलाना 'प्रवृञ्जन' कहलाता है। इसी प्रवृञ्जन के सम्बन्ध से इस कर्म का नाम प्रवर्ण है। ज्योतिष्टोम के दूसरे-तीसरे-चौथे दिन सायं-प्रातः पहले प्रवर्णंकर्म, उसके अनन्तर उपसद् इष्टि, तदनन्तर सोमाभिषव किया जाता है। सोमा-भिषव के अतिसमीण स्थित होने के कारण इन इष्टियों का नाम 'उपसत्' है।

इस प्रकार उक्त वाक्य ज्योतिष्टोम की तीन उपसद् इष्टियों का, तथा अहीन-संज्ञक सोममागों की नारह उपसद् इष्टियों का विधान करता है। यद्यपि उक्त वाक्य ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित है, पर बारह उपसद् इष्टियों का विधान व वह 'अहीन' यागों का स्पष्ट निर्वेश कर उन्हों में बताता है। प्रकरण के आधार पर ज्योतिष्टोम में बारह उपसद् का कोई अवसर नही। अतः वाक्य के साम्मुख्य में प्रकरण दुवेल होने के कारण ज्योतिष्टोम से द्वादश उपसद् का अन्यन्न (अहीन-सज्ञक यागों में) उत्कर्ष सर्वेथा युक्त है। प्रस्तुत प्रसंग में उसे नामू किया जा सकता है, क्योंकि 'हादणाहीनस्य' वाक्य के समान यहाँ कोई ऐसा वाक्य नहीं है, जिसके आधार पर तीर्थस्नान और मन्त्र-पाठ को अपने प्रकरणों से हटकर अन्यत्र उत्कर्ष के लिए बाध्य होना पड़े। फलतः प्रस्तुत प्रसग में 'अहीनवत्' [१३| दृष्टान्त असंगत होने से स्नान व मन्त्रपाठ का प्रकरण में ही निवेश सर्वथा उपयुक्त है।।१६। (इति जञ्जम्यमानवर्माणां प्रकरणे निवेशाऽधिकरणम्—५)।

# (अवगोरणादीनां पुमर्थताऽधिकरणम्--६)

भाष्यकार शवर स्वामी ने अधिकरण को प्रारम्भ करते हुए जिस विवेच्य सन्दर्भ को उद्धरणरूप में प्रस्तुत किया है, वह उसी आनुपूर्वी के साथ वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नहीं है। सम्भव है, भाष्यकार ने अपने वचनों के साथ संक्षिप्त करके उसका निर्देश किया हो, अथवा सम्प्रति अनुपलब्ध किसी अन्य ग्रन्थ से उद्धृत किया हो (ग्रु० मी०)। भाष्यकार द्वारा प्रस्तुत सन्दर्भ से मिलता-जुलता पाठ तैक्तिरीय सहिता [२।६।१०] में निम्नाकित रूप से उपलब्ध है—-

देवा वै धजस्य स्वयाकत्तरिं नाविन्दन्, ते शंयुं वार्हस्पत्यमबुवन् इसं नो यज्ञं स्वया कृतिति ।

देवों ने यज्ञ के प्रशस्तकर्त्ता को नहीं जाना वे बृहस्पति के पुत्र शंयु को बोले —हमारे इस यज्ञ को प्रशस्त-क्तृंक बनाओ । ऐसा आरम्भ करके आगे पाठ पाठ है--'कि मे प्रजाया ?इति । योऽपगुराते खतेन यातयाद्, यो निहनत् सहस्रोण यातयाद्, यो लोहितं करवद् यावतः प्रस्कन्त पांसून् संगृह्धात् तावतः संवत्सरान् पितृलोकं न प्रजानादिति तस्माद् आह्मणाय नावगुरेत न निहन्यान्न लोहित कृषात्।'

बांयु ने देवों से पूछा—मेरी पुत्र-पौत्र आदि सन्तान के लिए क्या करोगे ? देवों ने उसके उत्तर में कहा— ओ ब्राह्मण को ेट पहुँचाने के लिए प्रयास करे, अर्थात् हाथ में उण्डा आदि उठाकर घमकी दे, उसे सोने के सौ सिक्के (निष्क) दण्ड दिया जाय। ओ डण्डा आदि मारकर चोट पहुँचाये, उसे एक सहस्र निष्क दण्ड दिया जाय। ओ आधात कर रक्त निकाल दे, यह रक्त भूमि पर जितने धूलि-कणों को साने, उतने सवत्सर-पर्यन्त वह पितृलोक अर्थात् पितृभाव को प्राप्त न होवे। तात्पर्य है, पुत्रादि सन्तान से रहित होवे।

१. इतिहास में ऐसी घटनाओं का पता लगता है, जब चिरकाल तक वंश में निज सन्तित का अभाव रहा हो; दत्तक म्मगोद-लिये पुत्र से वंश चलाया जाता रहा हो। उदयपुर के राजवंश में किसी सती के शाप से अनेक पीढ़ियों से पुत्रोत्पत्ति का अभाव देखा गया है। (यु० मी०)

यहाँ सन्देह है—क्या ब्राह्मण के अवगोरण (घमकाने, पीटने) आदि का प्रतिषेष दर्श-पूर्णमास प्रकरण में ही निविष्ट है ? अर्थात् दर्श-पूर्णमास अनुष्ठान के अवसर पर ऐसा न करे ? अथवा याग से बाहर भी ब्राह्मणमात्र के लिए ख्रुवगोरण आदि का निषेष है ? गत अधिकरण में बताये सिद्धान्त के अनुसार यहाँ ब्राह्मण के अवगोरण आदि का निषेष दर्श-पूर्णमास याग में सीमित माना जाना प्राप्त होता है; अर्थात् प्रकरण से इसका उत्कर्ष नहीं होना चाहिए।

आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में सिद्धान्त किया-

### शंयो च सर्वपरिदानात् ॥१७॥

[शंयी] तैत्तिरीय संहिता के शंयु-उपाख्यान के प्रसंग में [च] भी जो बाह्यण के अवगोरण आदि का निषेध कहा है, उसका प्रकरण से उत्कर्ष होना चाहिए, क्योंकि [सर्वंपरिदानात्] 'ब्राह्मण' पद सव बवस्थाओं में ब्राह्मण व्यक्ति का ग्रहण करता है। इस कारण 'ब्राह्मणाय नावगुरेत्' आदि वाक्य में 'ब्राह्मण' पद ब्राह्मणमात्र का परामर्शक है।

शंगु-उपाख्यान प्रसंग से दर्श-पूर्णभास प्रकरण में श्राह्मण के अवगोरण बादि का जो प्रतिषेध किया गया है, वह केवल दर्श-पूर्णभास में संलग्न बाह्मण के लिए ही न होकर उससे अन्यत्र भी बाह्मणमात्र के अवगोरण का प्रतिषेध करता है। इसलिए अवगोरण-प्रतिषेध करता है। इसलिए अवगोरण-प्रतिषेध करता है। इसलिए अवगोरण-प्रतिषेध का प्रकरण में इसका निवेश मानना गुक्त नहीं, क्योंकि जञ्जभ्यमान के लिए याग से बाहर मन्त्रपाठ का कोई फल नहीं। यागानुष्ठान के अवसर पर जञ्जभ्यमान पृश्व द्वारा किये गये मन्त्रपाठ से याग उपकृत होता है, यही मन्त्रपाठ का वहाँ फल है। उत्कर्ष करने पर फल की कल्पना करनी होगी, जो अशास्त्रीय है। इसलिए वहाँ उत्कर्ष निष्प्रयोजन है। पर गहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि 'ब्राह्मणाय नावगुरेत्' वाक्य स्पष्ट ही ब्राह्मणमात्र के अवगोरण आदि का प्रतिष्ठेष कर रहा है, तथा उसके उल्लंखन में इण्ड का विधान करता है। अतः सब प्रसंग पर घ्यान देते हुए यहाँ उत्कर्ष अभिमत है।

मूलतः प्रसंग का तात्पर्य है, बाह्मण को अनुकूल बनाने के लिए बौद्धिक मृदु उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए, उण्डा आदि दिखाकर वमकाना या चोट पहुँचाना अथवा तीक्ष्णचार अस्त्र के आघात से रक्त निकाल देना उचित नहीं माना गया। झाह्मण सुपठित बेदादि सत्यशास्त्रों का जाता विद्वान् होता है, सम-फाने-बुकाने व धर्म आदि के भय से उसका अनुकूल होना संभव है। यदि बेदवेत्तर होकर भी रावण आदि के समान कुमार्ग पर चलने से— मृदु उपायों द्वारा —विरत च हो, तो उसको कठोर साधनों से दिण्डत किया जाना अशास्त्रीय नहीं है। ऐसे आह्मण-मुहओं के लिए धर्मशास्त्र व राजनीति-शास्त्रों में उचित दण्ड का विधान

है ॥१७॥ (इति अवगोरणादीनां पुमर्थताधिकरणम् —६) ।

(मलवद्वाससः संवादिनषेधस्य पुरुषधर्मताधिकरणम्-७)

तैत्तिरीय संहिता [२।५।१।५-६] के दर्श-पूर्णमास प्रसंग में पाठ है — 'मल-वद्वाससा न स वदेत, न सहासीत, नास्या अन्त्मद्यात्' मलवद्वासा — रजस्वला स्त्री से बातचीत न करे, सहासन या सहवास न करे, उसका अन्त न साथे। यहाँ सन्देह है — न्या रजस्वला स्त्री के साथ दर्श-पूर्णमास का अङ्गभूत सवाद न करे ? अथवा सर्वत्र रजस्वला स्त्री के साथ संवाद आदि के लिए पुरुष का निषेध है ? प्रकरण के बल पर दर्श-पूर्णमास कर्म में संवाद आदि प्रतिषेध का विधान है, ऐसा ज्ञात होता है।

इस विषय में आचार्य सुत्रकार ने शास्त्रीय सिद्धान्त प्रस्तुत किया--

### प्रागपरोधान्मलवद्वाससः ॥१८॥

[प्राक्] दर्श-पूर्णमास कर्मानुष्ठान प्रारम्भ करने से पहले उपवास के दिन [मलवद्वाससः] मैले वस्त्रवासी अर्थात् रजस्वला स्त्री का [अपरोधात्] अपरोध—अवरोध —होने से । उपवास अथवा दीक्षा के दिन ही यदि यजमान-पत्नी रजस्वला हो जावे, तो यज्ञ में उसकी उपस्थित वर्जित की गई है। तब दर्श-पूर्णमास कर्मानुष्ठान के अवसर पर रजस्वला स्त्री के अनुपस्थित रहने से उसके साथ संवाद खादि की सम्भावना ही नहीं। बतः प्रकरण से उत्कर्ष कर इसे पुरुषमात्र का धर्म मानना ही युक्त है।

दर्श-पूर्णमास यागानुष्ठान के अवसर पर यजमान-पत्नी के साथ अघ्वर्यु का संवाद प्रस्तुत याग का अङ्गभूत कमं है। दीक्षा के दिन अघ्वर्यु यजमान-पत्नी से कहता है—'पत्नि! एव ते लोक:' हे यजमान-पत्नि! यह तुम्हारा लोक है—स्यान है। परन्तु यदि यागानुष्ठान से पहले ही व्रत (= अपवास) के दिन पत्नी रजस्वा हो जावे, तो उसके लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण [३।७।१।६] में निर्देश है—'पस्य ब्रत्ये-ज्ञित अनालम्भुका स्यात्, तामपष्ट्य यजेत'—जिस यजमान की पत्नी उपनास के दिन अस्पर्शनीया (=अनालम्भुका—स्पर्श के अयोग्य) हो जाय, अर्थात् रजस्वला हो जाय, तो उसका पित्याग करके यजमान अकेला यागानुष्ठान करे। जब पत्नी रजस्वला होने के कारण व्रत के दिन ही अनुपस्थित रहेगी, तब अवले दिन दर्श-पूर्णमास कर्मानुष्ठान के अवसर पर यजमान-पत्नी की अनुपस्थिति निश्चित है। ऐसी दशा में अध्वर्यु का पत्नी के साथ संवाद सम्भव नहीं। तब प्रकरण में रजस्वला स्त्री के साथ संवाद का प्रतिषेध निर्यंक है। बतः प्रकरण में रजस्वला स्त्री के साथ संवाद का प्रतिषेध निर्यंक है। बतः प्रकरण में रजस्वला स्त्री के साथ संवाद का प्रतिषेध निर्यंक है। बतः प्रकरण से इसका उत्कर्ष आवश्यक है।।१८।।

इसी सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए आचार्य सूत्रकार ने हेतु प्रस्तुत

किया---

### अन्नप्रतिषेधाच्य ॥१६॥

[अन्तप्रतिषेधात्] अन्त — अभिगमन — सम्भोग का प्रतिषेष होने से [च] भी उत्कर्ष आवस्यक है।

प्रकरण में रजस्वला स्त्री के साथ संवाद-प्रतिषेध के समान उसके अन्न का प्रतिषेध भी कहा है 'नास्या अन्नमद्यात्'। आपाततः प्रतीत होनेवाला इसका यह अर्थ भी मान्य है कि रजस्वला स्त्री का तैयार किया अन्न न खाये। पर तैतिरीय संहिता [२।४।११६] में 'अन्न' का अर्थ 'अम्यञ्जन' किया है। वहाँ पाठ है—'नास्या अन्नमद्यात् ....। अर्थो अत्वाहः —अम्यञ्जनं वाव स्त्रिया अन्नम्, अम्यञ्जनमेव न प्रतिगृह्यम्, काममन्यत्'—स्त्री के अन्न के विषय में अनुभवी बाचायों ने बताया —अम्यञ्जन ही स्त्री का अन्न है। यह स्त्री के लिए अन्न के समान पृष्टि व सन्तुष्टिकर होता है। रजस्वला की स्थित में केवल अम्यञ्जन अग्राह्य है, वर्जित है, अन्य कार्य इच्छानुसार किये जा सकते हैं। 'अम्यञ्जन' पद का अर्थ अभिगमन =सम्भोग है। यह स्थिति यज्ञानुष्ठान के अवसर पर सम्भव नहीं। इसिलए प्रकरण में उसका प्रतिषेध निष्प्रयोजन है। कर्मानुष्ठान के अवसर पर रजस्वला स्त्री न उपस्थित हो सकती है, न अभिगमन की सम्भावना है। तब प्रकरण में संवाद आदि के प्रतिषेध का कोई प्रयोजन न होने से उत्कर्ष आवश्यक है। वह प्रकरणगत कर्म ना धर्म न होकर पृष्ठमात्र का धर्म है। प्रत्येक दशा में रजस्वला का सम्भोग सर्वथा वर्ष्य है। ार्थ स्वस्वन का सम्भोग सर्वथा वर्ष्य है। रूपे स्वस्वला का सम्भोग सर्वथा वर्ष है। रूपे स्वस्वला का सम्भाग सर्वथा वर्ष है। रूपे स्वस्वला का सम्भाग सर्वथा वर्ष है। रूपे स्वस्वला का सम्भाग सर्वथा वर्ष है। रूपे स्वस्वला का स्वस्वला का सम्भाग सर्वथा वर्ष है। रूपे स्वस्वला का स्वस्वला का स्वस्वला का स्वस्वला का स्वस्वला स्वस्वला स्वस्वला स्वस्वला स्वस्वला स्वस्वला स

यद्यपि उक्त वाक्य में सम्भोग के अतिरिक्त अन्य दन्तघावन, स्नान आदि कार्यों को इच्छानुसार करने की वात कही है, पर विवाहिता सधना स्त्रियों के लिए रजस्वला-दशा में इन कार्यों का भी निषेध है; यह संहिता के इस प्रकरण से स्पष्ट होता है। वहाँ बताया है, रजस्वला दशा में जो स्वी दन्तधावन, स्नान, नखनिकृत्तन (नासून काटना), केशविन्यास आदि करती है, उसकी सन्तान दृषित होती है। इससे तात्पर्यं निकलता है—जिनका पृष्य-सम्पर्क सम्भव नहीं — ब्रह्मचारिणी कन्या, परिव्राजिका, विधवा आदि—वे रजस्वला-दशा में स्नान, दन्तघावन आदि कार्यों के करने में स्वतन्त्र हैं॥१६॥ (इति मलवद्वासः संवाद-निषेषस्य पृष्यधर्मताधिकरणम्—७)।

# (सुवर्णधारणादीनां पुरुषधर्मताधिकरणम् - ८)

भाष्यकार खावर स्वामी ने इस प्रसंग में एक सन्दर्भ उद्धृत किया है--'तस्मात् सुवर्ण हिरष्णं भार्यम्, सुवर्ण एव भवति । दुवैर्णोऽस्य भ्रातृत्यो भवति । अन्य वाक्य लिखा है--'सुवाससा भवितव्यम्, रूपमेव विभत्ति'-पूर्ण शुद्ध हिरप्य (सोने का आभूषण) धारण करना चाहिए; इससे व्यक्ति रूपवान् (आकर्षक) सगने लगता है। इसके विरोधी मलिन, दुर्बल, अशक्त दिखाई देते हैं। व्यक्ति को स्वच्छ वस्त्र पहननेवाला होना चाहिए; स्वच्छ वस्त्र पहनना रूप को धारण करना है।

ये वाक्य किसी विशेष याग का प्रारम्भ करके नहीं कहें गये हैं। यहाँ सन्देह है, क्या ये वाक्यबोधित अर्थ किसी कर्मविशेष के घर्म हैं? अर्थात् किसी प्रधान कर्म के अर्झ हैं? अरथवा पुरुष के घर्म हैं? अर्थात् स्वयं यह प्रधान कर्म है?

आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में सिद्धान्त प्रस्तुत किया—

### अप्रकरणेतु तद्धमंस्ततो विशेषात् ॥२०॥

[अप्रकरणे] किसी यागविशेष के प्रकरण में न कहा हुआ अर्थ [तु] तो [तद्धमैं:] उसका धर्म, अर्थात् मनुष्य का धर्म होता है, [ततः] उस प्रकरणगत अर्थ से [विशेषात] विशेष —भिन्न होने के कारण।

यागिविशेष को आरम्भ करके प्रकरण में जो अन्य तत्सम्बन्धी विधियाँ पढ़ी जाती हैं, वे उस प्रधान आरब्ध याग का अङ्ग होती हैं। जो विधियाँ किसी याग-विशेष के प्रकरण में पठित नहीं हैं, वे प्रकरणपठित अङ्गभूत विधियों से भिन्म हैं। इसिलए वे किसी प्रधान कर्म का अङ्ग नहीं। फलत. इसे साधारण पुरुषवर्म मानना युक्त होगा, जो अपने में स्वतः प्रधान कर्म है।

प्रतीत होता है, उस प्राचीन काल में यहाँ हिरण्य घातु का प्राचुर्य था। साधारणजन स्थच्छ वस्त्र के समान हिरण्य-धारण भी आवश्यक कर्त्तव्य समक्षते थे। जाहे वे यज्ञकमं भें संजग्न हों, अथवा बाहर हों, इनका धारण करना उनके लिए साधारण बात थी। अतः हिरण्य या स्थच्छ वस्त्र-धारण अन्य कर्मविशेष का अङ्ग या धर्म न होकर स्वयं प्रधानरूप पुरुषधर्म हैं; उसी का यहाँ विधान किया गया है। यहां शास्त्रीय मान्यता है। १२०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—हिएण्य एवं स्वच्छ वस्त्र-धारण को कर्म का अङ्ग क्यों न माना जाय ? जैसे प्रोक्षण आदि ब्रीहि आदि के संस्कारक होकर याग को उपकृत करते हैं, और उसके अङ्ग माने जाते हैं, 'वैसे ही हिरण्य आदि घारण से संस्कृत होकर याग के उपकारक होते हैं। जतः उसका अङ्ग माने जाने चाहिएँ।

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप से सूत्रित किया--

### अद्रव्यदेवतात्वात् तु शेषः स्यात् ॥२१॥

[तु] सूत्र में 'तु' पद पूर्वोक्त अर्थ (---हिरण्यादि घारण पुरुषधर्म है) की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है---हिरण्यादि-घारण पुरुषधर्म नहीं है, प्रत्युत [दोष:] अग्निहोत्र आदि कर्मों का बोद -- अङ्ग [स्थात्] है, [अद्रव्यदेवतात्वात्] द्वव्य और देवता का यहाँ कोई सम्बन्ध न होते से। किसी विधि को स्वतन्त्र कर्म मानने के लिए आवश्यक होता है कि उस विधि को सम्पन्न करने के लिए उसमें अपेक्षित द्वव्य, देवता तथा उसके फल का निर्देश किया गया हो। परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में ऐसा नहीं है। अतः हिरण्य-धारण-विधि को किसी कर्म का अङ्ग मानना उपयुक्त होगा। वह किस प्रधान कर्म का अङ्ग है? इसके लिए आचार्यों ने 'अिनहोत्र' का संकेत किया। अिनहोत्र निरयक्ष है; इसका कोई अतिरिक्त फल नहीं माना गया, जैसे अन्य काम्य कर्मों का अतिरिक्त फल माना जाता है। नित्यक्म का नियमपूर्वक अनुष्ठान न करने से जो प्रत्यवाय (दीष) होता है, अनुष्ठान करने पर व्यक्ति उस प्रत्यवाय से बचा रहता है। भने ही इसे फल कह लिया जाय, पर यह अतिरिक्त फल नहीं है, जैसे दर्श-पूर्णमास का स्वर्गप्राप्ति फल है।

ज्ञात होता है —'हिरण्य-बारण' आदि कर्म भी ऐसा ही नित्यकर्म है, जिसका कोई अतिरिक्त फल न होता हो। अग्निहोत्र न करने से प्रत्यवाय के समान, इसके (हिरण्यादि-वारण के) उल्लंघन से भी ऐसे दोशों की उद्भावना सम्भव है, जो अज्ञात शत्रु के रूप में ऐसे व्यक्ति को हानि. पहुँचाते रहते हैं। फलतः द्रव्य-देदता का यहाँ निदंश न होना, हिरण्य-वारण की प्रधानकर्मता का निवारण करता है। इसलिए कर्म का अञ्ज मानना युक्त होगा।

वस्तुतः द्रव्य-देवता के निर्देश का अभाव हिरण्यादि-घारण के स्वतन्त्र थाग-रूप होने का निषेध या निवारण कर सकता है; हिरण्यादि धारण के अभाव का खोतक नहीं है। तब 'भार्यम्' पद का अर्थ 'घारणेन हिरण्यं संस्कुर्यात्' यही किया जा सकता है। अध्वर्यु आदि घारण से हिरण्य को संस्कृत करे। संस्कृत हिरण्य अभिनहोत्र आदि का उपकारक होने से उनका अष्ट्र है, यह मानना युक्त होगा। इसे पुरुषधर्म मानना निष्प्रयोजन है। इसी प्रकार स्वच्छ वस्त्र धारण करना मी कम का अष्ट्र मान्य होगा।। २१।।

उक्त अर्थं की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### वेदसंयोगात् ॥२२॥

[वेदसंयोगात्] 'हिरण्यं भार्यम्' आष्वर्यव कर्मं है। इस रूप में वेद के साथ सम्बन्ध होने से इसको कर्म का अङ्ग मानना युक्त होगा।

यजुर्वेद अध्वर्यु-वेद कहा जाता है, क्योंकि यजुर्वेद में जो भी प्रधाम या अङ्गभूत कर्म कहे गये हैं, उन सबका करनेवाला अध्वर्यु होता है। 'हिरप्यं मार्यम्' कमं यजुर्वेद-विहित है। इसका करनेवाला भी अव्वर्यु होगा। पुरुषधर्म का कर्त्ता अध्वर्यु होंहोता। इस प्रकार वेद के साथ 'हिरप्यं भार्यम्' का सम्बन्ध होने से यह पुरुषधर्म न होकर कर्म का बङ्ग मानना चीहिए।।२२॥

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया -

### द्रव्यसंयोगाच्य ॥२३॥

[द्रव्यसंयोगात्] 'हिरष्य भार्यम्' में द्रव्य का सम्बन्ध होने से [च] भी यह कर्म का धर्म जाना जाता है।

'श्रीहीन् प्रोक्षति' नाक्य में द्वितीया विभिन्न इष्ट है; वह 'प्रोक्षति' का कर्म है। वैसे प्रोक्षण-क्रिया से ब्रीहि का संस्कार किया जाता है। उस संस्कृत ब्रीहि का सामकर्म में उपयोग होता है। वैसे ही 'हिरण्यं भायंम्' वचन में द्वितीया विभक्तियुक्त 'हिरण्यम्' पद 'भायंम्' का कर्म है। धारण-क्रिया से हिरण्य का संस्कार किया जाता है। संस्कृत हिरण्यद्रव्य याग का ऐसे ही उपकारक होता है, जैसे संस्कृत ब्रीहिद्रव्य। इस प्रकार प्रस्तुत वचन (हिरण्यं भायंम्) में द्रव्य का सम्बन्ध होने से इसको अग्निहोत्रादि कर्म का धर्म मानना उपयुक्त होगा; क्योंकि द्रव्य का संस्कार, कर्म का धर्म मानने पर ही सार्थक हो सकता है। यदि इसको पुष्य का अमें नाना जाता है, तो द्रव्यसंस्कार निष्ययोगन होगा। फलतः 'हिरण्यं मार्यम्' को पुष्यधर्म मानना प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। यही स्थिति 'सुनाससा भवितव्यम्' आदि वचनों के विषय में समक्षनी चाहिए।।२३॥

आचार्य सूत्रकार ने समाधान प्रस्तुत किया-

### स्याद्वास्य संयोगवत् फलेन सम्बन्धस्तस्मात् कर्मेतिशायनः ॥२४॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का खोतक है; अर्थात् हिरण्यादि-भारण किसी अन्य कर्म का अङ्ग नहीं है, प्रत्युत [संयोगवत्] प्राजापत्य व्रत आदि के फल के संयोग के समान [अस्य] इस हिरण्यादि-आरण का [फलेन] फल के साथ [सम्बन्ध:] सम्बन्ध [स्यात्] होता है, [तस्मात्] उस कारण से यह [कर्म] प्रधान कर्म है, पुरुषधर्म है, --ऐसी [ऐतिशायनः] इतिश के पुत्र ऐतिशायन आचार्य की मान्यता है।

जैमिन आचार्य ने अपना सिद्धान्त अधिकरण के प्रथम सुत्र में कह दिया है। उसी कथन की पुष्टि के लिए ऐतिशायन आचार्य की मान्यता की—मानो साक्षी-रूप में प्रस्तुत किया है। तात्पर्य है, प्राचीन आचार्य भी इसी सिद्धान्त की मानते आये हैं।

जिस कर्म के फल का निर्देश नहीं होता, उसके द्रव्य, देवता व फल उसी प्रधान कर्म के अनुसार माने जाते हैं, जिसका वह अङ्ग या विकार हैं। हिरण्य-धारण के फल का निर्देश न होने से वह प्रधान कर्म न भाना जाकर किसी बन्य कर्म का अङ्ग हो सकता है। हिरण्यधारण कर्म के विषय में यह आशंका पूर्वपक्ष के प्रथम सूत्र (२१) द्वारा जभारी गई है। उसीका समाधान प्रस्तुत सूत्र द्वारा किया हैं। किसी कर्म का फल के साथ सम्बन्ध स्पष्ट हो जाने पर उसे प्रधान कर्म माने जाने में ओई अनिवार्य बाधा नहीं रहती। 'हिरण्यं मार्यम्' वाक्यबोधित कर्म ऐसा ही है। सूत्रकार ने बताया, जैसे प्रजापित अत में -श्रत-सम्बन्धी वाक्य के अनन्तर पठित अर्थवाद-वाक्य से उसका फल के साथ सम्बन्ध होता है, वैमे ही हिरण्य-धारण कर्म का फल के साथ सम्बन्ध, वाक्य के अनन्तर पठित अर्थवाद-वाक्य से जाना जाता है।

प्रजापित स्रत है— 'नेक्षेतोधन्तमादित्यम्, नास्तं यान्तम्' —उदय होते हुए भौर बस्त होते हुए सूर्य को न देखे । 'तस्य बतम्' उसका बत है, यह कहकर उक्त वाक्य का निर्देश किया गया है । 'तस्य बतम्' यह सामान्य कथन है; उसे विशेष आकांक्षा रहती है, यह बत किस विषय का है ? उस आकांक्षा की पूर्ति उक्त वाक्य से होते है— उदय-अस्त होते सूर्य को न देखन का सकल्प । यह सब पुरुषधमें है; इसका किसी अन्य कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं । अतः यह स्वयं में प्रधान कर्म है । प्रधान कर्म मानने पर इसके फल की कल्पना नहीं करनी पड़ती, प्रत्युत इसके आगे पठित 'एताबता होनसा विश्वकती मवित' इतना करने से पाप-दोष से अलग हो जाता है, इस अर्थवाद-वाक्य से फल लक्षित हो जाता है, पहचाना जाता है । उदय-अस्त-काल में सूर्य को देखने से दृष्टि मे दोष उत्पन्त हो जाता है । उसी को अर्थवाद-वाक्य में 'एनस् '(पाप) पद से कहा है । उदयास्त-काल में सूर्य के अनीक्षण का बत— संकल्प लेगेवाला व्यक्ति — इसका पालन-अनुष्ठान करता हुआ — दृष्टिदोष से बचा रहता है; यही अनीक्षण संकल्प प्रत का फल है । सूर्य का प्रजापित नाम होने से इस बत को 'प्रजापित बत' कहा जाता है । जाता है ।

इसी प्रकार 'सुवर्णं हिरण्यं भार्यम्' के आगे 'सुवर्णं एव भवित, दुवंणोंऽस्य भ्रातृत्यो भविते अर्थवाद-वाक्य पठित है। इन दोनो वाक्यों की परस्पर एक-वाक्यता स्पष्ट है। बुद्ध हिरण्य एवं स्वच्छ अखण्ड वस्त्रों का घारण करना आरोग्य तथा आयुष्य का वर्द्ध के होता है। यजुर्वेद [३४।५१] में मन्त्र है—'यो विभक्ति दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते दीधंमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीधंमायुः।' जो शत-प्रतिशत शुद्ध [दाक्षायणं] हिरण्य को घारण करता है, वह देवों और मनुष्यों में निश्चय ही दीधं आयु करता है। इसी के अनुसार 'सुवर्णं एव भवित' का बात्ययं है, वह व्यक्ति सुन्दर व स्वस्थ-नीरोग रहता है। इसी सन्दर्भ में 'दुवंणोंऽस्य भातृत्यों भवित' का तात्यर्थं है स्वस्थ-नीरोग व्यक्ति के शतु आयु व स्वास्थ्य को क्षीण करनेवाले शरीरस्थ रोगस्थ शत्रु दुवंणं हो जाते हैं; मिलन—सीण व दुवंच हो जाते हैं। इस प्रकार अर्थवाद-वाक्य के अनुसार हिरण्यादि-घारण को का फल रोगों से वचे रहना — अभिव्यक्त होता है। इसलिए हिरण्य-घारण को पुरुष-धर्मस्थ प्रधान कर्म मानकर -उसके फल की कल्पना करने की जो आपत्ति

पूर्वपक्ष में उठाई गई, वह निराधार है।

यजुर्वेद के उस्त मन्त्र की ऋषि दयानन्दकृत व्यास्था में 'हिरण्य' पद ब्रह्मध्यं को लक्षित करता है,—ऐसी भावना अभिव्यक्त होती है। यह (ब्रह्मच्यं) अपने रूप में दीर्घकालिक स्वास्थ्य, आरोग्य, आयुष्य का सर्वाक्षपूर्ण आधार है। तब 'हिरण्यं भार्यम्' में यह रहस्य भी अन्तिह्त समक्रमा चाहिए। इसे पुरुषधर्म मानने पर तथा इसके फल का निश्चय हो जाने पर द्रव्य-देवता-दिष्यक आशंका निरादृत हो जाती है। संयत आहार-विहार-ब्रह्मचर्य आदि द्रव्य, और पुरुष स्वयं देवता है।।२४।। (इति सुवर्णधारणादीनां पुरुषधमंताधिकरणम्— ८)।

# (जयादीनां वैदिकधर्माङ्गताधिकरणम्—१)

प्रस्तुत अधिकरण में कमं से सम्बद्ध 'जप' आदि होम विवेच्य हैं। इस विषय में पाठ है — 'थेन कमंणा ईत्सेंत् तत्र जयान् जुहुवात्, राष्ट्रमृतो जुहोति, अम्या-तानान् जुहोति'— जिस कमं से व्यक्ति समृद्धि की इच्छा करें, उस कमं के साथ 'जय'-सजक होम करना चाहिए; राष्ट्रमृत्-संजक होम करना है, अम्यातान-संजक होम करता है। इनके विषय में सम्देह हैं — क्या ये होम कृषि आदि लौकिक कमं तथा यिगहोत्र अपदि वैदिक कमं इन दोनों में ही जय आदि होम करने चाहिए ? अथवा इन दोनों में से किसी एक में अनुष्ठिय हैं ? शिष्य ने सुक्ताव दिया, दोनों प्रकार के कमों में इन होमों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अनुष्ठाता व्यक्ति समानस्य से यह चाहता है कि उसके द्वारा अनुष्ठीयमान प्रत्येक कमं अपने विषय में समृद्धि का जनक हो।

-आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-सुभाव को पूर्वपक्षरूप मे सूत्रित किया—

## शेषोऽप्रकरणेऽविशेषात् सर्वकर्मणाम् ॥२४॥

[अप्रकरणे] जो कर्म किसी प्रधान कर्म के प्रकरण में पठित नहीं, वह [अविद्येषात्] किसी विशेष — जसाधारण हेतु के न होने से [सर्वकर्मणाम्] लौकिक-वैदिक सब कर्मों के [क्षेप:] ग्रेष — अङ्ग होते हैं।

इसके अनुसार अप्रकरण-पठित 'जय' आदि संज्ञक होमों का लौकिक-वैदिक

सब कर्मों में अनुष्ठान किया जाना चाहिए।

श्रीतकमं आहवनीय अग्नि में किये जाते हैं, तथा मृह्यकर्म गाहुँपत्य अग्नि में । विवाहसंस्कार मृह्यकर्म है, गाहुँपत्य अग्नि में होता है। जय-संज्ञक आदि होगों का विवाहसंस्कार में विनियोग है। कृषि, माला, वृक्षारोपण आदि के समान विवाहसंस्कार लौकिक कमें है। 'जय'-संज्ञक आदि होगों का इसमे विधान यह स्पष्ट करता है कि 'जय' आदि संज्ञक होम लौकिक-वैदिक सभी कमों के अङ्ग हैं।

जय होस - 'चित्त रूप स्वाहा' इत्यादि १३ मन्त्रों से सम्पन्न होनेवाला १३ आहतियों का होस 'अयं-सजन है।

राष्ट्रभृत् होम 'ऋताषाड्' इत्यादि १२ मन्त्रों से किया जानेवाला १२

आहुतियो का होम 'राष्ट्रमृत्' कहाता है।

अभ्यातान होम 'अग्निर्भूताना' इत्यादि १८ मन्त्रो से पूरा किया जानेवाला १८ आहुतियों का 'अभ्यातान' होम कहा जाता है ।।२४।।

आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष क! समाधान किया —

# होमास्तु व्यवतिष्ठेरन्नाहवनीयसंयोगात् ॥२६॥

[तु] 'तु पद पूर्वपक्ष को निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है, जय आदि होम लौकिक-दैदिक सब कमों के अङ्ग नहीं हैं।[होमाः] ये होम हैं, अत. [आहव-नीयसयोगात्] होमो का आहवनीय अग्नि के साथ सम्बन्ध होने से, जयादि होम [ध्यवतिष्ठेरन] केवल दैदिक कमों के साथ ध्यवस्थित रहने चाहिएँ।

जय आदि होम सब कृषि आदि कमों के भी अङ्ग है, यह भाग्य नहीं है। जय आदि के साथ 'जुह्यात्, जुहोति' कियाओ का सम्बन्ध होने से ये होम हैं, जिनका आह्वनीय अग्नि में सम्पादन किया जाता है। 'यदाहवनीय जुहोति, तेन सोऽस्या-भीष्टः प्रीतो भवति' — जो आह्वनीय में होम किया जाता है, उससे कर्ता को बह अभीष्ट प्राप्त होता है, जो उसको प्रिय है। इस बजन से श्रौतकमों का आह्वनीय अग्नि के सम्बन्ध ज्ञात होता है। इस कारण जो कर्म आह्वनीय अग्नि में किए जाते हैं, ज्यादि-संज्ञक होम उन्हीं कर्मों के अङ्ग हो सकते हैं। कृषि आदि लौकिक कर्मों का सम्बन्ध, क्योंकि आह्वनीय अग्नि के साथ नहीं है, इसलिए जयादि होम कृषि आदि लौकिक कर्मों के अङ्ग सम्भव नहीं। यही ज्ञान्त्रीय सिद्धान्त है।।२६।।

इसी की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया —

#### शेषश्च समाख्यानात् ॥२७॥

[समास्यानात्] आध्वयंव नाम से कहे जानेवाले देद में अयादि होमों के पठित होने से [च]भी [बेषः] ये होम अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मों के अङ्ग हैं,

यह स्पष्ट होता है।

आध्वर्यव अथवा अध्वर्युवेद ताम से यजुर्वेद जाना जाता है। वहाँ विधान किए गए सब कमों का सम्पादन अध्वर्यु द्वा'ा किया जाता है। जयादि होमों का विधान भी यजुर्वेद में होने से उनका सम्पादन अध्वर्यु द्वारा होता है। यदि जयादि होमों को लौकिक कृषि आदि कमें का अङ्ग माना जाय, तो अध्वर्यु द्वारा उनका सम्पादन सम्भव न होगा, क्योंकि कृषि का सम्पादन कृषक क्षेत्र में करता है। आह्वनीय अथवा गाईपत्य अग्नि से उसका कोई सम्बन्ध नही। फलतः जयादि

होमों को अग्निहोत्रादि केवल वैदिक कर्मों का अङ्ग मानना शास्त्रीय सिद्धास्त हैं।।है॥ (इति जयादीनां वैदिकधर्माङ्गताधिकरणम्—-१)।

१. सूत्रकार और भाष्यकार का यह कथन कि—जयादि होम लौकिक कमों का अङ्ग नहीं है —िचन्तनीय है। विवाह आदि लौकिक कमें में इनके विनियोग पर आचार्यों ने कोई प्रकाश नहीं डाला। इसके विवेचन के लिए निम्नांकित विचार पढ़िए—

"विचारणीय यह है कि जय-राष्ट्रमृत्-अम्यात (०तान) होमों का विघान विवाह-कार्य में भी गृह्यकारों ने किया है। यह वैवाहिक अनि आहवनीय नहीं है। अतः सूत्रकार और भाष्यकार का बचन विचारणीय है। गृह्यकर्म श्रीतकर्मों के ही परिशिष्टरूप हैं, क्योंकि श्रीत, गृह्य और धर्म-सूत्रों की 'कल्प' यह सामान्य संजा है। यथा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का परस्पर सम्बन्ध है, सभी ब्राह्मण के ग्रहण से गृहीत होते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी गृह्यकर्मों में थीत-सूत्रोक्त सामान्य परिभाषाएँ गृहीत होती हैं। धर्मसूत्रों में बृह्योक्त कर्म के अतिरिक्त भी होमों का विधान मिलता है। अतः सूत्र [३।४।२६] में आहवनीय को भथनादि से संस्कृत अग्न का उपलक्षण मान लें, तो सारी आर्थ पारम्परिक बैंविक ज्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अन्यथा विवाह-कर्म में जयादि होम का प्रयोग विनन्य मानना होगा। कृषिकर्म में तो गृह्यसूत्रों में साक्षात् होम का विधान देखा जाता है, यथा 'अथ सीतायक्रः' (पार० गृ० २।१७)।

वैदिक धर्म के पुनरद्वारक स्वामी दयानन्य सरस्वती ने अनेक ऐसे संस्कारादि कर्मों में होम का विधान किया है, जिनमें प्राचीन मृद्धकारों ने होम का विधान किया है, जिनमें प्राचीन मृद्धकारों ने होम का विधान नहीं किया है, यथा - "भांधानादि कुछ संस्कार। स्वामी ध्यानन्य सरस्वती का मत है कि प्रत्येक शुभ कर्म में होम करना चाहिए। उससे जहाँ अभोष्ट-सिद्धि के लिए ईश्वर से स्तुति-प्रार्थना होती है। इस प्रकार दत्तक-विधि, कारलाना व दुकान खोलना, वृक्षारोषण, रामनवमी, कृष्ण-कम्माष्टमी आदि सभी लौकिक कर्मों में भी होम कर्तन्य है। यह रमान्ते होम मृद्धसुत्रोक्त शालाकर्म-सम्बन्धी होम के सद्ध करना चाहिए। पुराने विचारों के वैदिक चाहे स्वामी दयानन्य सरस्वती के इस मत को स्वीकार न करें, तथापि यह मत परम्परा से ऋषि-मुनियों द्वारा समादत है, अन्यथा गृह्यसुत्रों एवं घमंसूत्रों में इन जयादि होमों का विधान न होता। इतना ही नहीं, स्वामी दयानन्य सरस्वती के मतों को अवैदिक माननेवाले पौराणिक विद्वान् भी बाजकल विष्णुयाग, दुर्गाहोम आदि अवैदिक होमों के रूप में होम करते

## (वैदिकाश्वप्रतिग्रहे इष्टिकर्त्तव्यताधिकरणम् -१०)

तैत्तरीय संहिता [२।३।१२।१]में पाठ है 'वरुणो वा एत गृह्णाति योजन प्रितिगृह्णाति । यावतीऽद्रवान् प्रितिगृह्णीयात् तावतो वारुणान् चतुष्कपालान् निर्वेपेत्'—वरुण असको पकड़ लेता है, बो अश्वों का दान लेता है। जितने अश्वों का वान ले, वरुण उसको पकड़ लेता है, बो अश्वों का दान लेता है। जितने अश्वों का वान ले, वरुण देवतावाले उतने चार कपालों में पकाये गए हिंब सेयांग करे। वरुण देवता के उद्देश्य में किए जाने के कारण इसका नाम बारुणी इष्टि है। इसमें सन्देह है—क्या इस इष्टि का बिधान लौकिक अश्वप्रतिग्रह में माना जाय ? अथवा वैदिक अश्वप्रतिग्रह में शाना जाय ? अथवा वैदिक अश्वप्रतिग्रह में ? लोक में मांगने पर या बिना मांगे किसी को अश्व दात में मिल जाय, यह लौकिक अश्वप्रतिग्रह है। योगानुष्ठान में दक्षिणारूप से अश्व का दात-रूप में प्राप्त होना वैदिक अश्वप्रतिग्रह है। पौण्डरीक याग में सहस्र अश्व दक्षिणा कही है। उयोतिष्टोम में गौ और अश्व दक्षिणारूप में दिया जाता है।

शिष्य ने जिज्ञासारूप से कहा — इन दोनो विकल्पों में से केवल लौकिक अरुवप्रतिग्रह में इष्टि का प्रयोग माना जाना चाहिए। अश्वप्रतिग्रह में 'वरुणों वा एतं गृह्णाति इत्यादि वाक्ष्य से दोष का माना जाना निश्चित है। बैदिक अश्व-प्रतिग्रह में उसकी सम्भावना नहीं; क्यों कि याग के अङ्गरूप में वहाँ अश्वदक्षिणा का विधान है। इसलिए लौकिक अश्वप्रतिग्रह में वारुणी इष्टि का प्रयोग होना यक्त प्रतीत होता है।

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप मे सूत्रित किया—

## दोषात् त्विष्टलोंकिके स्याच्छास्त्राद्धि वैदिके न दोषः स्यात् ॥२८॥

[दोषात्] 'वस्णो वा एतं गृह्णाति, योऽस्वं प्रतिगृह्णाति' वाक्य से अस्व-प्रतिग्रह में दोष सुने जाने के कारण [तु] तो [लोकिक]लोकिक अस्व-प्रतिग्रह में [इिंटः] वास्लो इिंट का प्रयोग[स्यात्]होना चाहिए, [हि]क्योकि [वैदिके] वैदिक अस्वप्रतिग्रह में [शास्त्रात्]याग में अस्वदक्षिणा दान का शास्त्रवचन प्रमाण होने से [दोषः] दोष [न] नहीं [स्यात्] होगा।

किसी क्षुद्र-नीच अथवा पापयुक्त पुरुष से अब्ब के प्रतिग्रह में दोष का माना जाना संगत है। जहाँ दोष हैं, वहाँ इब्टि का प्रयोग उपयुक्त है। उस दोष के

ही हैं। इस दृष्टि से जयादि होमों का उन सभी शुभ कर्मों में निवेश हो सकता है, जिनमें समृद्धि की कामना हो। सुत्रकारानुसार श्रीतकर्म के मुख्य-तया अङ्ग होते हुए भी भृह्यादि स्मार्च कर्मों के माध्यम से लौकिक कर्मों से भी मोक्ष सम्भव है।" (यु॰ मी॰)

निवारण के लिए बतुष्कपाल संस्कृत हिन ब्रव्यवाली बारणी है कि दक्त बानुष्ठान किया जाता है। ऐसे अश्वप्रतिग्रह में दोष का कथन ही उक्त बान्य द्वारा हुआ है। यहाँ अश्वप्रतिग्रह को वरणदेव के द्वारा ले लेना दोष है। उससे छुड़ाना-रूप कम दिष्ट है। यह सब लौकिक अश्वप्रतिग्रह में सम्भव है। वैदिक अश्वप्रतिग्रह में इसका अवकाश नहीं। वहाँ दक्षिणारूप में अश्वप्रतिग्रह भारत्रवक्त से प्रमाणित होने के कारण निर्दोष है। अवाञ्चित व अनुचित स्थान से अश्वप्रतिग्रह में दोष सम्भव है, क्योंकि वह अकर्तव्य है। अकर्तव्य का करना दोष ( 'पाप) का उद्भावन करता है, पर वैदिक अश्वप्रतिग्रह कर्तव्य है, याग का शास्त्रविद्वित अंग है। इसलिए दोष-निवारणार्थ वारणी इष्टि का निर्दोष वैदिक अश्वप्रतिग्रह में निवेश का प्रश्त ही नहीं उठता। इस इष्टि का अनुष्ठान दाता को करना चाहिए ? या प्रतिग्रहीता को ? इसका विवेचन अग्निम अधिकरण (११) में किया गया है। यहाँ केवल इतना कहना अभीष्ट है कि उक्त कारणों से वारणी इष्टि का प्रयोग वैदिक अश्वप्रतिग्रह में नहीं होना चाहिए।।२।।

उक्त पूर्वपक्ष का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया —

## अर्थवादो बाऽनुपपातात् तस्मात् यज्ञे प्रतीयेत ॥२६॥

[या] सूत्र में 'बा' पद पूर्वपक्ष को निवृत्ति का द्योतक है, तात्पर्य है—लोक में किसी क्षुद्ध-नीच या पापी व्यक्ति से अश्वप्रतिग्रह में इष्टि नहीं है। 'वश्यो वा एतं गृह्धाति' यह दोषकथन [अर्थवाद:] अर्थवाद है, [अनुपपातात्] अश्व प्रतिग्रह से वश्यग्रहण जलोदर की प्राप्ति न होने से, [तस्मात्] इसलिए [यज्ञे] वैदिक कर्म मे अश्वप्रतिग्रह पर इष्टि का प्रयोग [प्रतीयेत] जाना जाता है।

जो व्यक्ति लोक में क्षुद्र-नीच व पापकर्मी से अस्वप्रतिश्रह करे, वह वारणी इिट का प्रयोग करे, यह कथन युवत नहीं है, क्योंकि 'वरणी वा एतं गृह्धाति' इत्यादि वाक्य श्रौतयाग प्रसंग में कहा गया है। अतः वारणी इिट का अनुष्ठान श्रौत कर्म का अङ्ग माना जाना चाहिए। ऐसा न मानकर चौकिक कर्म में अनुष्ठान भानने से स्वतन्त्र कर्म होने के कारण इसके फल की कल्पना करनी होगी, जो गौरवमूलक होने से अन्याय्य है। श्रौतकर्म का अङ्ग मानने पर उसी कर्मफल के साथ इसकी एकवाक्यता होने से अतिरिक्त फलकल्पना के गौरव से बचा जा सकता है।

अस्वप्रतिग्रह किए जाने पर वरुण से गृहीत होता है, यथांत् वरुण — जल इसे भीड़ित करता है, उस पीड़ा से बचने के लिए इष्टि का अनुष्ठान है। वरुण द्वारा पीडित किया जाना, जलोदर से पीड़ित होने के समान है। अस्वप्रतिग्रह से जलो-दर हो जाता हो, यह यथायं नहीं है। यह उपमामूलक स्तुतिरूप अर्थवाद है। जैसे चिकित्सा द्वारा जलोदर से छुटकारा मिल जाता है, ऐसे ही अश्वप्रतिग्रह में इष्टि का अनुष्ठान श्रेय का आपादन करने में सहायक होता है।

यदि गम्भीरता से विचार किया जाए, तो वैदिक कर्म में अनुष्ठान के अनन्तर दिश्वास्प में अद्वयप्तिग्रह ऋत्विक् करता है। यह आवश्यक नहीं कि ऋत्विक् के पास अश्व को रखने के उपयुक्त साधन हो, तथा उसको प्रयोग में लाने के लिए समुजित सामर्थ्य व जानकारी हो। यह अश्वप्रतिग्रह उसको पीड़ित—दु.खी करने-वाला हो जाता है, क्यांकि घास, दाना-पानी, खुरेरा, नियमित रूप से घुमाना आदि अश्वसम्बन्धी कार्य उसके लिए एक नई विपदा खड़ी हो जातो है। ऐसी स्थित में एक लोक-कहावत है—पेट का पानी पतला पड जाना। जिस वस्तु को रख सक्ना किसी व्यक्ति की शवित के बाहर हो, उस वस्तु के मिल जाने पर उसके पिएणाम को उन्त कहावत अभिव्यक्त करती है। ऐसी ही कुछ भावना 'वरण-गृहीत' पद की है। उस विपदा से छुटकारा पाने के लिए वाश्वी इध्दि के अनुष्ठान का तात्पर्य है —उन साधनों से सम्पन्त होने का प्रयास करना जिनके रहते—उस वस्तु के रखने में कोई असुविधा सामने नहीं आती। वह अश्वप्रतिग्रह श्रीतकमं में हो, अथवा लौकिक कर्म में, उक्त स्थित उभयत्र समान रहती है।।२६॥ (इति वैदिकास्वप्रतिग्रह इतिकर्त्तव्यताऽधिकरणम्—१०)।

## (दातुर्वारुणीष्टचधिकरणम् - ११)

गत अधिकरण में यह निश्चय किया गया कि बारुणी इष्टि का अनुष्ठान वैदिक अश्वप्रतिग्रह में किया जाना चाहिए। इष्टि के अनुष्ठान का वाक्य है — 'यावतीऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतो वारुणान् चतुष्कपालान् निर्वरेत्' जितने अश्वों का प्रतिग्रह करे, उतने —चार कपालों में पकाए गए वरुण देवतासम्बन्धी — पुरो- डाशों से याग करे। इसमें सन्देह है न्या इष्टि का अनुष्ठान अश्व का दाता यजमान करे ? अथवा अश्व का प्रतिग्रहीता जादाता — दान स्वीकार करने-वाला ऋत्विज् करे ? इष्टि-वाक्य से ज्ञात होता है कि अनुष्ठान दान लेनेवाले ऋत्विज् को करना चाहिए।

आचार्य सुत्रकार ने इसी भाव को पूर्वपक्षरूप से सूत्रित किया---

## अचोदितं च कर्मभेदात् ॥३०॥

[अचोदितम्] अस्व का दाता इष्टि करे, यह अर्थ कहीं कहा नहीं गया [च] और [कर्मभेदात्] दान देना तथा दान लेना रूप कर्मभेद से जाना जाता है कि इष्टि का अनुष्ठान दान लेनेवाले ऋत्विज् को करना चाहिए।

'यावतोऽस्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतो वाष्णान् चतुष्कपालान् निवंपेत्' वाक्य में 'प्रतिगृह्णीयात्' और 'निवंपेत्' दो कियापद हैं । जो पहली किया का कर्त्ता है, वही दूसरी का। इससे स्पष्ट है, जो अश्वों का प्रतिग्रह करे, अश्वों का दान स्वीकार करे, वही निर्वाप == थाग करे। दान स्वीकार करनेवाला ऋत्विज् है, वही इष्टि का अनुष्टान करेगा। जब दान लेनेवालो के लिए इष्टि का विदान वाक्यबोधित है, तो वान देनेवाला इष्टि नहीं करेगा; क्यांकि देना लेना दोनों भिन्न कर्म हैं। दान देनेवाला इष्टि करे, ऐसा कहीं कथन भी नहीं है। अतः इष्टि आदाता करें।।३०।।

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया —

## सा लिङ्गादास्विजे स्यात् ॥३१॥

[सा] वह अस्वप्रतिग्रह सम्बन्धी बारुणी इष्टि [लिङ्गात्] लिङ्गस्य प्रमाण से [आर्रियजे] ऋत्विक् के प्रेरियता≔ अस्व के प्रदाता यगमान के विषय में [स्वात्] होती है।

इंडिट का अनुष्ठान अञ्च के दाता यजमान को करना चाहिए। दाता यजमान के लिए इंडिट है, अथवा आदाता ऋत्विज् के लिए, ऐसा श्रृतिरूप स्पष्ट कथन किसी पक्ष में नहीं है। गत सूत्र से वाक्य के आधार पर इंडिट का अनुष्ठान ऋत्विज् के लिए बताया। परन्तु लिङ्ग प्रमाण से जाना जाता है कि इंडिट का अनुष्ठान यजमान को करना चाहिए। वाक्य से लिङ्ग बलवान् होता है; अतः इंडिट का अनुष्ठान अक्व के प्रदाता यजमान के लिए निष्यत है।

वह लिङ्क है, उक्त प्रसंग के पूर्वापर पदो की एकवाक्यता, अर्थांत् पूर्वापर पदों का प्रस्पर अर्थमूलक सामञ्जस्य वचन है—'प्रजापित के काणाश्वमनयत्' प्रजापित ने वरुण के लिए अस्व प्रस्तुत किया। यहाँ प्रजापित अस्व का दाता है, बरुण आदासा -प्रतिग्रहीता है। आगे वचन है—'स स्वरं देवतामार्च्छत्' उसने अपनी देवता को आर्तः— दुःसी किया। यहाँ 'सः' सर्वनाम पद पूर्वप्रकृत अर्थ की अपेक्षा करता है। 'सः' प्रथमा एकवचन पद है, पूर्वप्रकृत प्रथमा एकवचन पद 'प्रजापितः' हैं। इस प्रकार 'सः' पद यहाँ प्रजापित का निर्देश करता है। इसलिए उसके साथ 'सः' की एकवाक्यता सम्पन्न होती है। वरुण के साथ 'सः' की एकवाक्यता का वाषक है। यह वैयापिकरण्य एकवाक्यता का बाषक है।

बाने पाठ है — 'स. पर्यंदीर्यंत' वह परिदीर्ण — दीर्घा रोग से प्रस्त हुआ। यहाँ भी पूर्वोक्त आधार पर 'सः' पद की एकवाक्यता पूर्व प्रकृत 'प्रजापित' के साथ है, अतः उसी का निर्देश करता है। पुनः पाठ है 'स एवेत वारणं चतुष्कपालमपश्यत्, तं निरवपत्' उसने ही इस वरण देवतासम्बन्धी चार कपालों में पकाए गए पुरो-हाश से सम्पन्न होनेवाले याग को देखा, अर्थात् जाना व उसका अनुष्ठान किया। यहाँ भी 'सः' सर्वनाम प्रजापित का निर्देश करता है। वारणी इन्टिका अनुष्ठान

करनेवाला गर्हां 'प्रजापति' ही है; क्योंकि प्रसंग में 'निरवपत्' किया का कर्त्ता वहीं सम्भव है। 'ततो वैं स वरुणपाशादमुख्यत प्रजापतिः' वारुणी इष्टि का अमुष्ठान करने से निश्चित ही वह प्रजापति वरुणपाश से मुक्त हो गया।

पूर्वापर पदों (सः' आदि) के परस्पर सामञ्जस्य से निविचत हुआ — अवव का दाता प्रजापित और आदाता वरुण है। यहां 'वरुणो वा एतं गृह्धाति' वरुण इसको पक्षडता है, अर्थात् पीडित करता है, कथन हेतुर्गामत है। दाता पीडित होता है, आदाता पीडित करता है। जो पीड़ित होता है, पीड़ा-निवारण के लिए उसी को इष्टि का अनुष्ठान करना अभीष्ट है। क्योंकि यहाँ अवदाता प्रजापित दरुण से गृहीत अर्थात् पीडित हुआ, तब 'वरुणो वा एतं गृह्धाति, योऽवं प्रति-गृह्धाति' वाक्य में 'प्रतिगृह्धाति' कियापद के — 'दान लेना' अर्थ को छोड़कर 'दान हेना' (प्रतिगृह्धाति — प्रयच्छिति) अर्थ करना चाहिए। उक्त वाक्य की हेतुर्गामता है -जिस कारण प्रजापित अववदाता वरुण की पकड़ से -इष्टि के अनुष्ठान हारा — मुक्त हुआ, इसी कारण अवव प्रदान करनेवाले अन्य किसी को भी वरुण देवता-सम्बन्धी हिव का निर्वाप (= याग) करना चाहिए।

इस अधिकरण की ॰पाल्पा मे व्याल्पाकारो ने लम्बा विवाद खड़ा किया है। तब भी यह निर्बाध, चतुरस्र स्वारस्य रूप में निश्चित नहीं किया जा सका कि अञ्चप्रदाता यजमान को ही इष्टि का अनुष्ठान करना चाहिए । इष्टि अनुष्ठान की भावता है, जो पीड़ित हो, वह इष्टि-अनुष्ठान करे। अनुभव में देखा जाता है, दाता और आदाता, अर्थात् यजमान और ऋरिवज् अपने-अपने रूप में दोनों पीड़ित होते हैं। ऋत्विज् की पीड़ा का निर्देश गतसूत्र में किया गया है। दाता यजमान की पीड़ा का स्वरूप आचार्यों ने बताया है —स्वामित्व का नष्ट होना। यजमान माग सम्पन्त हो जाने पर ऋत्विज् को दक्षिणारूप में अश्व प्रदान करता है। अश्व पर उसका स्वामित्व नहीं, इससे उसके पेट का पानी पतला पड़ जाता है, तात्पर्य है —अरुव अपने हाथ से निकल जाने के कारण वह दु.सी होता है। इसी स्थिति का नाम है — वरुण से पकड़ा जाना। इससे बचने के लिए यजमान अद्य-दान की उपेक्षा नहीं कर सकता। याग की सम्पन्नता के निमित्त वह अस्व की दक्षिणा देने के लिए बाध्य है, क्योंकि वह शास्त्रविहित है। उसका उल्लंघन व विकल्प सम्भव नहीं। तब अध्वदान में स्वामित्व के नष्ट होने का दु:ख, कर्त्तव्य से विमुख होना है। उस दशा (अश्व दक्षिणा न देने की दशा) में याग सम्पन्न न होने से यजमान याग के भावी फल से विञ्चत रह जायगा । ऐसी अवस्था में यजमान द्वारा बारणी इब्टि के अनुष्ठान का स्वरूप यही सम्भव है कि वह अपने हृदय में स्वामित्वनाश की भावना को हटाकर शास्त्रीय कर्तव्य की भावना को जागत करे।

ऋत्विक् भी दक्षिणा के रूप में अश्व को लेने के लिए बाध्य है, क्योंकि उस विशिष्ट याग की अश्व-दक्षिणा शास्त्रविहित है। उसका उल्लंबन व बदल सम्भव नहीं। उसका दु:ख है—अदन को यथानत् रखने के लिए साधनहीनता, तथा उपयुक्त व्यवहार में लाने के लिए असामर्थ्य । उसके रख-रखान के लिए साधन जुटाना
तथा उसे (अदन को) सनारी आदि व्यवहार में लाने के लिए सामर्थ्य का सम्पादन
ही ऋत्विक् का नारुणी इष्टि-अनुष्ठान है। अदन को देने और लेने से जो दोनों के
पेट का पानी पतला पड़ गया था, वह ठीक हो जाता है। वरुणपाशरूप अपने-अपने
दु:ख से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार दाता और आदाता दोनों के द्वारा इष्टि
के अनुष्ठान मे कोई दोष नहीं है॥३१॥(इति दातुर्वाष्ट्णीष्ट्यधिकरणम् १११)।

## (वैदिकसोमपानव्यापदि सौमेन्द्रचरुविधानाधिकरणम्--१२)

मैत्रायणी संहिता [२।२।१३] में पाठ है—श्तीमेन्द्रं वरं निर्वयेच्छ्यामाकं सोमवासिनः योग पीकर वमन करनेवाले के लिए सोम और इन्द्र देवतावाले स्वामाक चरुका निर्वाप करे। इसमें सन्देह है न्या यह श्यामाक चरुष्ट का—लौकिक सोमपान के वमन में —विधान है ? अथवा वैदिक सोमपान के वमन में ? ज्योतिष्टोग और उसकी विकृतियों में जो सोमपान किया जाता है, वह वैदिक सोमपान है। आयुर्वेद में वमन के लिए गिनोय आदि के रूप में प्रयोग किया जानेवाला लौकिक सोमपान है।

लोकिक या वैदिक सोमपान का वमन होने पर सौमेन्द्र इंग्टिका प्रयोग लौकिक सोमपान के बनन में होना चाहिए।

बाचार्यं सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में इसी अर्थं को प्रस्तुत किया--

#### पानव्यापच्च तद्वत् ॥३२॥

[पानव्यापत्] पिये हुए सोम की व्यापत् = विपदा -- वमनरूप दोष [च] भी [तद्वत्] अश्वप्रतिग्रह में वारुणी इष्टि के समान समभ्रती चाहिए। तात्पर्य है -जैसे वारुणी इष्टि का प्रयोग लौकिक अश्वप्रतिग्रह में कहा गया है, वैसे ही सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग लौकिक सोमपान का वमन होने पर किया जाना चाहिए।

सोम और इन्द्र देवतावाले स्थामाक चह से की जानेवाली इष्टि का प्रयोग वैदिक सोमपान-वमन में किया जाना निष्प्रयोजन है, अतः अनावस्थक है। ज्यो-तिष्टोम अथवा उसके विक्रतियागों में यज्ञशेष सोम के पान का विधान है। सोम का पान कर लेने पर यागिविधान सम्पन्न हो जाता है। यदि पिये सोम का अनन्तर वमन हो जाय, तो याग की सम्पन्नता — पूर्णता में कोई दोष नहीं जाता। यागशेष सोम के पान का विधान है, जो पी लेने पर पूरा हो चुका है। परन्तु लौकिक सोमपान में ऐसा नहीं है। वहां सोमपान के अनन्तर वमन हो जाने पर पित्तादि धातुवैषम्य की स्थिति विद्यमान रहती है। उसकी साम्य अवस्था में लाने के लिए स्यामाक चह का प्रयोग अपेक्षित रहता है। सीमेन्द्र इष्टि का प्रयोग को

उपस्थित होने पर बताया है 'इन्द्रियेण वा एष वीर्येण व्युघ्यते, यः सोमं वमित' निरुचय ही यह इन्द्रियनत सामध्यं से हीन होता है, जो सोम का बमन करता है। लोक में पित्तादि धातुओं की समता के लिए सेवन किए गए सोम का बमन हो जाने पर धातुओं की समता न रहने से चक्षु आदि इन्द्रियो पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन्द्रियाँ मुरफाई सी हो जाती हैं। लौकिक सोमपान-वमन में इन्द्रिय का सामध्येहीन होना कथन उपपन्न होता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए लौकिक सोमपान-वमन में इन्द्रिय का सामध्येहीन होना कथन उपपन्न होता है।

शास्त्रीय विधान के अनुसार वैदिक सोमपान-वमन में कोई दोष नहीं है, जैसा गत पंक्तियों में स्पष्ट किया। वैदिक सोमपान में 'शेष: पातव्यः' के अनुसार याग-शेष सोम पो लेना चाहिए। पी लेने पर विधि पूरी हो जाती है। शास्त्रविहित सोमपान की किया पूरी हो जाने पर यदि पश्चात् वमन हो जाता है, तो उससे शास्त्रविधान में कोई न्यूनता या दोष नही आता। फलतः सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग लौकिक सोमपान-वमन में माना जाना युक्त प्रतीत होता है ॥३२॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया -

# दोषात्तु वैदिके स्यादर्थाद्धि लौकिके न दोषः स्यात् ॥३३॥

[तु] सूत्र मे 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है ;तात्पर्य है—लौकिक सोम के वमन में सौमेन्द्र इंष्टि का प्रयोग युक्त नहीं है । [दोषात्] दोष का कथन होने से [दैदिके] दैदिक सोम के वमन मे इंष्टि का प्रयोग [स्यात्] होता है । [लौकिके] लोकिक सोम के वमन मे [दोष-] दोष [न] नहीं [स्यात्] होता, [हि] क्योंकि वह [अर्थात्] अर्थ — विशेष प्रयोजन से होता है ।

पूर्वपक्षी ने औिकक सोमपान के वमन की वास्तविकता को न समफ्रकर उक्त कथन किया है। लोक मे—शरीर के भीतर पित्त आदि धातुओं के विषम हो जाने—विकृत हो जाने पर उन्हें बाहर निकाल देने के प्रयोजन से वमन कराया जाता है। जो औषध प्राय. वमन के लिए दिए जाते हैं, उनमें मुख्य मैनफल है। पर गिलोय एव अन्य सोम-पद-वाच्य लताओं का—रोगी व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार—सिम्बलण रहता है। उसी को यहाँ लौकिक सोमपान-रूप में कहा गया है। उस सोमपान का प्रयोजन ही वमन है। वह पान सोम शान्ति के लिए होता है। वमन के साथ पित्त आदि विकृत धातु शरीर के बाहर हो जाते हैं। रोगी व्यक्ति उससे शान्ति-मुख, शरीर में सौम्य भाव का अनुभव करता है। लोक में वह वमन वैहिक धातुसाम्य को स्थापित करता है, उसमें कोई दोष नहीं।

वैदिक सोमपान-वमन में स्थिति उससे विपरीत है । जहाँ लौकिक सोम-वमन में व्यक्ति स्वय को स्वस्थ व शान्त अनुभव करता है, वहाँ वैदिक सोम वमन में व्यक्ति की अस्वरधता, उद्विम्नता, चक्षु आदि इन्द्रियशैथित्य प्रमृति दोष स्पष्ट अनुभव में आते हैं। इसी स्थिति को 'इन्द्रियेण वा एष वीर्येण व्यूष्यते, यः सोमं वमित' वाक्य से निर्दिष्ट किया गया है। यह कथन वैदिक सोमपान के वमन में उपपन्न होता है। वमन का कारण अधिक पिया जाना अथवा प्रकृति के अनुकूल न होना आदि कुछ भी हो, पर ज्योतिष्टीम मे सोमपान के वमन को शास्त्र ने दोष माना है, यह उक्त वाक्य से स्पष्ट है। वमन के परिणामस्वरूप चक्षु आदि इन्द्रियों मे शिथिलता व चित्त की स्पष्ट अनुभूत उद्विग्नता के शमन के लिए श्यामाक चस्विष्ट के अनुष्ठान का विधान है। श्यामाक का प्रयोग ऐसी उद्विग्नता को शान्त करता है।

इयामाक एक कदन्त है, जो स्वयं खेतों में उपज आता है। लोकभाषा में इसे 'समा' या 'सावां' बोलते हैं।।३३॥ (इति वैदिकसोमपानव्यापदि सौमेन्द्रचक-विधानाऽधिकरणम्—१२)।

# (सौमेन्द्रचरोर्यजमानपानव्यापद्विषयताऽधिकरणम् ─१३)

गत अधिकरण में निश्चित किया —सौमेन्द्र चरु इष्टि का प्रयोग वैदिक सोम-वमन में होता है। वहाँ विचारणीय है, प्रस्तुत इष्टि का प्रयोग ऋत्विक् और यजमान-किसी को मी सोम-वमन हो जाय, वहाँ-सर्वत्र होना चाहिए? अथवा किसी एक के वमन में होना चाहिए? वमन होना सबके लिए समान है, इसलिए इष्टि का प्रयोग सबके लिए होना चाहिए। इसी अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्व-पक्षरूप में सूत्रित किया—

#### तत्सर्ववाविशेषात् ॥३४॥

[तत्]वह सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग [सर्वव]सबके विषय में, अर्थात् ऋत्विक् और अजमान सबके सोमवमन में समक्षता चाहिए, क्योंक [अविशेषात्] किसी विशेष का निर्देश न होने से।

'सौमवामिनः' सामान्य निर्देश है। सोमपान करके जिस किसी की भी वमन हो जाप, उसे सौमेन्द्र इष्टि का अनुष्ठान करना चाहिए। यागशेष सोम का यज-मान और ऋत्विक सभी पान करते हैं। किसी को भी सोम का वमन सम्भव है। ऐसा कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है कि अमुक के सोम-वमन में इष्टि का प्रयोग हो, अमुक के न हो। इसलिए ऋत्विक् और यजमान सबने लिए -सोमवमन होने पर इष्टि का प्रयोग समकता चाहिए।।३४॥

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया—

## स्वामिनो वा तदर्थत्वात् ॥३५॥

[वा]सूत्र मे 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का चौतक है; तात्पर्य है -सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग यजमान और ऋत्विक् सबके लिए हो, ऐसा समक्तना युक्त नहीं है।[स्वामिन:]स्वामी --यज्ञकर्त्ता यजमान के सोमवमन मे इष्टि का प्रयोग होता है, [तदर्थत्वात | प्रधानकर्म के उसी के लिए होने से।

सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग केवल स्वामी, अर्थात् यज्ञकत्तां यजमान के लिए है। ज्योतिष्टोम आदि याग यजमान के लिए होता है; वही उसका कर्ता है, वही उसके फल का भोक्ता है। उस याग के प्रसग में ही सोभवमन करने पर सौमेन्द्र इष्टि का विधान है, तो वह भी यजमान के लिए है। अध्वर्यु-होता आदि ऋत्विक् यजमान द्वारा कीत हैं, दिक्षणा आदि पारिश्रमिक देकर खरीदे हुए हैं। प्रधानकमं ज्योतिष्टोम के कर्तृत्व और भोवतृत्व में उनका कोई भाग नहीं है। उनके सोमवसन से याग की सर्वाङ्गपूर्णता में कोई कभी आने की सम्भावना नहीं है। पर याग का स्वामी यजमान यदि सोमवमन करता है, तो याग की सर्वाङ्गपूर्णता में न्यूनता आ जाती है। तब याग के अपूर्ण रह जाने से यजमान यागफल से विज्ञ्यत रह जायगा, इसलिए सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग सोमवामी यजमान का उपकारक है। सोमवामी ऋत्विक् औदि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। फलतः सौमेन्द्र कर्म यजमान के सोमवमन में निविष्ट है, अन्यत्र नहीं।।३४॥

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

# लिङ्कदर्शनाच्च ॥३६॥

[लिङ्गदर्शनात्] लिङ्गके देखे जाने से [च] भी यजमान के सोमबमन में सौमेन्द्र इष्टिका विधान जाना जाता है।

मैत्रावणी संहिता [२।२१३] के प्रस्तुत प्रसंग मे पाठ है—'सोमपीयेन वा एष व्यूध्यते, यः सोमं वमति' सोगपान द्वारा होनेवाले संस्कार से वह विञ्चत रह जाता है, जो सोम का वमन करता है। ज्योतिष्टोम में यज्ञधेष सोम का पान मजमान को संस्कृत करता है। कर्मानुरूप उसमें गुणाधान करता है। यज्ञधेष सोम-पान द्वारा यजमान का संस्कृत होना ज्योतिष्टोम का अङ्ग है। यदि यजमान सोम का वमन जर देता है, तो गुणाधान रूप संस्कार से विञ्चत रह जाएगा; तब ज्योतिष्टोम याग अङ्गहीन रहने से अपूर्ण होगा। याग की पूर्णता के लिए आवश्यक है, यदि यजमान सोमवमन कर दे, तो सोमेन्द्र इष्टि के अनुष्ठान द्वारा उस अपूर्णता को पूरा करे। ऋत्विजो द्वारा सोमवमन करने पर उनमें किसी प्रकार की हीनता की कोई आशंका नहीं है। सोमपान से उनमें व यागसम्बन्धी गुणाधान की सम्भावना है, व सोमवमन से हीनता का भय; क्योंकि उनको प्रत्येक दशा में

उनका च्येय = दिलणा पूरी मिल जानी है। परन्तु सोमपानजन्य संस्कार से — यजमान उस समय हीन हो जाता है, जब सोम का बमन कर दे। इसिलिए उक्त वाक्य इस तथ्य में लिङ्ग है, हेतु है कि केवल यजमान के सोमवमन में सौमेन्द्र इण्टि का विधान है, अन्यत्र नहीं ॥३६॥ (इति सौमेन्द्रचरोर्यजमानपानव्यापिद्व-षयताऽधिकरणम् — १३)।

(आग्नेयाद्यष्टाकपालपुरोडाशस्य द्वचवदानमात्रस्य होत-व्यताऽधिकरणम्-–१४)

तैत्तरीय संहिता [२।६।३।३] के दर्श-पूर्णमास प्रसंग में पाठ है—'यदाने-योऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणंमास्यां चाच्युतो भवित सुवर्गस्य लोकस्याभि-जिल्ये'-अन्नि देवतावाला आठ कपालों में तैयार किया गया जो पुरोडाश है, वह अमावास्या और पौणंमासी दोनों में निरन्तर प्रयुक्त होता है, उससे नाया नहीं होना चाहिए; यह स्वर्गलोक की विजय के लिए है। यहाँ सन्देह हैं —क्या वह पुरोडाण पूरा प्रयोग में लाना चाहिए? अथवा कुछ प्रयोग में लाया जाय, और कुछ बचा लेना चाहिए? प्रतीत होता है, पूरा प्रयोग में लाया जाय; क्योंकि वह उन्हीं कमों की सम्यन्न करने के लिए होता है।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया 🖃

# सर्वप्रदानं हविषस्तदर्थत्वात् ॥३७॥

[सर्वप्रवानम्] देवता के लिए जिसका संकल्प किया है, वह सम्पूर्ण हिंव देवता के लिए दे देनी चाहिए। [हिंविषः] हिंव के [तदर्थन्वात्] देवता के लिए होने के कारण।

आठ क्यालों में संस्कृत किया पुरोडाश आग्नेय है, अभिन देवता के लिए है, यह उक्त वचन मे स्पष्ट है। अभिन देवता के उद्देश्य से तैयार किया गया पुरोडाश अभिन देवता के लिए ही है, अतः सम्पूर्ण पुरोडाश हवि कर अभिन देवता के लिए प्रदान कर देना चाहिए। उसमें से कुछ बचाना अभीष्ट नहीं।।३७॥

आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

# निरवदानासु शेषः स्यात् ॥३८॥

[तु] सूत्र में 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है; तात्पर्य है— सम्पूर्ण हिंब का प्रदान नहीं करना चाहिए, [निरवदानात्] अवदान भाग निकालकर देवता के लिए होम का विधान होने से, [बेष.] शेष—हिंव का कुछ अंश स्वतः [स्यात्] रह जाता है, बच जाता है।

अमावास्या-पौर्णमासी में आग्नेय पुरोडाश-हिंब का होम करने के लिए

विशेष विधान है। वाक्य है 'ढिर्हविषोऽज्ञचित' पुरोडाश हिव से दो बार टुकड़ें काटता है। अन्य वचन है 'ढिर्घवदानं जुहोति' दो अवदान टुकड़ों का होम करता है। पुरोडाश हांव से कितना टुकड़ा काटना चाहिए, इसके लिए विधान है—'अंगुष्ठपर्वमात्रमतदाति' अंगूठ के पोर के बरावर टुकड़ा काटता है। इस प्रकार पुरोडाश-हित के अंगुष्ठ-पर्व के बरावर दो टुकड़े एक आहुति में प्रयुक्त होते हैं।

इस आहुति का प्रकार निम्नािकत है — पहले जुहूपात्र में एक सुवा घृत डाला जाता है। यह पुरोडाश-हिव के दो टुकड़ो का उपस्तरण विख्नोना है। घृत के ऊपर जुहू में पुरोडाश-हिव के दो टुकड़े रक्षे जाते हैं। उनके ऊपर जुहू में एक सुवा घृत और छोड़ा जाता है। इसका नाम 'अवधारण' है, अर्थात् पुरोडाश-हिव के टुकड़ों को घृत से सींचना। यह एक आहुति है। इसके विषय मे विधान है — 'चतुरवत्तं जुहोति' चार भाग एक आहुति में होमता है। पहले उपस्तरण और बाद में अवधारणरूप दो सुवा घृत और दो सण्ड पुरोडाश-हिव, ये चार अवदान एक आहुति में उपस्तरण और अवधारण इसलिए होते है कि दो टुकड़े पुरोडाश-हिव का कोई अंश जुहू में लगा न रह जाए। वह निःशेष अग्नि में होसा जा सके।

सूत्र के 'िनरवदानात्' पद में 'िनर्' उपसर्ग और 'अवदान' दो पद हैं । उप-सर्ग का अर्थ है निकालकर । तात्पर्य है—सम्पूर्ण पुरोहाश से सीमित अंश निकाल-कर, उतने अवदान — भाग से अग्नि मे होम करना चाहिए । यह सूत्र-व्याख्या से स्पष्ट हैं । फलत: पुरोहाश के सीमित अंश का होम होने से उसका कुछ भाग स्वतः शेष रह जाता है, इसलिए सम्पूर्ण पुरोहाश का होम नहीं होता ॥३६॥

आचार्यं सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में अन्य विचार प्रस्तुत किया —

## उपायो वा तदर्थत्वात् ॥३१॥

[बा] 'वा' पद पूर्वसूत्र में कहे अर्थ की व्यावृत्ति का द्योतक है। तास्पर्य है — पुरोडाक के दो खण्ड की आहुति देकर केष को बचाना नहीं चाहिए, उसका भी होम कर देना चाहिए। [उपाय:] पुरोडाश के दो खण्ड करना पुरोडाल द्रव्य का संस्कार है; दो खण्ड करके उसे होम के योग्य बनाने का केषल उपाय है, [तदर्य-स्वात् ] क्योंकि पुरोडाण-द्रव्य होम के लिए ही है।

आठ कपालों में तैयार किया गया पुरोडाश-हविद्रब्य एकसाथ होम नहीं किया जा सकता। एक आहुति में कितना पुरोडाश-द्रव्य होम करना चाहिए, यही द्वधवदान (दो खण्ड करने) का प्रयोजन है। यह एक बार में आहुत किए जाने-वाले द्रव्य का संस्कारमात्र समभना चाहिए। वहाँ कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि सम्पूर्ण पुरोडाश का होम न किया जाय। पुरोडाश के सागार्थ होने के कारण उसे अगिन में होम न कर, बचा रखना उचित प्रतीत नहीं होता। सम्पूर्ण पुरोडाश को

एकसाथ होम न किए जा सकने के कारण द्वायवदान पुरोडाश की केवल होम के योग्य बनाने का उपाय है। फलतः सम्पूर्ण पुरोडाश का होम करना न्याय्य होगा । १३ ६।।

आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त को पुष्ट करते हुए उक्त पूर्वपक्ष का समाधान किया-

#### कृतत्वात्तु कर्मणः सकृत् स्याद् द्रव्यस्य गुणभूतत्वात् ॥४०॥

[तु] 'तु' पद सूत्र में पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है; तात्पर्य है —हथक-दान से वचे हुए पुरोडाश का भी होम कर देना चाहिए —यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि [कर्मण: कृतत्वात्] 'द्वश्वदानं जुहीति' विधान के अनुसार दो खण्ड पुरी-डाश से होम किए जाने पर विहित कर्म के सम्पूर्ण हो जाने के कारण, [सकृत् स्यात्] क्योंकि होम एक बार ही होता है; शेष पुरोडाश से दुवारा होम किए जाने का विधान नहीं है, [द्रव्यस्य] पुरोडाश-हांवद्रव्य के [गुणभूतत्वात्] प्रधानभूत यागकर्म की अपेक्षा –गौण होने के कारण। द्रव्य याग के लिए होता है, याग द्रव्य के लिए नहीं।

'द्रघवदान जुहोति' विधि के अनुसार सीमित पुरोडाश-द्रव्य से होम निष्पन्त हो जाने पर यागकर्म पूर्ण हो जाता है, बचे हुए द्रव्य के लिए प्रधानभूत यागकर्म की पुनः आवृत्ति नहीं हुआ करती। पुरोडाश-द्रव्य के अंगुष्ठपर्व-मात्र दो टुकड़ों से होम का विधान है। वह सब उस होम में एक बार पूरा कर लिया, जहाँ उसका विनियोग है। बचा हुआ पुरोडाश होमीय द्रव्य नहीं है। पुरोडाश-द्रव्य वस्तुतः याग के सम्पादन के लिए तैयार किया जाता है। विधि-अनुसार जितने द्रव्य से याग सम्पन्न हो जाय, उतना ही होमीय है। समस्त पुरोडाश-द्रव्य को याग के साम जोड़ना नहीं चाहिए; क्योंकि यागकर्म प्रधान है, द्रव्य गोण है, विधान के अनुसार अपेक्षित द्रव्य से याग सम्पन्न हो जाता है; तब याग द्रव्य के पिद्ध-पिद्धे महीं भागेगा कि बचे द्रव्य का —आवश्यकता न होने पर भी—होम के लिए उपयोग किया जाय। याग के लिए द्रव्य ग्रहण किया जाता है, द्रव्य के उपयोग के लिए याग नहीं होता। विहित याग से ही यागकर्त्ता पुष्प का प्रयोजन पूरा हो जाता है। तब बचे द्रव्य से पुनः याग करना व्यर्थ है। तात्पर्य है।

द्रव्य को प्रधान मानकर याग की आवृत्ति कहना सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि याग साध्य है, द्रव्य साघन है। साध्य को सम्पन्न करने के लिए साघन होता है। अतः साध्य प्रधान और साघन गौण है। द्रव्य से याग सम्पन्न होता है, यह प्रत्यक्ष है; पर याग से द्रव्य का कुछ भला होता हो, यह नहीं जाना जाता। यह कहना भी संगत न होगा कि हिब को आग्नेय कहा है—'आग्नेयो हिवः' इसलिए समस्त

हिन को अग्ति में होम कर देना चाहिए। कारण यह है — 'आग्नेयो हिन्न:' सामान्य क्यन है; 'द्वचवदान जुहोति' विशेष वचन है। विशेष से सामान्य बाधित हो जाता है। हिन के सीमित अझ का विधानानुसार अग्नि में होम होने से सम्पूर्ण हिन के लिए आग्नेय' पद का प्रयोग होने में कोई असामञ्जस्य नहीं है। आग्नेय पद का प्रयोग होने में कोई असामञ्जस्य नहीं है। आग्नेय पद का प्रयोग इस अर्थ का विधायक नहीं है कि समस्त हिन का एकबार ही अग्नि में होम कर दिया जाय, जबकि उसका अपवाद द्वचवदान जुहोति' विधि विद्यमान है। फलत: पुरोडाश-हिन का शेष रहना शास्त्रीय है।।४०।।

इसी अर्थ की पृष्टि मे आचार्य सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया -

#### शेषदर्शनाच्च ॥४१॥

[शेषदर्शनात्] शेष का दर्शन होने से [च] भी सम्पूर्ण पुरोडाश-हिंब का प्रथम बार ही होम नहीं होता।

पुरोडाश-हिव की प्रधान आहुर्ति के अनन्तर सुता जाता है— शेषाद् इडाम-वद्यति' शेष — बचे हुए हिव से इडा का अवदान करता है। 'शेषात् स्विष्टकृतम-वद्यति' शेष से स्विष्टकृत् का अवदान करता है। पुरोडाश की प्रधान बाहुित देने के अनन्तर बचे हुए पुरोडाश-हिव से इडा और स्विष्टकृत् अवदान का विधान है। इससे स्पष्ट होता है, प्रथम प्रधान आहुित में सम्पूर्ण पुरोडाश का होम नहीं किया जाता।

वचे हुए पुरोडाक्ष से स्विष्टकृत् आहुति दी जाती है; तथा प्रथम आहुति के समान इडा-पात्र में पुरोडाक्ष को संस्कृत कर ऋत्विक्-यजमान उसका अक्षण करते हैं। दर्श-पोर्णमास इष्टियों में यह व्यवस्था है। ४१॥ (इति आग्नेयाष्टाकपाल-पुरोडाक्षस्य द्वचवदानमात्रस्य होत्व्यताऽधिकरणम् -१४)।

# (सर्वशेषैः स्विष्टकृदाद्यनुष्ठानाधिकरणम्—१५)

दर्श-पूर्णमास में बचे हुए हिंब से किए जानेवाले इडासम्बन्धी, प्राणित्रसम्बन्धी तथा स्विष्टकृत्सम्बन्धी आदि कार्य बताए हैं। इनमें सन्देह हैं—स्या प्रत्येक हिंब से शेष कार्य करने चाहिएँ? अथवा किसी एक हिंब से कर लिये जाएँ? कोई विशेष कथन न होने के कारण किसी एक हिंब से शेष कार्य कर लेना पर्याप्त होगा।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया —

## अप्रयोजकत्वादेकस्मात् क्रियेरञ्च्छेशस्य गुणभूतत्वात् ॥४२॥

[अप्रयोजकत्वात्] हवियों की सिद्धि में शेष कार्यों के प्रयोजक न होने से

[एकस्मात्] किसी एक हिन से शेष कार्य [कियेरन्] कर लिये जाएँ, [शेषस्य] शेष = बचे हुए हिन के [गुणभूतत्वात्] गौण होने के कारण।

प्रधान होम के सम्पादन के लिए हिंव को तैयार किया जाता है। प्रधान होम के सम्पादन हो जाने पर बचा हुआ हिंव गौण है। इडा-सम्बन्धी आदि कार्यों के सम्पादन के लिए हिंव तैयार नहीं किया जाता। यदि ऐसा होता, तो प्रत्येक हिंव से शेषकार्य किया जाना बावश्यक था। पर हिंव तो प्रधान कर्म के सम्पादन के लिए तैयार किया जाता है। उससे जो हिंव बच गया, वह गौण है, होभीय नहीं है। तब किसी भी एक हिंव से शेषकार्य किये जा सकते हैं। सबसे किया जाना अनावश्यक है । स्वसे किया जाना

इसी अर्थ की पृष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

#### संस्कृतत्वाच्च ॥४३॥

[संस्कृतत्वात्] किसी भी एक हवि से शेष कार्य किये जाने पर प्रधान कर्म के संस्कृत हो जाने से [च] भी सम्पूर्ण हिवयों से शेष कार्य करना आवश्यक नहीं।

हवि-द्रव्य प्रधान कमं के सम्पादन के लिए तैयार किया गया। हवि के कुछ भाग से प्रधान कर्म सम्पन्न हो गया। बचे हुए हिव का क्या किया जाय ? क्या तसे फेंक दिया जाय ? यदि ऐसा किया जाता है, तो वह प्रधान कर्मसम्बन्धी दोष है। हिव प्रधान कर्म के लिए तैयार किया गया, और अब यह फैंका जा रहा है; यह अच्छा प्रधान कर्म हुआ, जिसमें इतने हविद्रव्य की हानि हुई । यह प्रधान होम-सम्बन्धी दोष द उसपर एक कल क्रू है। वह हविद्रव्य होम मे प्रयोग न आने से होमीय नहीं रहा। तब आचार्यों ने स्विष्टकृत् अवदान आदि के रूप मे उसका उपयोग बताया । इसे रोष हिबद्रव्य का सस्कार कहा जाता है । शेष हिब-द्रव्य का--स्विष्टकृत् अवदान आदि के रूप मे-- उचित उपयोग ही उसका संस्कार है। इससे प्रधान कर्मभी संस्कृत होता है। उसपर अब यह दोष या आरोप नहीं लगाया जा सकता कि कैसा यह प्रधान कर्म है ? इसके लिए यह हविद्रव्य तैयार किया गया था, और अब यह फेंका जा रहा है।यही प्रघान कर्म का संस्कृत होना है। वह शेष हवि का उचित उपयोग हो जाने पर किसी भी दोष. कलडू व आरोप से रहित हो जाता है। यह स्थिति किसी भी एक हिव के उपयोग से पूरी हो जाती है; तब सम्पूर्ण हिवयों से शेष कार्य करना आवश्यक महीं रहता ॥४३॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

## सर्वेभ्यो वा कारणाविशेषात्, संस्कारस्य तदर्थत्वात् ॥४४॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की ध्यावृक्ति का द्योतक है। तात्पर्य है, स्विष्टकृत् आदि शेष कार्य एक ही हवि से करने चाहिएँ, सबसे नहीं,—यह कथन अयुक्त है। [सर्वेभ्यः] सब हवियों से शेष कार्य करने चाहिएँ, [कारणाविशेषात्] एक हिंब से करने में कारणविशेषात्] एक हिंब से करने में कारणविशेषा के न होने से। तात्पर्य है शेष हिंव का उचित उपयोगस्थ कारण सब हिंवयों के लिए समान है, [संस्कारस्य] स्विष्टकृत् आदि अवदान हारा उत्पन्न संस्कार के [तदर्यत्वात्] उन सब शेष हिंवयों के लिए होने के कारण।

स्विष्टकृत् आदि शेष कार्यं सब हिवयों से करने चाहिएँ, किसी एक हिव से नहीं। एक हिव से शेष कार्य करने में ओ कारण हैं, वही कारण सब हिवयों से शेष कार्य करने में ओ कारण हैं, वही कारण सब हिवयों से शेष कार्य करने में है। कारण हैं —प्रधान कर्म के अनुष्टान से बचे हुए अष्टाकपाल पुरोवाश का उचित उपयोग ! यत सूत्र की व्यास्था में इसे स्वष्ट किया है। बचे पुरोवाश को फेंका नहीं जा सकता। आचार्यों ने उसका उचित उपयोग बताया है—स्वष्टकृत् आदि अवदान के रूप में हिव का संस्कार। शास्त्र में इसका नाम 'प्रतिपत्ति संस्कार' है। जो हिवद्रव्य किसी कर्म के सम्पादन के लिए तैयार किया जाय, उसके शेष अंश का अन्यत्र प्रयोग करना 'प्रतिपत्ति संस्कार' है [देखें मी०सू॰ ४।२।१६, अधि० ७]। प्रस्तुत प्रसंग में दर्श-पौणंगास कर्म के लिए तैयार किये गये पुरोवाश-हिवद्रव्य के शेष अंश का स्विष्टकृत् आदि अवदान के रूप में उपयोग। स्विष्टकृत् आहृति के द्वारा उसे अग्नि मे छोड़ दिया जाता है। सम्भवतः कुछ भाग 'इडा अवदान' के रूप में यजमान-ऋत्विजों द्वारा मक्षण कर लिया जाता है। यजशेष का भक्षण शास्त्रीय है।।४४॥

सब हिवयों से शेष कार्य करने चाहिएँ, इस अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेत प्रस्तुत किया—

## लिङ्कदर्शनाच्च ॥४५॥

[लिङ्गदर्शनात् ] लिङ्ग — प्रयोजक हेतु के देखे जाने से [च] भी सब हवियों से बेष कार्य किये जाने चाहिएँ।

माप्यकार शवर स्वामी ने यहाँ एक गाथा प्रस्तुत की है —'देवा वे स्विष्ट-कृतमबुवन्—हब्यं नो वह, इति' देवों ने स्विष्टकृत् अग्नि को कहा—हमारी इिवयों का वहन कराओ, अर्थात् हिवयों को हमें प्राप्त कराओ । 'सोऽब्रवीत्— वरं वृणे भागो मेऽस्त्वित' वह बोला वर माँगता हूँ, मेरा भी भाग उसमें हो । 'तेऽब्रुवन्—वृणीष्वेति' देवो ने कहा—वर माँगो । 'सोऽब्रवीत्—उत्तरा धर्मदेव मह्यं सकृत् सकृदबद्यादिति' तब स्विष्टकृत् अग्नि ने कहा—मेरे लिए हिव के उत्तरार्घं भाग से एक-एक बार अवदान दिया जाय। इस वाक्य में 'सकृत्' पद वीप्ता है; दो बार पढ़ा गया है। इसका तात्प्रयं है, एक हिंब से एक बार अवदान, अन्य हिंव से अन्य अवदान। यदि स्विष्टकृत् बादि शेष कार्यों में एक ही हिंव का अवदान होता, तो वाक्य में 'सकृत्' पद का दो बार प्रयोग नहीं होना चाहिए या। सकृत् पव का बीप्ता प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि स्विष्टकृत् आदि शेष कार्यों में सब हिंवयों का प्रयोग होता है। किसी एक ही हिंव से शेष कार्य सम्पन्न नहीं होते।।४५॥ (इति सर्वशेष: स्विष्टकृदाखनुष्टानाऽधि-करणम्—१५)।

# (प्राथमिकशेषात् स्विष्टक्रदाद्यनुष्ठानाऽधिकरणम्—१६)

सत अधिकरण में निश्चय किया है कि शेष कार्य सब हिवयों से किये जाने चाहिएँ। वहाँ पूर्वपक्षरूप में कहा गया— योष कार्य किसी एक हिव से किये जाएँ? अथवा सब हिवयों से ? इस विकल्प में किसी भी एक हिव से शेष कार्य किये जाने की बात कहीं गई। यह पूर्वपक्ष है। यह अर्थ अभी अपरीक्षित है, इसकी प्रमाणपूर्वक परीक्षा नहीं की गई। ऐसे अपरीक्षित—असिद्ध अर्थ की परीक्षित — सिद्ध अर्थ के समान मानकर उसके विषय में जो विशेष विचार किया जाय, गौतमीय न्यायशास्त्र में उसकी 'अभ्युपगम सिद्धान्त' कहा है। प्रस्तुत शास्त्र में उसी का नाम 'कृत्वा विन्ता' है।

बेष कार्य सब हिवयों से किये जाएँ? अयवा किसी एक हिव से ? यहाँ एक हिव में शेष कार्य किये जाने के असिद्ध अर्थ को सिद्धवत् मानकर उसके विषय में यह विशेष विचार प्रस्तुत है कि शेष कार्य किसी भी एक हिव से कर लिये जार्ये? अथवा किसी एक निर्धारित हिव से ? वह भी प्रथम हिव से ? अथवा अन्य किसी निर्धारित हिव से ?

इस विचार को सम्मुख रख सूत्रकार ने पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया-

# एकस्माच्चेव् याथाकाम्यविशेषात् ॥४६॥

[एकस्मात्-चेत्] एक हिव से यदि शेष कार्यं किये जायें, तो [याथाकामी] जिस हिव से शेष कार्यं करने की अपनी इच्छा हो, उससे करे, [अविशेषात्] किसी विशेष वचन के न होने से । तात्पर्यं है, इस विषय में कोई ऐसा शास्त्रीय वचन नहीं है, जिससे यह जाना जाय कि अमुक हिव से शेष कार्यं करे, अमुक से न करे। इसलिए अपनी इच्छानुसार यजमान जिस किसी हिव का निर्धारण कर ले, उसीसे शेष कार्यं सम्पादन करे।

दर्श-पौर्णमास में आग्नेय आदि तीन हवि-पुरोडाश कहे हैं। यजमान इन तीन में से अपनी इच्छानुसार जिस किसी एक का निर्धारण कर ले, उसी से शेष कार्य सम्पादन करे ।।४६॥

आचार्यं सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया—

# मुख्याद्वा पूर्वकालत्वात् ॥४७॥

[बा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की ज्यावृत्ति का चोतक है। तास्पर्य है, इक्छानुमार जिस किमी पुरोडाज-हिंब से शेष कार्य करे, यह कथन युक्त नहीं है। [मुख्यात्] मुख्य-अयीत् प्रथम पुरोडाज-हिंब से शेष कार्य करे [पूर्वकालत्वात्] अन्य हिंबगों के पूर्वकाल में होने से।

किसी कार्य का आरम्भ उसका मुख कहा जाता है। आरम्भ अर्थात् सर्व-प्रथम त्रो उपस्थित है, वह मुख्य है। दर्श-पूर्णमास दोनो दानों मे सर्वप्रथम आग्नेय पुरीडाश-हिव का विद्यान है। तब प्रथम उपस्थित होने के कारण प्रधान आहुति के अनन्तर बचे हुए उसी पुरोडाश-हिव से स्विष्टकृत् आदि श्रेष कार्य करे। जब प्रथम हिव से शेष कार्य हो गया, अन्य हिव तब तक उपस्थित नहीं हैं; तब एक से कार्य सम्पन्न हो जाने पर अन्य हिवयों उस कार्य के लिए बाधित हो जाती है। प्रथम उपस्थित आग्नेय हिव अवाधित है, क्योंकि उससे पहले अन्य कोई विधि उपस्थित नहीं होता, जो उसकी बाधा करे, इसलिए शेष कार्य स्विष्टकृत् आदि अवदान आग्नेय पुरोडाश-हिव से किया जाना चाहिए ॥४७॥ (इति प्राथमिक-शेषात स्विष्टकृदादानुष्ठाताऽधिकरणम्— १६)।

# (पुरोडाशादिभागस्य भक्षार्थताऽधिकरणम् १७)

दर्श-पूर्णभास प्रसंग में ये वाक्य पठित है 'इदं ब्रह्मणः' यह भाग ब्रह्मा का है। 'इदं होतुः' यह होता का है। 'इदमध्वयों ' यह अध्वयुं का है। 'इदमान्तीधः' यह अभीत् का है। यहाँ सन्देह है, क्या यह ऋत्विजो के भाग का विभाजन उनका पारिश्रमिक है ? अर्थात् याग का कार्य करने की मृति है ? अथवा भक्षण के लिए है ? तात्प्यं है, पुरोडाश के इन भागों की गणना ऋत्विजों की मृति में नहीं होगी। इन दोनों विकल्पों में क्या मान्य है ?

इसके निर्णय के लिए आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया-

# ्र भक्षाश्रवणाद्दानशब्दः परिऋषे ॥४८॥

[भक्षाश्रवणात्] ब्रह्मा आदि के लिए विभक्त पुरोडाश-भागों के विषय में भक्षणबोधक कोई वाक्य न सुने जाने के कारण [दानशब्द:] ऋत्विजो को वे विभक्त भाग दिये जाने की बात [परिकये] ऋत्विजों के परिकय के सम्बन्ध में जाननी चाहिए।

यागकार्य-सम्पादन के लिए दक्षिणा आदि देकर ऋत्विजों को खरीद लिया

जाता है। इसी का नाम 'परिकय' है। 'इद ब्रह्मणः' आदि वानयों से विहित पुरोडाश के विभन्नत भाग ब्रह्मा आदि ऋत्विजों की दक्षिणा के अन्तर्गत समफने चाहिएँ, क्यों कि प्रसंग में याग-काल के अपसर पर ब्रह्मा आदि हारा इनके भक्षण का बीधक कोई वाक्य सृना नहीं जा रहा, जबिक अन्यत्र सुना जाता है। भाष्यकार शवर स्वामी ने मीमासा सूत्र [६।४।४] के माष्य में एक वाक्य उद्धृत किया है—'यजमानपञ्चमा इंडा प्रावनित्तं चार ऋत्विज् और पाँचवाँ यजमान इंडा पाचिश्यत पुरोडाश का अक्षण करते हैं। यहाँ 'प्रावनित' भक्षण-विधायक किया स्पष्ट निविष्ट है। ऐसा कोई निर्देश 'इदं ब्रह्मणः' आदि के प्रसंग में नहीं है। इसिलए पुरोडाश के विभक्त भागों को याग के अवसर पर भक्षण के लिए न मानकर ब्रह्मा आदि ऋत्विजों के परिकय —अर्थात् दक्षिणा के रूप में दिया जाना समफना चाहिए।।४६।।

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सुत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### तत्संस्तवाच्च ॥४६॥

[तत्संस्तवात्] उन चार भागों में विभक्त पुरोडाश की दक्षिणा के रूप संस्तुति करने से [च] भी यह चतुर्धा विभक्त पुरोडाश परिकथ-सम्बन्धी समक्षना चाहिए।

भाष्यकार शवर स्वामी ने इस प्रसंग में एक वाक्य उद्धृत किया है—'एषा वै दर्श-पूर्णमासयोदेंक्षिणा' यह चतुर्धा विभक्त पुरोडाश दर्श-पूर्णमास की दक्षिणा है । इस संस्तुति से स्पष्ट है, यह विभक्त पुरोडाश परिक्यसम्बन्धी है ।।४६।।

पूर्वपक्ष का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया -

#### भक्षार्थी वा द्रव्ये समत्वात् ॥५०॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है; तात्पर्य है, 'इद ब्रह्मणः' आदि वाक्यों के आधार पर किया गया पुरोडाश-विभाग ऋत्विजों के परिक्रय-सम्बन्धी नहीं है। तब क्या है ? [अक्षार्यः] साग-काल में अक्षण के लिए है, [ब्रब्ये] हिक्स्प द्रव्य के उपयोग के विषय में [समत्वात्] यजमान और ऋत्विजों के परस्पर तृत्य होने से।

ह(बद्रव्य देवता को उद्देश करके तैयार किया जाता है। तैयार करनेवाला यजभान अग्नि सेवताओं के लिए उसका संकल्प कर देता है। वह उसका स्वामी नहीं रहता। कोई व्यक्ति दक्षिणा आदि दान उसी वस्तु का कर सकता है, जिसका वह स्वामी हो। हिवद्रव्य का स्वामी अब यजमान नहीं है; तब यह दक्षिणा आदि के रूप में उसको कैसे दे सकता है ? इस वृष्टि से हिवद्रव्य के विषय में यजमान और ऋत्विज् यरावर हैं। विचारना चाहिए, शेष हिवद्रव्य के

क्या उपयोग है ? शास्त्रीय मान्यता है, श्रृत अर्थ के परित्याग में जितना दोष होता है, उतना ही दोष अश्रृत की परिकल्पना में होता है। अक्षणविषयक वाक्य श्रृत न होने से अक्षण की कल्पना भी दोषपूर्ण होगी। पित्र हिव को फेंका भी नहीं जा सकता। वास्तिवकता यह है—'इदं ब्रह्मण.' आदि वाक्यों से ब्रह्मा आदि ऋतिकों के साथ हिव का सम्बन्ध विष्मान किया है। देखना चाहिए, इन दोनों के परस्पर सम्बन्ध में कीन किसका कितना उपकार करता है ? अपने-अपने रूप में दोनो एक-दूसरे के उपकारक हैं। वह उपकार ब्रह्मा आदि ऋतिकों के द्वारा हिव के अक्षण किये जाने पर सम्भव है। इसमें हिव का उपकार है -उसका सहुपयोग हो जाना। ऋत्विकों का उपकार है—याग की पूर्णता— सम्पन्नता से हर्षों ककी भावना। यह भावना व्यक्ति मं साहस व सामर्थ्य को जागृत करती है। अक्षण का उद्मादित करता है। अनेक बार शब्द से कोई तथ्य न कहे जाने पर भी तात्वर्थ से स्पष्ट हो जाता है। प्रसंग में ऐसा ही है। फनतः प्रधान आहित से बच पुरोडाश-हिव का परिक्रम में उपयोग न मानकर अक्षण में जानना चाहिए।।४०।।

दक्षिणारूप म हवि के सस्तव का सुत्रकार ने समाधान किया---

## व्यादेशाद् दानसंस्तुतिः ॥५१॥

[ब्यादेशात्] व्यादेश — श्यपदेश — प्रयोजन की समानता से [दानसंस्तुति.] भक्षणार्थ दिये गये हिव-भागो की दक्षिणा के रूप में स्तुति की गई है। वस्तुतः वह भाग दक्षिणा में नहीं गिना जाता।

जैसे दक्षिणा-प्राप्ति की भावना से प्रोत्साहित होकर ब्रह्मा आदि ऋत्विज् कर्म करने में सहर्ष प्रवृत्त होते हैं, ऐसे ही यागकाल में पुरोडाश-हिव के भाग का अक्षण करने से — कर्मानुष्ठान-जिनत —श्रान्ति व क्षुधा की निवृत्ति हो जाने पर ब्रह्मा आदि ऋत्विक् शेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। दक्षिणा व हिव-भागो के प्रयोजन इस समानता के आधार पर अक्षणार्थ हिव-प्रदान को दक्षिणा पद से कह दिया गया है। यह केवल औपचारिक कथन है। फलत 'इदं ब्रह्मणः' आदि वावयविहित हिव भागों को दक्षिणास्प मानना अशास्त्रीय है।

> इति जैमिनीय भीमांसासूत्राणां विद्योदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।

# अथ तृतीयाध्याये पञ्चमः पादः

दर्श-पूर्णमास याग-सम्बन्धी कतिपय सन्दिग्ध स्थलों का विवेचनपूर्वक निर्णय गत पाद में प्रस्तुत किया गया। अन्य सन्दिग्ध स्थलों के निर्णय के लिए पञ्चम पाद का प्रारम्भ है । दर्श-पूर्णमास प्रसंग में कहा है --'उत्तरार्धात् स्विष्टकृते सम-वद्यति' पुरोडाश के उत्तर-अर्धमाग से स्विष्टकृत् अग्नि के लिए अवदान करता है, अर्थात् स्विष्टकृत् आहुति के लिए पुरोडाश का ग्रहण करता है। तथा अन्य बाक्य है--'इडामुपह्मयति' इडा का उपह्मान करता है। इडापात्र पारुवंभागों से मध्य में संकुचित (भिचा हुआ) होता है; उसमें दो भाग-से दिखाई देते हैं। पात्र को पकड़ने की ओर से पहला भाग 'पूर्व' और दूसरा 'पश्चिम' कहा जाता है। उसका प्रथम उपस्तरण (आज्यस्थाली से घृत लेकर उसे चुपड़ना) होता है। अनन्तर आग्नेय पुरोडाश के दक्षिणभाग से मन्त्रीच्चारणपूर्वक टुकड़ा काटकर, इडापात्र के पूर्वभाग में, तथा पुरोडाश के उत्तरभाग से अमन्त्रक टुकड़ा लेकर दोनों को इडापात्र के पूर्वभाग में रक्खा जाता है। तत्पश्चात् अग्नीपोमीय पुरोडाश के—दक्षिण और पूर्वभाग से पहले के समान (=समन्त्रक,अमन्त्रक) टुकड़े लेकर उन्हें इडापात्र के पश्चिमभाग में रक्खा जाता है। अनन्तर आज्यस्थाली स घृत लेकर इडापात्र के दोनों भागों पर डाला जाता है। इसका नाम 'अभिघारण' है। यहाँ तक की क्रिया का 'इडावदान' नाम है। तात्पर्य है --इस अवसर पर इडापात्र से जो कार्य सम्पाद्य है, उसके लिए उसे तैयार कर लिया गया है। अब अध्वर्यु इडापात्र को उठाकर अपने मुख व नासिका के बराबर सामने की ओर धारण करता हुआ मन्त्र जवता है। इस क्रिया का नाम 'इडोपह्वान' है। यह भी स्विष्टकृत् अवदान के समान दर्श-पूर्णमास-सम्बन्धी शेप कार्य है।

पूर्णमास के आग्नेय और अग्नीपोमीय प्रधान कर्मों के समान तीसरा प्रधान कर्मे उपांसुयाज है। उसका होमद्रव्य आज्य = घृत है, जबिक आग्नेय और अग्नीषोमीय कर्मों का होमद्रव्य पुरोडाश होता है। इस प्रसंग में यह सन्देह है कि — क्या आग्नेय और अग्नीषोमीय पुरोडाश के समान, उपांशुयाज के द्रव्य घृत से भी स्विष्टकृत् और इडा का अवदान करना चाहिए? अथवा नहीं करना चाहिए?

इसी विषय का निर्धारण करने के लिए प्रस्तुत अधिकरण प्रारम्म किया गया है । सिद्धान्त की दृढता के लिए ऊहापोहपूर्वक विवेचन की भावना से आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया—

## आज्याच्च सर्वसंयोगात् ॥१॥

[श्राज्यात्] उपांशुयाज के आज्य — शृत से [च] भी स्विष्टकृत् अवदान आदि दोष कार्य करने चाहिएँ, [सर्वमंयोगात्] स्विष्टकृत् अवदान आदि दोष कार्यों का सब हवियों के साथ मंयोग होने से।

स्विष्टकृत् आदि के लिए उपांचुयाज के हिवद्रव्य घृत से भी अवदान करना चाहिए, क्योंकि 'स्विष्टकृतमवद्यति' आदि वचन सामान्य प्रकरण में पठित हैं। सभी हिवयों का उनका सम्बन्ध है। ऐसा वाक्य भी है—'सर्वभ्यो हिवम्यै: सम-वद्यति' सब हिवयों से अवदान करता है। इसलिए उपांचुयाज के आज्य हिव से भी स्विष्टकृत् अवदान, इडोपह्मान अदि शेष कार्य किए जाने चाहिएँ।।१।।

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया —

#### कारणाच्च ॥२॥

[कारणात्] कारण के - उप्तयत्र - तुल्य होने से [च] भी उपांज्याज के हवि आज्य द्वारा भी शेष कार्यं सम्पन्न किए जाने चाहिएँ।

जो कारण —पुरोडाश से अवदान आदि दोष कार्य के सम्पादनार्थ दिए जाते हैं, वे ही कारण उपांशुयाज हिंव बाज्य से शेष कार्य किए जाने मे लागू होते हैं दोनों जगह कारणों की समानता से दोनों ( — पुरोडाश और आज्य) हिंवयों से शेष कार्य किया जाना युक्त हैं।

वह कारण आचार्यों ने अर्थनादरूप एक गाथा के आधार पर बताया है। गत [३।४।४४] सूत्र की व्याच्या में गाथा का निर्देश है। वहाँ स्विष्टकृत् अनि के विभिन्न हिवयों के अवदान में जो कारण पुरोडाश हिव के लिए है वहीं कारण आज्य हिव के लिए भी है। अत उभपत्र कारण आज्य की समानता से पुरोडाश और आज्य दोनों हिवयों हारा शेष कार्य करना युक्त है।।२।

उक्त अर्थ की पुष्टचार्थ आचार्य सूत्रकार ने अन्य सहायक हेतु प्रस्तुत किया —

## एकस्मिन् समवत्तशब्दात् ॥३॥

[एकस्मिन्] एक हिव के कथन में [समवत्तशब्दात्] 'समवत्त' शब्द का प्रयोग होने से व्यतिरेक द्वारा जाना जाता है कि यहाँ अन्य हिव से भी अवदान होता है। 'समअसित' कियापद में 'सम्' उपसर्ग समबेत अर्थ में है सम्मिलित होकर अवदान करना। किसी एक हिव से अवदान के कथन में यदि 'समबस्रति' प्रयोग किया गया है, तो व्यतिरेक द्वारा समझना चाहिए कि यहाँ अन्य हिव से भी अवदान किए जाने का तालपर्य है। यदि ऐसा न होता, और उस कथित एकमात्र हिव से ही अवदान करना अभिन्नेत होता, तो वहाँ 'समबस्रित' का प्रयोग न होकर केवल 'अवस्रित' कियापद प्रयुक्त किया जाता।

अाचार्यों ने इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। सोमयान के दूसरे दिन उपांशुयाज-कर्म के अक्ट्रभूत प्रायणीय इष्टि का अनुष्ठान किया जाता है। इनमें अदिति देवता के चरु के साथ चार आज्ययाग और हैं —'आज्येन देवताश्वतको यजति — पथ्यां स्वस्ति, अग्नि, सोमं, सविता-रञ्च' [कात्या क्षी के अ।५।१३; आप० श्रीत सूत्र १०।२१।११] में इन देवताओं की दिशा का नियमन करते हुए बताया है —'एकस्माच्च हविषोऽवयति।''' निश्रस्य चान्येन हविषा समवद्यति' एक ही हिव से अवदान करना हो, तो 'अवचिति' प्रयोग होता है, समयेत हवियो से अवदान कर, पर 'समवद्यति' प्रयोग होता। 'समवेत' का यह तात्पर्यं नहीं कि हवियों को परस्पर मिलाकर अवदान किया जाय, प्रत्युत यह तात्पर्यं है कि अनेक हवियों से अवदान किया जाय; हवियों का समवाय न होकर अवदानों का समवाय है।

दर्श-पूर्णमास प्रसंग मे 'अग्नये हिवण्टकृते समदद्यात' वचन है—हिवण्टकृत् अभिन के लिए सम्मिलित अवदान करें । दर्श-पूर्णमास का अग्यतम प्रधानकर्म उपांगुपाज है । उसी का विकृति == अङ्ग प्रायणीय इिट है । 'प्रकृतिवद् विकृति: कर्तेच्या' इस अतिदेश के अनुसार प्रायणीय इिट में उपांगुपाज के हविद्रव्य आज्य से अवदान की प्राप्ति मानने पर ही चह-सम्बन्धी हिवण्टकृत् के अवदान के लिए 'समक्दाति' कियापद का प्रयोग उपपन्न हो सकता है । यदि एक चक्र से ही ह्विष्ट-कृत् अभिन के लिए अवदान हो तो 'अवदाति' प्रयोग होना चाहिए । पर ऐसा नहीं है; इसलिए उपांगुपाज के आज्य हिंग से हिवण्टकृत् के लिए अवदान मानना युक्त है ॥३॥

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए आचार्य सुत्रकार ते अन्य हेत् प्रस्तुत किया-

#### आज्ये च दर्शनात् स्विष्टकृदर्थवादस्य ॥४॥

[आज्ये] ध्रुवा में रक्खे गए आज्य में [स्विष्टकृदर्थवादस्य] स्विष्टकृद्-विषयक अर्थवाद के [दर्शनात्] देखे जाने मे [च] भी जाना जाता है कि आज्य से अवदान होता है।

श्रुवा नामक एक कटो रानुमा यज्ञियपात है, जिसमें लम्बी डण्डी जुड़ी रहती है। डण्डी के लगभग मध्यभाग में उतनी ऊँचाई की एक टेक लगी रहती है जितनी कटोरे की ऊँचाई है। ध्रुवा को भूमि पर रखते से उसका सन्तुलन स्थिर रहे, बिगड़ने न पाए, इसी के लिए डण्डी म टेक लगाई जाती है। ख्रुवा (विशेष नाप के छोटे चम्मच) से 'चतुर्धृवायाम्' [तैं० बा०, ३।३।४।३] वचन के अनुसार चार खुवा परिमित घृत आज्यस्थाली से लेकर ध्रुवा में रक्खा जाता है। आहुति के लिए जितना आज्य ध्रुवा से जुहू में लिया जाता है, उतना ही आज्यस्थाली से लेकर ध्रुवा में डाल दिया जाता है। इसी का नाम 'ध्रुवा का प्रत्यभिवारण' है। इस प्रकार ध्रुवा में चार ख्रुव आज्य बराबर बना रहता है। सम्मवत इसी कारण पात्र का 'ध्रुवा' नाम है—परिमित आज्य का ध्रुव — स्थिर बना रहना। इस प्रसंग का अर्थवाद है —

'अनदाय अवदाय ध्रुवां प्रत्यिभधारयित । स्विष्टकृतेऽवदाय न ध्रुवां प्रत्यिभधारयित । न हि ततः परमाहृति यक्ष्यन् भवति' ध्रुवा से आज्य का अनदान करके ध्रुवा में प्रत्यिभधारण करता है; अर्थात् उतना ही आज्य, आज्यस्थाली से लेकर उसमें दाल देता है । स्विष्टकृत् के लिए अनदान करके ध्रुवा में प्रत्यिभधारण नहीं करता, पर्योभिक्ष स्विष्टकृत् आहुति के अनन्तर अन्य कोई आहुति देने के लिए नहीं होती । यह अर्थवाद ध्रुवा में प्रत्यिभधारण के प्रयोजन को बताता है । वह प्रयोजन है — आगे आहुति का देना । स्विष्टकृत् यान के अनन्तर कोई आहुति नहीं होती । इससे स्पष्ट है, ध्रुवा में जो आज्य रहता है, उसी से स्विष्टकृत् आहुति दी जाती है । यही स्विष्टकृत् अभिन का अवदान है । वयोक्षिजअअन्य कोई बाहुति देय नहीं है, इसीलिए आज्यस्थाली से अन्य आज्य लेकर ध्रुवा में डालना ( == प्रत्य-भिषारण) अनावश्यक है । इस स्विष्टकृत्-विषयक अर्थवाद से सिद्ध ही जाता है कि स्विष्टकृत्-अवदान आज्य से भी होता है ॥।।।

इस लम्बे पूर्वपक्ष का आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया ---

## अशेषत्वात्तु नैवं स्थात् सर्वादानादशेषता ॥५॥

[तु] 'तु' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—उपांकुयाज के हिनद्रव्य आज्य से स्विष्टहृत् अवदान होता है, यह कथन युक्त नहीं, [अशेषत्वात्] ध्रुवा में उपांकुयाज के आज्य का शेष न रहने के कारण। [एवम्] इस प्रकार स्विष्टहृत् और इडा के लिए आज्य से अवदान [न स्यात्] नहीं होता। क्यों कि [सर्वादानात्] ध्रुवा में जो आज्य रहता है, वह सभी यागों के लिए प्रहण किया जाता है, इस कीरण [अशेषता] ध्रुवा में उपांकुयाज के आज्य का बचा रहना सम्भव नहीं। ध्रुवा में उपांकुयाज-आज्य के शेष का अभाव रहता है।

तैतिरीय बाह्मण [३।३।५।५] में बताया है -'सर्वस्मे वा एतद् यज्ञाय गृह्मते यद् ध्रुवायामाज्यम्' ध्रुवा में जो आज्य गृहीत किया जाता है, वह सभी यागों के लिए होता है। इस कारण ध्रुवा में जो आज्य बचा है, वह उपांजयाज का शेष है, यह कहना निराधार है। अतः यह कथन अयुक्त है कि उपांशुयाज के हिंदि-द्रव्य आज्य से स्विष्टकृत् अवदान आदि होता है।।५॥

बीच में शिष्य ने जिज्ञासा की – धूवा मे यदि सब मार्गो के लिए गृहीत आज्य है, तो उसमें उपाग्रुयाज के लिए गृहीत आज्य का शेष अंश भी तो है। उससे स्विष्टकृत् व इंडा का अवदान उपपन्न होगा। सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया —

#### साधारण्यान्न घ्रुवायां स्यात् ॥६॥

[ध्रुवायाम्] ध्र्वा में जो आज्य है, वह उपांश्रुयाज के लिए गृहीत आज्य का शेष [न स्यात्] नहीं है, [साधारण्यात्] ध्रुवा मे गृहीत आज्य के सब यागों के लिए साधारण - समान होने से।

जाज्य-हविद्रव्यवाले यागों के लिए आज्यस्थाली से ध्रुवा में आज्य गृहीत किया जाता है। यथावसर अन्य थागों के समान उपांशुयाज भी उसी आज्य में से आज्य लेकर किया जाता है। अन्त में जो आज्य शेष रहता है, उसे उपांग्रयाज का शेष आज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ध्रवा में जो आज्य गृहीत किया गया, वह सब आज्य सम्पाद्य यागों के लिए समान है। जितना आज्य जिस याग के सम्पादन के लिए उपयोग में आया, उसके लिए वह पूरा हो गया। बचे आज्य को किसी एक याग का शेष कहुकर प्रतिपत्ति-कर्म के लिए उसका उपयोग बताना सर्वथा अशास्त्रीय है। उपांशुयाज में अथवा अन्य किसी याग में उपयुक्त हीनेवाले आज्य की मात्रा को अलग छाँटा नहीं जा सकता। इसलिए आज्य-हवियागों के अनन्तर घ्रुवा में बचे आज्य को उपांतुमाज याग का अथवा अन्य किसी एक याग का शेष नहीं कहा जा सकता। जैसे अतिथियों के लिए एक पात्र में पकाया अन्त एक अतिथि के भोजन कर लेने पर शेष अन्य कार्य, भृत्य आदि के उपयोग में लाने के लिए नहीं होता, प्रत्युत अन्य अतिथियों के उपयोग में लाने के लिए ही होता है। जब सब भोजन कर लेते हैं, तब उसका प्रयोजन पूरा हो जाने पर शेष खाद्य का मृत्य-पशु-पक्षी आदि के लिए उचित उपयोग कर लिया जाता है। वह अन्न आतिथेय नहीं रहता । उसका उचित उपयोग ही उसका संस्कार है ।

इसी प्रकार ध्रुवा में गृहीत जाज्य का—आज्य-सम्माच सब यागों के सम्पन्न — पूर्ण हो जाने पर—प्रयोजन पूरा हो जाता है। शेष आज्य यित्रय नहीं रहता। उसका उचित उपयोग ही उसका संस्कार है। यद्य-प्रसंग में ऐसे आज्य के अनेक उपयोग हैं। आग्नेय तथा अग्नियोमीय पुरोडास के उपस्तरण व अभिषारण में उपयोग हो सकता है। इसी का नाम 'प्रतिपत्ति कमें' हैं—निर्धारित कार्य में उपयुक्त द्वन्य का जो शेष रहता है, उसका अन्यत्र उचित उपयोग कर लेना। जुहू आदि के घारण के लिए भूमि पर बिछाई गई कुशा को कमें की समान्ति पर अग्नि

में छोड़ दिया जाता है। प्रधान याग में उपयुक्त पुरोडाश के शेष अंश को स्विष्टकृत् आहुति के रूप में अग्नि में छोड़ दिया जाता है। सोमयाग मं उपयुक्त ग्रह
आदि पात्रों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। निर्धारित कमें में उपयुक्त
हिवद्भव्य का प्र'गेजन पूरा हो जाने पर शेष वस्तु को कहीं रक्खा या फेंका जा
सकता है। उसी के उचित उपयोग का नाम 'प्रतिपत्ति कमें' है। किस शेष का
कहाँ उपयोग किया जाना चाहिए, शास्त्र इसकी भी व्यवस्था करता है, जो गत
पंक्तियों से प्रकट है।।६।।

शिष्य पुन: जिज्ञासा करता है-ध्रुवा में शेष आज्य से अवदान न हो, साधारण होने से; पर जुहू में जो शेष आज्य हैं, उससे अवदान क्यों न होगा ? मूत्रकार ने समाधान किया—

## अवतत्त्वाच्च जुह्वां तस्य च होमसंयोगात् ॥७॥

[जुह्लाम्] जुहू में [च] भी [अवत्तत्त्वात्] आज्य के अवत्त -परिमित गृहीत होने से [च] और [तस्य] उस परिमित आज्य का [होमसंयोगात्] होम के साथ सम्बन्ध होने से जुहू में बेष आज्य नहीं होता।

जुहू में आज्य लेने की व्यवस्था है—'चतुर्जुह्मा गृह्णाति' वचन के अनुसार चार ख़ुवा आज्य जुहू में ग्रहण किया जाता है। जुहू में गृहीत इसी परिमित्त आज्य का नाम 'चतुरवदान' है। इस पूरे आज्य का होम के साथ सम्बन्ध है - 'चतुरवत्तं जुहोति'' अथवा 'चतुरवत्तं स वषट्कारेषु' [कात्या० श्रौ० ३।३।११] आदि वचन इसमें प्रमाण हैं। फलत जितना आज्य जुहू में जिया जाता है, वह सब होम कर दिया जाता है; शेष रहता ही नहीं। तब जुहू में बचे आज्य का—शेष कार्य में उपयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।।७।।

शिष्य पुन: जिज्ञासा करता है —चमस में होम के लिए सोम भरा जाता है, सोम की आहुित देने पर बचे सोम का जैसे बेध कार्य (ऋत्विज् आदि द्वारा सोम-पान) में उपयोग होता है, ऐसे ही जुहू में बचे आज्य से बेध कार्य क्यों न हो? शिक्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

## चमसवदिति चेत् ॥६॥

[चमसवत्] जैसे होम के लिए चमस में गृहीत सोम से बाहुति के अनन्तर बचे सोम का देश कार्य में उपयोग होता है, दैसे ही जुहू में बचे उपांशुयाज के आज्य से दोष कार्य होना चाहिए, [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो—(बह युक्त नहीं, यह अगले सूत्र के साथ सम्बद्ध है)।।।।।

१. कुतूहलवृत्ति [३।५।८] में उद्धृत, यु० मी० ।

आचार्यं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया--

# न चोदकाविरोधात् हविः प्रकल्पनत्वाच्च ॥६॥

[न] चमसो में जुहू के समान हिवद्रव्य की स्थिति नहीं है, अर्थात् जुहू के चमस का उदाहरण देना युक्त नहीं है, [चोदकाविरोधात्]चमस प्रसंग में विधि-वचन का विरोध न होने से, [च] और [हविः प्रकल्पनत्वात्] हवि की प्रकल्पना = सम्भावना होने से।

मह नामक चमतों में सोम भरे जाने के प्रसंग में कोई ऐसा विधिवचन नहीं है, जिससे यह मात हो कि यह सब सोम होम के लिए है। वहाँ वाक्य है—'सोम-स्याग्ने वीहि इत्यनुवषट् करोति' [ऐ० बा० ३।१], 'सोमस्याग्ने वीहि' मन्त्र से अनुवषट् करता है। अन्य बाक्य है—'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति' इन्द्र बौर वायु देवता-वाने ग्रहणात्र में सोमरस को ग्रहण करता है, अर्थात् भरता है। सोम के ग्रहण-विषयक ये विधिवचन हैं। इन प्रसंगों में यह कहीं नहीं कहा गया कि होम के साथ इस सोम का सम्बन्ध है। यह सब कार्य सोम के हिन्द्रव्य होने की सम्भावना को अवस्य प्रकट करता है, परन्तु उपांत्र्याल याग के आज्य के विषय में 'चतुरक्तं जुहोति' यह स्पष्ट उल्लेख है—चार स्वा परिमित—जुह में गृहीत—सम्पूर्ण आज्य होम के लिए है, यह 'जुहोति' कियापद से स्पष्ट होता है। यदि यहाँ आज्य बचाया जाता है, तो इस वाक्य से विरोध होगा। चमस में यदि सोम बचाया जाता है, तो किसी विधिवाक्य के साथ उसका विरोध नहीं है, प्रस्तुत आनुकूल्य है। 'अनुवषट् करोति' वाक्य —चमसो द्वारा वषट्कार से होम करने के अनन्तर अनुवषट्कार से होम का विधान यह प्रकट करता है कि वषट्कार होम में चमस-स्थित सम्पूर्ण सोम का होम नही होता; सोम बचाकर रक्खा आता है।

कुत्हलवृत्ति [३।४।८(यु॰मी॰)] में एक वाज्य उद्धृत है - 'हुत्वा प्रत्यञ्चः परेत्य सदिस भक्षयन्ति ' चमस से सोम की आहुति देनेवाले अध्वयुं आदि ऋत्विज् होम करके वापस लोटकर सदःस्थान में सोम का सक्षण करते हैं। इससे होम के अगन्तर चमस में सोम का बचा रखना सिद्ध होता है। सोम से होम के विषय में अक्त वृत्तिकार ने अन्य वाक्य उद्धृत किया है - 'असर्वहृतं जुहोति' चमस में भरे पूरे सोम को होम नहीं करता है; होम से बचाकर चमस में सोम रखता है। इससे सिद्ध है, होम के अगन्तर भी चमस में सोम शेष रहता है। उसका सोमरस-पान बादि शेष कार्य में उचित उपयोग सम्भव है। इसके विपरीत जुहू में होम के अगन्तर आज्य निःशेष हो जाता है। अतः जुहु-सम्बन्धी कार्य में चमस का दृष्टान्त सर्वेषा असंगत है।

इसके अतिरिक्त यह भी घ्यान देने योग्य है कि 'ऐन्द्रवायवं गृह्धाति, चमसें-पून्तयति' आदि वाक्यों में सोम के ग्रहणमात्र का विधान है; हवि के रूप में प्रयोग किए जाने का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। फिर भी सोमरस के आडम्बरपूर्ण सम्भार के सार्थक्य की भावना से हविरूप में उसका समर्थन माना जाता है।।६॥

शिष्य जिज्ञासा करता है ऐसी स्थिति में 'सर्वेम्यो हिवर्म्यः समबद्यति' -'सब हिवयों से समवेत अवदान करता है', वास्य का समाधान होना चाहिए।

सूत्रकार ने समाधान किया —

# उत्पन्नाधिकारात् सति सर्ववचनम् ॥१०॥

[सिति] शेष के होने पर [उत्पन्नाधिकारात् ] अधिकार उत्पन्न हो जाने से [सर्वेवचनम् ] उन्हीं के लिए 'सर्वें-पद का कथन है ।

जिन कर्मों के पूरा हो जाने पर हिवद्वव्य शेष रह जाता है, वहाँ क्षेष कार्य में प्रवृत्ति के लिए अधिकार प्राप्त हो जाता है, उन्हीं स्थलों के लिए 'सर्व' पद का प्रयोग किया गया है। जिन कर्मों मे अशेष हिवद्वव्य उपयोग मे आ जाता है, वे कर्म इस 'सर्व' की सीमा में नहीं वाते। इसलिए 'सर्वेंग्यो हिवर्न्यः समदद्यति' के साथ इस व्यवस्था का कोई विरोध नहीं है।। १०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है यद्यपि उक्त कथन ठीक है, पर प्रायणीय इिन्ट के अकेले हिनद्रक्य चरु के लिए 'समबद्यति' पद-प्रयोग अव्यवहार्य है। उसे व्यवहार्य बनाने के लिए उपांतुयाज याग के हिनद्रक्य आज्य का समवाय क्यों त माना जाय?

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

## जातिविशेषात् परम् ॥११॥

[परम्] अन्य अथवा अगला 'समवत्त' पद [जातिविशेषात्] ओदन जाति और आज्य जाति के भेद से दोनों के समवाय की अपेक्षा करके प्रयुक्त हुआ है।

प्रायणीय इष्टि का हिंदिक्य चरु-ओदन है। जिस ओदन का — आज्य के उपस्तरण और अभिघारण से विश्वद पाक होता है, वह खिला हुआ ओदन हिंब-द्रव्य चरु है। इसके पाक में ओदन जाति से भिन्नजातीय आज्य उपस्तरण और अभिघारण के रूप में संयुक्त रहता है। इसी आज्य-समवाय की अपेक्षा से अकेले चरु-ओदन के लिए 'समवद्यति' प्रयोग व्यवहार्य है। इसमें असामञ्जस्य की आशंका निराधार है। उपाधुयाज याग का आज्य चरु-सम्बन्धी शेष कार्य के लिए सर्वया अवपेक्षित है।।११॥

क्षिष्य जिज्ञासा करता है—अन्तिम आक्षेप में जो कहा गया कि स्विष्टकृद्-विषयक अर्थवाद से जाना जाता है कि उपाशुयाज बाज्य से स्विष्टकृद्-अवदानरूप क्षेष कार्य किया जाना चाहिए, उसका समाधान अपेक्षित है।

आचार्यं सूत्रकार ने समाधान किया -

## अन्त्यमरेकार्थे ॥१२॥

[अन्त्यम्] 'स्विष्टकृतेऽन्वाय' अर्थवाद के आधार पर स्विष्टकृत् के लिए आज्य से अवदान का जो अन्तिम आक्षेप कहा है, उसका अभिप्राय [अरेकार्ये] ध्रवा पात्र के आज्य से रिक्त न होने में समक्रना चाहिए।

ध्वा में जो आज्य रहता है, वह उपांशुयाज का आज्य नहीं है। गत सुत्रों की व्याख्या में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उपांशुयाज का आज्य शेष नहीं रहता; वह सम्पूर्ण होम कर दिया जाता है। ध्रुवा में जो आज्य है, वह स्विष्टकृत् से पूर्व होनेवाले कमें तथा स्विष्टकृत् के लिए गृहीत पुरोडाश हवि के उपस्तरण और अभिघारण-पर्यन्त कार्यों के लिए है। इसलिए प्रति अवदान के अनन्तर ध्रवा का अभिषारण किया जाता है, जिससे आगे होनेवाले कार्य सम्पन्त होते रहें। बन्तिम आहुति स्विष्टकृत् अग्नि के लिए है, वह पुरोडाश की दी जाती है। उसके नीचे-कपर धुवास्थित आज्य से सेचन किया जाता है, जिससे जुह में पुरोडाश का कोई अंश लगान रह जाय । यह ध्रुवास्थित आज्य का अन्तिम प्रयोजन है। अब तक ध्रवा में आज्य विद्यमान रहता है; ध्रुवापात्र आज्य से रिक्त नहीं रहता। स्विष्ट-कृत् के अनन्तर अन्य कोई आहुति देय न होने से ध्रुवा में आज्य के अभिघारण का कोई प्रयोजन नहीं, अत अभिघारण नहीं होता। 'न हि ततः परामाहित यध्यन भवति' अर्थवाद-वाक्य का इतना ही तात्पर्य है-उठाये गये सब आक्षेपोंका समाधान हो जाने पर यह सिद्ध हो जाता है कि उपांशुयाज के आज्य से स्विष्टकृत एवं इडा का अवदान नहीं किया जाता ॥१२॥ (इति ध्र्वाच्यादिभि: स्विष्टकृदा-दिशेषाऽननुष्ठानाधिकरणम् --१)।

# (साकंस्थायीये शेषकर्माननुष्ठानाधिकरणम् —२)

तैत्तिरीय संहिता [२।१।४।३] के दर्श-पूर्णमास प्रसंग में पाठ है — 'साकम्प्रस्थायीयेन यजेत पशुकामः' —पशु की कामनावाला साकम्प्रस्थायीय याग से यजन करे। यह वर्श-पूर्णमास का विकृतियाग है। इसमें सन्देह है — स्वष्टकृत् और इडा का अवदान यहाँ होना चाहिए ? अथवा नहीं ? प्रतीत होता है, अवदान होना चाहिए; क्यों कि साकप्रस्थायीय याग दर्श-पूर्णमास का विकार है। दर्श-पूर्णमास में स्विष्टकृत् और इडा का अवदान होता है। इसलिए 'प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या' नियम के अनुसार दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग के समान उसके विकृतियाग साकम्प्रस्थायीय में भी अवदान होना चाहिए

इस प्रतीति पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया—

साकम्प्रस्थायीये स्थिष्टकृदिङञ्च तद्वत् ॥१३॥ [साकम्प्रस्थायीये] साकम्प्रस्थायीय नामक याग में[स्विष्टकृदिङम्]स्विष्ट- कृत् और इडा का अवदान[च]भी[तड़त्] धृवाष्य के समान समकता चाहिए। तात्पर्य हैं —जैसे धृवाष्य से स्विष्टकृत् और इडा का अवदान नहीं होता, वैसे ही साकम्प्रस्थायीय हविद्रव्य से स्विष्टकृत् और इडा का अवदान नहीं होता।

विधि के अनुसार साकम्प्रस्थायीय याग का हिन्द्रव्य शेष नहीं रहता; तब अवदान का प्रका ही नहीं उठता। हिनद्रव्य शेष रहे तो अवदान का अवसर आवे। इस विषय में विधान है, आज्यभागाभ्यां प्रचर्य आग्नेयेन च पुरोडाशेनाग्नीये सुची प्रदाय सह कुम्भीभिरभिकामन्ताह'—आज्यभाग और आग्नेय पुरोडाश से यजन करके अग्नीत्सक्षक ऋत्विज् को दूध और दही की बोनो सुक् देकर कुम्मियो (दूध और दही की बोनो सुक् देकर कुम्मियो (दूध और दही की घिटयो — मटिकयों) के साथ दिक्षण से अभिक्रमण करते हुए (दाहिनी ओर से निकलते हुए) कहता है, अर्थात् इन्द्र के लिए यजन करो, ऐसा आदेश देता है। इस अनुष्ठान में कुम्भियों मे विद्यमान — सम्पूर्ण हिनद्रव्य — दूध और वही होम कर विया जाता है। शेष कुछ नहीं रहता। इसलिए प्रस्तुत याग मे स्विष्टकृत् आहुति एवं इडाभक्षण आदि सेवकार्य का कोई अवकाश नहीं। कितियय आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, साकम्प्रस्थायीय याग मे स्विष्टकृत् और इडाभक्षण नहीं होते— 'स्विष्टकृत् मक्षाइच न विद्यन्ते' [आप०सूत्र, शे१७।२]॥१३॥ (इति साकम्प्रस्थायीय शेषकर्माननुष्ठानाधिकरणम्— २)।

## (सोत्रामण्या शेषकर्माननुष्ठानाधिकरणम् –३)

दर्श-पूर्णमास और सोमवाग के विकृतियागो मे एक सौक्षामणी याग है। इस याग में अरुवी, सरस्वती और इन्द्र देवता के उद्देश्य से 'ग्रह' नामक पात्रों मं दूध और सोमरस अलग-अलग भरकर उसकी आहुतियां दी जाती हैं। यहाँ सन्देह है, ग्रहपात्रों में बचे दूध व सोमरस से स्विष्टकृत् और इंडा का अवदान करना चाहिए? अथवा नहीं? प्रतीत होता है, करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र की एक साधारण व्यवस्था है — 'प्रकृतिवद् विकृति' कर्त्तव्या'—जो कार्य प्रकृतियाग में होते हैं, वे विकृतियाग में भी किए जाने चाहिएँ। दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग में शेष कार्य स्विष्टकृत् और इंडा का अवदान किया जाता है; तब उसके विकृतियाग सौत्रामणी में भी स्विष्टकृत् और इंडा का अवदान प्राप्त होता है।

आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया----

# सीत्रामण्याञ्च ग्रहेषु ॥१४॥

[सौत्रामण्याम्] सौत्रामणी याग मे जो [ग्रहेषु] ग्रह हैं, उनमे [च] भी स्विष्टकृत् और इडा का अवदान नहीं करना चाहिए।

सूत्र मे पठित 'च' पद से पूर्व-प्रकृत-अवदान नहीं करना चाहिए --का अति-देश होता है। ग्रहों मे स्विष्टकृत् आदि अवदान न किये जाने का कारण ग्रह है कि मह-संज्ञक पात्रों में जो हिनड़व्य मृहीत होता है, भरा जाता है, वह सम्पूर्ण ( — सब-का-सब) होम के लिए होता है। — 'यत् पयोग्रहाक्च सोम ( — सुरा) ग्रहाक्च मृह्यत्ते' इन ग्रहपात्रों में विद्यमान जो हिनड़व्य है, वह देवता के लिए ग्रहण हुआ, देवता के लिए कहा हुआ, देवता के लिए ग्रुनाया हुआ है। तात्पर्य है— इिनड़व्य से भरे ग्रहपात्रों को अलग-अलग ऋत्विज् उठाते हैं और मन्त्रपाठ-पूर्वक अग्नि में उसकी आहुति देते हैं। मन्त्रों में निर्देश है कि यह हिनड़व्य अगुरु देवता का है। आदिवन ग्रह को अव्वर्यु, सारस्वत को ब्रह्मा, ऐन्द्र को प्रतिप्रस्थाता उठाता है। उस सम्पूर्ण हिन को देवता के लिए आहुत कर दिया जाता है। उसका कोई अंश बचा नहीं रहता। इन ग्रहों का होम के साथ सस्वन्य भी ग्रुना जाता है— 'उत्तरेड़ानौ प्योग्रहान् जुद्धति'—उत्तरवेदि को आहुवनीय अग्नि में प्योग्रहां का होम करते हैं। 'दक्षिणांडनों सुरा( — सोम ? ) ग्रहान् जुद्धति'—दक्षिणांचि में ग्रुपा' (सोम) ग्रहों का होम करते हैं। कलतः ग्रहपात्रों में अवस्थित अशेष हिनड़व्य देवता के लिए आहुत हो जाता है। शेष कुछ भी बचता नहीं। तब स्वय्टकृत् आदि के लिए उसका अवदान असम्भव है। अत. ग्रहों मे अवदान का कथन निरावार है।।१४॥

उक्त अर्थ की पृष्टि के लिए सूत्रकार ने सहायक प्रमाण प्रस्तुत किया--

प्रतीत होता है, यहाँ सोम के स्थान पर मुरा का प्रवेश किया गया । ग्रहों मे हिनद्रव्य दूध हो, सोम हो या सुरा हो, ऋत्विजां द्वारा उसके भक्षण का कथन प्रकरण-निरुद्ध है। सुरा-सम्बन्धी लेख सन्दिग्ध हैं।

१. "सीत्रामणि याग में सुरा से होम का विधान तथा शेण रूप से ऋ त्विजों द्वारा सुरा-भक्षण का निर्देश मिलता है। यहाँ सुरा शब्द लोकप्रसिद्ध मद्य के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। सीत्रामणि याग में सुरा बनाने की जो विधि औत सूत्रों में तिस्वी है, उसके अनुसार बीहि और श्यामाक का अधिक अल में चावल पकाकर उसके मांड में शब्पादि के चूण के साथ पके चावलों को डालकर ३ दिन गड्ढे में माड़कर रखा जाता है। (द्रष्टच्य —कात्या० धौत, १६।२।२०।२१)। इससे इसमें खटास तो उत्पन्न हो जाता है, परन्तु मावकता उत्पन्न नहीं होती है। आसव वा अरिष्ट बनाने के लिए उनके द्रव्य को ४० दिन सूमि में गाड़ते हैं, तब भी उनमें ५ से १० प्रतिशत ही मादकता जाती है। मद्य बनाने के लिए उसका सार भवके (= वाष्य-यन्त्र) से धींचा जाता है। प्रकृत सुरा में यह कार्य भी नहीं होता है। अतः सौत्रामणिस्य सुरा को प्रध समफना भूल है। उस सुरा की तुलना गाजर या बड़े की बनाई 'कांजी' द्रव्य से की जा सकती है, जिसमें खटाई-मात्र होती है।" (यु० मी०)

#### तद्वच्च शेषवचनम् ॥१४।

[शेषव चनम्] 'उच्छिनिध्ट न सर्वं जुहोति' —कुछ बचाता है, सब होम नहीं करता —यह निषेधपूर्वक बचाये जाने का कथन [तद्वत्] सार्कस्थायीय के समान सौत्रामणी याग मे स्विष्टकृत् और इडा-अवदान के अभाव को बोधित करता है।

सौत्रामणी याग के उपसंहार-प्रसंग में बचन है -'उन्छिनष्टिन सर्व जुहोति' 'कुछ बचाता है, सब नहीं होगता', निषेधपूर्वक हिबद्रव्य बचाने का कयन यह सिद्ध करता है कि प्रकरण के अनुसार हिव नहीं बचाया जाना चाहिए, सब-का-सब होग कर देना चाहिए। यह प्राप्त का प्रतिषेध है। इससे प्रकरण स्विष्टकृत् आदि के लिए शेष अवदान के अभाव का बोध कराता है।

तब सौत्रामणी याग में प्रहों में बचाये गये हिंव का क्या उपयोग होना चाहिए? इस विषय में आचार्यों ने जो सुमाव दिये हैं, उनसे प्रतीत होता है, यह सूत्र अनन्तर-काल में प्रक्षिपत किया गया है। एक मुभाव है—केष सुराद्रव्य किसी ब्राह्मण को बुलाकर पिला देना चाहिए। दूसरा सुभाव है—किसी क्षत्रिय या कैश्य को भी पिलाया जा सकता है। तीसरा सुभाव है —ऋत्विजों से अन्य किसी को भी पिलाय जाने पर उसमें से कुछ सुराद्रव्य बचाया जाता है। उस बचे सुराद्रव्य को किसी छोदे बुने छन्ने अथवा सब ओर सैकडो छिद्रों से मुक्त पात्र में शतमान (विशेष परिमाण) सुवर्ण रखकर—कपर डालकर छाना जाता है। वह छनती हुई सुरा-धारा दक्षिणाग्नि में गिरती है।

इससे अतिरिक्त एक मुख्य मान्यता —ऋत्विजो द्वारा सुरा-भक्षण है, जिसका निर्देश गत टिप्पणी में विद्यमान है। पर इस मान्यता में उन याजक-ऋत्विजों के हाय सुरा-भक्षण के सिवाय अन्य कुछ न लगता था, तब दूसरों को पिलाने का मुभ्ग्नव व अधिकार देकर जतमान सुवर्ण और कमा लिया। अन्यथा सुरा को छन्ते या शतिछत्र पात्र में छानते समय जो जतमान सुवर्ण रक्खा जाता है, उसका कौन सा रासायनिक प्रमाव सुरा में उत्पन्न होकर दक्षिणान्नि को प्रभावित करता होगा? इसे धार्मिक ठगी कहा जाय? या अन्य कुछ? यह सब किसी काल के सरापायी याजिको द्वारा किया गया थोटाला है।

यह भी विचारणीय है, ऋत्विजों द्वारा सुरा-मक्षण को मान्यता<sup>व</sup> देकर यह कैसे सम्भव है कि स्विष्टकृत् और इडा-अवदानरूप शेष कार्य के लिए सौत्रामणी-

१. आप० श्रीत० १६।३।६७ ॥

२. सुरा-भक्षण-सम्बन्धी विभिन्न मान्यताओं के लिए देखें —कात्या० श्रीत० १६।३।१७-१८ ॥ आप० श्रीत० १६।३।३॥

याग-सम्बन्धी ग्रहों के शेष द्रव्य का उपयोग नहीं होता ? क्या ऋत्विजों द्वारा सुरा-भक्षण शेष कार्य नहीं है ? इसलिए सुरा-भक्षण का कथन उत्प्रकरण है, एवं अमान्य है ॥ १५॥ (इति सीत्रामण्यां शेषकर्मानमुख्यानाधिकरणम्—३) ।

(सर्वपृष्ठेष्टौ स्विष्टकृदिडादीनां सक्नृदनुष्ठानाऽधिकरणम्--४)

सर्वपृष्ठा नामक एक इन्टि है। उसके विषय में तैतिरीय संहिता [२।३।७] का पाठ है---'य इन्द्रियकामो वीर्यकामः स्थात् तमेतया सर्वपृष्ठया याजयेत' जो व्यक्ति इन्द्रिय-शक्ति एवं दैहिक शक्ति की कामनावाला हो, उसको इस सर्वपट्ठा इन्टि से यजन कराये। इस इन्टि के छह याग हैं। संहिता के इसी प्रसंग में आगे पाठ है---'इन्डाय राथन्तराय, इन्द्राय बाहताय, इन्द्राय बैरूपाय, इन्द्राय वैराजाय, इन्द्राय शास्त्रराय, इन्द्राय रैनताय (निर्वपति)। राथन्तर आदि छह विशेषण इन्द्र के हैं। शास्त्र की व्यवस्था है, जब विशेषणविधिष्ट देवता का निर्देश होता है, तब वह विभिन्न देवता माना जाता है। त्थन्तर आदि सामों के नाम हैं। उनसे सम्बद्ध देवता इन्द्र रायन्तर आदि रूप में निर्दिष्ट हुवा है। उन साम-भन्त्रों को गाते हुए पुरोडाश की आहुतियाँ दी जाती हैं। 'इन्द्राय रयन्तराय त्वा जुष्टं निर्वपामि' आदि मन्त्रों से प्रतियाग के लिए चार-चार मुद्दी हवि का छाज (सूप) में निर्वाप कर, सब हिंब को एकसाथ पीसकर, सीघे बारह कपालों में पूरोडाका पकाया जाता है। रथन्तर आदि पृष्ठसङ्गक छह सामों को गाते हुए छह कर्मों में छह देवताओं के लिए उस पुरोडाश की आहुतियां दी चाती हैं। आहुतियां देने की विशेष पद्धति है, जिसमें पुरोडाश के निर्दिष्ट माग से अंगूष्ठ-समान दो टकडे काटकर उपस्तरण और अभिघारणपूर्वक एक आहुति दी जाती है। यह एक कर्म है।

शिष्य जिज्ञासा करता है—यहाँ सन्देह है—क्या प्रत्येक कर्म के अनन्तर बचे हिंव से स्विष्टकृत् व इडा का अवदान करना चाहिए ? अथवा पुरोडाल-हिंव के सर्वंत्र समान होने से अवदान एक बार ही किया जाय ? देवता व कर्म के भिन्न होने से प्रतिकर्म अवदान होना युक्त प्रतीत होता है।

शिष्य के इस सुफाव को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

# ब्रब्यंकत्वे कमंभेदात् प्रतिकमं क्रियेरन् ॥१६॥

[द्रव्येक्त्वे ] पुरोडाश-हविद्रव्य के सब कर्मों में समान होने पर भी [कर्म-मेदात्] कर्मों का भेद होने से अर्थात् छह भिन्न याग होने से [प्रतिकर्म] प्रति-याग स्विष्टकृत् और इंडा का अवदान [कियेरन्] किये जाने चाहिएँ।

भने ही हविद्रव्य सब यागों में समान हो, पर देवता और याम के भिन्न होने से स्विष्टकृत् आदि के लिए अवदान प्रत्येक कर्म में अविशव्ट हवि का होना चाहिए॥१६॥

आचार्य सुत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया---

# अविभागाच्य शेषस्य सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् ॥१७॥

[शेषस्य] प्रत्येक याग से बचे पुरोडाश के [अविभागात्] विमाग का कथन न होने से, अर्थात् छहीं यागों से बचे पुरोडाश हिव के सम्मिलित रक्खे रहने से [सर्वान् प्रति] सब यागों के प्रति पुरोडाश के [अविशिष्टस्वात्] अविशिष्ट =

समान—साधारण होने से [च] भी प्रतिकर्म अवदान नहीं होता।

सूत्र में 'च' पद के स्थान पर कहीं 'तु' पाठ है । वह पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है, अर्थात् प्रतिकर्म स्विष्टकृत् का अवदान नहीं होता; क्यों कि प्रत्येक कर्म के लिए पुरोडाश के विभाग नहीं किये गये हैं। छहीं यागों के अनुष्ठित हो जाने पर बचा पुरोडाश सम्मिलत रक्खा हुआ है। प्रत्येक कर्म के लिए पुरोडाश-पिण्ड से परिमित हिवद्वव्य लेकर आहुतियाँ दी जाती हैं। छहीं यागों के सम्मन्न हो जाने पर शेष पुरोडाश का इस प्रकार विभाग किये जाने का कोई कथन नहीं है कि पुरोडाश का अमुक अंश अमुक देवता या याग का भाग है। इसलिए सर्वपृष्ठा इन्दि में शेष पुरोडाश से एक बार ही स्विष्टकृत् और इडा का अवदान करना चाहिए ॥१७॥ (इति सर्वपृष्ठेष्टौ स्विष्टकृदादीनां सकुदनुष्ठानाऽधिकर-णम् ४)।

# (ऐन्द्रवायवग्रहे द्वि:शोषभक्षणाऽधिकरणम् -५)

ज्योतिष्टोम याग के विषय में कहा है - 'ज्योतिष्टोमन स्वर्गकामो सजेत' स्वर्ग की कामनावाला ज्योतिष्टोम याग से यजन करे। उसमें इन्द्र और वायु देवतावाल ग्रहा में सन्देह है। ग्रहसज्ञक पात्र हैं, जिनमें सोम भरकर इन्द्र, वायु देवता के लिए आहुति दी जाती है। यहाँ सन्देह यह है क्या आहुति से बचे सोम का एक बार भक्षण किया जाए? अथवा दो बार ? शेष भक्षण सोम के संस्कार के लिए होता है। तब एक बार भक्षण में वह सम्पन्न हो जाता है।

सूत्रकार ने निश्चय किया ---

# ऐन्द्रवायवे तु वचनात् प्रतिकर्म भक्षः स्यात् ॥१८॥

[ऐन्द्रवायवे] इन्द्र और वायु देवतासम्बन्धी ग्रह में [तु] तो [वचनात्] दचन से—सूत्र-ग्रन्थोक्त वाक्य से [प्रतिकर्म] प्रत्येक आहुति के पश्चात् [भक्षः] शेष सोम का भक्षण [स्यात्] होता है।

'वचन' पद की व्याख्या में भाष्यकार ने वाक्य उद्धृत किया है -द्विरैन्द्रवाय-वस्य भक्षयति, द्विह्येंतस्य वषट् करोति'—इन्द्र-वायु देवतासम्बन्धी बच्चे सोम का दो बार भक्षण करता है; क्योंकि दो बार ही इसका वषट्कार होग होता है। यद्यपि यह वचन उपलब्ध वैदिक साहित्य में दिलाई नहीं दिया, पर आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [१६।२४।२ तथा १२।२०।२४] में इसके संकेत उपलब्ध हैं— 'हिरैन्द्रवायव अक्षयतः' तथा 'वषट्कृते जुहोति, पुनवंषट्कृते जुहुतः' ऐन्द्र-वायव श्रेष सोम का दो बार मक्षण करते हैं। अध्वय् वषट्कार होम करता है, होता बौर अध्वय् वषट्कार होम करता है, होता को अध्वय् वषट्कार होम करता है होता को अध्वय् वषट्कार होम करता है होता को अध्वय् वषट्कार होम करता है होता

सूत्र में 'तु' पद का प्रयोग मत अधिकरण से यहाँ कुछ विशेषता दिखाने के लिए हुआ है। वहाँ सर्वपृष्ठा इष्टि में पुरोडाश का एक बार अवदान है, पर यहाँ सोम का दो बार भक्षण। इसका प्रयोग सन्देह की निवृत्ति के लिए माने जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है।

भक्षण हुतकेष सोम का संस्कार बताया जाता है। यहाँ संस्कार का वास्तविक तात्पर्यं उसके सदुपयोग का है। यदि एक होम से बचे सोम का भक्षण उसका संस्कार है, तो यह उसी बचे सोम का संस्कार है, अन्य सोम का नहीं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि एकत्र बचे सोम के संस्कार से सवंत्र सोम संस्कृत हो जाता है। तब दूसरे होम के बचे सोम का सदुपयोग भी आवश्यक है और वह उसका भक्षण ही है। उसे फेंक देना सदुपयोग नहीं कहा जा सकता। अतः शेष सोम का प्रतिकर्म भक्षण उचित है, अभीष्ट है।।१८।। (इत्यैन्द्रवायवग्रहे द्विःशेष-मक्षणाऽधिकरणम्—५)।

#### (सोमे शेषभक्षणाऽधिकरणम्—६)

ज्योतिष्टोम के प्रसंग से ग्रहों और चमसों में भरे गये अनेक सोम कहे हैं। उनमें सन्देह है—क्या उन सोमों के शेष का भक्षण करना चाहिए? अथवा नहीं करना चाहिए? प्रतीत यही होता है कि भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रसंग में उनके भक्षण का कोई क्वत नहीं है।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया-

# सोमेऽवचनाव् मक्षो न विद्यते ॥११॥

[सोमे] ज्योतिष्टोम-यागीय सोम में [अक्षः] श्रेष सोम का मक्षण [न विद्यते] नहीं होता, [अवचनात्] प्रसंग में मक्षण के विधायक किसी वाक्य के न होने से।

ज्योतिष्टोम-यागीय शेष सोम के अक्षण का निश्चायक कोई वाक्य प्रसंग में उपनब्ध नहीं है, इसलिए प्रसंग में सोम का भक्षण वज्ये है। जहाँ भक्षण का विधायक वाक्य उपलब्ध हो, यहाँ भक्षण करना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है।।१६।।

बाचार्य सूत्रकार ने समाधान किया---

#### स्याद्वाऽन्यार्थदर्शनात् ॥२०॥

[वा] 'वा' पद पूर्वोक्त की निवृक्ति के लिए है। तात्पर्य है—विवान न होने से शेष सोमभक्षण नहीं करना चाहिए, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि [अन्यार्थ-दर्शनात्] सोमभक्षण-सम्बन्धी अन्य अर्थों का उल्लेख देखे जाने से; हम जानते हैं कि [स्यात्] ज्योतिष्टोम याग में शेष-सोममक्षण है।

सोमभक्षण-सम्बन्धी अन्य अर्थं को कहनेवाला वचन ज्योतिष्टोम याग में शेष-सोमभक्षण को प्रकट करता है। बचन है — 'सर्बतः परिहारमाध्विनं भक्षयित' सब ओर सिर को घुमाते हुए अश्वी देवता के ग्रहमंज्ञक पात्र में विद्यमान सोम का भक्षण करता है। अन्य वचन है — 'भक्षिताप्यायितांश्चमसान् दक्षिणस्यानसोऽब-लम्बे सादयन्ति' - भक्षण किये और पुनः सोम से भरे चमसों को दक्षिण हिवधीन शक्ट के अवलम्ब के समीप रखते हैं। ज्योतिष्टोम याग में शेष-सोमभक्षण स्वीकार न किये जाने पर इस प्रकार के सोमभक्षण-सम्बन्धी उल्लेख सम्भव नहीं हैं। सिर घुमाते हुए सोमभक्षण का निर्देश करनेवाला वचन 'सिर घुमाना'-रूप अन्य अर्थं का बोध कराने के लिए है। इसी प्रकार दूसरा वचन 'भक्षण किये चमसों को पुनः भरकर विशिष्ट स्थान में रखना'-रूप अन्य अर्थं का बोध कराने के लिए है। इससे ज्योतिष्टोम में शेष सोम का भक्षण सिद्ध होता है।।२०।६

१. यद्यपि ये बचन इसी आनुपूर्वी के साथ उपलब्ब बैदिक साहित्य में दृष्टिगत नहीं हैं, पर इनसे सन्तुलित बचन उपलब्ध हैं। द्रष्टव्य — तैं० सं० ६।४।६।। आप० श्रो० १२।२५।१।। तै० सं० के उक्त स्थल के माध्य में भट्टभास्कर लिखता है — आदिवनं तु सर्वतः परिहारं झिरः परितो भ्रमीयस्वा • क्ष-यति। '

दूसरे बचन के लिए द्रष्टव्य -आप० श्री० १२।२५॥७॥ कात्या० श्री० १।११।२४॥

तै० सं० [६।४।६] में ऐन्द्रवायव ग्रह को तथा मैत्रावरुण ग्रह को मुंह के सामने रखकर, और आश्विन ग्रह को सब ओर सिर घुमाकर भक्षण-विशेषों का निर्देश मिलता है। आप० श्री० [१२।२५।१] में ऐन्द्रवायव ग्रह को नासिका के समीप में, मैत्रावरुण को आँखों के समीप में और आश्विन ग्रह को श्रीत्र के समीप में रखकर भक्षण का विधान मिलता है।

आचार्य सूत्रकार उक्त वचनों के आधार पर सोमभक्षण का विधान बताता है.—

#### वचनानि त्वपूर्वत्वात् तस्माद् यथोपदेशं स्युः॥२१॥

[तु] 'तु' पद अन्यार्थदर्शन के साथ सोमभक्षण के विघान का खोतक है। [बबनानि] 'सर्वत: परिहारमध्विनम्' आदि वचन सोमभक्षण के विघायक हैं, [अपूर्वत्वात्] अपूर्व होने के कारण, [तस्मात्] इसलिए [यथोपदेशम्] उपदेश के अनुसार ही थे [स्यु:] विधि-बचन हैं।

'सर्वतः परिहारमाधिवनं भक्षयित' सव और सिर धुमाकर अस्वी देवता के प्रहणात्र में शेष सोम का मक्षण करता है, यह मक्षण का विचायक वावय है। सिर घुमाना उसकी विशेषता है। यह भक्षण का अङ्ग है। वावय का मुख्य प्रयोजन सोममक्षण का विचाय करता है। यह भक्षण का अङ्ग है। वावय का मुख्य प्रयोजन सोममक्षण का विचाय करता है। यह सक्षण का क्यन है—'तस्मात् सर्वा दिशः श्रृणोति' इसलिए सब दिशाओं से भुनता है। यह सब विशिष्ट सोममक्षण विचाय को स्पष्ट करता है। यह अपूर्व विधि है। अन्य किसी वचन से इसका विधाय हुआ हो, उसका यहाँ अनुवादमात्र है,—यह कथाय सर्वथा अपुक्त है। अपूर्व कर्ष का विचाय करने से वचय की अर्थवत्ता फलवत्ता सिद्ध होती है। इसलिए सर्वत्र विशिष्ट सोममक्षण में मक्षण मुख्य है, विशेषण अङ्गभूत। फलत. प्रस्तुत वचनों में सोममक्षण का विधाय उपपन्त होता है।।२१॥ (इति सोमे श्रेषमक्षणा- धिकरणम- ६)।

### (चमसिनां शेषभक्षणाऽधिकरणम् -७)

शतपथ ब्राह्मण [४। १।२१] के ज्योतिष्टोम-प्रसंग में पाठ है—'प्रैतु होतुरचमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्गातृणां प्र यजमानस्य प्र यन्तु सदस्यानाम्' होता का चमस आवे, ब्रह्मा का चमस आवे, उद्गाता और उसके सहायक ऋत्विजों, प्रस्तोता तथा प्रतिहत्ती के चमस आवें, यजमान का चमस आवे, इत होता आदि सब सदस्यों के चमस आवें। तात्पर्य है —जहां बैठकर सोम पिया जाता है, उस सदस्यान में यजसम्बन्धी सब यजमान व ऋत्विजों के चमस आयें, उन्हें केष सोम से भर दिया जाया।

यहाँ सन्देह है—क्या जमसोंवाले होता आदि के द्वारा यह सोममक्षण का निर्देश है ? अव्यवा नहीं है ? प्रतीत होता है—सोमभक्षण का यह निर्देश नहीं है, क्योंकि गत सूत्र में विशिष्ट भक्षण का निश्चय किया गया है; अन्यत्र भक्षण नहीं होगा। यहाँ विशिष्ट भक्षण का निर्देश न होने से भक्षण नहीं हैं,—ऐसा जानना चाहिए।

बाचार्यं सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया---

#### चमसेषु समाख्यानात् संयोगस्य तन्निमित्तत्वात् ॥२२॥

[चमसेषु] चमसों में भरा सोम होता आदि का भक्षण है, [समास्यानात्] 'होतुत्व्चमसः' होता का चमस—इस रूप में नाम लेकर कथन किये जाने के कारण, [संयोगस्य] चमसों के साथ ऋत्विजों के सम्बन्ध के [तिन्निमत्तत्वात्] भक्षणनिमित्तक होने से। तात्पर्य है —होता आदि का चमस के साथ सम्बन्ध मक्षणरूप प्रयोजन के कारण है।

चमसों में भरा शेष सोम होता आदि के भक्षणिनिमत्त ही है, क्योंकि वाक्य में इिता का चमस, ब्रह्मा का चमस, उद्गाता का चमस - इस प्रकार नाम- निर्देशपूर्वक कथन किया गया है। यदि होता आदि ऋत्विओं के द्वारा भक्षण के लिए यह न होता, तो नामनिर्देश अनावस्यक व निरर्थक था। होता आदि से सम्बद्ध चमस तभी कहा जाता है, जब होता आदि ने उस चमस में सोमभक्षण किया, या वह करेगा. अथवा अब करता है। यदि होता आदि चमस में सोमभक्षण न करे, तो वह चमस होता आदि का नहीं कहा जाता।

चमस नियत परिमाण के रूप में काष्ठ के बने होते हैं। होता आदि के द्वारा चमसों में शेष सोम के भक्षण से उन्हें उच्छिष्ट या अधुद्ध नहीं माना जाता। उच्छिष्ट काध्ठपात्रों को खुद्ध करने के लिए मनु आदि स्मृतिकारों ने उन्हें थोड़ा-थोडा छील देना उपाय बताया है। यदि ऐसा किया जाय, तो यह पात्र अपने निर्धारित परिमाण का न रहने से यिजय पात्र नहीं रहेगा, इसलिए उन पात्रों में सोमभक्षण करने पर भी उन्हें पवित्र माना जाता है।

अब्राह्मण ( क्षत्रिय या वैश्य) द्वारा ज्योतिष्टोम याग करने पर, उन्हें सोममक्षण का निषेध किया गया है। यदि वे ऐसा चाहें, तो सोमरस के स्थान पर उन्हें बट (बड == बरगद) वृक्ष के कोषल-पत्तो व फलो का रस दिया जाता है। क्षत्रिय आदि के लिए सोमभक्षण का यह निषेध — ज्योतिष्टोम में होता आदि द्वारा सोम-भक्षण को परम्परा को सिद्ध करता है। यदि मूलतः ज्योतिष्टोम में सोमभक्षण न होता, तो क्षत्रियादि के लिए उसका निषेध करना निर्धंक था।

१. क्षत्रिय बादि के लिए किया गया सोममक्षण निषेध यज्ञिय भावना के नितान्त विरुद्ध है। उसी कार्य को करनेवाला बाह्मण ऐसा करे, क्षत्रिय आदि न करे, यह वैदिक सावना नहीं है। ऐसी व्यवस्थाओं को जिन झाह्मणव्यिक्तयों ने बनाया, उनके मूल में घोर स्वार्थ रहा। उन्होंने समाज भें पारस्परिक द्वेषपूर्ण भावनाओं का बीज बोया। इस प्रवृत्ति ने समाज और राष्ट्र को गहरी हानि पहुँचाई, जिसका प्रभाव अब भी चालू है, तथा राष्ट्र को छिन्न-भिन्न करने में सहयोग दे रहा है।

फलतः ज्योतिष्टोम में चमिसयों (=होता मादि के) द्वारा सोममक्षण तिद्ध होता है ॥२२॥ (इति चमिसनां सोममक्षाऽधिकरणम् -७)।

#### (उद्गातृणां सहस्रब्रह्मण्येन भक्षाऽधिकरणम् –८)

ज्योतिष्टोम याग के विषय में कहा गया है - 'ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत'-स्वर्ग की कामनावाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम से यजन करे। ज्योतिष्टोम प्रसंग से शतपथ ब्राह्मण [४।२।१।२१] में उल्लेख है-'प्रैत होतुरचमसः प्र ब्रह्मण: प्रोद्गातृगाम् -- होता का चमस सद:स्थान को साया जाये, ब्रह्मा का चमस सदःस्थान को लाया जाये, उद्गाताओं के चमस सदःस्थान को लाये जाएँ। सदःस्थान वह है, जहाँ होता आदि यज्ञशेष सोमरस का पान करते हैं। यहाँ समाख्या-बल से —होता आदि के चमसों में सोम का मक्षण होता है, --यह गत अधिकरण में निश्चय किया जा चुका है । पर 'प्रोद्गातृणाम्' के विषय में सन्देह है। सन्देह का कारण है--'उद्गातृणाम्' में बहुवचन का निर्देश। अन्य पद 'होत्:, ब्रह्मणः' एकवचनान्त हैं; एक ऋत्विक् एक चमस । 'उद्गात्णाम्' पद बहुवचनान्त होने से यह सन्देह है--क्या इस चमस में विद्यमान सोम का भक्षण अकेला उद्गाता करे ? अथवा उद्गाता के सहयोगी सभी सामगान करनेवाले ऋत्विक् करें ? तथा सुब्रह्मण्य को छोड़कर शेष सब सामगान करने-वाले ऋत्विक् सोमभक्षण करें ? अथवा सुब्रह्म ध्यसिहत सब ऋत्विक् करें ? प्रतीत होता है -अकेला उद्गाता सोम का भक्षण करे, जैसे होता आदि अकेले अपने चमस-गत सोम का भक्षण करते हैं।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

#### उद्गात्चमसमेकः श्रुतिसंयोगात् ॥२३॥

[उद्गातृचमसम्] 'प्रोद्गातृणाम्' वचन में कहे गये उद्गातृचमस-स्थित सोम को [एकः] अकेला उद्गाता अक्षण करे, [श्रुविसंयोगात्] 'प्रोद्गातृणाम्' श्रुति के साथ उद्गाता का साक्षात् सम्बन्ध होने से ।

बावय में जैसे होता, ब्रह्मा आदि साक्षात् श्रुत हैं, और अपने सम्बद्ध चमस के सीम का मक्षण करते हैं, ऐसे ही उद्गाता साक्षात् पित है। अकेले उद्गाता को सम्बद्ध चमस के सीम का मक्षण करना चाहिए। बहुवचनान्त प्रयोग से इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। बहुवचन होने पर भी बहुत्व अर्थ अविवक्षित है। अविवक्षा का कारण है, उद्गाता का एक होना। उद्गातृ प्रातिपदिक के आगे बहुवचन का प्रत्यय लगा है। वह बहुवचन विवक्षित होता हुआ उद्गाता के बहुत्व को कहेगा। पर उद्गाता एक ही है। उद्गाता के विषय में सुना गया भी बहुत्व उद्गाता की एकता को बाधित नहीं कर सकेगा। इस कारण बहुवचन

अविविक्षित है। इसके अतिरिक्त यह भी घ्यान देने की बात है कि वाक्य में साक्षात् उद्गाता का कथन है। अन्य सहयोगियों का—बहुवचन के प्रयोग से अनुमान किया जाता है। प्रत्यक्ष अनुमान से बलवान् होता है। अतः उद्गाता के अनेक सहयोगियों की अभिव्यक्ति का प्रयोजक होते हुए भी बहुवचन उद्गाता के सोमभक्षण में उनके प्रवेश का प्रयोजक नहीं होता। इसलिए उद्गातृचमस के सोम का अकेला उद्गाता भक्षण करे, ऐसा ज्ञात होता है।।२३।।

बाचार्यं सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया —

#### सर्वे वा सर्वसंयोगात् ॥२४॥

[बा] 'वा' पद 'अकेला भक्षण करे' इस पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है -अकेला उद्गाता भक्षण करे, यह कथन युक्त नहीं। इसलिए [सर्वे] सब भक्षण करें, [सर्वसंयोगात्] सबके साथ चमस का सम्बन्ध होने से।

उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहत्तां, गुबहाण, इन सभी सामगान से सम्बद्ध ऋत्विजों को उद्गातृचमस स्थित सोम का मक्षण करना चाहिए। यवि अकेले उद्गाता का सोमभक्षण कहा जाता है, तो 'उद्गातृणाम्' पद मे बहुवचन का प्रयोग प्रमाद-पूर्ण ही समक्षा जाएगा, क्योंकि यह बहुत्व न अन्य कथन का अनुवाद है, न अन्य इसका विधान है। यह कहना भी युक्त न होगा कि सवका मक्षण मानने पर वाक्य में 'उद्गातृ' पद का पाठ प्रमादपूर्ण हो जायगा; क्योंकि अन्य सह-योगियों का सोमभक्षण उद्गाता के सोमभक्षण को व्यावृत्त नही करता। तब वह प्रमादपाठ क्यो होगा? बहुव चन-प्रयोग के सामर्थ से सभी ऋत्विज् सोमभक्षण में प्रवेश पा रहे हैं। 'उद्गातृ' पद का पाठ उसी अवस्था में प्रमाद कहा जा सकता था, जब उद्गाता का सोमभक्षण से बहुक्कार होता। उद्गाता आदि सभी ऋत्विज् समान रूप से उद्गातृचमस-स्थित सोम के सक्षण में उपस्थित है। अत: सबका सोमभक्षण करना युक्त है।।

प्रथम सन्देह प्रकट करने के अवसर पर दूसरा विकल्प बताया है—क्या सुब्रह्मण्य को छोड़कर शेष तीन —उदगाता, प्रस्तीता, प्रतिहर्ता ऋत्विज् ही सोमभक्षण करें? अथवा सुब्रह्मण्य के सहित सब भक्षण करें? प्रतीत होता है, वाक्य में साक्षात् उद्गातृ पद के प्रयोग से स्तीत्रकारी तीन ऋत्विजों को ही सोमभक्षण करना चाहिए, सबको नहीं। इसी अर्थं को आचार्य सुलकार ने पूर्व-पस रूप में सुत्रित किया—

# स्तोत्रकारिणां वा तत्संयोगाद् बहुत्वश्रुतेः ॥२५॥

[बा] 'बा' पद पूर्वसूत्रोक्तः चमस के साथ सबका सम्बन्ध होने से सब सोम-मक्षण करें' पक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। [स्तीत्रकारिणाम्]स्तोत्रगान करने- वाले ऋतिवजों का [तत्संयोगात्] चमसं के साथ सम्बन्ध होने से चमस सोम-मक्षण तीन ऋतिवजों का ही कर्त्तव्य है; [बहुत्वश्रुतेः] बहुवचन के श्रवण से भी यह अर्थ पुष्ट होता है।

भूल वाक्य मे पद हैं— 'प्रैतु उद्गातृणां चनसः' यहाँ उद्गाता का चनस के साथ सीचा साक्षात् सम्बन्ध है। उद्गातृ पद ग्रायति-क्रिया के निमित्त से साम-गान करनेवाले तीन ऋत्विजों -उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्त्ता का बोघक है। इन तीनों का ही सोमभक्षण कर्तव्य है। इसमें बहुवचन का प्रयोग भी उपपन्त हो जाता है। अन्य ऋत्विज् सुब्रह्मण्य सामगान नहीं करता। वह केचल 'सुब्रह्मण्योमिन्द्रागच्छ' आदि निगद का उच्चारणगात्र करता है। निगद गचरूल होने से यजूरूप माने जाते हैं; उनपर गान सम्भव नहीं। इसिलए सुब्रह्मण्य ऋत्विक् का न तो उद्गातृ पद से ग्रहण सम्भव है, और न बहुवचन उसके संग्रह में कोई सहयोग देता है, क्योंकि बहुवचन तीन ऋत्विजों के ग्रहण में चरितार्थ हो जाता है। जैसे उद्गातृ पद का गायति-क्रिया के कारण तीनों ऋत्विजों के साथ साक्षात् सम्बन्ध मी वहीं है। अनुमानमात्र से ग्रहण करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान से बब्रवान् होता है। फलतः उद्गातृ वसस के सोम का भक्षण तीन ऋत्विजों का कर्तव्य है। सोमभक्षणकर्तांओं में सुब्रह्मण्य का प्रवेश नहीं।। २४॥

बाचार्यं सूत्रकार ने इस पूर्वपक्ष का समाधान प्रस्तुत किया —

# सर्वे तु वेदसंयोगात् कारणादेकदेशे स्यात् ॥२६॥

[तु]सूत्र में 'तु' पद गत सूत्रोक्त पक्ष की निवृत्ति का बोतक है। तात्पर्य है—
सुअहाष्य को छोड़कर तीन उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्त्ता, ऋत्विज् सोमभक्षण करें,
यह पक्ष युक्त नहीं है। [सर्वे] सुब्रह्मण्य-सिहत सभी सामवेदी ऋत्विज् सोमभक्षण
करें, [वेदसंयोगात्] सामवेद में कहे कमें के साथ सभी का सम्बन्ध होने से।
[एकदेशे] एकदेश - सुब्रह्मण्य को छोड़कर शेष तीन ऋत्विजों के विषय में
उद्गात् पद का व्यवहार [कारणात्] कारणविशेष से [स्यात्] होता है। वह
कारणविशेष है - 'उद्गातारो निषद्य साम्ना स्तुवते' उद्गाता ऋत्विज् बैठकर
साममान द्वारा स्तुति करते हैं—वैठकर साममान द्वारा स्तुति करना।

गत सूत्र में जो यह कहा गया कि गायति-किया के कारण तीन ऋत्विज् उद्गाता पद से व्यवहृत होते हैं, सुब्रह्मण्य की गणना उनमें नहीं होती, क्योंकि षष्ट्र गान में सिम्मिलत नहीं होता। इसलिए उद्गातृ-चमस का सोममक्षण उन्हीं सीन ऋत्विजों का कर्तव्य है। सुब्रह्मण्य उसमें नहीं आता।

यह सब कथन युक्त नहीं है, क्योंकि गायित-क्रिया के आधार पर उद्गातृ पद सै तीनों ऋत्विजों का ग्रहण नहीं हो सकता । सामारण नौकिक-वैदिक गान अनग है, उद्गान अलग है । यह साम का एक भाग उद्गीय - उत् उपसर्गपूर्वक गायति क्रिया का वाच्य प्रसिद्ध है । उद्गीय-पाठ एक ही ऋत्विज् करता है ; तब गायति क्रियानिभित्तक उद्गाता एक ही ऋत्विज् कहा जायगा, सब नहीं ।

उव्गातृ पद से सब ऋत्विजों के ग्रहण करने में कारण —वेदसंगोग — है, सामवेद के साथ सम्बन्ध होना। जौद्गात्र सामवेद का नाम है, तथा सामवेद-प्रित-पादित कर्म का नाम औद्गात्र है। जो व्यक्ति उसका अध्ययन करता, उसको जानता एवं उसका अनुष्ठान करता है, वह उद्गाता नाम से व्यवहृत होता है, यह सब जानते हैं। यदि किसी समय वह अपने कर्म में व्याप्त न भी रहे, तब भी वह उसी नाम से व्यवहृत होता रहता है। जैसे लकड़ी का अल्पी फिल्प-व्यापार में न बगा हुआ भी तक्षा कहा जाता है, ऐसे ही सामकर्म के अध्येता-आता-अनुष्ठाता सभी ऋत्विज् उद्गाता नाम से व्यवहृत होते हैं। सुब्रह्मण्य सहित सभी ऋत्विज् साम-कर्मानुष्ठान में माग लेने के कारण उद्गाता माने जाते हैं, इसलिए उद्गातृ-वमस-स्थित शेष सोम के भक्षण में सबका समान अधिकार रहता है, यह निश्चित सिद्धान्त है। (इति उद्यातृणां सह सुब्रह्मण्येन भक्षाऽधिकरणम्— = )।

### (ग्रावस्तुतोऽपि सोमभक्षाऽधिकरणम् - ६)

ज्योतिष्टोम याग में होता का सहयोगी एक ग्रावस्तुत् नाम का व्यक्ति रहता है। उसके विषय में सन्देह हैं वया वह सोम का भक्षण करें ? अथवा न करें ? आचार्य सुत्रकार ने इस विषय में प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया —

#### ग्रावस्तुतो भक्षो न विद्यतेऽनाम्नानात् ॥२७॥

[ग्रावस्तुतः] ग्रावस्तुत् नामक व्यक्ति का [भक्षः] सोगभक्षण [न विद्यते]

नहीं है, [अनाम्नावात् ] ऐसा उल्लेख कहीं न होने से 1

ग्रावस्तुत् सोममक्षण करे, ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है। हारियोजन ग्रह में चमिसयों को ही सोमभक्षण का अधिकार है। भ्रावस्तुत् का वहाँ कोई निर्देश नहीं। तैंतिरीय संहिता [१।४।२०] में प्रसंग है, 'हरिरिस हारियोजनः' मन्त्र पढ़ते हुए ग्रहसंज्ञक पात्र में सोम भरकर आहुति दी जाती है, इस कारण यह पात्र 'हारियोजन ग्रह' कहा जाता है। अतपथ श्राह्मण [४।४।३।१०] में कहा है, अपने-अपने चमस को होता आदि भक्षण करते हैं, और हारियोजन ग्रहपात्र-स्थित शेष सोम के भक्षण को सभी लालसा रखते हैं। यहाँ चमिसयों के ही सोमभक्षण का उल्लेख है। ग्रावस्तुत् व्यक्ति का न अपना चमस होता है और न 'सर्वे' पद से सबमें उसकी गणना की गई है। अत ग्रावस्तुत् सोममक्षण में अधिकारी नहीं है।।९॥।

आचार्यं सूत्रकार ने समाधान प्रस्तुत किया-

#### हारियोजने वा सर्वसंयोगात् ॥२८॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—हारियोजन ग्रहपात्र-स्थित शेष सोमभक्षण में ग्रावस्तुत् अनिषकारी है, यह कथन गुक्त नहीं है; [हारियोजने] हारियोजन ग्रहपात्र-स्थित शेष सोमभक्षण में [सर्वसंयोगात्] सबका सम्बन्ध होने से ग्रावस्तुत सोमभक्षण का अधिकारी है।

शतपथ ब्राह्मण के उक्त सन्दर्भ में वाक्य है —'अर्थंपः (=हारियोजनः) सर्वेषामेव भक्षः' हारियोजन ग्रह्मात्र-स्थित सोम सबका भक्षण है। यहाँ 'सर्व' पद के प्रयोग से चमसी और चमसहीन सब उन व्यक्तियों का ग्रहण हो जाता है, जो उस यान से सम्बद्ध हैं। ग्रावस्तुत् व्यक्ति होता का सहयोगी रहता है। भले ही वह चमसहीन हो, पर हारियोजन ग्रह के सोमभक्षण में बन्यों के समान उसका भी पूर्ण अधिकार है, यह वाक्य में 'सर्व' पद के प्रयोग से निश्चित होता है।।२६॥

'सर्व' पद के प्रयोग को लक्ष्य कर शिष्य जिज्ञासा करता है, इस पद का प्रयोग प्रसंग ने उन्हीं चमसियों के लिए माना जाना चाहिए, जिनके समीप में वह पठित है। माबस्तुत् का ग्रहण—उसके चमसहीन होने से—नहीं किया जाना चाहिए। आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया—

#### चमसिनां वा सन्निधानात् ॥२६॥

[बा]'धा' पद —हारियोजन सोग के गक्षण में ग्रावस्तुत् अधिकारी है - इस कथन की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है -हारियोजन सोम के मक्षण में ग्रावस्तुत् अधिकारी नहीं है, क्योंकि वहां 'सर्व' पद [बमसिनाम्] चयसियो के [सन्निधानात्] सन्निधान—समीप में पठित होने से उन्हीं का ग्रहण कर सकता है. अन्य का नहीं।

हारियोजन सोमभक्षण के विधायक वाक्य में जहाँ सबकी लालसा का उस्लेख किया है, उसके समीप प्रथम पाठ है—'यथा चमसमन्यांश्चमसंश्चमसंकी मक्ष-यिन' अपने चमस के कमानुसार अन्य चमसों को चमसवाने मक्षण करते हैं। इन वाक्यों का—सिन्चिवान के कारण—परस्पर सम्बन्ध है। इस एकवाक्यता से स्पष्ट होता है, सन्दर्भ के अगले भाग में 'सर्वं' पद का प्रयोग चमसबाले उन होता आदि के लिए किया गया है, जिनका सन्दर्भ के प्रथम भाग में निर्देश है। क्योंकि सावस्तुत् चमसहीन व्यक्ति है उसका ग्रहण 'सर्वं' पद से नहीं किया जाना चाहिए। इसिलए हारियोजन सोम में चमसहीन ग्रावस्तुत् को भक्षण-अधिकार प्राप्त नहीं होता।। २६।।

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया---

### सर्वेषां तु विधित्वात् तदर्था चमसिश्रुतिः ॥३०॥

[तु]'तु' पद इस कथन की व्यावृत्ति का बोतक है कि हारियोजन सोमभक्षण में केवल जमसी जालसा रखते हैं। [सर्वेषाम्] सबके सम्बन्ध का [विधित्वात्] विषायक वाक्य होने से, [चमिसश्रृतिः] सन्दर्भ के प्रथम भाग में चमिसयों का श्रवण [तदर्थां] हारियोजन सोम के स्तुतिरूप प्रयोजन के लिए हैं।

शतपथ बाह्यण [४।४।३।१०] गत सन्दर्भ का प्रथम माग अनुवादमात्र है, जिसमें होता बादि द्वारा अपने-अपने चमस-सोमभक्षण का निर्देश है — 'यथाचमस-मन्यांश्चमसांश्चमसिनो भक्षयन्ति'। सन्दर्भ का अगला भाग —'हारियोजनस्य सर्व विष्यान्ते' सबके लिए हारियोजन सोमभक्षण का विधान करता है। चमसी अपने चमसों से सोमभक्षण करते ही हैं, उनके विधायक वाक्य अन्य हैं। यहाँ उनका कथन हारियोजन सोमभक्षण की स्तुति के लिए है। अपने-अपने चमस का सोमभक्षण उसी एक का कल्याण करता है, जो उसे खाता है; पर हारियोजन सोममक्षण की सभी लालसा र:ा हैं, वह सबका कल्याण करने से महाकल्याण-कारी है, यह उसकी स्तृति है। इस वाक्यांश के 'सर्व' पद को केवल चमसियों के लिए एकदेश में सीमित करना निष्प्रयोजन होगा, क्योंकि वे तो अपने चमसगत सोम का भक्षण करते ही हैं। इस प्रकार एक ही वाक्य मे दो अपूर्व विधियों के अशास्त्रीय कथन से भी बचा जा सकेगा। उक्त ब्राह्मण-सन्दर्भ इस बर्थ को स्पष्ट कर देता है। पाठ है -'यथाचम : वा अन्ये भक्षा अर्थंप: ( हारियोजन: )अति-रिक्तः, तस्मादेतस्मिन्त्सर्वेषामेव भक्षः' अन्य चमस-सोमभक्षण चमसों के अनुसार होते हैं। पर यह हारियोजन सोम उनसे अतिरिक्त है। इसलिए इसमें सबका ही भक्षण-अधिकार है, चाहे वह चमसी हो, अथवा चमसहीत । फलतः हारियोजन-सोमभक्षण में ग्रावस्तुत् का अधिकार अक्षुण्ण है ॥३०॥(इति ग्रावस्तुतोऽपि सोम-भक्षाऽधिकरणम्— ६) ।

# (वषट्कारस्य भक्षनिमित्तताऽधिकरणम् -१०)

केवल समास्या (=नामनिर्देश) ही सोमभक्षण का निमित्त नहीं, अन्य भी निमित्त हैं। सूत्रकार वषट्कार को निमित्त बताता है —

#### वषट्काराच्च भक्षयेत् ॥३१॥

[बषट्कारात्]वषट्कार से [च] भी [भक्षयेत्] मक्षण करे ! तात्वर्य है— जो 'वषट्' पद का उच्चारण करते हुए आहुति देता है, यह भी सोमभक्षण करता है।

होताऋत्विक् 'वषट्' पद के उच्चारण के साथ होमाग्नि में आहुति प्रदान

करता है। उस विषय में वाक्य है—'वषट्कर्त्तुः प्रथमभक्षः'' वषट् उच्चारण कर आहुति देनेवाले का प्रथम सोममक्षण होता है। यहाँ वषट्कार सोमभक्षण का निमित्त है।

यद्यपि 'होतुरुचमसः' वाक्य के अनुसार होता का सोमभक्षण प्राप्त है, तब प्रस्तुत कथन में भक्षण को अनुवाद मानकर केवल प्राथम्य का विधान इस वाक्य से मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह अपूर्वविधि न होकर अनुवाद होने से सोमभक्षण का विधायक नहीं माना जाना चाहिए। परन्तु यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि इससे वाक्यभेद-दोष उपस्थित होता है। एक ही वाक्य में एक अंश अनुवाद और अन्य अंश विधायक हो, यह अशास्त्रीय है। इसलिए 'वषट्कर्त्तुः प्रथमभक्षः' वाक्य प्राथम्य विशिष्ट सोमभक्षण का विधायक होने से अपूर्वविधि है। इस प्रकार वषट्कार को सोमभक्षण में स्वतन्त्र निमित्त मानना युक्त है ॥३१॥ (इति वषट्करूपस्य भक्षनिमित्तताऽधिकरणम् — १०)।

(होमाभिषवयोरिष भक्षनिमित्तताऽधिकरणम् -११)

सोममक्षण में — सोम के होम और सोम के अभिषव को भी सूत्रकार ने — निमित्त बताया—

#### होमामिषवाभ्यां<sup>२</sup> च ॥३२॥

'भक्षयेत्' कियापद की यहाँ गतसूत्र से बनुवृत्ति है । [होमाभिषवाम्याम्]होम और अभिषव करने से [च] भी [भक्षयेत्] भक्षण करे ।

होम और अभिषव भी सोमभक्षण में निमित्त हैं । वाक्य है—'हविर्घाने ग्राव-भिरभिषुत्याहवनीये हुत्वा प्रत्यञ्चः गरेत्य सदसि भक्षान् भक्षयन्ति' हविर्घान<sup>४</sup>

- तुलना करें—'पात्रे समवेतानां वषट्कर्त्ता पूर्वो भक्षयिति' आप० श्री० १२।२४।६॥
- २. बिभिषन कर्म होम से प्रथम होता है। तब सूत्र में 'अभिषव' का पाठ प्रथम होता चाहिए था, पर पाणिति-नियम [२।२।३४] के अनुसार इन्द्र समास में 'होम' पहले पढ़ा जाता है। यद्यपि सूत्ररचना के समय 'पाणिति व्याकरण' नहीं था, तथापि पदिनियोजन में लोकव्यवहार व पूर्ववर्त्ती व्याकरणों की निश्चित यह व्यवस्था रही होगी। उसी का अनुकरण पाणिनि ने अपने व्याकरणों की किया । आज उसी के आधार पर पदिनियोजन-निर्देश संभव है।
- तै० सं० [६।२।११] के पाठ से तुलना करें 'हिनिधनि चर्मेन्निष ग्राविम-रिभिष्त्याहननीये हत्वा प्रत्यञ्चः परेत्य सर्वसि भक्षयन्ति'।
- ४. यज्ञमण्डप में 'हिविधीन' वह स्थानविशेष है, जहाँ होम के लिए 'हिवि' तैयार किया जाता है। तैत्तिरीय संहिता के उन्त प्रसंग [६।२।११] में इसका बहुत आकर्षक वर्णन है।

नामक स्थान में पत्थरों से सोम को कूट-पीस-छानकर, तैयार कर, आहुवनीय अकिन में होम करके, वापस लौटकर सदोमण्डप में शेष सोम का अक्षण करते हैं। इस वाक्य में अभिषद-होम व अक्षण-क्रियाओं के क्रम का विद्यान अभिष्रेत नहीं है, क्योंकि क्रियाओं की स्थिति के कारण क्रम स्वतः सिद्ध है। सोम तैयार हुए विना होम नहीं हो सकता। सोम की आहुति देने के लिए सोम की प्रथम तैयार करना होया। होम सम्पन्न हुए विना सोम का अक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि सोम का शिष रहना तभी सम्मव है, जब सोम की अपेक्षित आहुति देकर होम सम्पन्न कर लिया जाय। ऐसी स्थिति में स्वतः प्राप्त क्रम का विद्यान करना अनावस्थक है।

क्रम का विधान मानने पर वाक्यभेद-दोष भी प्रसक्त होता है। क्रम का विधान कहने से दो क्रियाओं का कथन प्राप्त होता है — 'अभिषुत्य' अभिषुव करके मक्षण करते हैं; तथा 'हुत्वा' होन करके मक्षण करते हैं; एक वाक्य में वाक्यभेद की प्राप्ति शास्त्र में दोष माना गया है। इसिलए भी उक्त वाक्य में क्रम का विधान मानना संगत नहीं है।

यह कहना भी युक्त न होगा कि अभिषव और होम भक्षण के अर्जु हैं, अर्थात् मक्षण के लिए अभिषव और होम किया जाता है। भक्षण मुख्य अर्जु हैं, और ये उसके अर्जु हैं। इस कथन की अयुक्तता का कारण यह है कि अभिषव — सोम का तैयार करना मुख्यतः होग के लिए किया जाता है, और होम स्वर्गादिष फलप्राप्ति के लिए किया जाता है। इसलिए इनको भक्षण का अर्जु नहीं माना जा सकता। अतः भक्षण अप्राप्त है। प्रस्तुत वाक्य उसी का विधान करता है; यह अपूर्वविधि है।

द्वादशाह सत्र मे दीक्षा-वान्य है — 'अध्ययुंगृंहपति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्ष-यति, तत उद्गातारम्' [आप०श्वौ० २१।१।१६।२०]अध्वर्यु गृहपति को दीक्षित कर ब्रह्मा को दीक्षित करता है, तदन्तर उद्गाता को । इस वान्य में आचार्यों ने कम का विधान माना है। इसी के समान 'हविधिने' आदि वान्य में भी कम का विधान मानना चाहिए। यह कथन भी युन्त नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग में कम प्रयोजनवण स्वतःसिद्ध है; उसका विधान अनादश्यक व ध्यर्थ है। क्योंकि अभिषव के बिना होम सम्भव नहीं, होमसे पूर्व अभिषव करना ही होगा। ऐसे ही होम के बिना शेष सोमभक्षण सम्भव नहीं, भक्षण से पूर्व होम करना ही होगा। इसमे ध्यतिकम असम्भव है। न सोम के पश्चात् अभिषव सम्भव है, न भक्षण के पश्चात् होम। ऐसी स्थिति द्वादशाह सत्र के दीक्षा-प्रसंग में नहीं है, वहाँ व्यतिकम सम्भव है; इसलिए वहाँ कम का विधान आवश्यक है।

प्रस्तुत वाक्य के 'प्रत्यक्रवः परेत्य' पदों के आधार पर दाक्य का विनियोग 'पीछे की ओर घूमकर' आने में मानना चाहिए, अर्थात् यह वाक्य 'पीछे की ओर घूमकर आने का' विधान करता है। यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि आहव-नीय में सोमाहुति देकर भक्षण-निमित्त सदीमण्डप में जाने के लिए 'पीछे की ओर लौटना' अनिवार्य है । अतः वह स्वतःसिद्ध है, उसका विघान करना अनावश्यक है ।

फलतः उनत वाक्य शेष सोममक्षण का विधान करता है, यही मान्यता निर्दोष है। जो होता आदि अभिषव करते हैं, एवं होम करते हैं, वे शेष सोम का मक्षण करते हैं। इस प्रकार अभिषव और होम भक्षण में निमित्त हैं॥३२॥ (इति होमा-भिषवयोरिप भक्षनिमित्तताऽधिकरणम्—११)।

### (वषट्कत्रदिीनां चमसे सोमभक्षाधिकरणम्—१२)

ज्योतिष्टोम प्रसंग में बाक्य है— 'प्रेतु होतुक्ष्वभसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्यातृषां प्र यजमानस्य' [श॰ बा॰ ४।२।१।२६)। कारया॰ श्रौ॰ १०।१।१०] इत्यादि'। प्रस्तुत वाक्य में बताया गया है, होता आदि चमसोंवाले सोमभक्षण अपने चमसों में करें। यहां सन्देह है—क्या वषट्कार, अभिषव व होम करनेवाले चमसों में सक्षण करें? अथवा न करें? क्षिष्य जिज्ञासा करता है—'प्रेतु होतुक्ष्वमसः' इत्यादि वाक्य में होता आदि के चमसों में सोमभक्षण का प्रत्यक्ष निर्देश है, पर प्रस्तुत वाक्य में ऐसा नहीं है, इसलिए यह क्यों न माना जाय कि वषट्कार, अभिषवं व होम करनेवाले चमस में सोमभक्षण न करें?

आचार्य ने शिष्यजिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया —

#### प्रत्यक्षोपदेशाच्चमसानामव्यवतः शेषे ॥३३॥

[चमसानाम्] चममों के 'प्रैतु होतुरुचमसः' इत्यादि वाक्य में [प्रत्यक्षोप-देशात्]प्रत्यक्ष = स्पष्ट उपदेश कथन होने से जिनके चमस हैं, उन्हीं को चमसों में सोममक्षण प्राप्त होता है, [अव्यक्तः] जहाँ व्यक्त - स्पष्ट चमसनिर्देश नहीं है, वहाँ [शेषे] चमसियों से अन्यत्र - भिन्न पात्र में सोममक्षण होना चाहिए।

'वषट्कर्त्तुः प्रथममक्षः' तथा 'हिवधीने ग्राविभरिमषुत्य' आदि दावयों में चमस का स्पष्ट कथन नहीं है, अतः वषटकार, अभिषव व होम करनेवालों का सोमभक्षण चमसों में न होकर अन्य पात्र में होना चाहिए।

यहाँ वषट्कर्ता आदि के सोमभक्षण में कोई सन्देह नहीं है। वह गत अधिकरण में निश्चित कर दिया गया है। 'हिविधीने ... सदिस मक्षान् भक्षयन्ति' वाक्य सोमभक्षण का स्पष्ट निर्देश है। सन्देह पात्र के विषय में है। वषट्कर्त्ता आदि को चमस में सोमभक्षण कराया जाय ? अथवा अन्य पात्र में ? क्योंकि 'वषट्कर्त्तुः' एवं 'हिविधीने' आदि वावयों में सोमभक्षण का स्पष्ट कथन होने पर भी चमस का स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए वषट्कर्ता आदि को चमस में सोमभक्षण न कराकर

१- डब्टब्य -- (३१५।२२) सूत्र का माध्य ।

अन्य पात्र में कराना चाहिए, पूर्वपक्ष का यही आशय है ।।३३।।

आचार्य सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया—

#### स्याद्वा कारणभावाद् अनिर्देशश्चमसानां

#### कर्त्तृस्तद्वचनत्वात् ॥३४॥

[वा] 'का' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। [स्यात्]वषट्कर्त्ता आदि का भी सोमभक्षण चमस म होना चाहिए, क्योंकि वहाँ [कारणभावात्] सोमभक्षण के कारण विद्यमान होने से. [जमसानाम] चमसों का [अनिर्देशः] स्पष्ट निर्देश नहोना भले हो, पर [कर्त्तः] वषट्कर्त्ता आदि के [तद्वचनत्वात्] सोमभक्षण का स्पष्ट कथन होने से, उनका भी सोमभक्षण चमसों में होगा।

यह कहना किसी अंश में ठीक है कि 'प्रैत् होतुश्चमसः' वाक्य में चमस का स्पष्ट निर्देश है, वह—जिसका जो चमस है, उसके —चमस में सोममक्षण का विधान करता है; परन्तु वषट्कत्तां आदि के चमस में सोममक्षण का निषेध नहीं करता। जैसा सोममक्षण का विधान 'प्रैत्' आदि वाक्य में है, वैसा ही 'वषट्कर्त्तु', हिवधाने' आदि वाक्यों में है। सोमभक्षण प्रत्येक दशा में चमसों में ही होगा, मले ही कहीं चमस का स्पष्ट निर्देश न हुआ हो।।३४।।

सूत्रकार ने इसी की पुष्टि मे अन्य हेत् प्रस्तुत किया----

#### चमसे चान्यदर्शनात् ॥३५॥

[चमसे] चमस-प्रसंग में [अन्यदर्शनात्] अन्यों जिनके बमस नहीं कहे उनके देखे जाने से [च]भी, वषटकर्ता आदि का सोमभक्षण चमस में होता है।

'प्रैत,' वाक्य मं जो चमस जिसके लिए तिर्दिष्ट है, वही उसमें सोमभक्षण वरे, अन्य न करे, ऐसा नियम नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य वाक्य उन्हीं चमसो में अग्यों के सोमभक्षण का निर्देश करता है— 'चमसाक्चमसाध्ययें प्रयच्छित, तान् स वषट्कर्तों हर्रात' चमसाध्वर्युं के लिए चमसो वो देता है, चमसाध्वर्युं उनको वषट्कर्ता के लिए पहुँचाता है। यदि 'होतृचमस' नाम से एक ही द्वारा चमन में सोमभक्षण हो, तो वाक्य मे 'तान्' बहुवचन का प्रयोग उपपन्न नहीं होता। इसकी उपपत्ति तभी समभव है, जब वषट्कर्ता आदि चमसों में भक्षण करें। इससे स्पष्ट होता है, जहां सोमभक्षण है, वह चमसों में ही है, अन्य पात्रो में नहीं।

इस प्रसग में यह भी व्यान देन योग्य है कि 'होत्चमस' नाम से चमस पर होता का स्वामित्व स्थापित नहीं हो जाता। चमस तथा अन्य सभी यजिय पात्रो पर स्वामित्व यजमान का रहना है। जैस होता या उद्गाता चमस का यजकाल मे उपयोग करने के लिए अधिकृत है, जैसे ही वषट्कनी आदि भी पूर्णरूप से अधि- कृत हैं, भले ही कितपय वाक्यों में उनके सोमभक्षण निर्देश के साथ चमस का उल्लेख न हुआ हो।

जिज्ञासा होती है— चमस में ही सोममक्षण किया जाय, इसके लिए इतना आग्रह या दृढ़ नियम क्यों है ? जात होता है, जमस का निर्धारित माप — परिमाण होने के कारण यह व्यवस्था की गई, जिससे यामशेष सोम सब अधिकृत याज्ञिकों को पूर्णतया गमानरूप में वितरित किया जा सके। अन्य याज्ञिय पात्रों के परिमाण न्यूनाधिक हो सकते हैं। उनमें सोमभक्षण होने पर किसी को अधिक सोम मिले, किसी को न्यून, यह उचित व न्याय्य प्रतीत नहीं होता। इसीलिए नियत परिमाण के पात्र चमम में सोमभक्षण की व्यवस्था की गई।।३५॥ (इति वषट्कर्त्रादीनां चमसे सोमभक्षण की व्यवस्था की गई।।३५॥ (इति वषट्कर्त्रादीनां चमसे सोमभक्षाधिकरणम् — १२)।

# (होतु: प्रथमभक्षाधिकरणम् --१३)

शिष्य जिज्ञासा करता है—जब एक चमस पात्र मे अनेक ऋत्विक् सोमभक्षण करते हैं, तब वहाँ कम क्या होना चाहिए ? सूत्रकार ने इस विषय में पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया—

# एकपाले कमादध्वर्युः पूर्वी भक्षयेत् ॥३६॥

[एकपात्र] एक पात्र में सोमभक्षण के अवसर पर [अव्वर्ष ] अव्वर्ष [पूर्यः] प्रथम [अक्षयेत्] अक्षण करे, [कमात्] क्रम से; होन के समय सोमपात्र क्यों कि अव्वर्यु के हाथ में होता है, इसलिए सर्वप्रथम सोमभक्षण उसी को करना चाहिए, क्यों कि कम वहीं से प्रारम्भ होगा, जिसके सान्निध्य में सोम है। याग के समय 'प्रतिप्रस्थाता' नामक ऋ त्विक् सोमपात्र को भरकर अव्वर्यु के हाथ में देता है। अध्वर्यु का कार्य है - आह्वनीय अग्नि में सोम की अपेक्षित आहुतियाँ देना। याग के अनन्तर शेष सोम का भक्षण सब ऋत्विक् करते हैं। एक पात्र में भक्षण होने से सबको बारी-बारी से भक्षण करना होगा। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम भक्षण का वही ऋत्विक् अधिकारी है, जिसके समीप सोम अवस्थित है। अतः अव्वर्यु का कम सबसे पहले है। । इस।

सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया---

#### होता वा मन्त्रवर्णात् ॥३७॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है— 'अध्वर्थ प्रथम सोमभक्षण करे' यह कथन युक्त नही। [होता] तब होता को सर्वप्रथम भक्षण करना चाहिए, [मन्त्रवर्णात्] मन्त्र में ऐसा कथन होने से।

ऋ खेद[ १०।६४।२]में मन्त्र है-'होतुहिचत् पूर्वे हिवरद्यमाशत' हे ग्रावाओ!

कदाचित् तुम होता से पहले ही मक्षणयोग्य हवि --सीम का रसास्वादन करते हो। यह आल ङ्कारिक वर्णन है। सोमलता को पत्थरों से कूट-पीसकर सोम तैयार किया जाता है। पत्थरों में वह अनिवार्य रूप से लग जाता है, उसी को उत्प्रेक्षा-लङ्कार से भक्षण के रूप मे कहा गया है। कहने की पद्धति है—सम्भवतः तुम होता से पहले ही सोमभक्षण करते हो। इसका तात्पर्य है यज्ञशेष सोम का भक्षण करनेवाला सबसे पहला अधिकारी होता नामक ऋत्विक है। ऋग्वेद [ ५।४३।३ | में अन्य मन्त्र है---'होतेव नः प्रयमः पाहि' हे वायो ! उस मधूर रस-पूर्ण सोम का हमारे लिये तुम देवताओं में सबसे पहले ऐसे ही पान करी, जैसे ऋत्विजों में होता यज्ञशेष सोम का सबसे पहले पान करता है। सौम तैयार होने पर तत्काल उसके साथ वाय-संस्पर्श अनिवार्य है। उसीको 'वायु द्वारा भक्षण' के रूप में वर्णन किया है। वह प्राणिजीवन के लिए अनुकल स्थिति से सहयोग प्रदान करता है। उसके अनन्तर अध्वर्य द्वारा सोम की आहुति आहुवनीय अग्नि मे दी जाती है। इससे प्राणियों के लिए अनुकृत जीवनीय तस्व और भी सूक्ष्म होकर वायु में मिल जाते है। यहाँ देवताओं में अग्नि से पहले वायु का सोमभक्षण है। उसी के लिए मन्त्र में 'होतेव' दृष्टान्त दिया गया है। जैसे ऋत्विजो में होता यज्ञ-शेष सीम का सर्वप्रथम मक्षण करता है, ऐसे ही देवताओं में वायु। मन्त्र में पद है 'नः'--हमार लिए, यह सब हमारे अर्थात् प्राणियो के अभ्युदय के लिए होता है।

मन्त्रों के उक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है -यज्ञशेष सोम के भक्षण का सर्व-प्रथम अधिकारी होता ऋत्विक् है। अत पूर्वपक्ष का यह कथन युक्त नहीं कि सान्तिष्य से अध्वर्य को सोमभक्षण प्रथम करना चाहिए॥३७॥

इसी की पुष्टि के लिए सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है-

#### वचनाच्च ॥३८॥

[वचनात्] वचन से [च] भी वषट्कर्ता का प्रथम भक्षण जाना जाता है। वचन हैं—'वषट्कर्त्तु, प्रथम भक्षः' वषट्कर्ता — वौषट् उच्चारण करनेवाले को सोमभक्षण प्रथम है। वौषट् का उच्चारण होता करता है उसके अनन्तर अध्वयुं सोम की आहुति आहुवनीय अग्नि में छोड़ता है। इस प्रत्यक्ष कथन से वषट्कर्ता होता ऋित्वक् का सर्वप्रथम सोमभक्षण होना स्पष्ट है। इसी अर्थ का उपपादक वाक्य आपस्तम्ब श्रीतसूत्र [१२:२४।६] में हैं— पात्रे समवेताना वषट्कर्त्ता पूर्वो मक्षयति' जहाँ एक पात्र में अनक ऋित्वक् सोमभक्षण करनेवाले हो, वहाँ वषट्कर्ता होता ऋत्वक् स्वंप्रथम सोमभक्षण करता है।

इस विषय मे यह कहना युक्त न होगा कि उक्त वाक्य केवल मक्षण का विधान करते हैं, यहाँ प्राथम्य अविविधात है। कारण यह है कि प्राथम्य अन्य किसी वाक्य से प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे अनुवाद कहकर अविविधित नहीं माना जा सकता। वह अपूर्वविधि है, उसकी उपेक्षा शक्य नहीं, अन्यथा 'प्रथम' पद का निर्देश व्यर्थे मानना होगा। एकसाथ अनेक गुणों का विधान करनेवाला वाक्य अशास्त्रीय नहीं है। अत उक्तवाक्य भक्षण के साथ प्राथम्य के विधायक हैं॥३८॥

सूत्रकार उक्त अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत करता है —

#### कारणानुपूर्व्याच्च ॥३६॥

[कारणानुपूर्व्यात्] कारण की आनुपूर्वी से [च] मी होता का प्रथम सोम-भक्षण सिद्ध है।

सोमभक्षण के निमित्त हैं वषट्कार और होम । पहला निमित्त वषट्कार है, अनन्तर होम । वषट्कार होता करता है, होम अध्वर्य । होता प्रथम 'बौषट्' उच्चारण करता है, अनन्तर अध्वर्य आहुति देता है । अनुष्ठान का यह नैमितिक कम होता के कार्य को प्रथम और अध्वर्य के कार्य को उसके पश्चात् रखता है । कर्मांनुष्ठान की इस आनुपूर्वी से मी होता का सोमभक्षण सर्वप्रथम होना निश्चित है । फलतः एक पात्र मे अनेक ऋत्विजों के सोमभक्षण के अवसर पर उस पात्र में सर्वप्रथम सोमभक्षण होता करता है ॥३६॥ (इति होतुः प्रथमभक्षाधिकरणम्—१३)।

### (भक्षस्यानुज्ञापूर्वकत्वाधिकरणम् — १४)

शिष्य जिज्ञासा करता है—एक पात्र में अनेको द्वारा जो सोममक्षण किया जाता है, वहाँ सन्देह है —क्या अनुज्ञापन करके या बिना अनुज्ञापन के ही सोममक्षण करना चाहिए ? अथवा आवश्यक रूप से अनुज्ञापनपूर्वक सोमभक्षण करना चाहिए ? पहले पक्ष में अनुज्ञापन का अनियम है, करे या न करे। दूसरे पक्ष में अनुज्ञापन बावश्यक है।

'अनुज्ञा' पद का अर्थ है—अनुमित, सहमित, स्वीकृति । अनुज्ञायन है—
अनुमित एव स्वीकृति लेता । एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को किसी विशिष्ट कार्य के
हेतु आमिन्त्रित करता है, और उसमें अन्य व्यक्ति की अनुमित या स्वीकृति जाननाः
चाहता है। यह सब आव अनुज्ञापन में आ जाता है। पहले विकल्प में कहे-सुने
बिना या कभी कह-सुनकर भी अनियम से सोमभक्षण में लाघव प्रतीत होता है।
नियम मानने पर व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए पहला पक्ष मानना युक्त
होगा; ऐसा प्राप्त होने पर सुत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया—

#### वचनादनुजातभक्षणम् ॥४०॥

[वचनात्] शास्त्रीय वचन से जात होता है, [अनुजातमक्षणम्] अनुजापन-पूर्वक ही सोमभक्षण करना चाहिए। काठक संहिता [११।१] में वचन है - 'इन्द्रो वै त्वष्टु: सोममनुपहूतोऽिपबत् स विश्वक् सोमपीयेन ध्यार्च्यंत, तस्मात् सोमो नानुपहूतेन पातवें' इन्द्र ने एक बार त्वष्टा के सोम को बिना बुलाए पिया, उस सोमपान से वह पूर्णरूप में तिरस्कृत हुआ, अत. सोमपान के लिए बिना बुलाये उपस्थित नहीं होना चाहिए।

वचन में 'अनुपहत' पद है। उपहुत बुलाया हुआ, अनुपहूत न बुलाया हुआ। उपह्वान व अनुआपन पद एक ही अर्थ को कहन हैं। यह एक साधारण व्यवहार की बात है, खाने-पीने आदि के अवसर पर विना बुलाये उपस्थित होना प्राय. तिरस्कार का कारण हो जाता है। यजमान ऋत्विजों को सीमभक्षण के लिए आमिन्तित करता है, तब ऋत्विज् स्थीकृति देकर उपयुक्त अथवा पूर्वनिर्धारित स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। इसी आशय को सूत्र प्रकट करता है।।४०।। (इति भक्षस्यानुज्ञापूर्वकत्वाधिकरणम् –१४)।

### (वैदिकवचनेनानुज्ञापनाधिकरणम् — १५)

अनुमित प्राप्त होने पर सोमभक्षण के लिए उपस्थित होना चाहिए, ऐसा निरुचय हो जाने पर भी यह सन्देह रह जाता है कि अनुजापन लौकिक वाक्य से किया जाय? अथवा बैदिक वाक्य से? इसके लिए कोई नियत व्यवस्था न होने के कारण साधारणतवा लौकिक वाक्य से अनुजापन करे, ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने व्यवस्था की

### तदुपहूत उपह्वयस्वेत्यनेनानुज्ञापयेल्लिङ्गात् ॥४१॥

[तत्] उस सोमभक्ष के लिए['उपहृत उपह्वयस्व' इति]'उपहृत उपह्वयस्व' [अनेन] इस दैदिक वचन से[अनुजापयेत्] अनुजापन करे[लिङ्गात्] उक्त बचन में अनुजापन का सामर्थ्यं देखे जाने से।

'उपहूत उपह्नयस्व' यह बचन शतपथ ब्राह्मण [२।४।४।२॥] में पठित है। 'यजुर्वेद [२।११] में 'उपहृत उपह्नयताम्' पद पठित हैं। 'उपह्नयताम्' के आधार पर शतपथ में 'उपह्नयस्व' की ऊहा की गई प्रतीत होती है। यजुर्वेद मे सर्वेत्र जहाँ 'उपहृतः' पद प्रयुक्त है, प्राश्चन व भक्षण का निर्देश है। इससे 'उपहृत, उपह्नयस्व' वचन मे अनुज्ञापन का सामर्थ्य निहित है, यह ज्ञात होता है। इस वैदिक वचन से अनुज्ञापन का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर इस कार्य के लिए लौकिक वचन की निवृत्ति हो जाती है।।४१।। (इति वैदिकवजनेनानृज्ञापनाधिकरणम् — १५)।

# (वैदिकवाक्येन प्रतिवचनाधिकरणम् -१६)

यह निश्चित हो गया कि 'उपहुत उपह्नयस्व' इस वैदिक वचन से अनुज्ञापन करे, पर यह सन्देह अभी बना है कि प्रतिवचन—प्रत्युत्तर से लौकिक वाक्य का प्रयोग किया जाय? अथवा वह भी वैदिक वचन द्वारा हो? वैदिक वाक्य का विनियोग प्रवन में किया गया है; प्रतिवचन में लौकिक वाक्य का प्रयोग क्यों न माना जाय?

आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त स्थिर किया—

#### तत्रार्थात् प्रतिवचनम् ॥४२॥

[तत्र] उस अनुज्ञापन में [अर्थात्] अर्थ-सामर्थ्यं से 'उपहृत.' यह पद [प्रति-वचनम् ] प्रतिवचन होता है।

अनुनापन के लिए बताये गये वैदिक बचन में दो पद हूँ —एक - 'उपहूत:' दूसरा 'उपह्न्यस्व'। दूसरा कियापद है। यममान इसका उच्चारण करता है, ऋत्विक् का उपह्वान करता है, उसे आमन्त्रित करता है, बुलाता है आओ, सोमभक्षण करो। यह प्रथम कहे जाने से प्रक्तरूप है। आमन्त्रण को स्वीकार कर ऋत्विक् 'उपहृत:' उच्चारण करता हुआ सोममक्षण के लिए सदःस्थान में उपित हो जाता है। तात्ययं है—मैं उपहृत हूँ, आमन्त्रित हूँ, सोमभक्षण के लिए मुक्त विल् मुक्त बुलाता है। वात्ययं है —मैं उपहृत हूँ, आमन्त्रित हूँ, सोमभक्षण के लिए मुक्त बुलाया गया है, वह स्वीकार है। वह सदोमण्डप में पहुँच जाता है।

इस प्रसंग में यह कहना संगत न होगा कि प्रश्नरूप में कहा गया वचन पहले पढ़ना चाहिए, उत्तररूप में वहा गया अनन्तर; पर मूल ग्रन्थ [श० ब्रा०] में इनका विषयं वयों है ?वस्तुत: कोई भी पद अपने अर्थ-सामर्थ्यं से उपयुक्त अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है: उनकी बानुपूर्वी अर्थबोधन में बाचक नहीं होती। शास्त्र का यह सर्वेसम्मत सिद्धान्त है—'यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्वस्यापि तस्य सः —अर्थ सामर्थ्यं से पद का प्रयोग वहीं होगा, जिसके साथ उसका सम्बन्ध है, मने ही वह पाठ में पहले-पीछे कहीं पढ़ा गया हो। फलत. 'उपहूत उपह्रुवस्य' इस वैदिक वचन के दूसरे पद का उच्चारण यजमान प्रथम करता है। उसके प्रतिवचन में अधिकृत ऋत्विक् 'उपहृतः' उच्चारण करता है। इस प्रकार प्रश्न-प्रतिवचन दोनों वैदिक वचन ढारा किये जाते हैं। यज-प्रसंग में लौकिक वाक्य प्रयुक्त नहीं होने चाहिए, यही इसका तात्पर्य है। आपस्तम्ब श्रीतसूत्र [१२।२४।१५ व ४४] में उक्त आधार स्पष्ट लिखा है -'उपहृत इति प्रतिवचन.' गर्थरा। (इति वैदिक-वाक्येन प्रतिवचनाधिकरणम् —१६)।

### (एकपात्राणामनुज्ञापनाधिकरणम् – १७)

वैदिक वचन से अनुज्ञापन किये जाने का निक्चय होने पर भी यह सन्देह है कि क्या जहाँ अनेक व्यक्ति एक पात्र में सोमभक्षण करते हैं, वहीं अनुज्ञापन होना बाहिए ? अथवा सर्वत्र सोमभक्षण के अवसर पर ? इस विषय में कोई विद्येष कथन न होने से सर्वत्र सोमभक्षण के अवसर पर अनुज्ञापन किया जाना प्राप्त होता है।

आचार्य सूत्रकार ने इसे व्यवस्थित किया

# तदेकपात्राणां समवायात् ॥४३॥

[तत् ] वह अनुज्ञापन [एकपात्राणाम् ] एक पात्र में सोममक्षण करनेवाले व्यक्तियों का करना चाहिए, [समवायात् ] अनेक व्यक्तियों का सोममक्षण एक पात्र में इकट्ठा होने से ।

जहाँ एक पात्र में अनेक व्यक्तियों ने सोमभक्षण करना हो, वहीं अनुजापन ( = अनुमित) आवश्यक है। अनुजापन का स्वरूप है—जहाँ कोई कार्य एक व्यक्ति करता है, वहीं अन्य व्यक्ति कार्य करना चाहे, तो दूसरे की भावना को अनुकूल बनाने के लिए अनुजापन अपेक्षित है। जहाँ एक पात्र में अनेक व्यक्तियों ने सोमभक्षण करना है, वहाँ एक-दूसरे की अनुमित से कार्य करने में संवर्ष की आशंका या सम्भावना टल जाती है। अपने-अपने भिन्न पात्रों में सोमभक्षण के अवसर पर ऐसी स्थिति आने की सम्भावना ही नहीं रहती, व्योंकि वहाँ एक के द्वारा प्रयोग किये गये पात्र में अन्य कोई भक्षण नहीं करता।

संघर्ष के दो आघार हो सकते हैं एक, क्रम या आनुपूर्वी, अर्थात् पात्र का पहले प्रयोग कौन करे ? दूसरा, मक्ष्य पदार्थ की न्यूनाधिकता का होना। संघर्ष के पहले आधार को टालने के लिए व्यवस्था की गई है सर्वप्रथम सोमभक्षण होता ऋत्विक् करेगा, अनन्तर निर्धारित क्रम से अन्य ऋत्विक् । एक पात्र में भरा ऋत्विक् करेगा, अनन्तर निर्धारित क्रम से अन्य ऋत्विक् । एक पात्र में भरा सोम समान भागों में बाँटा नही जाता। यथाक्रम उसी पात्र से चुल्लू में अन्दाखा के साथ सोम भक्षणार्थ दिया जाता है। उसमें स्वभावतः कुछ-न-कुछ न्यूनाधिकता सम्भव है। ऐसी स्थिति में परस्पर किसी के चित्त को ठेस न लगे, अनुज्ञान वावस्थक होता है। कदाचित् भूल से न्यून या अधिक सोममक्षण किसी के हारा हो जाय, तो उसमें कोई भी अन्य सदस्य अपने चित्त की प्रसन्तता नष्ट न होने दे; इसी भावना से अनुज्ञापन एक पात्र में अनेकों के द्वारा सोमचक्षण में सम्भव है, सर्वत्र सोमभक्षण में नही।।४३॥(इति एकपात्राणामनुक्षापनाधिकरणम् —१७)।

# (स्वयं यष्टुर्यजमानस्य भक्षास्विताधिकरणम् १८)

ज्योतिष्टोम प्रकरण में ऋतुयाग पठित हैं। वहाँ वाक्य है —'यजमानस्य याज्या, सोऽभिन्नेष्यति, होतरेतद् यज' इति । यजमान की याज्या है, प्रशास्ता द्वारा प्रेरित यजमान होता को प्रैष देता है —हे होत: ! यह पढ़कर यजन करो ।

इस विषय में द्रष्टिव्य हैं—कात्या० श्री० ६।१३।१-१६॥ तथा आप० श्री० १२।२६।११ एवं १२।२७।१३॥

प्रधान याग के प्रारम्भ में जिन ऋचाओं से आहुतियाँ दी जाती हैं, उनका नाम 'याज्या' है। वे सब ऋचाएँ होत्रकाण्ड में पठित हैं, इसलिए होता ऋत्विक् उनका पाठ करता है, पाठ के अनन्तर 'वषट्' शब्द का उच्चारण करने पर अध्वर्धुं आह्वनीय अग्नि में सोम की आहुति देता है। प्रशास्ता से प्रेरित यजमान इसी यजन के लिए होता से कहता है —'एतद् यज' इति।

अन्यत्र पाठ है— 'स्वयं वा निषद्य यजित' अथवा यजमान होता को यजन के लिए न कहकर स्वयं बैठकर यजन करता है। तात्पर्य है यजमान स्वयं याज्या ऋचा का पाठ कर वषट् शब्द के उच्चारणपूर्वक आहवनीय अग्नि में सोम की आहुति देता है। यहाँ सन्देह है न्या इस प्रसंग्र में सोमभक्षण यजमान को करना चाहिए ? अथवा नहीं ?

वाक्य में 'पठित' पद है, इससे यजमान के लिए केवल याज्या के पाठ का विद्यान विदित होता है। होता से याज्या-पाठ का अपनय (दूर हटाना) किया

गया; मधाण का अधिकार तो होता का रहेगा ही।

बाचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

#### याज्यापनये नापनीतो भक्षः प्रवरवत् ॥४४॥

[याज्यापनय] होता का याज्या से अपनयः सम्बन्ध-विज्छेद होने पर [अक्षः] होता का सोमभक्षण [न-अपनीतः] दूर नहीं होता, अर्थात् सोममक्षण होता का ही रहता है, [प्रवरवत्] याग के प्रारम्भ में होता के वरण के समान।

याग के प्रारम्भ में यजमान 'होता'-रूप में एक ऋत्विक् का वरण करता है। सम्पूर्ण अनुष्ठान में वह एक कर्म है। होता द्वारा याज्या-पाठ न किये जाने पर भी उसका होता-पन बना रहता है। इसी प्रकार याज्यापाठ एक कर्म है, सोमभक्षण अन्य कर्म है। याज्यापाठ के अपनय से भक्षण का अपनय नहीं होगा। अतः सोमभक्षण होता का होना चाहिए।

भाशंका होती है—'याज्याया अधि वषट् करोति' याज्या-पाठ के अनन्तर वषट्कार करता है, —इस वाक्य के अनुसार जो याज्या का पाठ करता है, वही वषट्कार करता है। यजमान ने याज्या-ऋचाओं का उच्चारण किया है, तब वही पाठ के अनन्तर वषट् का उच्चारण करेगा। इस विषय में शास्त्रीय व्यवस्था है किं जो वषट्कार करता है, वही सोमभक्षण करता है। इस व्यवस्था के अनुसार सोमभक्षण यजमान का होना चाहिए, होता ऋत्विक् का नहीं।

यह आशंका बस्तुतः निराधार है; क्योंकि वषट्कार याज्या का अवशव या अपनी अक्रूक्प नहीं है, जो याज्या के साथ अनिवार्य रूप से बँवकर रहे। याज्या अपनी जगह है, वषट्कार अपनी जगह है। 'याज्याया अधि वषट् करोति'— याज्या के अनन्तर 'वषट्' करता है' वाक्य के साथ उक्त स्थिति का कोई विरोध नहीं है।

यजमान द्वारा याज्या-माठ किये जाने के अनन्तर होता वषट्कार करेगा। वषट्क क्ता ही सोमभक्षण का अविकारी है, इस प्रकार होता का सोमभक्षण सिंख है। 'स्वयं वा निषद्य यजित' वाक्य यजमान द्वारा याज्या-पाठ किये जाने का विधान करता है। यह वजन होता से याज्या का अपनय भले ही करे, इससे वषट्कार का अपनय मही होता, वषट्कार होता करेगा ही। वाक्य से जो अर्थ अभिव्यक्त होता है, उतना ही ग्रहण करना चाहिए। 'स्वयं वा निषद्य यजित' वाक्य केवल याज्या-विषयक है। अतः यजमान द्वारा याज्या-पाठ मे सोमभक्षण होता का होना चाहिए। भिर्मा

आचार्यं सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत

किया —

#### यष्टुर्वा कारणागमात् ॥४५॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। ताल्पर्य है—'होता का याज्या से अपनय होने पर भी सोमभक्षण से अपनय नहीं होगा' यह कथन यृक्त नहीं है। अतः [यष्ट्र.] यजन करनेवाले यजमान का सोमभक्षण निश्चित है, [कारणायमात्] कारण सोमभक्षण कारण के आगम प्राप्त होने से; ताल्पर्य है —जी यजन करता है, उसी का सोमभक्षण होता है।

'स्वयं वा निषद्य यजित' वाक्य मे 'यजित' का अर्थ है —यजन करता है। देखना चाहिए, 'यजन' का स्वरूप क्या है? याज्या-ऋचाओ का पाठ करना, उसके अनन्तर 'वषट्कार'-उच्चारणपूर्वक आह्वनीय अग्न में सोम की आहुति देना, यह सब व्यापार 'यजित' क्रिया के पेटे में आता है। वषट्कार का उच्चारण सोमभक्षण का कारण है; जो उच्चारण करेगा, उसी का सोमभक्षण है। याज्या-ऋचाओं के पाठ के अनन्तर यजमान वषट्कार-उच्चारणपूर्वक अग्नि में आहुति प्रदान करता है, अतः सोमभक्षण यजमान का है।

गत सूत्र की व्याख्या में औ यह कहा गया कि यजभान द्वारा याज्या-पाठ के अनन्तर वषट्कार का उच्चारण होता करेगा, यह कथन अशास्त्रीय है। यजन के विषय में शास्त्र का निर्देश है —'अनवानता यष्टव्यम्' बीच में श्वास लिये बिना यजन करेना चाहिए। याज्या ऋचा के अन्त में वषट्कार-उच्चारणपूर्वक अग्नि में आहुति देना, यह सब एक श्वास में होना चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब स्वयं यजमान याज्या-पाठ के अन्त में 'वषट्' उच्चारण करता हुआ आहुति देता है। मध्य में होता द्वारा वषट्कार का उच्चारण मानने पर एक श्वास में यजन का होना असम्भव है। इसलिए 'स्वयं वा निषद्य यजति' द्वारा विहित यजनकमं के मध्य में श्वास न लेने का [अनवानता यष्टव्यम्] विदान है। यजमान द्वारा स्वयं बैठकर यजन करने का विधान केवत याज्यामात्र-उच्चारण में

पर्यवसित नहीं है। यह साङ्ग कर्म के पूर्ण अनुष्ठान का विधान है, अत: इसमें मजमान का सोमभक्षण निविचत है॥४५॥

गत सूत्र में जो यह कहा गया कि स्वयं यजमान द्वारा यजन करने पर भी जैसे ऋत्विक् रूप में होता का वरण अपनीत नहीं होता, वैसे ही होता का सोम-मक्षण भी अपनीत नहीं होगा। इस विषय में सूत्रकार ने बताया—

#### प्रवृत्तत्वात् प्रवरस्यानपायः ॥४६॥

[प्रवृत्तत्वात्] प्रारम्भ से होता का वरण होकर याग की सम्पन्नता तक होता-मन प्रवृत्त ेचालू रहने के कारण[प्रवरस्य]वरण का[अनपायः]अपनय = दूर होना == उच्छेद नहीं होता।

यजमान द्वारा होता ऋत्विक् का वरण याग के प्रारम्भ मे हो जाता है। होता की यह स्थिति याग सम्पन्न होने तक सम्पूर्ण यागकाल में बनी रहती है। यदि विधान के अनुसार यजमान स्थयं याज्या का यजन करता है, तो इससे वरण किये होता का होत्भाव समाप्त नहीं हा जाता । ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग है; प्रकृतियागों में जो विधि जहाँ कहा है, वहाँ उसी प्रकार उसका अनुष्ठान होना चाहिए। ऐसा न करने पर कर्म विगुण हो जाता है। विगुण कर्म अभी स्सित फल देने में असमर्थ रहता है। विकृतियागों में ऐसा होता है कि जहाँ जो कर्म अपेक्षित है, पर कथित नहीं है, उसका 'प्रकृतिबद विकृति, कर्त्तव्या' वचन के अनुसार प्रकृतियाग मे उस अवसर पर जैसा कहा है, वैसा अनुष्ठान कर लिया जाता है। पर ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग है; यहाँ जो विधान जहाँ है, वह सब अपूर्वविधि है। यदि यजमान के द्वारा स्वयं याज्या-होम से होता का बरण उच्छिन माना जाय, तो आगे हाम के लिये उसका पुनः वरण करना होगा । यह नितान्त विधिहीन हो जायगा, क्योंकि इस अवसर पर वरण का विधान नहीं है। ऐसा करने से समस्त कर्म विगुण व निष्फल हो जायगा। अतः यजमान के याज्या होम से होता का होतुभाव अपनीत नहीं होता। याज्या-ऋचा के उच्चारणपूर्वक यजमान वषट्कार करता है, और आहुवनीय अग्नि में सोम की आहुति देता है। 'यत्र वषट्कारस्तत्र भक्षणमपि' इस अ्यवस्था के अनुसार सोमभक्षण यजमान का ही होगा। फलत इस अनुष्ठान मे होता से सीमभक्षण का अपनय है, होत-यरण का नहीं,—यह सिद्धान्त निश्चित होता है ॥४६॥ (इति स्वयं यष्ट्यंजमानस्य भक्षास्विताधिकरणम--१८) ।

# (फलचमसस्य इज्याविकारताधिकरणम् –१६)

ज्योतिष्टोम-प्रसंग में सन्दर्भ पठित है "स यदि राजन्यं वा वंश्यं वा याज-मेत्, स यदि सोमं विभक्षयिषेत्, न्यग्रोधस्तिभीराहत्य ताःसिम्पष्य दर्धान उन्मृज्य तमसौ भक्षं प्रयच्छेन्न सोमम्" –यदि ज्योतिष्टोम याग करनेवाला क्षत्रिय अथवा वैश्य है, और वह सोमभक्षण करना चाहता है, तो उसकी वट वृक्ष की कोंपल-कलियों का रस दही में मिलाकर भक्षण करावें, सोमभक्षण न करायें। यहाँ सन्वेह है -क्या यह फलचमस (बड़ की कलियों के दिविधिश्रत रस से भरा चमस) भक्ष का विकार है? अथवा याग का विकार ? तात्पर्य है -क्या यह केवल भक्षण के लिए हैं ? और आहुति सोम की ही दी जायगी ? अथवा आहुति भी फलचमस की दी जायगी ?

सन्दर्भ-पदो के आघार पर जात होता है कि फलचमस का सम्बन्ध अक्षण के साथ है, इसलिए यह अक्ष का विकार होना चाहिए। इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप मे सूत्रकार ने कहा-

#### फलचमसो नैमित्तिको भक्षविकारः श्रुतिसंयोगात् ॥४७॥

[नैमित्तिक:] निभित्तविशेष से प्राप्त हुआ [फलचमस:] फल-रसोंवाला चमस [भक्षविकार:] सोमभक्षण का विकार है; अर्थात् केवल सोमभक्षण के स्थान पर इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि [श्रुतिसंयोगात्] श्रुति-पदों से भक्षण के साथ इसका सम्बन्ध ज्ञात होता है।

श्रुति-सन्दर्भ में पद हैं 'तमस्मै पक्षं प्रयच्छेत्' क्षत्रिय या वैश्व यजमान के लिए उस फलचमस की सोमभक्षण के स्थान में भक्षणरूप प्रदान करे। 'भक्षं प्रयच्छेत्' पद हैं, 'यजेत्' अथवा 'इज्यां कुर्यात्' यजन करे, ऐसा उल्लेख नहीं है। इसलिए फलचमस को मक्ष का विकार मानना चाहिए। बाहुति सोम की दी जानी चाहिए।।४७।।

पूर्वपक्षका निवारण करता हुआ आचार्य सूत्रकार सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत करता है.—

#### इज्याविकारो वा संस्कारस्य तदर्थत्वात् ॥४८॥

[बा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है । तात्पर्य है --फलचमस भक्षविकार नहीं है, [इज्याविकार ] याग का विकार है, [संस्कारस्य] संस्कार के [तदर्थत्वात्] याग के लिए होने से ।

बट वृक्ष की घृडियों और कोपल-पत्तों को पीस-छानकर निकाले गये रस में दही मिलाकर संस्कार किया गया याग-साधनद्रव्य याग के लिए हैं। आहुति के लिए जिस चमस में यह संस्कृत द्रव्य मरा जाता है, वह 'फलचमस' है। जैसे

१. इसका उल्लेख सुत्र [३।४।२२] पर भी हुआ है। वाक्य तुलना करें, आप० श्रो॰ [१२।२४।४], तथा सत्या० (हिरण्य०) श्रो॰ [८।७।४३]

सन्दर्भ के उपसंहार में फलचमस का 'भक्षति' के साथ सम्बन्ध है, ऐसे ही सन्दर्भ के उपक्रम मे उसका 'यजित' के साथ सम्बन्ध है। प्रारम्भ मे स्पष्ट कहा है —
'क्षत्रियं वा वैदयं वा याजयेत्' क्षत्रिय अथवा वैद्य को जब ज्योतिष्टोम यजन
कराये। इस याग का साधन-द्रव्य क्या होगा? यह अगले पदों से स्पष्ट है—
'न्यग्रोधिस्तभीराहत्य ताः सम्पिष्य दर्धान उन्मृज्य' वट वृक्ष की ताजा घुंडियों,
कोंपल पत्तों व फलों को तोड़, उन्हें पीस-छानकर तैयार किये फलरस में दही
मिलाकर सम्पन्न हुआ द्वश्य-याग का साधन है।

ज्योतिष्टोम में अित्रय अयवा वैश्य यजमान होने पर उन्हों के निकित्त से यह फलरस सोम के स्थान में याग-साधन होने के कारण यखाप नैमित्तिक है, तथापि बाह्मण यजमान होने पर जो कर्म सोम द्वारा सम्पन्न होता है, वह सब कर्म अित-यादि यजमान होने पर फलरस द्वारा सम्पन्न होगा। नैमित्तिक होने से फलचमस का 'यजित' से सम्बन्ध तौड़ा नहीं जा सकता। जैसे भक्षण के साथ फलचमस का सम्बन्ध श्रुत है, ऐसे ही 'याजयेत्' यह 'यजित' के साथ सम्बन्ध श्रुत है। इससे उपक्रम और उपसंहार दोनों का सामञ्जस्य अवाधित रहता है। अक्षति के साथ फलचमस का सम्बन्ध तभी सम्भव है, जब पहले यजित के साथ सम्बन्ध हो। भक्षण यागकाल में यागशेष का ही माना गया है।

सन्दर्भ के अन्तिम पद 'न सोमम्' क्षत्रियादि यजमान होने पर 'सोम का निषेध' यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसी स्थिति में सोम का पूरा प्रतिनिधिस्त फलचमस ग्रहण करता है। यदि फलचमस का सम्बन्ध केवल भक्षण से माना जाय, तो प्रश्न होगा—ऐसे याग में आहुति किस द्रव्य की दी जाय ?यदि आहुति सोम की मानी जाती है, तो भक्षण में सोम का निषेध अनुपपन्न होगा, क्योंकि मक्षण यज्ञशेष का ही होता है, और वह सोम होगा। इसलिये मक्षण में सोम का निषेध उपपन्न होगा, जब फलचमस का 'यजिंद' से सम्बन्ध माना जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है, फलचमस इज्या (=या) का विकार है, याग =यजन से सम्बद्ध है॥४६॥

आचार्यं सूत्रकार ने इसी अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

#### होमात् ॥४६॥

[होमात्] होम का निर्देश पाये जाने से सिद्ध होता है कि फलधमस इज्या का विकार है।

फलचमस से होम किये जाने का निर्देश पाया जाता है । वाक्य है—-'यदान्यां-ष्ट्रमसान् जुद्धति अर्थतस्य दर्भतरुणकेनोपहत्य जुहोति' जब ऋत्विज् अन्य चमसो

तुलना करें—'यदान्यांश्चमसान् जुद्धत्यर्थंतस्य दर्भतस्येनोपहत्यान्तः परिध्या-हवनीयादङ्कारं निवत्यं अहं त्वदस्मि इति जुहोति' सत्या० (हिरण्य०) थ्राँ०

का होम करते हैं, तब इस फलचमस को -दर्भ की दृढ़ डण्ठी अथवा दर्भमुष्टि [दाभ घास के अनेक तिनको को मिलाकर बनाई कूँची] से हिलाकर होम करता है। फलचमस के होम का यह स्पष्ट निर्देश सिद्ध करता है कि फलचमस इज्या का विकार है, अर्थात् वह याग के लिए तैयार किया जाता है; केवल भक्षण के लिए नहीं। यागशेष का भक्षण तो स्वतः प्राप्त होता है।।४६॥

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया--

#### चमसैश्च तुल्यकालत्वात् ॥५०॥

[चमसैं:]अन्य चमसो के साथ [जुल्यकालत्वात्]फलचमस को होम के लिए उठाने का समानकाल होने से [च] भी जाना जाता है कि यह इज्या का विकार है, अर्थात् याग से सम्बद्ध है।

वाक्य है - 'वदान्यांक्चमसानुन्नयन्ति, अथैतं यजमानचमसमत उन्तयित' [सत्या० श्री॰, ८।७।४३] जब बन्य चमसो का द्रोणकलश से उन्नयन करते हैं, तब इस यजमान-चमस (फलचमस) का उपपात्र से उन्नयन करता है, जिसमे न्यग्रोधिस्तिभयों का रस भरा रक्खा है। द्रोणकलश में सोमरस भरा है। होम के लिए चममों से मरकर जैसे वह उठाया जाता है, ऐसे ही वट वृक्ष की पुंडियो व कोंपल-पत्तों का दिविमिश्रित रस जिस पात्र में भरा रहता है, वहाँ से होम के लिए उसको यजमान-चमस (फलचमस) से भरकर उठाया जाता है। इससे स्पष्ट होता

(क्षांअ३) वाक्य के 'दर्मतक्णेन' पद के स्थान पर अत० बा० (३।१।२।७) में 'दर्मतक्णकेनादधाति' पाठ है। तक्ण पद से ह्रस्व अर्थ में [अष्टा० ४।३।६६] 'क' प्रत्यथ होने से पद का अर्थ होगा -दाम बास के तिनको से बनाया गया छोटा-सा गुच्छा, न अधिक लम्बा हो न अधिक मोटा। तिनके केवल इतने होने चाहिएँ कि वैंधकर जिनमें दृढ्ता आ जाय। लम्बाई छह अंगुल और मोटाई किनिष्टिका अंगुली के अग्रभाग के बराबर पर्याप्त है। यह इसीलिय है कि फलचमस में भरे रस को गुच्छे के अग्रभाग से हिलाये जान पर तिनके मुड़न जायें तथा रस गुच्छे के अग्रभाग में इतना लग जाय, जिससे आह्वनीय मे आहुति दी जा सके, अथवा आह्वनीय से अंगारा निकालकर छसी परिधि (सीमा) में उसे रखकर गुच्छे से रस को उसपर छिटका जा सके।

उक्त सन्दर्भ मे यही निर्देश हैं -जब अन्य चमसों को होमते हैं, तब इस फलचमस के रस को दर्भ के लधु गुच्छे के अग्रभाग से हिलाकर एवं आह्वनीय की परिधि मे ही आहवनीय से अलग रक्खे अंगार पर गुच्छे में सगे रस को 'अहं त्वदस्मि' यह उच्चारण करता हुआ होमता है। है, फलचमस याग से सम्बद्ध है, केवल भक्षण से नहीं ॥५०॥ इसी अर्थ की पुष्टि मे सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

#### लिङ्गदर्शनाच्च ॥४५॥

[लिङ्गदर्शनात्] लिङ्ग-हेतु के देखे जाने से [ च ] भी फलचमस इज्या-विकार सिद्ध होता है।

चालू अधिकरण के विवेचनीय प्रारम्भिक वाक्य के उपसंहार में कहा है— 'तमस्मैं भक्षं प्रयच्छेन्न सोमम्' अस्मैं —इस क्षत्रिय व वेश्य यजमान के लिए उस भक्ष को देवे, तोम न देवे। सोममक्षण का निषेध इस तथ्य का प्रयोजक है कि आहुवनीय में आहुति न्यप्रोधस्तित्रियों के दिधिमिश्चित रस की दी गई है। यदि उसकी आहुति न दी जाती, तो सोम की दी जाती। उस अवस्था में सोमभक्षण का निषेध सम्भव न था, क्योंकि भक्षण हुतशेष का ही होता है। इससे सोमभक्षण-निषेध इस बात का प्रयोजक है कि क्षत्रियादि यजमान होने पर आहुवनीय में बाहुति न्यप्रोधस्तिमयों के दिधिमिश्चित रस की दी गई है। उसी का ग्रेप, भक्ष के लिए प्रस्तुत किया गया। आहुवनीय में जिसकी आहुति दी जाती है, उसे याग से असम्बद्ध कौन कह सकता है? इसके परिणामस्वरूप फलचमस इज्या का विकार है, यह निविचत है।।११॥ (इति फलचमसस्य इज्याविकारत(अधिकरणम् १६)।

# (ब्राह्मणानामेव राजन्यचमसानुसर्पणाधिकरणम्--२०)

राजसूय याग के अन्तर्गत 'दशपेय' नामक एक यागिवशेष है। उस प्रसग में वाक्य है— 'शतं बाह्मणाः सोमान् मक्षयन्ति; दशदशैकैकं चमसमनुसर्गन्ति' सौ शाह्मण सोम का मक्षण करते हैं; दश-दश एक-एक चमस के प्रति अनुसर्पण करते हैं।

राजसूय याग के अनुष्ठान का अधिकार राज्याभिषिक्त राजा का माना गया है। इस याग के पूर्ण होने में एक वर्ष से कुछ अधिक दिन लग जाते हैं। इसका आरम्भ पालगुन शुक्ता प्रतिपदा से होता है। एक वर्ष और एक मास तक विभिन्न कर्म होते रहते हैं, तत्पश्चात् अगले वर्ष चैत्रशुक्ता प्रतिपदा के दिन अभिषेचनीय-संज्ञक सोमयाग होता है; वह पाँच दिन साध्य है। इसमे प्रथम दिन दीक्षा, अगले तीन दिन उपसत्, तत्पश्चात् एक दिन मुत्या = सोमयाग होता है। तदनन्तर दक्ष संस्प हिनयों का याग। इनका विवरण है—षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दक्षमी और एकादशी के छह दिनों में छह संस्प हिनक याग होते हैं। तत्पश्चात्

संतृप हिव — तरल हिव आज्य, सोम तथा न्यग्रोधस्तिभियों का दिधिमिश्चित स्वरस ।

ढ़ादशी के दिन शेष चार संसूप हविष्क याग । द्वादशी से ही 'दशपेय' यान का आरम्भ होता है। दशपेय के प्रथम दिन का दीक्षा-कर्म अभिषेचनीय में हो जाता है, बतः द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी में तीन उपसत्, और चौथे पूर्णिमा के दिन सुत्या — सोमयाग होता है।

इसी अवसर पर 'शतं ब्राह्मणाः' आदि वाक्य श्रुत हैं, यद्यपि ये वाक्य वर्त्तमान वैदिक बाङ्मय में उपलब्ध नहीं हैं। 'दशपेय' नाम का निमित्त बनाने के लिए बाक्य का उत्तरांश शतपथ ब्राह्मण [१।४।४।३] में निम्नांकित रूप से उपलब्ध है—'अय बहुशमेऽहन् प्रमुतो मवति तस्माह्शपेयः, अथो बहुशदर्शकैकं चमसमनुसृप्ता भवन्ति तस्माद्वेव दशपेयः' दशपेय नाम के दो निमित्त बताये : एक—दसवें दिन अनुष्ठित होना; दूसरा -दस-दस की एक संख्या में एक-एक चमस के लिए अनुसर्पण करना।

यहाँ चमस दस हैं एक यजमान का राजन्यचमस, भी चमस ब्राह्मण ऋ त्विजों के । एक-एक चमस के क्षेष हिंद को दस-दस व्यक्तियों ने भक्षण करना है । यहाँ राजन्य चमस में सन्देह है-उसका भक्षण दस राजन्य करें ? अथवा उसका भक्षण भी दस ब्राह्मण करें ? यजमान राजन्य है, इसिलये उस चमस का अक्षण दस राजन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाना प्राप्त होता है। इसी अर्थ को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया--

#### अनुप्रसर्पिषु सामान्यात् ॥५२॥

[अनुप्रसर्पिषु] राजन्यचमस सोम का अनुसर्पणपूर्वक भक्षण करनेवालों में [सामान्यात्] वर्णसाम्य से राजन्य ही अनुसर्पण करें, ऐसा जाना जाता है।

दस व्यक्तियों का एक-दूसरे के पीछे धीरे-धीरे सरकना अनुसर्पण है। यह सोममक्षण के लिए होता है। अत: वर्ण की समानता के आधार पर राजन्यचमस-सोममक्षणक लिए दस राजन्य व्यक्तियां का अनुसर्पण समञ्जस प्रतीत होता है।

शका है आवय में 'यत ब्राह्मणाः' पठित है, यदि राजन्यचमस का वस राजन्य भक्षण करते हैं और शेष नी चमसो का नव्ये ब्राह्मण,तो वाक्य में ब्राह्मणों की शत संस्था का कथन असंगत हो जाता है। अतः राजन्यचमस के प्रक्षण के लिए दण ब्राह्मणों का ही अनुसर्पण मानना चाहिए। यद्यपि आपाततः यह कथन युक्त प्रतीत होता है, पर बास्तविकता यह नहीं है। यत संस्था का असामञ्जस्य उस दशा में कहा जा सकता है जब शत संस्था का यहाँ विश्वान किया गया हो। वस्तुतः शतसंस्थ 'दशदशैकंकं' से ही प्राप्त है। यहां 'क्षतं ब्राह्मणाः' में शतसंस्था अनुवादमात्र है ब्राह्मण पद अधिक संस्था होने से दिया गया है। ग्राम में समी वर्णों के

द्रब्टव्य—युधिष्ठिर भीमांसककृत शावरभाष्य, हिन्दी व्याख्या, पृष्ठ ६६४ ॥

लोग रहते हैं, पर यह ब्राह्मणों का ग्राम है, यह ठाकुरों का, ऐसा व्यवहार उस वर्ण की अधिक संख्या होने के कारण लोक में देखा जाता है। फलतः 'शतं ब्राह्मणाः' में सौ संख्या राजन्य मिलकर अभिप्रेत है। इसके अनुसार राजन्यचमस के राजन्य व्यक्तियों का अनुसर्पण निर्वाध है।

इसके अतिरिक्त यह भी ज्यान देने योग्य है कि राजन्यचमस न्यग्रोबस्ति-भियों से तैयार किया जाता है। वह सोमचमस नहीं है। सोमचमस उच्छिष्ट नहीं माना गया; पर राजन्यचमस में उच्छिष्टता-दोष होगा, जो ब्राह्मण के लिए अग्राह्म है। इसिंक्ये राजन्यचमस में राजन्य कही अनुसर्पण युक्त प्रतीत होता है॥ ४२॥

आचार्यं सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया—

#### श्राह्मणा वा तुल्यशब्दत्वात् ॥५३॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है तात्पर्य है — राजन्यचमस-मक्षण के लिए राजन्य ही अनुसर्पण करें, यह कथन ग्रुक्त नहीं है; [बाह्मणाः] राजन्यचमस में ब्राह्मण अनुसर्पण करें, [तुत्यदाब्दस्वात्] उक्त वावय में एकमात्र श्राह्मण शब्द का प्रयोग होने से ।

एक पद के अर्थ में जैसे 'समान' शब्द का प्रयोग होता है, ऐसे ही सूत्र में 'जुल्य' शब्द का प्रयोग एकार्थवाचक हैं। 'शतं ब्राह्मणा' 'इत्यादि वाक्य में 'ब्राह्मणा:' यही एक शब्द वर्णवाचक प्रयुक्त हैं; राजन्य या क्षत्रिय आदि अन्य कोई पद पठित नहीं हैं। साक्षात् श्रुति-पठित पद को ब्राधित नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणग्राम आदि न्याय से ब्राह्मणों की अधिक संख्या के कारण ब्राह्मण पद का प्रयोग है, यह कहकर ब्राह्मणों के अनुसर्पण में राजन्य व्यक्तियों का प्रवेश असंगत है। राजन्य-चमस-समेत दस चमस हैं, दस-दस के समूह के लिए एक-एक चमस विभवत है। दस-दस के दस समूहों में सौ पूरे होते हैं। वे सौ ब्राह्मण हैं। इस प्रकार पूर्वापर वाक्यों का परस्पर सामञ्जस्य स्पष्ट है। सौ की संख्या मे राजन्यसमूह के प्रवेश का कोई संकेत यहाँ नहीं है, अन्यथा ब्राह्मण पद वाधित होगा। 'अक्षयन्ति' और 'अनुसर्पन्ति' बोनों कियापदों का कर्तृपद 'ब्राह्मणाः' है। तब राजन्यचमस के भक्षण के लिए दस ब्राह्मण ही अनुसर्पण करेंगे।

'शतम्' पद का सीघा सम्बन्ध 'ब्राह्मणाः' के साथ है। यहाँ सत ब्राह्मणां का सोमभक्षणार्थ अनुसर्पण निहित है। उसी 'क्षत' की आधे दस-दस के दस समूहों में विभक्त किया है। इस विभाग के आधार पर 'शतम्' की अनुवाद कहना, उलटी गंगा बहाने अथवा वस्तुस्थिति का दीर्षासन कर देने के समान है। फलतः दल चमसों के भक्षण-निमित्त में सौ ब्राह्मणों का दस-दस के दस समूहों के रूप में अनु-सर्पण निश्चित है। दस चमसों में एक राजन्य चमस है। उसके मक्षण-निमित्त भी

बाह्मणसमूह का अनुसर्पण मान्य है।

यहाँ यह कहना भी संगत न होगा कि अच्य सोमधमस विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भक्षण किये जाने पर भी उच्छिट नहीं माने जाते। पर राजन्यचमस सौम-धमस न होकर न्यग्रोधस्तिभियों का रस है। उसमें उच्छिट्दता-दोष रहने से वह ब्राह्मण के अयोग्य है। इस कथन की असंगति का कारण बाह्मण आचार्यों ने बताया है—न्यग्रोधस्तिभियों का रस राजन्य के लिए सोमस्थानीय है। सोम के धमं उसमें भी मान्य होगे। तब सोम के समान उच्छिट्दता-दोष उसमें भी मान्य न होगा। इसिलये राजन्यचमस में भी बाह्मण द्वारा भक्षण निमित्त अयोग्यता नहीं है। कितः क्षात ब्राह्मणों में दश ब्राह्मण राजन्यचमस के प्रति अनुसर्पण करते हैं, यह सिद्धान्त निश्चत होता है। १५३।। (इति ब्राह्मणानामेव राजन्यचमसानुप्रसर्पणाऽधिकरणम्—२०)।

इति जैमिनीयमीमांसासुत्राणां विद्योदयभाष्ये तुतीयाध्यायस्य पञ्चमः पादः।

१. इस निर्णय से प्रतीत होता है, मक्षण के विषय में ब्राह्मण सदा सबसे आगे रहा है। अक्ष्य उत्तम होना चाहिए, भले ही वह उच्छिष्ट आदि दोषयुक्त हो।

# तृतीयाध्याये षष्ठः पादः

(स्रुवादिषु खादिरतादिविधेः प्रकृतिगामिताऽधिकरणम्—१) अथवा

(अनारभ्याधीतविधीनां प्रकृतिगामित्वाधिकरणम्)

कितपथ विधिवास्य ऐसे हैं, जो किसी विशेष प्रकरण का आरम्भ करके नहीं पढ़ें गये। तैं तिरीय संहिता [३।४।७।१] में ऐसा एक वाक्य हैं — 'यस्य खादिरः सुनो भवित (स) छन्दसामेव रसेनावचित। सरसा अस्य आहुतयो भवित्त जिस यजमान का सुव-पात्र खैर की लकड़ी का बना होता है, वह मानो छन्दों के रस से ही अवदान करता है। तात्पर्य हैं — ऐसा करना पूर्ण वेदोक्त कर्म है। खैर लकड़ी के बने सुव-पात्र से दी हुई आहुतियाँ फलवती — अभ्युदय को देनेवाली — होती हैं।

इसी के आगे संहिता में अन्य वावय है—'यस्य पर्णमयी जुहूर्मविति न स पापं क्लोकं श्रुणोित' जिस यजमान का जुहू नामक यज्ञिय पात्र पलाण (ढाक) की लकड़ी का बना होता है, वह निन्दायुक्त वचन नहीं सुनता।

इनके विषय में सन्देह है — क्या खैर की लकड़ी से श्रुव-पात्र बनाने का विधान तथा ढाक की लकड़ी से जुहू-पात्र बनाने का विधान प्रकृतियाग के साथ सम्बन्ध रखता है ? अथवा प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के यागों के साथ ? प्रतीत होता है — उक्त विधि का दोनों प्रकार के यागों के साथ सम्बन्ध होना चाहिए, क्योंकि इन पात्रों का दोनों प्रकार के यागों में समानरूप से उपयोग होता है। इसी अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

# सर्वार्यमप्रकरणात् ॥१॥

उक्त विधान [सर्वार्थम्] सभी प्रकृति एवं विकृति यागों के लिए है, [अप्रकरणात्] किसी विशेष याग के प्रकरण में पठित न होने से।

जो विधिवाक्य किसी विशेष (=एक) याग का आरम्भ न करके—िबना विशेष प्रकरण के—पठित होते हैं, उन्हें 'अनारम्याधीत' (=अनारम्य-अधीत) कहा जाता है। उक्त वाक्य इसी प्रकार के हैं। यह विघान प्रकृति-विकृति दोनों प्रकार के यागों से सम्बद्ध मानना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक के प्रकरण में पठित नहीं हैं॥१॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का निवारण करते हुए सिद्धान्त-पक्ष बताया ---

# प्रकृतौ वा अद्विरुक्तत्वात् ॥२॥

[बा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का बोतक है। अप्रकरणपठित विधि-वाक्य दोनों प्रकार के यागों से सम्बद्ध माने जायें, यह कथन युक्त नहीं है। [प्रकृती] वे बचन प्रकृतियाग में सम्बद्ध रहते हैं, [अद्विष्कतत्वात्] दो बार

कथन न हो जाय, इस कारण।

तात्पर्यं है—अप्रकरणाधीत विधिवाक्य यदि प्रकृति-विकृति दोनों में सम्बद्ध माने जाएँ, तो विकृति में इस विधि का दो बार कथन हो जायगा। एक —प्रथम साक्षात् विधान, दूसरा —'प्रकृतिवद् विकृति कर्त्तव्या' इस व्यवस्था के अनुमार प्रकृतिगत खादिरतादि धर्म विकृति में पुनः प्राप्त होंगे। इस प्रकार स्नुव खदिर का और जुहू पलाक्ष का होना चाहिए, यह हिक्क्त हो जायगा। एक ही कर्म का दो बार विधान व्यर्थ होने से अशास्त्रीय है। इसिलए खादिरता आदि का विधान केवल एक प्रकृतियाग से सम्बद्ध मानना चाहिए। इससे विकृतियागों में खादिर स्नुव आदि के प्रयोग में कोई बाधा न होगी। अतिदेश-वाक्य (प्रकृतिबद् विकृतिः कर्त्तव्या) से वह विकृतियागों में अनिर्वाध प्राप्त है। इस कारण विकृतियाग अप्रकरण-पठित विधि की आकांक्षा नहीं रसता, बतः वह विधिवाक्य विकृति में विधान नहीं करेगा। इसलिए अनारम्याधीत विधिवाक्यों का सम्बन्ध व सन्निवेश केवल प्रकृतियागों में मानना युक्त है।।।।

पूर्वपक्षवादी सिर उठाकर पुन: कहता है -अनारम्याधीत विधिवाक्यों का विकृतियाग में सम्बन्ध मानने पर भी द्विरुक्तता-दोष प्राप्त नहीं होगा । आचार्य

सत्रकार ने पूर्वपक्ष के आशय को सुत्रित किया-

### तद्वर्जन्तु वचनप्राप्ते ॥३॥

[तु] 'तु' पद पूर्व-सूत्रोक्त अर्थ की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है - अनारम्य-अधीत अथवा अप्रकरण-पठित विधियों का विकृतियागों में निवेच मानने से डिक्कित-दोष आता है, यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि अतिदेशवाक्य की प्रवृत्ति [तद्वर्जम्] अप्रकरण-पठित विधियों के विकृतियाग में निवेच-प्रसंग को छोड़कर [वचनप्राप्ते] वचनप्राप्त विधि में होती है। तात्पर्य है ---जो विधि-प्रकरणपठित हैं, उन्हीं में अतिदेश-वावय प्रवृत्त होता है।

'प्रकृतिबद विकृति' कर्त्तव्या' जो धर्म प्रकृतियागो मे विहित हैं, उनका अति-

देश विकृतियागों में कर लेना चाहिए, यदि उन धर्मों का विकृतियागों में अनुष्ठान अपेक्षित है, और विधान वहाँ हुआ नहीं। यह अतिदेश उन्हीं स्थलों में प्रवृत्त होता है, अहाँ प्रकृतियागों में अनुष्ठिय धर्म विहित है, और विकृतियागों में वे अपेक्षित हैं। इसलिए अप्रकरण-पठित वचन से प्रकृति-विकृति उभयविष यागों के लिए सादिरतादि धर्मों का विधान है।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि विकृति में खादिरतादि धर्म-चोदक वाक्य (प्रकृतिविद्धकृति: कर्तव्या) से प्राप्त होते हैं। क्योंकि अप्रकरण-पठित विधि से विकृतियाग में उन धर्मों के प्राप्त हो जाने पर विकृतियाग चोदक वाक्य की आकांक्षा ही नहीं रखता, इसलिए अप्रकरण-पठित विधि को छोड़कर चोदक वाक्य अन्यत्र उन धर्मों को प्राप्त करायेगा। अप्रकरण-पठित वाक्य से सुव में खादिरता-धर्म प्रत्यक्ष है। विकृति में चोदक वाक्य से खादिरता आदि को प्राप्त जानुमानिक है। आजुमानिक वाक्य से प्रत्यक्ष वाक्य बलवान् होता है। इसलिए अप्रकरण-पठित विधि प्रकृति-विकृति दोनों के लिए मानो जानी चाहिए॥३॥

पूर्वपक्षवादी द्वारा सिद्धान्त-पक्ष की बोर से प्रस्तुत आशंकाको सूत्रकार ने सूत्रित किया —

#### दर्शनादिति चेत् ॥४॥

[दर्शनात्] विकृतियागों में प्रयाज आदि के देखे जाने से अप्रकरण-पठित विधि चोदकवानय की अपेक्षा बलवान् नहीं है [इति चेत्] ऐसा यदि कहो तो, (वह युक्त नहीं; अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

गत सुत्र में पूर्वंपक्षवादी ने कहा है कि अप्रकरण-पठित विधि की अपेक्षा चोदक वचन दुर्वंल है, अतः अप्रकरणपठित विधि को छोड़कर चोदक वाक्य प्राप्त होता है। इसमें केवल दुवंलता के अंध को लेकर सिद्धान्त-पक्ष की ओर से आशंका व्यक्त की गई है—यदि चोदक वाक्य दुर्वंल है, तो विकृति में प्रयाजो का देखा जाना उपपन्न होगा। प्रायः समस्त इष्टि दर्श-पूर्णमास याभों के विकृति हैं। ब्रह्मवर्चंस कामनावाले के लिए विहित सौयेष्टि में वाक्य पठित हैं, 'प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति।' प्रत्येक प्रयाज में कृष्णलं का होम करता है। गुञ्जा, धोंगची या चौंटली का नाम 'कृष्णला' है। उतने परिमाण की सुवर्णगुठिका के लिए 'कृष्णलं पद का प्रयोग हैं। सौवेष्टि में प्रयाज होस का दर्शन तभी उपपन्न हो सकता है, जब चोदक वाक्य को बलवान् माना आय। इसलिए अप्रकरण-पठित विधिवाक्यों का निवेश प्रकृति-विकृति उभयविध यागों में न मानकर केवल प्रकृतियागों में मानना चाहिए। विकृतियागों में उन विधियों का अपेक्षित

द्रष्टव्य—तैत्तिरीय संहिता, २।३।२॥

प्रयोग चोदक वाक्य के आधार पर होगा ॥४॥

सिद्धान्तवादी की इस आशंका के समाघान को पूर्वपक्षवादी की ओर से सूत्र-कार ने सूत्रित किया —

#### न चोदनैकार्थ्यात् ॥५॥

[न] विकृतियाग में प्रयाजों के देखे जाने से चोदक = अतिदेश-वाक्य अप्रकरण-पठित विधिवाक्य से बलवान् नहीं है, [चोदनैकार्थ्यात्] चोदनवाक्य का अन्यत्र प्रयोजन होने से। तात्पर्य है—जहाँ अप्रकरण-पठित विधिवाक्य से विकृति मे कर्म-प्राप्ति होती है, उससे अन्य स्थलों में चोवक वाक्य विधियों की प्राप्ति के लिए चरितार्थ है।

अप्रकरण-पठित और प्रकरणिवशेष में पठित विधिवास्यों के अपने-अपने कार्यक्षेत्र हैं। प्रकरणिवशेष में पठित विधिवास्य उसी प्रकृतियाग से सम्बद्ध हैं, जिसके प्रकरण में वे पठित हैं। विकृतियाग में उन विधियों की प्राप्ति चौदक-वान्य से होती है। इससे विपरीत जो अप्रकरण-पठित विधिवास्य हैं, उनका सम्बन्ध किसी एक प्रकृतियाग से न होकर दोनों प्रकार के प्रकृति-विकृति यागों में उनका निवेश मानना युक्त हैं; क्यों कि वे किसी विशेष प्रकृतियाग के प्रकरण में पठित नहीं है। फलतः 'यस्य खादिर: खुवो भवित' बादि अप्रकरण-पठित विधिवाक्य प्रकृति-विकृति दोनो यागों में सुव की खादिरता एवं जुहू की पाला-शता के प्रत्यक्ष विधायक हैं। चोदक वाक्य का कार्यक्षेत्र इनको छोडकर अन्यत्र है। इसलिए अप्रकरण-पठिन विधिवाक्यों का प्रकृति-विकृति दोनों में निवेश पानना चाहिए।।।।।

पूर्वपक्षवादी द्वारा सिद्धान्तपक्ष की ओर से उद्भावित अन्य आशका को आचार्य सूत्रकार ने सुत्रित किया —

#### उत्पत्तिरिति चेत् ॥६॥

[उत्पत्तिः] सभी विधिवाक्यों की उत्पत्ति प्रकृतियायों में होती है, इसलिए खादिरत्वादि विशिष्ट सुद आदि के विधायक वाक्यों का प्रकृतियाग में निवेश मानना चाहिए, [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो—(वह ठीक नहीं, अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है।)

कोई भी विधिवाक्य —चाहे अप्रकरणपठित हो अथवा प्रकरणिवरोष में —
प्रकृतियाग में ही उत्पन्न माना जाता है। उसका उत्पत्ति-स्थान प्रकृतियाग है।
प्रत्येक विधिवाक्य प्रथम प्रकृतियाग का निर्देश करता है। प्रस्थ खादिर: सुबो
भवित वाक्य भी खादिरत्वादि विशिष्ट सुब का विधान प्रथम प्रकृतियाग से
सम्बद्ध ही कहता है। विकृतियाग अनन्तर-काल मे आता है। उस अवसर पर

अतिदेश-नाक्य प्रकृतिगत निहित्वर्मा को निकृति में प्राप्त करा देता है। निकृति सदा प्रकृति की अपेक्षा न आकांक्षा रखती है। प्रकृतिगत अपेक्षित वर्म को निकृति में प्राप्त कराने का सामर्थ्य केवल अतिदेश-नाक्य को है; निधिनाल्य में यह सामर्थ्य नहीं। कारण है—निधि का निकृति से सीधा सम्बन्ध न होना। इसलिए अप्रकरण-पठित निधियों का निवेश केवल प्रकृतियाग में मानना युक्त है; प्रकृति-निकृति उभय में नहीं।।६॥

सिद्धान्तपक्ष से उद्भावित उन्त आशंका के समाधान को पूर्वपक्षवादी की बोर से सुत्रकार ने सुत्रित किया---

#### न तुल्यत्वात् ॥७॥

[न] गत सूत्र में कहा यह कथन ठीक नहीं है कि अप्रकरण-पठित विधि का केवल प्रकृतियाग से सम्बन्घ है, क्योंकि [तुल्यत्वात्] प्रकृति-विकृति दोनों में विषय अर्थ के समान होने से।

जानना चाहिए—'उत्पत्ति' का स्वरूप क्या है ? विधि की उत्पत्ति है— विधि-वोधित अर्थं का प्रयोगात्मक रूप से प्रकाश में आना, अर्थात् विधेय कर्म का अनुष्ठान । यद्यपि वह अनुष्ठानस्वरूप का लाभ प्रथम प्रकृति में करता है, पर विकृति में भी उसका रूप पूर्णतया वही रहता है, जो प्रकृति में है। प्रकृति-विकृति दोनों में विश्वेय अर्थं की यह समानता इस तथ्य का प्रमाण है कि अप्रकरण-पठित विधिवाक्य का प्रकृति-विकृति दोनों में निवेश मानना कोई आपत्तिजनक नहीं है। अनुष्ठान का पहले या पीछे होना इस स्थिति में कोई वाधा नहीं डालता। इस-लिए अप्रकरण-पठित विधिवाक्यों का प्रकृति-विकृति दोनों में निवेश मानना युक्त है। इससे अतिदेश-वाक्य निरवकाश हो जायगा, यह कहना भी संगत नहीं है। अतिदेश-वाक्य उन स्थलों में चरितार्थं है, जहां विधिवाक्य प्रकरणविशेष में पठित है।

प्राचीन व्याख्याकारो ने इन दो (६-७) सूत्रों का अर्थ निम्न प्रकार से किया है—

६---यदि यह समभते हो ---इन खुव आदि की अनारम्यविधि से उत्पत्ति प्रकृतिगत विधियों के तुल्य है। प्रकृति में अङ्गो का विधान संक्षेप और विस्तार से कहा जाता है। 'पञ्च प्रयाजान् यजति' गाँच प्रयाजों का यजन करता है, यह संक्षेप से विधान है। 'सिमिधो यजति' इत्यादि से विस्तार से। इसी प्रकार यहां भी 'यस्य खादिर: सुवो भवति' इत्यादि से विस्तार से और 'यस्यैवंख्पा: सुच:'

१. अनारभ्य विधि, अनारभ्यार्थात विधि, अप्रकरणपठित-विधि — इव दीनों का एक ही अर्थ है।

जिसकी इस प्रकार की सुच् होती है, से संक्षेप से विभान है। इस प्रकार क संक्षेप-विस्ताररूप विधि प्रकृति से देखी गई है, यह अनारम्य-विधि इसी प्रकार की है। इसलिए अनारभ्य-विधि प्रकृति से उपविष्ट है, यह सामान्यतोदृष्ट अनु-मान है। इस कारण अनारभ्यविधि प्रकृति के लिए है। (शबरस्वामी)

७ —ऐसा नहीं है। इस प्रकार का सामान्यतोवृष्ट माधक नहीं होता है। यहाँ —अनारम्यविधि में केवल प्रकृतिगत विधि से सारूप्यमात्र है. प्रकृति में यह अनारम्यविधि में केवल प्रकृतिगत विधि से सारूप्यमात्र है. प्रकृति में यह अनारम्यविधि होती है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। और भी, विकृति में भी संसेप और विस्तार से अङ्गों का विधान किया जाता है। 'विस्न आहुतीर्जुहीति' तीन आहुतियाँ देता है, यह सक्षेप है। 'आमनसस्यासनस्य देवा:' आमनमस्यामस्य देवा: से आहुति देता है, यह विस्तार है। अतः वैकृत विधियों से भी अनारम्य विधियाँ तुल्य है। इसलिए यह अनारम्य विधि के प्रकृति में निवेश होने का हेत नहीं है। (शवरस्वामी)

सुबोधिनी-वृत्ति में इन दोनो सुत्रों का अर्थ इस प्रकार किया है-

६ (उत्पक्तिः) अनारम्याधीत विधि से विकृति में खुन् आदि की उत्पत्ति भी होवे, [इति चेत्]ऐसा मानें तो। इसका भाव यह है कि खुन् आदि की प्राप्ति के लिए चोदक की आकांक्षा नहीं है (रामेश्यर सुरि)

७— (न) 'विकृति में चोदक की अपेक्षा नहीं है' ऐसा नहीं है, (तुल्य-त्वात्) अनारम्य-विधि के तुल्यत्ववाचक 'एवंरूपा.' से युक्त होने से। इसका भाव यह है कि 'यस्यैवंरूपा स्त्रुचो भवन्ति' मे 'एवरूप' शब्द पूर्व-विद्यमान सृच् का निर्देश करता है। अत चोदक से ही जुहू की प्राप्ति होगी। (रामेश्वर सूरि)

इन व्याख्याओं में 'विधि की उत्पत्ति' का अर्थ 'विधि का उपरी विवरण' किया गया ज्ञात होता है। वस्तुतः वह विधि की 'उत्पत्ति' नही है। 'उत्पत्ति' का अर्थ है —आत्मलाभ, विधि कं स्वरूप का प्रकाश में आना। वह विधि का अनुष्ठानात्मक रूप है, जो प्रकृति-विकृति दोनों में पूर्णतः समान रहता है। प्रस्तुत प्रसंग में उत्पत्ति का यह अर्थ अधिक सूत्रानुसारी है। सूत्रव्याख्या प्रथम कर दी गई है।।।।।

आचार्यसूत्रकार ने पूर्वपक्षका निराकरण करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया —

### चोदनार्थकात्स्न्यात् तु मुख्यविप्रतिषेद्यात् प्रकृत्यर्थः ॥ ५॥

[तु] 'तु' पद अप्रकरणपठित-विधि के प्रकृति-विकृति उभय में निवेश की निवृत्ति का द्योतक है। [चीदनार्यकात्स्न्यांत्] विकृति में चोदक वाक्य से सम्पूर्ण अर्थों — अनुष्ठेय कर्मों की प्राप्ति होने से, एवं [मुख्यविप्रतिषेधात्] मुख्य = प्रत्यक्षपठित अनारम्य ( -- अप्रकरणगत)विधि के विप्रतिषेध विरोध में चोदक- वाक्य के प्रथम प्रवृत्त होने से [प्रकृत्यर्थः] अप्रकरण-पठित विधि प्रकृति के लिए हैं।

यविष अप्रकरण पठित विधि से विकृति में खादिरतादि विशिष्ट स्तृव का विधान प्राप्त होता है, तथाणि विकृति में स्तृव आदि को प्राप्त के लिए अतिदेश-वाक्य प्रथम उपस्थित रहता है। पूर्वपक्षवायी द्वारा अप्रकरण-पठित विधि का निवेश प्रकृति-विकृति उभय में मानने पर प्रथम प्रकृति में निवेश मानना आवस्यक है। विकृति का अवसर प्रकृति निवेश के अनन्तर ही आता है। जैसे ही
विधि का निवेश प्रकृति में होता है, अतिदेश-वाक्य वैसे ही बिकृति में स्तृव आदि
के विधान के लिए तत्पर हो जाता है। अनारम्य-विधि को विकृति में निवेश के
लिए वह अवसर ही नहीं आने देता। वस्तुतः उसकी आवस्यकता ही नहीं रहती
कि अनारम्य-विधि विकृति में प्राप्ति के लिए अतिदेश-वाक्य का अस्तित्व अत्यावश्यक है। उसकी उपेक्षा नहीं को जा सकती। तब अनारम्य-पठित विधियों की
विकृति में प्राप्ति भी अतिदेश-वाक्य से हो आयगी। अनारम्य-विधियों को
विकृति में प्राप्ति भी अतिदेश-वाक्य से हो आयगी। अनारम्य-विधियों को
विकृति में निवेश मानना अनावस्यक है। फलतः प्रकरणविश्वेष-पठित विधियों के
समान अनारस्य-विधि का निवेश भी प्रकृति में मानना गुक्त है।

इस विषय में यह भी घ्यान रखने की बात है कि अनारम्य-विधि का विकृति से सम्बन्ध मानने पर भी विकृतियाग निराकाङ्ख नहीं होता, क्योंकि खादिरता आदि पात्र धर्म हैं, याग धर्म नहीं। अनारम्य-विधि केवल उसी की बिकृति मे प्राप्त करा सकेगा। इसिलए विकृतियाग अतिदेवा-वाक्य के सम्बन्ध से ही प्रकृति की अपेक्षा रखते हैं, और उसी के सहारे प्रकृति के साथ एकबाक्यता को प्राप्त होते हैं। इसी स्थिति मे याग से अपूर्व सिद्ध होता है। प्रकृतियाग के— विकृतियाग मे अपेक्षित समस्त अर्थ — पात्र, पात्रधर्म, अङ्गभूत कर्म आदि अतिदेश-वाक्य के सहयोग से ही विकृति में प्राप्त होकर उसे निराकाङ्क बनाते हैं। अनारम्य-विधि का विकृतियागों के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। इसिलए प्रकरण-अप्रकरणपठित सब विधियो का निवेश प्रकृतियागों में होता है, यह सिद्धान्त निरिचन है।। इसि सुवादिषु खादिरतादिविधेः प्रकृतिगामिताधि-करणम्— १)।

## (सप्तदशसंख्याया विकृतिगामिताधिकरणम् - २)

शिष्य आशंका करता है—कितपय सामिधेनियों का परिमाण अप्रकरण-पठित सुना जाता है—'सप्तदश सामिधेनीरनृष्ट्रयात्' सब्बह सामिधेनियाँ बोले; यद्यपि यह वचन वर्तमान वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नहीं है। अतपथ ब्राह्मण [१।३।५।१०] में 'सप्तदश सामिधेनीः' पाठ उपलब्ध है, पर वह दर्श-पौर्णमास प्रकरण में पठित है, अप्रकरणपठित नहीं। तथापि, भाष्य-परम्परा में प्राप्त है। इसके निषय में सन्देह है क्या सबह सामिश्रेनियों का निवेश प्रकृतियाग मे माना जाय? अथवा निकृतियाग में ? पूर्व-अधिकरण में उपपादित प्रक्रिया के अनुसार इसका निवेश प्रकृति में मानना चाहिए। पर प्रकृति में पन्द्रह सामिधेनियाँ कहीं हैं, उसके साथ इसका निकल्प मान लिया जायगा। आचार्य सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया —

### प्रकरणविशेषात्तु विकृतो विरोधि स्यात् ॥६॥

[तु] 'तु' पद पूर्व-त्याय की व्यावृत्ति का चोतक है। तात्वयं है—पूर्वाध-करण निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार अनारम्याधीत सत्रह सामिधेनियों का निवेश प्रकृतियाग में हो, यह कथन युक्त नहीं है, [प्रकरणविशेषात्] प्रकृतियाग — दर्श-पूर्णमास के प्रकरण में पन्द्रह सामिधेनियों के स्पष्ट कथन से, अतः [विकृती] विकृतियाग में सत्रह सामिधेनियों का निवेश मान्य है, अन्यथा [विरोधि] प्रकृति में पन्द्रह सामिधेनियों के साथ सत्रह का विरोध [स्यात्] प्राप्त होगा।

प्रकृतियाग दर्श-पूर्णभास में पन्द्रह सामिषेनियों का स्पष्ट विधान है। पन्द्रह सामिषेनी आहुतियाँ देने के लिए ऋषा केवल ग्यारह हैं। उनमें पहली और अल्तिम ऋषा को आहुति के अवसर पर तीन-तीन बार बोलकर पन्द्रह आहुतियाँ पूरी की जाती हैं। अन्य आकाक्षा न रहने से प्रकृति में सन्नह का निवेश न होगा!

प्रकृति या विकृति मे दोनों का विकल्प कहना भी युक्त नहीं है। दो विरोधी विधियों का विकल्प उसी दशा में माना जाता है, जब समानबल दो विधियाँ एक कर्म में प्राप्त हो। यहाँ ऐसा नहीं है। पन्द्रह सामिश्रेनी केवल प्रकृतियाग में हैं, सप्तह केवल विकृतियाग में 'मप्तदश सामिश्रेनीरनुश्रूयात्' विधि अप्रकरणपठित होने से विकृतियाग में निविष्ट होने वे कारण प्रकृतिगत पञ्चदशत्व के साथ इसके विकल्प का अवसर ही नहीं है। अवसर तब हो, जब दोनो विधियाँ एक कर्म

में प्राप्त हो । प्रकृतियाग का पञ्चदशत्व अतिदेश-बाक्य के आधार पर विकृति-याग में प्राप्त होने से वहाँ उसकी प्राप्त आनुमानिक होगी । विकृति में प्रत्यक्ष-पठित सप्तदशत्व-विधि बलवान् होने से विकृति में पञ्चदशत्व को बाधित कर देगी । तब वहाँ भी दोनों विधियों के एकत्र प्राप्त न होने से विकल्प का अवसर नहीं आता । फलतः सप्तदशत्व का विधान केवल विकृति में मान्य है, वह भी कतिपय सीमित यागों में । इसका कथन आगे [१०।८।१६-१६ सूत्र; अधि० ६ में] किया जायगा ।।६।। (इति साभिधेनीना सप्तदशसंख्याया विकृतिगामिता-धिकरणम्—२)।

### (गोदोहनादीनां प्रकृतिगामिताधिकरणम्--३)

दर्श-पूर्णमास प्रसंग [आप० श्री० १। १६।२] में पाठ है— 'गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्' पशु की कामनावाले यजमान का जलसम्बन्धी कार्य गोदोहन
पात्र से कराया जाय । गोदोहन पात्र वह है, जिसमें गायों का दूष निकाला जाता
है । इसी प्रकार एक अन्य वाक्य अमीषोमीय याग में पशु-यूप के सम्बन्ध में पढ़ा
है— 'बैल्बो ब्रह्मवर्षसकामेन कर्त्तव्यः'— ब्रह्मवर्षस की कामनावाले यजमान को
बल्ब (बेल) वृक्ष की लकडी का पशु-यूप (पशु को बाँघने का खूँटा) बनाना
चाहिए । निमित्तविशेष से बताये गये इस प्रकार के द्रव्यों के विषय में सन्देह है—
क्या इनका प्रकृतियाग में निवेश माना जाय ? अध्या विकृतियाग में ? प्रतीत
होता है, इनका निवेश विकृतियाग में होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में जमस आदि
पात्र से यजमान का अप.प्रणयन हो जाने के कारण अन्य पात्र की आकांक्षा नहीं
रहती । इसी प्रकार अमीषोमीय पशु-याग में यूप का निर्माण खादिर, पलाश
( = खैर, ढाक) आदि की लकड़ी से किये जाने के कारण अन्य किसी लकड़ी की
आकांक्षा नहीं रहती । इसलिए इनका निवेश विकृति में हो माना जाना चाहिए ।
ऐसी स्थित में आचार्य सूत्रकार ने मान्य सिद्धान्त प्रस्तुत किया—

## नैमित्तिकं तु प्रकृतौ तद्दिकारः संयोगविशेषात् ॥१०॥

[तु] 'तु' पद सिद्धान्त-प्रस्तुति का खोतक है [नैमित्तिक तु] निमित्तविशेष से कहे गये द्रव्यादि का तो [प्रकृतौ] प्रकृतियागों, में ही निवेश माना गया है, क्योंकि [संयोगविशेषात्] कामना के सम्बन्धविशेष के कारण वह [तद्विकारः] प्रकृति में सामान्यरूप से विहित का ही विकार अङ्ग है।

अन्तियोमीय पश्चयाग में सामान्य रूप से लाविर, पलाश और रोहीजक वृक्ष की लकड़ी से यूप बनाने का विधान है, इसी प्रकार दर्श-पूर्णमास में अप:प्रणयन के लिए सामान्य रूप से चमस का विधान है। परन्तु पशु कामनावाले यजमान के सिए—अप:प्रणयन गोदोहन पात्र से करे, यह विश्वेष विधान है। इसी प्रकार सामान्य रूप से विहित खादिर आदि यूप के साम्मुख्य में ब्रह्मवर्चस कामनावाले के लिए बिल्ववृक्ष की लकड़ी से निर्मित यूप का विशेष विधान है। विशेष विधि श्रृतिनोजित होने से प्रत्यक्ष है; इसके सामने सामान्य विधान परोक्ष-जैसा हो जाता है, प्रत्यक्ष के सामने आते लजाता है, िछप जाता है। तात्पर्य है, विशेष विधान सामान्य को बाधित कर देता है। तब दर्श-पूर्णमास प्रकृति से यजमान के अप:प्रणयन के लिए चमस तिरोहित हो जाता है, गोदोहन-पात्र सामने आ जाता है। इसी प्रकार अपनीषोमीय पशुधाग प्रकृति से यूपनिर्माण के लिए सामान्यविहित खदिर आदि तिरोहित हो जाते हैं, विशेष विहित विव्व उपस्थित होता है। इसिनए गोदोहन आदि इच्यों का प्रकृतियाग में निवेश मानना आवश्यक है, अन्यया सामान्यविधान के तिरस्कृत हो जाने से अप:प्रणयन व यूपनिर्माण न होने पर कर्म विगुण हो जायगा।।१०।। (इति गोदोहनादीना प्रकृतिगामिताधिकर-णम्—३)।

### (आधानस्य **प**वमानीष्टयन ङ्गताधिकरणम्—४)

बाह्मणग्रन्थों में पवमान आदि इष्टियाँ पठित हैं—'अग्नये पवमानायाष्टा-कपानं निर्वेपेत्, अग्नये पावकाय, अग्नये श्रुचये — पवमान अग्नि के लिए अष्टा-कपान पुरोडाश का निर्वाप करे, पावक अग्नि के लिए, श्रुचि अग्नि के लिए। इन्हों के प्रकरण में पाठ हैं — 'वसन्ते बाह्मणोऽग्निमादधीत' [तैं व्राठ १।१।२।६] ब्राह्मण वसन्त में अग्नि का आधान करे। यहाँ सन्देह हैं — क्या अग्न्याधान पवमान आदि इष्टियों के लिए हैं ? अयवा नहीं ? अग्न्याधान इष्टियों के लिए होना चाहिए, –इस अर्थ को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष रूप में प्रस्तुत किया-—

## इष्टचर्थमग्न्याधेयं प्रकरणात् ॥११॥

[अग्न्याधेयम्] अग्न्याधान कर्म [इष्टवर्थंम्] पवमान आदि इष्टियों के लिए है, [प्रकरणात्] एक ही प्रकरण में पठित होने से।

पवमान आदि इष्टियों के प्रकरण मे अग्न्याधान-कर्म पठित है, इससे जाना जाता है, वह इष्टियों के लिए है। अग्न्याधान होने पर उसी अग्नि में इष्टियों का अनुष्ठान किया जाता है, इससे स्पष्ट है, अग्न्याधान इष्टियों के लिए है।।११।।

आचार्य सुत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया-

## न वा तासां तदर्थत्वात् ॥१२॥

[न वा] सूत्र में 'न ना' यह निपात-समुदाय 'अग्न्याधान कर्म इष्टियो के लिए हैं' इस पूर्वपक्ष भी निवृत्ति के लिए है, अर्थात् उक्त कथन युक्त नहीं, क्योंकि [तासाम्] उन पवमान आदि इष्टियों के [तदर्थत्वात्] अग्न्याधेय के लिए होने के कारण।

वाहवनीय जादि अग्नियों का आधान (=संस्थापन) फल देनेवाले कमी के अनुष्टान के लिए किया जाता है। इष्टियों का कोई फल नहीं होता। यदि इष्टियों के लिए अग्न्याधान हो, तो वह भी निष्फल होगा। पर अग्नियों का आधान निष्फल न होकर फलवाला होता है। अतः अग्न्याधान इष्टियों के लिए है, यह कथन अयुक्त है। वस्तुत: आहित अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए इण्डियों का विधान है। आहित अग्नि में इष्टियों का अनुष्ठान इसलिए किया जाता है,कि अग्नि प्रज्वलित व जागृत बना रहे । इसलिए यह कहना चाहिए कि इष्टियों ही आहित अग्नि के लिए हैं, अग्न्याधान इष्टियों के लिए नहीं ॥१२॥

इसी अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने एक उपोद्धलक हेतु द्वारा स्पष्ट किया--

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१३॥

[लिङ्गदर्शनात्] लिङ्ग के देखे जाने से [ब] भी यह ज्ञात होता है कि

पवमान आदि इष्टियाँ अग्नियों के लिए हैं।

तीनों अग्नियो का प्रथम स्थापन करना अग्न्याधान कर्म है। उसके अनन्तर यथावसर पदमान आदि इष्टियो का अनुष्ठान किया जाता है, जिससे आहित अग्नियाँ ठण्डी न हो जाएँ। यह प्रतिपाद्य सन्दर्भ द्वारा स्पष्ट होता है। सन्दर्भ है---

'जीवंति व एष आहितः पशुर्यविग्नः, तदेतान्येव अग्न्याघेयस्य <mark>हर्वाचि</mark> संवत्सरे संवत्सरे निवंधेत् । तेन वा एच न जीर्यति तेनैनं पुनर्णवं करोति,

तन्न सुरुवंग ।'

[मैत्राव सं० शश्रा६]

पञ्च के समान घर में स्थापना किया गया यह अग्नि निश्चय ही जीर्प होता है। इन्हीं अग्न्याधिय की हिवयों का प्रत्येक संबत्सर के आरम्भ में निर्वाप करे। निहिचत ही उससे यह जीर्ण नहीं होता। उस निर्वाप (इष्टि-अनुष्ठान) से पुनः

इसको नवीन करता है। इसकी उपेक्षा न करे।

प्रत्येक संवत्सर के प्रारम्भ में इष्टियों के अनुष्ठान द्वारा---आधान किये गये आहबनीय आदि —अग्नियों को जीर्ण होने से बचानायह स्पष्ट करता है कि पवमान आदि इष्टियाँ आहित अग्नियों के लिए हैं। फलतः अग्न्याधान को इष्टियों का अङ्ग मानना होगा ।।१३।। (इति आधानस्य पवमानेष्टयनञ्जताषि-करणम्-४)।

(आधानस्य सर्वार्थताधिकरणम्—५)

शिष्य जिज्ञासा करता है---यह जो आहवनीय आदि अग्नियों का आवाम

कहा है, क्या वह केवल दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग के लिए हैं ? अथवा सभी कर्मी के लिए हैं ? प्रतीत होता है, अप्रकरण-गठित विधियों के समान यह केवल प्रकृति-याग के लिए होना चाहिए।

काचार्य सूत्रकार ने शिष्य-सुभाव की पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया -

### तत् प्रकृत्यर्थं यथाऽन्येऽनारभ्यवादाः ॥१४॥

[तत्] वह अग्न्याधान [प्रकृत्यर्थम्] प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास के लिए है, [यथा] जैसे [अन्ये] अन्य [अनारभ्यवादाः] प्रकरण का आरम्भ न करके कहे गये विधान हैं।

जैसे सादिरतादि अन्य अप्रकरण पठित विधान प्रकृतियागों के लिए स्वीकार किये गये हैं, ऐसे ही यह अप्रकरण-पठित अग्न्याधान-विधान केवल प्रकृतियागों के लिए माना जाना चाहिए ॥१४॥

आचार्यं सूत्रकार ने समाधान किया--

## सर्वार्यं बाऽऽधानस्य स्वकालत्वात् ॥१५॥

[बा] 'वा' पद पूर्वसूत्रोक्त 'अग्न्याधान केवल प्रकृतियाग के लिए है' पक्ष की निवृत्ति का द्योतक है, [सर्वार्थम्] अग्न्याधान प्रकृति-विकृति सभी कर्मों के लिए है। [आधानस्य] अग्न्याधान के [स्वकालत्वात्] अपने-अपने कालवाला होने से।

अम्याघान के लिए प्रत्येक वर्ण का अपना स्वतन्त्र काल है — 'वसन्ते ब्राह्मणो-ऽिन्नमादघीत, ग्रीष्मे राजन्य', शरिंद वैश्यः'—वसन्त में श्राह्मण अन्नि का आघान करें; ग्रीष्म में राजन्य अत्रयः; शरद् में वश्य । यह अम्याधान का अपना-अपना काल है। इसमे यह व्यवस्था समभनी चाहिए, जो व्यक्ति अन्नि का आधान करता है, उसी के द्वारा किये जानेवाले सब कमों के लिए वह आधान है, अन्य व्यक्ति के द्वारा किये जानेवाले कमों के लिए नहीं। जैसे अग्नि की प्राप्ति का उपाय आधान है, वैसे अन्य बच्चों के समान अग्नि की प्राप्ति का उपाय —िकसी से अग्नि को मांग लेना या ऋष कर लेना आदि भी सम्भव है। आधान के बिना अग्नि उपाय से प्राप्त अग्नि कमें को फलीभूत नहीं बनाता। स्वयं आधान किये अग्नि में ही अनुष्ठित कमं फल देनेवाले होते हैं। याचना या ऋय से प्राप्त अग्नि— चाहे वह लौकिक हो अथवा वैदिक (—अन्य के द्वारा आहित) वह सफल कर्मा-नुष्ठान के लिए उपयुक्त नहीं। इस प्रकार अग्नि की सिद्धि के लिए आधान, और कर्मों की सिद्धि के लिए अग्नि है, इसी रूप में अग्न्याधान सब कर्मों के लिए है।

अप्रकरण-पठित विधि का आधान के लिए इस रूप में, उदाहरण देना— कि वह केवल प्रकृत्यर्थ है-—युक्त नहीं ;क्योंकि उसका आधार भिन्न है,अप्रकरण पठित विधि का प्रकृत्यर्थ कथन कमें की सिद्धि के लिए है। परन्तु आधान साक्षात् अभिन की सिद्धि के लिए है। अभिन को सिद्ध कर आधान चिरतार्थ है। आभे कर्मानुष्ठान आवेय अभिन में होते है, आधान में नहीं। आधान को सर्वार्थ इसी रूप में कहा गया है कि उससे सिद्ध किये गये अभिन में प्रकृति-विकृति सभी यागों का अनुष्ठान होता है।

'वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत' प्रत्येक वसन्त में ज्योतिष्टोम याग करे; यह विवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके लिए समान माना गया है। पर क्षत्रिय, वैश्य का अगन्याधानकाल ग्रीष्म व सरद् निर्धारित है। यदि वे वसन्त में ज्योतिष्टोम करते हैं, तो उसी आहित अग्नि में —वसन्त आने पर—ज्योतिष्टोम करेंगे। इसमें कोई असामञ्जस्य नहीं है। ब्राह्मण मी ब्राह्मण से याचना आदि द्वारा प्राप्त अग्नि में कर्मानुष्टान न करे; स्वयं आहित अग्नि में सभी प्रकृतियागों एवं उसके अङ्गभ्यत विकृतियागों का अनुष्टान करे। आधान के सर्वायं होने का यही तात्पर्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य को स्वयं आहित अग्नि में अपने सब कर्मों का अनुष्टान करना चाहिए।

श्रीतयाग तीन रूपों में बताये जाते हैं—हिवर्षाण, सोमयाण, पश्रुयाण । हिवर्षाणों में प्रकृतियाण दर्श-पूर्णमास हैं, उनके अङ्ग विकृति हैं। सोमयाणों में ज्योतिष्टोम प्रकृति, तथा पशुयागों में अग्नीयोमीय पशु, इसी का अपर नाम 'पशुबन्ध' है। उनके अपने-अपने सब अङ्गन्भूत कर्म जिहति हैं। आह्मण आदि के द्वारा इन सब कर्मों का अनुष्ठान —स्वयं आधान किये अग्नि में -करना शास्त्रीय है।।१५॥ (इति आधानस्य सर्वावंताधिकरणम् -५)।

### (पवमानेष्टीनामसंस्कृतेऽग्नौ कर्त्तव्यताधिकरणम् -६)

पवमान आदि संज्ञक इष्टियों का अनुष्ठान असंस्कृत अग्नियों में किया जाना अधिकरण का विषय है। अग्नियो का 'संस्कृत असंस्कृत' होना क्या है ? इसे स्पष्ट रूप में इस प्रकार समकना चाहिए—

प्रथम विधिपूर्वक आहवनीय आदि अग्नियों का आघान-स्थापन यागमण्डप के निर्वारित स्थान में किया जाता है। अधान के समय अस्मि मन्द रहता है। अगो प्रधानयाग के अनुष्ठान के लिए उसे प्रज्वितित व उत्तेजित करना है। यह कार्य पवमान आदि संज्ञक इष्टियों के अनुष्ठान से किया जाता है। इस प्रकार दी गई आज्य आदि की आहुतियों से अग्नि उत्तेजित व प्रज्वितित हो उठता है। यही अग्नि का संस्कार है। अब अग्नि संस्कृत है। इस अनुष्ठान से पूर्व आधान किया हुआ भी अग्नि असंस्कृत कहा जायगा। असस्कृत अग्नि का तात्पर्य नौकिक अग्नि नहीं है। लौकिक अग्नि वह है, जो चून्हे आदि अन्य स्थान से लाया गया हो, उसका आहवनीय आदि के रूप में आधान न किया गया हो। आधान हो

जाने पर अग्नि लौकिक नहीं रहता, वह यागीय हो जाता है; पर पवमानेष्टि-अनुष्ठान से पूर्व वह 'असंस्कृत' कहा जाता है, जिसका तात्पर्य केवल यह है कि अभी भन्द होने से वह यागानुष्ठान के योग्य नहीं है। पवमानेष्टि-अनुष्ठान से उसे इस योग्य बनाया जाता है। अब उत्तेजित अग्नि 'संस्कृत' है।

संस्कृत अग्नि में सर्वप्रथम प्रयाज अनुष्ठित होते हैं, तदनन्तर दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग । प्रयाज विकृति हैं, विकृतियाग की अनुष्ठान-प्रसंग में प्राप्ति अतिदेश-(प्रकृतिवव् विकृतिः कर्त्तव्या) वाक्य द्वारा होती है । क्यों कि प्रकृति वर्श-पूर्णमास संस्कृत अग्नि में अनुष्ठित होते हैं, उसी के अनुसार विकृति प्रयाज आदि इष्टियां संस्कृत अग्नि में जी जाती हैं। इसी के अनुसार पूर्वपक्ष की ओर से यह आशंका उठाई गई है कि पवमान इष्टियां भी विकृति हैं; तब उनका अनुष्ठान भी प्रयाजों के समान संस्कृत अग्नि में प्राप्त होता है।

इसी को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया-

### तासामिनः प्रकृतितः प्रयाजवत् स्यात् ॥१६॥

[तासाम्] उन पवमान आदि इष्टियों का [अग्नि·] अग्नि [प्रकृतितः] प्रकृति से अतिदेश-वाक्य द्वारा प्राप्त होगा, [प्रयाजवत्] प्रयाजों के समान।

लोक में कहावत है 'वादी भद्र न पर्यति' आशंकावादी या आक्षेपकर्ता अच्छाई को नहीं देखता, ब्राई या दुर्बलता पर उसकी दृष्टि जाती है। यदि अच्छाई अर्थात वास्तविकता को देखें, तो आशंका सिर उभार ही नहीं पायेगी। उसने यह तो देखा कि प्रयाज विकृति हैं। विकृति का अनुष्ठान अतिदेश-बाक्य के आधार पर प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। दर्श-पूर्णमास प्रकृति का बनुष्ठान संस्कृत अग्नि में होता है, इसलिए विकृतियाग प्रयाजों का अनुष्ठान संस्कृत अग्नि में किया जाता है। तब प्रयाजों के समान पवमान इष्टियाँ भी विकृति हैं, उनका अनुष्ठान भी संस्कृत अग्नि में होना चाहिए, -यह आशंका प्रस्तुत कर दी। पर उसने इस वास्तविकता पर दृष्टि नहीं डाली कि आहवनीय आदि आहित अग्नियाँ पवमान आदि इष्टियों के अनुष्ठान द्वारा ही संस्कृत की जाती हैं, उससे पूर्व अग्नियाँ सस्कृत हैं कहाँ ? उनका अनुष्ठान तो अग्नियों को संस्कृत बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रथम कहा जा चुका है, अग्नियों का सस्कार पत्रमानेष्टियो द्वारा उन्हें प्रश्वलित व उत्तेजित करना है। तब यह अनिवार्य स्थिति है कि पवमानेष्टियों का अनुष्ठान असंस्कृत अग्नियों में किया जायगा। तात्पर्य है, मन्द व अप्रज्वलित अग्नियों को उक्त अनुष्ठान द्वारा उत्तेजित किया जायगा;यह अनुष्ठान अग्नियों के संस्कार के लिए ही होता है।

बाचार्य सूत्रकार ने इसी वास्तविकता को आशंका के समाधान के रूप में

#### प्रस्तुत किया—

### न वा तासां तदर्थत्वात् ॥१७॥

[न वा] १२वें सूत्र के समान 'न वा' यह निपात समुदाय पूर्व-सूत्रोक्त 'पवमानेष्टियों में पवमानेष्टि संस्कृत अग्नियाँ होनी चाहिएँ' पक्ष की निवृत्ति का धोतक हैं, [तासाम्] उन पवमानेष्टियों के [तदर्थत्वात्] उन आहित आहवनी-यादि अग्नियों के संस्कार के लिए होने के कारण।

ष्यान देने की बात है, जब पवमानेष्टियों के अनुष्ठान द्वारा अग्नियों को संस्कृत किया जा रहा है, तब प्रकृतियाग है कहाँ ? उसका अवसर अग्नियों के संस्कृत होने के अनन्तर आयेगा। उस समय विकृतियागों के अनुष्ठान के लिए अतिदेश-वाक्य प्रवृत्त होता है। पवमानेष्टियों के अनुष्ठान के समय तो वह सौया पड़ा है। तब अतिदेश-वाक्य प्रवृत्त हो नहीं होता। विकृतियाग प्रकृति का उपकारक होता है। प्रकृति का अङ्ग होने से विकृति का अनुष्ठान प्रकृति की सर्वाङ्ग-पूर्णता को सम्पन्न करता है। इसी कार्य के लिए अतिदेश-वाक्य प्रवृत्त हुआ करता है। परन्तु प्रवमानेष्टियाँ विकृति होने पर भी कर्य की उपकारक नहीं हैं, वे अग्नि की उपकारक हैं। विकृति होने पर भी कर्य की उपकारक नहीं हैं, वे अग्नि की उपकारक हैं। विकृतियों के लिए होती हैं, जो कर्म की उपकारक हैं। इसिलए प्रवमानेष्टियों की संस्कृत अग्नि में प्राप्ति कराने के लिए आतिदेश-वाक्य प्रवृत्त होना होता हैं। परिवार विवार अग्नि होना हो सम्भव है ।।१७।। (इति प्रवमानेष्टिगामसंस्कृतेऽग्नी कर्त्तव्यताधिकर-णम्—६)।

## (उपाकरणादीनामग्नीषोमीयपशुधर्मताधिकरणम् -७)

तैिलरीय संहिता [६।१।११] के ज्योतिष्टोम प्रसंग मे पाठ है — 'यो दोक्षिती यदग्नीषोमीयं पशुमालमते' जो सोमयाग में दोक्षित यजमान जिस अग्नि और सोम देवतावाले पशु का आलभन — स्पर्श आदि करता है। यह अग्नीषोमीय पशु का विधान है, तथा सवनीय और अनुबन्ध्या पशु का विधान है। ऐसे ही उपाकरण, उपानयन, पूप-नियोजन आदि पशु-धर्मों का विधान है। यहाँ सन्देह हैं — क्या ये पशु-धर्म सभी चशुओं के हैं? अथवा कंवनिय पशु के हैं? अथवा अग्नीषोमीय और सवनीय दोनों के हैं? अथवा कंवनिय पशु के हैं? अभितम सिद्धान्त-मक्ष है।

प्रतीत होता है--समान प्रकरण में पठित होने और किसी विशेष का कथन म होने से ये घर्म सभी पशुओं के हैं।

इसी अर्थ को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

### तुस्यः सर्वेषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात् ॥१८॥

[प्रकरणाविशेषात्] प्रकरण के विशेष ≕िमन्त न होने से अर्थात् ज्योति-ष्टोमरूप समान प्रकरण में पठित होने से [पश्विविः] पश्वमाँ का विधान [सर्वेषाम्] सभी पशुओं का [तुल्यः] समान है।

यह सूत्रार्थ प्रथम विकल्प की भावना से हैं। द्वितीय विकल्प की भावना से

सुत्रार्थ निम्न प्रकार से किया गया है

[पशुविधि ] उपाकरण आदि पशुधर्मों का विधान [सर्वेषाम्] सब पशुओं का [तुल्य:] समान हो, यदि [प्रकरणाविशेषात्] प्रकरण का विशेष - भेद न हो, तो। परन्तु प्रकरण का भेद देखा जाता है। सबनीय पशुओं से प्रकरण में पशु-धर्मों का विधान विद्यमान है; अत. पशुधर्म सबनीय पशु के मानने चाहिए।

यह अर्थ शाबर भाष्य में 'यदि' पद का अध्याहार करके किया गया है।'
मैत्रायणी संहिता [३।६।५] के सबनीय पशु-प्रकरण मे पशुधर्मी का विधान
निम्न प्रकार से है—

'आग्नेयः पशुरग्निष्टोमे आलम्यः; आग्नेयो हि अग्निष्टोमः। ऐन्द्राग्नः पशुरुक्थ्ये आलम्यः, ऐन्द्राग्नानि हि उक्थ्यानि । ऐन्द्रो वृष्णिः षोडिशिनि आलभ्यः; ऐन्द्रो व वृष्णिः, ऐन्द्रः षोडशी । सारस्वती मेषी अतिरात्र आलभ्या; वाग्वे सरस्वती, वागनुष्टुण्, आनुष्टुभी रात्रिः'

सोमयाग के अन्तर्गंत ज्योतिष्टोम की सात संस्था मानी गई हैं—अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोयांम । संहिता के उक्त सन्दर्भ में पहली चार संस्थाओं को लक्ष्य कर सवनीय पश्प्रकरण में पशुधमों का विधान है। अग्निष्टोम संस्था में आग्निय पशु आलभ्य है, क्योंकि अग्निष्टोम आग्नेय ही है। उक्थ्य संस्था में अग्नेय पशु आलभ्य है, क्योंकि उक्थ्य संस्था ऐन्द्राग्न पशु आलभ्य है, क्योंकि उक्थ्य संस्था ऐन्द्राग्न पशु आलभ्य है, क्योंकि उक्थ्य संस्था ऐन्द्राग्न — इन्द्र-अग्नि वेवतावाली ही है। षोडशी संस्था में ऐन्द्र वृष्णि — मेव्रा आलम्य है; क्योंकि ऐन्द्र ही वृष्णि है, ऐन्द्र षोडशी है। अतिरात्र संस्था में सरस्वती दैवतावाली भेषी — मेद्री आलभ्य है, क्योंकि वाक् ही सरस्वती है, वाक् अनुष्टुप् है, अनुष्टुप्-सम्बन्धी रात्रि है। सवनीय प्रकरण में इस प्रकार पशुधमों का "धन किया गया है। इसलिए प्रकरण के आधार पर सवनीय पश्च के ये उपाकरण आदि धर्म जात होते हैं।

१. युधिष्ठिर मीमांसक ने सुक्ताव दिया है-इस पक्ष का प्रतिपादक सुत्र 'प्रकरण-विशेषात् सवनीयस्य' रहा होगा, जो त्रुटित हो गया है। इसी कारण द्वितीय पक्ष को उभारने के लिए मीमासकों को ज्लिष्ट कल्पनाएँ करनी पड़ी हैं।

जपाकरण—मन्त्रोच्चारणपूर्वक हाथ से अथवा कुकाओं से पक्षु का स्पर्क करना 'उपाकरण' कहाता है। एक स्थान से अन्यत्र ले-जाते समय प्राय: प्रत्येक से-जानेवाला व्यक्ति पशु की पीठ, पार्व्व, सिर व पुट्ठे आदि पर हाथ फेरता है; मानो उसे प्यार देता हुआ अगले कार्य के लिए प्रेरित करता है।

जनायन पशुपाला से यज्ञमण्डप की ओर पशुका लाया जाना 'उपानयन' है।

युपितयोजन- यज्ञमण्डप के समीप पशु के सरकारार्थ यूप (पशु को बाँघने के लिए गाड़े गये खूँटे) में रस्सी द्वारा पशु को बाँधा जाना 'यूपिनयोजन' है। रस्से का एक सिरा यूप में और दूसरा पशु के अगले सीधे पैर में अथवा सींग की जड़ या गर्दन में रहता है'।।१८॥

तीसरे विकल्प को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार ने उसे पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया—

## स्थानाच्च पूर्वस्य ॥१९॥

[स्थानात्] स्थान-प्रमाण से [पूर्वस्य] पूर्वः एहले कहे गये अग्नीषोगीय पशु के [च] भी उपाकरण आदि घर्म हैं, ऐसा जानना चाहिए ।

ज्योतिष्टोम ऋतु छह दिन में सम्पन्त होता है। प्रथम दिन दीक्षणीय इच्हि का है। इसमें यजमान ज्योतिष्टोम-अनुष्टान के लिए वीक्षित किया जाता है। अगले दूसरे-तीसरे-चौथे दिन जपसद इष्टियों का अनुष्टान होता है। पाँचवें दिन प्रधान सोमयान अनुष्टित होता है। छठे दिन अवमृथ इष्टि, जो ऋतु की सम्पन्तता का प्रतीक है। अग्न और सोम देवतावाले ( अग्नीपोमीय) पशु का विधान प्रायणीय इष्टि के दिन किया गया है, जो इष्टियों का दूसरा दिन है। ऋतु के चौथे दिन अन्नीपोमीय पशुसम्बन्धी अनुष्टान किया जाता है। सवनीय पशु का विधान भी चौथे दिन है, और अनुष्टान पाँचवें दिन। इसलिए जो यह कहा कि प्रकरण के अनुरोध से उपाकरण आदि पशुधमं सवनीय पशु के लिए हैं, वह ठीक है। परन्तु जहाँ सवनीय पशु का विधान है, उसी ऋम में अग्नीपोमीय पशुसम्बन्धी अनुष्टान है, अतः स्थान = कम-प्रमाण के अनुतार (३।३।१४) उपाकरण आदि पशुधमं सवनीय और आनीषोमीय दोनों के लिए हैं, ऐसा मानना युक्त प्रतीत

१. इस प्रसंग में तथा अन्यत्र जी मध्यकालिक रसनानोतुप याज्ञिकों ने लिख्य में पशुमांस की आहुतियों का उल्लेख किया है, पर मूलतः वह नितान्त अवैदिक है। यज्ञों के प्रारम्भिक काल में यज्ञों में पशुओ की हिंसा नहीं होती थी। अपेक्षित सत्करण के अनन्तर विसर्जन कर दिया जाता था। द्रष्टब्य्— 'श्रौत यज्ञ मीमांसा' (यु० मी०)।

### होता है ॥१६॥

पूर्वोक्त सन्देह के चार विकल्पों में से तीन का पूर्वपक्षरूप में उपपादन कर शिये विकल्प को उत्तरपक्षरूप में सूत्रकार ने प्रस्तुत किया—

### श्वस्त्वेकेषां तत्र प्राक् श्रुतिर्गुणार्था ॥२०॥

[तु] 'तु' पद गत सुत्रों में कहे गये अयं की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्यं है उपाकरण आदि पशुधमं न सब ( = अग्नीषोमीय, सवनीय, अनुबन्ध्य) पशुओं के हैं, न केवल सवनीय पशु के और न अग्नीषोमीय-सवनीय दोनों मिलित के, क्योंकि [एकेषाम्] किन्हीं शास्तावालों की शास्ता में [इवः] औषवसध्य चौथे दिन केअगले पाँचवें प्रधान सोमयाग के—दिन सवनीय पशुओं का विधान है; तात्पर्य है, उनको ऋतु के पाँचवें दिन यज्ञमण्डप में उपस्थित किया जाता—या लाया जाता—है। [तत्र] उन शास्तावालों के विचार में [प्राक् श्रुतिः] पहले चौथे दिन पड़ी गई सवनीय पशुसम्बन्धी श्रुति [गुणार्था] गौण प्रयोजनवाली है।

गौण का अभिप्राय है -वहां वह कथन हितीय स्तर का है, उपेक्ष्य है; क्योंकि सवनीय पशुसम्बन्धी अनुष्ठान पाँचवें दिन होना है, जिस दिन प्रधान सोमयान अनुष्ठित किया जाता है। चौथे दिन अग्नीषोमीय पशुसम्बन्धी अनुष्ठान है, और वहीं उपाकरण आदि पशुभमें पठित हैं, इसिलए उन्हें केवल अग्नीषोमीय पशुओं के लिए आनना चाहिए। पशुयान में पशुसम्बन्धी मुख्य संस्कार अग्नीषोमीय पशुओं का है। पाँचवें दिन सत्रनीय पशुऔर अन्तिम छठे अवमुख-इष्टि के दिन अनुबन्ध्य पशुओं का संस्कार होता है। उपकरण आदि पशुधमों का विधान और अग्नीषोमीय पशुसम्बन्धी अनुष्ठान एक ही स्थान ( क्या) में श्रुत होने से यह निश्चित जाना जाता है कि उपाकरण आदि पशुधमों का विधान बग्नीषोमीय पशु के लिए है।।२०॥

पूर्वपक्ष की ओर से सिढान्ती ढारा उद्भावित आशंका को सुत्रकार ने सुत्रित किया -

## तेनोत्कृष्टस्य कालविधिरिति चेत् ॥२१॥

[तेन] 'आश्विनं प्रहं गृहोत्वा' आदि वचन से [उत्कृष्टस्य] **चौथे दिन** से गौंचवें दिन में सींचे गये सवनीय पशु के [कालविधिः] संस्कार-सम्बन्धी काल का विद्यान है,[इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो-(अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)। पूर्वपक्ष का आश्वय है, कम के आधार पर, उपाकरण आदि पशुधमं केवल

पञ्जों के तीन भेद किस आधार पर हैं ? विचारणीय है। भूभिका के पशु-याग प्रसंग में इसे समफ्तने व स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

अन्नीषोमीय पशु के लिए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि, प्रकरण के आधार पर के सक्तीय पशु के लिए हैं। बौथे दिन सक्तीय पशुओं का पाठ उनका विधान करता है, और वहीं पशुधर्म पठित हैं। इससे पशुधर्म सक्तीय पशुओं के लिए सिद्ध होते हैं। 'आधिवनं ग्रहं मृहीत्या त्रिवृता यूपं पित्वीमान्त्रयं सक्तीयं पशुमुपाकरोति' आदिवन नामक पात्र को लेकर तीन लड़ में मानी हुई रस्सी से यूप को लपेटकर सक्तीय पशु का उपाकरण संस्कार करता है; यह वानय केवल पांचवें दिन संस्कार के काल का विधायक है। सक्तीय पशु का विधान तो चौथे दिन है, वहीं पशुधर्मों का उन्लेख होने से सक्तीय पशुओं के लिए उपाकरण आदि पशुधर्मों का मानना यूक्त है। ऐसा यदि कहीं, तो —।।२१॥

इस आशंका का निवारण सुत्रकार ने किया---

#### नैकदेशत्वात् ॥२२॥

[न] उपाकरण आदि पशुधमं सवनीय पशु के नहीं हैं, [एकदेशत्वात्]
पुष्टि के एकदेश होने से। तात्पर्य है, 'आश्विनं' आदि वाक्य सवनीय पशु के
पुष्टिक्ष्ण संस्कार का उरकर्ष करता है, उपाकरण आदि का नहीं। अतः कम से
उपाकरण आदि पशुधमं अनिधिमीय पशु के लिए हैं। आश्विन काल का पाठ
सवनीय पशु के विधान के लिए है, जो पाँचर्ने दिन में साध्य है। इसको गुणार्थ
(कालविधि) मानने पर वाक्यभेद होगा। विधान मानने पर वाक्यभेद नहीं
होगा। क्योंकि पुष्टि-धर्म पशु का एकदेश है, एक देश के निर्देश से सम्पूर्ण पशुद्वय का उरकर्ष नहीं होगा, इसलिए पुष्टि-अचार अपने समीप में पढ़े गये पुष्टिसम्बन्धी संस्कारों का उरकर्ष करेगा; उपाकरण आदि पशुभमों का उरकर्ष नहीं
करेगा। आदिवन वाक्य में सवनीय पशु के रस्से को यूप में लपेटने का कथन
अनुवाद-मात्र है। सवनीय पशु मेष आदि हैं। इनको रस्से में बांधा कहाँ जाता
है? किर इस यूपपरिनयन (—नियोजन) को 'उपाकरोति' किया से कहना
उपलक्षणमात्र है। वस्तुतः उपाकरण आदि पशुकमं मुख्य रूप से अन्नीधोमीय
पशु के लिए विहित हैं। बन्यत्र इनका प्रथापेक्षित व्यवहार सम्भव है जो धारत्रीय
दृष्टिट से अनुवाद कहा जाता है।।२२॥

उपाकरण—पशुओं का बुलाया जाना आदि किसी विशेष प्रयोजन से निर्धा-रित दिन में होता है। प्रयोजन है—पशुओं का निरीक्षण करना, स्वास्ध्य आदि की जांच-पड़ताल करना। जिस दिन बुलाया गया है, उसी दिन अग्नीषोमीय पशु के समान सबनीय पशु का भी उसी दिन निरीक्षण होना चाहिए।

इसी अर्थ को सूत्रकार ने सूत्रित किया—

### अर्थेनेति चेत् ॥२३॥

[अर्थेन] प्रयोजनिवशेष से पशु एकत्रित किये गये हैं। वह निरीक्षण आदि

प्रयोजन उसी दिन सम्पन्न होना चाहिए । [इति चेत् ] ऐसा यदि कहो, तो वह-(अगले सूत्र से सम्बद्ध है) ॥२३॥

आशका का सूत्रकार ने समाधान किया--

## न श्रुतिप्रतिषेधात् ॥२४॥

[न] उक्त कथन ठीक नहीं है। तात्पर्य है, जिस दिन पशुओं को यज्ञमण्डप के समीप एकत्रित होने की घोषणा की गई हो, उसी दिन सबका निरीक्षण कर जिया जाय, ऐसा नहीं है, [श्रुतिविप्रतिषेधात्] श्रुति द्वारा विप्रतिषेध से। तात्पर्य है, श्रुति उक्त वर्ष का विरोध करती है।

प्रथम दिन अर्थात् ज्योतिष्टोम के चौथे दिन केवल अग्नीषोमीयपशु का उपा-करण आदि रूप में पूर्णनिरीक्षण कर पर्योग्निकरण के अनन्तर उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। सवनीय आदि पशुओं का उसी दिन निरीक्षण नहीं होता।

सवनीय पशुं के विषय में श्रृति है—'आदिवनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीय आग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति' अदिवनी देव चिकित्सक माने जाते हैं। 'आदिवनं ग्रहं' का तात्पयं हैं -चिकित्सा-सम्बन्धी उपकरण। इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा-उपकरणों को साथ लेकर सवनीय पशु का निरीक्षण करता है। मेथ-मेथी, अज-अजा सवनीय पशु हैं। इनको सवनीय पशु इस कारण कहा जाता है, क्यों कि इनका निरीक्षण तीनों सवनों के अनुष्ठान के दिन होता है। यह प्रधान सबनो के अनुष्ठान के दिन होता है। यह प्रधान सबनो के अनुष्ठान का पाँचवां दिन है। तीनों सवनों में प्रधान सोम हिव की आहुतियाँ दी जाती हैं

सवनों के साथ पशुओं का किस प्रकार का सम्बन्ध है ? — 'क्यं सवनाित पशुमन्ति ?' इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है — 'वपया प्रातः सवने प्र चरन्ति, पुरोडाशेत माध्यन्दिते सवने, अर्ज्जैस्त्तीये सवने' याज्ञिक अर्थ है — प्रातः सवन में चर्की से होम करते हैं, माध्यन्दित सवन में पुरोडाश से, नृतीय सवन में पशु-अर्ज्जो से। ऐसा अर्थ करने पर भी तीनों सवनों के साथ पशु का सम्बन्ध नहीं बनता। माध्यन्दित सवन पशु-सम्बन्ध के बिना रह जाता हैं।

वस्तुत. वाक्य का 'वपा' पद पशु की पुष्टि का द्योतक है। लोक में हुल्दुफुट व्यक्ति को मनोरञ्जन की भावना से कहा जाता है—'चर्बी बहुत चढ़ गई दीखती है!' प्रातःसवन में पशु-सम्बन्धी यह कार्य है कि सवनीय पशुओं में से पुष्ट-स्वस्थ पशुओं को निरीक्षण कर अलग छाँट दिया जाय। यह काल का विधान है प्रातः-सवन के समय पशु-सम्बन्धी यह कार्य किया जाय। यही सवन के साथ पशु का सम्बन्ध है। वपा से होम करना, अथवा वपा की आहुति देना, यह नितान्त निराधार कथन है। क्योंकि 'प्रचरन्त' कियापद का 'आहुति देना या होम करना' अर्थ के लिए कोई आधार नहीं है। नियुषत व्यक्ति पशुनिरीक्षण कर पुष्टि-निमित्त

से यह प्रचारित करता है कि यह सवनीय पशु पुष्ट-स्वस्थ-नीरोग है।

माध्यन्दिन सवन के अवसर पर सब आगत पशुओं को चारे पर बाँध दिसा जाय। चारा पशु का खाद्य है। पुरोडाश पद इसी का प्रतीक है। 'पुरोडाशेन माध्यन्दिन सवने प्र चरन्ति' माध्यन्दिन सवन के साथ पशुओं का यही सम्बन्ध है। तृतीय सवन के अवसर पर दुर्वल पशुओं की परीक्षा की जाती है। उनके प्रत्येक अञ्च की जांच-पड़ताल कर उनकी दुर्वलता के कारण का पता लगाया जाता है, एवं उसे दूर करने के लिए उपाय मुक्ताये जाते हैं। 'अञ्चरतृतीये सवने प्र चरन्ति' का यही तात्पर्य है। अञ्चो की आहुति देना नितान्त नृशंस कार्य है, निश्चित ही इन्द्रियाराम बाजिकों ने प्रस्तुत विषय में वास्तविकता का शीर्षासन कर दिशा है।

चालू प्रसंग में कहना यह है कि 'आदिवत' वचन में सवतीय पशु का उल्लेख कर उपाकरण यञ्चधमें का विधान किया है। उपाकरण अन्य पशुधमों का उप-लक्षण है। तात्पर्य है—यहाँ उपाकरण आदि पशुधमें सवतीय पशु के लिए विहित हैं। यदि इसे न मानकर पशुधमें अम्तीषोगीय पशु के लिए माने जाते है, तो इस श्रुति के साथ विरोध होगा। अतः सवनीय पशु के ये धर्म हैं, ऐसा मानना युक्त है।।२४।।

बाचार्यं सुत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

### स्थानातु पूर्वस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात् ॥२४॥

सूत्र में 'तु' पद अवघारण अर्थ का वाचक है। [स्थानात्] स्थान — कम से [पूर्वस्य] पूर्वपठित अग्नीपोमीय पशु के [तु] ही उपाकरण आदि घर्म हैं, [संस्कारस्य] उपाकरण आदि संस्कारों के [तदर्थत्वात्] पशुओं के लिए होने के कारण। तात्पर्थ हैं, उपाकरण आदि संस्कारों का प्रयोग पशुयाग में होता है, ज्योतिष्टोग में नहीं। इसलिए स्थान — कम-प्रमाण से उपाकरण आदि पशुधर्म अग्नीषोमीय पशु के ही हैं, सवनीय पशु के नहीं।

उपाकरण आदि धर्म पशुयाग-प्रेरित हैं। सवनीय पशुओं का यह प्रकरण नहीं है। १६वें सूत्र के अनुसार स्थानरूप प्रमाण से प्रथम पठित अग्नीवोमीय पशु के ही उपाकरण आदि धर्म हो सकते हैं। उपाकरण आदि पशु-संस्कार मुख्य रूप से पशुयाग में अपेक्षित हैं। वहाँ प्रथम अग्नीवोमीय पशु पठित है, अतः उसी के लिए उपाकरण आदि धर्मों का विधान है। सवनीय पशु ज्योतिष्टोम में उप्रस्थित होते हैं। वहाँ 'आधिवन' वचन के अनुसार उनके काल का विधान है। उपाकरण आदि धर्म वहाँ अपेक्षानुसार अनुवादमात्र हैं। ज्योतिष्टोम में सभी प्रकार के पशु उपस्थित होते हैं। यदि उपाकरण आदि धर्मों को ज्योतिष्टोम-प्रेरित माना आय तो उपाकरण आदि धर्मों के लिए

अनिवार्यं माना जायगा, जो अनावस्यक है। इसलिए पशुयाग-विहित उपाकरण आदि पशुधर्मों का सम्बन्ध कम-प्रमाण से प्रथम पठित केवल अग्नीषोमीय पशु के साथ है। अन्यत्र उनका अनुवादमात्र समस्त्रमा चाहिए।

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### लिङ्गदर्शनाच्च ॥२६॥

[लिङ्गदर्शनात्] लिंग-दर्शन से [च] भी जाना जाता है कि उपाकरण आदि वर्षे अम्नीषोमीय पश के हैं।

ज्योतिष्टोम-प्रतंग में सवनीय पशु के (पुष्टि) वपा-प्रचार और पुरोडाघ-संस्कार का उल्लेख है। यदि उपाकरण आदि संस्कार सब पशुकों के लिए समान होते, तो वपाप्रचार, पुरोडाघ-संस्कार की भी गणना पशुयाग के अग्नीषोमीय प्रसंग में की जाती; पर ऐसा नहीं किया गया। इससे ज्ञात होता है, उपाकरण बादि पशु-संस्कार केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए विहित हैं। अपेक्षानुसार सवनीय पशु के लिए उनका उपयोग अतिदेश-वाक्य द्वारा प्राप्त हो जाता है। सवनीय पशु-संस्कारों के काल का विधान 'वपया प्रातः सवने' तथा 'आदिवनं ग्रह' आदि वचनों द्वारा किया गया है। इसते ज्ञात होता है, सवनीय पशु के ये ही संस्कार हैं, उपाकरण आदि नहीं।।२६॥

सवनीय पशु-सम्बन्धी संस्कारों के कालविधायक वाक्य अन्य किसी गौण प्रयोजन से कहे जाने के कारण अर्थवादमात्र हैं, कालविधायक नहीं, इस आशंका का समाधान सूत्रकार ने किया —

## अचोदना गुणार्थेन ॥२७॥

[मुगार्थेन] गौग प्रयोजन द्वारा उक्त वाक्य [अचोदना] अविधायक है। तात्पर्य है -मुख्य प्रयोजन द्वारा विघायक है।

सवतीय पशु-संस्कारों के काल का विधान अन्य किसी बचत से प्राप्त नहीं है। यह अपूर्व विधान है। अन्य किसी गौण प्रयोजन से कहे जाने का बहाना लेकर इन्हें अर्थवाद बताना अप्रामाणिक होगा। फलतः प्रस्तुत अधिकरणगत समस्त विवेचना से यह परिणाम सामने आता है कि उपाकरण आदि पशुधमं अथवा पशु-संस्कार केवल अमीधोमीय पशु के लिए विहित हैं। सम्मिलित अग्नि और सोम कृषि के देवता हैं। कृषि का सर्वश्रेष्ट बाह्यसाधन पशु वृष (बलीवर्द — बैंव) है। सोम और अग्नि देवताओं के साथ कृषि-उपावक मुख्य पशु होने के कारण उसके स्वास्थ्य व रक्षा आदि के निमित्त सर्वश्रयम उपस्थित उस अवसर पर इसी की उचित है, जब पशुओं की स्वास्थ्य आदि की वृष्टि से जांच-पड़ताल की जाय। उससे सम्बद्ध संस्कारों का विवरण उसी के लिए उपयुक्त हो सकता है। सवनीय

पशु मेष-अज आदि के संस्कार उनके प्रसंग में कहे गये हैं। आदिकाल में यक्त के अवसर पर पशुओं को मारा नहीं जाता था।।२७॥ (इति उपाकरणादीनामग्नी-षोमीयपशुक्षमें ताऽधिकरणम् —७)।

## (शाखाहरणादीनामुभयदोहधर्मताऽधिकरणम्—८)

'दर्श' इष्टि के प्रसंग में सायं और प्रातः गोदोहन का उल्लेख है। दोहन-सम्बन्धी कुछ धर्मों का भी उल्लेख है, जैसे —शाखाहरण, गायों का प्रस्थापन, प्रस्तावन, गोदोहन आदि। यहाँ सन्देह है, क्या ये धर्म दोनों काल के दोहनों में से किसी एक काल के दोहन के लिए हैं? अथवा दोनों कालों के दोहन के लिए? सायंकाल के दोह मे पठित होने से सायं दोह के ही धर्म होने चाहिएँ।

इस अर्थं को सुत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

### बोहयोः कालभेदादसंयुक्तं शृतं स्यात् ॥२८॥

[दोहयो:] दोनों दोहनों के [कालभेदात्] काल का भेद होने से [म्युतम्] प्रात: दुहा सद्यक्त दूध [असंयुक्तं स्यात्] दोहधर्मों से संयुक्त नहीं होता।

'दर्श' इिंट के हिनिद्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक—सान्नाय्य; दूसरा—पुरोडाद्य। सान्नाय्य हिन दही और दूध को मिलाकर बनाया जाता है। अमानास्या के पहले दिन सार्यकाल दूष दुहकर जमा दिया जाता है। अगले दिन प्रातः ताजा दूष सान्नाय्य हिन बनाने के लिए बुहा जाता है। साखाहरण आदि धर्म सायं-दोह के साथ पिठत हैं, इसलिए सायं-दोह के धर्म माने जाने चाहिएँ। दोनों दोहनों के काल का भेद होने से प्रातदोंह शाखाहरण आदि धर्मों से संयुक्त नहीं होगा। शाखाहरण आदि धर्में निम्न प्रकार हैं—

शालाहरण—अमावास्या के दिन ढाक अथवा छोंकरे ( — क्षेजडे, शमी)की शाला काटकर लाई जाती है, जिससे बछड़े की —गाय के पसवाने के लिए — नीचे छोड़ने के पहले और पीते हुए बछड़े को हटाकर स्पर्श किया जाता है।

प्रस्तावन —गाय को पूरे पसवाने के लिए अथित स्तनों में पूरा दूब उतारने के लिए गाय के स्तनों पर पानी का छींटा देते हुए ब्रास्वार हाथ फेरना 'प्रस्नावन' है।

गोबोहन--स्तनों से पात्र में दूध निकालना ।

प्रस्थापन —दूध निकालकर गाय को चर पर बाँधने अथवा चरागाह में चरने के लिए भेजना।

जिस दिन सार्यकाल गोदोहन है, उसी के साथ शाखाहरण बादि धर्म पढ़े हैं; इसलिए कम == स्थान-प्रमाण से सार्य-दोहन के लिए ये दोहधर्म समक्रते चाहिएँ ।।२⊏।। आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाघान किया —

## प्रकरणाविभागाद्वा तत्संयुक्तस्य कालशास्त्रम् ॥२६॥

[वा] 'वा' पद पूर्वसूत्रोक्त —दोहधर्म सायं-दोह के हैं, प्रातदींह के नहीं — पक्ष की निवृत्ति का छोतक है। [प्रकरणाविभागात्] प्रकरण के अविभाग = अलग न होने से [तत्संयुक्तस्य] हविद्रव्य दही-दूध रूप अङ्गों (सान्नाय) से सम्बद्ध प्रधान याग का, यह [कालशास्त्रम्] काल का विधायक श्वास्त्र है। तात्पर्य है, 'दर्शे' नामक इष्टि के प्रकरण में पठित दोहधर्म सायं-प्रातः दोनों थोह के लिए हैं; क्योंकि दही-दूध दोनों अङ्गों से संयुक्त प्रधान याग के काल का विधायक यह वचन है।

दही-दूघ दोनों का प्रकरण समान है; जहीं सायं-दोह है, उसी एक प्रकरण में प्रातदोंह है। यद्यपि क्रम के अनुसार ये धर्म सायं-दोह के साथ पठित हैं, परन्तु कम की अपेक्षा प्रकरण बलवान होता है। अतः प्रकरण-बल से ये दोहबर्म दोनों दोहनों के लिए हैं। पहले-पीछे उल्लेख से कोई अन्तर नहीं आता।

इसके अतिरिक्त वस्तुतः यदि ऐसा वेखा जाय, तो दही और दूष दोनों अमावास्या के प्रातः एक ही कम पर होते हैं। दूष से दही बनने के लिए लगभग वारह घण्टा समय लग जाता है। इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए अमावास्या के पहले दिन सायंकाल में दूष निकालकर जमा दिया जाता है। दही का अपना अस्तित्व लाभ करना अमावास्या के प्रातः ही हो पाता है। इसी वास्तिविकता की शास्त्र में अताया है 'ऐन्डं दध्यमावास्यायाम्, ऐन्डं पयोऽमावास्यायाम्' इन्द्र देवता वाला दही अमावास्या में होता है; इन्द्र देवतावाला दूष अमावास्या में होता है। ये दोनों सभान रूप से अमावास्या में कहे गये हैं। इसलिए प्रात-सायं दोनों दोह के लिए दोहधर्म माने जाने में कम बाधक नहीं है। साय-दोह के समय बाई गई शाखा यदि प्रातः-दोह के समय तक कार्योपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के समय अन्य नई शाखा साई जा सकती है।।२६।। (इति शाखाहरणादीनामुभय-दोहधर्मताऽधिकरणम् — ६)।

## (सादनादिग्रहधर्माणां' सवनत्रयधर्मताऽधिकरणम्--६)

ज्योतिष्टोम का विधान किया है — 'स्वगंकामो ज्योतिष्टोम यजेत' स्वगं की कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे। ज्योतिष्टोम छह दिन साध्य है। पाँचवें दिन प्रधान सोमयाग तीन सवनो मे सम्पन्न किया जाता है। प्रातःसवन मे ऐन्द्रवायव आदि दश ग्रह पठित हैं। ग्रह उन पात्रों का नाम है, जिनमें सोमरस

१. सम्मार्गादीना ग्रह्धर्माणा सवनत्रयार्थत्वम् । -सुबोधिनीवृत्तिः ।

भरकर विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बाहवनीय अग्नि में आहुतिगाँ दी जाती हैं। प्रात:सवन में ग्रहण किये जानेवाले दश ग्रह इस प्रकार हैं — (१) ऐग्द्रवायव, (२) मैंत्रावरुण, (३) शुक्त, (४) मन्धी, (४) आपयण, (६-७-६) अतिग्रह (—आग्नेय-ऐन्द्र-सीर्य), (६) उक्थ्य, (१०) आश्विन। उन ग्रहों के कुछ पर्म कहें गये हैं — ग्रहों का यथास्थान रक्खा जाना, तथा उन के छन्ने के छोर से सम्मार्जन करना बादि। सम्मार्जन का वाक्य है— 'दशापिवत्रेण ग्रह सम्मार्छिं रक्षापिवत्रेण ग्रह सम्मार्छिं पुनने-छानने का उक्त का बना कपड़ा। अगोछे के समान उस कपड़े के दोनों छोर बाड़ी बुनाई न कर खुले छोड़ दिये जाते हैं। पात्र पर उस छन्ने को रखकर सोम छाना जाता है। छनते समय पात्र पर जो इधर-उधर सोमरस की बूँदें लग आएँ, उन्हें छन्ने के छोर से पींछ दिया जाता है, इसी का नाम सम्मार्जन है। इसी प्रकार माध्यन्दिन सवन के ग्रह अन्य हैं तथा तृतीय सवन के अन्य। माध्यन्दिन और तृतीय सवन में होनेवाले ग्रहों में सन्देह हैं— क्या सादन, सम्मार्जन आदि धर्म सभी ग्रहों में किये जाते हैं? अथवा केवल प्रात:सवन के ग्रहों में ?

प्रातःसवन के ग्रहों के साथ पढ़े जाने के कारण उन्हीं ग्रहों के लिए इन घमाँ का उपयोग होना चाहिए। यह प्राप्त होने पर आचार्य सुत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया—

## तद्वत् सवनान्तरे ग्रहाम्नानम् ॥३०॥

[तढ़त्] गत अधिकरण में विणित दर्श इिट में सार्य-पातः उभय गोदोह के शास्त्राहरण आदि घर्मों के समान [सबनान्तरे] अन्य माध्यन्दिन और तृतीय (—सार्य) सबन में भी [प्रहाम्नानम्] ग्रहधर्मों —सादन, सम्मार्जन आदि —का कथन जानना चाहिए।

यद्यपि सादन आदि धर्म प्रात सवन के ग्रहों के साथ पढ़ें गये हैं, पर ज्योतिष्टीम का महाप्रकरण सभी सवनों व ग्रहों के लिए समान है। सादन-सम्मार्जन आदि धर्मों का विधान वाक्य द्वारा सभी सवनों के ग्रहों के लिए किया गया है, भले ही पाठ का स्थान या कम प्रात:सवन के साथ हो। क्योंकि, स्थान से प्रकरण और वाक्य वलवान् होते हैं। इसलिए सभी सबना के ग्रहों के लिए ये धर्म कहे हैं, यह निश्चित सिद्धान्त है ॥३०॥ (इति सादनादिग्रहधर्माणां सवनत्रयंघमंताऽधि-करणम्—६)।

## (रशनात्रिवृत्त्वादीनां पशुधर्मताऽधिकरणम्--१०)

ज्योतिष्टोम में अमीषोमीय पशु की उपस्थिति का उल्लेख है—'यो दीक्षितो यदम्नीषोमीय पशुमालभते' —जो दीक्षित यजमान अमीषोमीय पशु का आलभन करता है। उसी प्रकरण में पसु को बाँबने की रस्सी (=रक्षना) का उल्लेख है, और उसके घर्मों का भी। तात्पर्य है, रस्सी कैसी होनी चाहिए? उसकी कितप्र विशेषताओं को भी। बताया गया है, जैसे—रस्सी तीन लड़ में भानी हुई होनी चाहिए, मृदु हो, प्रविष्टान्त हो, अर्थात् दोनो किनारे रस्सी को भानते हुए अन्दर को मोड़ दिये गये हों। यदि ऐसा न किया जाय, तो रस्सी उधिड जायगी। यहाँ सन्देह है—क्या रशना के ये धर्म अन्नीधोमीय, सवनीय, अनुबन्ध्य सभी पशुओं की रक्षना के लिए साधारण है? अथवा केवल अन्नीधोमीय पशु की रक्षना के हैं? अम्नीधोमीय पशु के प्रकरण में पठित होने से उसी की रशना के ये धर्म हो, ऐसा प्राप्त हौने पर सुत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तृत किया—

## रशना च लिङ्गदर्शनात् ॥३१॥

[रशना] पशु बाँघने की रस्सी [च] तो अपनी विशेषताओं के साथ सब पशुओं के लिए साधारण है, [लिञ्जदर्शनात्] इस विषय में साधक हेतु देशे जाने से।

सवनीय पशु के विषय में स्पष्ट उल्लेख है — 'आदिवनं ग्रह गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीयाग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति' आदिवन ग्रह का ग्रहण कर तीन लड़-वाली रस्सी से यूप को लपेटकर आग्नेय सवनीय पशु का उपाकरण करता हैं। यहाँ तीन लड़वाली रस्सी का सवनीय पशु के लिए स्पष्ट उल्लेख है। इससे जाना जाता है कि अपनी विशेषताओं से युक्त रस्सी का उपयोग केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए न होकर अपेक्षानुसार सभी पशुओं के लिए साधारण है। सन्दर्भ में 'त्रिवृत्' पद रशना के अन्य धर्मों — मृहुलता, प्रविष्टान्तता आदि — का उपलक्षण है। 'सवनीय' पद मी 'अनुबल्ध्य' पशुओं को उपलक्षित करता है।

यद्यपि सप्तम अधिकरण मे रशनाविषयक आंशिक विवरण आ गया है, पर वहाँ रशना की विशेषताओं का उत्लेख नहीं हुआ । उसी के लिए यह अधिकरण है। वहाँ निर्णय किया गया है, समस्त पशुधर्मों—उपाकरण आदि— क विधान केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए है। शेष पशुओ के लिए उनकी प्राप्ति अतिदेश-वाक्य द्वारा होती है। उन धर्मों में 'श्लक्ष्याय वन्धः' भी एक है। उसमें रशना के मृदुता-स्निग्वता आदि धर्म तो आ जाते हैं, पर अन्य धर्म त्रिवृत् प्रविष्टान्त आदि नहीं जाते। उन्हों के लिए प्रस्तुत अधिकरण का प्रारम्भ है।।३१॥ (इति रशनात्रिवृत्त्वादीनां पशुधर्मताधिकरणम् १०)।

## (अंश्वदाभ्ययोरिष सादनादिधर्मवत्त्वाधिकरणम् -११)

तैत्तिरीय संहिता के तृतीय काण्ड मे ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी कुछ कर्म पढ़े हैं। वहाँ 'अंशुं' और 'अदास्य' नामक ग्रह पठित हैं। उनमें सन्देह है—क्या ज्योतिष्टोम में पठित ग्रहधर्म—सादन, सम्मार्जन आदि—अंशु और अदाम्य ग्रहों में करने चाहिएँ ? अथवा नहीं करने चाहिएँ । ज्योतिष्टोम प्रकरण से दूर अन्यत्र पठित होने के कारण नहीं करने चाहिएँ । इस अर्थ को सूत्रकार ने पूर्व-पक्षरूप में सूत्रित किया—

## आराच्छिष्टमसंयुक्तमितरैरसन्निधानात् ॥३२॥

[आरात्-शिष्टम्] दूर कहे गये ग्रह [इतरैः] अन्य ग्रहों के घमी से [असंयुक्तम्] संयुक्त == सम्बद्ध नहीं होते, [असिन्नधानात्] पूर्वपठित ग्रहधमी के समीप न होने के कारण !

कोशकारों ने 'आरात् दूरसमीपयोः' कहकर 'आरात्' पद के 'दूर' और 'समीप' दोनों अर्थ माने हैं। सूत्र के व्याख्याकारों में से किसी ने समीप अर्थ मानकर व्याख्या की है, किसी ने दूर अर्थ मानकर। जब हम 'आरात्' पद से तृतीयकाण्ड-पठित अंश और अदाम्य ग्रहों को लक्षित करते हैं, तब 'आरात्' का अर्थ 'दूर' अभीष्ट होगा। जब ज्योतिष्टोम के मुख्य प्रकरण में पठित ग्रह्यमों को 'आरात्' पद से लक्षित करते हैं, तब 'आरात्' का 'समीप' अर्थ अभीष्ट होगा। इस व्याख्या में 'असिन्धात्' हेतुपद का पाठ 'मिन्सधानात्' अमीष्ट होगा। इस व्याख्या में भी 'इतर्रः' पद से अंशु और अवाप्य के लिखत होने पर हेतुपद का पाठ तदवस्थ बने। रहेगा। इस क्प में आपाततः भिन्न अर्थ प्रतीत होने पर मी सूत्र के भावार्थ में कोई अन्तर नहीं आता। सादन, सम्माजन आदि जो ग्रहों के धर्म ज्योतिष्टोम के मुख्य प्रकरण में बताये हैं, वे उन्हीं ग्रहों के समक्षते चाहिएँ जो मुख्य प्रकरण में पठित है।

यह ऐसा ही प्रसंग है, जैसा 'पयसा मैत्रावरूण श्रीणाति' कहा है। मैत्रावरूण नामक ग्रह में स्थित सोम की दूध के साथ मिलाता है। इस नचन के बनुसार मैत्रावरूण ग्रह में विद्यमान सोम को ही दूध के साथ मिलाया जाता है; अन्य ग्रहों में विद्यमान सोम को दूध के साथ नहीं मिलाया जाता। इसी प्रकार सादन, सम्माजन धर्म भी उन्हीं ग्रहों के माने जाने चाहिएँ, जो बहीं प्रकरण में पठित हैं। बंगु-अदास्य ग्रह प्रकरण में पठित नहीं हैं, अत: उनके ये धर्म नहीं माने आएँगे।।३२॥

इस पूर्वपक्ष का आनार्थ सुत्रकार ने समाधान किया-

## संयुक्तं वा तदर्थंत्वाच्छेषस्य तन्मिमित्तत्वात् ॥३३॥

[का] 'वा' पद पूर्वसूत्र में कहे गये 'अप्रकरणस्थित अधु और अदाम्य प्रहों के सादन-सम्माजन ग्रह-धर्म नहीं होते' की निवृत्ति का द्योतक है। [संयुक्तम्] प्रकरण से अन्यत्र पठित भी अंधु और अदाम्य ग्रह भी सादन-सम्माजन ग्रह-समाँ से सम्बद्ध होते हैं, क्योंकि इन ग्रहों के [तदर्थस्वात्] ज्योतिष्टोम की सम्मन्तता के लिए होने के कारण [शेषस्य] कहे गये सादन आदि ग्रह-धर्मों के [तर्म्निमत्त-त्वात्] ज्योतिष्टोम निमित्तक होने से । तात्पर्य है — ग्रहो का कथन ज्योतिष्टोम याग की सम्पन्तता के लिए हैं। अतः कोई ग्रह कहीं भी पढ़ें गये हों, सम्माजंन आदि ग्रह-धर्मों का सम्बन्ध सभी ग्रहों से होगा। अन्यथा, ज्योतिष्टोम याग विगुण हो जायगा।

तैस्तिरीय मंहिता का तृतीय काण्ड वस्तृतः प्रकीणंक काण्ड है। बिखरे हुए विभिन्न कर्मों का कथन उसमे हुआ है। किसी एक मुख्य कर्म का प्रारम्भ करके तत्सम्बन्धी अन्य कर्मों का कथन वहाँ किया गया हो, ऐसा नहीं है। इसलिए वे अनारम्बाधीत कर्म है। उनका जिस मुख्य कर्म ते सम्बन्ध हो, वहाँ उन्हें जोड़ लेना चाहिए। ग्रह उन पात्रों का नाम है, जिनमें बाहुति के लिए सोम भरा जाता है। इनका उपयोग सोमयाग की संस्था ज्योतिष्टोम में होता है। अंशु और अदाम्य नामक ग्रह भी ज्योतिष्टोम के उपकारक हैं। ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित ग्रह्मां का सम्बन्ध उनके साथ भी होगा, भले ही वे प्रकरण से अत्यत्र पठित हों। आचार्यों का कथन है—'यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः'—जिनका परस्पर अनिवार्थ सम्बन्ध है, उनके दूरस्थित होने पर भी सम्बन्ध को हटाया नहीं जा सकता। फलतः ज्योतिष्टोम से सम्बन्ध अंशु और अदाम्य ग्रहों को सादन-सम्मार्जन आदि ग्रह-वर्मों से सम्बन्ध मानना ही होगा।

'ग्रहं सम्माष्टि' वाक्य मे ग्रहमात्र को लक्ष्य कर सम्माजन का विधान किया है। प्रकरण से वाक्य बलवान् होता है। प्रकरण-पठित ग्रहों के समान अंशु और अदाभ्य ग्रह भी उसी प्रकार ज्योतिष्टोम के उपकारक हैं। इसलिए सम्माजन आदि धर्म जैसे प्रकरण-पठित ग्रहों में किये जाते हैं, जैसे ही अंशु और अदाभ्य ग्रहों में भी करने चाहिएँ।।३३।

मैत्रावरुण प्रहस्थित सोम मे दूधिमक्षण का उदाहरण देकर जो यह कहा गया कि अशु और अदाभ्य प्रहो मे प्रह-धर्म नहीं होने चाहिएँ, आचार्य सूत्रकार ने उसका समाधान किया —

## निर्देशाद् व्यवतिष्ठेत ॥३४॥

मैत्रावरुण ग्रहस्थित सोम मं दूब मिलाना कार्य [निर्देशात्] 'पयसा मैत्रा-वरुणं श्रीणाति' वाक्य-निर्देश से [ब्यवितष्ठेत] एकमात्र मैत्रावरुण ग्रह मे ब्यवस्थित हो जाता है। तात्पर्य है, दूध मिलाना कार्य अन्य ग्रहों मे स्थित सोम मे प्रवृत्त नहीं होता।

चालू प्रसंग मे बस्तृत. यह उदाहरण विषम है । 'पयसा मैत्रावरुणं श्रीणाति' वाच्यनिर्देश मैत्रावरुण ग्रह का नाम लेकर उसमे विद्यमान सोम के साथ दूध- मिश्रण का कार्य एक विशेष कथन है, परन्तु ज्योतिष्टोम में ग्रहों के सादन और सम्मार्जन का कार्य एक सामान्य कथन है। वहाँ किसी विशेष ग्रह का नाम लेकर सादन-सम्मार्जन नहीं कहे गये। 'उपोप्तेऽन्ये ग्रहाः साचन्ते' तथा 'दशापित्रभेण ग्रहं सम्मार्जिट' वाक्यों में सामान्य ग्रह पद का निर्देश है। वह सभी ग्रहों में समान रूप से लागू होगा। ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी ग्रह प्रकरण में या अन्यत्र कहीं पढ़ा गया हो, सादन-सम्मार्जन धर्म समानरूप से सभी ग्रहों के लिए माने जाएँगे। मैत्रावरूण विशेष निर्देश है, विपरीत होने ये वह प्रकृत प्रसंग में दृष्टान्त नहीं हो सकता। मैत्रावरूण ग्रह में स्थित सोम के साथ दूध के मिश्रण का जैसे विशेष कथन है, ऐसे ही मन्धी ग्रह में स्थित सोम के साथ स्तू के मिश्रण का कथन है, 'सक्तुभिः श्रीणात्येनम्' [कात्या० श्रौ० ६।६।१३]। ये विशेष कथन सामान्य स्थलों में लागू नहीं होते; अपने मे सीमित रहते हैं, जो सर्वथा ग्रक्त है ।

सावन --यज्ञमण्डण में विशेष रथान होता है, जहाँ सोम से भरे ग्रह् = पान रखे जाते हैं। 'उपीप्तेऽस्ये ग्रहा' साधन्ते अनुपोप्ते ध्रुवः' वाक्य में स्थान के दो नाम कहे हैं—उपीप्त और अनुपोप्त। 'उपीप्त' पूर्वनिर्धारित वह विशिष्ट स्थान है, जिसे जल से अच्छी तरह धोकर उसपर बालू की मोटी तह बिछा दी जाती है। यह छोटा-ता चौंतरा == धड़ा बन जाता है। इसपर सोम से मरे ऐन्द्रवायव ग्रह रखे जाते हैं। उपीप्त से भिन्न स्थान अनुपोप्त है, जहाँ ध्रुवसंज्ञक ग्रह रखे जाते हैं। उपीप्त से भिन्न स्थान अनुपोप्त है, जहाँ ध्रुवसंज्ञक ग्रह रखे जाते हैं। यह ग्रहसम्बन्धी 'सावन' कर्म है, अर्थात् ग्रहों का यथास्थान रक्खा जाना। सभी ग्रहों के लिए यह समान है। सम्मार्जन का निर्देश प्रथम (सूत्र ३० की अव-तरिणका में) कर दिया है।।३४॥ (इति अंश्वदाप्त्रयोरिप सादनादिधर्मवस्था-धिकरणम्— ११)।

## (चित्रिण्यादीष्टकानामग्न्यङ्गताऽधिकरणम्—१२)

अभिजयन कर्म का आरम्भ न करके कहा है — 'चित्रिणीस्पदधाति' चित्रिणी नामक इंटर्जाओं (इँटों) को स्थापित करता है। 'चित्रिणीक्पदधाति' विजिणी नामक इँटों को स्थापित करता है। 'भूतेष्टका उपदधाति' भूतेष्टक नामक इँटों को स्थापित करता है। ईटों का उपयोग अग्निचयन-कर्म में होता है, पर उक्त कथन अग्निचयन-कर्म के बाहर किया गया है। अग्निचयन-प्रकरण में इस्टकाओं के कुछ कर्म बताये हैं — 'अखण्डामकुष्णलामिष्टकां कुर्यात्' बिना ट्टी-फूटी और बिना काले रंग की अर्थात् लाल रंग की इँट बनावे। और बताया— 'भस्मना इस्टकाः संयुज्यात्' इँटों को आपस में भस्म से तो जोड़े। यहाँ

पत्थर भूँ ककर बनाई राख (चूना) तथा प्रत्थर के कोयले की राख । चूने और इस राख का सम्मिश्रण सीमेंट से अधिक पकड़ करता है।

### अग्न्यङ्गमप्रकरणे तद्वत् ।।३४।।

[अप्रकरणे] अप्रकरण में पठित चित्रिणी आदि इष्टकाएँ मी [अग्न्यङ्गम्] अग्निचयम कर्म के अङ्गभूत हैं, इसलिए ये भी [तद्वत्] अंशु-अदाम्य ग्रहों के ग्रह-क्षमों से संयुक्त होने के समान अखण्डत्व आदि धर्मों से संयुक्त होती हैं।

गत अधिकरण मे अप्रकरण-पठित अंशु-अदाम्य ग्रहों को — ज्योतिष्टोम का अङ्ग होने के कारण - ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित ग्रह-धर्मों से संयुक्त होने का जिस प्रकार उपपादन किया गया है, उसी के अनुसार अप्रकरणपठित चित्रणी आदि इष्टकाओं को — अग्निचयन कर्म का अङ्गभूत होने के कारण — अग्निचयन प्रकरण में पठित अखण्डत्व आदि इष्टका-धर्मों से संयुक्त मानना चाहिए। जैसे अंशु आदि ग्रह ज्योतिष्टोम की सम्पन्नता की पूरा करते हैं, ज्योतिष्टोम की उपकारक हैं, ऐसे ही अग्निचयन में इष्टकाएँ न केवल उपाकरण हैं, अपितु यञ्जमण्डप- एप में उसकी रचना के प्रधान साधन हैं। इसिलए अप्रकरण-पठित भी चित्रणी आदि इष्टकाओं के अखण्डत्व आदि धर्म करने ही चाहिएँ।।३५।। (इति चित्रि-ण्याबीष्टकानामञ्च्य ज्ञताऽधिकरणम् — १२)।

## (मानोपावहरणादीनां सोममात्रधर्मताऽधिकरणम् —१३)<sup>5</sup>

ज्योतिष्टोम के प्रसंग में पाठ है—'स यदि राजन्यं वैश्यं याजयेत्। स यदि सोमं निभक्षयिषेत्, न्यग्रोवस्तिभीराहत्य ता. सिम्पष्य दघनि उन्मृष्य, तमस्मै अक्षं प्रयच्छेत् न सोमम्'— यदि वह याज्ञिक क्षत्रिय या वैश्य को यजन कराये, वह क्षत्रिय या वैश्य सोम का भक्षण करना चाहे, तो न्यग्रोधस्तिभयो—व्बड़ की किलयों व कोमल पत्तों को लाकर, उन्हें पीसकर, वही में मिलाकर, क्षत्रिय अववा वैश्य को वह भक्ष देवे, सोम न देवे। न्यग्रोध-स्तिभयो के रस को जिस पात्र में रक्खा जाता है, उसका नाम 'फल चमस' है। ज्योतिष्टोम-प्रसंग में सीम के धर्म वताये हैं—मान—परिमाण, प्रत्येक सवन के लिए निर्धारित परिमाण में सोम का ग्रहण किया जाता है। 'दशमुख्यीमिमीते' [आप० श्री० १२१६।॥] दस मृद्दी सोम

क्य और अभिषव सोमधर्मों के आघार पर इस अधिकरण का 'क्रयाभिष-बादीनां सोममात्रधर्मताधिकरणम्' नाम भी बताया गया है।

मापता है। उपावहरण—हिवर्धान-शकट में स्थापित संभ को अभिषव के लिए ग्रहण कर अभिषवस्थान के समीप लाना। क्य-स्मूल्य निर्धारित कर खरीदना। अभिषव सोम को ग्रावों पर रख के कृट पीसकर रख निकालना।

इन सोम-धर्मों के विषय में सन्देह हैं—क्या ये धर्म सोम और फलचमस के समान हैं? अथवा केवल सोम के धर्म हैं? यदि दोनों के ये समान धर्म हैं, तो फलप्राप्ति-रूप गुण की कामना से सोमयाग करनेवाले क्षत्रिय व वैश्य यजमान की क्याधिस्तिश्यों के रस से याग करने की प्रवृत्ति होगी। यदि केवल सोम के धर्म माने जाते हैं, तो सोम का प्रतिनिधि होने से फलचमस सोम का विकास होया, तथा मान आदि धर्म अतिदेश-वाक्य से फलचमस में प्राप्त होगे। उस अवस्था में जैसे काम्यकर्म दर्श-पूर्णमास आदि ब्रीहि हविद्रव्य के अभाव में उसके प्रतिनिधि नीवार से नहीं किये जाते, इसी प्रकार काम्य सोमयाग में विकृति फलचमस से क्षत्रिय व वैश्य की प्रवृत्ति न होगी। इस विषय में मान्य क्या होना चाहिए? सोम और फलचमस दोनो का एक प्रकरण में विधान होने से मान आदि धर्म दोनों के समान समक्ते जाने चाहिएँ। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने अभिगत सिद्धान्त बताया —

### नैमित्तिकमतुल्यत्वादसमानविधानं स्यात् ॥३६॥

[नैमित्तिकम्] क्षत्रिय आदि निमित्त से प्राप्त होनेवाली न्यग्रीध-स्तिभियाँ [अतुल्यत्वात्] सोम के तुल्य - समान न होने से [असमानविधानं स्यात्] सोम और न्यग्रोधस्तिभी-वर्मियों का विधान समान नहीं है।

सोम नित्यविधि है, किसी का प्रतिनिधि नहीं है। फलचमस के उपादान-तत्त्व न्यग्रोध-रितिभयों सोम के प्रतिनिधि है, तथा क्षत्रिय आदि निमित्त से प्राप्त है, इसलिए नैमित्तिक है। नैमित्तिक विधान नित्यविधि के विकार भाने जाते हैं। ज्योतिष्टोम के हविद्रव्य की आकाक्षा होने पर सर्वप्रथम सोग उपस्थित होता है, साथ ही उसके मान आदि धमं उपस्थित हैं; शास्त्रीय दृष्टि से मान आदि सोम के संस्कार कहे जाते हैं। संस्कृत सोम को प्रस्तुत कर ये चरितार्थ हो जाते हैं, तब अन्यत्र इनकी प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए मान आदि केवल सोम के धमें हैं, फलचमस के नहीं।

यह भी ध्यान देने योग्य है, यदि मान आदि को सोम के समान ही फलचमस का धर्म माना जाता है, तो इसमें द्विकित्त-दोष प्राप्त होता है। प्रथम, सीधे विधान से प्राप्त होंगे; दूसरे, नैमित्तिक फलचमस के विकृति होने के कारण 'प्रकृति-बिद्वकृति: कर्त्तव्या' अतिदेश-वाक्य से धर्मों की प्राप्ति होगी। शास्त्रीय दृष्टि से इसे अभीष्ट नहीं माना जाता। इसलिए भी मान आदि को फलचमस का धर्म मानना युक्त नहीं है ॥३६॥ (इनि मानोपावहरणादीनां सोममात्रधर्मताऽधि-करणम्—१३)।

## (प्रतिनिधिष्वपि मुख्यधर्मानुष्ठानाधिकरणम् -१४)

विहित हिवद्रव्य के नष्ट या विकृत हो जाने पर उसके प्रतिनिधि द्रव्य का विधान शास्त्र में देखा जाता है, जैसे ब्रीहि के निर्वाप से लेकर आहुति देने से पूर्व तक यदि ब्रीहि अथवा उससे बना पुरोडाश नष्ट या विकृत हो जाता है, तो दुबारा श्रीहि का निर्वाप न होकर उसके प्रतिनिधि द्रव्य नीवार से पुरोडाश तैयार किया जाता है। बिना जोते-बोये उत्पन्न धान्य 'नीवार' कहाता है। पूर्व में इसे 'तिन्नी' [तृणधान्य] तथा व्रज-जनपद में 'कोदो' कहते हैं, जो 'कदन्न' पद का अपअंश है।

ब्रीहिके प्रतिनिधि नीवार के विषय में सन्देह है —क्या नीवार ब्रीहिके समान विधान वाले हैं ? अथवा समान विधानवाले नहीं हैं ? गत अधिकरण में प्रतिपादित अर्थ के अनुसार नीवार ब्रीहि के समान धर्मवाले नहीं होने चाहिएँ।

इसी अर्थं को सुत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया-

### प्रतिनिधिश्च तद्वत् ॥३७॥

[प्रतिनिधिः] प्रतिनिधिद्रव्य [च] भी [तढ्यं] जैसेनैमित्तिक समानविधान नहीं है, वैसे ही प्रतिनिधिद्रव्य भी समानविधान नहीं हैं।

गत अधिकरण में निश्चित किया गया — नैमित्तिक हिवडव्य न्यग्रोध-स्तिभियां नित्य हिबडव्य सोम के समान विधान नहीं हैं। उसी प्रकार ब्रीहि का प्रतिनिधि हविडव्य नीवार निश्य हिवडव्य ब्रीहि के समान विधान नहीं है। अस-मानता या अनुत्यता यही हैं कि ब्रीहि के निर्वाप आदि धर्मविहित हैं, परन्तु नीवार के विहित नहीं हैं, प्रयोजनवश प्राप्त होते हैं।।३७॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया--

## न तद्दत् प्रयोजनैकत्वात् ॥३८॥

[न] प्रतिनिधि हिनद्रव्य असमान निधान नहीं है, न्योंकि वह [तद्वत् ]उसी हिनद्रव्य के समान होता है, जिसका साक्षात् निधान है, [प्रयोजनैकत्वात्] मुख्य द्रव्य और प्रतिनिधि द्रव्य दोनो का प्रयोजन एक होने से। यज्ञ-निष्पादन-प्रयोजन में दोनों द्रव्यों का स्तर समान है।

किसी हविद्रव्य के प्रतिनिधि द्रव्य का निर्धारण उन द्रव्यों के समान गुणों के आधार पर किया जाता है। प्रतिनिधि द्रव्य की आवश्यकता मुख्य द्रव्य के अभाव में होती है। श्रीहिसे एक बार पुरोडाश तैयार किये जाने पर यदि यह किसी कारण नष्ट था विकृत हो जाता है, तो दुबारा ब्रीहि से पुरोडाय पुनः सैयार किया जा सकता है। यह जो कहा गया कि ब्रीहि-पुरोडाश नष्ट हो जाने पर पुनः ब्रीहि से पुरोडाश तैयार न कर उसके प्रतिनिधि द्रव्य नीवार से करे, यह कोई अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। प्रतीत होता है, यअमान की आधिक स्थित का ध्यान रखते हुए ऐसा कहा गया है। दुबारा ब्रीहि क्य करने में यजमान की आधिक स्थित सहयोग न दे रही हो, तो वह ब्रीहि के प्रतिनिधि नीवार धान्य से यज्ञ-निष्पादन कर ले। ऐसी स्थिति में विहित द्रव्य ब्रीहि के निर्वाप आदि जो धर्म विधान किये गये हैं, नीवार में उनका प्रयोग किये बिना पुरोडाश का तैयार किया जाना सम्भव नहीं। अतः विहित द्रव्य के बर्मों का प्रयोग आवश्यक है। प्रतिनिधि का स्तर —जिसका वह प्रतिनिधि है—पूर्ण रूप में उसके समान होता है। इसलिए विहित द्रव्य के धर्मों को प्रतिनिधि द्रव्य में प्रयोग किये जाने से रोका नहीं जा सकता। ✓

गत सूत्र द्वारा इसके विरोध में त्यग्रोध-स्तिभियों का जो दृष्टान्त दिया गया है, वह विषम दृष्टान्त है; यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि त्यग्रोध-स्तिभियाँ सोम की प्रतिनिधि नहीं हैं। यदि प्रतिनिधि होतीं, तो केवल क्षत्रिय-वैदय के लिए उनका विधान न होकर ब्राह्मण आदि सबके लिये समान होता। फलतः ब्रीहि का प्रति-निधिद्रव्य नीवार ब्रीहि के समान विधान है, तथा ब्रीहि के निर्वाप आदि धर्म पूर्ण-रूप से उसमें किये जाते हैं।।३८।।

विहित द्रव्य के धर्मों का उसके स्थानीय द्रव्य में प्रयोग न किया जाना वहीं मान्य है, जहाँ ज्ञास्त्रीय दृष्टि से उनमें परस्पर प्रकृति-विकारभाव की स्थिति हो, जैसा सोम और न्यग्नोध-स्तिभियों के विषय में बताया गया है। वह स्थिति बीहि-नीदार में नहीं है। इसी अर्थ को सूत्रकार ने बताया —

#### अशास्त्रलक्षणत्वाच्च ॥३६॥

प्रतिनिधिद्रव्य के [अञ्चास्त्रलक्षणस्वात् ] शास्त्रीय दृष्टि से किसी का विकार न होने के कारण[च]भी मुख्य विहितद्रव्य और प्रतिनिधिद्रव्य में परस्पर प्रकृति-विकारभाव नहीं हैं ।

विहितद्रव्य के अभाव में याग की सिद्धि के लिए समानगुण अन्य द्रव्य की उसके प्रतिनिधिक्रप में शास्त्र मान्यता देता है। प्रतिनिधिद्रव्य को पूर्वेश्वत द्रव्य का विकार किसी भी शास्त्रवृष्टि से नहीं माना गया। इसलिए पूर्वेश्वत द्रव्य के धर्मों का प्रयोग प्रतिनिधिद्रव्य में किया जाना पूर्णतः निर्वाध है।।३६॥ (इति प्रतिनि-धिष्विप मुख्यधर्मानुष्ठानाधिकरणम् --१४)।

(श्रुतेष्वपि प्रतिनिधिषु मुख्यधर्मानुष्ठानाधिकरणम्--१५) को प्रतिनिधिद्रव्य श्रुत हैं, अर्वात्ं चाक्य द्वारा विहित हैं, जैसे कहां--'यदि सोमं न विन्देत, पूतीकान भिषुणुयात् 'यदि सोम को प्राप्त न कर पाये, तो पूतीक लता का अभिषव करे। गत अधिकरण में अश्रुत का प्रतिनिधित्व बताया है; पर यह श्रुत होने के कारण उससे विषरीत है। इसलिए सन्देह होता है—क्या यहां समानविधित्व है ? अथवा नहीं है ? यदि नहीं है, तो श्रुति असंगत होती है। यदि प्रतिनिधित्व सम्भव नहीं, तो श्रुति द्वारा प्रतिनिधित्व क्यों कहा गया ?यदि श्रुति-बोषित प्रतिनिधित्व है, तो सन्देह का अवकाश ही नहीं रहता। ऐसी स्थिति में सूत्रकार ने बताया —

### नियमार्था गुणश्रुतिः ॥४०॥

[गुणश्रुति ] 'पूतीकानिमषुणुयात्' यह पूतीक के प्रतिनिधित्व-रूप गुण की धृति[नियमार्था]नियम के लिए है, अर्थात् अनेक प्रतिनिधि प्राप्त होने पर केवल एक पूतीक ओषधि के प्रतिनिधित्व को व्यवस्थित करती है।

सोम कं अभाव में सोमयान करने की भावना से सोम के सदृश गुणवाल द्रव्य की अपेक्षा होने पर अनेक द्रव्यों की उपस्थित सम्भव रहती है, जैसे प्रतीक , न्यग्रोधस्तिभी, गुडूची (गिलोय) आदि। ऐसी दशा में आचार्यों ने व्यवस्थित किया कि सोम के अभाव में केवल प्रतीक लता द्रव्य से सोमयाग सम्पन्न करना चाहिए, अन्य द्रव्य से नहीं।

यह व्यवस्था अनिवार्य अथवा एकमान स्थायी नही है। तात्पर्य है -सोम-अभाव में पूर्तीक एकमान अन्तिम हव्य हो, ऐसा नहीं है। काठक सहिता [३४।३] में पाठ है—'यदि सोमंन विन्देयु: पूर्तीकानिमपुण्युः, यदिन पूर्तीकान् आर्जुदानि' सोम के अभाव में पूर्तीक और पूर्तीक के अभाव में अर्जुन-कलियों का विधान किया गया है। इससे जात होता है, यह व्यवस्था द्रव्यविषयक न होकर यागविषयक सम-भनी चाहिए। सोम के अभाव में जो भी समानगुण द्रव्य मिल, उसीसे यागानुष्ठान अवस्य करे।।४०।। (इति श्रुतेष्विप प्रतिनिधिष् मुख्यधर्मानुष्ठानािषकर णम्-१४)।

### (दीक्षणीयादिधर्माणामम्निष्टोमाङ्गताऽधिकरणम् -१६)

सीमयाग की सात संस्थायें हैं — अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्य-ग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्जाम । इनमं पहली चार सस्थाये मुख्य हैं। 'संस्था' पद का अर्थ समाप्ति है। सस्थाओं का नामकरण, स्तोत्रो से कर्म की समाप्ति के आधार पर हुआ है। अग्नि देवतावाले स्तोमो = स्तोत्रो स्तुतिमन्त्रो से जिस कर्म की समाप्ति होती है, उसका नाम अग्निष्टोम है। इसी प्रकार उक्थ्य, पोडशी, अति-

१ 'करंजता' नाम से लोकप्रसिद्ध एक भाड है। यह दो प्रकार का होता है— काटेवाला और विना काँटे का। काँटेवाल करजवा का नाम पूतीक है।

रात्र आदि स्तोम विशेष हैं; उन संस्थाओं के अन्त में वह-वह स्तोम रहता है। असी आधार पर उनके नाम हैं। सोमयाग को ये चार संस्थाएँ अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र मुख्य मानी जाती हैं। अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोयाम ये तीन संस्थाएँ और हैं। सब सस्याओवाले सोमयाग का सामान्य नाम ज्योतिष्टोम है। इन स्तोमो के देवताओं में ज्योतिर्मय अंशविद्यमान हैं। इसमें सन्देह हैं -क्या सब संस्थाओंवाले ज्योतिष्टोम को प्रकृत वरके दीक्षणीय आदि धर्म कहे हैं ?अथवा केवल अग्निष्टोम को अभिन्नेत करके कहे हैं ?इन सवका प्रकरण एक होने में सभी संस्थाओंवाले ज्योतिष्टोम के ये धर्म होने जाहिएँ, ऐसा प्रतीत होता है।

आचार्यं सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया-

## संस्थास्तु समानविधानाः प्रकरणाविशेषात् ॥४१॥

[संस्थाः] अग्निष्टोम आदि संस्थाएँ [समानविधानाः] समान विधानवाती हैं, अर्थात् सबका विधान एक ही प्रकार किया गया है, [प्रकरणाविशेषात्]प्रकरण के अविशेष भिन्न न होने से।

दीक्षणीय इष्टि, दीक्षा, प्रायणीय इष्टि आदि धर्मी का विधान ज्योतिष्टोम पद से कही जानेवाली सभी सस्थाओं के अभिप्राय से किया गया है; केवल अग्निष्टोम संस्था के अभिप्राय से नहीं, क्योंकि इन सबका विधान एक प्रकरण में हुआ है। प्रकरण का कोई भेद नहीं है, जिससे यह कहा जाय कि अग्निष्टोम के ये वर्म हैं, उनध्य आदि अन्य संस्थाओं के नहीं हैं। इसलिए दीक्षणीयेष्टि आदि वर्मों का सम्बन्ध सभी संस्थाओं से माना जाना चाहिए। इनका प्रयोग सब संस्थाओं में किया जाय।।४१॥

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### व्यपदेशश्च तुल्यवत् ॥४२॥

[व्यापदेश:]संस्थाओं का व्यापदेश क्र कथन [व] भी [तुल्यवत्] तुल्य की तरह है।

प्रकरण में इनका कथन ऐसा किया गया है, जैसे सबका समान हो—'धिंद अग्निष्टोमो जुहोति' यदि अग्निष्टोम है, तो होम करता है। 'यदि उक्थ्यः परिधि-मनित्तं' यदि उक्थ्य है, तो उसके शेष बचे घी से परिधि को चुपड़ता है। 'यदि अतिरात्र एतदेव यगुर्जपन् हिंवधीन प्रतिपद्यते' यदि अतिरात्र है, तो इसी— यमन्ने पृस्तु मर्त्यम्—यजु को जपता हुआ हिंवधीन (सोम-शकट) को प्राप्त होता है। इस प्रकार सब सस्थाओं का समानरूप से कथन किये जाने के कारण सब संस्थावाल ज्योतिष्टोम के ही दीक्षणीयेष्टि आदि धर्म गाने जाते हैं, अकेले अग्नि-ष्टोम संस्था के नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो सामान्य विधान हैं, वे सब संस्थावाले ज्योतिष्टोम के समऋने चाहिएँ।

यह भी ज्यान देने योग्य है —यदि ये घर्म केवल अभिनष्टोम संस्था के अभि-प्राय से कहें गये होते, तो 'यदि अग्निष्टोमो जुहोति' वाक्य में 'अग्निष्टोम' पद के पाठ की आवश्यकता न होती, केवन 'जुहोति' प्रचरणी शेष घृत से होम करता है, इतने कथन से ही अग्निष्टोम के साथ इस घर्म का सम्बन्ध हो जाता। यहाँ 'अग्निष्टोम' पद का पाठ निरर्थंक न होता हुआ यह ज्ञापन करता है कि ये वर्म सब संस्थावाले ज्योतिष्टोम के हैं।

प्रचरणी जुह के सदृश काष्ठिर्निम्त एक पात्र होता है। उसमें घृत भरकर होम किया जाता है। तब 'यदि अग्निष्टोमो जुहोति' का अर्थ होता है -यदि अग्निष्टोम संस्था है तो प्रचरणो में विद्यमान होमजेष घृत से 'यमज्ने पृत्सु मत्यंम्' मन्त्र का उच्चारण कर होम करता है। इसी प्रकार यथाक्रम अगले वाक्यों का अर्थ है—यदि उक्य्य संस्था है, तो प्रचरणी में विद्यमान होमशेष घृत से -'यमग्ने पृत्सु मत्यंम्' मन्त्र पाठ कर —परिधि में लेप करता है। यदि अतिरात्र संस्था है, तो उक्त मन्त्र को जपता हुआ हिवर्धान के समीप पहुँचता है। इस प्रकार सभी संस्थाबों का समानष्ट्य में कथन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है, दीक्षणीयेष्टि आदि धर्म सब संस्थावाले ज्योतिष्टोम से सम्बद्ध जानने चाहिएँ॥४२॥

आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया -

## विकारास्तु कामसंयोगे सति नित्यस्य समत्वात् ॥४३॥

[तु] 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है, अर्थात् संस्थाएँ समान विधानवाली नहीं हैं। [विकाराः] उक्थ्य आदि सस्थार्ये अनिन्दोम का विकार हैं, विकृतिभूत हैं। [कामसंयोगे] कामना का संयोग [सित]होने पर उक्थ्य आदि संस्थाएँ सुनी जाती हैं। [समत्वात्] समान होने के कारण दीक्षणीय आदि धर्म [नित्यस्य]नित्य ज्योतिष्टोम अभिन्द्योम के हैं। दीक्षणीयेष्टि आदि धर्म नित्य की तरह पठित हैं; कामनासंयोग से विकृतिभूत अनित्य जक्ष्य आदि संस्थाओं के साथ नित्य धर्मों का सम्बन्ध विषद्ध होगा। इसलिए नित्य की तरह पठित धर्म नित्य ज्योतिष्टोम स्थिन्य से जानने चाहिएँ।

ज्योतिष्टोम याग सात भागों में अनुष्ठित होकर पूरा होता है। य सात भाग 'सात संस्था' कहलाते हैं। पहला भाग अथवा संस्था 'अग्निष्टोम' है। यह नित्यकर्म है। वित्यकर्म वह कहा जाता है, जो काम्य अर्थात् कामनामूलक न हो। तात्यर्य है—िकसी कामनाविशेष से प्रेरित होकर न किया जाय। ज्योतिष्टोम के उक्थ्य आदि मुख्य भाग अथवा नंस्था काम्यकर्म है, विशेष कामना से प्रेरित होकर किये जाते हैं। उनके विषय में शास्त्रीय जवन है —'पञ्जाम उक्थ्य गृह्णीयात्' पर्ज की कामनावाला उक्थ्य को यजन के लिए स्वीकार करे। 'धोडिश्वना वीर्यकाम. स्तुवीत'

वीर्यं की कामनावाला षोडशी संस्था से स्तवन = यजन करे। 'अतिरात्रेण प्रजा-कामं याजयेत्' प्रजा = सन्तान की कामनावाले को अतिरात्र संस्था से यजन कराये। य सब याग काम्य है। किसी कामनाविशेष से किये गये याग नैमित्तिक कहाते हैं। अम्निष्टोम के विषय में वचन है — 'यदि अम्निष्टोमी जुहोति' यदि अम्निष्टोम है, तो होम करता है। यह कामना घेरित नहीं है। नित्य होम का विधान है। नित्य कर्म प्रकृति और नैमित्तिक कर्म जसके (नित्य कर्म के) विकृति माने जाते हैं, यह एक शास्त्रीय व्यवस्था है। प्रकृतियाग मुख्य और विकृतियाग जसके अञ्ज होते हैं।

दीक्षणीय इष्टि आदि धर्म मुख्य याग अग्निष्टोम के अभिप्राय से कहे गये हैं। विकृतियागों में धर्म का विधान अपेक्षित नहीं है। अपेक्षा होने पर अतिदेश-वाक्य से वह विकृति में प्राप्त हो जाता है। यदि विकृति में दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का विधान माना जाता है, तो जिस विकृतियाग में वह विहित है, उसी में उसका प्रयोग हो सकेगा; अन्यत्र विकृतियाग में नहीं। फिर अन्य विकृतियाग में प्रयोग के लिए वहाँ भी धर्मों का विधान मानना होगा। यह द्विरुक्त-दोष होंगा जो अभीष्ट नहीं। प्रकृति-धर्म का निवेश विकृति में होता है; एक विकृति-धर्म का निवेश विकृति में होता है; एक विकृति-धर्म का निवेश वृत्त होंते हैं। पशुक्ताम में प्रजाकाम का, प्रजाकाम में पशुक्ताम का निवेश सम्भव नहीं। इसिलए दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का विधान अग्निष्टोम को लक्ष्य कर किया गया है. नित्य याग अग्निष्टोम के वे नित्य धर्म हैं।

आशंका की जा सकती है — 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' — 'स्वर्ग की कामनावाला ज्योतिष्टोम से यान करे' वचन के अनुसार ज्योतिष्टोम भी काम्यकर्म हैं। ज्योतिष्टोम की संस्था अग्निष्टोम है; तब वह भी काम्यकर्म क्यों न माना जाय ? काम्य होने से वह भी नैमित्तिक याग होगा, नित्य न रहेगा। वस्तुतः यहाँ ऐसा समभना चाहिए -'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' बचन ज्योतिष्टोम की उद्यय आदि काम्य सस्याओं के अभिप्राय से कहा गया है। उन काम्य यागों में पशुसम्पदा, वीर्यं = आधिभौतिक संवित और प्रजा = सन्तान की कामना अभिव्यक्त की गई है। उन पागों के अनुष्ठान से तीनों कामनाओं की पूर्ति व सम्यन्तता होने पर स्वर्ग की प्राप्ति पूर्ण हम में हो जाती है। सम्पत्ति, यौवन, सन्तान, यही ती स्वर्ग का स्वरूप है।

ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान प्रारम्भ किये जाने पर सर्वप्रथम दीक्षणीयेष्टि, दीक्षा, प्रायणीयेष्टि आदि का अनुष्ठान कर ज्योतिष्टोम की मुख्य प्रथम संस्था अग्निष्टोम का अनुष्ठान किया जाता है ज्योतिष्टोम का यह प्रथम भाग सम्पन्न हो जाता है। इसगे किसी कामना का अस्तित्व नहीं है। जब काम्य उक्थ्य आदि भागों में से किसी का अनुष्ठान अभिप्रेत होता है, तब प्रत्येक कामनामुलक भाग के अनुष्ठान से पहले अग्निष्टोम होम का अनुष्ठान आवश्यक होता है। दीक्षणीयेष्टि आदि धर्म उसके साथ अनिवार्य रूप से सलग्न रहते हैं। ऐसी अवस्था में न
तो दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का उक्थ्य आदि संस्थाओं में विधान अपेक्षित हैं, और
न नित्य अग्निष्टोम को काम्यकर्म कहा जा सकता है। उसकी संस्था अपने रूप में
तित्य हैं, पूर्ण हैं, कामनारहित है। प्रत्येक काम्य संस्था के प्रारम्भ में उसका
अनुष्ठान आवश्यक होने से यह नित्य है। स्वतन्त्र रूप में उमका अनुष्ठान पूर्ण है।
किसी कामना से प्रेरित न होने के कारण भी वह नित्य है। फलतः दोक्षणीयेष्टि
आदि धर्म अग्निष्टोम-ज्योतिष्टोम के हैं। उक्थ्य आदि संस्थाएँ अग्निष्टोम के
समान विधानवाली नहीं हैं।।४३।।

सूत्र ४२ में कहे अर्थ का सूत्रकार ने समाधान किया

#### वचनातु समुच्चयः ॥४४॥

[बचनात्] बचन-सामर्थ्यं से [तु]ही [समृच्चय.]प्रकृति-विकृति उभयविध कर्मों का एकसाथ समानरूप में कथन किया गया है।

'यदि अग्निस्टोम.' इत्थादि वचनो द्वारा जो प्रकृति-विकृति उभयविध कभी का समान रीति पर सह-निर्देश किया गया है, वह वजन-सामध्य से ही समभना चाहिए। तान्पर्य है -वह साधारण कथनमात्र है; सब सस्थावाने ज्योतिष्टोम के लिए दीक्षणीयेष्टि अदि धर्मों का विधायक या निञ्चायक नहीं है। प्रकृतिकर्म और विकृतिकर्मों का एक रीति पर अथन उनके प्रकृति-विकृतिमान में किसी उलटकेर को पैदा नहीं करता। इनलिए ऐसे कथन मे न कोई असामञ्चस्य है, और न इससे दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का सव सस्थाओं मे समान विधान सिद्ध होता है।

अगिन्छोम और उन्ध्य यदि संस्थाओं मे परस्पर प्रकृति-विकृतिभाव न माने जान के लिए एक युक्ति इम प्रनार प्रस्तुत की जाती है, वचन है—'आग्नेयमज-मिन्न्छोम आलभेत, ऐन्द्रामं दितीयमुक्थे, ऐन्द्रं वृष्णितृतीयं घोडिशिनि'-अमिन देवतावाले अत्र का अग्निन्छोम य आलभन करे, इन्द्र अगि देवतावाले द्वितीय का उक्थ्य सें, इन्द्र देवतावाले तृतीय भेढे ना पोडिशो में। आशंकावादी का तात्पर्य है—दितीय-तृतीय पदों का प्रशेग समान विधान में घट सकता है। एक प्रकृति है, अन्य विकृति हैं, तो इनमें दितीय-तृतीय पद ना प्रयोग उपपन्न न होगा। जहाँ दितीय-तृतीय पदों का प्रयोग किया जा रहा है, वे समानजादीय होने चाहिए। प्रकृति-विकारभाव मानने पर उनवा साजात्य नहीं रहता। इसलिए द्वितीय-तृतीय पद-प्रयोग के बल पर यह मानना चाहिए कि अग्निन्छोम और उक्थ्य आदि संस्थाओं में परस्पर प्रकृति विकारभाव नहीं है। तब बीक्षणीयेप्टि आदि धर्मों को केवल अग्निन्छोम के लिए बताना युक्त न होगा।

वस्तुत. यहाँ समान विधान या साजात्य, प्रकृति अथवा विकार पर आधारित नहीं है; वह ज्योतिष्टोम कर्म पर आधारित है। सब संस्थायें ज्योतिष्टोम कर्म एर आधारित है। सब संस्थायें ज्योतिष्टोम कर्म रूप है; इसी साजात्य पर द्वितीय-तृतीय पदी का प्रयोग उपपन्न हो जाता है। इससे संस्थाओं के परस्पर प्रकृति-विकारभाव में कोई व्यतिक्रम नहीं आता। इसलिए दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मी का सम्बन्ध केयल अग्निष्टोम के साथ मानने में कोई वाधा नहीं है। ४४॥

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया--

### प्रतिषेधाच्च पूर्वलिङ्गानाम् ॥४५॥

[पूर्विलिङ्गानाम्] पूर्वोक्त लिङ्गो के [प्रतिषेधात्] प्रतिषेश से [च] भी संस्थाओं में प्रकृति-विकारमाव जात होता है।

जब प्रथम अग्निष्टोम का अनुष्ठान होता है, तब सबसे पूर्व दीक्षणीय इष्टि, दीक्षा, प्रायणीय इष्टि आदि का अनुष्ठान होने पर अग्निष्टोम का अनुष्ठान प्रारम्भ होता है, तथा प्रचरणी पात्र में विद्यमान शेष वृत से होन किया जाता है। उसके अनन्तर उक्थ्य का अनुष्ठान प्रारम्भ होता है, तो परिधि को शेष धृत से चुपड़ा जाता है; होम नहीं किया जाता। समान विवान माने जाने पर होम के अभाव का वर्षोन न होता। उक्थ्य में होम का अमाव उक्थ्य को अग्निष्टोम का विकार सिद्ध करता है। इससे भी ज्योतिष्टोम की संस्थाओं में प्रकृति-विकारभाव जाना जाता है। अप्रा

यदि उक्ष्य आदि अग्निष्टोम के विकार हैं तो इनका पृथक् कथन क्यों किया जाता है ?

सूत्रकार ने बताया --

### गुणविशेषादेकस्य व्यपदेशः ॥४६॥

[मुणविशेषात्] प्रत्येक संस्मा के अन्त में बोले जानेवाले स्तोत्ररूप गुण के भेद से [एकस्य] एक ज्योतिष्टोम = अग्निष्टोम का अनेक नामों से [ब्यपदेश ] व्यपदेश = कथन हुआ है।

जनस्य आदि संस्थार्ये काम्य हैं। पशुकामना से इसका अनुष्ठान किया जार। है। इसका अनुष्ठान प्रारम्भ किये जाने से पूर्व दीक्षणीयेष्टि आदि के सिहरा अभिनष्टोम का अनुष्ठान आवश्यक होता है। विभिन्न कामनाओं से की जानेवाली षोडिशी एवं अतिरात्र संस्था के अनुष्ठान से पूर्व भी सध्मं अभिनष्टोम का अनुष्ठान आवश्यक है, अपरिहार्य है। इससे स्पष्ट है, उन्थ्य आदि संस्थायें अमिनष्टोम

का रूप हैं, अङ्ग हैं; उससे भिन्न नहीं। उसे छोड़कर इनका अनुष्ठान नहीं हो सकता। कामना और अन्य स्तोत्ररूप गुणविश्चेष के कारण इनका भिन्न नामों से कथन किया गया है।।४६॥ (इति दीक्षणीयादिधर्माणामग्निष्टोमाञ्जताधिकर-णम्—१६)।

> इति जैमिनीयमीमांसासूत्राणां उदयवीरक्षास्त्रिवरिवते विद्योदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्य षष्टः पादः ॥

# अथ तृतीयाध्याये सप्तमः पादः

(विहरादीनां दर्शपूर्णमासयोरङ्गप्रधानसाधारणताधिकरणम् --१)

दर्श-पूर्णमास याग के प्रसंग में वहि ( = जुशा), वेदि तथा उनके धर्म पठित हैं। उनमें सन्देह हैं — क्या वहिं और वेदि आदि के धर्म केवल प्रधान याग के हैं? अथवा प्रधान और अङ्ग सभी के हैं? प्रधान कर्म के प्रकरण में पठित होने से ये धर्म प्रधान कर्म के होने चाहिएँ। इसी अर्थ को सूत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप में सूत्रित किया—

## प्रकरणविशेषादसंयुक्तं प्रधानस्य ॥१॥

[प्रकरणिवंशेषात्] किसी अङ्गभूत कर्म के विशेष प्रकरण से [असंयुक्तम्] असंयुक्त = असम्बद्ध द्रव्य अथवा द्रव्य-धर्म [प्रधानस्य] प्रधान के हैं। तात्पर्य है-वे प्रधान कर्म के लिए कहे गये हैं।

किसी अङ्गरूप कर्म के विशेष प्रकरण में न पढ़े हुए होने के कारण तथा दर्श-पूर्णमास प्रधान कर्म के साधारण प्रकरण में पढ़े हुए होने के कारण विह आदि द्रव्य तथा उनके लवन (काटना) आदि धर्म प्रधानयाग के लिए तथा प्रधानयाग की हवियों के लिए समक्षने चाहिएँ।।१।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया —

## सर्वेषां वा शेषत्वस्यातत्प्रयुक्तत्वात्े ॥२॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। [सर्वेषाम्] सब अङ्ग

१. रामेश्वरसूरि विरचित सुबोधिनी-वृत्ति में सूत्र का पाठ है— 'सर्वेषां वा शेषत्वं स्यात् तत्प्रयुक्तत्वात्' इस पाठ में 'तत्' सर्वनाम पद वचन अथवा वाक्य अर्थ में प्रयुक्त है। तात्पर्य है—शेषत्व के वाक्य द्वारा प्रयुक्त होने के कारण। ऊपर के पाठ में 'तत्' पद प्रकरण अर्थ में प्रयुक्त है। तात्पर्य है— प्रकरण द्वारा शेषत्व के प्रयुक्त न होने के कारण। दोनों पाठों में सूत्रार्थ के भाव में कोई अन्तर चहीं है।

और प्रधान कर्मों के धर्म हैं, [शेषत्वस्य] शेषत्व के [अतत्प्रयुक्तत्वात्] प्रकरण-विशेष से प्रयुक्त न होने के कारण ।

'श्रेषत्व' का अर्थ हैं —शेष का होना। अङ्ग अथवा धर्म को शेष कहा जाता है। जो जिसका उपकारक होता है, वह उसका शेप अङ्ग अथवा धर्म कहा जाता है। यद्यपि ये प्रधान कर्म के सामान्य प्रकरण में पढे हैं, पर प्रकरण से इनका शेष होना अथवा अङ्ग होना प्रयुक्त में पित नहीं है, प्रत्युत वाक्य से प्रेरित है। वे वाक्य हैं —'ब्रह्मि हवींषि आसादयित'—बहि ( कुझा) पर हवियों को रखता है। इस वाक्य में बहि उसका प्रयोजन बताया। यज्ञविदि के समीप विह को विष्कान उसपर हिन-त्रव्य रक्षे जाते हैं। बिह के धर्म बताये—'बहिंकुनाति सम्भरित सन्नहाति प्रोक्षति'—बिंह को काटता है, इकट्ठी करता है, बांधता है, जल से धोता है।

इसी प्रकार वेदि के विषय में वाक्य हैं — 'वेद्यां हवीं िष आसादयति' वेदि के समीप हिवयों की रखता हैं। वेदि के धर्म बताये — 'वेदि खनति सम्माण्ट परि-मृह्याति प्रोक्षति' वेदि को खोदता है, सन्तुलित कर शुद्ध रूप में लाता है, तात्पर्य है —वेदि के निर्माण में जो कहीं ऊँचा-नीचा या टेढ़ा-तिरछा हो गया है, उसे सममाद में लाता है। स्पय के द्वारा रेखां क्ट्रिंत कर वेदि को स्पष्ट करता है, जल से प्रोक्षण करता है। इन वाक्यों से जाना जाता है, ये धर्म अङ्ग और प्रधान सभी कर्मों के उपकारक हैं। आहवतीय अगिन में आहुति दिये जानेवाले प्रधान हिंव द्वर्यों की जानकारी प्रकरण से होती है। 'बहिषि हवीं िष आसादयति' —विह पर सभी हिंवद्वर्यों का स्थापन करता है', यह वाक्य द्वारा जाना जाता है। लवन (काटना) आदि धर्म वेदि के उपकारक हैं। हिंवद्वर्यों का विह पर स्थापन हिंवद्वर्यों का उपकारक हैं। वेदि के सनन (खोदना) आदि धर्म वेदि के उपकारक हैं। ये तब मिलकर सामूहिक रूप से प्रधान याग के उपकारक हैं। इनके द्वारा याग निष्यन्न होता है, इसलिए ये द्रव्य-धर्म अङ्ग और प्रधान सभी के समफने चाहिएँ ।।२।।

शिष्य आशंका प्रस्तुत करता है—यदि दर्श-पूर्णमास का प्रकरण होने पर भी प्रधान कर्म की उपेक्षा कर अङ्गों के वेधर्म ही सकते हैं, तो दर्श-पूर्णमास प्रकरण की सन्तिधि में पठित 'पिण्डपितृयज्ञ' का भी धर्म इन्हें क्यों न माना जाय ?

सूत्रकार ने अग्रसंका को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया---

### आरादपीति चेत् ॥३॥

[आरात्] दूर पठित=दर्श-पूर्णमास से बाहर-पर सान्तिष्य में पठित

पिण्डिपतृयज्ञ में [ अपि ] भी बहि आदि के धर्म हों, [इति चेत् ] ऐसा कहो, तो-

(अगले सूत्र से सम्बन्ध है)।

पिण्डपितृयज्ञ काटी हुई कुशा पर होता है, वहाँ भी वहिं से प्रयोजन है। वहाँ भी ये धर्म करने चाहिएँ। प्रधानयाग-प्रकरण की उपेक्षा कर जैसे अङ्कों का धर्म इन्हें माना गया, ऐसे ही दशं पूर्णमास प्रकरण से बाहर सन्निध में पठित पिण्ड-पित्यज्ञ में प्रयुक्त बहिं को भी इन धर्मों से युक्त मानना चाहिए। ३॥

आचार्यं सुत्रकार ने आशंका का समाधान किया —

## न तद्वावयं हि तदर्थत्वात् ॥४॥

[न]पिण्डपितृयज्ञ का बहि दर्श-पूर्णमासगत बहि के धर्मों से युक्त नहीं होता । [तद्वाक्यम्] वह 'बहिषि हवींषि आसादयति' वाक्य [हि] निश्चयपूर्वक दर्श-पूर्णमास-विषयक है, [तदर्थत्वात्] दर्श-पूर्णमास के लिए होने के कारण ।

वे बहिंधमें दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित है, इसलिए निश्चपपूर्वक वे दर्श-पूर्णमास के लिए हैं। विण्डपितृयज्ञगत बहिं उन धर्मों से युक्त नहीं होता, जिन अङ्गों के ये धर्म बताये गये हैं; वे दर्श पूर्णमास से सम्बद्ध है, उन्हीं के अङ्ग हैं। उनका सहारा लेकर पिण्डपितृयज्ञगत वहिं में इन घर्मों का निवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह बहिं उक्त प्रसंग से सर्वथा वहिंमूंत है। य घर्म दर्श-पूर्णमास व उनके अङ्गों के उपकारक है, अतः उन्हीं के लिए है। उनको प्राप्ति अन्यत्र पिण्ड-पित्तयज्ञ के बहिं में सम्भव नहीं ।।४।।

े आजंका का समाधान कर चालू प्रसंग का उपसंहार करते हुए सूत्रकार ने

अङ्ग और प्रधान दोनों के धर्म होने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया -

#### लिङ्गवर्शनाच्च ॥१॥

[लिङ्गदर्शनात्] इस विषय मे स-तर्क हेतु के देखे जाने से [च] भी बहि

बादि के धर्म अङ्क और प्रधान दोनों के लिए जाने जाते हैं।

इस विषय में वाक्य है —'स व श्रुवामेवाग्रेडीभवारयित, ततः प्रथमी आज्य-भागी यक्ष्मन् भवति'। यह प्रयाजशेष घृत से हिवयों के आधारण-प्रसंग में कहा है—वह पहले श्रुवा का आधारण करता है, उससे—प्रथम आज्यभागों का यजन करनेवाला—होता है। यह वाक्य प्रकट करता है कि अभिधारण आज्यभाग की सम्पन्तता के लिए है। तात्पर्य है -श्रुवा का अभिधारण नहीं किया जाता, तो प्रथम आज्यभाग सम्पन्न न होंगे। एसी अवस्था में यदि बहि और वैदि के धर्मों के समान अभिधारण-धर्म अङ्ग (आज्यभाग) और प्रधान (श्रुवा) दोनों के लिए माना जाता है, तभी उसका आज्यभाग की हिव के लिए अभिधारण का कथन उपपन्न होता है; क्योंकि आज्यभाग अङ्गकर्म है।। ९॥ (इति वहिरादीना दर्श- पौर्णमासयोरङ्गप्रधानसाधारणताऽधिकरणम् - १)।

## (स्वामिसंस्काराणां प्रधानार्थताधिकरणम्—२)

ज्योतिष्टोम में यजमान के केश-इमश्रु-वपन, पयोवत और तप पठित हैं। इनमें सन्देह हैं -क्या ये केश-इमश्रु-वपन आदि अङ्गकर्म और प्रधानकर्म दोनों के के लिए हैं ? अथवा केवल प्रधानकर्म के लिए हैं ? गत अधिकरण में किये गये निर्णय के अनुसार दोनों के लिए प्राप्त होने पर सूत्रकार ने बताया—

# फलसंयोगात्तु स्वामिसंयुक्तं प्रधानस्य ॥६॥

[स्वामिसंयुक्तम्] स्वामी=यवमान से सम्बद्ध केश दमश्रु-वपन वादि संस्कार [तु] तो [प्रधानस्य] प्रधान कर्म की सिद्धि के निए हैं, [फलसंयोगात्] प्रधान कर्म याग से होनेवाले फल का सम्बन्ध स्वामी से होने के कारण।

याग की सिद्धि से जो अवृष्ट फल प्राप्त होता है, उसका भोक्ता यजमान है। याग की सिद्धि के लिए आवश्यक होता है, वह सर्वाङ्गपूर्ण हो। यागसिद्धि के अन्य अपेक्षित अङ्गों के समान यजमान का यह संस्कार भी आवश्यक है कि वह याग के अवसर पर केश व दाड़ी-मूंछ मूंडाये, केवल वूच-आहार ले तथा बहाच्यंपूर्वक तपोमयरूप में वह समय व्यतीत करे। यदि यजमान ऐसा न करे, तो पाग विगुण हो आवगा; सर्वाङ्गपूर्ण न होगा, और उससे अवृष्ट फल की उत्पत्ति न होगी, जिसका भोक्ता यजमान है। क्योंकि यज में होनेवाले फल का सम्बन्ध यजमान से होता है, इसलिए यजमान के केश-सम्भु-वपन आदि संस्कार याग की सिद्धि में सहायक होते हैं, तब प्रधान याग का उन्हें अङ्ग भानने में कोई बाधा नहीं रहती। फलतः केश-सम्भु-वपन आदि यजमान के संस्कार-कम्में याग के उपकारक हैं, अतः प्रधान (—याग) के अङ्ग हैं, उसी के लिए हैं; अङ्ग और प्रधान दोनों के लिए नहीं ॥६॥ (इति स्वामिसंस्काराणां प्रधानार्थताधिकरणम् —२)।

# (सौमिकवेद्यादीनामङ्गप्रधानोभयाङ्गताधिकरणम् - ३)

ज्योतिष्टोम के प्रसंग में सौमिक वेदि का परिमाण पठित है -'पर्ट्रिसत् प्रक्रमा प्राची, चतुर्विसतिरग्रेण, त्रिशण्जधनेन इयित शक्ष्यामहे' ३६ प्रक्रम पूर्व-पिष्ठम, पूर्व की ओर के अग्रमाम की चौड़ाई २४ प्रक्रम, पिष्ठम ओर की चौड़ाई ३० प्रक्रम होती है। इतने परिमाण की वेदि में याग कर सकेंगे।

सोमयाग के अनुष्ठान के लिए उक्त परिमाण में महावेदि का निर्माण किया

१. द्रष्टच्य —तीत्तरीय संहिता [६।२।४]। मैत्रायणी सहिता [३।६।४]। काठक संहिता [२५।४]। कठकपिष्ठल संहिता [३६।१]।

जाता है। 'प्रक्रम' पद एक डम या कदम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक प्रक्रम का परिमाण ३० इञ्च अथवा ढाई फ्रीट माना जाता है। इसके अनुसार वेदि की पूर्व-पिन्छम लम्बाई ६० फ्रीट, पूर्व के अग्रभाग की चौड़ाई उत्तर-दिक्सन ६० फ्रीट, प्रिच्छम के अग्रभाग की चौड़ाई दिन्छन-उत्तर ७५ फीट होगी। सोम-याग-सम्बन्धी सब कार्य इस वेदि पर किये जाते हैं।

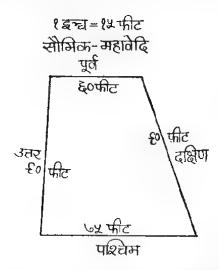

यहाँ सन्देह है.—स्या यह देदि अङ्ग और प्रधान सभी कभों के लिए है ? अयदा केवल प्रधान कभों के लिए ? गत अधिकरण (२) मे किये गये निर्णय के अनुसार बेदि को केवल प्रधान कभों के लिए मानना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

## चिकीर्षया च संयोगात् ॥७॥

[चिकीर्षया] करने की इच्छा द्वारा [च] सम्भवतः [संयोगात्] याग के साथ संयोग होने से सौमिकी महावेदि प्रधान कर्मों के लिए हैं।

उक्त बाक्य में 'इयित शक्ष्यामहें' —इस परिमाण के वेदिस्यान में गाग कर सकेंगे —पदों से याग करने की इच्छा अभिज्यक्त होती है। इच्छा-विषय प्रधान-

कर्म याग है । इसलिए वेदि को प्रचान कर्म के लिए मानना युक्त है ।

आशंका की जा सकती है -यदि अङ्ग विकीषित नहीं है, तो वे क्यों किये जाते हैं? वस्तुत: यहाँ समफता यह है कि वे अङ्ग, अङ्ग के रूप में इच्छा के विषय नहीं हैं। याग मे अन्तर्भूत भले रही, और वे चिकीषित न होते हुए, किये भी इसीलए जाते हैं। इसलिए सीधा इच्छा-विषय याग है, उसी के लिए वेदि है। अत. केवल प्रधान के लिए वेदि का होना युक्त कथन है।।७॥

आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया---

# तद्युक्ते तु फलश्रुतिस्तस्मात् सर्वचिकोर्षा स्यात् ॥८॥

[तु] 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है 'वेदि केवल प्रधान कर्म के लिए हैं' यह ठीक नहीं। [तद्युक्ते] अङ्गो से युक्त मे [फलश्रुति.] फल सुना जाता है, [तस्मात्] इसलिए [सर्वेचिकीर्षा] अङ्ग और प्रधान सभी

कर्म चिकौषित [स्यात्] होता है।

जो यह कहा है -प्रधान विकोषित है, अङ्ग विकोषित नहीं है, इस कारण वेदि प्रधान के लिए है, यह कथन युक्त नहीं है। सोचना चाहिए, प्रधान है क्या ? अङ्गों की यथायथ सम्पूर्णता ही तो प्रधान है। यदि वेदि अङ्गों के लिए नहीं है, अङ्ग वेदि पर नहीं किये आएँगे, तो प्रधान याग वेदि पर कैसे सम्पन्न होगा? शास्त्र में प्रधान याग से फलप्राप्ति का जो अधन किया है, वह सर्वाङ्गपूर्ण याग के अनुच्छान से ही किया है। अङ्गहीन याग, याग ही नहीं रहता. विगुण हो जाता है। वह फल कहां देगा? इस कारण वेदि को अङ्ग और प्रधान सब कमों के लिए मानना सर्वथा युक्त है।। (इति सीमिकवेद्यादीनामञ्जप्रधानोभयाङ्गताधिकरणम् —३)।

# (अभिमर्शनस्याङ्गप्रधानोभयाङ्गताधिकरणम् -४)

दर्श-पूर्णमास में पाठ है - 'चतृहोंचा पूर्णमासीमभिमृश्वेत्, पञ्चहोत्रा अमा-चास्याम्' वतुहोंतृ नामवाल मन्त्र से पौर्णमास याग से सम्बद्ध हवि का स्पर्श करे, तथा पञ्चहोतृ नामवाल मन्त्र से अमावास्या याग से सम्बद्ध हवि का स्पर्श करे।

१ तुलना करें 'चतुर्हीत्रा पौर्णमास्या हवींच्यासन्तान्यसिमृषेत् प्रजाकाम , पञ्चहोत्रा अमावास्या स्वर्गकामः । आप ० श्रो० ४। द्राधा। चतुर्हीत्र मन्त्र – पृथिबी होता । चौरध्वर्युः, रहोउनीत् । बृहस्पतिरपवनता । तै० आ० २। २। १॥ उपवक्ता ब्रह्मोति सायणः ॥ पञ्चहोत् मन्त्र – अग्निहीता । अरिवनाबष्ट्यप् । स्रष्टानीत् मित्र उपवक्ता । तै० आ० २। २। १॥ अत्र अरिवनौ हौ । अध्वर्य अपि हो – अध्वर्युः प्रतिप्रस्याता च । द्रष्टव्यं सायणमाध्यम् । (यु० मी०)

इनमें सन्देह हैं —क्या यह अभिमर्शन = स्पर्श अङ्गहिव और प्रधानहिव दोनों के लिए हैं ? अथवा केवल प्रधानहिव के लिए हैं ? प्रधान याग का नाम होने से यहाँ अभिमर्शन प्रधान याग के हिव होना चाहिए । सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्ष-स्प में सूत्रित किया—

#### तथाभिधानेन ॥६॥

[तथा] द्वितीय अधिकरण में —केश इमग्रु-वपन आदि संस्कार प्रधान के लिए—किये गये निर्णय के अनुसार [अभिधानेन] पौर्णमासी अमावास्या प्रधान याग के नाम निर्देश के कारण चतुर्होतृ-पञ्चहोतृ मन्त्र से स्पर्श प्रधान याग की हिन के लिए है, ऐसा जाना जाता है।

दर्श-पूर्णमास के उक्त पाठ में—पौर्णमासी और अमावास्या नाम का स्पष्ट निर्देश है। इस कारण अभिमर्शन —स्पर्श प्रधान याग से सम्बद्ध हवि का विधान किया गया है, यह जात होता है ॥६॥

आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

# गुणाभिधानात् सर्वार्थमभिधानम् ॥१०॥

[गुणाभिभानात्] अभिमर्शनरूप गुण के अभिधान कथन से [सर्वार्थम्] अङ्ग और प्रधान याग की सब हवियों के लिए [अभिधानम्] पूर्णमासी और अमावास्या का कथन है।

अभिमशंन हिंदियों का गुण अर्थात् संस्कारिवशेष हैं। वह अङ्ग और प्रधान सभी हिंदियों का होना अभीष्ट हैं। वाक्य में -'पौर्णमासीम्' और 'अमावास्याम्' द्वितीयान्त नाम-निर्देश इसी कारण हुआ है कि सीधा (पाक्षात्) अथवा परम्परा से इन इष्टियों के साथ जो भी हिंव सम्बद्ध हैं उन सबका अध्मशंन होना चाहिए, जाहे वे अञ्चभूत कर्म के लिए हो, या प्रधानकर्म के लिए। यह हिंदियों का उपकार अथवा संस्कार करना है। वह सब हिंदियों के लिए समान है। इसलिए अङ्ग और प्रधान सब हिंदियों का अभिमशंन स्वान्त-प्रधान सब हिंदियों का अभिमशंन स्वान्त-प्रधानोभवाङ्गताविकरणम्—४)।

# (दीक्षादक्षिणयोः प्रधानार्थताधिकरणम् –५)

ज्योतिष्टोम प्रसंग में तीन दीक्षा कही हैं -तिस्रो दीक्षा: -वाससा दीक्षयित, दण्डेन दीक्षयित, मेललया दीक्षयित' तीन दीक्षा है—वस्त्र में दीक्षित करता है, दण्ड से दीक्षित करता है, मेलला से दीक्षित करता है। वस्त्र उद्धाकर, खदिर व पत्ताश्च का दण्ड हाथ में देकर, मेलला कमर में बाँधकर यजमान को दीक्षा दी जाती हैं—ज्योतिष्टोम याग के अनुष्टानार्थ अधिकृत किया जाता है। इसी प्रकार

दक्षिणा कही हैं— 'तस्य' क्षदशयातं दक्षिणा.' उस ज्योतिष्टोम या अग्निष्टोम की ११२ गाय विक्षणा है। यह दक्षिणा याग-अनुष्ठान करानेवाले याज्ञिका को दी जाती है। इनमें सन्देह हैं—स्था थे दीक्षा और दक्षिणा प्रत्येक अंग-कर्म और प्रधान-कर्म सबके साथ सम्बद्ध हैं? अथवा केवल प्रधान कर्म के साथ? प्रतीत होता है, याज्ञिक क्योंकि अञ्ज और प्रधान सभी कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, इसलिए दीक्षा और दक्षिणा सभी कर्मों.के लिए होने चाहिएँ। ऐसा प्राप्त होने पर सूचकार न सन्देह का समाधान करते हुए सिद्धान्तवक्ष प्रस्तुत किया —

#### दीक्षादक्षिणं तु बचनात् प्रधानस्य ॥११॥

[दीक्षादक्षिणम्°] दीक्षा और दक्षिणा [तु] तो [वचनात्] वचन-सामर्थ्य से [प्रधानस्य] प्रधान कर्म के हैं।

दीक्षा और दक्षिणा वचन-सामर्थ्य से प्रधानकर्में के हैं क्योंकि वचन हैं— 'दीक्षा: लोमस्य, दक्षिणा: सोमस्य' दीक्षा और दक्षिणा सोम की हैं। सोम पद का प्रयोग प्रधान कर्म के लिए प्रयुक्त होता हैं। अङ्ग उसी में अस्तर्मूत हैं। स्वतन्त्ररूप

से अङ्ग-कर्म के लिए इस पर का प्रयोग नहीं होता। अपने वास्तविक अर्थ को अभिक्यक्त करने में पर किसी दवाव को सहन नहीं करता। इसलिए दीक्षा व दक्षिणा प्रधान सोमयाग से सम्बद्ध हैं ॥११॥

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### निवृत्तिदर्शनाच्य ॥१२॥

[निवृत्तिदर्शनात्]अङ्गकर्म में दीक्षा का अभाव दक्ष जाने से [च] भी दीक्षा और दक्षिणा प्रधानकर्म-सम्बन्धी जाननी चाहिए।

अञ्जनमं में दीक्षा के अभाव का बोधक वचन है-'अध्वर्यो यत्पशुना<sup>3</sup> अयाक्षीः

२. 'दीक्षा च दक्षिणा च इति दीक्षादिक्षणम्' समाहार द्वन्द्व समास में पद नपुसक

लिङ्ग व एकदचनान्त प्रयुक्त होता है।

इ. इतके लिए तुलना करें शतपथ ब्राह्मण, ११।ऽ।२।६॥ उस प्रसग में छह होता गिनाये हैं—अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, होता, ब्रह्मा, मैत्रावरण, अग्नीध्र । जिस मन्त्र को बोलकर आहुतियाँ दी जाती है, वह है —

द्यौष्पृष्ठमन्तरिक्षात्माङ्गॅगॅञ्ज पृथिवीं शरीरैः वाचस्पतेऽच्छित्रया आचाऽच्छित्रया जुह्वा दिनि देवानुष होत्रामै रयत् स्वाहा।

द्रष्टच्य —ताण्डच० बा० १६।११११। आप० श्री० १३।५।१। ब्राह्मण में 'द्वादक्षं णतम्' पाठ है। इसका अर्थ १२०० सो है। यह निश्चय नहीं कि इनमें से कौन-सा पाठ युक्त है।

बय कास्य दीक्षा ?इति । यत् षड्ढोतां जुहोति साऽस्य दीक्षा'—हे अध्वर्यु ! जो पशु से यजन कराया, इसकी क्या दीक्षा है ?जो छह होताओं को होम पर लमाया है वह इसकी दीक्षा है ।

यह प्रसंग 'निरूढ पशुबन्ध' याग का है। इस याग का प्रकृतियाग अग्नीषोमीय बाग है, जो छह-दिवसीय ज्योतिष्टोम के चौथे दिन सम्पन्न होता है। 'पञ्' पद प्राणी के अतिरिक्त अनेकत्र अन्त के लिए प्रयुक्त हुआ है । अग्नीकोमीय मे हविद्रव्य यव अथवा धान होता है, जो कृषि-उत्पाद्य है। इसके विकृतियाग में आरण्य अन्त उपयोग में जाता है, वह 'निरूढ पशु' है--विना जीते-बीये उत्पन्न हुआ अन्न । इसको संस्कृत करके आहुतियोग्य बनाया जाता है। उक्त बाक्य में अध्वर्यु से प्रक्त किया गया—तुमने जो पशु [निरूढ पशु— ऑरण्य अन्न ] से यजन कराया है, इसकी दीक्षा क्या है ? अव्वर्यु का उत्तर है—छह होताओं को जो होम पर लगाया है, यही इसकी दीक्षा है। इसका ताल्पर्य है यह अञ्जभूत कम है, इसकी कोई दीक्षा नहीं होती। यहाँ अङ्गकर्म में दीक्षा के अभाव से दक्षिणा का भी अभाव जाना जाता है। यह वर्णन उक्त कथन को पृष्टि देता है कि दीक्षा और दक्षिणा केवल प्रधानकर्म से सम्बद्ध हैं। एक बार प्रधानकर्म के लिए दीक्षित होकर अङ्ग-कर्म में दीक्षा की अपेक्षा नहीं रहती । दक्षिणा भी याज्ञिकों को प्रधानकर्म सम्पन्न होने पर एक बार दी जाती है । प्रति-अङ्ग दक्षिणा देना असांस्कृतिक व अनपेक्षिल है। फलतः दीक्षा व दक्षिणा प्रधानकर्म के लिए हैं, केवल उसी के अङ्ग हैं ॥१२॥ (इति दीक्षादक्षिणयोः प्रधानार्थताधिकरणम् — १)।

# (अन्तर्वेदेर्यूपानङ्गताधिकरणम्--६)

ज्योतिष्टोम याग के अन्तर्गत अग्नीवोभीय पशु के प्रकरण में वाक्य है - 'यो वीक्षितो बदम्मीवोभीय पशु मान सते' जो दीक्षित यजमान जिस अग्मीवोभीय पशु का आल भन करता है; उसको बीधने के लिय यूप के विषय में वचन है— 'वचो वै यूपो यदन्तर्वेदि मिनुयात् तिन्नर्दहेत्, यद् बहिर्वेदि अनवरुद्धः स्यात्; अद्धंमन्त-वेदि मिनोति अर्द्धं बहिर्वेदि, अवरुद्धो हु भवित न निर्देहति' [मैत्राठ सं० ३।६।४] पशु को बाँधने के लिए जो यूप गाड़ा जाता है, यवि उसके लिए वेदि के अन्दर भूमि नापी जाती है, तो वह यजमान के लिए कष्टप्रव है; क्योंकि वेदि के अन्दर भूमि में पशु बाँच जाने से यागसम्बन्धी अन्य अपेक्षित कार्यों के सम्पादन में बाधा होगी। यदि वेदि से बाहर दूर यूप बाड़ने के लिए भूमि मापी जाती है, तो यूप अतिद्दर हो जाने पर पशुपक्वन्दी अपेक्षित कार्ये सुचारु रूप से सम्पन्त न हो सकेगा। इसलिए यूप के लिए भूमि को माप आधी वेदि में और आधी बाहर की आय। इसका तात्पर्य है — वह भूमि न वेदि के अधिक समीप हो न अतिदूर। कार्य की वेदसा से उचित दूरी पर यूप का स्थान होना चाहिए। उक्त वाक्य का

मुख्य लक्ष्य यूप-स्थान का निश्चय करना है। यहाँ सन्देह है—क्या वेदि का निर्देश यूप के अञ्चरूप में हुआ है? अथवा यूप-स्थान के निश्चय के लिए संकेतमात्र है?

यदि अन्तर्वेदि-बहिर्वेदि पदों का यह अर्थ है कि यूपम्यान आषा वेदि में आधा वाहर हो, तो यूपमान कार्य का वेदि अङ्ग होगा। यदि केवल यूपमान का संकेत करने के लिए वेदि पद है, तो वह यूपमान को लक्षित करेगा। उचित स्थान पर गड्डा खोदकर यूप के अपेक्षित माग को गड्डे में डालकर उसे खड़ा करना यूपमान है। प्रतित होता है, दीक्षा दिखाण के समान अन्तर्वेदि, बहिर्वेदि वचनसामर्थ्य से वेदि प्रधानकर्म यूपमान का अङ्ग है।

बाचार्यं सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया -

## तथा यूपस्य वेदिः ॥१३॥

दीक्षा और दक्षिणा वचनसामर्थ्यं से जैसे प्रधान के अङ्ग हैं [तथा] वैसे ही [वेदि:] एकदेश द्वारा महावेदि [यूपस्य] गाडे जाते हुए यूप का अङ्ग है।

वेदि यूप का उसी प्रकार अङ्ग है, जिस प्रकार दीक्षा और दक्षिणा प्रधानकर्म के अङ्ग है। खोदे गये गड्ढे मे यूप का रखना यहाँ प्रधानकर्म है। गड्ढे मे यूप को इस प्रकार रखना चाहिए, जिससे यूप का आधा भाग विद की सीमा के भीवर और आधा बाहर रहे। इससे 'अर्ड बहिवेंदि, अर्ड मन्तर्वेदि' श्रृतिवचन अनुगृहीत होते है। 'वेदि' पद पदि देश को लक्षित करने के लिए माना जाय, तो यह अचास्त्रीय होगा। वेदि पद से इस्तिबोध्य अर्थ के संभव होने पर लक्षणा से बोध्य अर्थ न्याय्य नहीं माना जाता। वेदि को यूप का अङ्ग भानन पर वेदि पद से यूप-स्थान बोधित होता है, इस्तिए यूप के अङ्गभाव से वेदि का निर्देश मानना चाहिए।।१३।।

आचार्यं सूत्रकार ने पूर्वंपक्ष का समाधान किया —

#### देशमात्रं वाऽशिष्येणैकवाक्यत्वात् ॥१४॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है - उक्त वाक्य मे सूप के अजुभाव मे वेदि का निर्देश माना जाना मुक्त नहीं है। विक्षमात्रम् ] विद पद केवल यूपमान के देश-विशेष का निर्देश करता है; [अशिष्येषा] अकथनीय -- अन्वय के अयोग्य 'अर्द्ध बहिर्वेदि' के साथ 'अर्द्ध मन्तर्वेदि' की [एकवाक्यत्वात्] एकवाक्यता होने के कारण।

वेदि पूप का अङ्ग नहीं है। यदि यूप का अङ्ग मानते है, तो 'अर्द्धमन्तर्वेदि मिनुवात्, अर्द्ध वहिवेदि मिनुयात्' - 'आधा वेदि के भीतर मापे, आधा वेदि के बाहर मापे' वचन मे मीतर-बाहर दोनो परस्पर-विरुद्ध है। एक वाक्य में दो पर-स्पर-विरुद्ध विधान नहीं हो सकते; तब इनको मिन्न वान्य मानना होगा। वाक्य भेव दाष माने जाने के कारण अभीष्ट नहीं है। बतः वेदि को यूप का अङ्ग मानना, परित्याग करना होगा। उस अवस्या में स्पष्ट है कि वेदि पद अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर 'अन्तर्-विहर्' पदों के सहयोग से लक्षणाशिक्त द्वारा 'वेदि-सामीप्य' अर्थ को अभिव्यक्त करता है। इससे अन्तर्वेदि-बहिर्वेदि पदो को एक्षवाक्यता स्पष्ट हो जाती है। ये वाक्य मिलकर एक अर्थ को प्रकट करते हैं कि वेदि के सभीप यूप की स्थापना करे, जो वेदि से न अतिदूर हो और न वेदि से सटा हो। फलत. वेदिक्ष पटित पदसमूह की एक्षवाक्यता के कारण ये पद यूपमान के देशिवशेष का निर्देश करते हैं। ऐसी दशा में वेदि को यूप का अङ्ग कहना संगत न होगा, क्योंकि ये वाक्य यूप का विधान नहीं करते। विधान करने पर उसके उपकारक होने के कारण वेदि को उसका अङ्ग माना जाता। ये पद केवल देशिवशेष का निर्देश करते हैं।१४।। (इति अन्तर्वेदेर्यूपानङ्गताधिकरणम्—६)।

# (हविर्धानस्य सामिधेन्यनङ्गताधिकरणम्—७)

च्योतिष्टोम प्रसंग में वाक्य है—'उत यत्र सुन्बन्ति सामिधेनीस्तदन्वाहुः' तथा जहाँ सोम का अभिषय करते हैं, वहाँ सामिधेनियों को बोलें। ज्योतिष्टोम में 'हविर्घान' नाम का मण्डप होता है; उसके दक्षिण और उत्तर में दोनों ओर दो शकट ( = छकडे या गाड़ी ) रहते हैं ; उन्हें भी 'हविर्धान शकट' अथवा 'हविर्धान' कहा जाता है । उनमें से दक्षिण हविर्धान (शकट) में भरे सोम को उतारकर उसके नीचे अधिषवण फलकों पर अभिषय किया जाता है, अर्थात् सोम को क्ट-छानकर रस निकाला जाता है । वाक्य में 'यत्-तत् पद सप्तम्यन्त हैं । पाणिनि-नियम [७।१।३१] से विभन्ति का लोप हो जाता है। 'अन्वाहुः' कियापद में बहुवचन अविवक्षित है। तात्पर्य है -जहां शंकट के समीप नीचे सोम का अभि-षर्व करते हैं, उस समय होता द्वारा शकट पर बैठकर या खड़े होकर 'प्र वो बाजा अभिद्यवः' [ऋ० ३।२७।१] इत्यादि सामिधेनी ऋषाओं का उच्चारण किया जाता है। उक्त वाक्य में यही अर्थ कथित है। इसमें सन्देह होता है—क्या हवि-र्भान का कथन यहाँ सामिधेनियों के अङ्गरूप में किया गया है ? हविर्धानविशिष्ट सामिधेनियो का उच्चारण करे ? अथवा हविर्धान इन उच्चारित की जाती हुई सामिधेनियों के केवल देश को लक्षित करता है ? अर्थात् सामिधेनियों के उच्चारण के लिए केवल देश का संकेत करता है ? प्रतीत होता है, वचनसामध्यें से हविर्घान को सामिधेनियों का अङ्ग मानना चाहिए, क्योंकि हविर्धानविशिष्ट सामिधेनियों का उच्चारण किया जाता है। हविर्घान सामिधेनी-उच्चारण से सम्बद्ध होने के कारण सामिधेनी उच्चारण को उपकृत करता है।

इसी अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वंपक्षरूप में सुत्रित किया—

#### सामिधेनीस्तदन्याहुरिति हविद्धीनयोर्वचनात् सामिधेनीनाम् ॥१४॥

[हविद्यानयोः] दो हविद्यान-अकटों में से जिस एक दक्षिण अकट के समीप नीचे सोम का अभिषव होता है, वह [सामिधेनीस्तदन्वाहुः] 'यत् सुन्वन्ति सामि-घेनोस्तदन्वाहु ' [इति वचनात्]इस वचन से [सामिधेनीनाम्] सामिधेनियों का अक्त है। प्रकरणवण यहाँ पद का अध्याहार है।

दक्षिण हिवर्धन सामिधेनियों का अङ्ग है, ज्यों कि सामिधेनियों के उच्चारण से उसका सम्बन्ध है। सम्बन्ध का आनुक्ष्य अङ्गाङ्गिभाव मानने पर सम्भव है। यदि हिवर्धन को अङ्ग नहीं माना जाता, तो यह पद अपने शक्तिबोध्य मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्षणा से सामीप्य का बोध करायेगा। मुख्य अर्थ का परित्याम दोष माना जाता है। इसलिए हिवर्धन को सामिथेनियों का अङ्ग मानना मुक्त है।।१४॥।

बाचार्यं सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान प्रस्तुत किया -

#### देशमात्रं वा प्रत्यक्षं ह्यर्थकर्म सोमस्य ॥१६॥

[या] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का खोतक है। तारार्य है—हिवधांन सामिषेनियों का अङ्ग है, यह कथन संगत नहीं। वह [देश्रमात्रम्] केवल देश-विशेष का कथन है, [िह] क्योंकि हिवर्धान-शकट [सोमस्य] सोम का [अर्थ-कमें] प्रयोजनरूप कमें [प्रत्यक्षम्] प्रत्यक्ष ज्ञात है। ताराय है—वह दक्षिण हिवर्धान-शकट वहाँ सोम को लाने के प्रयोजन से है; सामिथेनियों के उच्चारण के प्रयोजन से नहीं।

आपस्तम्ब [१११९।१] का लेख है — 'दक्षिणस्य हविर्धानस्य नीडे कृष्णा-जिनास्तरणं राजरचालादनम्' दक्षिण हिवधीन-राकटरूप नीड ( — घोंसला — बावास-स्थान) में कृष्णाजिन ( कृष्णमृत्यमें) विद्यावर राजा सोम का वहाँ लाया जाना शकट का भुस्य प्रयोजन है। तात्पर्य है — हविर्धान मण्डप के दक्षिण बोर शकट के विद्यमान होने का मुख्य प्रयोजन सोम को उसमें मरकर वहाँ लाना है। सामिधेनी ऋचाजों के उच्चारण प्रयोजन के लिए हविर्धान शकट की उप-रियत्व वहाँ नहीं है। इसलिए हविर्धान को सामिधेनियों का बङ्ग बताने में कोई सांगर्य नहीं है।

वेदि के पश्चिम ओर होता याजिक का स्थान रहता है। पश्चिम भाग उत्तर-दक्षिण के बीच में रहता है। वेदि के उन दोनों ओर शकट खड़े रहते हैं, जो होता के समीप हैं सामिषेनी ऋचाओं का उच्चारण अग्निसदीपन के लिए उस समय अपेक्षित होता है। दक्षिणशकट के नीचे सोम का अभिषव किया जाता है। होता का स्थान उसके समीप है। हिवधीन उसी देश को लक्षित करता है। 'यत्सुन्वित्त' में 'यत्' पव सप्तम्यन्त है। सप्तमी विभिक्त सामीप्य अर्थ को प्रकट करती है। जैसे 'यंगाया घोष.' अथवा 'कृपे गर्गकुलम्' वाक्यो में 'गंगाया' और 'कृपे' पदों की सप्तमी का अर्थ गंगा के समीप अथवा कृप के समीप है, ऐसे ही जहाँ अभिषव है, वहाँ सामिधेनियों को बोले। अभिषव हिवधीन के समीप स्थान में किया जाता है। हिवधीन के समीप उपस्थित होता अभिनसंदीपनार्थ सामिधेनियों का उच्चारण करे। इस रूप में हिवधीन समीप के देश को लक्षित करता है। मुख्य अर्थ की असम्भावना में लक्षणाबीध्य अर्थ दौष नहीं माना जाता। हिवधीन सामिधेनियों का कोई उपकारक नहीं है, इसलिए हिवधीन को सामिधेनियों का अङ्ग कहना अयुक्त है।।१६॥

इसी अर्थ को सूत्रकार ने अन्य प्रकार से पृष्ट किया —

#### समाख्यानं च तहत् ।।१७१।

[समाख्यानम्] शकट का समाख्यान — हविर्घान नाम [च] भी [तब्रत्] उसी प्रकार सोम के आधार होने का बोध कराता है।

श्वकट का 'हिवर्धान' नाम अन्वर्थ है; वस्तुस्पित के अनुसार है। यज्ञिय हिव स्रोम को भरकर लाने का साधन-वाहन। शकट में भरकर सोम यज्ञमण्डप वेदि के समीप लाया जाता है। यह 'हिवर्धान' नाम भी शकट का सम्बन्ध सोम के साथ अभिव्यक्त करता है। वेदि के दक्षिणकोण पर हिवर्धान-शकट की उपस्थित सोम लाने के कारण है। फलतः हिवर्धान को सामिधीनयों का अङ्ग कहना अश्वास्त्रीय है।।१७॥ (इति हिवर्धानस्य सामिधीनयन जुताधिकरणम् -७)।

# (अङ्गानामन्यद्वाराऽनुष्ठानाधिकरणम्—८)

शास्त्र में फल की कामना से कर्मानुष्ठान का विधान है—'अपिनहीत्र जुहुयात् स्वर्गकामः' [मैत्रा० आर० ६।३७] स्वर्ग की कामनावाला अपिनहीत्र होम करे। 'दर्ख-पूर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत्' [आप० श्रौ० ३।१४।८]स्वर्ग की कामनावाला दर्श-पूर्णमास यजन करे। 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' [आप० श्रौ० १०।२।१] स्वर्ग की कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे। इनमें सन्देह है—क्या ये सब कर्म यजमान द्वारा स्वयं करने चाहिएँ? अथवा मुख्यकर्म स्वयं करे, क्षेष कर्म दक्षिणा आदि से कीत अन्य करे, अथवा स्वयं करे? अथवा श्रेषकर्म अन्य ऋत्विज् आदि ही करे?

यहाँ सन्देह में तीन पक्ष प्रस्तुत किये हैं 🕞

(१) सभीकर्मी (प्रधान और अङ्कों) का अनुष्ठान यागकर्तायबमान स्वयंकरे। (२) याग के प्रधान भाग का यजमान स्वयं अनुष्ठान करे, अङ्गभूत कर्मों का अनुष्ठान चाहे स्वयं करे, अथवा अन्य से कराये।

(३) केवल प्रवानभाग का स्वयं अनुष्ठान करे, शेष (अङ्गभूत) कर्मी का

अनुष्ठान ऋत्विन् आदि अन्य द्वारा ही कराये।

इनमें पहले दो पूर्वपक्ष और अस्तिम सिद्धान्तपक्ष है। प्रथम पूर्वपक्ष आचार्य सुत्रकार ने सुत्रित किया

#### शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात् तस्मात् स्वयं प्रयोगे स्यात् ॥१८॥

[स्नास्त्रफलम्] भास्त्र द्वारा बोधित स्वगं आदि फल [प्रयोक्तरि] प्रयोक्ता — यानकत्ता के विषय मे जाना जाता है, [तल्लक्षणत्थात्] 'यजेत' आदि क्रियाओं द्वारा यजमान के लिए लक्षित होने के कारण, [तस्मात्] इसलिए [स्वयम्] अपने आप यजमान [प्रयोगे] कर्म के जनुष्ठान में कर्त्ता

[स्यात्] होता है।

सम्पूर्ण कर्मानुष्ठात यजमान को स्वयं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र स्वयं अदि फलप्राप्ति की कामनावाले व्यक्ति को ही यजन का अधिकारी बताता है। यान स्वर्ग का साधन है। यजमान स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, तो स्वर्ग के साधनभूत याग का पूर्ण रूप में अनुष्ठान उसे करना ही होगा। यदि स्वयं न कर अन्व से कराएगा, तो उसे स्वर्गफल कैसे मिलेगा? अङ्ग कर्मानुष्ठान के सहित पूर्णयाग का अनुष्ठान ही अनुकूल फल देनेवाला सिद्ध होता है। इसलिए सभी कर्मों का अनुष्ठान यागकर्मा यजमान स्वयं करे, यही युक्त प्रतीत होता है।।१६॥ आवार्य सुत्रकार ने प्रथम पक्ष का निषेष करते हए दिवीय पक्ष प्रस्तत

किया -

#### उत्सर्गे तु प्रधानत्वात् शेषकारी प्रधानस्य, तस्मादन्यः स्वयं वा स्यात् ॥१६॥

[तु] 'तु' पद पूर्वसूत्रोक्त पक्ष को निवृत्ति का द्योतन करता हुआ दितीय पक्ष को सूचित करता है। तात्पर्य है --अङ्ग-सहित सब कर्म यजमान करे, यह युक्त नहीं है। क्यांकि [उत्सर्य] दक्षिणा आदि द्वारा ऋत्विओं का परिकथ करने में यजमान का [प्रधानत्वात्] प्रधानय होने से [शेषकारी] शेष कार्य को करनेवाल कि विश्व आदि [प्रधानस्य] परिकथ करनेवाल यजमान का प्रतिनिधि होता है। तात्पर्य है --परिकीत ऋत्विज्ञ आदि का किया कार्य यजमान का ही किया माना आता है। [तस्मात्] इसलिए [अच्य ] अच्य --परिकीत ऋत्विक् आदि [वा] अथवा [स्वयम्] अपने-आप यजमान शेष कार्यों का करनेवाला

[स्यात्] होता है।

यागानुष्ठान के लिए दक्षिणा आदि द्वारा ऋतिजों का परिकथ करना = खरीदना, अथवा धन देकर यागादि अपना कार्य करने के लिए अनुकूल बनाना 'उत्सर्ग' कहाता है। ज्योतिष्टोम आदि कोई याग हो, अनेक अङ्गों में पूरा होता है। उनमें 'उत्सर्ग' एक प्रधान अङ्ग है। यह केवल यजमान के द्वारा किया जाता है। यह आवश्यक अङ्ग है। कई दिन तक व्यवस्थित रूप से चललेवाले यागों में यजमान यदि रोगादि अथवा अन्य किसी अनिवार्य कारण से यागानुष्ठान-काल में अनुपरिश्वत रहना है, तो परिक्रीत ऋत्विक् आदि याग-कार्य को संजानित करते रहते हैं, उसमें कोई व्यतिकम नहीं आता। इसलिए याग के अङ्गों में 'उत्सर्ग' का अनुष्ठान आवश्यक है, और उसको यजमान ही कर सकता है, क्योंकि यागार्थ परिक्रय के लिए धन-व्यय वही कर सकता है। अतः यह पुक्त प्रतीत होता है कि याग के पुख्य अङ्ग 'उत्सर्ग' का अनुष्ठान केवल यजमान करे। शेष कार्य परिक्रीत ऋत्विक् आदि करें, अथवा यजमान स्वयं करे। १६।।

अब तृतीय सिद्धान्तपक्ष आचार्य सूत्रकार ने प्रस्तुत किया -

#### अन्यो वा स्यात् परिकयाम्नानाद् विश्रतिषेधात् प्रत्यगात्मनि ॥२०॥

[वा] 'था' पद पूर्वसूत्रोक्त 'अन्य करे वा स्वयं करे' इस विकल्प की व्यावृत्ति का द्योतक है। परिक्रय के अतिरिक्त अेष कमं करनेवाला [अन्य:] अन्य, परिक्रीत ऋत्विक् आदि [स्यात्] होता है, [परिक्रयाग्नानात्] परिक्रय का शास्त्र में विधान होने से, [प्रत्यगात्मान ] अपने-आप में परिक्रय का [प्रतिषेधात् ] प्रतिषेध—विरोध होने से। तात्पर्य है, अपने-आपका स्वयं परिक्रय न हो सकने से अन्य का परिक्रय करके स्वयं करना उपपन्न नहीं होता।

बास्त्री द्वारा अपेक्षित यजों में अनिवार्य एप से परित्रय का विधान है। किस यज्ञ में कितनी दक्षिणा परित्रय की होनी चाहिए, इस सबकी व्यवस्था की गई है। अग्निहोत्र तथा दर्श-पूर्णमास यज्ञ जीवनपर्यंन्त नियमित रूप से किये जानेवाले कर्म हैं। इनमें अम्निहोत्र के लिए कोई परित्रय नहीं हैं; उसे स्वयं करना चाहिए। किसी कारणवश कभी अपने-आप करने में व्यक्ति समर्थ न हो, तो वह पत्नी व शिष्य द्वारा कर्म जो व्यास्थित रूप से कराता रहे। वर्ध-पूर्णमास में परित्रय है, पर वहाँ ऋतियों की दक्षिणा केवल अरपूर भोजन कराना है। ये यञ्च एक यहीने में केवल दो दिन अमावास्या और पूर्णमासी को होते हैं। यजानुष्ठान के अनन्तर ऋतिवां को उस दिन पूर्ण मोजन करा देना मात्र दक्षिणा है। शेष कर्मों की दक्षिणा उनके समय व अनुष्ठान के अनुसार नियत है। उस दक्षिणा को देने में तथा यज्ञ को पूर्ण ब्यवस्था करने में जो व्यक्ति समर्थ होता है, वही उसके करने

का अधिकारी है। इस व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित यज्ञों में परिकय एक अनिवार्य मुख्य अङ्ग है, तथा अपने-आपका स्वयं परिश्रय सम्मव नहीं, एवं अपरिकीत व्यक्ति केष कर्म कराने में अधिकारी नहीं। इसलिए परिकेता (परिक्रय करने-वाला) यजमान केवल इसी मुख्य अङ्ग का अनुष्ठान कराता है, शेष सब कर्म परिकीत ऋरिवजों द्वारा ही कराये जाते हैं। इसलिए 'परिकीत ऋरिवजों द्वारा होष कर्म कराये, अयवा यजमान स्वयं करे' यह गत सूत्र का विकल्प-कथन युक्त नहीं है। फलतः यह सिद्धान्त निश्चित होता है कि केवल परिक्रय-कर्म यजमान करे, शेष सम्पूर्ण कर्म परिकीत ऋरिवजों द्वारा सम्पन्न कराया जाय। सूत्र का यह आश्रय सुत्र के 'वा' पद को 'एव' अर्थ में मानकर अधिक स्पष्ट हो जाता है।

यागानुष्ठान में ऋत्विजों के परिकय की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार की प्रतीत होती है, जैसे कोई देश का मुख्य प्रशासक अनेक व्यक्तियों का —उनके बौद्धिक, प्रात्तिम व प्रशासनिक स्तर के अनुसार मृति (भरण-पोषण के लिए अनराशि) देकर —परिकय करता है, एवं अपने कार्य-सम्पादन के लिए उन्हें अनुकूल बनाता है। वे व्यक्ति ऊपर से नीचे स्तर तक अपने पदों पर निर्घारित कार्य करते हुए समस्त प्रशासन का संजालन करते हैं। उनका किया हुआ कार्य मुख्य प्रशासक का ही जाना जाता है, जिसने उनका परिकय किया है। जनके कार्य से होनेवाले हानि-लाम-फल का भोक्ता मुख्य प्रशासक होता है। मुख्य प्रशासक का इतना ही कार्य है कि वह व्यक्ति का परिकय करे; अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार व्यक्ति का परिकय जिया । प्रशासन का शेष समस्त कार्य परिकीत व्यक्ति ही संचालित करते हैं।

कतिपय बाचुनिक व्यक्तियों का कहना है कि राज्य-प्रशासन-पद्धित के साथ यज्ञकमं को सन्तुलित करना सर्वथा असंगत है। राज्य-प्रशासन समाज को सुसंधित रखता है। विविध प्रकार को विपदाओं से सामाजिक सुरक्षाओं की गारण्टी देता है। प्रसासन का यह प्रत्यक्षदृष्ट प्रयोजन है। पर यज्ञकमं का समाज के लिए कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। अदृष्ट प्रयोजन कहकर साधारण जन के मन को बहुलाया जाता है। यदि देखा जाय तो यह केवल एक विशिष्ट वर्ग के कित्यय व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह का साधनमात्र है।

इसी को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए मीमांसा के प्रस्तुत अधिकरण का यह निर्णय है कि ज्योतिष्टोम आदि याग का अनुष्ठान करनेवाला व्यक्ति अनिवार्य रूप से —अनुष्ठान के लिए —ऋत्विजो का परिकथ करे। यह एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह का निर्वाध पक्का साधन बना दिया गया है।

यज्ञकर्म के सम्बन्ध में इस प्रकार की भावनाएँ बहुत पुराने समय से उभारी जाती रही हैं। चार्वाकदर्शन की एक प्रसिद्ध उक्ति है

#### काम्तिहोत्रं त्रयोवेदास्त्रित्रक्डं भस्मगुण्ठनम् । बुद्धिपौरुषहोनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥

चार्नाकदर्शन के प्रतिष्ठाता बृहस्पति ने कहा था—ये अग्निहोत्र आदि कर्म पौरुपहीन व्यक्तियों की जीविकामात्र हैं। कहनेवाले पुराने हों या नये, पर पह स्पष्ट है कि ऐसे कथन किन्हीं दुर्वह भावनाओं से अभिभृत व्यक्तियों द्वारा किये स्पे हैं। प्रतीत होता है, उन्होंने सम्भीरता से इस विषय पर चिन्तन करने का कभी कष्ट नहीं उठाया। यदि इसपर यहराई से घ्यान दिया जाता है, तो समाज की सुरक्षा व सुस्थता के लिए यज्ञकमें कहाँ तक उपयोगी है, यह चमेंचसु से मले ही दिखाई न दे, पर कोई विज्ञ व्यक्ति उससे नकार नहीं कर सकेगा।

यज्ञकर्म का साधारण रूप यह है — आग्न, पताश या सभी (छोंकरा) आदि हल्की लकड़ों के छोटे-छोटे टुकड़ों में अग्नि प्रज्यलित की जाती है, जिसके लिए विशिष्ट स्थान पहले बनाया रहता है। इसको 'वैदि' कहा जाता है। इसके लिए साधारण भूस्तर से कुछ ऊँचा उठाकर गोल, चौकोर या आयताकार स्थण्डिल (--चयूतरा) पहले बना लिया जाता है; इसे 'यज्ञमण्डप' कहते हैं। प्रज्वलित अग्नि में कतिपय इच्यों की बाहुति दी जाती है। इन द्रव्यों में गुष्क ओषि, वनस्पति, भेवा तथा खांड आदि होते हैं। बन्नों में विशेषकर ब्रीहि और यव होते हैं। इनके अतिरिक्त मुख्य द्रव्य बाज्य है। ये सब मिल कर 'हविद्रंच्य' अथवा 'बाहुवनीय द्रव्य' कहे जाते हैं। 'बाहुवनीय उस प्रज्वलित अग्नि का नाम है, जिसमें इन द्रव्यों की बाहुति दी जाती है।

बाह्बनीय द्रव्यों के विषय में यह एक विशेष घ्यान देने की बात है कि जो सामग्री-इव्य शुष्क ओषि, ननस्पित, मेना आदि को उपयुक्त भाग में मिलाकर तैयार किया जाता है, उसमें ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इससे ज्ञात होता है —विभन्न ऋतुओं में परिवर्तित होनेवाले बाह्य वातावरण के साथ इसका सम्बन्ध है। यदि ऐसा न होता, तो हर्निईव्य के —ऋतु-अनुसार परिवर्तन की कोई आवश्यकवा व रहती। जीवन-निर्वाह एवं उन्नत अम्युद्य की प्राप्ति के लिए मानव द्वारा अनेक ऐसे कार्क किये जाते हैं, जिनसे वायुमण्डल में प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है, जो विशिष प्रकार के रोग —तथा ओषि ननस्पित्यों में विकार के —उभारने में सहायक होता है। ज्ञात होता है – तात्कालिक समाज-व्यवस्थापक शोर्षण्य व्यक्तियों ने सैकड़ों वर्षों तक बोयिस-वनस्पतियों के गुण-व्यवगुण वादि की परीक्षा कर यह निर्धारित किया कि किम ऋतु में किन द्रव्यों को सम्मिधित कर हिवईव्य तैयार किया जाना चाहिए, जिससे ऋतु के अनुसार वायुमण्डल में फेंने प्रदूषण का निवारण किया जा सके। यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रज्वलित अण्ड में आहुत द्रव्य का स्थून भाष दश्य होकर सूक्षम

अवस्था में परिणत तत्त्व वायुमण्डल के अदृश्य प्रदूषण-विकारों को दूर कर उसे जीवनोपयोगी बना सकते हैं। अगिन को देवों का दूत अताया गया है। वह हिंव को बहुन कर देवों तक पहुँचाता है [ऋ०१।१२।१२]। ओषधि-वनस्पतियों आदि में मानव आदि प्राणी के जीवनोपयोगी तत्त्व ही वे देव हैं, उनसे अतिरिक्त अन्य कोई देव नहीं। अगिनहोनादि यज्ञ हारा चतुरस्र प्रमृत वायुमण्डल के प्रदूषण को दूर कर उन देवों को पुष्ट व स्वस्थ रसना ही देवपूजा है। इस विषय में गीता [३।१०-१२] का महत्वपूर्ण कथन गम्भीरतापूर्वक विचारणीय है। मानव के साथ यज्ञमावनाओं का सम्बन्ध सार्वकालिक है और अपेक्षित भी है।

प्राचीनकाल में आहिताम्न (अनिहोत्र आदि के लिए घर मे पिदत्र अग्नि का आधान करनेवाला) होना राजकीय विधान के अन्तर्गत रहा; ऐसा तात्का-लिक एक उक्ति से ज्ञात होता है। उक्ति है—

#### न में स्तेनो जनपदे न कदर्यों न सद्यपः। नानाहिलाग्निनीविद्वान् न स्वेरो स्वेरिणी कुतः॥

एक सम्राट् के पास आये शिष्टमण्डल के प्रति सम्राट् ने कहा— मेरे द्वारा प्रशासित जनपद में स्तेन, कदर्य, मद्यप, अनाहिताग्नि, अविद्वान्, स्वैरी-स्वैरिणी कोई नहीं है। चोरी करना, घोखाधड़ी, घ्रष्टाचार व अनुचित रीति पर धन कमाकर संग्रह करना, समाज के लिए उसका कोई उपयोग न करना अर्थात् आजकल नम्बर दो के नाम से प्रसिद्ध कमाई, मद्यपान, विद्याग्रहण न करना, बलात्कार करना य सब बार्ते किसी भी राजकीय विधान के अन्तर्गत जाती हैं। इनका करनेवाला राज्य-दण्ड का भागी होता है। इनी कोटि में अनाहिताग्नि को गिना गया है। तात्पर्य है—जिसने अग्निहोत्र आदि यज्ञानुष्ठान के लिए अग्नि का आधान न किया हो, वह भी उस काल में दण्डनीय माना जाता था। यह तथ्य उक्त क्लोक से प्रकट होता है। इससे यह भी जाना जाता है कि अग्निहोत्र आदि कर्मों का सामाजिक प्रयोजन अधिक था।

आध्यात्मिक प्रयोजन भी अवस्य है, परन्तु उसका परलोक से इतना सम्बन्ध नहीं, जितना इस लोक से हैं। किसी भी विधि-विधान का यथावत् पालन व्यक्ति को सदा साहसी, धीर, अदीन, उत्साही, सत्याचरणसम्पन्न बनाये रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। मनोवृत्तियाँ ऐसी स्थिति में सदा सन्तुलित रहने से व्यक्ति जीवनयात्रा को सृख-सुविधापूर्वक सम्पन्न करने में समर्थ होता है। क्या ऐसे जीवन को स्वर्ग नहीं कहा जा सकता ? घास्तव में इससे बढ़कर स्वर्ग की कल्पना आकाश कुसुम के समान है। यदि इससे परलोक भी सुखमय बनता है, तो इसमें हानि क्या है ? फलत. अग्निहोत्र आदि कर्म किन्हीं विशेष वर्ग के व्यक्तियों की केवल जीविकामात्र के साधन नहीं हैं, ये समाज की सुख-समृद्धि के

लिएभी महस्वपूर्ण साधन हैं। विकार को प्राप्त होकर प्रत्येक हरी-भरी वस्तु सड़ जाती है। इनके अनुष्ठान में उस सड़ाँद से बनना चाहिए॥२०॥ (इति अङ्गा-नामन्यद्वाराऽनुब्दानाधिकरणम्—६)।

# (परिक्रीतानामृत्विजां संख्याविश्रेषनियमाधिकरणम् — ६)

ज्योतिष्टोम आदि यजों के अनुष्ठान के लिए यजमान कितने ऋरिवजों का परिक्रय करे ? अथवा कितने ऋरिवज् होने चाहिएँ ? इसका निर्णय करने के लिए सुत्रकार ने प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया —

## तत्रार्थात् कर्तु परिमाणं स्यादनियमोऽविशेषात् ॥२९॥

[तत्र] उन ऋत्विजों के परिक्रम के विषय में [अर्थात्] अर्थ = प्रयोजन के अनुसार [कर्तृपरिमाणम्] अनुष्ठान करनेवालो की संख्या [स्थात्] होनी चाहिए; [अविशेषात्] इस विषय में कोई विशेष कथन न होने से [अनियम:] संख्याविषयक अनियम ही जानना चाहिए।

यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान के लिए कितने ऋत्विजों का परिक्रय किया जाय ? ऐसी नियत संख्या अनावश्यक हैं। जितना अनुष्ठेय कर्म है, अथवा जितने ऋत्विजों से अनुष्ठेय कर्म सम्पन्न किया जा सके, उतने का परिक्रय कर लेना माहिए। ऋत्विजों की विशेष संख्या का कोई निर्देश भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए संख्याविषयक अनियम ही उपयुक्त है। जिस यज्ञ में जितने ऋत्विजों की आवश्यकता हो, उतने परिक्रय कर ले।।२१।

आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया -

#### अपि वा श्रुतिभेदात् प्रतिनामधेयं स्युः ॥२२॥

[अपि वा] ये सम्मिलित दो पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के द्योतक है। तात्पर्य है—'प्रयोजन के अनुसार ऋत्विजो का परिक्रय करे' कथन युक्त नहीं है; [श्रुतिभेदात्] श्रुतिद्वारा प्रतिपादित भेद के कारण [प्रतिनामधेयम्] प्रत्येक नाम के अनुसार ऋत्विजों की सख्या [स्यु:] होनी चाहिए।

ज्योतिष्टोम आदि याग-विषयक वैदिक वाङ्मय मे ऐसे वचन उपलब्ध हैं, जिनमें विभिन्न ऋत्विजों द्वारा अलग-अलग विशिष्ट कर्म किये जाने का निर्देश है। वहाँ विभिन्न कर्म अलग-अलग ऋत्विजों का नाम लेकर अनुष्ठान के लिए बाँटे गये हैं। वह सन्दर्भ इस प्रकार है—

"तान् पुरोऽध्वर्युविभजति — प्रतिप्रस्थाता मन्थिनं जुहोति, नेष्टा पत्नीमम्युदानयति, उन्नेता जबसान् उन्नयति, प्रस्तोता प्रस्तोति, उद्गाता उद्गायति, प्रतिहर्ता प्रतिहरति, मुझहाण्यः सुन्नहाण्यामाह्नयति, होता प्रात- रनुवाकमनुश्रुते, मेत्रावरणः प्रेरयति, अच्छावाको यजति, प्रावस्तुव प्राप-स्तोत्रीयामन्वाह।"

"पहले अध्वर्ग उनका कार्यविभाजन करता है प्रतिप्रस्थाता मन्थी ग्रह का होम करता है, नेष्टा यजमानपत्नी को योक्त्र बाँधता है, उन्नेता चमसों को सोमरस से भरता है, प्रस्तोता साम के 'प्रस्ताव' नामक प्रथम भाग' का उच्चारण करता है, उदगाता 'उदगीथ' नामक दितीय भाग का उच्चारण करता है, प्रति-हर्ता 'प्रतिहार'-संज्ञक तृतीय भाग का उच्चारण करता है, सुबहाण्य 'सुबहाण्य' नामक निगद का पाठ करता है, होता प्रावरनुवाक का पाठ करता है, मैत्रावरुण प्रैष (= प्रेरणा) देता है, अच्छावाक यजन करता है, मादस्तुत् भावस्तोत्रीया ऋचा का पाठ करता है।" सन्दर्भ में बारह ऋत्विजों का निर्देश है।

यदापि संख्या का निर्देश-सन्दर्भ नहीं है, पर विभिन्न कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक ऋत्यिज के नाम-निर्देश के साथ बताया गया है। इनमें तीन ऋत्यिज मूख्य हैं-अध्वर्यु, होता, उद्गाता । प्रत्येक के वीन-तीन सहयोगी हैं । इस प्रकार ऋत्विजो की संख्या १२ होती है। यहाँ एक अन्य मुख्य ऋत्विज् ब्रह्मा का उल्लेख नहीं हुआ। उसके भी तीन सहयोगी होते हैं। इस प्रकार ऋत्विजों की सख्या १६ होती है। यह निम्न प्रकार समकता चाहिए —

| अध्वर्वुगण     | होतृगण      | उद्गातृगच    | ब्रह्मगण          |
|----------------|-------------|--------------|-------------------|
| सध्वर्यु       | होता        | उद्गाता      | ब्रह्मा           |
| प्रतिप्रस्थाता | मैत्रावरूप  | प्रस्तोता    | ब्राह्मणाच्छंसी   |
| नेष्टा         | अच्छावाक    | प्रतिहर्त्ता | अग्नीत्<br>( )    |
|                |             |              | ( — आग्नीझ )      |
| उन्नेता        | ग्रावस्तुत् | सुब्रह्मण्य  | पोता <sup>२</sup> |

१. साम के पाँच भाग होते हैं -प्रस्ताव, उदगीच, प्रतिहार, उपव्रव, निधन ।

२. इन चारों गणों में दूसरी संख्यावाले ऋत्विजों की अधिन्, तीसरी संख्या-वालों की ततीयन और चतुर्थ सस्यावालों की पादिन संज्ञा है। यह सज्ञा दक्षिणा के भेद से है। यदि अग्निष्टोम की एक सहस्र (१०००) दक्षिणा हो तो उनका विभाग इस प्रकार जानना चाहिए-एक सहस्र रुपयों को पहले चार भागों में बाँटने पर प्रत्येक गण के हिस्से मे २५० रुपये बाते हैं। फिर उनका अपने-अपने गण के ऋत्विजों में बँटवारा होता है। प्रत्येक गण के प्रमुख अध्वर्य, होता, उद्गाता और ब्रह्मा को १२०-१२० रूपये, तदनन्तर प्रत्येक गण के द्वितीय ऋत्विक की अर्थिन संज्ञा होने से ६०-६० रुपये. तत्पश्चात् प्रत्येक गण के तृतीय ऋत्विक् की तृतीयिन् संज्ञा होने से १२० रुपये का सीसरा भाग ४०-४० रुपये, प्रत्येक गण के शेष रहे चतुर्य ऋत्विक

लम्बे काल तक चलनेवाले सत्र-संज्ञक यागों में ये सोलह ऋस्विक् तथा सत्रहवां यजमान ये सब मिलकर अनुष्ठान करते हैं। जहाँ सब यजमान और सब ऋत्विज् हैं, वहाँ परिकय नहीं होता। इस दृष्टि से ऋत्विजों की संख्या सत्रह मी कही जाती है। परन्तु परिक्रय अथवा वरण किये जाने की स्थिति में ऋत्विजों की संख्या १६ निश्चित है।।२२।।

शिष्य आशंका करता है— कार्यभेद आदि से एक व्यक्ति के भी अनेक नाम हो जाते हैं। इसलिए केवल अनेक नामों का उल्लेख ऋरिवओं के परिमाण का निर्णायक नहीं माना जाना चाहिए। शिष्य-आशंका को आचार्य सूत्रकार ने पूर्व-पक्षरूप में सूत्रित किया—

# एकस्य कर्मभेदादिति चेत् ॥२३॥

[एकस्य] एक व्यक्ति के [कमंभेदात्] किये जाते कार्य के भेद से अनेक नाम लोक में व्यवहृत देखे जाते हैं [इति चेत्] ऐसी आशंका यदि करो तो (वह ठीक नहीं, अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

लोक में देखा जाता है, कार्यभेद से एक ही व्यक्ति के अनेक नाम व्यवहार में आने हैं। एक ही देवदत्त पाचक, गाजक, पाठक आदि नामों से पुकारा जाता है। उक्त सन्दर्भ में भी इसी प्रकार एक ही व्यक्ति के अनेक नामों का उल्लेख कार्यभेद से होना सम्भव है। ऐसी दशा में केवल नामभेद ऋत्विजों को किसी नियत संख्या का निर्णायक नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए प्रयोजन के अनुसार ऋत्विजों का परिक्रय युक्त प्रतीत होता है।।२३॥

आचार्य सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया-

#### नोत्पत्तौ हि पुरुषाणाम्' ॥२४॥

[न] यह नहीं है कि उक्त सन्दर्भ में एक ही व्यक्ति के कार्यभेद से मिन्न की पादिन् संज्ञा होने से १२० रुपये का चतुर्यांश ३०-३० रुपये दक्षिणा जाननी चाहिए। [इष्टव्य —मीमांसाभाष्य अ० १०, पा० ३, अधि० १४ (सूत्र ५३-५५) का ज्योतिष्टोंसे समाख्यानुसारेण दक्षिणाविशासाधिकर-णम् ]

इन ऋत्विजों में से कर्म के मध्य किसी ऋत्विक् की अपमृत्यु हो जाने पर अन्य की वरण किया जाता है। उसकी तथा मृत ऋत्विक् के उत्तरा-धिकारी को उसके द्वारा कियमाण कर्म के अनुसार दक्षिणा का विभाग धर्म-शास्त्रों में किया है। (यू० मी०)

१. सूत्र में 'पुरुषाणाम्' पर वनचित् उपलब्ध होता है। भाष्य में 'नैतदेवम्, उत्पत्ती हि पुरुषाणाम्' पाठ होने से 'पुरुषाणाम्' पद को भाष्यकार द्वारा आदृत मानकर सूत्र में पढ़ा है। (यु० मी०)

नाम कहे गये हों, [हि] क्योंकि [पुरुषाणाम्] ऋत्विक् पुरुषों के [उत्पत्तौ] उत्पादन-=वरण के कथन में भेद स्पष्ट है।

सूत्र में 'उत्पत्ति' पद का अयं उपपादन—सम्पादन—कथन है। याजिक पुरुषों के बरण-प्रसंग में एक-एक ऋत्विक् का पृथक् कथन किया गया है। उसके अनुमार बहु विचार निराधार रह जाता है कि एक ही व्यक्ति को कार्यमेद के कारण अनेक नामों से कहा गया है। ऋत्विजो के बरण-प्रसंग में वाक्य हैं — 'अध्वयुं वृणीते, होतार वृणीते, उद्गातार वृणीते, ब्रह्माणं वृणीते' आदि अध्वर्यु का बरण करता है, होता का वरण करता है, उद्गाता का वरण करता है, अहा का वरण करता है, आदि । इस वरण-प्रसंग से स्पष्ट होता है, यह कार्यभेद से एक ही व्यक्ति के अनेक नामों का कथन नहीं है; ये सब प्यवन व्यक्ति है।

उक्त वाक्यों में अध्वर्य, ब्रह्मा आदि का निर्देश विधि नहीं है। अपूर्व अर्थ का कयन विधि कहा जाता है — 'यूप छिनत्ति' में छेदन से पूर्व अविद्यमान यूप का निर्देश विधि है। ऐसे ही 'तण्डुलान् पिनिष्ट' में पेषण से पूर्व अविद्यमान चूर्णत्व की निष्पत्ति विधि है। पर उक्त वाक्यों में अध्वर्यु आदि का अपूर्ध कथन न होने से ये निधि नहीं हैं; अनुनाद भी नहीं है। अनुवाद सर्वथा उसी का होता है, जो अन्य प्रकार से प्राप्त हो । इसलिए यहाँ न तो वरण से ब्रह्मा आदि नामधारी पुरुष का अपूर्व उत्पादन अभिप्रेत है और न यह ब्रह्मा आदि का अनुवाद करके वरण-विधि की प्रवृत्ति है। ऐसी दशा में यहाँ ब्रह्मा आदि का श्रवण अनर्थक होता हुआ संख्या-विशेष का बोधन कराता है। यदि इसको ब्रह्मा आदि का विधि अथवा वरण का विधि माना जाय, तो यह सख्या का बीच कराने मे असमर्थ रहेगा; क्योकि एक बान्य एकसाथ दो अर्थों का बोघ नहीं करा सकता। तात्पर्य है -अध्वर्य अदि नामों से उनका पृथक्-पृथक् वरण उनकी नियत संख्या का बोध कराता है। फलत: न तो ये कार्यभेद से एक ही व्यक्ति के अनक नाम है और न केवल प्रयोजन के अनुसार ऋत्विजों के परिक्रय मे अनियम है। यह निश्चित व्यवस्था है कि दर्श-पूर्णमास, ज्योतिष्टोम, सोमयाग आदि के अनुष्ठान में सर्वत्र नियत सोलह ऋ त्विजों का परिकथ व वरण किया जाता है ॥२४॥ (इति परिकीतानामस्विजा संख्याविशेषनियमाधिकरणम् — ६)।

#### (चमसाध्वर्यूणा पृथक्त्वाधिकरणम् -- १०)

ज्योतिष्टोम में दश चमस कहे हैं—यदमान, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, मैता-वरुण, ब्राह्मणाञ्ज्रंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक, अध्वर्यु-तंत्रक; उन-उन ऋत्विजों से सम्बद्ध सोमरस के भरे आधारभूत दश पात्रविशेष हैं इन चमसों मे भरे सोम-रस का होम अध्वर्यु के द्वारा किया जाता है। यदि अध्वर्यु अन्य कर्म मे संलग्न हो तो उनके होम के लिए जो अन्य पुरुष वरण क्यि जाते हैं, वे चममाध्वर्यु कहात हैं। उनके लिए वाक्य है—'चमसाध्वर्यून् वृणीते' चमसाध्वर्युओं का वरण करता है। यहाँ सत्देह है —क्या ये चमसाध्वर्यु पहले कहे गये ऋत्विजों में अन्यतम हैं ? अथवा उनसे भिन्न हैं ?

आचार्य सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया-

# चमसाध्वर्यवश्च तैव्यंपदेशात् ॥२४॥

[च] तथा [चमताब्वयंवः] चमराध्वर्यु-संज्ञक यज्ञकर्मकारी पूर्वऋत्विजों से भिन्न हैं, [तैः] उन प्रथम परिगणित ऋत्विजों के साथ सम्बद्ध होकर [व्यप-

देशात् ] इनका कथन होने से ।

यन प्रमाध्वर्य पूर्वपरिगणित ऋत्विजो से भिन्न होते हैं, क्यों कि उनका निर्देश सास्त्र में परिगणित ऋत्विजों के साथ सम्बद्ध कर किया गया है, जैसे मध्यत कारियों के चमसाध्वर्य, होत्रकों के चमसाध्वर्य —कहकर सम्बन्ध-वाचक पण्ठी विभिन्त के साथ निर्देश है। ऐसे सम्बन्ध का निर्देश भिन्न व्यक्ति आदि में ही होता है। इसलिए प्रथम परिगणित ऋत्विजों से चमसाध्वर्यू-संज्ञक यज्ञकर्मकर भिन्न है।

टिप्पणी निर्विष्ट सन्दर्भ मे पढ़े गये होता, ब्रह्मा, उद्गाता, यजमान और सदस्य 'मध्यतःकारी' कहे जाते हैं। इसी प्रकार प्रशास्ता, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेच्टा, आग्नीध, अच्छावाक 'होत्रक' कहे जाते हैं। 'मध्यतःकारियों के चमसाध्वयुँ' तथा 'होत्रकों के चमसाध्वर्युं ऐसा निर्देश इनके भेद को स्पष्ट करता है।

इसके अतिरिक्त यह भी भेद का राधक है कि पूर्वपरिगणित ऋत्विजों का वरण यजमान करता है, तथा चमसाध्वर्य-सज्जक कर्मकरों का वरण तत्सम्बद्ध ऋत्विजों हारा किया जाता है। यदि यजमान कभी दनका वरण करता है तो वह ऋत्विजों की आञ्चाव निर्देश के अनुसार ही करता है। इसलिए वह वरण भी ऋत्विजों हारा किया गया माना जाता है।

वरण-निर्वेश-वाक्य भी इनके भेद के साधक है। यजमान द्वारा प्रथम बहित्वजो का वरण एक-एक का पृथक नाम लेकर किया जाता है — 'ब्रह्माणं वृणीते, अध्वर्यं वृणीते, होतारं वृणीते' आदि। पर इसके विपरीत चमसाध्वर्यु-संग्नक कर्मकरो का वरण प्रत्येक का पृथक् नामपूर्वक न करके अनेकों का इकट्ठा सामूहिंक रूप में वरण करने का निर्वेश है — 'चमसाध्वर्यून् वृणीते'। फसतः निश्वत होता है कि

१. द्रष्टिव्य — भीमांसाभाष्य ३।१।२२, अधि० ७।। तथा ३।१।२३, अधि० ६।। और भी ३।१।३३, अधि० १२ में 'प्रेतु होतुश्चमसः प्र ब्रह्मणः प्रोत्गातृषा प्र यजमानस्य, प्र यन्तु सदस्याना होत्रकाणां चमसाध्वर्यवः' [कात्या० औ० ६।११।३] आदि उद्धृत सन्दर्भः

प्रथम परिगणित सोलह ऋत्विजों से चमसाघ्वर्यु नामक यज्ञकर्मकर मिल्न होते हैं ॥२५॥ (इति चमसाघ्वर्यूणां पृथक्त्वाधिकरणम् — १०) ।

## (चमसाध्वर्यूणां बहुत्वनियमाधिकरणम् —११)

शिष्य ने जिज्ञासा की — चमसाध्यर्युकर्मकरों के वरण में सन्देह हैं -क्या एक, दो, अहतो का इच्छानुसार वरण किया जाय? अथवा बहुतों का ही बरण किया जाय?

आचार्यं सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया --

#### उत्पत्तौ तु बहुश्रुतेः ॥२६॥

[तु] 'तु' पद सन्देह को निवृत्ति का द्योतक है—सन्देह नहीं करना चाहिए, क्योंकि [उत्पत्ती] बरण के अतिदेश-याक्य में [बहुश्रुते:] बहुबचन का श्रवण होने से ।

चससाध्वर्षुं कर्मकरों के वरण का अतिदेशवाक्य है-'चमसाध्वर्यून् वृणीते'; द्वितीया बहुवचन के साथ निर्देश है। अन्यत्र भी 'मध्यतःकारिणां चमसाध्वर्यवः, होत्रकाणा चमसाध्वर्यवः' आदि में 'चमसाध्वर्यवः' रूप से बहुत्व का श्रवण होता है। अतः चमसाध्वर्यु कर्मकर बहुत होने चाहिएँ ॥२६॥ (इति चमसाध्वर्यूणा बहुत्वनियमाधिकरणम् -११)।

## (चमसाध्वर्यूणां दशसंख्यानियमाधिकरणम्—१२)

शिष्य त्रिशासा करता है — ज्योतिष्टोम में चमलाध्वर्यु नामक फर्म कर बहुत होने चाहिए, यह जाना; पर इसमे सन्देह है -क्या बहुत्व संख्या तीन से प्रारम्भ होकर इच्छानुसार बाहे जितनी हो, यह अनियम है ? अथवा कोई नियत संख्या मानी जानी चाहिए ?

आचार्य सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया-

#### दशत्वं लिङ्कदर्शनात् ॥२७॥

[लिङ्गदर्शनात्] ज्ञापक हेतु के देखे जाने से [दशस्त्रम्] दश संख्याका होना निश्चित है।

ज्योतिष्टोम के विक्वतियाग वाजपेय मे दसवें दिन 'दशपेय कर्म का अनुष्ठान होता है। उस प्रसंग का वचन है - दश चमसाध्वयंवः। दश दश एकैकं चमसमनु-सर्पन्ति'' –'चमसाध्वर्यु दस होते हैं। एक चमस का सोमरस पीने के लिए प्रत्येक

तुलना करें- 'दशदगैकैकं चमसमनुसृष्ता भवष्ति तस्माद्वेव वश्षेयः', शतं ० का० १।४।३।।

षमस के साथ दस-दस एक-दूसरे के पीछे पंक्ति बाँषकर जलते हैं । ज्योतिष्टोम में दस चगस कहे हैं (सूत्र २५) । होम के अनन्तर सोमरस-भरे एक चमस को षमसाष्ट्रयुं तेकर पीने के निर्दिष्ट स्थान की ओर चलता है, नौ अन्य उसके पीछे एक पीक्त में चलते हैं । इस प्रकार दस चमसाष्ट्रयुं कर्मकरों के ये दश वर्ग है । सब मिलकर इनकी संख्या सौ हो जाती है । कर्म का 'दशपेय' नाम चमसाष्ट्रयुं कर्मकरों की दस संख्या को नियत करता है, क्योंकि इसमे दस-दस के दस वर्ग सोमरस का पान करते हैं - 'दशियः' पेयः सोमी यत्र स वक्षपेयः ।' उसी प्रसग में अन्य वाक्य है -- 'शतं ब्राह्मणाः सोमं अक्षयन्ति' सौ ब्राह्मण सोम का भक्षण करते हैं । दस-दस के दस वर्ग मानकर सौ संख्या का कथन भी उपपन्न होता है ।

बहुत्व की प्रथम प्राप्त तीन संख्या को नांधकर आगे बढ़ने तथा किसी नियत संख्या पर रुकने के लिए कोई कारण होना चाहिए। उक्त वाक्य ही इस अर्थ के बोषक हैं कि तीन को नांधकर बहुत्व की लोज में दस पर रुक जाती है; न आगे बढ़ती है, न पहले रुकती है। इसलिए चमसाध्वर्यु कर्मकरों की दस संख्या नियत है ॥२७॥ (इति चमसाध्वर्युणा दशसंख्यानियमाधिकरणम् —१२)।

# (शमितुरपृथक्त्वाधिकरणम् -- १३)

ऋृत्विक्-वरण के अनन्तर ज्योतिष्टोम प्रकरण में पाठ है—'शिमतारमुप-नयति'-शान्त करनेवाले को लाता है। इसमें सन्देह है क्या वह शिमता प्रथम वरण किये ऋित्वजों में से ही कोई एक होता है? अथवा उनसे भिन्न कोई व्यक्ति होता है? प्रतीत होता है, वह ऋित्वजो से मिन्न होना चाहिए; क्योंकि 'शिमता' सब्द से वहाँ किसी का वरण नहीं किया गया। इस अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षक्ष में प्रस्तुत किया—

# शमिता च शब्दभेवात् ॥२८॥

[शमिता] शमिता नाम से व्यवहृत व्यक्ति [च] भी चमसाध्वर्युं के समान पूर्वनिदिष्ट १६ ऋत्विजों से भिन्न होता है, [शब्दभेदात्] शमिता शब्दभेद के कारण।

ऋत्विजों के वरणप्रसंग में जैसे 'होतारं वृणीते, ब्रह्माणं वृणीते' वाक्य कहे हैं, वहाँ किसी भी ऋत्विक् के लिए 'शिमिता' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि प्रथम वरण किये गये ऋत्विजो से —शिमता शब्द से व्यवस्त व्यक्ति उक्त सोलह ऋत्विजों से मिन्न होता है, ठीक वैसे ही जैसे विध-करण १० में चमसाध्वर्यू को १६ ऋत्विजों से पृथक् बताया गया है।।२६।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

## प्रकरणाद्वीत्पस्यसंयोगात् ॥२६॥

[वा] 'वा' पद पूर्वसूत्रोक्त अर्थ की त्यावृत्ति का खोतक है। तात्पर्य है, शिमता नाम से ब्यवहृत व्यक्ति पूर्वपरिगणित १६ ऋत्विजों से पृथक् न होकर उन्हीं मे से कोई एक होता है, [प्रकरणात्] प्रकरण से, अर्थात् उसी प्रकरण में 'क्षमितारगृपनयति' वाक्य के पठित होते से [उत्पत्यसंयोगात्] १६ ऋत्विजों के अरणविधायक वचनों में 'शमितारं वृणीते' ऐसे वचन का सम्बन्ध न होने से।

जैसे १६ ऋत्विक् परस्पर एक-दूसरे से पृथक् हैं, उनमे से प्रत्येक का नाम लेकर वरणिवधायक बचन कहे हैं 'होतार वृणीते' इत्यादि, यदि समिता इन सबसे पृथक् होता. तो उसका भी नाम लेकर — अन्य बचनों के समान — 'बानि-तार वृणीते' वचन कहा गया होता। ऐसा पृथक् बचन न होने से जात होता है, धर्मिता नाम से व्यवहृत व्यक्ति इन्हीं कृत्विजों में से कोई एक नियुक्त कर

दिया जाता है।

'श्रामिता' पद का अर्थ है शान्ति का व्यवस्थापक । याग के ऐसे अवसर पर सामाजिक व्यवस्था के अनुमार पशुओं के स्वास्थ्य आदि की जाँच-पड़ताल के लिए शिमता साथ रहते थे। पशुआं के स्वामी भी उनके साथ रहते थे। वे पशु इधर-उधर दौड़-भागकर गड़वड़ न मचाएँ, शान्तिपूर्वक अपने निर्दिष्ट स्थान मे रहें, इस व्यवस्था के लिए परिपाणित ऋत्विजों में से ही कोई एक ऋत्विक नियुक्त कर दिया जाता था, जो पशुआं के स्वाभियों को निर्देश देकर सबको य यावस्थित रखता था। इस शान्तिव्यवस्था का निर्देशक होने के कारण उसे 'शमिता' इस विशिष्ट नाम से व्यवहृत किया जाता था। उसका यह नाम उक्त विशिष्ट कार्य के आधार पर था। वह व्यक्ति अध्वर्य के सहयोगी ऋत्विजों में से काई एक होता था।

श्वरस्वामी आदि समी प्राचीन व्याख्याकारों ने शमेता पद का अर्थ 'पशु का वय करनवाला' किया है। यह अर्थ किस आधार पर किया गया है? समभ्रा नहीं जा सका। पद के प्रकृति-प्रत्यय के आधार पर ऐसा अर्थ सर्वथा असगत है। 'श्वम्' धातु 'वध करने अर्थ में कहीं नहीं है। अपना मनमाना अर्थ कोई भी चाहे जो करता रहे। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वाभाविक मौत से मर जाता है, तो श्रीपचारिक रूप में साधारणत्या ऐमा व्यवहार होता देखा जाता है कि 'वह शान्त हो गया' अथवा वह सदा के लिए शान्त हो गया, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 'श्वम्' धातु का अर्थ 'वध करना' है। स्वाभाविक मृत्यु से मरना और वध करना, परस्पर नितान्त भिन्न है।

शबर स्वामी आदि ज्यास्थाकारा ने जो पशु को भारता, उसके अङ्ग-अङ्ग टुकडे काटना, उनका सब ऋत्विक ब्राह्मणों के लिए उनके स्तर के अनुसार बॉटना आदि के रूप में -पावन यज्ञमण्डप को बुचड़साना बना डाला है, उसपर एक वर्त्तमान विद्वान् के विचार मननीय हैं-

"उनत (यस में आमिष-प्रयोग विषयक—लें ) विचार यस में परवालम्स के आरम्स होने के उत्तरकाल का है। पुराकाल में जब पर्याग्नकरण के अनन्तर पशुमात्र का उत्तरकाल का है। पुराकाल में जब पर्याग्नकरण के अनन्तर पशुमात्र का उत्तरकां हो जाता था, तब न पशु के भाग होते थे, और न कौन-सा भाग किसका हो, इस विचार की आवश्यकता थी, और न 'शमिता ऋत्विजों में से अन्यतम होवे अथवा पृथक्' यह विचार ही उपपन्न होता था। सम्प्रति उपन्तम्यमान शासाएँ एवं ब्राह्मणप्रन्थ प्रोक्तप्रन्य हैं। अत्यव इनमें प्राचीन काल की व्यवस्था की भी विचिद्धप्ति हो हो जाती है और नवीन व्यवस्था का तो ये व्याख्यान करते ही हैं। मन्त्र-संहितागत यस आधिवैविक यस है। उनमें सृष्टि-यसन्तर्गत होनेवाल वैवयसों के साथ आसुर पशुमकों का भी वर्णन है। वह आधिवैविक पशुपाग के निदर्शनार्थ है। नाटकस्थानीय यसकमं में पशुवा उसी प्रकार से संजित है, जैसे नाटकों में मारना-काटना विजत है। इसलिए यशों में पशुओ का पर्योग्वकरण के पश्चात् उत्सगं ही प्राचीनकाल में होता था। कम की पूर्ति 'यहेवत्य: पशु: तहेवत्य: पुरोडाश:' नियम से पुरोडाश के द्वारा की जाती थी।'

[यु॰ मी॰]

संघ्यकालिक व्यास्थाकारों की व्यास्थाओं को एक और रख'शिमिसा' पद का
जो अर्थ हमने समक्ता और प्रसंग के अनुसार यहाँ प्रस्तुत किया है, उसको घ्यान
में रखते हुए 'शिमता' पद से व्यवहृत व्यक्ति—परिगणित ऋत्विजों मे से अध्वर्यु
का सहयोगी कोई एक ऋत्विक् होता था, इनसे पृथक् नहीं ॥२६॥ (इति श्रिमतुरपृथक्त्वाधिकरणम्—१३)।

(उपगाऽपृथक्त्वाधिकरणम् --१४)

ण्योतिष्टोम में 'उपगा' नामक कर्म कर कहे हैं। 'उपगायन्ति इति उपगाः'— उद्गाता आदि के द्वारा सामगान करते समय जो अन्तिम स्थिर पदों के साथ 'हो' स्वित उच्च स्वर में करते हुए गान में सहयोग देते हैं, वे 'उपगा' कहाते हैं। उनके विषय में सन्देह हैं — क्या वे परिगणित सोलह ऋत्विजों में से ही कोई होते हैं? अथवा उनसे भिन्न हैं?

शमिता के समान उपगा कर्मकर भी परिगणित सोलह ऋत्यिजों में से ही होते हैं। इसी अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्तरूप में प्रस्तुत किया—

# उपगास्च लिङ्गदर्शनात् ॥३०॥

[जपगाः] जपगा-संज्ञक कर्मकर [च] भी परिगणित सोलह ऋत्विजों में से ही होते हैं, [लिङ्गदर्शनात्] जनका ज्ञापक हेतु देखे जाने से।

तंत्तिरीय संहिता [६।३।१।५] में कहा है—'नाध्वर्युरुपमायेत्' अध्वर्यु

उपगान न करे। यहाँ उपगान के लिए अन्वर्यु का निषेध है। इसका तात्पर्य है, अध्वर्यु को छोड़कर अन्य कोई ऋत्विक् उपगान करे। यदि किसी मी ऋत्विक् द्वारा उपगान करना अभीष्ट न होता, तो शास्त्र 'नान्वर्युद्धपगथित्' के स्थान पर 'नित्वगुपगथित्' कहता। अध्वर्युद्वारा उपगान को निषेष इस अर्थ का बोध कराता है कि अध्वर्यु हो अतिरित्त अन्य कोई ऋत्विक् उपगान करे। मुख्य सामगान करनेवाले ऋत्विक् के साथ स्वर में स्वर मिलाकर जो अन्तिम पदों को 'हो' ध्विन के साथ उच्च स्वर में यागा जाता है, यह उपगान है। उपगान करनेवाले मुख्य सप्पगायक के पिछलग्यू समक्षते चाहिएँ। वे मुख्य सायक के सहयोगी ऋत्विक् ही होते हैं, बाहरी भिन्न व्यक्ति नहीं ॥३०॥ (इति उपगादपूर्णक्तवाऽधिकर णम् — १४)।

# (सोमविकेतु. पृथक्त्वाधिकरणम् –१५)

ज्योतिष्टोम के ऋत्विक्-वरण-प्रसम के साथ सोम-विकेता का कथन है। इसमें सन्देह है अया सोमविकेता प्रथम परिगणित सोलह ऋत्विओं में से ही कोई होता है ? अथवा उनसे भिन्न ? ऋत्विओं के सान्निष्य में सोमविकेता का समोतन होने से प्रतीत होता है, ऋत्विओं में से ही कोई एक होता हो।

इस निषय में आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया--

#### विक्रयी त्वन्यः कर्मणोऽचोदितत्वात् ॥३१॥

[विकयी] सोम का विकय करनेवाला [तु] तो [अन्य:] अब्वर्यु आदि ऋन्विजों से भिन्न होता है,[कर्मण'] विकयरूप कर्म के [अचोदितत्वात्] विहित न होने से ।

सोम का बेचनेपाला व्यक्ति ऋतिवां में से कोई न होकर अन्य व्यक्ति ही होता है। कारण यह है कि उधोतिष्टोम ने सम्बन्ध में सोम के विक्रय का कहीं विधान नहीं किया गया। इसके विपरीत क्या ( - खरीदने) का विधान है। इसिल क्या ज्योतिष्टोम का अङ्ग है। विक्रय ज्योतिष्टोम का अङ्ग नहीं है। क्रय का विधान होने पर विक्रय वर्षांपित से जाना जाता है। क्योंकि क्या, विक्रय के विचान होने पर विक्रय वर्षांपित से जाना जाता है। क्योंकि क्या, विक्रय के विचान हों हो सकता। ज्योतिष्टोम में अपेक्षित कार्यों को सम्पन्न करने के लिए अध्वर्य आदि ऋत्विजों का परिक्रय एवं वरण किया जाता है। विक्रय क्योंकि ज्योतिष्टोम का अङ्ग नहीं है, अतः ज्योतिष्टोम के लिए परिक्रीत ऋत्विक् विक्रय कर्म को नहीं कर सकेगा। अता सोम का बेचनेवाला व्यक्ति अध्वर्यु आदि ऋत्विजों से भिन्न ही होगा।।३१।। (इति सोमिनिकेतु पुथक्त्वाऽधिकरणम् - १५५)।

# (ऋत्विगिति नाम्नोऽसर्वगामिताऽधिकरणम्--१६)

ज्योतिष्टोम-कर्मकर रूप से जो पुरुष मुने जाते हैं, उनके विषय में सन्देह है-क्या वे सब पुरुष ऋत्विक नाम से व्यवहृत किये जाते हैं ? अथवा कृतिपय सीमित पुरुषों के लिए ही इस नाम का व्यवहार होता है ? शिष्य सुफाव देता है-वे सभी पुरुष ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी कार्य करनेवाले होते हैं, इसलिए ऋत्विक् नाम से पुरुष ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी कार्य करनेवाले होते हैं, इसलिए ऋत्विक् नाम से

आचार्यं सूत्रकार ने शिष्य-सुकाव को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया ---

# कर्मकार्यात् सर्वेषाम् ऋत्विकत्वमविशेषात् ॥३२॥

[कर्मकार्यात्] कर्म करनेवाला होने —हेतु से [सर्वेषाम्] सब कर्मकरो का [ऋत्विक्तवम्] ऋत्विक् होना उचित है, [अविशेषात्] अविशेष — समानरूप से कर्मकर होने के कारण।

ज्योतिष्टोम अनुष्ठान की सम्पन्तता के लिए कार्य करनेवाले सभी कर्मकरों के लिए 'ऋत्विक्' पद का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्यों कि सभी व्यक्ति याग को सम्पन्त करने की भावना से मिलकर समान रूप मे कार्य करते हैं। ऐसे विशेष विधान का कहीं उल्लेख नहीं है कि किताय कार्यकर्ताओं को ऋत्विक् नाम से कहा जाय, शेष को न कहा जाय। 'ऋत्विक्' पद का निर्वचनमूलक अर्थ ही यह है कि ऋतु — समय के प्राप्त होने पर सभी मिलकर यजन करते हैं। 'सौम्पस्पाध्वरस्य पत्रकातोः सप्तदश्च ऋतिको भवन्ति' 'सोमसम्बन्धी यज्ञ के १७ ऋत्विक् होते हैं इत्यादि वावय ऐकदिशक है। पूरे समुदाय के एक देश को ऐकदिशक कहते हैं। समुदाय के एकदेश से पूरे समुदाय का कथन व्यवहार-विरुद्ध नहीं माना जाता।

आचार्य पाणिन [३।२।५६] ने ऋत्विक् पद का साधुत्व निपातन पद्धित से दर्शाया है। उसका घ्यान रखते हुए व्याख्याकारों ने 'ऋत्विक्' पद का अर्थ करते हुए लिखा है—समय उपस्थित होने पर यजन करता है; समय को प्राप्त कर यजन करता है; समय को प्राप्त के लिए यज्ञ कराता है। ऋत्विक् पद के इन निर्वेचनमूलक अर्थों से जाना जाता है कि यज्ञ में कार्य करनेवाले सभी व्यवितयों के लिए इस पद का प्रयोग किये जाने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती।।३२।।

आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष का निषेध करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया-

## न वा परिसंख्यानात् ॥३३॥

[नवा] ज्योतिष्ठोम में सभी कर्मकर ऋत्विक् नहीं हैं, [परिसंख्यात्] नियत गणना होने से । वैदिक वाङ्मय में ऋित्वजों की संख्या नियत परिगणित की गई है। वाक्य है— 'सीम्यस्य अध्वरस्य यज्ञकतोः सन्तवस्य ऋ दिवजो भवन्ति' सोमसम्बन्धी हिंसा रहित यज्ञकतु के सन्नह ऋ त्विक् होते हैं। ऋ दिवजो की नियत संख्या का यह स्पष्ट निर्देश है। ऋ दिवका की नियत संख्या का यह स्पष्ट निर्देश है। ऋ दिवक् पद के निर्वचन के आधार पर बहुत-से व्यक्तियों की ऋ दिवक् संज्ञा प्राप्त होने के कारण यह विधि नहीं है। अनुवाद भी नहीं है, क्योंकि अनुवाद विधिविह्त अर्थ का ही होता है, यदि उससे कोई प्रयोजन सिंढ होता हो। ऐसी दशा में यदि इसको गणना का बोधक न माना जाय, तो यह वाक्य अनर्थक हो जायगा। ऐसी दशा में ऋ त्विक् पद का बहुत-से पुष्ट्यों के साथ सम्बन्ध प्राप्त होने पर उक्त वाक्य नियत सन्नह संख्या का सम्बन्ध पुष्ट्यों के साथ बोधित करता है। उससे अधिक सख्या का प्रतिषेध विवक्षित है। इस कारण ज्योतिष्टोम से सम्बद्ध सब कर्मकर 'ऋ दिवक्' पद से व्यवहृत नहीं किये जा सकत ।।३३॥

शिष्य जिज्ञासा करता है — 'मौम्यसाध्वरस्य' वाक्य मे समुदाय का कथन समुदाय के एकदेश द्वारा किया गया है। तात्पर्य है ऋत्विक् तो सभी कर्मकर हैं, उक्त वाक्य में उनके एकदेश सत्रह से सबका कथन हुआ है। इस प्रक्रिया को मीमासा-परिभाषा में 'अवयुत्यवाद' कहते हैं। ऐसी दशा में केवल सत्रह पुरुषों की ऋत्विक् संज्ञा कैसे मानी जाय?

आवार्य सत्रकार ने शिष्यजिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप मे सूत्रित किया-

#### पक्षेणेति चेत् ॥३४॥

[पक्षेण] अवयुत्यवाद पक्ष से उक्त वाक्य में सत्रह संख्या कही गई है, [इति चेत् ] ऐसा यदि कहो, तो (यह ठीक नहीं, अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

'मौम्बरयाध्वरस्य' वाक्य के आधार पर गत सूत्र के भाष्य मे जो सत्रह पुरुषों के साथ ऋत्विक् पद का सम्बन्ध जोड़ा गया है, वह अवयुत्यवाद पक्ष के अनुसार कथन है। वह समुदाय का कथन समृदाय के एकदेश द्वारा किया गया है। इसलिए केवल सत्रह पुरुष ऋत्विक् न माने जाकर सभी कर्मकरों के लिए 'ऋत्विक्' पद का प्रयोग समानरूप से किया जाना चाहिए।।३४॥

आचार्य सूत्रकार ने उक्त कथन का निरास करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया —

#### न सर्वेषामनधिकारः ।।३५॥

[न] अवयुत्यवाद पक्ष यहाँ लागू नहीं होता, इसलिए [सर्वेषाम्] ज्योति-ष्टोम मे लगे सभी पुरुषो का 'ऋत्विक्' पद द्वारा व्यवहार किये जाने का [अनिध-कारः] अधिकार नहीं है ।

अवयूत्यवाद वहाँ लागु होता है, जहाँ समान विषय में अन्य अधिक बड़ी संख्या कही गई हो। जैसे तैत्तिरीय संहिता [२।२।५] में पाठ है-- 'वैश्वानरं द्वादशकपाल निर्वपेत् पुत्रे जाते, यदष्टाकपालो भवति गायत्र्यैवैनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति, यन्नवकपालस्त्रिवृतैवास्मिन् तेजो दधाति, यहशकपालो विराजैवास्मिन्न-न्नाद्यं दधाति, यदेकादशकपालस्त्रिष्टुभैवास्मिन्निन्द्रियं दधाति, यद् हादशकपालो जगत्यैवास्मिन् पञ्चन् दथाति ।'यहाँ पुत्र उत्पन्न होने पर वैश्वानर देवतावाले द्वादशकपाल के निर्णय का कथन है। बड़ी सख्या द्वादश शुत है। उसी के अन्तर्गत विद्यमान अन्य अष्टाकपाल, नवकपाल, दशकपाल, एकादशकपाल संख्याओं का पृथक् निर्देश करके फलविशेष का कथन किया गया है। यह अवयुत्यवाद के अनुसार है। एकदेशभूत अष्टाकपाल आदि संस्थाओं से द्वादशकपाल संकेतित होता है, क्योंकि छोटी संख्या उससे पृथक् करके फलविशेष के लिए कही गई है। परन्तु इस वैश्वानर इष्टि के समान ज्योतिष्टोम में समस्त कर्मकरों के लिए ऋत्विक पद का व्यवहार बतानेवाला कोई अन्य वाक्य उपलब्ध नहीं है। यह इसमें उक्त इष्टि से वैपरीत्य है। यदि ज्योतिष्टोम में 'सब कर्मकर ऋत्विक्-पद-बाच्य हैं' ऐसी कोई बड़ी संख्या निर्दिष्ट की गई होती, तो उसके अन्तर्गत सत्रह संख्या को मानकर अवयत्यवाद को यहाँ लाग किया जा सकता था, जिसके अनुसार यह कहा जाता कि 'सप्तदश ऋ त्विज ' उस बड़ी संख्या से पृथक् कर दिखाया गया है, और उस एकदेश से यह समुदाय का कथन है। पर कहीं भी ऐसा उल्लेख न होने के कारण अयुत्यवाद 'सप्तदश ऋत्विजः' मे लागू नहीं होता। फलतः ज्योतिष्टोमीय अध्वर्य आदि सत्रह पृथ्वों के साथ ही ऋिवक् संज्ञा का सम्बन्ध सिद्ध होता है ।।३५॥ (इति ऋत्विगिति नाम्नोऽसर्वगामिताऽधिकरणम्—१६) ।

(दीक्षादक्षिणावाक्योक्तानामेव ब्रह्मादीनां सप्तदर्शात्वक्त्वा-ऽधिकरणम् —१७)

शिष्य जिजासा करता है-ऋत्विक् सब्ह होते हैं, यह तो निश्चित हुआ; पर वे सन्नह कौन-कौन हैं ? यह नहीं जाना।

आजार्य सुत्रकार ने बताया -

# नियमस्तु दक्षिणाभिः श्रुतिसंयोगात् ॥३६॥

[तु] 'तु' पद आनेतम की व्यावृत्ति का चोतक है। [बक्षिणाक्षाः] दक्षिणाओं से [नियमः] नियम जाना जाता है, [श्रुतिसंयोगात्] श्रुति == दक्षिणा-वाक्य मं ऋतिक पद का सम्बन्ध होने से।

ज्योतिष्टोभीय नियत सत्रह पुरुषों के लिए ही ऋत्विक् पद का प्रयोग होता

है, यह दक्षिणा-वाक्य से जाना जाता है। वाक्य प्रारम्भ होता है—'ऋत्विग्म्यो दक्षिणां ददाति' ऋत्विजो को दक्षिणां देता है। ऐसा कहकर दक्षिणांदान के कम-परक वाक्य में ब्रह्मा आदि का उल्लेख है। आगे वाक्य है—'अग्नी घ्रेऽप्रे दक्षिणां ददाति' प्रथम अग्नीत् को दक्षिणां देता है। 'ततो ब्रह्मणे' उसके अनन्तर ब्रह्मा को दक्षिणां देता है। आगे विशिष्ट व्यक्तियो को— उनके ज्योतिष्टोमीय अध्वर्यु आदि नियत नाम-निर्देशपूर्वेक दक्षिणां दिये जाने का उल्लेख है। नाम-निर्देशपूर्वेक दक्षिणादान का यह प्रसंग 'ऋत्विग्म्यो दक्षणां ददाति' कहकर प्रारम्भ किया गया है। इससे यह निश्चय होता है कि जिन ब्रह्मा, अध्वर्यु आदि का दिखणां दी जाती है, वे विशिष्ट सत्रह पुरुष ही ऋत्विक् पद से व्यवहृत किये जाते हैं।।३६।।

इसी अर्थ की पुष्टि में सुत्रकार ने बताया-

#### जक्त्वा च यजमानत्वं तेषां दीक्षाविधानात् ॥३७॥

[च] और 'ये ऋत्विजस्ते यजमानः' -'जो ऋत्विक् हैं वे यजमान है' इस प्रकार उनका [यजमानत्वम्] यजमान होना [उक्त्वा] कहकर [तेषाम्]उनकी [दीक्षाविधानात्] दीक्षा का विधान होने से ऋत्विजों की सत्रह नियत संख्या जानी जाती है।

लम्बे समय तक चलनेवालं 'सत्र' नामक यज्ञो के विषय में व्यवस्था है—'ये ऋत्विजस्ते यजमाना.'—'ऐसे मत्र मं जो ऋत्विज्ञ हे वे यजमान हैं' यह कहकर ब्रह्मा आदि की दीक्षा का वाक्यों द्वारा क्रमणः उल्लेख किया गया है—'अध्वयुं गृंह-पित दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयित्वं ''अध्वयुं गृहपति को दीक्षित कर ब्रह्मा को दीक्षित करता हैं'। 'तत उद्गातारं ततो होतारम्'—'उसके अनन्तर उद्गाता को औरिफर होता को दीक्षित करता है'। 'ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयित्वा अधिनो' दीक्षयित् ब्रह्माणां ब्रह्मणां, प्रस्तोतारमुद्गातुः, मैत्रावर्ष्ण होतुः'—'उसके अनन्तर प्रतिप्रस्थाता अध्वयुं को दीक्षित करके अधियों को दीक्षित करता है — ब्रह्मा के ब्राह्मणां छंदों को, उद्गाता के प्रस्तोता को, होता के मैत्रावरण को'। 'ततस्तं नेष्टा दीक्षयित्वा तृतीयिनो दीक्षयित अपनीषं ब्रह्मणः, प्रतिहर्तारमुद्गातुः, अध्वयाकं होतुं ' 'उसके अनन्तर नेष्टा प्रतिप्रस्थाता को दीक्षित कर तृतीयिओं को दीक्षित करता है — ब्रह्मा के अमन्तर नेष्टा प्रतिप्रस्थाता को प्रतिहर्ता को, होता के अच्छावाकं होतुं ' 'उसके अमन्तर नेष्टा प्रतिप्रस्थाता के प्रतिहर्ता को, होता के अच्छावाक को'। 'ततस्तगुन्तेता दीक्षयित्वा पादिनो दीक्षयित— पोतारं ब्रह्मणः, मुब्रह्माखुरं, ग्रावस्तुतं होतुः' 'उसके प्रचात् उन्नेता नेष्टा को दीक्षित कर सुब्रह्मा कुह्मा होतुः ' उसके प्रचात्व उन्नेता नेष्टा को दीक्षित कर सुब्रह्मा होतुः' 'उसके प्रचात्व उन्नेता नेष्टा को दीक्षित कर सुब्रह्मा होतुः ' उसके प्रचात्व उन्नेता नेष्टा को दीक्षित कर सुब्रह्मा होतुः' 'उसके प्रचात्व उन्नेता नेष्टा को दीक्षित कर

यहाँ ब्राह्मण-पठित सन्दर्भ में आये 'अधिन:, तृतीयिन:, पादिन:' पदों की व्याख्या चाल पाद (७) के सूत्र २२ के माध्य तथा टिप्पणी मे द्रष्टव्य है।

पादियों को दीक्षित करता है —ब्रह्मा के पोता को, उद्गाता के पुबह्माष्य को, होता के ब्रावस्तुत को'। 'ततस्तमन्यो ब्राह्मणो दीक्षयति ब्रह्मचारी वाचार्व्यप्रेषितः' -'उसके अनन्तर कोई अन्य ब्राह्मण अथवा ब्राचार्य द्वारा भेजा गया ब्रह्मचारी उन्नेता को दीक्षित करता है'।

ऐसे सवों में जब यृह्णित सजमान द्वारा ऋत्विजों का परिक्रय व बरण नहीं होता, तब सब मिलकर सवकर्न का अनुष्ठान करते हैं, तब वहां सभी यजमान और सभी ऋत्विज् होते हैं। इसी भावना से 'ये ऋत्विजस्ते यजमानः' कहा गया है। प्रस्तुत प्रसंग में उन सबको कर्मानुष्ठान के लिए दीक्षित किये जाने का निर्देश हैं। वहां मिलकर सबको संख्या सवह होती है। यहां सबके नाम लेकर दीक्षित किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि ऋत्विज्-पदवाच्य व सबह विशिष्ट पुरुष ब्रह्मा-अब्बर्यु आदि ही हैं। इनमें सोतह ऋत्विज् वौर एक गृहपित यजमान है। यह सब प्रक्रिया यजमान का संस्कार माना जाता है। इस प्रकार दिलाणा और दीक्षा-वाक्यों के आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि वे ऋत्विज्-पदवाच्य सबह पुरुष कौन-से हैं। ३००। (इति दीक्षादिक्षणावाक्योक्तानामेव ब्रह्मादीनां सस्तदर्शात्विकरणाम—१७)।

## (ऋत्विजां स्वामिसप्तदशत्वाधिकरणम् ─१८)

ऋत्विक् सत्रह होते हैं, और वे ब्रह्मा आदि हैं, यह जाना गया। इसमें सन्देह हैं -सीलह ऋत्विजों से अतिरिक्त सत्रहवां पुरुष क्या कोई सदस्य होता है ? क्याबा गृहपति यजमान ही संबहवां ऋत्विक् माना गया है ? क्या होना चाहिए ? गृहपति यजमान का परिक्रय व वरण नहीं होता। ऋत्विजों का परिक्रय व वरण होता है। सदस्य कर्मकर है, वह परिक्रय के योग्य है। इसके अतिरिक्त चमसवालों की गणना में सदस्य भी यिना गया है—'प्रैतु' होतुरुवमसः प्र ब्रह्मणः प्र यन्तु सदस्यानाम्' [कात्या० श्री० १।११।३]। चमस ऋत्विक् का हो सकता है, इसलिए सत्रहवां ऋत्विक् सदस्य होना चाहिए।

ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया-

# स्वामिसप्तदशाः कर्मसायान्यात् ॥३८॥

[स्वामिसप्तदशाः] सत्रह ऋत्विक् स्वामी के सहित होते हैं । तात्पर्य है -ऋत्विजों में सत्रहवाँ स्वामी -- यगमान होता है [कर्मसामन्यात्] कर्म के सामान्य

यह प्रसंग मीनांसा दर्शन [३।४] के अनेक अधिकरणों [अधि० ७, सूत्र १२; अधि० ८, सूत्र २३; अधि० १३, सूत्र ३३] में चिंतत हुआ है। वहाँ देस लेना चाहिए।

होने से।

यञ्चानुष्ठान के अवसर पर ऋत्विक् जिस प्रकार कर्मे करते हैं, यजभान भी उसी प्रकार कर्म करता है। दोनों के लिए कर्मानुष्ठान समान होने से सत्रहवाँ

ऋत्विक यजमान होता है।

सदस्य के विषय में यह जो कहा कि वह परिक्रय तथा वरण के योग्य है, और चमसवाकों में उसकी गणता की गई है, इसलिए सथहवाँ ऋत्विक सदस्य समफ्रमा चाहिए, प्यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि सदस्य के परिक्रय तथा वरण का कहीं कोई निर्वेश उपलब्ध नहीं होता। चमसवाकों में जो सदस्य का उत्लेख है, वहाँ श्रह्मा, होता आबि ऋत्विजों को ही सदस्य पद से कहा गया है। सोमभक्षण के लिए इनके चमस ही सदः स्थान में ले-जाये जाते हैं, अतः बहुवचनान्त 'सदस्या-नाम्' पद से —कथन के उपसंहार-रूप में -इन्हीं का उल्लेख हुआ है, अन्य किसी सदस्य पुरुष का नहीं।

अत्य सबस्य को कृत अकृत कार्यों का प्रयंवेक्षण करनेवाला बताया गया है। आपस्तम्य श्रीतसूत्र [११२] मे उसे 'कर्मणामुपद्रव्टा' कहा है —कार्यों का निरीक्षण करनेवाला। जिस प्रकार चालू पाद के पन्द्रहों अधिकरण में सोम-विकयी की —विक्रयस्य कमं के ज्योतिष्टोम का अङ्ग त होने के कारण ऋत्विजो से पृथक् कहा है, और तीन अधिकरणों [१०, १३, १४] में जमसाध्वर्युओं, ग्रामता एवं उपगाताओं का वरण-प्रसंग में श्रवण न होने के कारण इन्हें भी ऋत्विजो से पृथक् बताया है, इसी प्रकार कार्य-अकार्य का द्रष्टामात्र होने से सदस्य को ज्योतिष्टोम का अङ्ग नहीं माना गया। इसलिए सोलह—बह्या, अध्वर्यु होता, उद्गाता और प्रत्येक के तीन-तीन सहयोगी—पृथ्वों के साथ सदःस्थान में उपनिस्यत चमतोंवाला सत्रहर्यों पृथ्व सदस्य नहीं हो सकता। उक्त सोलह के साथ सदःस्थान में यजमान उपस्थित रहता है, अतः वहीं सत्रहर्यों ऋत्विक् माना जाता है। इस प्रकार यजमान-सहित सप्तव्य ऋत्विजों की सस्या शास्त्र में बताई गई है। ऐसी मान्यता केवल सत्रयागों में होती है।।३८। (इति ऋत्विजा स्वामि-सायता केवल सत्रयागों में होती है।।३८। (इति ऋत्विजा स्वामि-सायता केवल सत्रयागों में होती है।।३८।

## (आध्वयंवादिष्वेवाध्वय्वदिोना कर्तृतानियमाधिकरणम्--१६)

ज्योतिष्टोम में कार्य करनेवाले यजमानसहित संबह पुरुष ऋत्विक् माने गये। इनके विषय में अब यह सन्देह हैं --क्या जो पुरुष का कार्य है, एवं आह-वनीय आदि अग्नियों से जो कार्य किया वाता है, वह सब इनको करना चाहिए? अथवा कार्य करने में कुछ व्यवस्था है? अर्थात् यह कार्य अमुक करे, यह अमुक और यह कार्य इस अग्नि में किया वाय, वह उस अग्नि में, ऐसी व्यवस्था है? प्रतीत होता है, सब ऋत्विक् कार्य करने के लिए हैं। अग्नियों का आधान भी

थागानुष्ठान के लिए किया जाता है, तब सभी अग्नियों में सब कार्य किये जाने चाहिएँ।

आचार्य सूत्रकार ने इस विचार को पूर्वपक्ष रूप में प्रस्तुत किया—

#### ते सर्वार्थाः प्रयुक्तत्वादग्नयश्च स्वकालस्वात् ॥३६॥

[तं] वे ऋत्विक् [सर्वार्थाः] यागसम्बन्धी सभी कार्यों के करने के लिए हैं, [प्रयुक्तत्वात्] परिक्रय एवं वरण के द्वारा कर्म करने के लिए नियुक्त होने के कारण, एवं [अग्नयः] अग्नियाँ [च] भी [स्वकालत्वात्] अपने समयवाली होने के कारण सभी अग्निकार्यों के लिए हैं।

परिकथ एवं वरण किये गये ऋतिक कर्म-सम्बन्धी सभी कार्यों के लिए हैं। साहवनीय आदि अम्मियों का आधान भी याग-सम्बन्धी सब कार्यों के लिए किया जाता है। कर्मसम्बन्धी कार्य कर्मकर ऋतिवजों के बिना, एवं अग्निसम्बन्धी कार्य कर्मकर ऋतिवजों के बिना, एवं अग्निसम्बन्धी कार्य अग्नि-आधान के बिना नहीं हो सकते। ये कार्य उनकी आकाक्षा रखते हैं। इसलिए ऋतिवजों का परिकथ व वरण तथा अग्नियों का आधान सभी कार्यों के सम्पादन के लिए माना जाना चाहिए। मीमांसा सूत्र [३।६।१५] में अग्नियों की सर्वार्थका का सिद्धान्त निर्वित्त किया है। जिस समय जो कार्य अग्निसम्बन्धी अपेक्षित हो, किसी भी अग्नि पर सम्पन्त कर लेना चाहिए। इसी प्रकार कर्मानुष्ठान-सम्बन्धी जो कार्य सम्मने उपस्थित हो, उसे सम्पादन करने में कोई भी कार्यान्तर में असंजग्न ऋतिक लग जाय। इसमें व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कार्य जिसे दीखे, वह उसे कर डाले। इससे सब कार्य यथावस्थित हो जाता है।।३६॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया--

## तत्संयोगात् कर्मणो व्यवस्था स्यात् संयोगस्यार्थ-वत्वात् ॥४०॥

[तत्संयोगात्] कर्मों का अध्वर्धु आदि नामों के द्वारा विशिष्ट पुरुषों के साथ सम्बन्ध होने से [कर्मणः] कर्म की [अवस्था] अमुक कर्म उसको करना चाहिए, अमुक उसको, इस प्रकार की व्यवस्था [स्यात्] है, [संयोगस्य] नाम के द्वारा कर्म का पुरुषविशेष के साथ सम्बन्ध के [अर्थवत्वात्] अर्थवान् होने के कारण।

शास्त्र में आघ्वयंष, औद्गात्र, हौत्र आदि कर्मों के नाम हैं। इसलिए जिस नाम के ऋत्विक् का जिस कर्म के साथ सम्बन्ध निर्दिष्ट है, वह कर्म उस ऋत्विक् को करना चाहिए। इस प्रकार आध्वर्यंव कर्म अध्वर्यु को करना चाहिए, हौत्र कर्म होता को और औद्गात उद्गाता को। यह विशिष्ट पुरुष द्वारा विशिष्ट कर्म करने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि चाहे कोई पुरुष चाहे जिस कर्म को करे। इस प्रकार आष्टवर्दव बादि कर्मों का अध्वर्यु आदि विशिष्ट पुरुषों के साथ सम्बन्ध अर्थवान् होता है। यदि ऐसी व्यवस्था न मानी जाय, तो यह सम्बन्ध का निर्देश निरर्थक हो जायगा।

पूर्वपक्ष-सूत्र में वादी ने ऋत्विजों की सर्वार्थता के लिए जो अम्नियों की सर्वा-र्थता [इ॰ मी॰ सू॰ ३।६।१५] का उदाहरण दिया है, वह 'वादी मद्रं न पश्यति' कहावत के अनुसार आणिक एकवेशी है, केवल 'सर्वायं' इस शब्दमात्र की समानता को लेकर दृष्टान्त दें दिया है। अग्नियों की सर्वार्थता का स्वरूप है. जो कर्मसम्बन्धी कार्यं जिस अग्ति में किया जाता है उसके प्रकृतिरूप वथवा निकृति-रूप सभी कर्मों का सम्पादन उस अग्नि में किया जाना चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं है कि किसी भी अग्नि में चाहे जो कार्य किया जाय। पर यहाँ पूर्वपक्ष-सूत्र के सर्वार्य पद का बाव यही है कि कोई भी ऋत्विक पुरुष किसी भी कार्य को करे। उसके लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, बन्नियों में भी कर्म-व्यवस्था देखी जाती है। कौत-सा कर्म आहवनीय मे हो, कौत-सा गार्हपत्य में. कौन-सा दक्षिणाम्नि में, ऐसे उल्लेख शास्त्र में उपलब्ध हैं। जैसे-- 'बाहुवनीये जहोति. गार्हेपत्येऽविश्रयति, दक्षिणाग्नौ अन्वाहार्यं पचति इत्यादि । बाहवनीय अग्नि में हविद्रव्य की आहर्ति दी जाती है; गार्हपत्य में दुग्व आदि गरम किया जाता है; अपेक्षा होने पर जमा आज्य पियलाया जाता है: दक्षिणानि में अन्वा-हार्यं का पाक होता है। दर्श-पूर्णमास में दक्षिणारूप से चार ऋत्विक पुरुषों के भोजनयोग्य ओदन का नाम 'अन्दाहाय' है। इससे अग्निकमों की भी व्यवस्था स्पष्ट होती है। आहवनीय में दूष या ओदन नहीं पकाया जा सकता। गार्हपत्य एवं दक्षिणान्ति में हविद्रव्य का होम नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अस्तियों में भी कर्म की व्यवस्था स्पष्ट है। फलतः ऋत्विजों की सर्वायंता के लिए प्रवंपक्षी द्वारा दिया गया अग्नियों की सर्वार्यता का दृष्टान्त पूर्णतया विषम है ॥४०॥ (इति आष्वयंवादिष्वेवाष्वय्वदिनां कर्ततानियमाधिकरणम - ११)

# (समाख्याप्राप्तकर्तृत्वस्यापि क्वचिद् बाद्याधिकरणम् –२०)

गत अधिकरण में समास्या — नाम के आघार पर कर्म की व्यवस्था बताई गई। शिष्य जिज्ञासा करता है — क्या यही साधारण नियम है कि कर्म की व्यवस्था केवल नाम के आघार पर हो ? अथवा अन्य भी कोई आधार है ?

बाचार्यं सूत्रकार ने बताया, अन्य भी आधार है 🕟

## तस्योपदेशसमाख्यानेन निर्देशः ॥४९॥

[तस्य] उस कर्म का [उपदेशसमास्यानेन] उपदेश-- कथन और

समास्थान = संज्ञा दोनों से [निर्देश:] निर्देश जानना चाहिए।

'उपदेशसमास्यानेन' पद में समाहार इन्द्र समास है—उपदेशश्च समास्थानं च अनयोः समाहार इति उपदेशसमास्थानं तेन—उपदेशसमास्थानेन । तात्मर्थ है—उपदेश और समाहार इति उपदेशसमास्थानं तेन—उपदेशसमास्थानेन । तात्मर्थ है—उपदेश और समास्था = नाम से । यथा उपदेश से—'तस्मान्मैत्रावरुणः प्रेष्यित चानु चाहं' मैत्रावरुण प्रेष देता है और अनुकथन करता है, अर्थात् पुरोऽनुवान्या का उच्चारण करता है। 'प्र वो वाजा अभिद्यवः' तथा 'अञ्जलित त्वामध्वरे देवथन्तः' ये पुरोऽनुवान्या मन्त्र है, इनका उच्चारण करता है।

'होतर्यंज, अग्नयं सिमध्यमानाय अनुबृहि'—'हं होता ! यजन करो और प्रज्वलित होनेवाले अग्नि के लिए पुरोऽनुवावया मन्त्रों का उच्चारण करों-इस प्रकार आदेश करने को प्रैय' कहते हैं। प्रैय कार्य अध्ययुं करता है। पुरोऽनुवाक्या का उच्चारण होता करता है। परन्तु उक्त वाक्य—'तस्मान्मेत्रावरणः प्रेष्यित चानु चाह'—'मैत्रावरण ऋत्विक् प्रैय दे और पुरोनुवाक्या का उच्चारण करे' यह निर्देश करता है। यह उपदेश द्वारा कर्म का निर्देश है। समास्या = नाम से कर्म के निर्देश का उदाहरण गत अधिकरण में दिया गया है। अन्य उदाहरण हैं 'पोत्रीया-नेष्ट्रीया' ये कर्मविशेष की समास्या—संज्ञा हैं—पोता ऋत्विक् द्वारा किया जानेवाला कर्म, तथा नेष्टा ऋत्विक् द्वारा किया जानेवाला कर्म। यह पोता-नेष्ट्री ऋत्विक् नामो से कर्म का निर्देश है। इस प्रकार उपदेश और समास्या दोनों से कर्म का निर्देश जानना चाहिए।।४१।।

आचार्यं सूत्रकार ने इसी अर्थं की पुष्टि में अन्य सहयोगी हेतु प्रस्तुत किया —

## तद्वच्च लिङ्गदर्शनम् ॥४२॥

[तडत्] समारूया से कर्मों की व्यवस्था के समान, उस अर्थ की पुष्टि में [लिक्कदर्शनम्] सहयोगी हेतु [च] भी देखा जाता है।

वैदिक वाङ्मय में वाक्य सुना जाता है — 'यत्र होतुः प्रातरनुवाकमनुत्रुवतः उपश्चण्यात्' — 'होता द्वारा प्रातःकालिक मन्त्रों का पाठ करते हुए जहाँ तक सुना जाये' इस वाक्य में प्रातरनुवाक के उच्चारण को होता द्वारा किया जानेवाला कर्म वताया है। यह समास्या से — अर्थात् नाम लेकर कर्म की व्यवस्था वताये जाने से — कर्म व्यवस्था में लिङ्ग है। यहाँ होता का नाम नेकर प्रातरनुवाक उच्चारण करने का निर्देश है।

इसी प्रकार अन्य वाक्य है — 'उद्गीथ उद्गातृणाम्, ऋचः प्रणव उक्षशांसि-नाम्, प्रतिगरोऽष्वर्य्णाम्' — सामगान उद्गाताओं का, ऋक् का प्रणव उच्चारण उक्ष्यशंसियों — होताओं का, प्रतिगर अध्वर्यु ऋत्विजों का कर्म है। यहाँ भी नाम-निर्देशपूर्वक कर्म की व्यवस्था का कथन है। बन्य भी अनेक बाक्य वैदिक बाङ्मय में उपलब्ध हैं, जहां कौन-साकर्म किस ऋ ित्वक् को करना चाहिए, यह सब नाम लेकर कर्म की व्यवस्था में लिड़ा हैं।

प्रातःकाल पिक्षयों को कलरब प्रारम्य होने से पहलं जब होता ऋत्विक् उच्ची: स्वर से प्रातरनुवाल का पाठ करता है, उसकी ध्विन अहाँ तक सुनाई पड़े, बहाँ तक की सीमा में बहनेवाल नदी-नालों से अध्वर्य ऋत्विजों को जल लाना होता है। यदि नदी-नाले उच्चारण-ध्विन की सीमा से बाहर कहीं दूर हैं, तो उस उच्चारण के अवसर से पहले ही जल लाकर किसी समीप उपयुक्त स्थान में रख लिया जाता है। उच्चारण के समय उन जलों से अध्वर्यू जल ग्रहण करता है। इस किया का नाम 'प्रतिगर' है। वाक्यों में यहाँ बहुवचन से मुख्य ऋत्विक् और उनके सहयोगी अभिप्रेत है। फलतः समाख्या और उपदेश दोनों से यथा प्रसा कर्मों की व्यवस्था जाननी चाहिए ॥४२॥ (इति समाख्याप्राप्तकर्तृत्व-स्यापि क्वजिब् बाधाधिकरणम् —२०)।

#### (समुच्चितयो प्रेषानुबचनयोर्मैत्रावरुणकर्तृत्वाधिकरणम् २१)

ज्योतिष्टोम में अपनीपोमीय पशु-आलमन के प्रसम मे पाठ है 'तस्मान्-मैत्रावरण' प्रैष्यति चानु चाहं — 'इसलिए मैत्रावरण प्रैष देता है, और अनुवचन करता है' अर्थात् पुरोऽनुवाक्ष्या का पाठ करता है। इसमें सन्देह है —क्या सव अनुवचनों और सब प्रैपों में मैत्रावरण ऋत्विक् कर्ता होता है? अथवा अहां अनुवचन के विषय में प्रैष हैं, वहीं मैत्रावरण होता है? कोई विशेष कथन न होने से प्रैष-अनुवचन में सर्वत्र मैत्रावरण होना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया—

#### प्रैवानुवचनं मैलावरुगस्योपदेशात् ॥४३॥

[प्रैषानृवचनम्] प्रैष और अनुवचन दोनो [मैत्रावरूषस्य] मैत्रावरूण का कर्म होने चाहिएँ, [उपदेशात् | उपदेश सामान्य क्थन होने के कारण।

'तस्मान्मै त्रावरण. प्रेय्यति चानु चाह्' वाक्य में सामान्यतया कथन है कि प्रैष और पुरोऽनुवाक्या पाठ मैत्रावरूण का कर्मे हैं। यहाँ ऐसा विशेष कथन कोई नहीं है कि अमुक प्रैष अथवा अमुक अनुवचन (पुरोऽनुवाक्या पाठ) से मैत्रावरूण होता है, अमुक मे नहीं होता। इसलिए सब प्रैष और सब अनुवचन मैत्रावरूण ऋत्विक् को करने चाहिएँ॥४३।

आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया -

#### पुरोऽनुवाक्याधिकारो वा प्रैषसन्निधानात् ॥४४॥

[बा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है । सात्यये है, सब प्रेष और अनुवचन मैत्रावरुण ऋत्विक् का कर्म है, यह कथन अयुक्त है, [पुरोऽनुवाक्या- धिकारः] पुरोऽनुवाक्या का अधिकार मैत्रावरूण को है, [प्रैषसन्निधानात्] प्रैष के सान्निष्य ≔सामीप्य के कारण ।

जहाँ प्रेष और अनुवाक्या साथ कही जाती हैं, वहां भैतावरण का अधिकार है। जहाँ केवल प्रेष अथवा केवल अनुवाक्या का कथन है, वहां मैत्रावरण अधिकार नहीं होता। जहाँ दोनों इकट्ठे कहे गये हों, वहां ये दोनों कमें मैत्रावरण ऋत्विक् द्वारा किये जाने चाहिएँ। उक्त वचन 'तस्मान्मैत्रावरणः प्रेष्यित चानु चाहं ऐसा ही है। यहाँ दोनों का समुच्चय है, इसलिए यहाँ दोनों मंत्रावरण के कमें हैं; सवंत्र नहीं ॥४४॥

आचार्य सूत्रकार ने उक्त अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया---

### प्रातरनुवाके. च होतृदर्शनात् ॥४५॥

[प्रातरनुवाके] अनुवाक्या ऋचाओं के प्रातःकालिक पाठ में [होतृदर्शनात्] होता का सम्बन्ध देखे जाने से [च] भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है।

प्रातरनुवाक के पाठ में होता का सम्बन्ध पाया जाता है—'होतु: प्रातरनु-वाकमनुद्भुवत: उपम्युण्यात् तदाष्वर्युर्गृह्णीयात्'—प्रात: पक्षियो का कलरव होने से पूर्व जब होता ऊँचे स्वर में अनुवाक्या ऋचाओ का पाठ करता है, तब जहाँ तक यह शब्द सुनाई दे, उस सीमा मे बहते नदी-नालों से अध्वर्यु जल ग्रहण करे। यहाँ होता द्वारा अनुवाक्या-पाठ का स्पष्ट निर्देश है। इसलिए भी मैत्रावरूण अनुवाक्या-पाठ में सर्वत्र अधिकृत नहीं होता ॥४५॥ (इति समुच्चितयो: प्रेषानुवचनयोर्मेत्रा-वरुणकर्तृस्वाधिकरणम्—-२१)।

### (चमसहोमेऽध्वर्योः कर्तृताधिकरणम् --२२)

ज्योतिष्टोम में चमसाध्यर्यु कहे गये हैं। उनमें सन्देह हैं — स्या चमसो का होम चमसाध्यर्यु करें? अथवा अध्वर्यु करें? चमसाध्यर्यु करें, यह पूर्वपक्ष सूत्रकार ने प्रथम प्रस्तुत किया-

#### चमसाँश्चमसाध्वर्यवः समाख्यानात् ।।४६॥

[चमसान्] चमसों का होम [चमसाध्वर्यवः] चमसाध्वर्यु करें, [समास्था-नात्] चमसाध्वर्यु ऐसा नाम होने के कारण ।

चमसों में अध्वयुं-सम्बन्धी कर्मों को जो व्यक्ति करते हैं, वे चमसाध्वयुं कहे जाते हैं। उनके इस नाम के आधार पर जाना जाता है कि चमसों का होम चमसा-ध्वर्य नामवाले व्यक्तियों को करना चाहिए ॥४६॥

आचार सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

#### अध्वर्युर्वा तन्न्यायत्वात् ॥४७॥

[बा] 'बा' पद पूर्वोक्त पक्ष 'चमसाघ्वर्यु चमसों का होम करें' की निवृत्ति का द्योतक है । [अध्वर्यु.] चमसों से होम अध्वर्यु करता है, [तन्न्यायस्वात्] ऐसा

करना न्याय्य — अचित होने से ।

जो जिस कार्य को करता है, उसके द्वारा ही उस कार्य का किया जाना उचित माना जाता है। होम अध्वयुं द्वारा किया जानेवाला कर्म है, इसलिए उसे ही चमस-होम — चमसों मे भरे सोम का होम — करना चाहिए। चमसाध्वयुं नाम इम आधार पर नहीं है कि वे अध्वयुं के कार्य को करते हैं, प्रत्युत इस आधार पर है कि अध्वयुं के समान उनके भी चमस होते हैं; चमस समान होने से वे चमसाध्वयुं कहे जात हैं, अध्वयुं का कार्य करने से नहीं। यदि होम करने को समानता का आधार नाना जाता है, तो 'अध्वयुं होम न करे, चमसाध्वयुं होम करे' ऐसा मानन पर अध्वयुं के साय चमसाध्ययुं व्यक्तियों की समानता रहेगी ही नहीं। इसलिए होम करना समानता का आधार न होकर सबके चमसों का समान होना, समानता का आधार मानना युक्त है। होम केवल अध्वयुं करता है।।४७।।

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया -

#### चमसे चान्यदर्शनात् ॥४८॥

[चमसे | चमस के होम में [अन्यदर्शनात्] चमसाध्वर्यु से अन्य का दर्शन

होने के कारण [च] भी चमसाध्वर्य होम नहीं करेंगे।

चमस-होम-सम्बन्धी वचन हैं - 'चमसाँ इचमता व्यर्थ प्रयच्छित तान् स वषट्क में हरति' — चमसों को चमसा व्यर्ध को देता है; वह उन चमसो को वषट्-कर्ता को देता है। इससे जात होता है, चमसों मे भरे तोम का होम करके रिकत चमस को चमता व्यर्ध को देनवाला व्यक्ति चमसा व्यर्ध से भिन्न है। वह होम करने वाला व्यक्ति अध्वर्ध है। आहुति देने के अनन्तर रिकत चमस को अध्वर्ध सोमभक्षण के तिए चमता व्यक्ति है। सद:स्थान मे जाकर यथावसर उन चमसों में वे सोममक्षण करते हैं।

इसका भोषक अस्य वजन है — 'यो बाऽध्वयां: स्थ वेद स्ववान् भवित । सुग्वा अध्वयां. स्वं वायव्यमस्य स्वं चमसीऽस्य स्वम्' [तिं व्यं व हिशा हो जो अध्वयुं के 'स्व' को जानता है, वह स्ववान् होता है । सुक् ही अध्वयुं का 'स्व' है, वायु देवतावाला पाव (गृह) इसका 'स्व' है, चमस इसका 'स्व' है।' अध्वयुं का जो चमस है, वह अध्वयुं का 'स्व' नहीं होता, वह यजमान का 'स्व' होता है। इस कारण उक्त बचन 'चमस अध्वयुं का स्व है' यह कहता हुआ अध्वयुं द्वारा चमस से होम किये जाने को प्रकट करता है। जन चमसा में मरे सोम का अध्वयुं होम करता है, उन चमसी में यद्यपि सोममक्षण चमसाध्वयुं व्यक्ति करते

हैं, पर होम करने के नाते चमस को अघ्वर्युका 'स्व' कहा गया है । अतः होम अघ्वर्युही करता है, चमसाघ्वर्युनहीं ॥४८॥

यदि चमसाध्वर्यु-सम्बन्धी चमस अध्वर्युका 'स्व' है, तो 'चमसाध्वर्यु' नाम का आधार वा प्रवृत्तिनिमित्त क्या होगा ?

थ्राचार्यं सूत्रकार ने समाधान किया—

#### अशक्ती ते प्रतीयेरन् ॥४८॥

चमसाध्वर्यु-सम्बन्धी चमस केवल होम करने की दृष्टि से अध्वर्यु के 'स्व' हैं; सोमभक्षण की दृष्टि से वे अध्वर्यु के 'स्व' नहीं हैं। अतः अध्वर्यु के [अशक्तौ] उन चमसों में सोमभक्षण के लिए असमर्थ होने पर [ते] वे चमसाध्वर्यु [प्रतीय-रन्] उन चमसों में सोमभक्षण-सामध्यं से चमसाध्वर्यु नाम के साथ सम्बद्ध होंगे।

चमसाब्बर्यु नाम का बाधार या प्रवृत्तिनिमित्त ४७वें सूत्र के माध्य में अध्वर्यु और चमसाब्बर्युओं के सोयभक्षणार्थं चमसों की समानता बताया है। सूत्रकार ने वही भाव प्रस्तुत सूत्र में प्रकारान्तर से प्रकट किया है। सोमभक्षणार्थं सबके अपने-अपने चमस उनके 'स्वं हैं। चमसाब्बर्युओं के आहुत चमसों में अध्वर्यु सोमभक्षण के लिए अशक्त होता है। अयोग्यता व अनौचित्य ही अशक्ति है। इस प्रकार सोमभक्षणार्थं सबके चमसों की समानता ही उक्त नाम का आधार है।

अध्वर्युका चमस यजमान का 'स्व' स्वामित्व की दृष्टि से कहा गया है, सोमभक्षण की दृष्टि से नहीं। फलतः होम का अधिकार केवल अध्वर्युको जानना चाहिए, चमसाध्वर्युको नहीं॥४६॥ (इति चमसहोमेऽध्वर्योः कर्तृताधिकर-णम्—२२)।

### (इयेनवाजपेययोरनेककर्तृताधिकरणम् -- २३)

उद्गाता से सम्बद्ध सामवेद में श्येनयाग तथा बच्चर्यु से सम्बद्ध यजुर्वेद में बाजपेय याग कहा गया है। इसमें सन्देह हैं—क्या सामवेदकियत श्येनयाग का अनुष्ठान उद्गाता और उसके सहयोगी ऋत्विक् करें? तथा बजुर्वेद-कियत बाजपेय याग का अनुष्ठान अध्वर्यु और उसके सहयोगी ऋत्विक् करें? अथवा किसी भी वेद में कथित कमें का अनुष्ठान सभी ऋत्विक् मिलकर करें? जया प्राप्त होता है? जिस ऋत्विक् सम्बन्धी वेद में जो कमें विहित हैं, उनका अनुष्ठान उन्हीं सम्बद्ध ऋत्विक् संदार किया जाना चाहिए। इसी अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वेपक्षरूप में प्रस्तुत किया—

### वेदोपदेशात् पूर्वबद्धेदान्यत्वे यथोपदेशं स्यः ।। ५०॥

[वेदोपदेशात्] वेद में उपदेश = विधान का कथन होने से [पूर्ववत् ] पहले के समान, परम्परा-प्राप्त जैसे प्रथम चलन है-आध्वर्यव संज्ञा के अनुसार थजुर्वेद-विहित कर्मी का अनुष्ठान अध्वयुं और उसके सहयोगी ऋत्विक करें; होत संज्ञा के अनुसार ऋग्वेद-विहित कमों का अनुष्ठान होता एवं उसके सहयोगी ऋत्विक् करें। इसी प्रकार औद्गात्र -- सामवेदीय कर्म उद्गाता व उसके सहयोगी करें। इसी रीति पर विदान्यत्वे विद का भेद होने पर यथोपदेशम् उपदेश के अनुसार जिसके वेद में जो कर्म उपदिष्ट हैं, वे उस कर्म का बनुष्ठान करनेवाले [स्यु: | होने चाहिएँ।

जिस ऋत्विक के नाम पर जो वेद परम्परा से प्रचलित है, उस वेद मे कहे कर्मों को वे ही ऋत्विक् करेंगे। ऋग्वेद होता नाम से सम्बद्ध है। उसमे विहित कर्म 'हौत्र' कहे जाते हैं । होतुगण ऋत्विक उनका अनुष्ठान करते हैं । इसी कारण वे हौत्र कर्म है। आध्वर्यव = यजुर्वेद-विहित कर्म अध्वर्यगण द्वारा किये जाने चाहिएँ, और औदगात=सामवेद-विहित कर्म उदगातगण द्वारा अनुष्ठेय होने चाहिएँ। 'हौत्र' आदि इन संज्ञाओं के आधार पर ऐसा ज्ञात होता है कि प्रत्येक वेद के अपने विहित कमी का अनुष्ठान उस वेद से सम्बद्ध ऋत्विजी द्वारा ही

किया जाना चाहिए।।५०॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया -

### तद्ग्रहणाद्वा स्वधर्मः स्यादधिकारसामर्थ्यात् सहाङ्करव्यक्तः शेषे ॥५१॥

[वा] 'वा' पद पूर्वसूत्र में कथित 'जिसके वेद मे जो कम पढ़ा है, वह उसी ऋत्विक के द्वारा किया जाना चाहिए' पक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। रितद्ग्रह-णात । प्रकृतियाग एवं उसके धर्मों == अङ्गों के ग्रहण से [स्वधर्मः | वह कर्म अपना ही धर्म [स्यात |होता है, [अङ्गैः] अङ्गों के [सह] साथ [अधिकारसामर्थ्यात्] एक अधिकृत प्रसंग में पठित होनेरूप सामर्थ्य से; [शेषे] शेष = उक्त से अति-रिक्त कमें के विषय में [अञ्चक्त:] व्यक्त ःस्पष्ट अथवा विशेषित करनेवाला नहीं है, यह निश्चय है।

यजमान द्वारा ऋत्विओं का परिकय एवं वरण सभी अभीष्ट कर्मों के अनुष्ठान के लिए किया जाता है। किसी भी वेद में वर्णित सभी कर्मों का अनुष्ठान अबस्थानुसार सब ऋत्विक मिलकर करते हैं। सभी याग दो प्रकारों में व्यवस्थित हैं—प्रकृति और विकृति । प्रकृतियाग मुख्य है, विकृतियाग उनके अङ्गभूत है, उसी के धर्म है। अङ्गों के अनुष्ठान से अङ्गी : प्रकृतियाग की सम्पूर्णता सम्पन्न

होती है। उन सभी का अनुष्ठान परिकीत ऋत्विजों द्वारा किया जाता है। किसी भी अङ्गभूत कर्म में अपेक्षित जिया-कलाप अतिवेश-बाल्य 'प्रकृतिबद् विकृति. कर्तव्या' के अनुसार प्रकृतियाग की अनुकृतता लक्ष्य कर अथवा उसका ध्यान रक्षते हुए किया जाता है। ऐसी स्थित में कोई ऐसा प्रश्न नहीं रह जातक जिसके लिए यह मानना आवश्यक हो कि जो कर्म जिस वेद में पढ़ा है, वह कर्म उसी वेद से सम्बद्ध ऋत्विक् को करना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है कि किसी विशेष देत के साथ विशेष ऋत्विक् का सम्बन्ध पूर्णक्ष से लौकिक है। लोक-ध्यवहार के लिए ऐसी कल्पना कर ली गई है। इसके लिए कोई प्रामाणिक भारतीय वचन उपलब्ध नहीं है।

प्रकृति-विकृतिरूप सभी श्रौत कर्म 'अघ्वर' कहे गये हैं। 'ध्वरितिहसाकर्मा'-वे सब 'अघ्वर' हिंसारहित कर्म हैं। श्येन-याजपेय आदि ऐसे कर्म नहीं हैं। इनमें हिंसा की भावना रहती है। किन्हीं टोटकेबाज ध्यक्तियों ने स्वार्थपरायणता से अभिभूत होकर इनका इस रूप में चलन किया, जो आज उपलब्ध है। सम्भव है,

प्रारम्भ में इसका कुछ विशुद्ध रूप रहा हो।

द्येन-वाजपेय आदि के अनुष्ठाता यजमान का जैसा वर्षन विभिन्न श्रौत सूत्रों में उपलब्ध है, वह उनकी दुर्देशा व लानत-मलामत का ही प्रतीक है। वाज-पेयकर्ता यजमान सजयूप पर चढ़ता है। वहाँ पर लकड़ी में फँसी फिरकनी (चषाल) का स्पर्ध करता है। चारो ओर चून्य में दृष्टि दौड़ाता है। ऋत्विक् व प्रजाजन वड़ के पत्तों के दोनों में उसके फल अथवा उक्यर-मिट्टी भरकर उसपर फॅक्ते हैं। कस मारकर निस्सहाय वह यूप से नीचे उतर आता है, यह वाजपेय-कर्त्ता के स्वर्ग का नजारा है। सूत्रकार कहता है—ऐसे कर्म किसी प्रकृतियाग के अक्क नहीं हैं। ऐसे ही कर्मों को शेष श्रेणी में डालकर अव्यक्त कहा है।

इसी प्रकार स्थेनयागकर्ता के विषय में कहा गया है —स्थेनयाग की दक्षिणा में —काणी-कोतरी, लूली-लेंगड़ी, बण्डा-फण्डर जैसी बेकार —गायों को देना लिखा है। जैसा याग वैसी दक्षिणा। कहावत है — यादृशी शीतला देवी तादृशी बाहन: खर:', जैसी शीतला देवी, वैसी उसकी सवारी 'गदहा'। इसपर तुरी यह है, उन बेकार, अधमरी गायों को तीक्षण काँटों से कुरेदकर उनका रक्त निकालना

इसके लिए कारयायन श्रौतसूत्र [१४।६।६-१२] ब्रष्टच्य है । वहां अन्तिम वाक्य है— 'तदनन्तर सप्तदशाश्वत्थपत्रोपनद्धान् ऊषपुटान् उदस्यन्त्यसमैं- ,... विकाः' ।

२. 'तासामिप दक्षिणावेलायां लोहितं जनवेयुः' [लाटचा० श्रौ० ८।५।१७] वा 'दक्षिणाकाले कण्टकैवितुदेयुः' [कात्या० श्रौ० २२।३।२२] आप० श्रौ० २२।४।२५ ।

लिखा है। तिनक सोचिए, ऐसी गायों में रक्त होगा कहाँ ? इन कुकमों से कौन-सा स्वर्ग प्राप्त होने की आशा की जा सकती है ? दक्षिणाकाल में काँटों से गायों को व्यथित करने का क्या अभिप्राय रहा होगा ? विचारणीय है। सम्भव है, ऐसी गार्ये सुविधा से अन्यत्र जाने में अनिच्छा प्रकट करती हैं, तब उन्हें कीटे की तरह तीखी, पैनी आर आदि चुभोकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना हो। यह कितना कूर कर्म है! इसकी धर्म का रूप कौन दे सकता है ?

ऐसा प्रतीत होता है, अभिचार-कृत्यों के ये विवरण उन्हें हेयपक्ष में डालने के लिए अधिक प्रेरित करते हैं। यूप पर चढ़े इन कृत्यों के यजमान को ऊपर की मिट्टी से भरे दोनों से मारना, उसकी हेयता को प्रकट करने के सुपुष्ट प्रमाण हैं। जहाँ तक हो सके इन कुकृत्यों से साधारणजन दूर रहें, यही भावना प्रथम लिखनेवालों की रही होगी। इन आभिचारिक कृत्यों में उपादेयता का अंग्रमात्र भी कोई सुबुद्ध व्यक्ति नहीं सोच सकता। जैसे ऊपर की मिट्टी किसी प्रकार के अंकुरजनन आदि में अणुमात्र भी उपयोगी नहीं होती, और जैसे बरगद के डोड सुधा आदि की निवृत्ति में सर्वथा अनुपयोगी हैं, चारों ओर से आभिचारिक यजमान को घेरकर इन वस्तुओं को उसके ऊपर फेंक मारने का क्या यही अभिप्राय न होगा कि जैसे ये वस्तुएँ सर्वथा निस्सार-निष्प्रयोजन हैं ऐसा ही तुम्हारा यह कर्म है ? इसमें कर्म के हेय होने की भावना स्पष्ट फलक रही है। सूत्रकार ने इनको श्रोत ग्रुभ कर्मों की परिधि से बाहर निकाल दिया है। ४१। (इति दयेन-वाजपेययोरनेककर्तृकताधिकरणम्—२३)।

इति जैमिनीयमीमांसादशंनस्योदयवीरशास्त्रिवरिचते विद्योदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्य सप्तमः पादः।

# तृतीयाध्याये अष्टमः पादः

# (ऋयस्य स्वामिकर्मताधिकरणम्--१)

वैदिक वाक्य है—'स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत' सुखिवशेष की कामनायाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम नामक याग से यजन करे। यजन करनेवाला व्यक्ति
यजमान कहाता है। ज्योतिष्टोम आदि याग कियाबहुल तथा बहुदिन-साध्य
होते हैं। उन्हें सम्पन्न करना अकेले व्यक्ति के लिए शक्य नहीं होता। इसलिए
यागकर्त्ता यजमान नियत पारिश्रमिक देकर उपयुक्त व्यक्तियों को यागानुष्ठान
की सुविधा के लिए अपने अनुकूल बनाता है। ये व्यक्ति कृत्विक् कहाते हैं। भृति
अथवा पारिश्रमिक रूप में जो नियत द्रव्य इन व्यक्तियों को दिया जाता है, उनका
नाम 'परिक्रया' है। इसका निश्चय यज्ञानुष्ठान के प्रारम्भ में हो जाता है; यज्ञ
सम्पन्न हो जाने पर दक्षिणा-रूप में वह दिया जाता है, ऐसी प्रथा है। यह द्रव्य
गाय आदि पशु, सोना आदि धातु, वस्त्र एवं सिक्का आदि के रूप में होता है।
किस याग में कितना परिक्रय होना चाहिए ? इसका उन्लेख यद्यपि आचार्यों ने
किया है, पर इसमें यजमान और ऋत्विजों के आपसी समभौते के अनुसार श्युनाधिकता होती रहती है।

ज्योतिष्टोम प्रसंग में वाक्य हैं—'ऋित्वजो वृणीते' अथवा 'ऋित्वज: परिक्रीणाति' ऋित्वजों का वरण करता है, अथवा ऋित्वजों का परिक्रय करता है। इसमें सन्देह हैं—क्या यजमान ऋित्वजों का वरण एवं परिक्रय करता है? अथवा ऋित्वक् स्वयं अपना वरण करते हैं? यह स्थिति दोनों प्रकार की है। ऋित्वजों की संख्या १६ होती है। यागानुसार इनमें न्यूनता होती रहती है। ज्योतिष्टोम में पूरे सोलह, पर दर्ज-पूर्णमास में चार ही ऋित्वक् रहते हैं। वरण की व्यवस्था इस प्रकार है कि प्रथम यजमान मुख्य चार ऋित्वजों का वरण करता है—अध्वर्य, होता, उद्गाता, ब्रह्मा। यजमान परिक्रयरूप नियत द्रव्य देने का निर्णय कर इन्हें नियुक्त करता है। इनके लिए द्रव्य का व्यय यजमान करता है। ये चारों ऋित्वक् अपने तीन-तोन सहयोगी ऋत्विजों का स्वयं वरण व परिक्रय करते हैं। ये अपने

सहयोगियों को अपने पारिश्रमिक में से निर्णीत अंश देकर सहयोग के लिए नियुक्त करते हैं।

आचार्य सुत्रकार ने पहली नियुक्ति के विषय में प्रथम सूत्र द्वारा बताया - -

### स्वामिकार्यं परिक्रयः कर्मणस्तबर्थत्वात् ॥१॥

[परिक्रयः]परिक्रय = ऋित्वजों का वरण करना[स्वामिकार्यम्]स्वामी — थजमान का कार्य है, [कर्मणः] यागानुष्ठानरूप कर्म के [तदर्थत्वात्] उस स्वामी == यजमान के लिए होने के कारण।

यजमान अपने लिए याग करता है; उसके फल का मोक्ता वही होता है। वह सुविधापूर्वंक निविध्न सम्पन्न हो, इसके लिए घन व्यय करता है। इस कारण उसका अधिकार है कि याग की सम्पन्नता के लिए उपयुक्त ऋत्विजों का परित्रय करे। ऋत्विजों के लिए सन्तीवप्रव देयधन का निर्णय कर उनकी नियुक्ति कर लेता है। परित्रय का परिमाण न्योंकि यागानुसार होता है, इसलिए दर्श पूर्णमास में नियुक्त चार ऋत्विजों की विश्वणा केवल उनकी भरपेट ओदन खिला देना मानी गई थी। अपने रूप में आज भी ऐसा होता है। इस दक्षिणा का नाम 'अन्वाहार्य' है। अनु — यज्ञानुष्ठान के अनन्तर भरपेट आहार जिमा देने के कारण इसका उक्त नाम है। इससे जात होता है, विभिन्न यागों में उनके कियाकलाप के अनुसार यागारम से पूर्व दक्षिणारूप में देव द्रव्यराधि का परिमाण नियत कर लिया जाता था। इस प्रकार मुख्य चार ऋत्विजों का वरण यजमान करता है।।१॥

मुख्य चार ऋत्विज् अपने-अपने तीन सहयोगियो का वरण स्वयं करते हैं। इस अर्थ को आचार्य सुत्रकार ने बताया —

#### वचनादितरेषां स्यात् ॥२॥

[इतरेषाम्] इतर अन्य सहयोगी ऋत्विजों का वरण [वचनात्] मुख्य ऋत्विजों के कथनानुसार [स्यात्] होता है।

मुख्य ऋत्विक् अपने सहयोगी ऋत्विओं का वरण स्वयं करते हैं, तथा दक्षिणा-रूप में प्राप्य अपने घन का निर्धारित अग उन्हें देते हैं। इन सभी ऋत्विओ द्वारा यागानुष्ठान में किया जानेवाला कार्यकलाप यजमान का किया ही समफा जाता है। क्योंकि परिक्रयरूप में दिया गया समस्त धन मूल रूप में यजमान द्वारा ही व्ययं किया गया है, तथा वही उस कर्म के फल का भोक्ता होता है, इसलिए सभी परिकय स्वामी का माना गया है।

व्यवस्था की वृष्टि से यह सर्वथा उपयुक्त है कि चार मुख्य ऋत्विज् अपने सहयोगियों का परिक्रय अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं करें। यागानुष्ठान के अव-सर पर यागसम्बन्धी निर्धारित कार्य की सम्पन्न करने के लिए कौन व्यक्ति योग्य है ? इसका निर्णय मुख्य ऋत्विज् ही अपने-अपने कार्य के अनुसार कर सकते हैं। यदि सहयोगियों का परिक्रय भी स्वयं यजमान करता है, तो अनुष्ठान के अवसर मुख्य ऋत्विज् द्वारा सहयोगी की अज्ञता का प्रश्न उठ सकता है। इससे यज्ञानुष्ठान में वाघा की सम्भावना बनी रहती है। मुख्य ऋत्विजों द्वारा अपने-अपने सहयोगी के परिक्रय में ऐसे बाधक अवसर उमरने की कोई आशंका नहीं रहती।।२।। (इति क्रयस्य स्वामिकमंताऽधिकरणम्—१)।

### (वपनादिसंस्काराणां याजमानताऽधिकरणम्—२)

ज्योतिष्टोम प्रसंग में कित्यय वास्य पठित हैं— 'केशश्मश्रु वपते, दतो धावते, नखानि निक्रन्तते, स्नाति' आदि—'सिर के बात दाड़ी-मूंछ मुंडवाता है, दांतों को घोता है, नखों को काटता है, स्नान करता है।' इनके विषय में सन्देह होता है— स्या ये कार्य अध्वर्यु आदि को करने चाहिएँ? अथवा यजमान को? प्रतीत होता है, ये कार्य पुरुष द्वारा किये जाते हैं। जिस वेद में इनका निर्देश है, और उस वेद से जिस पुरुष का सम्बन्ध है, उसी को ये कार्य करने चाहिएँ।

इस अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया---

### संस्कारास्तु पुरुषसामध्ये यथावेदं कर्मवद् व्यवतिष्ठेरन् ॥३॥

[संस्काराः] केशहमश्रु के वपन आदि संस्कार [तु] तो [पुरुषसामर्थ्यं] कर्म करनेवाले पुरुष के सामर्थ्यं में सम्बद्ध होते हैं। तात्पर्थं है-कर्म करने के लिए पुरुष की समर्थं बनाने में ये संस्कार प्रेरक व निमित्त होते हैं। इस प्रकार [यथा-वेदम्] जो संस्कार जिस वेद में पठित हैं, उस देद से कार्य करनेवाले अथवा उससे सम्बद्ध ऋत्विक् में [कर्मवत्] अपने वेद से सम्बद्ध कर्मों के समान [व्यवतिष्ठे-रन्] व्यवस्थित होने चाहिएँ।

स्तोत्र-शस्त्र आदि कर्म सामवेद में पठित हैं, उससे सम्बद्ध ऋत्विक् उद्गाता है। इसिलए उद्गाता द्वारा स्तोत्र-शस्त्र आदि कर्म किये जाने की व्यवस्था है। इसिलए उद्गाता द्वारा स्तोत्र-शस्त्र आदि कर्म किये जाने की व्यवस्था है। इसिलए उस वेद से सम्बद्ध अध्वर्षु ऋत्विक् उन्त कर्मों को करे, यह व्यवस्थित होता है। समास्या = नाम के आधार पर यह अ्यवस्था की जाती है। ये आध्यर्यं कर्म हैं; अध्वर्षु द्वारा किये जाने चाहिएँ ॥३॥

आचार्यं सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

इन वाक्यों के लिए द्रष्टव्य — तै० स० ६।१।१।२।। आपस्तम्ब श्रौ० १०।४।१४।।

## याजमानास्तु तत्प्रधानत्वात् कर्मवत् ॥४॥

[तु] 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है स्माल्या के आधार पर केश-वपन आदि संस्कार अध्वर्यु को करने चाहिएँ, ये यह कथन युक्त नहीं। [याजमानाः] उक्त संस्कार यजमान-सम्बन्धी हैं, [तत्प्रधानत्यात्] यजमान के प्रधान होने से, [कर्मवत्] याग आदि कर्मों के समान।

याग अस्तिहोत्र आदि कर्मों के अनुष्ठान में जैसे यजमान की प्रधानता रहती है, वे यजमान से सम्बद्ध जाने जाते हैं, ऐसे ही केशदमश्र वपन आदि सस्कार भी यजमान से सम्बद्ध हैं। यजमान पुष्प का प्राधान्य कैसे हैं? यह तथ्य 'वपते, धावते, निक्रन्तते' आदि कियापदों में आत्मनेपद के प्रयोग से जाना जाता है। जब क्रियाफल कर्तृगामी होता है, उसी दशा में आत्मनेपद का प्रयोग किया जाता है। केश-वपन आदि याग के अङ्ग हैं। याग का कर्ता यजमान है। उनके फल से यजमान प्रमावित होता है। वपन आदि संस्कारों से वह यागानुष्ठान के लिए योग्य बनता है। अध्यर्थु आदि कहिलजों का परिक्रय यजमान इस भावना से नहीं करता कि यागानुष्ठान का फल उन ऋदिवजों को मिले। इसलिए जिस कर्म से जिसकी समर्थता व योग्यता उत्पन्न होती है, उसी को वह कर्म करना चाहिए। जैसे प्रधान कर्म यजमान पुष्प के होने चाहिएँ।

इस विषय मे विचारणीय है कि आत्मनेपद के रूप मे केवल व्याकरण पर आश्रित हेतु कीई अटूट हेतु नहीं है। पूर्वोक्त वाक्यों में ही अन्तिम 'स्नाति' क्रिया परस्मैपदी है। इसमे क्रिया न्तान का फल शान्ति-शीतलता-देहशुद्धि आदि स्पष्ट कर्तृगामी है, पर क्रियापद आत्मनेपदी नहीं है। अनेक धातु उभयपदी है। इसलिए आत्मनेपदी क्रिया का फल ही कर्तृगामी होता है, ऐसी नियत व्यवस्था वर्तमान संस्कृत वाङ्मय में वृष्टियोचर नहीं है। फलत सूत्र का आवाय इतना ही समक्षता अभीष्ट है कि वपन, धावन, निकृत्तन, स्नान आदि क्रियाओं के फल से केवल यजमान प्रभावित होता है। प्रधान याग के अनुष्ठान के लिए ये संस्कार उसे कत्ता कि रूप में योग्य बनाते हैं। अतं उसी के ये संस्कार हैं; अन्य अध्वयुं आदि किसी के नहीं।।४।।

इसी अर्थ की पृष्टि में सूत्रकार ने अध्य हेतु प्रस्तुत किया —

#### व्यपदेशाच्य ॥५॥

[ब्यपदेशात्] व्यपदेश - अन्य स्पष्ट कथन से [च] भी जाना जाता है कि केश-वपन, नख-निकृतन आदि संस्कार यजमान के किये जाते हैं।

इस प्रसंग के शतपथ ब्राह्मण [३।१।३।६] में पाठ है 'तमभ्यनिकत' तम् ...

उस यजमान को अध्वर्ष नवनीत से अभ्यञ्जन, ( = जबटन) करता है। इसके आगे [ ३। १। ३। ११ १ में ] कहा — 'अयाध्याणानिक्त' — उसके अनन्तर आँखों को सुरमा से आँजता है। इस सुरमा या अञ्जन को वहाँ 'त्रैककुद' कहा है—'त्रिककुट्' नामक पर्वत के पत्थर से बना हुआ सुरमा। सुरमा मा अञ्जन पत्थर से बनाया जाता है। यहाँ 'तम्' इस कर्मवाचक 'तत्' सर्वनम से 'यजमान' कहा गया है। अध्वर्ष ऋत्विक् यजमान की देह को नवनीत से मर्दन करता है, तथा उसकी आंखों में अञ्जन लगाता है। यहाँ स्पष्ट ही अभ्यञ्जन ( = उबटन) और अञ्जन यजमान का संस्कार कहा गया है। इसी के समान साथी पूर्वोक्त केशवपन, नखनिकृत्तन आदि संस्कार हैं। वे भी यजमान के हो सकते हैं; अन्य किसी के नहीं।।।।

आध्वर्यंद नाम-निर्देश के विषय में सूत्रकार ने बताया—

### गुणत्वे तस्य निर्देशः ॥६॥

[तस्य] उस 'आध्वर्यव' समाख्यान ≕नाम का [निर्देशः] निर्देश ≕ कथन [गुणत्वे] किया के गुण होने में अर्थात् अङ्गभूत कर्मी मे समञ्जस जानना चाहिए।

प्रथम जो यह कहा है कि 'आष्वयंव' आदि नाम-कथन से यथावेद कर्तृस्व होगा, ऐसा कथन युक्त नहीं है, वयोंकि अध्वर्यु आदि के कर्तृत्व का सामञ्जस्य गुणभूत कर्मों में है। प्रधान कर्म में कर्तृत्व केवल यजमान का रहता है। अध्वर्यु अप्रमान-देह का उवटन करता है, या आँखों को आँजता है, ये सब संस्कार प्रधान कर्म के अङ्गभूत है। आँजना या उवटना किया को करनेवाला अध्वर्यु है। केशवपन आदि कियाओं को करनेवाला अध्वर्य हो। कियाओं का विषय यजमान है। वे कियाएँ उसपर आयोजित हो रही हैं केण उसके कट रहे हैं, स्वान वह कर रहा है, अखिं उसकी आँजों जा रही हैं। इनके करनेवाले अन्य हैं। ये सब कियाएँ प्रधान कर्म के अङ्गभूत हैं। संस्काररूप ये सब कियाएँ यजमान में होती हैं। उनका आधार यजमान है। इसी रूप में—अय्य द्वारा की जानेवाली कियाओं भी याह मुख्यकत्ती रहता है। अध्वर्यु आदि अय्य व्यक्तियों का कर्तृत्व प्रधान कर्म का अङ्गभूत है। उसका कथन इसी रूप में समञ्जस है। फलत केश-वपन आदि संस्कार यजमान के हैं, यह निव्यत्त होता है।। धा।

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### चोदनां प्रति भावाच्च ॥७॥

केश-वपन आदि संस्कारों के [चोदनाम्] चोदना -= अपूर्वोत्पत्ति के [प्रति] शिष् [भावात्] होने से [च] भी जाना जाता है कि केश-वपन आदि संस्कार

#### यजमान-सम्बन्धी हैं।

यजमान अपने लिए अपूर्वं — वर्मानक्षेष की उत्पत्ति की भावना से ज्योतिष्टोम आदि याग का अनुष्टान करता है। केश-वपन आदि संस्कार उस प्रधान कमें के अङ्गभूत कमें हैं। अपूर्वेत्पत्ति में वे प्रयोजक होते हैं। वह अपूर्वं क्योकि यजमान के लिए हैं, इसलिए वे सस्कार यजमान के ही सम्भव हैं। अध्वर्य् आदि ऋतिवन् यजमान के लिए यजसम्पादन में साधनमात्र हैं। यागसम्पादनार्थं उनका संस्कार अन्पेक्षित हैं। यदि वे स्वयं वपन आदि संस्कार करें, तो उगसे याग का न कुछ बनता है, न बिगड़ता है। यदि याग का अनुष्टाता यजमान वपन आदि संस्कार न करे, तो याग विकृत हो जायगा, अपूर्वोत्पादन में असमर्थं होगा। इसलिए केश-वपन आदि संस्कार यजमान से सम्बद्ध हैं, यह निश्चित है।।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है -यजमान और ऋत्विक् सब मिलकर समान रूप से यागानुष्ठान करते हैं। दोनों की समानता भे यजमान के वपन आदि संस्कार हों, ऋत्विजों के न हों ऐसा क्यो ? आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया —

### अतुल्यत्वादसमानविधानाः स्युः ॥८॥

[अतुरुयत्वात्] यजमान और ऋत्विजों के परस्पर तुल्य = समान न होने से वपन आदि संस्कार [असमार्गावधानाः] यजमान और ऋत्विक् दोनो के लिए समान रूप से विहित नहीं [स्यु:] हैं।

यजमान याग का अनुष्ठाता होने से स्वामी है। वह धन व्यय करके ऋत्विजों का परिक्रय करता है, अपने यागानुष्ठान-रूप कर्म की मुवार रूप से संचालित करने के लिए। इस प्रकार यागानुष्ठान-रूप कार्य में यजमान और ऋत्विक दोनों की उपस्थित समान नहीं है। यजमान याग का कत्तां है, ऋत्विक साधनमात्र है। याग का फल कर्ता को मिलता है; याग की परिनिष्ठा के लिए विहित वपन आदि संस्कार कर्ता के सम्भव हैं; तभी वह याग के फल का अधिकारी हो सकता है। ऋत्विजों को उस फल में कोई सरोकार नहीं। वे तो केवल अपने नियत पारिश्विक द्रव्य के अधिकारी है। उनके लिए वपन आदि सस्कारों का विधान नहीं है। फलतः यागानुष्ठान में यजमान और ऋत्विजों की उपस्थित समान नहीं है। एतत्वर पारानुष्ठान में यजमान और ऋत्विजों की उपस्थित समान नहीं है। प्रति वपनादिसंस्काराणा याजमानताधिकरणम्— २)।

#### (तपसो याजमानताधिकरणम् - ३)

ज्योतिष्टोम में तप मुना जाता है—'द्वघहं नाश्नाति, त्र्यहं नाश्नाति'—को दिन नहीं खाता, तीन दिन नहीं खाता। यहाँ सन्देह हैं—क्या यह अनशन बतरूप तप यत्रमानसम्बन्धी है ? अथवा ऋत्विजो से सम्बद्ध है ? प्रतीत होता है, तप ऋत्विजो का होना चाहिए, क्योंकि तप का विधान यजुर्वेद मे है और उसका मध्वर्षु से सम्बन्ध है।

ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने बताया--

# तपश्च फलसिद्धित्वाल्लोकवत् ॥६॥

[तपः] देह का शोषण करनेवाला अनशनरूप तप [च]भी यजमान-सम्बन्धी है, [फलसिडित्वात्] फल की सिंडि करनेवाला होने के कारण,

[लोकवत्] लोकव्यवहार के समान ।

लोकव्यवहार में देखते हैं, मिलन दर्पण आदि को उपयुक्त द्रव्य से रमड़-चिसकर—मुखादि अङ्गों को देखने के लिए — खुद्ध-स्वच्छ कार्यक्षम बनाया जाता है। आलस्य पुरुष की मिलनता है, जो अन्न आदि के अधिक व निरन्तर प्रयोग से उत्पन्न होती है। ऐसी दशा में प्रत्येक पुरुष अपने निर्धारित कार्य को सम्पन्न करने में सतर्क नहीं रह पाता। ज्योतिष्टीम जैसे पितत्र एवं महान कर्म को निर्विष्ठन सम्पन्न करने के लिए यज्ञकर्ता को आलस्यहीन व सिक्रय रहना आवश्यक है। इसिलए यथापेक्षित दो या तीन दिन अन्न का उपयोग न कर दुग्ध आदि हल्के सुपाच्य आहार को लेकर यजमान का सिक्रय-सक्षम बना रहना उपयुक्त है। उसके उजागर रहने पर ऋत्विक् स्वतः कार्यसलग्न बने रहते हैं। इसिलए अनशन-बतरूप तप यजमान-सम्बन्धी जानना चाहिए। याग की निर्विष्टन सम्पन्नता, यागजन्य फल की सिद्धि यजमान के लिए ही करती है। अतः तप उसी के लिए है।।।।।

इसी अर्थ को सूत्रकार ने प्रकारान्तर से पुष्ट किया—

### बाक्यशेषश्च तद्वत् ॥१०॥

[बाक्यशेषः] अनशनविधि का वाक्यशेष [च] भी [तद्वत्] जैसे तप

यजमानसम्बन्धी हो वैसे बताता है।

तप यजमानसम्बन्धी है, यह तथ्य अनक्षतिषि के वाक्यकेष से भी जाना जाता है। वाक्यकेष है —'यदा वै पुरुषे न किञ्चानान्तर्भवित, यदास्य कृष्णं चसुषोनंत्यित, अय मेध्यो मर्वति' निश्चित ही जब पुरुष में नितान्त भी पाप की मात्रा नहीं रहती, और आँखों में पाप की कालिमा नष्ट हो जाती है, तब पुरुष मेध्य होता है। मेध का अर्थ यज्ञ-यात्र है, मेघ का अर्थ यज्ञ-यात्र है, मेघ का अर्थ पतित्र है। अनक्षन द्वारा जो कष्ट या दुःख का अनुभव होता है, वह दुःख-मोग द्वारा पाप का नष्ट होना है। उससे पवित्रात्मा होकर पुरुष यागानुष्टान के लिए उपयुक्त एवं योग्य हो जाता है। चक्षुओं में पाप की मिलनता के नष्ट होने का तात्पर्य है, पाप-प्रवृत्ति की ओर भावना का भी कभी न उभरना। आँख ही सबसे पहले पाप की और

प्रवृत्ति को उभारती है। वह मलिनताओं को में न रहे, तो आन्तरिक भावनापाप की ओर कभी पगन बढायेगी। 'क्रश' होनाभी पाप की दुर्बलताको लक्षित करताहै।

सूत्रकारों ने जो इस वाक्यशेष सन्दर्भ के अर्थ किये हैं कि आँख की क्रुष्ण-तारा का दिखाई न देना, अर्थात् अनुष्णन के फलस्वरूप आँखों का अन्दर धँम जाना; तथा 'कृश' का अर्थ —शरीर का इतना दुवल हो जाना कि चमडा हिंडुयों से जाकर चिपट जाय। ऐसा अर्थ युक्त प्रतीत नहीं होता। ऐसा व्यक्ति यज्ञानु-ब्छान करने में ममर्थ कैसे रह सकता है ? अनुशन का तात्पर्य इतना ही ज्ञात होता है कि पाप की ओर प्रवृत्ति से सवैथा विरत रहा जाय।

दाक्यशेष में अनशनकर्ता पुरुष को मेध्य अर्थात् यज्ञ करने के योग्य बनना बताया है। यज्ञानुष्ठान की दीक्षा यज्ञमान ने ली है। इसलिए वाक्यशेष द्वारा तप का सम्बन्ध यजमान के साथ होना द्योतित होता है।।१०॥

शिष्य जिज्ञासा करता है —क्या यह नियत व्यवस्था है कि सर्वत्र यागानुष्ठान में यजमान ही तप करे ? आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया—

#### वचनादितरेषां स्यात् ॥११॥

[बचनात्] बचन-सामर्थ्य से [इतरेषाम्] अन्य ऋत्विजो का भी तप [स्यात्] होता है।

जिस किसी प्रसंग में ऋत्विजों के अनशन आदि के विषय में वचन उपलब्ध होता है, वहाँ उनका भी तप जानना चाहिए। जैसे — 'रात्रि सत्रे सर्वे ऋत्विज उपवसन्ति'—रात्रि सत्र में सब ऋत्विज् उपवास करते हैं। भाष्यकार शबर स्वामी ने यह वाक्य भाष्य में उद्धृत किया है, पर इसके सुलग्रन्थ और प्रसंग का कुछ पता नहीं है।।११।

जिस वेद में तप का निर्देश है, उसी से सम्बद्ध ऋत्विक् तप करे। तप यजुर्वेद मे निर्दिष्ट है; वह आध्वर्येव अध्वर्यु से सम्बद्ध वेद कहा जाता है, इसिलए समाख्या के अनुसार केवल अध्वर्यु ऋत्विक् को तप करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। सूत्रकार ने इसी अर्थ को बताया —

### गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात् ॥१२॥

[गुणत्वात्] तपादि कर्म के गुणभूत होने से [च] भी विदेन] वेद से --आध्वर्यव वेद मे तप के पठित होने से --ऋत्यिजो मे केवल अध्वर्यु ऋत्विक् तप करे, ऐसी [व्यवस्या] व्यवस्था [न] नही [स्यात्] है।

आध्वर्यसम्बद्धा के आधार पर ऋत्विक्-सम्बन्धी तप कहना गुक्त नही है। समाख्या से प्रधान का ही ग्रहण किया जाता है। तप गुणभूत कर्म है; समाख्या से यह गृहीत नहीं होता। इसलिए जहाँ ऋत्विजों के लिए तप का निर्देश है, वह सामान्य रूप से सभी ऋत्विजों का कर्तव्य होगा ॥१२॥ (इति तपसो याजमान-ताधिकरणम् -३)।

### (लोहितोष्णीषतादीनां सर्वेत्विग्धर्मताधिकरणम्-४)

बारहर्ने सूत्र की व्याख्या भाष्यकार शवर स्वामी ने अतिरिक्त अधिकरण मानकर भी की है, जो इस प्रकार है—

श्येनयाग के प्रसंग में पाठ हैं — 'लोहितोच्णीषा लोहितवाससो निवीता ऋितज. प्रचरन्ति' [षड्विंश ब्रा० ३।६] — जाल पगड़ीवाले, साल कपड़ेवाले ऋित्वज् कमं कर रहे हैं। तथा वाजपेय याग में पाठ है — 'हिरण्यमालिन ऋितजः सुत्येऽहिन प्रचरन्ति' [आप० श्रो० १४।२।११] — सुवणं की मालावाले ऋित्वक् सोमयाग के दिन कमं करते हैं।

इतमें सन्देह है-क्या ब्येनयाग में उद्गाताओं को लाल पगड़ी व वस्त्र धारण करने चाहिएँ? तथा वाजपेय में अध्वर्यु और उसके सहयोगियों को सुवर्ण माला धारण करनी चाहिएँ? अथवा दोनों घर्म सब ऋत्विजों के माने जाने चाहिएँ? प्रतीत होता है, लाल पगड़ी व वस्त्र-धारण केवल उद्गाताओं का धर्म हो; क्यों कि ब्येनयाग की उत्पत्ति सामवेद में है। उसकी औद्गात्र संज्ञा होने के कारण समाख्या के आधार पर उद्गाताओं को ही लाल पगड़ी व वस्त्र घारण करने चाहिएँ। इसी प्रकार वाजपेय याग की उत्पत्ति यजुर्वेद में है। उसकी आध्वर्यंव संज्ञा होने के कारण अध्वर्यं कृत्विजों को ही सुवर्ण की माला धारण करनी चाहिए।

ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया-

#### गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात् ॥१२॥

लाल पगड़ी व कपड़े पहनना, सुवर्ण की माला धारण करना, इन दोनों धर्मी के [गुणत्वात्] गुणभूत होने से [च] भी [वेदेन] औद्गात्र और आष्वर्यन नेद समाख्या से [व्यवस्था] धर्मी का नियमन [न] नहीं [स्यात्] होता।

लोहितों ज्ञालता (लाल पगड़ी पहने हुए होना) और हिरंण्यमालिता (सुवर्ण माला धारण किये हुए होना) दोनों गुणभूत धर्म हैं। ये धारण करनेवाले पुष्य के विश्तेषणरूप में कहें गये हैं; कर्तव्यता के रूप में नहीं कहे गये। इससे पुरुष का प्राधान्य स्पष्ट है। सभास्या इसमें संकोच — नियमन नहीं कर सकती। इससे यही परिणाम सामने आता है कि ऋत्विक् पुरुषों को इन धर्मों वाला होना चाहिए। फसत: इन धर्मों का सम्बन्ध सभी ऋत्विजों के साथ है। स्थेनयाम में सब लाल पगड़ी व लाल वस्त्र धारण करें। वाजपेय में सब ऋत्विजों की सुवर्ण की माला

बारण करनी चाहिए ॥१२॥ (इति लोहितोष्णीषतादीनां सर्वेत्विग्वर्मताधि-करणम्—४) ।

### (वृष्टिकामनाया याजमानताधिकरणम्—५)

ज्योतिष्टोम प्रसंग में पाठ है—'यदि कामवेत वर्षेत् पर्जन्य इति नीचै: सदो मिनुयात्' [मैत्रा० सं० शदार ]—यदि कामना करे कि पर्जन्य बरसे, तो सदः मण्डप का नीचे मान करे। व बरसने की कामना में मान ऊँचा करे। बरसने के अवसर पर पर्जन्य नीचा रहता है; न बरसने पर ऊँचा रहता है। गूनर की लकड़ी का थूण गाडकर उसपर सदोमण्डप की छान टिकाई जाती है। छान का ऊँचा-नीचा होना पर्जन्य को स्थिति को अभिन्यक्त करता है। छान की ऊँचाई-नीचाई रखने में यह भावना भी प्रतीत होती है कि पर्जन्य बरसने की स्थिति में छान कुछ नीची रहे, तो इधर-उधर से बाछड़ थाने की सम्भावना नहीं रहती। पर्जन्य न बरसने पर बाछड़ का भय नहीं; छान का मान ऊँचा रक्खा जा सकता है।

इसमें सन्देह हैं --- यह पर्जन्य बरसने या न वरसने की कामना क्या ऋत्विक्-सम्बन्धी हैं ? अथवा यजमान-सम्बन्धी हैं ? तात्पर्य है, यह कामना कौन करें ? यजमान अथवा ऋत्विक् ? बाध्वर्यव वेद में पठित होने से यह कामना ऋत्विक् अध्वर्यु की सम्भव है। 'मिनुयात्'-- 'मान करे' का सीधा सम्बन्ध अध्वर्यु के

साय है।

ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया-

### तथा कामोऽर्थसंयोगात् ॥१३॥

[तथा कामः] 'कामः' — कामना तथा — वैसे ही है जैसे तप। तात्पर्य है — तप के समान कामना भी थजमान से सम्बद्ध है, [अर्थसंयोगात्] अङ्गसहित याग के अर्थ — फल का यजमान से सम्बन्ध होने के कारण।

'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' स्वर्ग-सुख की कामनावाला ज्योतिष्टोम याग से यजन करे' वाक्य के अनुसार कामना का सीधा सम्बन्ध यजनान से हैं। ज्योतिष्टोम में जितने अङ्ग-कर्म हैं, स्वभावतः उनका सम्बन्ध भी यजमान से होगा। सदोमण्डप की छान का मान समाख्या के आधार पर अध्वर्य करता है। 'मिनुयात्' कियापद की एकवाक्यता अध्वर्य के साथ है। कियापद में परस्मेपद का प्रयोग यह प्रकट करता है कि वह मान अध्वर्य के अपने लिए नही है। वह परार्थ —यजमान की कामना के अनुरूप सदोमण्डप के बावरण का मान करता है। इसलिए मूल कामना यजमान से सम्बद्ध है, क्योंकि अङ्गसहित ज्योतिष्टोम-याग के कुल का भोक्ता यजमान है। परिकीत अध्वर्य आदि ऋत्विक याग-सम्बन्धी

सब कार्य यजमान की कामना के अनुसार ही करते हैं।।१३॥

शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या यह नियत व्यवस्था है कि सर्वत्र कामना यजमान से सम्बद्ध है ? आचार्य सूत्रकार ने बताया---

#### व्यवदेशादितरेषां स्यात् ॥१४॥

[व्यपदेशात्] व्यपदेश = शास्त्रीय कथन से [इतरेषाम्] अन्यों - ऋत्विजों का भी कामना के साथ सम्बन्ध [स्यात्] होता है।

जहां ऐसा ज्ञास्त्रीय वचन उपलब्ध है, जिससे कामना का सम्बन्ध ऋत्विक के साथ ज्ञात होता है, वहाँ ऋत्विक की कामवा का होना मान्य है। जैसे वाक्य

है---

'एवविद् उद्गाता आत्मने वा यजमानाय वायं कामं कामयते तमागायति'-ऐसा जानकार उद्गाता ऋत्विक् अपने अथवा यजमान के लिए जिस काम की कामना करता है, उसको गाता है, सामगान के रूप में उसका कथन करता है।' यहाँ 'बात्मने' बर्थात् 'अपने लिए' पद से उद्गाता की अपनी कामना का स्पष्ट निर्देश किया गया है। इसलिए जहाँ शास्त्रीय वचन यजमान से अतिरिक्त उद्गाता आदि ऋत्विक् की कामना का निर्देश करता है, वहाँ ऋत्विक की कामना मान्य जाननी चाहिए।

यदि 'आत्मने' का अर्थे -इस भावना से कि कामना सर्वत्र यजमान की होनी चाहिए--'धजमान के लिए' कल्पना किया जाता है, तो वाक्य में 'यजमानाय' पद और 'वा' पद निष्प्रयोजन हो जाते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 'आरमने' का अर्थ 'यजमान के लिए' क्यों कल्पना किया जाय जबकि 'यजमानाय' पद स्वयं उक्त वाक्य में पठित है ? 'वा' पद इनके भेद को स्पष्ट करता है। इसलिए वाक्य के अनुसार विशिष्ट स्थलों में उद्गाता की कामना भी मान्य

१. 'एवंविद उद्गाता आत्मने वा' इत्यादि वचन श० बा० १४।४।१।३३, तथा माध्यन्दिनीय बहु० उप० १।१।३३ के मधूविसा प्रकरणगत प्राणोपासना में पठित है। इसका भाव यह है कि जो प्राणिवद् उद्गाता है, वह तीन पवमान ( = बहिष्यवमान, माध्यन्दिन पवमान, आर्भ पवमान) स्तोत्रों में यजमान के लिए उदगान के अनन्तर अवशिष्ट ६ स्तीत्र (= ऑज्य, पृष्ठच, अभ्नि-डटोम, उक्टय, षोडशी, रात्रि, सन्धि, आप्तोर्याम, वाजपेयसंज्ञक स्तोत्र) क्षपने लिए अन्नाद्य का आगान करे=आगान से अन्नाद्य काम को सम्पादित करे । इस कारण, इस प्रकार प्राणिवद् उद्गाता अपने लिए वा यजमान के लिए जिसकी इच्छा करता है, उसको आगान से प्राप्त करता है। उपर्युक्त ३ पंबमान स्तोत्र तथा अन्य आज्य अदि ६ स्तोत्र १२ स्तोत्र सोमयाग की संस्थाओं में प्रयुक्त होते हैं। (यू० मी०)

है ।।१४।। (इति वृष्टिकामनाया याजमानताधिकरणम्—५) ।

(आयुर्दोदिमन्त्राणो याजमानताधिकरणम् -६)

इस अधिकरण में 'आयुर्दा अग्ने आयुर्मे देहि' इत्यादि मन्त्र विचारणीय हैं। है अग्ने ! तुम आयु के देनेवाले हो, मुफ्ते आयु दो। 'वर्चोदा असि अग्ने वर्चो मे देहि' हे अग्ने ! तुम वर्चस् के देनेवाले हो, मुफ्ते वर्चस् दो। इनमे सन्देह हैं क्या ये मन्त्र यजमान-सम्बन्धी हैं ? अथवा ऋत्विक्-सम्बन्धी हैं ? तात्पर्य हैं यह आयु और वर्चस् की कामना ऋत्विक् करता है ? अथवा यजमान करता है ? आध्वयंव वेदपठित होने से ये मन्त्र समाख्या के आधार पर अध्वर्य ऋत्विक्-सम्बन्धी प्रतीत होते हैं। ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया—

#### मन्त्राश्चाकर्मकरणास्तद्वत् ॥१४॥

[अकर्मकरणाः] जिनसे आहुतिप्रक्षेप आदि कोई कर्म नहीं किया जाता, वे [मन्त्राः] आयुर्वा०, वर्चोदा० तेजोऽसि आदि मन्त्र [च] भी [तहत्] कामना के समान यजमान-सम्बन्धी ही जानने चाहिएँ।

ये 'आयुदी' आदि मन्त्र आशिवंचन रूप है। ये अग्निहोत्र होम आदि कर्म के सम्पन्त होने पर प्रार्थनारूप में बोल जाते है। इन मन्त्रों का उच्चारण यजमान अपने लिए करें, अथवा ऋित्वक् करें ? यह सन्देह प्रकट किया। सूत्रकार का समाधान है यज-मम्पादन के लिए अग्नि का आधान यजमान करता है। उस अग्नि में—उच्चारणपूर्वक कित्य मन्त्रों से—आज्य आदि इन्य की आहुित दी जाती है। इन मन्त्रों का कर्मानुष्ठान में विनियोग होने के कारण इन्हें 'विनियुक्त' मन्त्र कहा जाता है। सूत्र में इनको 'कर्मकरण' मन्त्र कहा है कर्म सम्पन्त हो जाने पर कर्म के फलस्दरूप जो अक्षीवंचन रूप में मन्त्र बोल जाते हैं, जिनसे कोई आहुित नहीं दी जाती, वे कर्म में विनियुक्त नहीं है, सूत्र में उनको 'अकर्मकरण' मन्त्र कहा है। इन मन्त्रों हारा अपने में विशेष गुणों के आधान की परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। यज्ञ के अनन्तर यज्ञ के फलस्प में उसी व्यक्ति के हारा की जा सकती है जिसने अग्नि का आधान कर कर्मानुष्ठान किया है। वह केवल यजमान है; ऋत्विक् नहीं। ऋत्विक यजमान हारा परिक्रीत होते हैं। यज्ञ का फल उनको प्राप्त नहीं होता। उनका पारिश्रमिक फल विश्वणा-मात्र है।

इन मन्त्रों का उच्चारण -यजमान की भावना से भी ऋस्त्रिजो द्वारा किया जाना उपयुक्त नहीं है। क्योंकि, इन मन्त्रों से 'मे' अथवा 'मिय' ऐसे पद हैं, जो यजमान के लिए अन्य के द्वारा उच्चारण नहीं किये जा सकते। फलतः ये मन्त्र पूर्णरूप से यजमान सम्बन्धी हैं, यह निश्चित है।।११।।

उन्त अर्थ की पुष्टि मे सूत्रकार अन्य युक्ति प्रस्तुत करता है-

#### विप्रयोगे च दर्शनात् ॥१६॥

[विप्रयोगे] प्रवास में यजमान के अन्य स्थान में जाने पर [दर्शनात्] देखें जाने से [च] भी अकर्मकरण मन्त्र यजमान-सम्बन्धी हैं, यह जाना जाता है।

प्रवास के अवसर पर यजमान यथासमय आशीर्वंचन-मन्त्रों के प्रयोग का संकेत करनेवाल वाक्य सुने जाते हैं। जैसा कि कहा —'इह एव सन् तत्र सन्तं त्वानः!' हे अग्ने! यहाँ प्रवास में होता हुआ भी मैं वहाँ यत्वगृह में विद्यमान तुम्हारा उपस्थान करता हूँ; तुम्हारे सभीप स्थित हूँ, ऐसा अनुभव करता हूँ। इसका कारण है — अग्निनहोत्र की यथाकाल व्यवस्था करके यजमान का प्रवास में जाना। कहा है—'यजमान: संविधाय सोऽिनहोत्राय प्रवस्ति' यजमान यथाकाल दैनिक अग्निहोत्र की सुवार व्यवस्था करके प्रवास करता है। यजमान के प्रवासकाल में पत्नी अथा शिष्ट उस कार्य को सम्पन्त करते हैं। उनकी स्थित ऋतिक जैसी नहीं होती; क्योंकि वे परिकीत नहीं हैं। प्रवास में गया ऋत्विक ऐसा नहीं कर सकता; क्योंकि ऋत्विक संत्रा व्यवित की तभी होती है, जब वह कर्मानुष्ठान में संलग्न हो। यजमान प्रवास में भी 'इदमग्नये इदन्त मम' का यथा-काल व्यान करता हुआ अन्त में अकर्मकरण मन्त्रों का उच्चारण करता है। यह शास्त्रीय व्यवस्था इस तथ्य को पुष्ट करती है कि अकर्मकरण-मन्त्र यजमान-सम्बन्धी हैं।। (इति आयुर्वादिमन्त्राणां याजमाननाऽधिकरणम् –६)।

### (द्वचाम्नात्तस्योभयप्रयोज्यताधिकरणम्-७)

दर्श-पूर्णमास प्रसंग के दो काण्डों आह्वयंव काण्ड और याजमान काण्ड च में आण्यप्रहण और खुम्ब्यूहन के कितप्य मन्त्र पिठत हैं। आज्यप्रहण का मन्त्र है —'पञ्चानां त्वा वाताना यन्त्राय वर्ताय गृह्णामि', खुम्ब्यूहन का मन्त्र है— 'वाजस्य मा प्रसवेन' [यजु० १७।६३] इत्यादि। ये दोनों मन्त्र आह्वयंव काण्ड में भी पठित है और याजमान काण्ड है , इसी भेद के कारण ये दो काण्ड कहे हैं। तैत्तिरीय संहिता [१।६।१] में जहाँ आज्यप्रहण-मन्त्र पढ़े हैं, वह याजमान काण्ड कहाता है। खुम्ब्यूहन का तात्पर्य है—खुनो—जुह और उपभृत्—को मन्त्रोचचारणपूर्वक विविध विशाओं में ले-जाना। जुह को पूर्व में वेदि के दक्षिण-भाग तक और उपभृत् को पश्चिम में वेदि के उत्तर-मध्य भाग तक चलाना या ले-जाना — प्रेरित करना। इसकी किया इस प्रकार है— बनुयाज कर्म के अनन्तर अध्वयुं वेदि के उत्तर में आकर यथास्थान सुनों को रखकर यजमान के साथ जुहू को उपर उत्तान दक्षिण हाथ से ग्रहण करता है। इसी प्रकार नीचे बाएँ हाथ से नीचे से उपमृत् को अध्वर्यु यजमान ग्रहण करते हैं। एत्पश्चात् दोनों पूर्व की ओर जुहू का अगला भाग करके उसे वेदि के पूर्व दिशा के दक्षिणभाग-पर्यन्त प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार उपभृत् को पश्चिम में अग्रभाग करके पश्चिम में वेदि के उत्तर-मध्यभाग-पर्यन्त प्रेरित करते हैं। यह कर्म सुख्यूहन कहाता है।

आज्यग्रहणऔर सुम्ब्यून के मन्य समान रूप से आध्वर्यवकाण्ड और याजमान-काण्ड में पठित हैं। इनमे सन्देह है — क्या ये कमें अध्वर्य और यजमान दोनों के द्वारा सिम्मिलित रूप में किये जाने चाहिएँ? अथवा दोनों मे से किसी एक के द्वारा अलग-अलग? प्रतीत होता है, समाख्या के अनुसार आध्वर्य काण्ड में पठित आज्यग्रहण-कर्म को अध्वर्य करे, तथा याजमान काण्ड में पठित स्वृग्ब्यूहन को यजमान करे। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया—

### हुचाम्नातेषुभौ हुचाम्नानस्यार्थवस्वात् ॥१७॥

[द्वचाम्नातेषु] दो --आब्वर्यंव और याजमान काण्डो में पठित मन्त्रों के उच्चारण में [उभौ] अध्वर्य और यजमान दोनों समान अधिकारी हैं, [द्वचाम्नानस्य] दो काण्डों में पढ़े गयं अथवा दो के लिए पढ़े गये पाठ के [अर्थवत्वात्] सार्थक -- सप्रयोजन होने से।

यदि आध्वयंव काण्ड में पठित 'आज्यग्रहण' मन्त्र का पाठ केवल अध्वयं करता है, तो वहाँ ऋग्ग्यूहन-मन्त्र का पठित होना निरर्थंक हो जाता है। इसी प्रकार याजमान काण्ड में पठित सुर्ग्यूहन-मन्त्र का प्रयोग यदि केवल यजमान करता है, तो वहां आज्यग्रहण-मन्त्र का पठित होना निष्प्रयोजन रह जाता है। इसिलए रोनों काण्डों में पठित मन्त्रों का प्रयोग अध्वर्यु और यजमान दोनों को सिमिलित रूप से करना चाहिए, यद्यपि इन दोनों का अपना-अपना प्रयोजन भिन्न होता है। अध्वर्यु मन्त्र का प्रयोग इस भावना से करता है कि 'मैं इस मन्त्र से प्रकाचित कर्म अनुष्ठान करूँगा'—यही उसका प्रयोजन है। यजमान की मन्त्र-प्रयोग में यह भावना रहती है कि मन्त्रोच्चारण करने से 'मैं अन्यमनस्कतारूप प्रमाद से बचा रहूँगा'—यही उसका प्रयोजन है। इस प्रकार दोनां काण्डों में दोनों के लिए पठित मन्त्रों की सार्यकता बनी रहती है। १७॥ (इति द्वचाम्ना-तस्योगयप्रयोज्यताधिकरणम्—७)।

(अभिज्ञस्यैव वाचयितव्यताधिकरणम् ६) तैत्तिरीय संहिता [१ ७।६] के वाजपेय याग प्रकरण में कतिपय 'आयुर्यज्ञेन

इसका सप्रमाण विस्तृत विवरण युधिष्ठिर मीमांसककृत आवर भाष्य के इसी प्रसंग के हिन्दी व्याख्यान में द्रष्टव्य है।

कल्पताम्' इत्यादि आशीर्वचन-मन्त्र पिठत हैं। इनमें प्रतिमन्त्र 'कल्पताम्' पद का प्रयोग हुआ है। इस पद से जिस आशीः की प्रार्थना यजमान करता है. उसको ही। 'क्लृप्ति' पद से आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [१८।४।१९] में 'क्लृप्तीयंजमानं चाचयितं' रूप से कहा है—क्लृप्तियां यजमान को बुलवाता है। तात्मर्य है—उन मन्त्रों का उच्चारण यजमान से करवाता है। इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता के अगले ११वें अनुवाक में 'अग्निरेकाक्षरेण वाचमुदजयत्' इत्यादि रूप से १७ संख्या तक प्रतिमन्त्र उत्-उपसर्गपूर्वक जयार्थक 'जि' बातु के 'उदजयत्' क्रियापद का प्रयोग हुआ है। उसी को लक्ष्य कर आप० श्रौ० [१८।४।१९] में 'उजिजनीयंजमानं वाचयितं' पढ़ा है, यजमान को उज्जितयाँ बुलवाता है, अर्थात् यजमान से उन मन्त्रों का उच्चारण करवाता है।

यहाँ सन्देह होता है—क्या जानकार और अजानकार (ज्ञ + अज) सबको ये मन्त्र बुजवाने चाहिएँ? अथवा केवल जानकार यजमान को? इस विषय में कोई विशेष अथन न होते से सभी को मन्त्र बुजवाना प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में आचार्य सुत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया—

### ज्ञाते च वाचनं न ह्यविद्वान् विहितोऽस्ति ॥१६॥

[ज्ञाते] जानकार -- विद्वान् पजमान के विषय में [च] ही [वाचनम्] मन्त्र बुलवाना कहा है, [हि] क्योंकि [अविद्वान्] अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति [विहितः] यज्ञ कर्म में अधिकृत [न-अस्ति] नहीं है। कर्मानुष्ठान में विद्वान् का ही अधिकार है।

वाजपेय याग के प्रकरण में जिन मन्त्रों का उच्चारण यजमान से कराये जाने को लिखा है, वह विद्वान् यजमान द्वारा किया जाना ही सम्भव है। अधीत-वेद व्यक्ति ही विद्वान् कहा जाता है। कर्मानुष्ठान गृहस्थ — द्वितीयाश्रमी होने पर किया जाता है। प्रथम आक्षम ब्रह्मचर्यकाल में वेदाध्ययन आवश्यक है। 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' द्वादि वचन इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तब कर्मानुष्ठान में अविद्वान् को अवसर कहां है ?

यदि किसी ने प्रमादवन अह्याचर्य-काल में वेदाध्ययन नहीं किया है, तो निश्चित ही श्रियमाण कमें के विषय में उसे नितान्त भी जानकारी नहीं है; तब वह कर्मानुष्ठान कर ही नहीं सकता। वह कर्मानुष्ठान-काल में बोले जानेवाले वाक्यों तथा मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकता। अशुद्ध उच्चारण उत्तटा अनर्थकारी होता है। सुख-सुविधाओं के लिए किया जानेवाला कर्म उससे विपरीत प्रतिकृत्ताओं का अगवार लगा देता है। ऐसी दशा में अविद्वान् का कर्म ही नहीं, तो उसे मन्त्र बुलवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए ठीक ही कहा है कि वेदन विद्वान् ही यजमान हो। वहीं क्ल्पित, उज्जिति मन्त्रों को बुलवाने

(द्वादशद्वन्द्वानामां आध्वर्यवत्वाधिकरणम् -६)

दर्श-पूर्णभास प्रकरण के याजमान काण्ड में कितपय १२ जोड़े के रूप में कर्म कथित हैं, जो इस प्रकार हैं -

१. 'वत्सं चोपावमुणति, उखां चाधिश्रवाति'—गाय दुहने के लिए अध्वर्यु बछड़े को खूँटे से खोलकर छोडता है, और दूध गरम करने के लिए बटलोई को गार्ह्यस्य अग्नि पर चढाता है।

२. 'अब च हन्ति, हषदुषने च समा हन्ति'-धान कृटता है, और सिल-बट्टे

को टाँचता है.

 'अधि च वपते, नेपानानि चोपदधाति'—पीसने के लिए सिल पर चावल रखता है, और कपालों को आम पर चढ़ाता है।

४. 'पुरोडाश चाधिश्रयति, आज्यं च'--पुरोडाश की पकाने के लिए तप्त

कपालों पर रखता है, और आज्य को अग्नि पर पिघलाता है।

५. 'स्तम्बयजुरुच हरित, अभि च गृह्णाति'—वेदि बनाये जाने के स्थान से मिट्टी व कूढ़े-करकट ( — स्तम्बयबु) को हटाता है, और आग्नीध उसे अञ्जलि में ले दूर डालता है।

६. 'वेदि च परिगृह्णाति, पत्नीं व सन्तहाति' —वेदि को स्पय से रेखा द्वारा अङ्कित करता है, और योक्त्र = जोत से पत्नी को बांधता है, अर्थात् पत्नी की कमर में जोत बाँधता है।

७. 'प्रोक्षणीइचासादयति, आज्यं च' —स्पय से अब्द्धित रेखा पर प्रोक्षणी को

रखता है, और उसी रेखा पर आज्य को रखता है।

'एतानि द्वादसद्वन्द्वानि दर्शपूर्णमासयोः' दर्श-पूर्णमास प्रकरण के याजमान काण्ड में ये दो-दो के जोड़े में साथ-साथ किये जानेवाले १२ जोड़े कमं पड़े हैं। सद्यपि सात जोड़ों में यहाँ १४ कमं कहे हैं, पर आचार्य सायण के विचार से प्रथम अनुवाक मे पठित दश यक्ष मम्बन्धी आधुधों के दो-दो के जोड़े में पाँच युगल और मिलाने से जोड़ो की १२ संस्था का सामं जस्य बताया गया है (द्रष्टव्य तैं ० सं० १।६।६ का सायण-आध्य)। इसके विपरीत आचार्य भट्टभास्कर ने १२ जोड़ो के सामञ्जस्य का आधार उक्त सन्दर्श में १२ कियाओं का निर्देश है। वे कियाएँ हैं——(१) उपादस्वजति, (२) अधिश्यवित, (३) अवहन्ति, (४) समाहन्ति (५) अधिवपते, (६) उपादस्वजित, (७) अधिश्यवित, (८) असिग्यह्नित, (१०) परिगृह्वाति, (११) सन्तह्यति, (१२) आसादयित। इन क्रियाओं से सम्बद्ध कर्मों को अपेक्षा से १२ जोडों की कल्पना साधार समक्षनी चाहिए। औरवारिक रूप से इन्हों को हादश हन्द्र अर्थात् १२ जोड़े कहा गया है।

यहाँ जो कर्त्तव्य कमं बताये गये हैं, उनमें सन्देह है — क्या ये कमं यजमान द्वारा किये जाएँ ? अथवा अध्वर्यु के द्वारा ? याजमान काण्ड में पढ़े जाने के कारण यही प्रतीत होता है कि ये कमं यजमान द्वारा किये जाने चाहिएँ।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्ष रूप में प्रस्तुत किया -

# याजमाने समाख्यानात् कर्माणि याजमानं<sup>?</sup> स्युः ॥१९॥

[याजमाने] याजमान काण्ड में पठित होने पर [समाख्यानात्] याजमान संज्ञा के सामञ्जस्य से [कर्माण] वत्सावसर्जन आदि कथित १२ कर्म [याज-

मानम् ] यजमान द्वारा किये जानेवाले [स्यु:] होने चाहिएँ।

याजमान का॰ड में पढ़े जाने के कारण उक्त कर्म 'याजमान' संज्ञावाले कहे जाते हैं। याजमान समास्या का सामञ्जस्य इसी रूप में है कि उन्हें यजमान द्वारा किया जानेवाला माना जाय। अन्यत्र भी नेष्ट्रीय-पोत्रीय विशेष समास्या के अधार पर उन कर्मों का नेष्टा-पोता द्वारा किया जाना माना गया है। वैसे ही यहाँ माना जाना चाहिए।।१६॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाघान किया---

# अध्वर्युर्वातदर्थी हि न्यायपूर्वं समाख्यानम् ॥२०॥

[वा] 'वा' पद 'द्वादश कर्म यजमानकर्तृक हैं' इस पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। [अघ्वर्युः] उक्त कर्मों को अध्वर्यु करे, [हि] क्योंकि वह [तदर्यः] उस कार्य के लिए यजमान द्वारा परिक्रीत हुआ है; [समाल्यानम्] उक्त कर्मों की समाल्या प्रथम आध्वर्य व काण्ड मे पठित होने से 'आघ्वर्यव' नाम [न्यायपूर्वम्]

न्यायपूर्वक है, स्याय्य है, उचित है।

उक्त कर्म मुख्य रूप से 'आज्वयंव' काण्ड में पढे गये हैं, इसलिए समाख्या भी अध्वयुंकर्तृकता का उपपादन करती है। याजमान काण्ड में इनका पाठ — जोड़े के रूप में यजमान के निर्देश से — अध्वयुं द्वारा कराये जाने के कारण है। यजमान केवल निर्देश देता है कि उक्त कर्मों को अध्वयुं इस रूप (जोड़े के रूप) में करे। इतने ही प्रयोजन के लिए याजमान काण्ड में इनका पाठ है। यजमानकर्तृकता प्रयोजन नहीं है। इसलिए 'याजमान' इन कर्मों की समाख्या नहीं है। इसके लिए

१. 'याजमानम्' एकवचनान्त पाठ युक्त प्रतीत नहीं होता । 'वेदाः प्रमाणम्' अथवा 'रक्षोहागमलघ्वसम्देहाः प्रयोजनम्' के समान इसका समाधान चिन्त्य है। लिङ्ग-विपर्यय के इन प्रयोगों में 'प्रमाण' एवं 'प्रयोजन' पद नियत लिङ्ग हैं। प्रस्तुत प्रसंग में वचन-विपर्यय है; 'याजमान' पद नियत वचन नहीं हैं।

जो उदाहरण 'नेत्रीया-पोष्ट्रीया' समाख्या का दिया, वह विषम उदाहरण हैं; यहाँ लागू नहीं होता । वे उन कमों की विशेष समाख्या हैं; उन कमों को नेता-पोष्टा करेंगे । इसमें कोई दोष नहीं है। परन्तु यहाँ उक्त द्वादश कमों की समाख्या 'याजमान' है ही नहीं । उनकी 'आध्वर्यव' समाख्या शास्त्रोचित है । अत. ये कमें अध्वर्यकर्तृक हैं, यह निश्चित है ।।२०।। (इति द्वादणद्वन्द्वाना आध्वर्यवत्वाधिकरणम् — १)।

### (होतुराध्वर्यवकरणमन्त्रानुष्ठातृत्वाधिकरणम्*─*१०)

ज्योतिष्टोम में अग्नीषोमीय पशु के यूप-सम्बन्धी परिव्ययण-कर्म में दो मन्त्र हैं -एक करणमन्त्र, दूसरा कियमाणानुवादी मन्त्र। कर्म करते हुए जो मन्त्र बोला जाय वह 'करणमन्त्र' कहाता है। परिव्ययण-कर्म करते हुए अध्वर्य के द्वारा जो मन्त्र बोला जाता है, वह करणमन्त्र है —'परिवीरिस परि त्वा यजु० ६।६] आदि । तीनलड भानी गई रस्सी को यजमान की नाभि के बराबर ऊँचाई पर युप में दाईं ओर से अध्वर्यु द्वारा लपेटना 'परिव्ययण' कर्म हैं। अध्वर्यु मन्त्र ... बोलते हुए जब यूप मे रस्सी लपेट रहा होता है, उसी समय वेदि के उत्तर-भाग में बैठा होता 'कियमाणानुवादी' मन्त्र का उच्चारण करता है; इसका अन्य नाम 'अनुमन्त्रण' मन्त्र है। जो कार्य किया जा रहा है, उसी का अनुवाद करनेवाला मन्त्र है —'युवा मुवासाः परिवीत आगात्' [ऋ०३।८।४] आदि । दोनों ऋत्विक् अपने अपने मन्त्रों का साथ-साथ पाठ करते हैं। यह क्रिया ज्योतिष्टोम के अग्नी-घोमीय पशुधर्म में गिनी जाती है। अतिदेश-वाक्य के अनुसार ये धर्म उक्थ्य आदि संस्थाओं की परम्परा से 'कुण्डपाधिनामयन' में प्राप्त होते हैं, जो ज्योति-ब्टोम का विकृति है। 'कृण्डपायिनामयन' कर्मविशेष का नाम है, जहाँ चमसों के स्थान में कुण्डों से सोमपान किया जाता है। उस कर्म में ऋत्विजो का संक्षेप कहा है - 'यो होता सोऽव्वर्युः' जो होता है वह अघ्वर्यु है । यहाँ सन्देह होता है — इस अवसर पर उक्त कर्म को कौन करेगा ? होता या अध्वर्थ ? विशेष निर्देश न होने से अनियम प्राप्त होता है; दोनों ऋत्विजो में से कोई भी करे।

ऐसी स्थिति में आचार्य सूत्रकार ने निर्णय दिया -

### वित्रतिषेधे करणः समवायविशेषादितरमन्यस्तेषां यतो विशेषः स्यात् ॥२१॥

[विपतिषेषे] करण-मन्त्र और अनुमन्त्रण-मन्त्र दोनों का एक ऋत्विक् द्वारा एक काल में प्रयोग का विरोध होने पर [करणः] अब्वर्यु द्वारा पाठ किया जानेवाला करण-मन्त्र ---[समवायविशेषात्] होता और अब्वर्यु के समदाय मे 'यो होता सोऽब्वर्यु.' इस विशेष वचन से आब्वर्यव कार्य में होता के नियुक्त होने के कारण —होता उच्चारण करे, [इतरम्] जन्य क्रियमाणानुवादी 'युवा सुवासाः' मन्त्र को [अन्यः] होता के सहयोगी ऋत्विजों में से एक पढ़े, [यतो विशेषः स्यात्] जिससे यह पाठरूप विशेष कार्य हो। तात्पर्य हैं - होता के सहयोगियों में अर्धी, पादी, तृतीयी, जो भी कार्यान्तर में संखन्त न हो, वह उवत मन्त्र का पाठ करे। अर्थी, पादी, तृतीयी नामों के लिए ३।७।२२ सूत्र की टिप्पणी देखें।

अतिदेश-वानय से — करण-मन्त्र और त्रियमाणानुवादी-मन्त्र का पाठरूप कमं कुण्डपायिनामयन में प्राप्त होता है। इन मन्त्रों का पाठ प्रकृतियाग यथात्रम अध्वर्यु और होता एकसाथ करते हैं। पर इस कुण्डपायिनामयन नामक विकृति-कर्म में 'थो होता सोऽध्वर्युः' इस विशेष वचन के अनुसार यह व्यवस्था है कि यहाँ अध्वर्यु का कार्य होता करता है। तब अध्वर्यु द्वारा पठचमान मन्त्र का पाठ होता करेगा। तब होता द्वारा पठचमान मन्त्र का पाठ कौन करेगा? व्योकि दोनों मन्त्र एक व्यक्ति के द्वारा एकसाथ नहीं पढ़े जा सकते। विधि के अनुसार इनका एकसाथ पढ़ा जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में निर्णय किया है कि होता के सहयोवियों में से ही जो विशेष — मुख्य अथवा अन्तरङ्ग है, वह हीत मन्त्र का पाठ करे। अथवा, इनमें से जो कार्यान्तर में संलग्न न हो, वह पाठ करे।।२१॥ (इति होत्राध्वर्यकरणमन्त्रानुष्ठात्वाधिकरणम — १०)।

(प्रैषप्रैषार्थयोः पृथक्कर्तृकत्वाधिकरणम् — ११)

दर्श-पूर्णमास में कितियम प्रैय पिठत हैं। प्रैय का अर्थ है —आज्ञावचन अथवा प्रेरित करना—'अमुक कार्य का समय हो गया है, यह करो'—ऐसे वाक्य 'प्रैय' कहे जाते हैं। वे हैं -'प्रोक्षणीरामादय' पिवत्र जल से पूर्ण पात्र लाकर रक्छो। 'इन्हार्वाहरूपसादय' दस्म और बहि को यथास्थान रक्छो। 'खुवं खुवंश्व संमृद्धिं खुव और खुचों को साफ वरो। 'पत्नीं सन्तह्य आज्येनोदेहिं पत्नी को योकत्र बौधकर आज्ये के साथ लाओ। इन प्रैय-वाक्यों के विषय में सन्देह है—क्या जो व्यक्ति प्रैय देता है, वहीं प्रैय दिये कार्य को करता हैं? अथवा आज्ञा देनेवाला और आज्ञा दिये गये कार्य को करनेवाला भिन्न-भिन्न व्यक्ति होता है?

जिल्लासा—लोक में देखा जाता है, आज्ञा देनेवाला व्यक्ति अन्य होता है, और आज्ञा दिये गये कार्य को करनेवाला व्यक्ति अन्य होता है। ऐसी स्थिति में सन्देह का अवसर कहां है? यह स्पष्ट है, आज्ञा देनेवाला -प्रैषकर्त्ता—व्यक्ति भिन्न है, तथा आज्ञा दिये कार्य को करनेवाला —प्रैषार्थकर्त्ता -व्यक्ति भिन्न होता है। अपने-आप ही अपने को आज्ञा नहीं दी जाती।

समाधान — यह ठीक है, लोक में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि प्रेरक और प्रेयं भिन्न व्यक्ति होते हैं। पर कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि कार्य करने-बाला व्यक्ति — जब निर्धारित कार्य का समय समीप आता है, तो वह स्वयं कह उठता है कि अमुक कार्य का समय का गया है, उसे करो । प्रोक्षणी लाने का समय हो रहा है, प्रोक्षणी लाकर रक्को । वह अपने-आप ही अपने को कह रहा है। इसमें बन्य के प्रति सम्बोधन एवं विधित्तकार आदि अनमेक्षित होते हैं, कार्यकाल की अभिव्यक्ति का उभार अधिक होता है। ऐसी स्थिति में प्रैष्कर्ता और प्रैषार्थ-कर्त्ता का एक होना सम्भव रहता है। इसलिए सन्देह का आधार स्पष्ट है।

आचार्य सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया -

### प्रैषेषु च पराधिकारात् ॥२२॥

[प्रैषेषु] प्रैषो — आज्ञावाचक 'आसादय' आदि में [च] निश्चित [परा-धिकारात्] पर - अन्य के अधिकार से, अर्थात् अन्य को ही प्रैष दिये जाने के

कारण प्रेषकर्ता और प्रेषार्थकर्ता भिन्न व्यक्ति होते हैं।

प्रैष कार्य और प्रैषार्थ कार्य में भिन्न व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसके बिना प्रैष उपपन्न नहीं होता। कार्यकाल का सभीप होना व्यक्तिभेद में बाधक नहीं है। आज्ञा या प्रेरणा दूसरे को ही दी जाती हैं, स्वयं को नहीं। यदि प्रैषकत्ती स्वयं कार्य करने लगे, तो प्रैष की स्थिति ही नहीं बनती। पर शास्त्र इसी रूप में प्रस्तुत करता है। फलन प्रैष और प्रैषार्थ भिन्नकर्तृक हैं, यह निश्चित है।।२२।। (इति प्रैषप्रैषार्थयोः पृथक्तत्रंकत्वाधिकरणम् –११)।

## (प्रैषप्रैषार्थयोर्यथाकममाध्वर्यवाग्नीध्रताधिकरणम् -१२)

यह ज्ञात हो गया कि प्रैषकर्ता और प्रैषार्यकर्ता भिन्न व्यक्ति होते हैं,पर यह सन्देह फिर बना है कि कौन ऋत्विक् प्रैषकर्ता हों ? और कौन प्रैषार्थ-

कर्ता ?

प्रैष का विधान आध्वर्यवेद — यजुर्वेद में है। आध्वर्यव वेद मे विहित कर्मों को करनेवाले दो ऋत्विक् है, एक -अध्वर्यु, दूसरा — आग्नीध्र । यहां सन्देह है, इनमें कौन प्रैष देनेवाला हो ? और कौन प्रैषार्थ करनेवाला हो ? याग-प्रसंग में अधिक कार्यकारी प्राय अध्वर्यु देखा जाता है, अत: यह प्रैषार्थकारी रहे । इस अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूचित किया—

### अध्वर्युस्तु दर्शनात् ॥२३॥

[बब्बर्युः] अध्वयं ऋत्विक् [तु] ही प्रैषार्थकारी जानना चाहिए, [दर्शनात्] कार्य में अध्वयं के देखे जाने से ।

प्रैषार्थं का करनेवाला अध्वर्युऋित्वक् होना चाहिए। एक उपोद्वलक प्रमाण से ज्ञात होता है, चालू प्रसग में प्रैपार्थकारी अध्वर्यु सम्भव है। प्रमाण है — 'तिर्यञ्चं स्पयं घारयेत् यदन्यञ्चं धारयेत् चच्चो वै स्पयो बच्चे णाध्वर्यक्षिण्वीत' स्पय को तिरछा घारण करे; यदि सामने तीधा घारण करे तो स्पय वच्च है, वच्च से अध्वर्यु को हिस्ति करे। गो प्रैष देता है, स्पय उसके हाथ में रहता है। स्पय से अध्वर्यु को हिस्तित करे। यह कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि प्रैष देने-वाला ऋत्विक् अध्वर्यु से भिन्त है। अतः प्रैषार्थकारी अध्वर्यु होना चाहिए॥ २३॥

आचार्य मुलकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

### गौणो वा कर्मसामान्यात् ॥२४॥

[वा] 'वा' पद पूर्वसूत्रोक्त पक्ष की ब्यावृत्ति का द्योतक है; तात्पर्य है प्रैष आग्नीध्र करे और प्रैषाधं अध्वयुं करे, ऐसा नहीं है। [कर्मसामान्यात्] कर्म की समानता से, अर्थात् आध्वयं व वेद में प्रतिपादित कर्मों के समान रूप से कर्ता होने के कारण उक्त वाक्य में [गौण:]आग्नीध्र के लिए अध्वयुं पद का गौण प्रयोग है।

आग्नीध्र का प्रेष कर्म और अध्वर्यु का प्रैषार्थं कर्म है, यह कथन ग्रुक्त नहीं है। प्रस्पुत इसके विपरीत वास्तिविकतायह है कि अध्वर्यु अग्नीत [ = आग्नीध ] को प्रेष देता है, वह प्रेष दिये कार्य की प्रुरा करता है। इस प्रकार प्रेष और प्रेषार्थ दोनों आध्वर्यंव छृतकर्म के रूप में यधावत् सम्मव होते हैं। यद्यपि अध्वर्यु और अग्नीत् दोनों समान रूप से आध्वर्यंव वेद-प्रतिपादित कर्मों के कर्ता हैं, परन्तु समास्या (अध्वर्यु संजा) के आधार पर जिस ऋत्विक का अध्वर्यु नाम है, वह मुख्य कर्त्ता है। उसके मुस्वरत्व का आधार उसकी यह संजा है। इसलिए प्रेष अध्वर्यु देता है, और अग्नीत् उसे कार्यं रूप में परिणत करता है। इससे दोनो का आध्वर्यंव कर्मकर्तृत्व उपपन्न होता है। इसी समानता के आधार पर 'तिषं क्वं स्पयं धारयेत्' आदि वाक्य में 'अध्वर्यु' पद गोणी वृत्ति से अग्नीत् के लिए प्रयुक्त हुआ है। फलतः प्रैषकर्म अध्वर्यु का और प्रैषायंकर्म अम्नीत् का मान्य है, यह सिद्ध होता है। ॥२४॥ (इति प्रैषप्रैषार्थयोयंथाक्रममाध्वर्यवाग्नीध्रताधिकरणम्—१२)।

(करणमन्त्रेषु स्वामिफलस्याशासित्रव्यताधिकरणम्—१३)

दर्श-पूर्णमास प्रसंग में पाठ है —'ममाग्ने वर्ची विहवेष्वस्तु, इति पूर्वमीन गृह्णाति' हे अग्ने ! तुम्हारे अनुग्रह से यजो में मेरा वर्चस् होवे, मैं वर्चस्वी —

२. 'बिहव' पद लोक में युद्धवाचक प्रयुक्त होता है, जहाँ विरोधी वर्ग परस्पर

१. 'ममान्ते बचों विह्नेष्वस्तु' यह मन्त्र का प्रतीक है। यह मन्त्र [ऋ० १०।१२८।१; अथर्वे० ५।३।१; तै० सं० ४।७।१४।१] में पठित है। अगला पाठ 'इति पूर्वमग्नि गृङ्खाति' मन्त्र के साथ [मैत्रा० सं० १।४।६] में पठित है।

कान्तियुक्त — आभावान् वन् । दर्श पूर्णमास कर्म के पहले दिन के कार्यों में गाहंपत्य अग्नि से अग्नि लेकर आहवनीय अग्नि को प्रज्ववित किया जाता है। उसी कार्य में 'ममाग्ने वजीं' आदि मन्त्र विनियुक्त है। उससे अगले दिन आहवनीय में यजन किया जाता है। गाहंपत्य से आहवनीय का सिमन्यन प्रज्वालन अध्वर्यु ऋतिक क् करता है। इसमें सन्देह है -'ममाग्ने वजीं विह्नेष्वरूपं'— 'हे अग्ने! मेरा वर्चम् यज्ञों में होते' क्या यह वर्चम्-फल की आशंसा चाहना अध्वर्यु ऋतिक के लिए है? अथवा पजमान के लिए ? तात्पर्य है, यजन से होने-वाल वर्चम्-फल की आशंसा अध्वर्यु-सम्बन्धी है? अथवा यजमान-सम्बन्धी?

जापातत. यही प्रतीत होता है कि यह फल की आशंसा अध्वर्यु के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वही 'ममाने वर्चो' आदि मन्त्र का उच्चारण करते हुए आहव-नीय अग्नि को प्रज्वलित करता है। मन्त्र में 'मम' का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि मन्त्र का उच्चारण करते हुए अध्वर्यु अपने लिए 'मेरा वर्चस् होवे' यह आशंसा करता है।

आचार्यं सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया 🕝

#### ऋत्विक्फलं करणेष्वर्थवत्वात् ॥२५॥

[करणेषु] करण-मन्त्रों मे [ऋत्विक् फलम्] अध्वर्षु ऋत्विक् के फल की आशंसा है, [अर्थवत्वात्] ऋत्विक् के फल की कामना में आहवनीय अग्नि को प्रज्वितित करनेवाले अध्वर्यु मे मन्त्रपठित 'मम' पद के सार्थक होने से।

आहवनीय अग्नि को प्रज्विति करते हुए अध्वर्धु उक्त मन्त्र का उच्चारण करता है। मन्त्र में पठित 'वर्चो मयान्तु' से स्पष्ट होता है, मन्त्र का उच्चारणकर्ता 'मम' कहकर अपने लिए वर्चस् की कामना करता है। ऐसा मानने पर श्रुति- बोधित प्रसिद्ध अर्थं स्वीकृत होने से श्रुति आदृत होती है, तथा अध्वर्यु-कथन सार्थंक होता है। यदि 'मम' पद अध्वर्यु को न कहकर यजमान को लक्षित करे, 'मम यजमानस्य वर्चोस्तु' मेरे यजमान का वर्चेस् हो, तो प्रसिद्ध अर्थं का त्याम होता हैतथा लक्षणा वृत्ति से अप्रसिद्ध अर्थं को कल्पना करनी होती है, जो शास्त्रीय दृष्टि से दोष है। इसलिए वर्चस् की आशंसा अध्वर्यु-सम्बन्धी है, यह मानना युक्त होगा ॥२५॥

संघर्ष के लिए एक-दूसरे का स्पर्धापूर्व क - आह्वान करते हैं। मन्त्र क 'विहव' पद में 'वि' उपसर्ग 'विरुद्ध' अर्थ मंन होकर 'विशेष' अर्थ को प्रकट करता है - जहाँ विशेष रूप में विविध देवताओं का स्पर्धारहित आह्वान किया जाता है। इस प्रकार यौगिक प्रक्रिया से 'विहव पद यहाँ यज्ञ का वाचक है।

आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाचान किया---

#### स्वामिनो वा तदर्थत्वात् ॥२६॥

[वा] 'दा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पयं है, उक्त मन्त्र में अध्वर्ध के फल की आशंसा नहीं है, प्रत्युत [स्वामिन:]स्वामी—अजमान के फल की आशंसा है, [तदर्वत्वात्] दर्श-पूर्णमास कमें के यजमान के लिए होने के कारण; उसके अन्तर्गत अग्निप्रज्वलन कमें भी यजमान का ही है। इसलिए मन्त्र में 'सम' पद 'भेरे यज्मान का' बोधक है।

आहबनीय अग्निप्रज्वलन के अवसर पर वर्चस् की प्रार्थना ग्रजमान-सम्बन्धी है, अध्वर्य-सम्बन्धी नहीं। अपने अङ्गभूत कर्मी के सहित दर्श-पूर्णमास-कर्म यजमान के लिए हैं। 'दर्श-पूर्णमासाम्यां यजेत स्वर्गकामः' वाक्य में 'यजेत' आत्मने-पद किया का प्रयोग कत्तां को कियाफल होने का बोध कराता है। अग्निसमि-धन दर्श-पूर्णमास का अञ्ज है; उस अवसर पर की गई फल की आश्रंसा यजमान के लिए उचित व समञ्जस हो सकती है। यज्ञ के फल स्वर्गादि का भोका यजमान है, अध्वर्यु नहीं । इसलिए अग्निसमिन्धन से वर्चस् की आशंसा यजमान के लिए सम्भव है। 'मम' पद के सामञ्जस्य के लिए ऐसा मानना भी आवश्यक नहीं है कि मन्त्र का उच्चारण यजनान करे और अग्निसमिन्धन भले ही अध्वर्य करे। अग्निसमिन्धन और मन्त्रोच्चारण एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाना शास्त्रीय है। समास्याता के आधार पर कर्म के आध्वर्यव यजुर्वेद विहित---होने के कारण अध्वर्य द्वारा उसका होना शास्त्र-सम्मत है। अध्वर्य यजगान द्वारा परिक्रीत किया कारी ऋत्विक है। वह किया करेगा, पर उसके फल से सम्बद्ध नहीं होगा। वह परिश्रय में निर्णीत केवल अपने पारिश्रमिक शुल्क का अधिकारी होता है। जहाँ किसी पद का अभिधावत्ति-श्रीधत अर्थ सम्भव नहीं होता, वहाँ लक्षणावृत्ति से अर्थवीध दोषावह नहीं माना जाता । यह बास्तविकता है कि अग्निसमिन्धन के अवसर पर मन्त्रोच्चारण करते हुए अध्वर्यु की यह भावना कदापि नहीं रहती कि विहव चयत्त में वर्चस् मेरा हो। वह अन्तरात्मा से यजमान के वर्षस् की कामना करता है। मन्त्र इसी कामना को बताता है। यदि मान्दिक व्यवहार को महत्त्व देते हुए यह अर्थ लक्षणावत्ति से बोधित होता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है।

अग्निसिम्बन और करण-मन्त्र का उच्चारण, दोनों कार्य यजमान ही करे सो 'मम' पद के असामञ्जस्य की कोई समस्या नहीं रहेगी,—ऐसा कहना विष्ठम्बनामात्र है। वस्तुतः जो व्यक्ति यज्ञित्रया के सुवार रूप में सञ्चालन में परिनिष्ठित होते हैं, उन्हीं को ऋत्विजों के रूप में परिकीत किया जाता है। यदि यजमान ही वह सब करे, तो परिक्रय की आवश्यकता ही क्या है? यजमान के परिनिष्ठित होने पर भी यागसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य-कलाप का -एक व्यक्ति के द्वारा सुचार रूप में --सब्चालित करना सम्भव न होने से ऋत्विक् के रूप में अन्य साभ-विशेषज्ञ व्यक्तियों का परिक्रय व वरण यजमान को करना ही पड़ता है। फलतः अध्वर्षु के द्वारा अगिकार्यं करने पर भी उस अवसर की फलकामना यजमान-सम्बन्धी ही होती है, यह निश्चित सिद्धान्त है।।२६।।

इसी अर्थ की पुष्टि में आचार्य सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### लिङ्गदर्शनाच्च ॥२७॥

[लिङ्कदशंनात्] आशी के विषय में कहा गया है---'यां वै काञ्चन ऋत्विज आशिषमाशासते यजमानस्यैव सा' ऋत्विक् जन जिस किसी आशी की चाहना करते हैं, निव्चित रूप से वह यजमान की होती है।

यह बाक्य स्पष्ट करता है, ऋत्विजो द्वारा की जानेवाली आशी की कामना यजमान के लिए ही होती है। प्रत्येक ऋत्विक् इस तथ्य को जानता है कि हम जो किया कर रहे हैं, वह पूर्णक्प से यजमान के लिए है। करण-मन्त्र में की गई आशीर्वाद की कामना भी यजमान के प्रयोजन को सिद्ध करती है। इसलिए वर्चस्-फल यजमान-सम्बन्धी है, यह जाना जाता है।।२७।। (इति करणमन्त्रेषु स्वामि फलस्याशासिवन्यताधिकरणम् --१३)।

### (करणमन्त्रेषु कर्मार्थफलस्य ऋत्विग्धर्मताधिकरणम्--१४)

यह जानने पर भी कि करण-मन्त्रों में यजमान के फल की आशंसा की जाती है—सन्देह बना रहता है कि क्या यह सार्वित्रक नियम है ? अथवा इसका कोई अपवाद भी है ? हाँ, अपवाद है। आचार्य सूत्रकार ने बताया—

### कर्मार्थं तु फलं तेषां स्वामिनं प्रत्यर्थवत्वात् ॥२८॥

[तु] 'तु' पद पूर्वाधिकरण में कहे सिद्धान्त के अपवाद का द्योतक है । [कर्मार्थम्] यागरूप कर्म की निर्वाध सम्पन्तता के लिए जो [फलम्] आशीरूप फल है, वह [तेथाम्] उन ऋदिअों का है, जो याग में कार्यकारी हैं, उनके [स्वामिनं प्रति] स्वामी व्यजमान के प्रति [अर्थवत्वात्] अर्थवान् = प्रयोजनवान् होने से। तात्पर्य है, आशी-फल से स्वस्थ-नीरोग ऋदिवक् यजमान के यागकमं को निर्वाध सम्पन्त करने में समर्थ होते हैं।

ऋ ित जो के फल की जाशंसा भी शास्त्र में देखी जाती है, जहाँ वह फल मुख्य कर्म की सिद्धि के लिए होता है। जैसे वाक्य है—'अग्नाविष्णू मा वामत्-क्रियम्, विजिहाया मा मा सन्ताप्तम्' हे अग्नि और हे विष्णु देवो ! यें आपका अतिक्रमण न करूँ, मुक्ते दोनों के मध्य से जाने के लिए पृथक् रहें, मुक्ते आप दोनों

सन्तप्तः = दुःसी न करें। यह आशंसा अध्वर्षु अपने लिए करता है। सन्ताप या कष्ट में न रहता हुआ ही अध्वर्यु सुचारु रूप से कर्म कर सकता है। वह यजमान का याग करते हुए अपने-आपको किसी कष्ट में पड़ने से बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अध्वर्षु के सुखी-स्वरंप रहने से कर्म का सुचारु रूप में सम्पन्न होना यजमान का अपकारक है। इसलिए यहाँ ऋत्विक् के 'स्वस्थ-नीरोग रहने'-फल की आशंसा उचित है।

यह अपने लिए अध्वर्यु की आशंसा किस अवसर की है, और इसीलिए कितनी

उचित है, निम्नांकित विवरण से स्पष्ट हो जाता है-

"आह्वनीय अम्नि के दक्षिण, पिश्वम और उत्तर में परिधि ( = बाहुपरिमाण पलाय की ३ इघ्म - सिमधा) रक्की जाती हैं। इनमें मध्यम परिधि पिश्वम वाली है। उसके अग्रमाग में अग्नि वर्त्तमान है। आह्वनीय के परिचम में वेदि के मध्यस्थित सुक् के अग्रमाग में अग्नि वर्त्तमान है। आह्वनीय के परिचम में वेदि के मध्यस्थित सुक् के अग्रमाग से आहुति देने से विष्णुष्टण यज्ञ सम्पन्न होता है। सुक् वेदि में प्रस्तर पर रक्की जाती है, अतः अध्वर्ध आधार होम के लिए प्रस्तर का दक्षिण पर से अितकमण करता है = लांघता है, अर्थात् आह्वनीय अग्नि के और प्रस्तर पर रक्की सुक् के अग्नमाग में विद्यमान यज्ञ ह्या विष्णु का अतिकमण न होवे, इसके लिए अध्वर्ध 'अग्नाबिष्णू' मन्त्र से अग्नि और विष्णु के कहता है — हे अग्नि और विष्णु देवों! मैं आपका अतिकमण व करूं, अर्थात् आप मुक्ते जाने के लिए मार्थ देवें, इत्यादि (इ० — तै० सं० १।१।१२; आप० श्रौत २।१३।७ तथा दोनों के भाष्य)" (यु० मी०)।।२५।

आचार्य सूत्रकार ने अध्वर्यु फल की आशंसा के अन्य प्रसग का निर्देश किया—\_\_\_\_\_\_

#### व्यपदेशाच्च ॥२१॥

[ब्यपदेशात्] व्यपदेश च्चवचित् कथन से [च]भी ऋत्विक् के फल की

आशंसा जानी जाती है।

हिविधान-शकट (जिस पर सोम लाया जाता व रक्खा रहता है) के नीचे आघे पूर्व-भाग में आमने-सामने लगभग दस अंगुल के फासले से चारों उपिवताओं में चार गढ्ढे इस प्रकार खोदे जाते हैं कि भीतर की ओर वे मिल जाएँ, पर उनके मध्य का ऊपरी याग वैसा ही बिना उखड़ा बना रहे। मीमांसा में इन गड्ढों का पारिभाषिक नाम 'उपरव' है। ये गड्ढे ऊपर से गोलाकार होने चाहिएँ, जिनको गोलाई में मध्य रेखा ८-६ अंगुल के लगमग रहे। गहराई एक बालिश्त के लगभग रहे। उपर से गोलाकार खोदने के विषय में मतभेद है। वे यड्ढा आयताकार रूप में खोदना बताते हैं।

#### उपरव

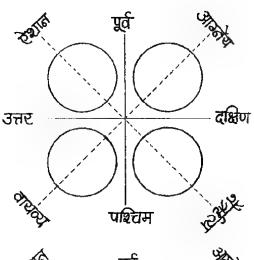

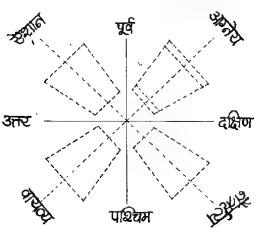

सूत्रकार ने बताया, जहाँ ऋत्विक्-सम्बन्धी फल की आशंसा का साक्षात् निर्वेण है, वहाँ बैसा ही स्वीकार करना चाहिए। उपरव-संज्ञक गड्डे के एक ओर यजमान और दूसरी ओर अध्वर्यु अपने-अपने हाथ आमने-सामने से उपरव में भीतर डालकर मिनाते हैं। तब अध्वर्यु यजमान से पूछता है—'किमत्र ?' यहाँ क्या है? यजमान कहता है—'मद्रम्' - कल्याण है। तब अध्वर्यु उत्तर देता है— 'तन्ती सह' वह हम दोनों का साथ होवे। इसमें 'तौ' पद से अध्वर्यु और यजमान दोनों का निर्देश है। 'तौ' पद 'अस्मद्' शब्द के षष्ठी द्विच चनान्त 'आवयो:' का स्थानीय है, जिसका अर्थ है - हम दोनों का। यहाँ अध्वर्यु-यजमान दोनों के कल्याण-फल की आशंसा के कथन में अध्वर्यु के फल की आशंसा स्पष्ट निर्दिष्ट है।

उपरव में हाथ डालने की व्यवस्था इस प्रकार है— अथम आग्नेय कोण के उपरव में अध्वर्यु हाथ डाले, तथा सामने के वायव्य कोण के उपरव में यजमान हाथ डाले। तवान्तर पूर्वोक्त प्रश्नोत्तर करें। अनन्तर उसी प्रकार नैक्ट्रिय कोण के उपरव में अध्यर्यु हाथ डालता है, तथा ऐशान कोण के उपरव में यजमान हाथ डालता है। अब पहले यजमान पूछता है— 'अब्वर्यो किमन्न ?' हे अब्वर्यु! यहाँ क्या है? अब्वर्यु उत्तर देता है— 'अब्वर्ये । इसके उत्तर में यजमान कहता है— 'वन्मम' बहु मेरा हो। ' ऐसे प्रसंगों के करणमन्त्रों में जो ऋत्विक् के फल की

इसके लिए देखें—कात्यायन श्रौतसूत्र, दा४।२६-दा५।१६ तक 'उपरव'-सम्बन्धी प्रकरण

याग-प्रसंग मे यह कार्य मिथ्या आडम्बर-सा प्रतीत होता है। सम्भव है, उपरव को याग के फल स्वर्ग का प्रतीक मानकर ये प्रश्नोत्तर हों। याग-किया के मचालन में मानी होने से अध्वर्य के पारिश्रमिक दक्षिणा-प्राप्ति के रूप में उसके भद्र फल को स्वीकार किया गया। पर याग के फल स्वर्गरूप भद्र का अधिकारी केवल यजमान है। यह भावना अभिव्यक्त करना उक्त किया का प्रयोजन सम्भवत रहा हो, पर ऐसी भावनाभिव्यक्ति 'उपरव' के बिना भी सम्भव है। प्रतीत होता है, इस दग की कियाओं ने यागकर्म की एक आउम्बर का रूप दे दिया। इन कियाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में विभिन्न श्रीत सूत्र परस्पर विकद्ध कथन करते हैं। ऊपर जो कम दिलाया, वह कात्यायन श्रीत सूत्र के अनुसार है। इसके विपरीत आपस्तम्ब श्रीत-सूत्र [११.१२।३] आग्नेय कोण के उपरव में यजमान का हाथ दाना बताता है, तथा वायव्य कोण के उपरव में अध्वर्य का। दोनों के हाथ मिलन पर यजमान अध्वर्य को सुक्रता है —'हे अध्वर्यों।' किमत्र ? अध्वर्य में मुक्तन पर यजमान अध्वर्य को सुक्रता है —'हे अध्वर्यों।' किमत्र ? अध्वर्य में मुक्तन पर यजमान अध्वर्य के सुक्ता है —'हे अध्वर्यों।' किमत्र ? अध्वर्य में स्वर्य न पर स्वर्य से सुक्त हो से हाथ मिलन पर यजमान अध्वर्य के सुक्त है —'हे अध्वर्यों।' किमत्र ? अध्वर्य से सुक्त सुक्त सुक्त हो सुक्त हो सुक्त सुक्त हो सुक्त हो सुक्त सुक्त हो सुक्त हो

आशंसा है, उसका प्रयोजन---ऋत्विक् के स्वस्य-नीरोग रहने के कारण —कर्म की निर्वाध सम्पन्नता है,—ऐसा जाना जाता है ।।२६।। (इति करणमन्त्रेषु कर्मार्थफलस्य ऋत्विन्धर्मताधिकरणम्—१४)।

#### (द्रव्यसंस्कारस्याङ्गप्रधानार्थताऽधिकरणम् -१५)

दर्श-पूर्णमास में बाह और वेदि के धर्म पठित हैं। इनमें सन्देह है—क्या ये धर्म अङ्गकर्म और प्रधानकर्म दोनों के लिए हैं? अथवा केवल प्रधानकर्म के लिए? दर्श-पूर्णमास प्रधान कर्म हैं। उसी प्रकरण में पठित होने के कारण इन्हें केवल प्रधानकर्म का धर्म मानना चाहिए। ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने बताया—

### द्रव्यसंस्कारः प्रकरणाविशेषात् सर्वकर्मणाम् ॥३०॥

[द्रव्यसंस्कारः] विभिन्न द्रव्यो का जो संस्कार कहा है, वह [प्रकरण-विशेषात्] अञ्जभूत कर्म और प्रधान का कोई विशेष प्रकरण व होने के कारण [सर्वकर्मणाम्] अञ्ज और प्रधान सभी कर्मों के धर्म हैं.

यह प्रकरण प्रधानकर्म का है, और यह अङ्गभूत कर्म का, ऐसा किसी प्रकरणविशेष का कथन न होकर दर्श-पूर्णमास के सामान्य प्रकरण में द्रव्यों के वर्म पढ़ें हैं। इसलिए वे धर्म अङ्ग और प्रधान सभी कर्मों के विषय ने समक्रते चाहिएँ।' निह के बर्म हैं—काटना, बाँधना, लाकर वेदि पर बिछाना आदि।

कहता है — 'मद्रभिति'। अनन्तर यजमान कहता है — 'तन्ती सह'। अनन्तर ऐशान कोण के उपरव में अववर्ष ऐशान कोण के उपरव में यजमान और नैक्टेंत्य कोण के उपरव में अववर्ष हाथ डालता है। अब यजमान अववर्ष से पूछता है — 'किमन' ? अववर्ष का उत्तर है — 'भद्रम्'। तब यजमान कहता है — 'तन्मम'।

श्रीत सूत्रों का यह परस्पर-विरुद्ध कथन उपरव की मूल्सूत वास्त-विकता पर सन्देह के आक्रमण को प्रेरित करता है। कात्यायन का कम अधिक सूत्रानुसारी है, क्योंकि वहाँ ऋत्विक् के कल का निर्देश ऋत्विक्-मुख से कराया है, जबिक दूसरे कम में विपरीत है। यह क्रियाकलाप किसी अदृष्टिविशेष का जनक हो, ऐसी कल्पना भी उपहासास्पद प्रतीत होती है।

१. 'बॉह' दकारान्त पद अमरकोष में अपिठत है। आप्टे के संस्कृत-हिन्दी कोष में इसे 'कुश' पद का पर्यायवाची बताया है। 'कुश और 'दमें समानार्थक पद हैं; 'दमें' हिन्दी में 'दाभ' बोला जाता है। कुश का हिन्दी में वही रूप है। इससे जात होता है, दाम अथवा कुश घास का अन्य नाम बहि है। इस घास का अग्रभाग तीखा होता है। वेदि के घम है—रेखा से चिह्नित करना, उपयुक्त साधन (ईट, सुद्ध रेता आदि) से उसे बनाना, उचित स्थान पर बिछाये गये बहि पर हविद्वव्यों का रखना आदि। इस प्रकार का द्रव्य-संस्कार प्रत्येक कमें में करना अपेक्षित होता है। इसी अध्याय के सातवें पाद के प्रारम्भिक पाँच सूत्रों में यही सिद्धान्त निश्चित किया है। यह सामान्य सिद्धान्त है। यहाँ इसका सन्निवेश आगे प्रतिपाद्यमान कतिपय अपवाद बताने की भावना से किया गया है।।३०।। (इति द्रव्यसंस्कार-स्याङ्गप्रधानार्थताधिकरणम्—१५)।

### (अपूर्वप्राकृतधर्माणां विकृतावसम्बन्धाधिकरणम्—१६)

ज्योतिष्टोम में अग्नीषोमीय पत्रु का उत्लेख है—'यो दीक्षितो यदग्नी-षोमीयं पत्रुमालमते' जो दीक्षित हुआ व्यक्ति अग्नि और सोम देवतावाचे पत्रु का आलभन करता है। उस प्रसंग मे बाक्य है—'ब्राह्म यूपावटमवस्तृणाति' ब्राह्म हास से यूप के गड्ढे को ढाँपता है, अयवा यूपगतं पर बहि घास डालता है। अन्य वाक्य है—'आज्येन यूपमनिक्त' आज्य से यूप को आँजता है, अर्थात् चिकना करता या चुपड़ता है। इनमें सन्देह है—यूपगर्त को ढकने के लिए जो बहि और यूप को आंजने के लिए जो आज्य है, क्या उनमें—प्रकृतिभूत दर्श-पूर्णमास में कहे गये—बहि-आज्य धर्म करने चाहिएँ? अथवा नहीं करने चाहिएँ?

ये बहि के धर्म हैं— जंगल में जांकर काटना ( — लवन), बाँधकर लाना ( — सम्मरण), जल से घोना ( — प्रोक्षण), यणस्थान गर्त पर रखना ( — सन्तहन्न) आदि। आज्य के धर्म हैं— पिषलना ( — विलापन), आग पर से उतारे गये आज्य को पत्नी के द्वारा देखना ( — पत्न्यवेक्षण), आवश्यकता होने पर उसे पुनना-छानना ( — उत्पवन') आदि। बहि से शूपमतं को ढाँपना और आज्य से यूप को आंजना, ये दर्श-पूर्णमास प्रधान याग के अङ्गभूत कर्म हैं, अर्थात् ये उनके विकृतियाग हैं। ऐसी स्थिति में यही प्राप्त होता है कि 'प्रकृतिविद्वकृतिः कर्त्तंच्या' अतिदेख-वाक्य के अनुसार प्रकृतियाग में कहे धर्म विकृति में होने चाहिएँ। बहि और आज्य के — प्रकृतियाग में कहे— धर्म सार्वेश्वक हैं। अतिदेश-वाक्य से यहाँ भी प्राप्त है। यह भी ध्यान देने की बात है कि पशुयाग से सम्बद्ध बहि और आज्य निष्प्रयोजन नहीं हैं। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने वताया—

१. उत्पवन उस संस्कार को कहते हैं, जो पात्र में स्थित द्रव, द्रव्य आज्य आदि का दोनों हाथों से पिवत्र-सज्जक दो कुशाओं को परस्पर असमृब्ट रखते (परस्पर न मिलाते) हुए पकड़कर उनसे द्रव्य के ऊपर के भाग का चलाना होता है। (यु० मी०)

### निर्देशास् विकृतावपूर्वस्यानधिकारः ॥३१॥

[तु] 'तु' पद पूर्वकथन की निवृत्ति का खोतक है। तात्पर्य है— 'यूपगर्त को ढाँपने के लिए कहे गये बींह में प्राकृत बहिधमें, तथा यूपाञ्जन मे प्रयुक्त आज्य में प्राकृत आज्यभर्म करने चाहिएँ यह कथन युवत नहीं है। [अपूर्वस्य] प्रकृति-भूत याग में कहे गये अपूर्वीत्पादक द्रव्यधर्म का [विकृतौ] विकृति में [निवंशात्] अितदेश-वाक्य से [अनधिकारः] अधिकार नहीं होता। तात्पर्य है, प्रकृति के वे

धर्म अतिदेश से विकृति में प्राप्त नहीं होते ।

प्रकृति से विकृति में उन्हीं धर्मों का अतिवेश होता है, जो विकृति में प्रयुक्त होकर प्रधानकर्मजन्य अपूर्व की उत्पत्ति में सहयोगी होते हैं। प्रकृतियाग में बहि का संस्कार प्रधानयाग की हिवयों के आसादन के लिए होता है—'बॉहिंप हवीं ध्यासादयित' ऐसे ही संस्कृत हिंब से यागानुष्ठान किया जाता है। यदि इस संस्कार धर्म की उपेक्षा को जाय, तो याग विगुण होकर अभिविधित अपूर्व फल को उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है। पशुयाग-सम्बद्ध बहि और आज्य ऐसे नहीं होते, अर्थात् अपूर्वोत्पत्ति में सहयोगी नहीं रहते। इसलिए प्रकृतिवर्मों का यहाँ अतिवेश नहीं होगा। उन्त सिद्धान्त दशमाध्याय प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण में प्रतिपादित किया है।

बहि और आज्य के ये धर्म दर्श-पूर्णमास प्रधान याग में कहे गये है; पर अनुष्ठेय वहीं होते हैं, जहाँ प्रधान याग के उपकारक हैं। जो घर्म प्रधान का उपकार करनेवाल होते हैं, उनका विकृति में अतिदेश किया जाता है। कारण यह हैं कि अतिदेश-वाक्य अपनी प्रवृत्ति में प्रधान कर्म की अपेक्षा करता है, पर्म की अपेक्षा नहीं करता। अतिदेश-वाक्य की ऐसी समानता प्रधान कर्म के साथ है, इब्य-

धर्मों के साथ नहीं।

कहा जा सकता है, यदि अतिदेश-नाक्य से प्रकृतिगत द्रव्यधर्म निकृति में यहाँ नहीं आते, तो सान्तिच्य से जा सकते हैं, ऐसा क्या न भाना जाय? प्रकृतियाग के सान्तिध्य मे ही विकृतियाग पठित हैं, तब प्राकृत धर्मों की प्राप्ति विकृति मे

माननी चाहिए।

ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। समीपपठित पद भी जब अन्य प्रयोजनवाला होता है, अर्थात अन्य से सम्बद्ध होता है, तो समीपपठित पद के साथ भी उसकी एकलाक्यता नहीं होती; जैसे 'भार्या राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य' में षष्ठचन्त 'राज' पद की, समीपपठित भी पुरुष के साथ एकवाक्यता नहीं होती, क्योंकि 'पुरुष'-पद का सम्बन्ध देवदत्त के साथ है। इसीलिए यहाँ इन पदो का परस्पर समास नहीं होता, फिर दूरस्थित के साथ सम्बन्ध का अवसर ही नहीं।

किसी गाभी अञ्जभाव प्रधान की अपेक्षा से जाना जाता है। यदि प्रधान

को अपने उपकार के लिए उस कर्म की अपेक्षा है, आवश्यकता है, तो वह कर्म प्रधान का अङ्ग भाना जायगा। केवल अतिदेश अथवा सामीप्य से किसी कर्म का अङ्गभाव सिद्ध नहीं होता। प्रधानक्मं में बहि का प्रयोजन 'हविद्रव्य का उत्तपर रखना' है। आज्य का प्रयोजन 'होम' है। परन्तु पशुयाग से सम्बद्ध बहि और आज्य के ये प्रयोजन नहीं हैं। इसलिए प्रकृतिगत धर्मों की प्राप्ति वहां नहीं होगी।

यदि प्रधान कर्म के उपकार की अपेक्षा कर अतिदेश-वाक्य या सामीप्य से प्रकृतिगत द्रव्य-धर्मी का विकृति में सन्तिवेश माना जाता है, अर्थात् विकृतियाँ प्रधान कमें की अपेक्षा न कर धर्ममात्र की अपेक्षा करती हैं, तो प्रकृति-विकृति उभय के ये साधारण धर्म हो जाएँगे। उस अवस्था में आवश्यक 'ऊह' अनुष्पन्न अनावश्यक होगा । तब सौर्य याग में 'अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामिं' मंत्र में 'अग्नये' पद के स्थान में 'सूर्याय' पद का ऊह नहीं होगा, क्योंकि हविनिर्वाप-धर्म प्रकृति-विकृति का साधारण है । यदि हविनिर्वाप-धर्म को प्रधान का उपकारक मानें, तो आग्नेय याग में 'अग्नि'-पद-घटित मन्त्र से किया गया हविनिवर्षि आग्नेय याग में उपकारक होगा । सौर्य याग में 'अग्नि -पद-घटित मन्त्र से किया गया हित्रनिर्वाप सौर्य याग का उपकारक न होगा। हविनिर्वाप को सौर्य याग का उपकारक बनाने के लिए 'सुर्य'-पद-घटित मन्त्र से हविनिर्वाप करना होगा । 'सूर्य'-पद-घटित कोई मन्त्र हिविनिर्वाप का नहीं है । इसलिए 'अग्नि'-पद के स्थान में 'सूर्य'-पद का ऊह करना पडता है---'सूर्याय त्वा जुल्ट निर्वपामि' ऐसा मन्त्रस्वरूप बनाकर सौर्य पाग में हवि का निर्वाप करना होता है। फलत द्रव्य-धर्मी को प्रकृति-विकृति उभय का साधारण धर्म मानने पर ऊह की आवश्यकता न रहने से सौर्य याग में 'अग्नये त्वा' मन्त्र से हविनिर्वाप सौर्य याग का उपकारक न होगा, जो अनिष्ट है। इसलिए विकृति-पशुयाग में प्रयुक्त बहि एवं आज्य लौकिक ही गृहीत होते हैं। उनके लवन आदि एवं उत्पवन आदि संस्कार अपेक्षित नहीं होते .।३१।। (इति अपूर्वप्राकृतअर्माणा विकृतावसम्बन्धाधिकरणम्

(विधृतिपवित्रयोः परिभोजनीयबर्हिषा कर्त्तव्यता-धिकरणम् —१७)

दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पाठ [ द्र० — आप० श्रीत० १।११।७ ] है 'समाव-प्रिन्छिलाग्री दर्भी प्रादेशमात्री पित्र कुस्ते' लम्बाई में एक-जैसे सीधे, बिना कटे-टूटे अग्रभागवाले, प्रादेश (अंगूठे से तर्जनी तक) परिमाण के दो दर्भी (दाभ, कुश घास) को 'पित्र बनाता है। इन घास की डंडियो को गूँथकर छल्ला-सा बना लेना 'पित्र के कहाता है। तपाये आज्य को हिलाकर देखने के लिए जिन दो कुशाओं का उपयोग किया जाता है, उनको भी 'पित्र कहा जाता है। ऐसा ही

अन्य पाठ है — 'अरिलमात्रे विघृती करोति' अरित्न (बँधी मुट्टी से कोहनी तक) परिभाण के दो दर्भों को 'विधृति' बनाता है ।

बेदि पर बिछाने के लिए कुछा (बहिं -दर्भ) घास विधिपूर्व के तीन या पाँच मुट्टी काटकर लाया जाता है। घास का अग्रमाग पूर्व की ओर करके दक्षिण से उत्तर की ओर वेदि पर बिछा दिया जाता है। इसके ऊपर एक अस्तरण (घास का बिछाना) और होता है, जिसके ऊपर आज्य में सना जुहूपात्र आहुति के अनन्तर रख दिया जाता है। कर्म सम्पन्न होने पर यह ऊपर का बिछा घास आहुननीय में जान दिया जाता है। इसपर जुहू रक्खे जाने से यह आज्य से सना रहता है। नीचे वेदि पर बिछे घास के साथ ऊपर का बिछावन मिल न जाय, इसके लिए दोनों के बीच में दो कुछा अरिल-परिमाण आड़ी करके बिछाई जाती है। उन्हीं का नाम 'विचृति' है। क्यों कि यह ऊपर के बिछावन को नीचे के वेदि- बिछावन से अलग करके घारण किये रखती है।

इन 'पितत्र' और 'विधृति' के विषय में सन्देह है —इन्हें बनाने के लिए क्या विधिपूर्वक काटकर लाये गये सस्कृत घास का उपयोग करना चाहिए ? अथवा अन्य कृशा घास का ?

यागसम्बन्धी कार्य में संस्कृत कुशा का प्रयोग होना चाहिए। पवित्र और विधृति यागसम्बन्धी कार्य हैं, अतः उनके लिए संस्कृत कुशा का उपयोग प्राप्त होने पर आवार्य सूत्रकार ने बताया –

## विरोधे च श्रुतिविशेषादव्यक्तः शेषे ॥३२॥

[श्रुतिबिशेषात्] बचनिवशेष से [बिरोधे] विरोध होने पर [शेषे] वेदि-स्तरण से बचे अन्य कार्य—-पनित्र व विघृति आदि कार्य मे [च] भी [अव्यक्तः] संस्कार-धर्मरहित बहि ग्रहण किया जाता है।

वेदि को कुशा से आच्छादन करने के लिए वचनिवशेष हैं— 'जिथातु पञ्च-धातु वा विद्विषा वेदि स्तृणाति'तीन मृट्ठी अयवा पाँच मृट्ठी कुशा से वेदि को ढकता है। जो कुशा वेदि-आच्छादन के लिए विधिपूर्वक काटकर लाया जाता है, उक्त बचन के अनुसार उसका विनियोग वेदि-आच्छादन में ही हो सकता है, अन्य कार्य-पित्रत्र-विधृत्ति आदि में नहीं। यदि उस कुशा का उपयोग इन कार्यों में किया जाता है, तो उक्त बचनिवशेष के साथ इसका विरोध होगा। बचन में स्पष्ट 'वेदि स्तृणाति' पद हैं; यहाँ पवित्र अथवा विधृति का कोई सकेत नहीं है। अन्यत्र भी कोई ऐसा बचन नहीं है, जिससे यह जाना जाय कि वेदि-आच्छादन के लिए लाये गये कुशा का पवित्र व विधृति के रूप में उपयोग हो सकता है। इसलिए जो कुशा वेदि-आच्छादन म विनियुक्त है, उसका कोई अदा अच्य वार्य के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। फलत. जैसे पूर्वोक्त यूप के गड्ढे को ढकने के लिए असस्कृत बहि का उपयोग किया जाता है, ऐसे यहाँ मी पवित्र व विघृति कार्य में असंस्कृत बहि का ग्रहण किया जाता है। असंस्कृत वहि को प्रस्तुत प्रकरण में 'परिभोजनीय' नाम दिया गया है।

उन्त नाक्य में 'त्रिधातु, पत्र्चधातु' पद क्रियाविशेषण हैं। क्रिया-िवशेषण नपुंसकिल क्रु एकवचनान्त होता है, जैसा यहाँ प्रमुक्त है। 'धातु' पद आधारभूत अर्थ को अभिव्यक्त करता है। ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक वाङ्मय में अनेक अर्थ को अभिव्यक्त करता है। ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक वाङ्मय में अनेक अर्थ को अभिव्यक्त अयोग हुआ है। उन स्थलों के अनेक प्रसंगों में 'त्रिधातु' पद से जगद्रचना के मूलभूत आधार 'सत्त्व-रजस्-तमस्' तत्त्वों का संकेत किया गया ज्ञात होता है। अभिव्यक्तास्त्र व्याकरण में भी व्यवहार्य नाम-पदों के निर्वचन के आधारभूत जब्द-समुदाय को 'धातु' नाम से कहा गया है। स्वयं 'धातु' पद में धारणार्यक 'धा' धातु प्रमुक्त है। प्रस्तुत प्रसंग में भी 'धातु'-पद आधारभूत जबं को अभिव्यक्त करता प्रतीत होता है। वेदि पर जो कुशा बिछाया जाता है, वह अन्य यज्ञिय कार्यों का आधारभूत हैं। 13२।। (इति विधृतिपवित्रयोः परिमोजनीयबहिषा कर्त्तव्यताधिकरणम्—१७)।

## (प्राकृतपुरोडाशादीनां निधानाधिकरणम् -- १८)

ज्योतिष्टोमप्रसंग में पाठ है — 'पुरोडाशशकल मैन्द्रवायवस्य पात्रे निद्धाति, धाना आदिवनपात्रे, पयस्या मैत्रावस्णपात्रे 'व पुरोडाश के टुकड़े को इन्द्र-वायु देवता के पात्र में रखता है, धान की खीलों को आदिवन (अदिवनी देवता के) पात्र में, तथा पयस्या (खीर) को मित्र-वरुण देवता के पात्र में। यहाँ संशय है—क्या पुरोडाश-शक्त आदि का विशेष देवताओं के पात्रों में निधान (रक्खा-जाना) प्रकृत पुरोडाश आदि का होता है ? अथवा अन्य पुरोडाश आदि का ? इस विषय में कोई विशेष निदेश ने होने के कारण किसी भी पुरोडाश आदि का निधान-कर्म प्राप्त होने पर, आचार्य सुत्रकार ने बताया -

## अपनयस्त्वेकदेशस्य विद्यमानसंयोगात् ॥३३॥

[तु] 'तु' पद सशः. . विकल्प के उस पक्ष को व्यावृत्ति का छोतक है, जिसमें यह कहा गया है कि अन्य पुरोडाश आदि से निधान-कर्म किया जाय। तात्पर्य है—अन्य पुरोडाश आदि से निधान-कर्म नहीं करना चाहिए। यहाँ चालू

 <sup>&#</sup>x27;त्रिधातु' पद-विषयक विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य है—हमारी रजना
'सांख्य सिद्धान्त' पुष्ठ ३७१ से प्रकरण की समाप्ति तक।

२. वाक्यों के लिए द्वरुटच्य हैं—आप० श्री० १२।२५।६।। कात्या० श्री० ६।११।२३।।

प्रसन में विद्यमान पुरोडाश के [एकदेशस्य] एक उपयुक्त भाग का [अपनयः] उसके अपने स्थान से हटाया जाना कहा है, [विद्यमानसयोगात्] वर्तमान चालू याग में उपयोग के अनन्तर बचे 'पुरोडाश शकल' के साथ द्वितीया विमक्ति (पुरोडाशशकलं ' निद्याति) का संयोग होने से।

किसी वर्त्तमानकालिक किया से सम्बद्ध विद्यमान द्रव्य में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, अनुपस्थिति में नहीं। चालू याग के प्रसंग में जो पुरोडाश उपस्थित है, उती के शकल यागोपयोग से अवशिष्ट भाग को ऐन्द्रवायन पात्र में रक्खा जाता है। ऐसे ही अन्य बचे द्रव्यों— धाना व पयस्या (खीर)—को निर्दिष्ट पात्रों में रक्खा जाता है। अन्यत्र भी उक्त प्रकार के प्रसगों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग विद्यमान द्रव्य में ही देखा जाता है, असे 'पवित्रेणाज्यमुत्पु-नाति' वाक्य में पिवत्र से वर्त्तमान आज्य का उत्पवन किया जाता है, अन्य अनुपस्थित आज्य का नहीं। ऐसे ही चालू वर्त्तमान याग में उपस्थित पुरोडाश के उपयुक्त भाग से बचे हुए अश (शक्त ) को निर्दिष्ट पात्र में रक्खे जाने का कथन है।

यहाँ जिज्ञासा है—चालू प्रकृतियाग में पुरोडाश कौन-सा है ? अर्थात् किस द्वव्य से तैयार किया गया पुरोडाश यहाँ प्रकृत है ? प्रसंग-प्राप्त है ?

ज्योतिष्टोम छह दिन में अनुष्ठेय याग है। ५वाँ दिन प्रधान सोम आहुतियों का है, जो तीन सवनों के रूप में दी जाती हैं - प्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन, तृतीय सवन। इसी के अनुसार दिन का 'सृत्या' नाम भी है। पारम्परिक आचार्यों के निर्देशानुसार इस दिन यागसम्बन्धी जो पशु उपस्थित किया जाता है, उसके मासलण्ड से जो पुरोडाशा तैयार होता है, वह पशु-पुरोडाशा ही प्रकृत से अभिप्रेत है। मैं शायणी संहिता [३।६।५] में पाठ है — 'वपया प्रातःसवने प्रचरित, पुरो-डाशेन माध्यन्दिन सवने, अङ्गेस्तृतीयसवने वपा से प्रातःसवन में, पुरोडाश से माध्यन्दिन सवन में, अङ्गो से तृतीय सवन में आहुतियाँ दी जाती है। यह सबनीय पशु मेष ( न्मेंडा) होता है।

वैदिक वाङ्मय के सागीय प्रमंगों में जहाँ साधारण रूप से हिव-द्रव्यों का उल्लेख किया गया है, वहाँ मास-हावे का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। हिव-द्रव्य के रूप में जिन द्रव्यों का नाम लेकर उल्लेख हुआ है, वे हैं धाना, करंम, पुरोडाण, प्यस्या, आमिक्षा आदि। इनमें एक नाम 'प्रोडाण' है। पुरोडाश उपादान-द्रव्य को पीसकर ही वन सकता है। मीमासा-सा।हत्य के पशुयान-प्रसंगों में प्रायसर्वत्र 'पशुपुरोडाण' पद का प्रयोग देशा देता है। क्या इनका यह अर्थ सम्भव है कि पशु-माम से तैयार किया गया पुरोडाण' ? पर माम को पीसा नहीं जा सकता। उसे निरन्तर काट-काटकर बारीक किया जाता है, उसे लौह शाला पर चिपकाकर भूना जाता है। यदि उसे अपूप (पुत्रा) की आकृति से सेककर या

भूनकर 'पुरोडाश' का रूप दिया जाय, तो भी बिना पिचे उपादान द्रव्य से बनाया गया वह हवि क्रास्त्रीय दृष्टि से 'पुरोडाश' नहीं कहा जा सकता । पुरोडाश वही है, जो पिसे हुए अन्त से बनाया जाता है। फिर यह समस्त शास्त्र मे उल्लिखित

'पशुपुरोडाम' क्या है ?

यदि पिसे अन्त मे मांस के सूक्ष्म — अत्यल्पकाय टुकड़े गिलाकर पुरोडाञ्च तैयार किया जाता है, तो उसे 'पशु पुरोडाञ्च' नहीं माना जा सकता; क्योंकि मुख्य उपादान-द्रव्य पिसा अन्त है। क्या भारत में कहीं ऐसा विवान है कि पिसे अन्त में पशुमास मिलाकर 'पशुपुरोडाञ्च' तैयार किया जाय? ऐसा उल्लेख कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। इससे जात होता है, 'पशुपुरोडाञ्च' की कल्पना का भारतीय आधार कुछ नहीं है। याज्ञिकों की रसना गोलुपता का ही यह जयन्य परिणाम कहा जा सकता है।

मैतायणी संहिता [३।६।६] के पाठ में 'प्रचरन्ति' कियापद है। 'वपया प्रातःसक्ते प्रचरन्ति' का अर्थ समक्ता जाता है, प्रातःसक्त में वपा (चरकी) से आहुति दी जाती है (चप्रचरिति)। 'प्रचरिति' का 'आहुति देता' अर्थ कैसे कर लिया गया? यह चित्त्य है। 'प्र' उपसर्गपूर्वक 'चर्' घातु का अर्थ प्रचार करना—चोषणा करना —ययो नहीं? यह गति अर्थवाला घातु है, किये जाते कार्य को गति देना, उसकी घोषणा करना; असुक कार्य अमुक साधन द्वारा सम्पन्त हो गया, —यह घोषणा की जाती है, अथवा यह प्रचारित किया जाता है।

यज्ञ के प्रारम्म-काल में यागानुष्ठान-अवसर पर पशु गारे नहीं जाते थे, प्रस्युत उनके स्वास्थ्य की देखमाल के लिए एकत्रित किये जाते थे। इस विषय का विस्तृत विवरण भूमिका में द्रष्टव्य है। छह-दिन-साध्य ज्योतिष्टोम का पाँचवाँ दिन अमावास्या जाता है। अन्तिन तीन दिनों ( — चनुर्दशी, अमावास्या, शुक्ल प्रतिपदा) में स्थानीय सव पशुओं को एकत्रित किया जाता था, यह सामाजिक प्रशासकीय व्यवस्था थी। यागानुष्ठान कोई भी यजमान करे, पर उस अवसर पर समाज व प्रशासन के विशिष्ट मूर्दन्य व्यक्ति सगत होते थे। इस अवसर से लाभ उठाने के लिए पशुओं की स्वास्थ्य-परीक्षा का भी कार्यक्रम बना लिया जाता था। यज्ञ करनेवाल उस कार्य को करते थे। यह कार्य याम के अन्तिम तीन दिनों में सम्पन्न किया जाता था। इन तीन दिनों के श्रीच का दिन, मृख्य होम का दिन अमावास्या रहता है। नयोंकि यह मृख्य होम का दिन या, और इस दिन तथा इनके दोनों ओर (पहले-पीछ) के दिन पशुओं का स्वास्थ्य देख जाने के लिए निर्धारित थे, सम्मवत: इसी कारण अमावास्या के दिन अनुष्ठित होनेवाली इष्टि का नाम दर्शी रख दिया गया, अथवा इस आधार पर प्र निद्ध हो गया।

इन तीन दिनों मे एकवित किथे जानवाले पथु भी यथाकम तीन मागो मे विभन्त थे अग्नीषोगीय, सदनीय, अनुबन्ध्य । पहल दिन के परीक्ष्य पशु अग्नी- षोमीय — कृषि में कार्य करनेवाले केवल वृष बलीवर्द — बैल होते थे। समाज कृषिप्रधान होने से इनकी परीक्षा के लिए पहला पूरा दिन नियत था। इनकी परीक्षा, कार्य देखकर तथा अन्य अपेक्षित साधनों के अनुसार की जाती थी। इसिलए अगला अमावास्या का दिन इनके पूर्ण विधाम के लिए नियत था। इसी कारण आज भी उसी का प्रतीकरूप समस्त भारत मे कृषिजीवी व्यक्ति अमावास्या के दिन बैल के कन्धे पर जुआ नहीं रखता, उन्हें पूर्ण विधाम देता है।

दूसरा दिन सवनीय पशुओ की परीक्षा का है। सवनीय पशु है — मेप-भेषी, अज-अजा, मेंधा-भेड़, बकरा-बकरी। सवन (सोमाहुति) के दिन उपस्थित होने से इनका 'सवनीय' नाम है। इनकी संख्या अधिक होती है। इनकी स्वास्थ्य-परीक्षा का स्पष्ट साधन है देह का मोटा-ताजा, चरवीयुक्त होना। मैत्रायणी संहिता के उक्त वचन का विनियोग इसी परीक्षा में है। सर्वप्रथम उन पशुओं को अलग छाँट दिया जाता था जिनके देह मांसल, चर्बीयुक्त हैं। ये स्वस्थ-नीरोग हैं, यह घोषणा कर दी जाती थी। 'वपया प्रातःसवने प्रचरिन्त' का यही तात्पर्य है; चर्बी से आहित देना नहीं।

इन पनुओं में जो संदिग्ध व निश्चित रोगी समभे जाते थे, उन्हें चारे पर घेर दिया जाता था, स्वस्थ पनुओं की परीक्षा के अनन्तर। 'चर्' धातु मक्षण अर्थ में भी है। 'माध्यन्दिन पुरोडाशेन प्रचरित' का यही अर्थ है। माध्यन्दिन सत्तन के अवसर पर उन रोगी पनुओं को चारे पर छोडा जाता था, यह भी उनकी स्वास्थ्य-परीक्षा का एक साधन था। वाक्य में 'पुरोडाल'-पद पनु-लाख का उप तक्षण व प्रतीक है। 'पन्नुपुरोडाश' का यही तात्पर्य सम्भव है। पन्नुत अधिकरण के भाष्यनिर्दिष्ट मूल वाक्य में भी केवल 'पुरोडाल' पद है, 'पन्नुपुरोडाश' नहीं। पन्नु-मांस से बने पुरोडाश की कल्पना नितान्त निराधार है। तृतीय सवन के जवसर पर रोगी पनुओं के एक-एक अंग की परीक्षा कर उनके रोगनिवारण के उपायों की घोषणा की जाती थी। 'अङ्गरतृतीय सवने प्रचरन्ति' का यही तात्पर्य है।

तीसरे बन्तिम दिन 'अनुबन्ध्य पशुं परीक्षा के लिए लाये जाते थे, जिनमें शेष सभी पशु होते थे—गाय, बिख्याँ बख्ड़े, ऊँट, घोड़ा, हाथी, गधा, बच्चर आदि।

प्रस्तुत अधिकरण में जिस पुरोडाश के ऐन्द्रवायव-पात्र में निधान का विधान है, वह पिष्ट अन्त का ही पुरोडाश सम्भव है। साथ में धाना और पयस्या में भी अन्त का प्राधान्य है। मास का यहाँ सकेत भी दूर तक नहीं। उन याजिकों की बुद्धि पर कैसे परदा पड़ गया धा ।।३३॥(इति प्राकृतपुरोडाशादीनां निधाना-धिकरणम---१८)।

## (काम्येष्टिषुपांशुत्वधर्मस्य प्रधानार्थताधिकरणम्—१६)

प्रधान काम्बेष्टि प्रकरण मे पाठ है - 'यनाथवंणं वै काम्या इष्ट्य', ता उपांचु कर्तव्या.' अथर्बेवेदसम्बन्धी यक काम्य इष्टियाँ हैं। उनका अनुष्ठान उपायु करना चाहिए। उपायु का तात्पर्य है - मन्त्र का उच्चारण होठों के भीतर की ओर मूँह में ही किया जाना, जो बाहर सुनाई न दे। यह आथर्बण यज्ञ की रहस्य-मयता को अभिव्यक्त करता है। यहाँ सन्देह है - प्रधान काम्येष्टियों के प्रकरण में पठित उपायुत्व-धर्म प्रधान और अङ्गभूत सभी काम्येष्टियों के लिए है ? अथवा केवल प्रधान काम्येष्टियों में किया जाय ? प्रधान कर्म मे विहित धर्मों को अङ्गभूत कर्मों में चे उसी प्रकार स्वीकार किया जाता है इसिलए यहाँ भी प्रधान काम्येष्टि प्रकरण में पठित उपायुत्व-अर्म प्रधान और अङ्ग सभी वाम्येष्टियों में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी माव को आचार्य सूत्रवार ने पूर्वपक्षरूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी माव को आचार्य सूत्रवार ने पूर्वपक्षरूप में स्वीवत किया -

## विकृतौ सर्वार्थः शेषः प्रकृतिवत् ॥३४॥

[बिकृती] विकृति — काम्येष्टियों के प्रकरण में पढा गया [शेष: ] उपायुल्य-वर्म [सर्वार्ष: ] प्रधान और अङ्ग सभी काम्येष्टियों के लिए है, [प्रकृतिवत्] प्रकृति के समान । जैसे प्रकृतियाग में पिटन आज्यधर्म और वेदिधर्म सभी प्रधान व अङ्ग-कर्मी में समान रूप से माने जाते हैं, वैसे यहां भी उपायुल्य-धर्म सबके लिए माना जाना चाहिए।

सभी काम्बेष्टियां 'विकृति'-याग होती हैं। काम्बेष्टियों मंभी परस्पर प्रकृति-विकृतिभाव अर्थात् प्रधान-अङ्गभाव रहता है। गैसे प्रकृतियाग में पठित आज्यधर्म-वेदिधर्म बादि समान रूप से विकृतियागों में स्वीकार किये जाने से सर्वार्थ हैं, ऐसे ही प्रधान काम्बेष्टि-प्रकरण में पठित उपागुत्व-धर्म-प्रधान-अङ्ग दोनों प्रकार की काम्बेष्टियों में स्वीकार किया जाना चाहिए।।३४।।

बाचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया—🔊

# मुख्यार्थो बाऽङ्गस्याचोदितत्वात् ॥३४॥

[वा] 'वा' पद उबत पूर्वपक्ष की ब्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है— उपागुत्व-अमं प्रधान और अङ्ग उभय काम्येष्टियो का नही है, [मुख्यार्थ-] प्रधान काम्येष्टि के लिए है। साव्यकार शबर स्वामी ने 'बा' पद 'एव' अर्थ में माना है। तब सूत्रार्थ होगा—प्रधान काम्येष्टियों के ही लिए उपाशृत्व-धर्म है [अङ्गस्य] अङ्ग के [अचोदितत्वात्] वास्य द्वारा विहित न होने से।

काम्येप्टियाँ प्रधान और अङ्ग दोनो प्रकार की है। 'या. काम्या इष्टयः, ता उपांशु कर्तव्याः' वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि विशेष फनप्राप्ति की कामना से जिस इष्टि का अनुष्ठान किया जाता है उसी के साथ उपायु इतिकर्त्तव्यता का सम्बन्ध है। यही प्रधान काम्येष्टि है। अङ्गभूत काम्येष्टियों का कोई अतिरिक्त फल नहीं होता । उनका अनुष्ठान प्रधान काम्येष्टि की सम्पन्नता के लिए किया जाता है। अतः उपांगुरव-धर्म केवल प्रधान काम्येष्टियों के लिए है।।३५।। (इति काम्येष्टियुपांगुत्वधर्मस्य प्रधानार्थताऽधिकरणम् १६)।

# (श्येना ङ्गानां नवनीताऽऽज्यताऽधिकरणम्—२०)

स्थेनयाग-प्रकरण में पाठ है — 'दृतिनवनीतमाज्यम्'' दृतिपात्र' में रक्खा हुआ नवनीत आज्य होना है। यहाँ संशय है — क्या नवनीत आज्य का आदृति आदि द्वारा उपयोग प्रधान द्वेनयाग में करना चाहिए ? अथवा उसके अङ्गभूत दीक्षणीय आदि इष्टियों में ? प्रधान द्येनयाग के प्रकरण में पठित होने से प्रधानकर्म में ही इसका उपयोग होना चाहिए। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने बताया —

# सन्निधानविशेषायसम्भवे तदङ्गानाम् ॥३६॥

[सन्निधानविश्रेषात्] सन्निधान — सामीप्यविशेष मे क्येनयाग में सोम की बाहुित्याँ होने के कारण [असम्भवे] नवनीत आज्य का उपयोग असम्भव होने पर [तदङ्गानाम्] क्येनयाग के अङ्गदीक्षणीय आदि इष्टियो के सम्बन्ध में नव-नीत आज्य का उपयोग युक्त है।

द्येनयाग ज्योतिष्टोम याग का विकृति है। ज्योतिष्टोम सोमसाय्य याग है। यहाँ मुख्य आदुतियाँ सोम की दी जाती हैं। 'प्रकृतिविद्यकृतिः कर्तव्या' प्रकृति के समान विकृति में करना चाहिए, इस अतिदेश-वाक्य के बल से ज्योतिष्टोम का साधन-द्रव्य सोम उसके विकृति रथेनयाग मे प्राप्त हो जाता है। सूत्र में इसी तथ्य को 'मन्तिधिविशेष' पद स कहा गया है। ऐसी स्थिति में श्येनयाग का साधन-द्रव्य सोम ही सम्भव है, नवनीत आज्य नहीं। पर वह श्येनयाग के प्रकरण में पिठत है। वह पाठ निष्फल न हो, इसिलए नवनीत आज्य को श्येनयाग के अङ्ग दीक्षणीय आदि दिष्टयों का धर्म मानता युक्त है, अर्थात् बाहुतिष्टप से नवनीत आज्य का उपयोग स्थेन की अङ्गभूत इष्टियों में होता है। इससे प्रकरण भी

२ चर्म-निर्मित पात्र का नाम 'दृति' है । 'दृते: पात्रादिवोदकम्' मनु० २।६६॥ 'दृति जलाधार चर्मकोकम्', याज्ञ०सगु० ३।२६८ की व्यास्या ।

वाधित नहीं होता, और इष्टियों के लिए साधनद्रव्य की आकांक्षा भी पूर्ण हो जाती है।।३६॥

शिष्य आशंका करता है—यदि प्रधानयाग के प्रकरण में पठित वर्म को उसके अङ्गों के लिए माना जाता है, तो अम्याधान कर्म की इष्टियों का भी धर्म नवनीत आज्य को मानना चाहिए, नयोंकि वे भी श्येन का अङ्ग हैं। आचार्य सुत्रकार ने शिष्य-आशंका को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

## आधानेऽपि तथेति चेत् ॥३७॥

यदि प्रधान कर्म के प्रकरण में पिठत धर्म को प्रधान का धर्म न मानकर, उसके अङ्गों का धर्म माना जाता है, तो [आधाने] आधान कर्म के अन्तर्गत प्रयान आदि इध्टियों में [अधि] भी [तथा] उसी प्रकार नवनीत आज्य का उपयोग मानना चाहिए—[इति चेत्] ऐसा यदि कहा जाय, तो—(अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

प्रधान व्येनसाम से नवनीत आज्य का उपयोग सम्भव न होने से उसके अङ्गसूत कर्मों में उपयोग माना जाता है, तो आधान कर्म के अन्तर्गत पवमान आदि इंडिटयों में नवनीत आज्य का उपयोग मानना होगा। वे इंडिटयों से च्येन-पाम की उपकारक होने से उसके अङ्ग हैं। पवमान आदि इंडिटयों से सैंस्कृत किये भीये अकिन में च्येनसाम अनुष्ठित होता है।।३७॥

आचार्य सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया

## नाप्रकरणत्वादङ्गस्य तन्निमित्तत्वात् ॥३८॥

[न] आधानगत पवमान आदि इष्टियों में नवनीत आज्य का उपयोग नहीं होता, [अप्रकरणत्वात्] प्रकरण में न होने से। तात्पर्य है—स्वेनयाम के प्रकरण में आधान का उल्लंख या प्रसंग न होने के कारण, [अङ्गस्य] अङ्ग-भाव के [तिन्निमित्तत्वात्] प्रकरण आदि निमित्तवाला होने से। तात्पर्य है— कौन किसका अङ्ग है, यह प्रकरण आदि कारणों से ही जाना जाता है।

अग्न्याधान एवं उसके अन्तर्गत होनेवाली पवमान आदि इष्टियों का क्षेत्रन्यान के प्रकरण में कोई निर्देश नहीं है। इससे जाना जाता है कि अग्न्याधान और क्षेत्रन्याग का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं। आधान अग्नियों का होता है। भले ही उन अग्नियों में क्षेत्रन्याग होता रहे, पर आधान का सम्बन्ध रवेनयाग से नहीं है। आधान का सम्बन्ध केवल अग्नियों से हैं। तब आधान-कर्म तथा उसके अन्तर्गत होनेवाली प्रवमान आदि इष्टियों को क्ष्येन का अन्त्र नहीं माना जा सकता। इसी कारण पवमान इष्टियों में नवनीत आज्य का प्रयोग प्राप्त नहीं होता। प्रकरण अथवा अन्य किसी प्रमाण से आधान और दयेन का

अञ्चािङ्गभाव सिद्ध नहीं है। आधान केवल अग्नि का उपकारक है; उनमें कोई भी याग हुआ करें, आधान का उनसे या स्थेतयाग से कोई सम्बन्ध नहीं। फलतः स्थेनयाग मे पठित नवनीत आज्य का उपयोग प्रधान स्थेनयाग में सम्भव न होने से उसके अञ्च दीक्षणीय आदि इष्टियो का वह धर्म है, यह प्रमाणित होता है।। इत। (इति स्थेनाञ्चाना नवनीताऽज्यताऽधिकरणम् - २०)।

## (सर्वेषामेव क्येनाङ्गानां नवनीताऽऽज्यताऽधिकरणम्—२१)

छह-दिन-साच्य ज्योतिष्टोम का पाँचवाँ दिन सोमाभिषव का होता है। सोमतता को कूट छान सोम निकालकर उसी की मुख्य आहुतियाँ दी जाती हैं। सोमाभिषव के कारण इसका नाम 'सुत्यादिन' भी है यहाँ सन्देह है क्या सुत्यादिन होनेवाल इयेनयाग के अङ्गभूत कर्मों में ही नवनीत आज्य का उपयोग होता है? अथवा सब काल के स्येनयागीय अङ्गभर्मों में? इसका निर्णय करने के लिए आचार्य सुवकार ने प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया—

## तत्काले वा लिङ्गदर्शनात् ॥३६॥

[तत्काले] सुत्थादिन में होनेवाले दयेनयाग के अङ्गभूत कर्मों का [बा] ही वर्म होता है नवनीत आज्य; [लिङ्गदर्शनात्] लिङ्ग≔प्रमाण के देखे जाने से।

ज्योतिष्टोम के जीये दिन अमीधोमीय पशुओं का, पाँचवें दिन सवनीय पशुओं का, छठे दिन अनुबन्ध्य पशुओं का आलमन कहा गया है। परन्तु स्थेन-याम के प्रसंग में अनुबन्ध्य पशुओं का आलमन 'सह पश्नालमते' इस बचन के अनुसार सुत्यादिन के सवनीय पशुओं के साथ आलमन माना गया है। इससे जाना जाता है कि जो स्थेनयागीय अञ्चलमें सुत्यादिन में किये जाते हैं, उन्हों मे नवनीत आज्य का उपयोग होना चाहिए, स्थेनयाग के सब कालों में होनेवाले अञ्चलमों में नहीं।

अनुबन्ध्य पशुओं का नालभन साधारण हैं प्रधोतिष्टोम के अन्तिम छठे दिन माना जाता है। परन्तु इयेनथागीय अनुबन्ध्य पशुओं का आलभन—उक्त विश्लेष बचन से सुरुयादिन में आलभनीय सवनीय पशुओं के साथ होना—बताया गया है। यह इस तथ्य में प्रमाण है कि नवनीत आज्य सुरुयादिन के स्पेनवागीय अञ्जकमों का ही धर्म है, अन्यकाल में होनेवाले अञ्जकमों का नहीं ॥ इश।

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया –

## सर्वेषां वाऽविशेषात् ॥४०॥

[सर्वेषाम्] इयेनयागीय सब अङ्गकर्मों का [वा] ही धर्म है- नवनीत

बाज्य; [अविशेषात्] उस विषय में कोई विशेष निर्देश न होने के कारण।

श्येनयाग के सभी अङ्गकमों का धर्म है —नवनीत आज्य। चाहे वह अङ्गकमं सुत्थादिन में हो, चाहे अन्य काल में । श्येनयाग-प्रसंग में जहाँ नवनीत आज्य हिन का निर्देश किया गया है, वहाँ कोई ऐसा विशेष कथन नहीं है, जिससे यह जाना जाय कि श्येनयाग के अमुक अङ्गकमों में आड़य का उपयोग होना अभीष्ट है, अमुक में नहीं। अतः किसी विशेष कथन के नहोंने से प्रस्तुत विषय में सामान्यतः प्राप्त कार्य का बाध नहीं होता। ज्योतिष्टोम के चौथे दिन अग्नी-धोमीय पशुओं के आलमन के अवसर पर पुरोडाश की आहुतियाँ अङ्गकमों में दी जाती हैं। छठे दिन अनुवल्ध्य पशुओं के आलमन के अवसर पर पपस्या की। 'सह पश्नालमते' वाक्य से पुरोडाश और पपस्या की अपने स्थानों से निवृत्ति होकर सवनीय पशुयाग का सुत्याकाल प्राप्त होता है। पर 'वृतिनवनीतमाज्यम्' के विषय में कोई ऐसा वाक्य नहीं है, जिससे इने सुत्याकालक अङ्गकमों तक ही सीमित माना आय। फलतः श्येनयाग के सभी अङ्गकमों में नवनीत आज्य का आहुतिरूप में उपयोग होता है।

शिष्य जिज्ञासा करता है —अविशेष क्यों है ? पूर्वपक्षमूत्र में 'लिङ्कदर्शन' विशेष कहा तो है। उसका समाधान होना चाहिए। आषार्य सुत्रकार ने समाधान

किया ---

## न्यायोक्ते लिङ्गदर्शनम् ॥४९॥

[न्यायोक्ते] न्यायानुसार कहे गये अर्थ के विषय में [लिङ्गदर्शनम्] लिङ्ग-दर्शन अकिञ्चित्कर है।

शास्त्रीय व्यवस्था का नाम 'न्याय' है। जो कथन न्यायानुसार होता है, वह किसी अन्य प्रकार से बाधित नहीं होता। यद्यपि वाक्य से लिङ्ग बलवान् होता है, पर 'दृतिनवनीतमाज्यम्' वाक्य ज्योतिष्टोम-प्रकरण श्येनयाग-प्रसंग में पठित है। समस्त प्रकरण के अङ्गकमों में उपयोग के लिए उसका विधान है। यह वाक्यप्रकरण से अनुमोदित है। इसलिए लिङ्ग इसका बाधक न होगा।

इसके अतिरिक्त 'सह पश्नालमते' वचन केवल सहालम्भन का बोध कराता है। अङ्क्रकमों में नवनीत आज्य के उपयोग से इसका कोई विरोध नहीं है। सहालम्भन-वचन से पूर्वपक्ष का यह समभना कि नवनीत आज्य का उपयोग केवल सुरवाकालिक अङ्क्रकमों के लिए है — निवान्त भ्रम है। न सहालम्भरूप लिङ्ग और अन्य कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध है, जिससे यह प्रमाणित हो कि नवनीत-आज्य केवल सुरवाकालिक द्येनयागीय अङ्क्रकमों का धमं है। इसलिए वाक्य और प्रकरण से यह निश्चित होता है कि ज्योतिष्टोमीय समस्त अङ्क्रकमों के नवनीत आज्य का उपयोग होता है, अर्थात् आज्य को आहुतियां दी जाती हैं।

प्रधान कर्म में आहुतियों के लिए सोग हिन्द्रव्य निश्चित है।

पशु-आलमन अपने कम मे यथायत् होता रहता है। ज्योतिष्टीम अनुष्ठान के छह दिनों में प्रथम तीन दिन विविध इष्टियों के हैं। चौथे दिन अग्नीषोमीय पशु का आलभन है। पाँचवें दिन सबनीय पशु तथा छठ अन्तिम दिन अवभूषेष्टि के अनन्तर अनुबख्य पशुआं का आलभन किया जाता है। नवनीत आज्य का ज्योतिष्टीमीय अञ्चलकार्मों में उपयोग पशु-आलभन-किया में कोई क्कावट नहीं डालता। पशुयाग से जाना गया पशु-आलभन अपने रूप में स्वतन्त्र कर्म है। ज्योतिष्टीम-अनुष्ठान-प्रक्रिया अथवा अन्य दर्शोष्टि आदि की अनुष्ठान-प्रक्रिया से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रस्तुत प्रसग में हविद्वव्य के लिए पशु-पुरोडाश की कल्पना नितान्त अञ्चास्त्रीय है। इसका विस्तृत विवेचन [३।६१२७] सूत्र की टिप्पणी अथवा प्रस्थ की भूमिका में अष्टब्य है।।४१॥ (इति सर्वषामेव श्यनाङ्गाना नवनिताऽऽज्यताऽधिव रणम्—-२१)।

द्येनयागीय अङ्गकर्मों के होमद्रव्य नवनीत-आज्य-विषयक यह विवेचन एक विशेष परिणाम की प्रस्तुत करता है जिससे यह जाना जाता है कि न केवन मुत्याकालिक स्टेनयागीय अङ्गकर्मों में नवनीत आज्य होमद्रव्य है, अपितु मुत्याकालिक स्टेनयागीय अङ्गकर्मों में नवनीत आज्य होमद्रव्य है, अपितु मुत्याकालिक स्टोनयागीय सभी अङ्गकर्मों का यह होमद्रव्य है। मुत्यादिन प्रधान कर्म के तीनो सबनो में प्रधान आहुतियाँ सोम की दी जाती है। अङ्गकर्मों में चौथे दिन होमद्रव्य पुरोडाश और छठे दिन पयस्या है। पाँचर्वे मुत्यादिन के ज्योति-स्टोमीय अङ्गकर्मों का होमद्रव्य क्या होगा ? यह जिजासा है। स्थनयागीय अङ्गकर्मों के होमद्रव्य नवनीत आज्य नवनीत आज्य के सार्वित्रक माना गया, उससे मुत्यादिन भी अन्तिहित है। इस प्रकार स्थेनयाग के मार्व्य नवनीत आज्य अङ्गकर्मों के लिए सीमित नही माना जाना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है, चौथे दिन के अङ्गकर्मों का पुरोडाश, पाँचर्वे दिन का नवनीत आज्य, तथा छठे दिन का प्यस्या होमद्रव्य है। इस प्रकार स्थेनिस्टाम के उत्तर-भागीय तीन दिनां में अर्जुष्ठित होनेवाले अङ्गभूत कर्मों का होमद्रव्य आज्या होता है वह निष्टिन हो बाता है।

हमारा विचार है, इस अधिकरण पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है। वर्तमान में आगे के तीन सूत्र जैमिति मूनि के पर्याप्त अनन्तर-काल में यहाँ प्रक्षिप्त किये गये। मुत्याकालिक अङ्गकमों में माम को हविद्रव्य बताने के लिए य तीन [४२ ४४] सूत्र यहाँ जोड़ें गय। इन सूत्रों को अवतर्राणका में 'शाक्त्या-नामयन' संज्ञक छत्तीस वर्ष-माध्य सत्र का उल्लेख किया गया है। श्रौत सूत्रों [कात्या० २४।६१२०, तथा आप० २३।११११] म, इस सत्र के हविद्रव्य के लिए 'तरसम्या. पुरोडाका,' मांसिद्ध पुरोडाक का विधान उपलब्ध होता है। सत्र-

संज्ञक कमों में सत्रह व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। उत्तमें से एक यजमान बनता है, श्रेष सोलह ऋत्विक्। क्योंकि सब भिसकर कमं को पूरा करते हैं, इसिलए सब यजमान भी कहे जाते हैं —'ये यजमानास्त ऋत्विजः' जो यजमान हैं वे ऋत्विज् हैं। ऋत्विक् कमं का विधान केवल ब्राह्मणों के लिए हैं। इसिलए सत्रानुष्ठान में मिलकर कार्य करनेवाले सत्रह व्यक्ति ब्राह्मण ही होते हैं। इस प्रकार छत्तीस-वर्ष-साध्य 'शाक्त्यानामयनम्' नामक सत्र-याग भी ब्राह्मणों द्वारा ही सम्पन्न होता है।

इस सत्र के हिवद्रव्य मांससिद्ध पुरोडाश के लिए मांसप्राप्त करने के विषय
में आपस्तम्ब श्रीतसृत्र [२३।१११२-१३] बताता है — 'संस्थित संस्थितेऽहनि
बृह्पतिर्मृगयां याति, स यान् मृगान् हन्ति तेषां तरसाः पुरोडाशाः भवन्ति दैनिक कर्म-समाप्ति के अनन्तर दिन पूरा होने पर गृह्पति (यजमान के रूप में कार्यं करनेनाला व्यक्ति) प्रतिराति निरन्तर छत्तीस वर्षं तक बाबेट को जाता है; वहां जिन मृगों को मारता है, उनके मांस से पुरोडाश तैयार किये जाते हैं।

इस विषय में कतिपय बातें ध्यानपूर्वक विचारणीय हैं---

- (१) 'धाक्त्यानामयन' नामक सत्र का वर्णन वैदिक संहितावों में नहीं मिलता। उपलब्ध बाह्मणग्रन्थों में भी केवल ताण्डम ब्राह्मण के अन्तिम भाग [२५।७।१] में इस सत्र का उल्लेख मिलता है।
- (२) सत्र-भाग केवल ब्राह्मणों द्वारा किये जाते हैं। ब्राह्मणों के लिए हिंसा सर्वेथा विजत है। जो सत्र अञ्चर (--ईहंसारहित) माने जाते हैं, उस कमें में ब्राह्मण बृहपति छत्तीस वर्ष तक प्रतिदिन निरन्तर जंगल में जाकर आसेट द्वारा मृगों को मारे, इसे कोई समऋदार व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, और न यह किसी भी तरह सम्भव है।
- (३) प्रतीत होता है, इस प्रकार आखेट की बात लिखनेवाला व्यक्ति आसेट की प्रक्रिया से सर्वेधा बनिभन्न है। जंगल में मृत कोई खूँटे से बंधे हुए नहीं रहते, कि वहाँ गये और उन्हें मार लिया! आज जब बन्दूक के द्वारा शिकार (आखेट) किया जाता है, जिसमें जंगली जानवरको मारनार्आधक सुविधाजनक होता है, तब भी अनेक बार शिकारी को असफल होकर आना पढ़ता है। हाँका देकर या पटर बांधकर पूरासमय प्रतीक्षा करने पर भीकभी-कभी जानवर पाढ़ पर नहीं जाता। 'मृतान् हन्ति' प्रतिदिन बहुत-से मृत्रों को मारने का लेख नितान्त अञ्चवहार्यं एवं मिष्या है। न मालून, क्या पीकर लेखक ने यह लिख डाला है!
- (४) आपस्तम्ब श्रीतसूत्र [२२।१।६] में ही अम्नीकोसीय पशु के स्थान में अम्मीकोसीय एकादशकपाल पुरोडाश का हिनद्रव्य के रूप में विधान है। इसी

प्रकार वहीं [२२।३।११ में ] अनुबन्ध्य पशु के स्थान में मैत्रावरुणी आमिक्षा' का विधान हिनद्रव्य रूप में किया गया है । इससे ज्ञात होता है, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में मृगयासम्बन्धी लेख अनन्तर-काल में प्रक्षिप्त किया गया है ।

(५) गत अधिकरण के अनुसार सवनीय (=सुत्याकालिक) हविद्रव्य

नवनीत आज्य है।

(६) पुरोडाश हिनद्रव्य पान-यन आदि अन्न को पीसकर बनाया जाता है।
मांस-खण्टों का अन्न के समान पीसा जाना सम्मन नहीं, तन 'तरसमय' — मांस
का बना पुरोडाश कैसे तैयार किया जा सकता है? यदि पिसे धान-यन आदि में
पके मांस का रस मिलाकर पुरोडाश तैयार किया जाता है, तो नह 'तरसमय'
अर्थात् मांसमय — मांस से बना हुआ नहीं कहा जा सकता। नह तो स्पष्ट अन्नमय
पुरोडाश होगा। यदि 'तरस' पद का अर्थ प्रारम्भ में मांस न होकर अन्य कुछ
रहा हो, तो पुरोडाश के मांसमय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर उसी के साथ
मगवा का उल्लेख अन्य अर्थ की सम्भावना को शिथिल करता है।

•(७) 'शाक्त्यानामयनम्' के लेखक ने इसके साथ एक कथा जोड़ी है। शक्ति नामक ऋषि के वंशज 'शाक्त्य' नामक ऋषि थे। उनमें से जिस व्यक्ति ने इस सन्न की नींव रक्सी, अर्थात् सर्वप्रथम इसका अनुष्ठान किया, ताण्डय आह्मण में उसका नाम 'गौरविति' लिखा है। ऋग्वेद पञ्चम मण्डल के उनतीसर्वे सूक्त का ऋषि 'गौरिवीति' है। यह पद सूक्त की ग्यारहर्वी ऋचा मे भी निर्दिष्ट है।

प्राचीनकाल में एक ऐसा समय आया, जब अपने प्रसाद आदि कारणों से लोग वेदायंप्रिक्रिया की परम्परागत वास्त्रविकता को विस्मृत कर बंदें। कालान्तर में पुनः सामाजिक जागरण का वातावरण उभरने पर तात्कालिक बुद्धिजीवी जनों ने वेद के ऐसे पदों को लक्ष्य कर अनेक कहानियाँ बना डाली, जो पद लापाततः किसी के नाम-जैसे प्रतीत होते थे। ऐसी अनेक कथाएँ पुराणों में भरी पड़ी हैं। इस स्थिति ने वेदार्थ-प्रक्रिया का एक प्रकार से थीर्थासन-जैसा कर दिया। जो पद किसी व्यक्ति का नाम न होकर साधारण अर्थान्तर को अभिध्यक्त करते थे, उनके आधार पर घड़ी गई मनमानी कहानियों के अनुसार अब वेद का अर्थ किया जाने लगा। आचार्य सायण द्वारा किया गया वेदार्थ प्रायः इसी प्रकार की कहानियों पर आधारित है। 'गौरवीति' पद के साथ ऐसी ही एक कहानी जुर्ड़ा है।

कहानी है, शक्ति ऋषि के वंशज गौरिवीति नामक व्यक्ति ने 'यव्यावती' नदी के तट पर छत्तीस-वर्षीय सत्र का सर्वप्रथम आयोजन किया। सत्र के

गरम दूध में दही डालने पर उसके फट जाने से जो धना द्रव्य प्राप्त होता है, उसका नाम 'आमिक्षा' है— तस्ते प्रयस्ति बच्चानयति सा आमिक्षा ।

'शाक्त्यानामयनम्' नाम का यही आधार है। उसने इस सत्र का अनुष्ठान कर अनेक अभिनिषत ऋढियाँ प्राप्त कीं, और दक्ष पुत्रों की प्राप्त किया। जी कोई व्यक्ति इस सत्र का अनुष्ठान करता है, वह भी उक्त फलों की प्राप्त करता है।

निषण्टु [१।११] के अनुसार 'गौरी' वाणी का नाम है; जो व्यक्ति दक्षता-पूर्वक वाणी का उपयोग करने में समर्थ हो, वह गौरवीति है। तात्पर्य है—िकसी भी बाग्मी व्यक्ति को इस पद से कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्तिविशेष अपना यह नाम रख ले तो भने ही रक्षे, पर उसका उल्लेख वेद में नहीं है; वहाँ यह पद साधारण 'वाग्मी' अर्थ में प्रयुक्त है। यह पद ऋग्वेद [४।२६।११] में प्रयुक्त है।

'यव्यावती' पद ऋग्वेद [६।२७।६] में है। वहाँ यह पद उस सेना के अर्थ में प्रयुक्त है, जो साधारण खाद्य लेकर शत्रु के साथ दृढ़तापूर्वक संघर्ष कर सके। ये पद वेद में अपने स्थानों में एक ही बार पठित हैं। परस्पर इनका कोई सम्पर्क अथवा अर्थकृत सम्बन्ध नहीं है। पर आमिष-लोलुप मात्रिकों ने इन पदों पर मनमानी कहानी बनाकर पुनीत यज्ञकर्म में निन्दित हिंसामूलक आमिष के प्रवेश द्वारा उसे बुजड़खाना बना डाला है।

सायण ने 'यव्यावती' पर का अर्थ कोई नदी अथवा कोई नगरी किया है।
स्पष्ट हैं, सायण इस पद के वास्तविक अर्थ को समअने में बसमर्थ रहा। साय
मे यह भी लिखा कि पहली ऋचा [६।२७।४] में प्रमुक्त 'हरियूपीया' पद
'यव्यावती' का पर्याय है। सायण के इस लेख को आधार मानकर आधुनिक तथाकथित स्रोजियों ने 'हरियूपीया' पद को हरप्या या हड़प्या से जीड़ दिया है।
'अन्धेनैव नीयमाना यथान्थाः' को अन्धपरम्परा का यह अच्छा उदाहरण है।

याज्ञिकों ने 'शाक्त्यानामयनम्' की जो यह प्रशंसा की है कि यह सब ऋद्धि-सुख-सम्पदा व पुत्र-सन्ति का देनेवाला है, यह ऐसा ही लगता है, जैसे आजकल दवा बेचनेवाले विज्ञापन द्वारा अपनी दवाओं की प्रशंसा छापा करते हैं, तथा सड़क पर मजमुझा लगाकर बेचा करते हैं।

इस विवेचन के लाघार पर हमारा विचार है कि चालू तृतीय अध्याय २१वें अधिकरण पर पूर्ण हो जाता है। यह 'शाक्त्यानामयनम्' की अप्रासंधिक अवतर-णिका भाष्यकार को देनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पहले ही मांसपीषक सूत्रों को जोड़ा जा चुका था। अप्रासंगिक इसिलए लिखा कि सोमयाग में प्रघान आहुतियाँ सोम की, और अङ्गकर्मों में पुरोडाश, नवनीत आज्य व आमिक्षा व पयस्या की। निश्चित की जा चुकी हैं। फिर याग-सम्बन्धी शेष रहा क्या? स्पष्ट है, यह सुत्रप्रसेप आमिषभोजी याशिकों का प्रयास है।

तीन सूत्रों का अर्थ चालू परम्परा के अनुसार लिख देते हैं। उनमें पहला सूत्र कमसंख्या पर इस प्रकार है

## मांसं<sup>9</sup> तु सवनीयानां चोदनाविशेषात् ॥४२॥

[तु] 'तु' पद पूर्वोक्तः 'सब पुरोदात्र भांसमय' हैं की निवृत्ति का द्योतक है। [मांसम्] मासमय होना [सवनीयानाम्] केवल सवनीय पुरोदार्थो का जानना चाहिए, [चोदनाविशेषात्] 'तरसाः सवनीया भवन्ति' इस विधायक वाक्यविशेष के कारण ।

'साक्त्यानामयन' कर्म में कहा है — यजमान आखेट में 'यान् मृगान् हन्ति, तेषां तरसा: पुरोडासा: सवनीया भवन्ति' जिन मृगों की मारता है, उनके मांसमय सवनीय पुरोडाश होते हैं। यहाँ सन्देह हैं — क्या सवनीय पुरोडाशों और अन्य सम्भव सभी पुरोडाशों के मांसमय होने का गह विधान है? अववा केवल सवनीय पुरोडाशों के मांसमय होने का विधान है? ऐसा कोई निर्देश नहीं है, जिससे पुरोडाशों के मांसमय होने को विधान है? ऐसा कोई निर्देश नहीं है, जिससे पुरोडाश के मांसमय होने को किसी विशेष अवसर के साथ जोड़ा जाय। इसलिए सभी पुरोडाश मांसमय होने को किसी विशेष अवसर के साथ जोड़ा जाय। इसलिए सभी पुरोडाश मांसमय होने चाहिएँ, —ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र का अवतरण किया।

'तरसाः सवनीया भवन्ति' इस 'म्नाक्त्यानामयन' नात विशेष निर्देश के बाधार पर केवल सवनीय पुरोडाशों के मांसमय होने का यह विधान है। इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल सुत्याकालिक अञ्चकर्मों का हविद्वन्य मासमय

पूरोडाश है, अन्यत्र नहीं।

'तरसा: सवनीया भवन्ति' वावय में पुरोडाश का अनुवाद होता है। सवनीय कौन-सी वस्तु तरस ( — मासमय) होनी चाहिए ? ऐसी आकांक्षा होने पर पुरोडाश उपस्थित होता है। सवनीय पद अनुवाद नहीं है, क्योंकि सवनीय पद से सवनीय-असवनीय सभी पुरोडाशों का ग्रहण नहीं हो सकता; पर पुरोडाश पद सें सवनीय-असवनीय सभी पुरोडाशों का ग्रहण हो सकता; पर पुरोडाश पद सें सवनीय-असवनीय सभी पुरोडाणों का ग्रहण हो सकता है। इसलिए अवनीय पुरोडाश में धाना आदि उपादान-द्रव्य के स्थान पर मांस द्रव्य का विधान उक्तवाक्य करता है। तात्प्यं है —पुरोडाश पद 'छित्र न्याय' से सभी हविद्रव्यों का उपलक्षण है। अतः धाना आदि सभी सवनीय हविद्रव्य मांसग्रुक होने चाहिएँ ॥४२॥

आर्शका की गई दूरस्थित पुरोडाशको लक्षणा से प्रस्तुत करना उचित प्रतीत

नहीं होता । सूत्रकार ने आशंका को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

# भक्तिरसन्निधावन्याय्येति चेत् ॥४३॥

[असन्तिषौ] व्यवधान-पठित दूरस्थित पुरोडाश पद में [भक्ति:] लक्षणा

सूत्रगत 'मांस' पद का अर्थ प० आर्यमुनि ने 'मांसल' किया है, और माव == उड़द का पर्याय बताया है।

[अन्यास्या] न्यायानुमोदित=शास्त्रीय दृष्टि से उपित नहीं है, [इति पेत्] ऐसा यदि कही ती—(वह अगले सुत्र के साथ सम्बन्ध है)।

वाक्य हैं — 'सवनीयानि निर्वपित — धानाः, करम्भः, परीवापः, पुरोडाधः, पयस्या' इति । इस वचन में सवनीय और पुरोडाध पदों के बीध 'धानाः, करम्भः, परीवापः' पदों का व्यवपान है। धानाः — भुने हुए धान, अर्थात् सील । करम्भः = भुने हुए थी । परीवापः = भुने थी को पीसकर पानी मित्राकर बनाया — सर्द्राः धान ( = पावल) को पीसकर पुए के समान पकाकर बनाया = पुरोडाधः। पयस्या = स्वीर; दूध में चावल पकाकर बनाना । ये सव हविद्रव्य हैं। ये विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से आहुत किये जाते हैं। हरिवान् इन्द्र के लिए धानाः। पूषा-पुक्त इन्द्र के लिए करम्भ । सरस्वती भारती के लिए परीवाप। इन्द्र के लिए पुरोडाधः। मित्र-वहण के लिए पमस्या । विभिन्न देवताओं के विए हविद्रव्य पूषक्-पूषक् होने से स्पष्ट होता है कि पुरोडाध पद धाना आदि सभी सवनीय हविद्यों का उपलक्षण नहीं है। तात्प्यं है, धाना आदि के लिए पुरोडाध पद का व्यवहार नहीं है। मुख्यार्थं के सम्भव होने पर लक्षणा स्वीकार करना अधारतीय माना जाता है। इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में लक्षणा के आधार पर धाना आदि सभी सवनीय हविद्वयों को 'पुरोडाध'-पद-प्राह्य मानकर सबको मांसपुक्त समग्रना उपलित न होगा।। ४३।।

व्याचार्यं सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया-

## स्यात् प्रकृतिसिङ्गत्वाद् वैराजवत् ।।४४॥

[स्यात्] पुरोडाश पद लक्षणावृत्ति से धाना आदि सभी सवनीय हविद्रव्यों का ग्राहक होता है, [प्रकृतिलिङ्गत्वात्] प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम में 'पुरोडाश-शैंदवरित' [कात्या ० औ ० ६।६।२] इत्यादि याक्यों के पुरोडाश पद से धाना आदि पात्रों का बोध कराने में— लिङ्ग होने के कारण, [वैराजवत्] वैराज के समान।

प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम में लक्षणा वृत्ति के आधार पर पुरोडाश पद से धाना आदि सभी द्रव्यों का बीध होता है, यह 'पुरोडार्शक्षरति' आदि वाक्यों से स्पष्ट

१. द्रष्टव्य---आप० श्रीतः १२।४।६॥

२. द्रष्टव्य -आप० श्रीत• १२।४।१०, १२, १३॥

३. रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वृक्ति में अन्तिम दो सूत्र व्यास्मात नहीं हैं। इससे सन्देह होता है-कदाचित् रामेश्वर सूरि के काल तक नये सूत्र थे, न इनपर शावर भाष्य था। इन सूत्रों और इनके भाष्य को सूरि के परवर्त्ती काल में भाष्य और वार्त्तिक ग्रन्थों में मिलाया गया।

है। तब अक्करुगों में पुरोडाच पद चाना आदि अन्य हिवयों का उपलक्षण नहीं होना चाहिए, यह कपन निरस्त हो जाता है। ऐसी दशा में 'तरसमया: सवनीया: पुरोडाचा भवन्ति' में भी पुरोडाण पद लक्षणा से चाना आदि हिवयों का याहक है। फलत: सवनीय सभी हिवयों मांसगुक्त हों, इसमें कोई बाचा नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए सूत्र में 'वैराजनत्' उदाहरण दिया। इस सम्बन्ध में वाक्य है—'उक्थ्यों वैरूपसामा एकविकः; पोडकी वैराजसामा' ज्योतिष्टोम की उन्ध्य संस्था वैरूपसाम और एकविका स्तोत्रवाली होती है, बोडकी संस्था वैराज सामवाली होती है। इन वाक्यों में प्रकृतिलिङ्ग से 'साम' पद मुख्यार्थ को छोड़कर सक्षणबोध्य अर्थ वैरूपपृष्ठ तथा वैराजपृष्ठ का बोधक है। इसी प्रकार पुरोडाका-पद-बोध्य धाना आदि सभी हवियों की—मांसमयता जाननी चाहिए।

छत्तीस वर्ष में साच्य 'बाक्त्यानामयनम्' सत्र के नाम से हविद्वव्यों में सास का जिस धीमानुष्ती से प्रवेश किया गया है, वह सत्र के उपलब्ध विवरण से भी संबंध होता है। उस विषय का सन्तर्ग है—

'संस्थित संस्थिते इति गृहपतिर्मृगया याति, स तत्र यान् मृगान् हन्ति, तेषां

श्रुरा पुरोबाशाः सबनीया भवन्ति ।

प्रतिदित अनुष्ठेय कर्म की समाप्ति पर बृह्पति रात में मृगया ( = आसेट-शिकार) के लिए जाता है, वह आसेट में जिन मृगों की मारता है, उनके भांस से सैयार किये गये ( = तरसाः) पुरोडाश सवनीय होते हैं। ज्योतिष्टीम के पौचर्वे सुत्या दिन में हविद्रव्य के रूप से उनका उपयोग होता है। तात्पर्य है, उस दिन के अनुकारों में उनकी (मासमय पुरोडाशों की) आहुति दी जाती है।

निजारणीय है, उनत रान्यमें मासग्रभणलो लुगता में विक्षिप्त हुए व्यक्ति का लिखा हुआ जात होता है। वह आखेट-विषयक जानकारी से नितान्त अनिभन्न हैं। सन्दर्भ में बंगली जानवर के लिए भूग' पद का प्रयोग किया है। इस पद का अपेग किया है। इस पद का अपेग किया है। इस पद का अपे केवल हिरन न होकर उसमे हिएन, सूअर, एखा (—खरगोण), तेही चीतल, कांस्व, महा ( —STAG) आदि सभी आ जाते हैं। आजकल आग्नेयास्त्र ( बन्दूक आदि) के सहारे शिकार सभी जानवरों का सुगमता से हो जाता है। किर भी जानवरों के भेद, मौसान, जगल की स्थिति, सहयोगी व्यक्तियों के होने-व-होने के कारण अवसर के अनुसार अनेक प्रकारों का आश्रय नेना पहता है। सब सुविधाएँ होने पर भी कभी शिकार नहीं मिनता; निराज लीट आना पड़ता है। वस में उच्छ के अनुसार अनेक ऐसे अदसर आते हैं, जब आधेट के लिए कहीं बाहर जंगल में जाया ही नहीं जा सकता। गृहपति क्षण हो जाय, अयवा बाइ जान में जाया ही नहीं जा सकता। गृहपति क्षण हो जाय, अयवा बाइ कीई अनिवार्य बाधा आ आय, तो अनेक दिनों तक भी सम्भव नहीं होगा। ऐसी दशा में छलीस दयं तक निरन्तर प्रितेन कमीनुस्तान के अनन्तर अर्थात् प्राय: रात्रि में आखेट के लिए जाने का उत्तर कितान्त अव्यवहार्य एव पागत-

पन है।

स्थिति के अनुसार बाखेट के लिए कोई भी प्रकार अपनाया जाय, वर्ष भर निरन्तर उसमें कोई भी बाधा न आये, यह सवंधा असम्भव है। आन्नेपास्त्र के अभाव में आज भी भाले, बरखे, तलवार व पोलेदार लाठियों से धिकार किया जाता है। हिरन, सूजर बादि प्राय: फसलों के खेतो में आ जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण जनों द्वारा सूजर के धिकार का एक प्रकार बड़ा बीभत्स है। उसमें कम-से-कम पन्द्रह-सोलह अच्छे तगड़े व्यक्तियों का होना जावस्थक है। वह प्रकार यहाँ लिखना व्यथं है। सारांधा है, कोई भी प्रकार आसेट का हो, पूरे वर्ष निरन्तर प्रतिदिव उसमें सफलता प्राप्त की जा सके, यह नितान्त असम्भव है। फिर बंगल में जानवर खूँटे से बँचे नहीं रहते कि गृहपति जाये, और मारकर ले आए।

यह जनेकन गत पंक्तियों में स्पष्ट किया जा चुका है—मासमय पुरोडाश का कथन सर्वेषा अहास्त्रीय है। सवनीय हविद्रव्यों की सणना में भाना, करम्ब, परीवाप, पुरोडाश, प्यस्या का उल्लेख मिलता है। मांस का कहीं उल्लेख नहीं है। इनमें पुरोडाश के अतिरिक्त सब द्रव्य स्पष्ट अल्लम्य हैं। पुरोडाश मी पिसे हुए अल्ल का बनाया जाता है। मांस न पीसा जा सकता है, न उसका पुरोडाश बन सकता है। पर अन्य द्रव्यों में नितान्त भी अवसर (— पूंजायश) न देखकर जैसे-तैसे पुरोडाश में बलात मांस का प्रदेश कर इन्द्रियों की विषयली नुपता को बहुलाने का निर्मेण्य प्रयास किया गया है।

सत्र की छत्तीस वर्ष अविष भी इसी तथ्य का प्रतीक प्रतीत होता है। वोबीस वर्ष वयस् के आस-पास जोकपूर्ण मदभरे यौवन का उभार उमझ पड़ता है। आगे छत्तीस वर्ष इसी यौवन का आगन्द-रस सेने के हैं। शिकार खेलो, मांस और सोम का सेवन करो—अपना सो स्वर्ण यही है, और यहीं है। स्वर्ण की कामना से यको के अनुष्ठान का तात्त्रमं इसी में है। मरकर क्या होगा ? किसने देखा है? इस प्रकार छत्तीस वर्ष बीतने पर कभी पूरे कभी अपूरे देह-इन्द्रिय आदि शियल हो आते हैं। सत्रकाल स्वतः पूरा हो जाता है। छत्तीस वर्ष के सत्रकाल का अन्य क्या प्रवृत्ति-निमित्त रहा होगा ? कोई बताये। फलतः यह प्रसंग अशास्त्रीय बच्चवहायं होने से त्याज्य है, शास्त्र का अन्त्र नहीं है।

हम जैमिनि की बकालत करना नहीं चाहते। यदि वस्तुतः ये तीन सूत्र जैमिनि-लिखित हैं, तब भी इनमें प्रतिपादित अर्थ सर्वेषा अञ्जवहायें व वेदविरुद्ध होने से पूर्णतः अमान्य है।

इस प्रसंग मे यह भी ध्यान देने की बात है—यदि एक बस्ती, प्राम या नगर में अनेक गृहपति इस सत्र का अनुष्ठान करनेवाले हों, तो छत्तीस वर्ष तक निरन्तर प्रतिदिन आसेट के लिए जंगली जानवर कहां से आयेंगे? सन्दर्भ में 'मृगान् हिन्त' बहुवजनान्त कर्म का प्रयोग है। प्रतिदिन बहुत-से मृग मारे जाएँ, तो छत्तीस वर्ष सक उनका मिलना कहाँ सम्भव होगा? हम स्वयं यह देखते रहे हैं, दसों-जीसों मीलों तक जो जंगल सभी तरह के जानवरों से भरे थे, वहाँ एक शिकारी परिवार के स्थायी रूप से बस जाने पर कुछ ही वर्षों में वे जंगल शेर जैसे जानवरों तक से साली दिखाई देने लगे; अन्य जानवरों के निषय में क्या स्थिति रही होगी? यह स्वयं समक्षा जा सकता है।

इस सत्र के नाम 'झाक्त्यानाम्-अयनम्' पर भी घ्यान देना अपेक्षित है। 'झाक्त्यानाम्' में मूल पद 'झिक्त' है। केवल नाम के आधार पर वसिष्ठ-पुत्र 'झिक्त' के साथ इस सत्र का सम्बन्ध ओड़ने का प्रयास किया गया है। पर इसके विपरीत 'खिक्त' के उपासक तान्त्रिक व वाममार्ग के अनुगामियों के साथ इसका सम्पर्क रहा हो, यह अधिक सम्मत्व है। वसिष्ठपुत्र झिक्त का नाम लेकर उसे वेद-मार्ग पर लाने का व्ययं प्रयास किया गया है। सुविज्ञ पाठक स्वयं गम्भीरता-पूर्वक इसपर विचार करेंगे'।।४४॥

इति श्री पूर्णसिहतन् श्रेन तोक्रावेवीगभंजेन, बलियामण्डलान्तर्गत 'छाता'-वासि श्रीपुरवर काजीनायशास्त्रिपादाक्वसेवालक्ष्य-विद्योदयेन, बुलन्दशहर - भण्डलान्तर्गत-पहासूपकण्ठ-'बनैल' ग्रामाभिजनेन, साभ्यतं 'ग्राजियाबाद' नगर-निवासिना, जदयवीर-शास्त्रिणा समुन्नीते जैमिनीयमीमांसादर्शनिवद्योदयभाष्ये तृतीयाष्यायस्य अध्टमः पादः । सम्पूर्णक्षवायं सृतीयोऽष्यायः।

> मुक्तेदान्वरनेत्र - मिते वैकमवस्तरे । विश्वद्धार्थः समायुक्तः सम्पूर्णे माघने अतो ॥ आराज्यप्यायरूपोऽयं भ्रन्यांशः पूर्णतामगात् । परलोकगताः पुष्पाः प्रीयन्तां पितृवेवताः ॥

# चतुर्थोऽघ्यायः

#### प्रथमः पादः

प्रयातः ऋत्वर्षेषुरुवार्षयीजिज्ञासा ॥१॥

शेष-शेषीभाव के धनन्तर ऋत्वर्ण तथा पुरुषार्थ की जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि वह कर्मों के प्रयोज्य-प्रयोजकभाव के लिए उपयोधी है।

यस्मिन् प्रीतिः पुरुषस्य तस्य लिप्साऽयंसदाणाऽविभक्तत्वात् ॥२॥

जिस कर्म के अनुष्ठान से पुरुष को सुख प्राप्त होता है और जिसके करने की इच्छा स्वतः ही है, उस कर्म को पुरुषाचे कर्ते हैं, वह सुख का साधन कर्म से पृथक् नहीं है।

तदुत्सर्गं कर्माणि पुरुषार्थाय शास्त्रस्थानतिशंवयत्यान्त च प्रव्यं चिकीव्यंते, तेनार्थेनाभिसम्बन्धात् क्रियायां पुष्पभृतिः ॥३॥

प्रीतिरूप फल की उपलब्धि न होने पर भी 'अजापतिव्रत' संज्ञक कमें पुरुषार्थ हैं, क्योंकि शास्त्रोक्त बात शक्तुनीय नहीं होती तथा यज्ञ का अञ्जूष्मूत कोई भी द्रव्य उस्त कर्मी द्वारा संस्करणीय नहीं पाया जाता जिससे उनको ऋत्वर्थ माना जाए सौर पुरुषार्थ के साथ सम्बन्ध होने से उस्त कर्मों में पुरुष-श्रवण भी चरितार्थ होता है।

चविशेषात् शास्त्रस्य ययाश्रुति फलानि स्यु: ॥४॥

आसेप—वाक्यक्षेथ के अनुसार फलवाने समिषादि कर्म भी पुरुषायं होने चाहिए, क्योंकि उनका विधायक शास्त्र भी 'प्रजापतित्रत' संक्षक कर्म विधायक शास्त्र के समान है।

श्रपि वा कारणाऽग्रहणे तदर्यमर्थस्याऽनभिसम्बन्धात् ॥५॥

समा०—श्रुति धादि विनियोजक प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण के उपलब्ध न होने से 'प्रजापतिव्रत' संज्ञक कर्म पुरुवार्थ माने गये हैं, प्रमाणाभाव से उनका किसी प्रधान कर्म के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता।

तथा च सोकमूतेव ॥६॥

श्रीर, जैसा ऊपर निरूपण किया गया है, वैसी ही मान्यता सब लोगों में पाई जाती है।

प्रयाणि त्वविशेषेणाऽऽनर्षक्यात् प्रदीयेरन् ॥७॥

स्वेन त्वर्थेन सम्बन्धो द्रव्याणां पृथगर्थेत्वात्तस्माद्यथाश्रुति स्युः ॥६॥

सिं - उपतायुधों का भ्रापने-भ्रापने कार्यों के साय सम्बन्ध होना उचित है, क्योंकि उनका भिन्न-भिन्न कार्य विधान किया गया है, ग्रवः श्रुति के धनुसार ही उनका विनियोग होना ठीक है।

घोद्यन्ते चार्यकर्मसु ॥६॥

मीर, हवन-विधि के लिए पुरोडाश म्रादि विधान किये गये हैं।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१०॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्तायं की सिद्धि होती है। तत्रंकत्वमयज्ञाङ्गमर्थस्य गुणसूतत्वात् ॥११॥

पूर्व - स्वा में दान किये जानेवाले पर्युमों में एक या झिषक संख्या का विचार आवस्यक नहीं, नयोंकि वह उक्त परामों का विशेषण होने से गौण है ।

एकधृतित्वाच्च ॥१२॥

भीर, एकत्व संस्था का श्रवण पाये जाने से भी उबत प्रयं की सिद्धि होती है। प्रतीयत इति चेतु १११३॥

कहीं-कहीं एकवचनान्त पद से एकत्व संस्था की प्रतीति भी होती है, यदि ऐक्क कहो तो-

नाऽशब्दं तत्त्रभाणत्यात्पूर्वयत् ॥१४॥

उन्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि 'प्रथम दौड़ता है' कहने से जैसे द्विताय-नृत्तीय का मार्थिक बोध होता है, वैसे ही प्रमाणीभूत वाक्य के श्रवण से जो एकरव संस्था का बोध होता है, वह भी भाषिक होता है, शाब्दिक नहीं।

शब्दवत्तूपलम्यते तदागमे हि बृश्यते तस्य नानं हि यथाऽन्येषाम् ॥१५॥

सि॰—पशुगत एकत्व संख्या शाब्द प्रतीत होती है, भ्योंकि पद्ध: प्रातिपदिकोत्त रवर्ती 'अम्' प्रत्यय में बहु धाच्यरूप से विद्यमान है और उसका ज्ञान पशु ग्रादि पदार्थों के समान होना उचित है।

तद्वच्च लिङ्गदर्शनम् ॥१६॥

धोर, जैसा पूर्व निरूपण किया गया है, वैसे ही प्रयं के सामक प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं।

तया च लिङ्गम् ॥१७॥

जैसे संस्था विवक्षित है, वैसे ही लिङ्गप्रमाण भी विवक्षित है। ग्राथियण्यविद्योषेण भावोऽर्थः प्रतीयेत ॥१८॥

सि॰—'स्विष्टकृत्' मादि कर्मों में भावी मुख की जनक ग्रटण्टार्यता जाननी चाहिए, क्योंकि वह भी पाग के समान शास्त्रीय कर्म है।

चोरनायां त्वनारम्भो विभवतत्वान्न ह्यनेन विधीयते ॥१६॥

पूर्वं∘—शेष हवि से विवान किये गये 'स्विष्टकुत्' धादि कर्मो में घांशिक घडण्टार्यंताः—फलप्राप्ति नहीं हो सकती, नयोंकि वे पृत्रक् कर्मे नहीं हैं, घीर झन्य किसी बाज्य से उनकी धडण्टार्यंता का विघान नहीं पाया जाता ≀ स्याहा द्रव्यक्तिकीर्यायां भावोऽयं च गुणमूतत्वाऽऽश्वयाहि गुणोभावः ॥२०॥

सि०---- उपर्युक्त हिन के संस्कारार्थ होने पर भी 'स्विष्टकृत्' ग्रादि कर्यों में ग्रडष्टार्थता ग्रीर संस्कारार्थता दोनों प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि संस्कारार्थता तथा ग्रडष्टार्थता उद्देश्य के श्रवीन हैं।

### श्चर्ये समवैषस्यमतो द्रष्यकर्मणाम् ॥२१॥

इसके आगे फल की प्राप्ति के झर्च द्रव्य सथा कर्म—दोनों की समवातया विषमता का निरूपण किया जाता है।

### एकनिष्पत्तेः सर्वे समं स्यात् ॥२२॥

पूर्व o ---- श्रामिक्षा और वाजिन् --- ये दोनों समान रूप से दक्षि-प्रक्षेप के प्रयोजक हैं, क्योंकि एक बार दक्षि-प्रक्षप --- दही डालने से ही उनकी निष्पत्ति ही जाती है।

#### संसर्गरसनिष्यत्तेराभिक्षा वा प्रवानं स्यात् ॥२३॥

सि॰—वाजिन तथा ग्रामिक्षा—दोनों में ग्रामिक्षा ही दिध-प्रक्षेप का प्रयोजक है, वर्षोकि दिव के सम्बन्ध से उसकी निब्पत्ति पहुंचे होती है।

### मुख्यशब्दाभिसंस्तवाच्च ॥२४॥

मुरुवार्य के ग्राहक सर्वनाम शब्द के द्वारा भ्रामिक्षा को विश्वदेवों को समर्पित करने से भी उक्तार्थ की सिद्धि होती हैं।

### पदकर्माप्रयोजकं नयनस्य परार्थत्वात् ॥२५॥

पदकर्म गौ ले जाने का प्रयोजक नहीं, वयोंकि वह गौण है।

ग्रर्थाभिधानकर्म च भविष्यतः संयोगस्य तश्निमित्तत्वात्तवर्थो हि विश्रीयते ॥२६॥

तथा, तुषोपद्माप — कराकों में तुषों को रखनारूप कर्म कपालों के सम्पादन कर प्रयोजक नहीं हो सकता, क्योंकि पुरोडाश के साथ सयुक्त कपालों को तुषोपद्माप का निमित्त कथन किया है और पुरोडाश अवण के लिए ही कपालों का विद्यान किया गया है।

#### पशायनालम्भाल्लोहितशकृतोरकर्मत्वम् ॥२७॥

इसी प्रकार दान के लिए लाये गये पशु को खिलाने के लिए लाल रङ्ग की घास को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर रखना धौर मल का दूरीकरण ये दोनों कर्म मुख्य नहीं, झानुषङ्किक है।

### एकदेशद्रव्यक्ष्योत्पत्तौ विद्यमानसंथोगात् ॥२८॥

तथा, 'स्विष्टकृत्' याग पुरोडाश का प्रयोजक नहीं, क्योंकि पुरोडाश के विघायक वाक्य में उसका धारनेय याग के साथ सम्बन्ध स्पष्ट है।

### निर्देशात्तस्याम्यदर्णादिति चेत् ॥२६॥

आक्षेय---प्रकृत पुरोडाघ का धानिय याग के लिए विद्यान होते के कारण धर्षापत्ति प्रमाण से स्विष्टकृत् कर्म के लिए किसी अन्य पुरोडाध की कल्पना होती है, यदि ऐसा कहो तो ---

#### न दोषसन्निधानात् ॥३०॥

समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, नयोंकि स्विष्टकृत् कर्म का शेष हवि के साथ सम्बन्ध स्पष्ट है।

## कर्म कार्यात् ॥३१॥

पुरोडाध मुस्य कर्म की समृद्धि के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ग्रतः उक्त कर्म पुरोडाब सम्पादन का प्रयोजक नहीं।

सिङ्गदर्शनाञ्च ॥३२॥

तथा, शास्त्र-प्रमाण उपलब्ध होने से भी उनत झर्च की ही सिद्धि होती है। मनिधारणे निप्रकर्षादनुयाजवत् पात्रमेडः स्थात् ॥३३॥

पूर्वं - जैसे प्रमुपाज के साधन प्यवाज्यवारणार्थ धन्य पात्र का सम्यादन किया जाता है, वैसे ही प्राजापस्य हिवयों के लिए 'जुहु' से किन्त कोई दूसरा पात्र होना चाहिए, क्योंकि वह ऋतुहवियों से बहुत दूर है।

न वा पात्रत्वादपात्रत्वं विकदेशत्वात् ॥३४॥

सि०—उक्त कथन ठीक नहीं, भ्योकि खेषधारण के लिए किसी पात्र का विधान नहीं और प्रयाज का क्षेषांछ होने से घृत के लिए ग्राय पात्र का विधान न होना युक्त है । हेतुत्यास्य सहप्रयोगस्य ॥३५॥

वथा, ऋतुम्यु मौर प्राचापत्य पशुश्रों को एकसाथ पुष्य का देनेवाला कथन करने से भी उन्तार्ष की सिद्धि होती है।

ग्रभावदर्शनाच्य ॥३६॥

भौर, प्राजापस्य पशु-प्रस्वन्धी हवियों के स्निश्वारण का विधान न पाये जाने से भी उत्तर सर्च की सिद्धि होती है।

सति सन्यवचनम् ॥३७॥

सभिघारण के प्रभाव होने पर ही 'प्राजायत्य पञ्ज' सम्बन्धी हिवयों की रूसता से प्रतिपादक वचन उपपन्न हो सकता है।

न तस्येति चेत् ॥३८॥

बाक्षेप -- सब्यवचन घिषारण के श्रमाव का सूचक नहीं, यदि ऐसा कही ती---स्यातस्य मुख्यत्वात् ॥३६॥

सभा जनत कथन ठीक नहीं । उन्ते चान्य को प्रशिवारणाभाव का बोचक मानना ही ठीक है, नयोंकि ऐसा मानने से वह मुख्यार्य का बावक हो सकता है । समानयनं तु मुख्यं स्थाल्लिङ्गदर्यनात् ॥४०॥.

'उपमृत' संज्ञक स्नृवा से 'जुहु' संज्ञक सुवा में धृत साना श्रीपमृत् श्राज्य के ग्रहण का प्रयोजक है, वर्योक्ति प्रनाणों से ऐसा ही सिद्ध होता है ।

वचने हि हेत्वसामर्थ्यम् ॥४१॥

यदि 'प्रतिहाय' बाक्य में श्रूयमाण समानयन को प्रोपमृत के सम्पादन का प्रयोजक न मानें तो जौहबम्स से प्रमुयाजभावरूप हेतु का कथन निरयंक हो जाता है।

तत्रोत्पत्तिरविभक्ता स्यात् ॥४२॥

पूर्व ०-- 'जुहु' श्रीर 'उपमृत' स्रूचों में जो माज्य का ग्रहण कथन किया है, उसका दिना विभाग विनियोग होता है।

#### सत्र जौहबमनुयाजप्रतिबेद्धार्थम ॥४३॥

सि०---'जौहब' भौर 'भौषमृत' दोनों झाज्यों के सम्यजीहब झाज्य प्रयाजों के लिए ही है, मनुयाओं के लिए नहीं।

श्रीपभृतं तथेति चेत् ॥४४॥

ध्यक्षेप---जैसे 'जोहन' धांज्य केवल प्रयाजों के लिए है, वैसे ही प्रीपमृत प्राज्य भी केवल प्रमुयाजों के लिए ही होना चाहिए, प्रयाज तथा अनुयाज दोनों के लिए नहीं, यदि ऐसा कहीं हो---

स्याज्जुहुप्रतिषेधान्नित्यानुवादः ॥४५॥

समार चनत कथन ठीफ नहीं। श्रीपशृत श्राप्य प्रयाज तया प्रमुपाज दोनों के निए होना चाहिए, नर्योकि 'यञ्जुद्धाम्' वान्य में धनुयाजों का निषेष होने से 'यदुपमृति' चान्य में प्रयाजों के साथ धर्यसिद्धि प्रनुपाजार्यता का प्रमुवाद हो सकता है।

तदष्टसंख्यं धवणात् । 🗠 📢

पूर्व --- 'जपमृत' नामक स्नुवा में जो शाल्य का ग्रहण विधान किया है, वह शाठ संख्यावाला जानना चाहिए, क्योंकि ग्रहण विधायक वाव्य से ऐसा सिद्ध होता है।

प्रमुप्ताहरू जो हवस्य ॥४**७॥** 

तया, जुहु में चार बार रे ्र का ग्रहण विघान करके पत्रचात् 'उपभूत' में ग्राठ चार विघान करने से भी जबत अर्थ भी खिद्धि होती है ।

हयोस्तु हेतुसामध्यं श्रवणं च समानयने ॥४८॥

सि॰ दो नार चार के ब्रहण का विधान है, एक बार भाठ के ब्रहण का नहीं, क्योंकि ब्रहण-हेतु से ऐसा ही पाया जाता है और भाठ बार का विधान समानयन के प्रभित्राय से किया है।

॥ इति पूर्वमीमांसादशंने चतुर्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

## द्वितीयः पादः

स्वयस्त्वनेकनिष्पत्तिः स्वकर्मञ्चरदस्वात् ॥१॥

पूर्व o--- स्वर ' यूप-निर्माण-किया से भिन्न किया द्वारा निष्यत्न होता है, क्योंकि एसकी निष्यत्ति का स्वसन्त्र विद्यान किया गया है।

भारपग्तराच्य शङ्कते ॥२॥

तया, प्रन्य वृक्ष से 'स्वरुं के निर्माण की जो यंका की गई है, उससे भी उक्त धर्य की सिद्धि होती है।

नदेकदेशो वा स्वब्स्यस्य तन्निमत्तत्वात् ॥३॥

सि०—'स्वर' यूप का ही एक ग्रश होता है, ग्रतः उसका स्वतन्त्र स्थान मानना गिरवंक है।

#### शकलश्रुतेश्च ॥४॥

तथा, यूप का राकल श्रवण होने से भी 'स्वर' छेदन-कियाका प्रयोजक नहीं हो सकता।

### प्रतियूपं च दर्शनात् ॥१॥

र्क्षोर, प्रतियूप 'स्वरु' का विधान पाये जाने से भी उक्त द्वर्थ की सिद्धि होती है। भावाने करोति भाव्यः ॥६॥

'यस्य स्वरं, करोति' बाक्य में जो 'करोति' सन्द है, उसका सर्व निष्पत्ति नहीं स्रपितु प्राचान है।

#### शाखायां तत्प्रधानत्वात् ॥७।।

शाखा में धाहरण किया का सम्बन्घ जानना चाहिए, क्योंकि वह उक्त किया के प्रति प्रधान है ।

शासामां तत्प्रधानस्वादुष्वेषेण दिभागः स्थाद्वैषम्यात् ॥८॥

थाला में उपवेष के साथ प्रयोजकता तथा प्रवयोजकता ग्रंश में भेद होना चाहिए, क्योंकि छेदन-किया के प्रति शासा प्रयान ग्रीर उपवेष गीण है।

#### श्र्यपायाच्य ॥६॥

तया, श्रुत ग्रथं के ग्रभाव को प्राप्ति होते से भी उस्त भर्थं की सिद्धि होती है। हरणे जुहोत्तिर्धोगसामान्याद ब्रध्याणां चार्यश्रेष्टवास् ।।१०॥

पूर्वं 'सह शास्त्रमा प्रस्तरं प्रहरित' वानम में जो शास्त्रा मा प्रहरण विधान है, नह होमरूप प्रार्थंकर्म है, क्योंकि उसका प्रार्थंकर्मरूप प्रस्तर-प्रहरण के साथ सम्बन्ध है और प्रच्य को धर्यंकर्म का शेष होना नियत है।

### प्रतिपत्तिर्वा शब्दस्य तत्प्रधानत्वात् ॥११॥

सि०—शाक्षाप्रहरण प्रांतपात्त कमें है, प्रस्तर-प्रहरण के समान ग्रथंकर्म नहीं, क्योंकि उक्त बाव्य में शाखा का प्रस्तर की भ्रपेक्षा गुणरूप से उपादान किया है।

### प्रयोज्योति चेत् ॥१२॥

भत्रधान प्रथं में भी द्वितीया विश्ववित होती है, यदि ऐसा कही तो — न तस्यार्विकारादर्थस्य च कृतत्वात् ॥१३॥

ठीक नहीं, क्योंकि सक्तु ग्रादि का विनियोग न होने ग्रोर शाखा द्वारा वत्साप-करण रूप धर्य के किये जाने से सक्तु ग्रोर शाखा परस्पर विलक्षण हैं।

### उत्परवसंघोगास्त्रणौतानामाज्यबद्धिभागः स्यात् ॥१४॥

पूर्व ॰ --- जैसे 'छूंवा' के घृत का सब कर्मों मे प्रयोग होता है, बैसे ही प्रणीता पात्र के जल का 'संयवन' धीर 'निनयन' दोनों कर्मों के लिए विश्वाग भी समानतया होना चाहिए, वर्योकि प्रणयन-विधायक वाक्य में उसका किसी कार्यविशेष के साथ सम्बन्ध नहीं -पाया जाता।

### संयवनार्थानां या प्रतिपत्तिरितरासां तत्प्रधानत्वात् ।।१५॥

सि॰ 'संयवन' कर्म में उन्त जल से शेष बचे जल का देदि में निनयन प्रतिपत्ति-कर्म है, क्योंकि उसके प्रति शेष जन का प्रधानरूप में निर्देश किया गया है। प्रासनवन्त्रं प्रावरणस्य दण्डप्रदानं कृतार्थत्वात् ॥१६॥

पूर्वं - जैसे कण्ड्यन के साधनभूत विधाणाकार काष्ठविशेष का चरवाल नामक वर्त में प्रक्षेप प्रतिपत्तिकर्म है, वैसे ही यजमान का मैत्रावरण नामक ऋत्विक् के प्रति दण्ड का देना भी प्रतिपत्ति-कर्म है, नर्मोकि वह दोक्षाकर्म में प्रथम विनियुक्त होने से चरि-सार्थ है।

अर्थकर्म वा कर्तृसंयोगातम् ग्वत् ॥१७॥

सि० जैसे उद्गाता को माला देना ग्रयंक्में है, वैसे ही मैत्रावरणा ऋत्विक् के प्रति यजमानकर्तृक दण्ड-प्रदान भी भ्रयंक्में है, क्योंकि उसका मैत्रावरण के साय क्षेण सम्बन्ध पाया जाता है।

कर्मयुक्ते च दर्शनात् ॥१८॥

प्रैषादि अन्य कर्मों में भी मंत्र।वरुण का वर्णन टण्डसहित ही किये जाने से भी सक्त अर्थ की सिद्धि होती है।

उत्पत्तौ येन संयुक्तं तस्यं तत् श्रुतिहेतुत्वात्तस्यार्थान्तरणमने

क्षेषस्वात् प्रतिपत्तिः स्यात् ।।११॥ जत्तिन्याक्य में जो त्रिसके साथ संयुक्त है, वह उसी के लिए है, हमोंकि श्रृति मैं ऐसा ही पाया जाता है लगा उसका ग्रन्य प्रयं में विनियोग हो तो वह प्रतिपत्तिरूप होमा उचित है, क्योंकि वह अञ्चनहीं किन्त प्रधान है।

सौमिके च कृतार्थत्वात् ॥२०॥

सिठ--ज्योतिष्टोम याग के मन्तर्गत 'श्रवमृत्र' देश में जो सोमलिप्त पात्रों का नगन कथन किया है, वह प्रतिपत्ति-कर्म है, क्योंकि उस्त पात्र झन्यत्र स्व स्व कर्म में परिसार्य हैं।

श्चर्यकर्मे बाऽभिधानसंयोगात्॥२१॥

झाक्षेप — 'ग्रवमृथ-तयन' ग्रर्थकर्म है, क्योकि उपपात्रों का ग्रवमृष याग के साथ भ कृरुप से सम्बन्ध उपलब्ध होता है।

प्रतिवत्तिर्वा तन्त्यायत्वादेशार्घाऽवसुवश्रुतिः ॥२२॥

समा॰—'प्रवभृष-नयन' प्रतिवत्ति-कर्म है, क्योंकि युक्ति से ऐसा ही सिद्ध होता है, भीर जदाहृत वाक्य में सबभृष शब्द देश का वाचक है, याग का नहीं।

कर्तृदेशकालानामचोदनं प्रयोगे नित्यसमनायात् ॥२३॥

पूर्व - -- शास्त्र में कर्ता, देश तथा काल की विधि ग्रंपेक्षित नहीं, नयोकि वह कर्मा-

नियमार्था वः पुनः श्रुतिः ॥२४॥

सिo—कर्ताधादि की स्वय प्राप्ति होने परभी जो पुनः विवान किया है, वह , फिशम के लिए हैं।

तथा द्रव्येषु गुणश्रुतिरूत्यत्तिसंयोगात् ॥२४॥

जैसे कर्वा झादि का विचान नियमार्थ है, वैसे ही प्रतिद्रव्य-पुण का विधान भी निवाहर्ष है, क्योंकि उसका उत्पत्ति वाक्य से द्वाय सम्बन्ध है।

### संस्कारे च तस्त्रधानत्वात् ॥२६॥

तथा, भवषात ग्रादि संस्कारों में भी नियम ही जानना चाहिए, क्योंकि उनके विद्यायक वायय में नियम की प्रधानता पाई जाती है।

## यजति चौदनाद्रव्यदेवताभियं समुदाये कृतार्यत्वात् ।।२७।।

स्मय शब्द का श्रयं है—द्रव्य, देवता श्रीर किया—इन तीनों का समुदाय, क्योंकि उसका उक्त समुदाय में ही संकेत किया गया है।

तदुक्ते श्रवणाज्जुहोतिरासेचनाधिकः स्थात ॥२६॥

याग फ्रीर होम दोनों समानार्थक एक्ट हैं, क्योंकि याग शब्द के क्यों में ही होम-वाची 'जुहोति' किया का प्रयोग पाया जाता है, क्रन्तर इतना है कि याग में परमात्मा के उद्देश्य से त्याग होता है ।

विषे: कर्मापर्वागरवादर्थान्तरे विविश्रदेश: स्थात् ॥२६॥

पूर्व - जिस भाग में जिस द्रव्य की विधि है, उससे भिन्न याग में विहित द्रव्य के घर्मों का श्रविदेश होता है, क्योंकि विधि के कर्म की समाप्तिपर्यन्त का ही नियम है।

प्रपि योत्पत्ति संयोगार्थसम्बन्धोऽविक्षिष्टानां प्रयोगैकत्वहेतुः स्यात् ॥३०॥

सि॰—उत्पत्ति-बाक्य में विहित होने के कारण बाँह का धातिथ्यादि तीनों के साथ सम्बन्ध होना चाहिए, वर्षों कि समानरूप से विधान किये द्रव्य प्रतियाग एकरूप से ही मनुष्ठान के हेतु होते हैं।

॥ इति पूर्वमीमांसादशंने चतुर्याच्यायस्य द्वितीयः पादः॥

## तृतीयः पादः

द्वस्थासंस्कारकसंसु परायंत्यात्फलश्रुतिरयंवादः स्यात् ॥१॥ द्रव्य, संस्कार तथा कर्मां में जो फल सुना जाता है, वहस्रयंवाद है, वधीक वे तीनों मतु के लिए हैं।

उत्पत्तेश्चातरप्रधानस्वात् ॥२॥

तथा, उत्पत्तिवाक्य से फल के प्रति पुरुष की प्रधानता न पाये जाने से री उक्त प्रयंकी सिद्धि होती है।

### फलं तु तत्प्रधानाधाम् ॥३॥

समस्त यज्ञक्रिया द्रव्यसाच्य हैं श्रीर क्रिया के बनुकूल फल मिनता है, बढ: द्रव्य, संस्कार और क्रिया—तीनों की प्रचानता मानी जाती है।

नैमित्तिके विकारत्वारकतुप्रधानमन्यत्स्यात् ।।४।।

मुण्मयः—मिट्टी के पात्रों का विधान काम्य कर्मों में विहित है, नित्य कर्मों में उनके प्रयोग का विधान नहीं है।

एकस्य तुमयत्वे संयोगपृथक्त्यम् ॥ १॥

एक प्रथ्य के मित्य स्रोर नैमित्तिक उभवार्थ होने में विनियोजक वाक्य नियासक

### शेष इति चेत् ॥६॥

दिविरूप द्रव्य एक कमें का ही शेष है, यदि ऐसा कही तो— नार्यपृथक्त्वात् ॥७॥

उन्त कथन ठीक नहीं, वयोंकि प्रयोजन के भेद से वाक्य का भेद होना उचित है। ब्रव्माणां तु कियार्थामां संस्कारः ऋतुवर्मस्वात शब्ध।

ज्योतिष्टोम ध्रादि में जो पयोत्रत क्रादिरूप संस्कार विधान किये हैं, वे कर्तु के धर्म हैं, पुरुष के नहीं।

पृचकत्वाद्व्यवतिष्ठेत् ॥१॥

जाह्मण, क्षत्रिय धादि पदों में वष्टी विभक्ति का प्रयोग पाये जाने से सिद्ध है कि उवन वर्तों के साथ ब्राह्मण धादि पुरुषों का सम्बन्ध व्यवस्थापक है।

चौदनायां फलाश्रुतेः कर्ममात्रं विषीयेत न ह्यात्रग्दं प्रतीयते ॥१०॥

पूर्व ः -- 'विश्वजीता स्रजेक' झादि वान्यों से कर्मगात्र का विधान है, क्योंकि उक्त विधिवानयों में किसी पद से फल का श्रवण नहीं होता और झपदार्थ का स्थीकार ठीक नहीं।

द्यपि वाऽप्रनानसामर्थ्याच्चोदनार्थेन गर्ध्यतार्थानामर्थवस्येन वचनानि प्रतीयन्तेऽर्थ-तोप्यसमर्थानामानन्तर्थेऽप्यसम्बन्धस्तरमात् श्रृत्येकदेशः सः ॥११॥

सि० — वाक्य-सामर्थ्यं से ही विधिवाक्य द्वारा फल की कल्पना होती है, क्योंकि सम्पूर्ण वैदिक वचन अर्थवाले होते हैं, परन्तु फलवाचक पदरहित वाक्यों में समीपस्थ होने पर भी फलवाची पद का सम्बन्ध नहीं हो सकता, प्रतः वाक्य-सामर्थ्यं से कल्पित फल ही श्रुतवाक्य का प्रवयंव समभन्ता चाहिए।

वाक्यायंश्च गुणार्थवत् ॥१२॥

तथा, यदि फलसहित बाक्य की कल्पनान की जाए तो उक्त बाक्य गुण का विधायक हो जाता है।

सत्सर्वार्थमनादेशात् ॥१३॥

पूर्वं उनत याग सब फलो का देनेवाला है, क्योंकि उसका कोई एक फल कथन नहीं किया गया।

एकं वा चौदनैकरवात् ॥१४॥

सि०— उक्त याग का एक ही फल होना चाहिए, क्योंकि वह एकवचनान्त विधि-पद से निधान किया गया है ।

स स्वर्गः स्यात्सर्वान्त्रत्यविज्ञिष्टस्वात् ॥१४॥

वह एक फल स्वर्ग होना चाहिए, क्योंकि वह सब यागों के प्रति समान है। प्रत्ययाच्च ॥१६॥

तथा लोकानुभव से भी विश्वजित् याग का फल स्वर्ग ही पाया जाता है। कसी फलार्थवादमञ्जवस्थारणिजिनः ॥१७॥

पूर्व जिसे जुहु ग्रादि श्रङ्को में फलबोधक वाक्य प्रश्रवाद है, वैसे ही उक्त सको में भी फलबोधक वाक्य अर्थवाद हैं, यह करण्याजिति मूनि का गत है।

## फलमात्रेयो निर्देशादश्रुतौ ह्यनुमानं स्यात् ॥१८॥

सि॰ —यह मत ठीक नहीं, क्योंकि अब फल का स्पष्ट उल्लेख है, तब उसे मानना ही चाहिए। विश्वजित् याग की भौति प्रपनी कल्पना से काम लेने की झावश्यकता नहीं।

प्रङ्गेषु स्तुतिः परार्थत्वात् ॥१६॥

जुहुआदि प्रक्षों में फल का श्रवण स्तुतिरूप से हो सकता है, व्योंकि ग्रङ्ग प्रङ्गी के लिए होने से स्वत: फलवाले नहीं हो सकते ।

कास्ये कर्मणि नित्यः स्वर्गो यथा यताङ्गं कत्वर्थः ॥२०॥

पूर्व - जैसे यागोपकारी गो-दोहन ग्रादि का फल पत् श्रादि तथा याग का फल स्वर्ग है, वैसे ही काम्यकर्म में भी स्वर्ग मुख्यफल तथा श्रुत गौणफल है।

वीते च कारणे नियमात् ॥२१॥

तथा, फल की इच्छा के निवृत्त हो जाने पर भी याग की समाप्ति का नियम होने से उक्त धर्य की सिद्धि होती है।

कामो वा तत्संयोगेन चोद्यते ॥२२॥

सि॰ काम्यकर्म के विधायक वाषय में जो फलश्रुति है, यही उक्त कर्म का फल है, क्योंकि उसके सम्बन्ध से उक्त कर्म विधान किया गया है।

श्रङ्को गुणत्यात् ॥२३॥

गो-दोहन प्रादि यज्ञाङ्कों से जो पशु ग्रादि फल कथन किया है, वह गौण होने से ठीक है।

वीते च नियमस्तदर्थम् ॥२४॥

तथा, इच्छा के पूर्ण हो जाने पर भी जो श्रारव्य कर्म की समाध्ति का नियम है, यह प्रतिज्ञा-पालनार्य है।

सार्वकाम्यमङ्गकार्मः प्रकरणात् ॥२४॥

पूर्व ०—ग्रङ्ग फलों के सहित दर्शपूर्णमासादि यागों के सब फल कथन किये हैं, स्वतः नहीं, क्योंकि प्रकरण से ऐसा ही ब्वनित होता है। फलोपदेशी वा प्रधानशब्दसंयोगात ॥२६॥

सि० — उनत कथन ठीक नहीं, वयोंकि शास्त्र में दर्शपूर्णनास को सब फलों का देनेवाला कहा है, तब उससे विपरीत नहीं हो सकता। ॣं

तत्र सर्वेऽविशेषात् ॥२७॥

पूर्व - जब दर्श्वपृषंगास सब फलों के देनेवाला है, तब उसके एक बार अनुष्ठान से सम्पूर्ण फलों की सिद्धि होनी चाहिए, वयोकि उसका उन्त फलों के साथ निमित्त नैमित्तिकभाव सम्बन्ध है।

योगसिद्धिवाऽर्थस्योत्परयसयोगात् ॥२६॥

सि० -श्वनुष्ठान-भेद से फल की सिद्धि होती है, एक बार के श्रनुष्ठान से नहीं, क्योंकि फल का उक्त वाक्य से सहभाव नहीं सुना जाता।

#### समवाये घोदनासंयोगस्यार्थवत्त्वात् ॥२६॥

सौनामणी भादि यज्ञों में श्रङ्गाङ्गियाय-सम्बन्ध में विवि जाननी चाहिए, क्योंकि ऐसा मानवे से ही उबस सम्बन्ध सार्थक होता है।

कालश्रुती काल इति चेत् ॥३०॥

कोलवाची 'क्रवा' प्रत्ययकाश्रदण होने परकालका विधान मानवाही उचित है, यदि ऐसा कहो तो—-

#### नासमवायात्त्रयोजनेन ॥३१॥

चनत कथन ठीक नहीं, नवोकि फल के साथ सौत्रामणी श्रादि का सम्बन्ध नहीं। उभयार्यमिति चेत् ॥३२॥

वैमृघादि कमें दर्श धीर पूर्णमास—दोनों कमों के शङ्ग हैं, सदि ऐसा कहो ठो---न शब्दैकत्वात् ॥३३॥

उन्त कथन ठीक नहीं, नयोकि उन्त यांग का विधान एक विधिप्रत्यव से किया गया है।

#### प्रकरणादिति चेत् ॥३४॥

प्रकरण से उक्त कर्म दोनों का धड्क होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो— नोर्त्पात्तसंयोगात् ॥३४॥

उथत कथन ठीक नहीं, वयोकि विधायक याक्य से उन्त कमें का पूर्णमास कथे के साथ ही सम्बन्ध पाया जाता है।

बानुत्यत्ती तु कालः स्यात्प्रयोजनेन सम्बन्धात् ।।३६।।

ज्योतिक्टोम यात के प्रकरण में श्रङ्गाङ्गिमान निधि का स्नमान होने से काल का विधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से प्रयोजन के साथ प्रयाजों का सम्बन्ध हो सकता है।

#### उत्पत्तिकालविशये कालः स्याहास्यम्य तत्त्रधानत्वात् ॥३७॥

श्रङ्गता तथा काल—दोनों के विधान का संशय होने पर काल का विधान होना चाहिए, व्योकि याक्य से कालविधान की ही प्रधानता पाई जाती है।

फलसंघोगस्त्वचोदिते, न स्यादशेषभूतत्वात् ॥३८॥

अविहित में फल का सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह फल के प्रति शेष नहीं है।

श्रङ्कानां तुपघातसंबोगे निमित्तार्थः ॥३६॥

वैश्वानर इष्टि का पुत्र-जन्म के साथ सम्बन्ध जातकर्म-निमित्तक है।

प्रधानेनाभिसंयोगादङ्कानां मुख्यकालस्वन् ॥४०॥ पूर्व० - ब्रञ्जकर्मों के अनुष्ठान का प्रधान काल होना चाहिए, क्योंकि उनका प्रधान

कर्म के साथ सम्बन्ध है।

ध्रववृत्ते तु चोदना तत्सामान्यास्त्वकाले स्थात् ॥४१॥ सि०----ग्रद्भकर्मो का श्रनुष्ठान स्व-स्वकाल मे होना चाहिए, क्योंकि प्रधानकर्म की समाप्ति के अनन्तर उनका विघान किया गया है और वह सब प्रङ्गकर्मों के लिए समान है।

॥ इति पूर्वमीमांसादशॅने चतुर्थाच्यायस्य तृतीयः पादः ॥

## चतुर्थः पादः

### प्रकरणशब्दसामान्याच्चोदनानामनङ्गत्त्वम् ॥१॥

पूर्व ०--- 'देवन' भादि राजसूय का श्रङ्क नहीं, क्योंकि प्रकरण तथा शब्दों से दोनी की समानता पाई जाती है।

## श्रपि बाऽङ्गमनिक्याः स्युस्ततो विशिष्टरवात् ॥२॥

सिo—अयागरूप 'देवन' ग्रादि कियाएँ राजसूय याग के ग्रङ्ग हैं, क्योंकि वे याग-रूप कियाओं से भिन्न हैं।

#### मध्यस्थं यस्य तन्मध्ये ॥३॥

पूर्व ० — जो जिसकी सन्तिष्ठ में पठित है, वह उसी का प्रज्ज है। सर्वासां वा समस्वाच्चोदनात: स्थान्त हि तस्य प्रकरणं देशार्थमुच्यते अध्ये ॥४१।

सि०-— देवन' म्रादि कियाएँ राजसूय यज्ञ का म्रङ्ग हैं, क्योंकि विधिवाक्यों से वे सब प्रधानरूप से समान हैं और अभिषेचनीय का श्रवान्तर प्रकरण भी नहीं है तथा उनका मध्य में पाठ स्थान के अभिशाय से हैं, अङ्क के अभिग्राय से नहीं।

### प्रकरणविभागे च विप्रतिषिद्धं ह्युभयम् ॥५॥

पूर्वं ० — प्रकरण का भेद न होने पर भी सौन्यादि को उपसदों का प्रङ्ग मानना ही ठीक है, क्योंकि परस्पर विरुद्ध होने के कारण प्रञ्जवा तथा तत्कालता—दोनों नहीं मान सकते।

### श्रवि वा कालमात्रं स्याददर्शनाद्विशेषस्य ॥६॥

ति०— उक्त वाक्य में कालमात्र का विधान होना चाहिए, क्योंकि उक्त दोनों होमों में अञ्जाङ्किभाव की कीई विशेष प्रयोजकता नहीं पाई जाती ।

### फलबहोक्तहेतुत्वादितरस्य प्रधानं स्थात् ॥७॥

फलयुक्त 'सांग्रहणी' इष्टि आमन' होमों के प्रति प्रधान है, वर्गोकि फलवाले की सन्निवि में पठित प्रफल का ग्रन्त होना सर्वसम्पत है।

### द्धिग्रहो नैमित्तिक: श्रुतिसयोगात् ॥द॥

पूर्वं 'दिधियह' नैमित्तिक है, क्योकि धन्तरायरूप निमित्त का सम्बन्ध पाया खाता है।

## नित्यश्च ज्येष्ठशन्दत्यात् ॥६॥

पूर्व ॰ -- उक्त 'यह' नित्य तथा नैसित्तिक दोनों हैं, नयोंकि उसका ज्येष्ठ होना पाया जाता है।

#### सार्वरूपाच्च ॥१०॥

तथा, सर्वेरूपत। के पाये जाने से भी उन्त प्रथं की सिद्धि होती है।

नित्यो वा स्यादर्थवादस्तयोः कर्मण्यसम्बन्धाद्भिङ्गत्वाच्चान्तरायस्य ॥११॥

सि॰—जनत 'प्रह' निर्म है, क्यों कि जक्त प्रन्तराय-बाक्य अर्थवाद है घोर उससे अध्वर्मु तया यजमान दोनों का कर्म में सम्बन्ध नही पाया जाता। तथा प्रन्तराय का श्रवण उक्त यह के विधान में प्रकरण मात्र हो सकता है।

वैश्वानरञ्च नित्यः स्यान्नित्यः समानसंख्यत्वात् ॥१२॥

पूर्व ० — वैश्वानर इष्टि नित्यकर्म है, क्योंकि नित्यों के साथ उसका समानरूप से कथन पाया जाता है।

पक्षे बोत्पन्नसंघोगात् ॥१३॥

सि० नैभित्तिक पक्ष में ही उक्त कम मानना उचित है, क्योंकि विधायक वाक्य से निमित्त का सम्बन्ध पाया जाता है।

षट्चितिः पूर्ववतस्यात् ॥१४॥

पूर्व । छठी 'चिति' पहली पाँच चितियों की माँति नित्य है।

ताभिक्ष्य तुस्यसंख्यानात् ॥१५॥

तथा प्रथम पाँच चितियों के समान कथन पाये जाने से भी छठी चिति नित्य सिद्ध होती है।

स्रर्थवादीपपत्तेत्रच ।।१६॥

क्रोर, ब्रखंबाद के उपपन्न होने से भी उक्त ब्रखं की सिद्धि होती है। एकवितियां स्थादपवृत्तते हि चोद्यते निमित्तेन ।।१७॥

सि॰ -छहीं चितियो के मध्य केवल छठी चिति ही नैमित्तिक होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम पाँच चितियों के समाप्त होने पर श्रप्रतिष्ठा-निमित्त से उसका विधान किया गया है।

विप्रतिषेधात्ताभिः समानसंख्यत्वम् ॥१८॥

एक चिति में षष्ठस्व विराध के कारण पहली पाँच चितियों के साथ छठी चिति का समान रूप से कंगन किया गया है।

पितृयज्ञः स्वकालस्वादनङ्गः स्यात् ॥१६॥

पितृयज्ञ दर्शयज्ञ का स्रङ्ग नहीं है, क्योंकि उसके विधायक वाक्य में 'ग्रमावास्या' पद काल का बाचक है, कर्म का नहीं।

तुल्यवच्च असंख्यानात् ॥२०॥

'दर्शपूर्णमास' आदि कमें वे' समान कथन पाये जाने से भी उक्त प्रयं की सिद्धि होती है।

विप्रतिबिद्धे च दर्शनात् ॥२१॥

तथा, ग्रमावास्या याग का निषेष होने पर भी पिण्डपितृयज्ञ से परमात्मा की प्रसन्नता का विधान पाये जाने से उस्त सर्थ की सिद्धि होती है।

पिण्डिपितृश्राद्ध से यहाँ मृतक-श्राद्ध का वर्णन नहीं है। शवर स्वामी ने भी मृतक-श्राद्ध सम्बन्धी स्रथे नहीं किया है।

पशवङ्गं रशना स्यात्तदागमे विधानात् ॥२२॥

पूर्व - रशना पशु का प्रञ्ज है, क्योंकि विधायक वाक्य में पशु-सम्बन्ध से उसका विधान किया गया है।

युपाङ्कं चा तस्संस्कारात् ॥२३॥

सि॰ -रशना यूप का ग्रङ्ग है, क्योंकि वह उसके सस्कारार्थ है। स्रथंबादश्च तवर्थवत् ॥२४॥

तथा, प्रर्थवाद वाक्य भी तभी सार्यक हो सकता है, जबकि रशना को यूप का भाझ माना जाए।

स्वतःचाप्येकवेशत्वात् ॥२४॥

पूर्व --- 'स्वर्च' सूप का ग्रज्ज है, क्योंकि वह उसका एक टुकड़ा है। निष्क्रयश्च तबङ्गवत् ॥२६॥

तथा यूप का निष्कय कथन करने से भी स्वर यूप का प्राङ्ग सिद्ध होता है।

पश्वद्धं वार्यकर्मत्वात् ॥२७॥

सि०—स्वर पशुका ग्रङ्ग है, न्योंकि वह पशुग्राञ्जनरूप प्रर्थ का साधन है। भक्त्या निष्क्रयबादः स्यात् ।।२५॥

निष्कयबाद स्तुति के ग्रभिप्राय से है।

दर्शपूर्णमासयोरिज्याः प्रचानान्यविशेषात् ॥२६॥

पूर्व ० -- दर्श ग्रौर पूर्णमास याग में जितने याग हैं -- वे सब प्रधान हैं, क्योंकि उनका समान रूप से विधान किया गया है।

द्यपि बाङ्गानि कानिचिद्येष्वङ्गत्वेन संस्तुतिः सामान्यादिभसंस्तवः ॥३०॥

सि 0- श्राम्नेय ग्रादि सब यागों के मध्य कई ग्रद्ध याग हैं, जिनकी ग्रद्धरूप से स्तुति को गई है श्रोर वह स्तुति श्रङ्ग होने से ही हो सकती है, श्रन्यथा नहीं।

तथा चान्याषंवर्शनम् ॥३१॥

तथा, विकृत यागों में प्रयाजों का दर्शन भी ग्राघारादि के प्राङ्गत्व में प्रमाण है । श्चविद्याद्यं तु कारणं प्रधानेषु गुणस्य विद्यमानत्यात् ॥३२॥

आक्षेप ग्रङ्गताका सावक सस्तुतिरूप कारण ग्राघारादिके समान ग्राग्नेथ म्नादि में भी समान है, क्योंकि स्तुतिवाक्य इसमें भी दिशमान है।

मानुबतेऽन्यार्थदर्शनं परार्थत्वात् ॥३३॥

श्राक्षेप--- प्रति विकृतियाग प्रयाजी का दर्शन साक्षात् अकथित ग्रङ्गता में प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वह ग्रन्थ प्रयोजन के लिए है।

पृथक्त्वे त्वभिधानयोनिवेदाः श्रुतितो व्यपदेशाच्च तत्पुनर्मुख्यलक्षणं वत्फलवत्त्रं तत्सन्निधाव-संयुक्तं तदङ्गंस्याद् भागित्वात् कारणस्याश्रुतेश्चान्यसम्बन्धः ॥३४॥

समा० - केवल प्राग्नेय ग्रादि छह यागों के दो-दो त्रिकों में ही दर्श तथा पूर्णमास संज्ञा का निवेश है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि श्रुति तथा व्यपदेश से उक्त धर्थ की सिद्धि पाइ जाती है तथा उक्त दोनों त्रिक ही प्रधान याग हैं, इसलिए कि वे फल वाले हैं, ग्रोर जो थाग उनकी सन्तिधि में पढ़े गये हैं, और फल के साथ जिनका सम्बन्ध नहीं, वे अङ्गयाग

हैं तथा ब्राघारादि का फलभागी होना न सुने जाने से प्रधान याग के साथ श्रङ्गाङ्गिभाव-सम्बन्ध सिद्ध है।

गुणास्च नामसंयुक्ता विधीयन्ते नाङ्गोषूपपद्यन्ते ॥३५॥

तथा, दर्शपूर्णमास संज्ञासहित जो गुण विद्यान किये गये हैं, वे ग्राधार ग्रादि श्रङ्गों के नहीं वस सकते।

तुल्या च कारणश्रुतिरन्धैरङ्गाभिसम्बन्धैः ॥३६॥

श्राक्षेप-पुरुषाङ्गों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले प्राधारादि के समान ही आग्नेय भादि प्रधान यागों की अङ्गता-श्रुति पाई जाती है।

उत्पत्तावभिसम्बन्धस्तस्मादङ्गोपदेशः स्यात् ॥३७॥

समा०—जीवमात्र की उत्पत्ति के ग्रभिष्ठाय से ग्राप्नेय श्रादि को यज्ञ का सिर भादि कथन किया है, ग्रङ्ग ता के ग्रभिष्ठाय से नहीं, ग्रतः मुख्यतया ग्राघारादि यागों में ही भङ्गता का उपदेश जानना उचित है।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥३८॥

श्रीर, प्रति दर्श तथा पूर्णमास श्राहुतियों का दर्शन भी उक्त धर्थ की सिद्धि में प्रमाण है।

ज्योतिष्टोमे तुल्यान्यविशिष्टं हि कारणम् ॥३१॥

पूर्व - ज्योतिष्टोम के ग्रन्तर्गत जितने याग हैं, वे सब समान रूप से प्रझान हैं, क्योंकि उनकी समप्रधानता का समान रूप से वर्णन किया गया है।

गुणानां तुत्पत्तिवाक्येव सम्बन्धात् कारणश्रुतिस्तस्मात् सोमः प्रधानं स्थात् ॥४०॥

सि॰— उत्पत्तिवाक्य द्वारा ज्योतिरूप स्तोगों का सोमयाग के साथ सम्बन्ध होने है जक्त याग के प्रधान होने में विशेष कारण का श्रवण पाया जाता है, अतः सोमयाग ही प्रपान है, दीक्षणीय ग्रादि नहीं।

तथा चान्यार्थवर्शनम् ॥४१॥

तथा, सोमयाग से भिन्न दीक्षणीय ग्रादि में श्रङ्गता का श्रवण भी उक्त ग्रयं की सिद्धि में प्रमाण है।

॥ इति पूर्वभोमांसादर्शने चतुर्याध्यायस्य चतुर्यः पादः ॥ ॥ इति चतुर्योऽध्यायः ॥

# पञ्चमोऽध्यायः

### प्रथमः पादः

श्रुतिलक्षणमानुषूर्व्यं तत्प्रमाणत्वात् ॥१॥ श्रुति-प्रतिपादित यज्ञों में श्रौतऋम मानना ही उचित है, क्योंकि वह सब प्रेरणाग्रों की ग्रपेक्षा प्रधान है ।

श्रयांच्य ॥२॥

तथा, कहीं प्रर्थ से भी कम का ज्ञान होता है।

ग्रनियमोऽन्यत्र ॥३॥

जहाँ श्रौत भ्रयवा भाषिक कम नहीं, वहाँ श्राधिक कम का नियम नहीं है। कमेण वा नियम्येत, कत्वेकत्वे तर्गुणत्वात् ॥४॥

एक कतु — यज्ञ में पाठकमानुसार प्रयाजों के ग्रनुष्ठान का नियम होना चाहिए, क्योंकि वह धनुष्ठान का श्रङ्ग है।

प्रशान्य इति चेत् स्याद्वाक्यशब्दत्वात् ॥४॥

श्राक्षेप--पाठकम शब्द-प्रतिपाद्य नहीं हो सकता, वर्णोकि वाक्य को पदार्थ मात्र की बोधकता है, यदि ऐसा कहो तो--

ग्रयंकृते चानुमानं स्यात्कत्वेकत्वे, परार्थत्वात्स्वेन त्यर्थेन सम्बन्धस्तस्मात्स्व-क्षव्यकृत्यते ॥६॥

समा० — उन्त कथन ठीक नहीं। प्रथंबरा करपना करने में कम प्रशब्द होना चाहिए परन्तु कतु के एक होने पर भी प्रञ्जों की प्रधानता होने से प्रपने प्रधानभूत क्रतुरूप प्रथं के साथ यथाकम ही सम्बन्ध होना उचित है, अतः पाठकम शब्द-प्रतिपाद्य ही कहा जा सकता है, अशब्द नहीं।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥७॥

तथा, पाठकम के बाधक झर्य का दर्शन भी उनत झर्य की सिद्धि में प्रमाण है। प्रवृत्या तुल्यकालानां गुणानां तदुषकमात् ॥दा।

इसी प्रकार एक काल में प्राप्त 'उपाकरण' ग्रादि पशु-संस्कारों का प्रथम वृत्ति के भनुसार द्वितीयादि क्रम आनना चाहिए, क्योंकि प्रथम उसी से ग्रारम्भ किया है।

सर्वमिति चेत् ॥६॥

ग्राक्षेप—उपाकरण ग्रादि सब संस्कार युगपत् ः एक साथ सब पशुग्रों में होने चाहिएँ, यदि ऐसा कहो तो —

#### नाकृतत्वात् ॥१०॥

समार----उनत कथन ठीक नहीं, नवोंकि ऐसा विधान उपलब्ध नहीं होता । करवन्तरवर्षित चेत ॥११।

प्राप्तेष ---जैसे 'कोर्य' क्यादि वागों में उपगुक्त पदार्थों के संस्कार गुगपत् होते हैं, वैसे ही पशुक्रों के संस्कार भी युगपत् होने चाहिएँ, यदि ऐसा कहो तो---

### नासमवाद्यात् ॥१२॥

समा० उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि दानकिया में पशुक्रों का समबाय विविधात नहीं।

### स्थानाञ्चीत्पत्तिसंयोगात् ॥१३॥

तया, उत्पत्तिवाक्य में प्रतिपादित स्यान के ब्रेनुसार भी कम का ज्ञान होता है। सुस्यक्रमेण बाङ्गानां तदर्थत्वात् ॥ १४॥

प्रधान याग के कस से छङ्गयार्गे का अनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि वे प्रधान यागों के लिए ही होते हैं।

### प्रकृती तु स्वशक्दत्वाद्यशाकमं प्रतीयेत ॥१५॥

पूर्णमास याग में श्रङ्कों का धनुष्ठान पाठकमानुसार जानना चाहिए, क्योंकि वह साक्षात् श्रङ्क प्रतिपादक बाब्दो से पाया जाता है ।

मन्त्रतस्तु विरोवे स्यात्प्रयोगरूपसामर्थ्यात् तस्मादुत्पत्तिदेवाः सः ।।१६।

भन्त के साथ क्षाह्मण का जिरोध होने पर मन्त्र के अनुसार अनुष्ठान होना चाहिए, वर्गोकि अनुष्ठान-मात्र के प्रकार का बोध करानेवाले आह्मण से कम का विधायक होने के कारण मन्त्र प्रवल है।

### तद्वचनाद्विकृतौ यथाप्रधानं स्यात् ।।१७।।

पूर्वं विकृति याग में अङ्ग-अनुष्ठान प्रधान कमानुसार होना चाहिए, क्योंकि प्रधानक्रम का बोधक वचन पाया जाता है।

### विप्रतिपत्तौ वा प्रकृत्यन्वयास्त्रयाप्रकृति ।।१८।।

सि॰—दो विरुद्ध क्रियाओं के एकसाथ प्राप्त होने पर प्रकृति-क्रमानुसार ही भनुष्ठान होना उचित है, त्योंकि उक्त कम प्रकृति याग में प्रथम ग्रन्थित है।

## विकृतिः प्रकृतिधर्मत्वात्तत्काला स्थाचथाशिष्टम् ॥१६॥

पूर्व - आग्नेयादि तीनो विकृति याग 'साकमेथ' नामक प्रकृति याग की सिद्धि के लिए जितना काल विधान किया गया है, उतन कालवाले होने चाहिएँ, क्योंकि विकृति के लिए प्राकृत धर्मवाला होना नियत है।

श्रपि वा ऋमकालसंयुक्ता सद्यः ऋियेत तत्र विधेरनुमानात्प्रकृतिधर्मलोपः स्यात् ॥२०॥

सि०---उक्त तीनों याग जिस कम तथा जिस काल में विधान किये गये हैं, उसी कम तथा कालसहित सब: कर्तव्य हैं, क्योंकि उदाहृत वाक्यों में जो प्रात: ब्रादि कालों का विधान है, वह उक्त चोदक वाक्य द्वारा प्राप्त प्रकृत काल से प्रवल है, अत: उक्त प्रकृति गाग के धर्मभूत काल का उक्त प्रकृति यागों में लोग होना उचित है।

## कालोत्कर्ष इति चेतु ॥२१॥

श्राक्षेप—उक्त काल का उत्कर्ष होने से भी प्रातः भ्रादि शब्द उत्पन्न हो सकते हैं, यदि ऐसा कहो तो -

### न तत्सम्बन्धात् ॥२२॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रात: आदि का एक ही दिन के साथ सम्बन्ध है।

## ग्रजुननां मुख्यकालस्थाद्ययोवतमुस्कर्षे स्यात् ॥२३॥

पूर्वं ० — अनुयोज तथा प्रयाज दोनों के उत्कर्ष तथा ग्रापकर्ष के विषय में जैसा कथन किया गया है, वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से अङ्कों को स्व-स्व काल का लाभ हो जाता है।

## तदादि वाऽभिसम्बन्धात्तदन्तमपकर्षे स्यात् ॥२४॥

सि॰ --धपकर्ष धौर उत्कर्ष में भ्रनुभाजादि तथा प्रमाजान्त का ग्रहण है, क्योंकि चोदक वाक्य से तदादि तदन्त का ही सम्बन्ध पाया जाता है।

## प्रवृत्या कृतकालानाम् ॥२१॥

प्रवृत्तिरूप प्रमाण से जिन प्रोक्षण ग्रादि का ग्रनुष्ठान-काल जात होता है, उनका प्रथम ग्रनुष्ठान होना चाहिए ।

## शब्दविप्रतिषेधाच्य ॥२६॥

तया, शब्दार्थं का विरोध प्राप्त होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है।

## म्रसंयोगात् वैकृतं तदेव प्रतिकृष्येत ॥२७॥

विकृति-मात्र में विधान किये गये यूप के छेदन-मात्र का ही अपकर्ष होना चाहिए, नयोंकि उसका अन्य अङ्कों के साथ सम्बन्ध नहीं है।

## प्रासङ्किकं च नोत्कर्षेंदसंयोगात् ॥२८॥

पुरोडाशों पर प्रसङ्ग से उपकार करनेवाला अनुयान कर्म दक्षिणान्ति के होमो का उत्कर्ष नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उनके साथ सम्बन्ध नहीं है।

### तथाऽपूर्वम् ॥२६॥

जैसे प्रयाज उक्त दोनों होमों के उत्कर्षक नहीं, वैसे ही प्राकृत वेदि प्रिमवासनात्त मञ्जसमूह का अपकर्षक नहीं है।

## सान्तपनीया सूत्कर्षेदम्निहोत्रं सवनवद्वैगुण्यात् ।।३०।।

पूर्वं ० — जैसे प्रातःसवन स्वयं उत्कर्ष को प्राप्त हुन्ना माच्यन्दिन सवन का उत्कर्ष करता है, वैसे ही सन्तापनीया नामक इष्टि भी अग्निहोत्र का उत्कर्ष करती है, क्योंकि वैसान होने से कर्म का वैगुण्य हो जाता है।

### श्रव्यवस्थान्व ॥३१॥

तपा, दोनों कर्मों का व्यवघान न होने से भी उनत अर्थ की सिद्धि होती है। असम्बन्धानु नौत्कर्षेत् ॥३२॥

सि०—स्थय उत्कर्ष को प्राप्त हुई उक्त इष्टि ग्रन्मिहोत्र की उत्कर्षक नहीं, क्योंकि उसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

### प्रापणाञ्च निमित्तस्य ॥३३॥

तथा, निमित्त के प्राप्त होने के कारण सायंकाल में ग्राग्निहोत्र का विघान किया गया है।

सम्बन्धात् सवनोत्कर्षः ॥३४॥

परस्पर सम्बन्ध होने के कारण प्रातः सवन के उत्कर्ष से भाष्यन्दिन सवन का चत्कर्ष होता है।

षोडशी चोक्थ्यसंयोगात् ॥३५३

तथा, 'उक्थ्य' ग्रह के उत्कर्ष से षोडशी ग्रह का भी उत्कर्ष होता है, क्योंकि उसका 'उक्थ्य' ग्रह के साथ सम्बन्ध है।

।। इति पूर्वमोमांसादर्शने पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

## द्वितीयः पादः

सन्निपाते प्रधानानामेक्षकस्य गुणानां सर्वकमं स्यात् ।।१॥

पूर्व ० --- अनेक देय पशुक्रों के एक याग में एकब होने पर एक-एक पशु में सरकारों का समग्र रूप से अनुष्ठान होना चाहिए।

सर्वेषां चैकजातीयं कृतानुपूर्व्यत्वात् ॥२॥

सि० — सम्पूर्ण पशुत्रो का एक संस्कार करके दूसरा संस्कार करना चाहिए क्योंकि देय पशुत्रों के साहित्य से ऐसे ही प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

कारणादभ्यावृत्तिः ॥३॥

कहीं प्रबल प्रतिबन्धकरूप कारण के विवसान होने पर एक-एक प्रधान धर्नों में समग्ररूप में संस्काररूप धर्मों का अनुष्ठान होता है।

मुष्टिकपालावरानाञ्जनाम्यञ्जनवयनपायनेषु चैकेन ॥४॥

पूर्वे - मुस्टि, कपाल, श्रवदान, प्रञ्जन, अध्यञ्जन, वपन तथा पावन — इन सब में एक-एक का निर्वाप ग्रादिरूप ग्रनुष्ठान होना चाहिए।

सर्वाणि त्वेककार्यत्वादेषां तद्गुणस्थात् ।।१।।

सि०--मुष्टि ग्रादि सब संस्कार पुराष्टाच ग्रादिख्य एक ही कार्य की सिद्धि के लिए किये जाते हैं। इस पदार्थों की समूहख्य में ही उक्त प्रधान कर्म के प्रति ग्रङ्गता है, ग्रतः उन्हें एकसाथ ही करना चाहिए।

संयुक्ते तु प्रक्रमात्तरङ्गं स्थादितरस्य तदर्थत्वात् ॥६॥

श्रवदान संयुक्त होम-प्रकरण में जो केवल श्रवदान से उपक्रम किया गया है, वह होमपर्यन्त का समक्रमा चाहिए, क्योंकि श्रवदान से फिल्न मध्य में विधान किये 'उपस्तरण' झादि सम्पूर्ण होमार्थ हाने से श्रवदान के ही श्रङ्ग हैं।

वचनात्तु परिव्याणान्तमञ्जनादिः स्यात् ॥७॥

'श्रञ्जन' झादि 'परिव्याण' पर्यन्त सम्पूर्ण संस्कारों का समग्र रूप में प्रनुष्ठान होना चाहिए, नयोंकि बाल्यशेष से ऐसा ही पाया जाता है। कारणाहाऽनवसर्गः स्याद्यथा पात्रवृद्धिः ॥=॥

श्राक्षेप — जैसे अनुयाज नामक होमों के लिए पृषदाज्य-बारणार्थ पात्रास्तर की कल्पना होती है, वैसे ही प्रकृति में भी अध्वर्युरूप सहकारों के न मिलने के कारण 'न अवसुजेत्' की कल्पना होनी चाहिए।

न वा जञ्दकृतत्वानयायम।त्रमितरदर्यात्पात्रविवृद्धिः॥६॥

समा० — वाक्यविशेष द्वारा प्राप्त होने के कारण उक्त संस्कारों का प्रत्येक यूप में समग्र रूप से श्रमुष्टान होना ठीक है, क्योकि एक-एक का बनुब्टान कल्पना-मात्र है, और जो पात्रान्तर की कल्पना है, वह अर्थवल से प्राप्त है।

पशुगणे तस्य तस्यापवर्जधेत् पञ्चेकत्वात् ॥१०॥

पूर्व • — प्रत्येक देय पशु के उद्देश्य से होतच्य पुरोडांश के मध्य एक-एक पुरोडांश में यावत् श्रवदानों का अनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के सदश प्रत्येक पशु में 'पशुत्व' धर्म एक हैं।

देवतैर्वैककम्पति ॥११॥

सि० अत्येकपुरोडाया से प्रथम यथात्रम देवत तदनन्तर स्विष्टकृत् तत्परचात् ऐड ग्रवदान होकर होम होना चाहिए, क्योंकि उभत तीनों भ्रवदान पृथक् पृथक् एक कर्म हैं। सन्त्रस्य चार्थकरवात् ॥१२॥

ष्ट्रीर प्रवदानकाल में पठनीय मन्त्र के उच्चारण में लाघवरूप ग्रर्थ की प्राप्ति होने से भी उन्त श्रर्थ की सिद्धिहोती है।

नानाबीजे एकमुल्झलं विभवात् ॥१३॥

त्रीहि आदि अनेक अन्तसाध्य इष्टियों में तच्छुल प्रादि की निष्पत्ति के लिए एक ही उन्जल होना चाहिए, क्योंकि वह सब धन्नों के लिए पर्याप्त है।

विवृद्धिवी नियमानुपूर्व्यस्य तदर्थत्वात् ॥१४॥

ग्राक्षेप—ऊक्षल ग्रनेक होने चाहिएँ, क्योंकि पाठकम के नियत होने से उक्त ग्रर्थ की उपलब्धि होती है।

एकं या तण्डुलभावाद्धन्तेस्तदर्थस्वात् ।।१५॥

समा० — एक ही ऊखल होना चाहिए, क्योंकि तण्डुल निष्पत्तिपर्यंन्त 'श्रव' पूर्वक 'हन्' धानु का श्रवघात श्रयं माना गया है।

विकारे त्वनुयाजानां पात्रभेदोऽर्थभेदारस्यात् ।।१६॥

श्रानिकोमीय पशु याग में भ्रनुयाज तथा प्रयाज के पात्र का भेद होना च।हिए, क्योंकि उक्त दोनों में होतव्य भ्राप्यरूप अर्थ का भेद है ↓

प्रकृतै: पूर्वोक्तत्वाबपूर्वमन्ते स्यान्न हुम्चोदितस्य ज्ञेषाम्नानम् ।।१७॥ प्रकृत 'नारिहोमो' के पूर्वविहित होने से उपहोम उनके ग्रन्त में होना चाहिए, क्योंकि ग्रङ्गी से प्रथम प्रविहित को पूर्वविहित के समान ग्रङ्गता नहीं हो सकती ।

मुख्यानन्तर्यमात्रेयस्तेन तुल्यश्रुतिस्वादशन्वत्वात्प्राकृतानां व्यवायः स्यात् ॥१८॥

शाक्षय—''प्रधान होमों से पीछे तथा जारिष्ट' होमों से पूर्व उपहोंमों का धनुष्ठान होता है, क्योंकि प्रधान होमों के समान उनका विधान भी प्रस्थक्षयुत है और नारिष्ट होमों का उपहोमों के पश्चार् अवश्य अनुष्ठान होता चाहिए, क्योंकि वे झानुमानिक हैं, प्रत्यक्षश्रुर नहीं''—यह ग्रापेय मुनि का मत है 1

श्चन्ते तु बावरावणस्तेषां प्रधानशब्दत्वात् ॥१६॥

समार — ''नारिष्ट होमों के पश्चात् उपहोसों का श्रनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि नारिष्ट होमो का मुख्य प्रकृति याग में प्रथम विद्यान किया गया है''—यह वादरायण मुनि का मत है।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥२०॥

तथा, प्रथम उपस्थित के प्रथमानुष्ठान में ब्रन्यत्र रूट खर्च भी प्रमाण है। इतदेशालू पूर्वेवों स देशः स्यात् तेन प्रत्पक्षसंयोगान्यापमात्रमितरत् ॥२१॥

गाहेन्द्र स्तोत्र के सभीप जिसके देश की कल्पना की गई है, ऐसे अभिषेक से प्रथम होनेवाली विदेवन आदि जिलाओं का भी वही स्थान होना चाहिए, वर्धीिक अभिषेक के साथ उनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष है और अभिषेक के परवात् कल्पना करना निर्मूल होने के कारण कल्पना मात्र है।

प्राकृताच्च पुरस्ताद्यत् ॥२२॥

तथा, जिसका प्राकृत इष्टि से पूर्व पाठ किया गया है, उसका अनुष्ठान भी पूर्व होना चाहिए।

सन्निपातस्वेद्यथोवसमन्ते स्यात् ॥२३॥

यदि प्रकृति तथा वैकृत दोनों संस्कारों की एक साथ प्राप्ति हो तो प्रत्यक्षश्रुट वैकृतयर्भ का प्राकृतवर्भ के पश्चात् अनुष्ठान होना चाहिए।

।। इति पूर्वभीमांसादर्शने पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

## तृतीयः पादः

विवृद्धिः कर्मभेदात्पृषदाज्यवत्तस्य तस्योपदिश्येत ॥१॥

पूर्व • — जैसे प्रत्येक 'ग्रनुवाज' के साथ 'पृषदाज्य' के सम्बन्ध का विधान है, वैसे ही प्रत्येक प्रयाज के साथ एकादश सख्या के सम्बन्ध का विधान किया गया है, ग्रतः प्रयाज-येद से एकादश संस्था की वृद्धि होनी चाहिए।

ग्रिप वा सर्वसंस्थत्वाद्विकारः प्रतीयेत ॥२॥

सि०---एकादश संख्या-पूर्ति के लिए सब प्रयाओं की द्विरावृत्ति होकर पश्चात् प्रिनेतम प्रयाज की द्विरावृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि उक्त संख्या सब प्रयाजों के लिए विधान की गई है।

स्वस्थानात् विज्ष्येरन्क्रतानुपूर्व्यत्वात् ॥३॥ स्व-स्व स्थान में प्रत्येक उपसर् की द्विराज्ित होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति याग मैं उनके बतुष्ठान का कम नियत किया गया है ।

## समिध्यमानवर्ती समिद्धवर्ती चान्तरेण धाय्याः स्युर्टावाषृथिक्योरन्तराले समर्हणातु ॥४॥

पूर्वं -- ग्रागन्तुक मन्त्रों का 'सिमध्यमान' और 'सिमध्य' पदवानी दोनों सामि-घेनियों के मध्य में निवेश होना चाहिए, न्योंकि वान्यशेष में खावापृथिषी शब्द से उक्त दोनों सामिचेनियों का अनुवाद करके मध्य में 'धाय्या' नाम से आगन्तुक मन्त्रों का कथन किया है।

#### तच्छब्दो वा ॥५॥

सि० उवत वाभयशेष में जो 'खाय्या' पद ब्राया है, वह सम्पूर्ण ब्रायन्तुक मन्त्रों का नाम नहीं, किन्तु 'पृथुपाजा श्रमस्वं:' इत्यादि दो मन्त्रों का नाम है।

## उष्णिककुभोरन्ते दर्शवात् ॥६॥

'वाल्या' नामक उष्णिक् तथा ककुभ छन्दवाले दोनों मन्त्रो के घन्त में 'प्रधाय्या' मन्त्र का निवेश एखे जाने से भी उन्त घर्ष की सिद्धि होती है।

स्तोमनिवृद्धौ बहिष्पवमाने पुरस्तात्पर्यासादागन्तवः स्युस्तथा हि बृष्टं द्वादशाहे ॥७॥

पूर्वं वहिष्पवमान नामक स्तोत्र में धायन्तुक मन्त्रों भी वृद्धि के लिए धायन्तुक मन्त्रों का पर्ध्यास से पूर्व निवेश होना चाहिए क्योंकि द्वादशाह नामक याग में धायन्तुक मन्त्रों का पर्ध्यास से पूर्व ही निवेश देखा जाता है।

### पर्यास इति चाऽन्ताख्या ॥६॥

तथा, 'पर्यास' यह बहिष्यवमान स्तोत्र के ग्रन्तिम त्रिक की संजा है।

## श्रन्ते वा तहुन्तम् ॥६॥

सि॰ द्यागन्तुक मन्त्रों के चार ब्राव्धि त्रिकों का बहिष्यवमान स्तीत्र के श्वन्त में निवेश होता हैं, यह पीछे निर्णय किया जा चुका है।

### वचनात्तु द्वादशाहे ॥१०॥

द्वादकाह याग में जो ग्रागन्तुक जिकों का स्तोत्रोय तथा ध्रनुरूप नामक प्रथम, ब्रितीय त्रिकों के मध्य निवेश होता है, वह जाक्यविचेष के बल से होता है, कल्पना-मात्र से नहीं।

### ग्रतद्विकारक्च ॥११॥

तथा, 'द्वादबाह्' याग की विकृति न होने से भी 'श्रतिरात्र' याग में उक्त याग की भौति निवेख नहीं हो सकता ।

## तद्भिकारेऽप्यपूर्वत्वात् ॥१२॥

'ब्रादशाह' याग की विकृति ब्रहीन, सत्रादि यागों में भी वृषण्यत् शब्दवाने मन्त्रों से भिन्न मन्त्रों के मध्य में निवेश नहीं हो सकती, क्योंकि वह वास्यविशेष से विहित नहीं है।

### श्रन्ते तूत्तरयोर्दध्यात् ।।१३॥

पूर्व० — माध्यन्दिन पवमान तथा श्रामंव पवमान सोमों के श्राधार प्रथम तथा द्वितीय त्रिक को छोड़कर श्रन्तिम त्रिक में श्रागन्तुक सामों का निवेश हीना चाहिए। म्रपि वा भावत्रीबृहत्यनुष्टुष्मु वचनात् ॥१४॥

सि०--गायत्री, बृहती तथा अनुष्टुप् छत्ववाले मन्त्रों में आयन्तुक सामों का निवेश होना चाहिए, क्योंकि बाक्यविशेष से ऐसा ही पाया जाता है।

प्रहेष्टकमौपानुवाक्यं सवनचितिशेषः स्यात् ।।१५॥

पूर्व - अनारम्य पठित ग्रह तथा इष्टिकाएँ सवन तथा चयन का शेष हैं।

ऋत्विग्निशेषो वा चौदितत्वादचौदनाम्नपूर्वस्य ॥१६॥

सि०--- उबत मह याग का तथा इष्टिकाएँ ग्रान्त की शेष -- ग्राङ्ग हैं, क्योंकि याग तथा प्रन्ति की श्रङ्ग रूपता से उनका विद्यान पाया जाता है तथा सबन एवं चिति की मञ्जता का विधान नहीं पाया जाता ।

म्रन्ते स्युरव्यवायात् ॥१७॥

पूर्व ॰ चित्रिणी झादि इष्टिकाश्चों का उपघान झन्तिम चिति में होना वाहिए, क्योंकि ऐसा होने से प्रकरण पठित इष्टिकाश्चो का परस्पर ब्यवघान नहीं होता ।

लिङ्गदर्शनाच्य ॥१८॥

तथा, लक्षणों के पाये जाने से भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है।

मध्यमायां तु बचनाद् बाह्यणवत्यः ॥१६॥

सि॰ स्प्रप्रकरण पठित ब्राह्मण यात्रय से जिनका विधान किया गया है, ऐसी वित्रिणी ग्रादि इस्टिकाक्षो का मध्यम चिति में उपधान होना चाहिए, क्योंकि वाक्य-विशेष से ऐसा ही पाया जाता है।

प्राग्लोकम्पृषायास्तस्याः सम्पूरणार्थत्वात् ॥२०॥

'तोकं पृणा' नामक इष्टिकाओं से प्रथम चित्रिणी आदि का मध्यम चिति में अपषान होना चाहिए, क्योंकि 'लोकं पृणा' केवल छिद्र पूर्ण करने के लिए है।

सस्कृते कर्म संस्काराणां सदर्थत्वात् ॥२१॥

पवमानेष्टिरूप संस्कारों से युवत ग्रान्त में ग्रान्तिहोत्रादि कर्म कर्तव्य हैं, क्योंकि इन्त संस्कार तक्त कर्मों की कर्तव्यतार्थ ही विषान किये गय हैं।

श्रनन्तर वतं तद्भूतत्वात् ॥२२॥

माहिताग्निकर्तृक व्रत भाषानान्तर कर्तव्य हैं, क्योंकि उनका धाषान-मात्र से सम्बन्ध है।

पूर्वं च लिङ्कदर्शनात् ॥२३॥

प्रनिहोत्रादि कर्म पर्यमानेष्टियों के पूर्व कर्तव्य हैं, नयोंकि लिङ्ग से ऐसा ही गाया जाता है।

श्चर्यवादो थाऽर्यस्य विश्वमानत्वात् ॥२४॥

उक्त बाक्य स्रथंबाद है, क्योंकि उसका स्तुति के लिए विधान किया गया है। न्यायविश्रतिषेवाच्य ॥२१॥

तथा, उक्त 'बहावादिनो मीमांसन्ते' वाक्य में नित्य ऋष्निहोत्रादि कर्मों की कर्तभ्यता का निषेष पाये जाने से भी उक्त ग्रयं की सिद्धि होती है।

## सिञ्चितं त्यग्निचिद्युक्तं प्रापणान्तिमित्तस्य ॥२६॥

पूर्व • — 'ग्रग्नितिचत्' पदवाले वात्रय से विधान किये प्रत ग्रग्नि का चयन हो जाने पर कर्तव्य हैं, क्योंकि उनका निभित्त चयन प्राप्त है ।

### ऋत्वन्ते वा प्रयोगवचनाभावात ॥२७॥

सिo—याग के ग्रनन्तर उक्त बत कर्तव्य है, क्योंकि चयन के ग्रनन्तर अनुष्ठान का बोधक कोई वाक्य नहीं पाया जाता।

## धाने कर्मत्वनिर्देशात् ॥२८॥

तथा, ग्रन्ति का कर्मकारक द्वारा कथन पाये जाने से भी उक्त अर्थकी सिद्धि होती है !

### परेणाऽवेदनाहीक्षितः स्यात सर्वेदीकाभिसम्बन्धात् ॥२६॥

पूर्व o— ब्रध्वर्थु नामक ऋरित्वक् की घोषणा के परचात् दीक्षित व्यवहार होमा चाहिए, क्योंकि दीक्षा-विवायक वाक्यों से इंग्डिट, दण्ड ब्रादि सम्पूर्ण पदार्थों के साथ दीक्षा का सम्बन्ध पाया जाता है।

### इष्ट्यन्ते वा तदर्था हाविशेषार्थसम्बन्धात् ॥३०॥

सिo— ब्राव्वर्यु की दीक्षा इच्छि के ब्रन्त में होनी चाहिए, क्योंकि इच्छि दीक्षा के निए हैं। दीक्षा-विधायक वाक्य केवल द्रव्यरूप अर्थ के साथ सम्बन्ध बताते हैं, फिया-विशेष के साथ नहीं।

### समास्थान च तहत् ।।३१॥

'दीक्षणीया' नाम से भी यही घाशय प्रतीत होता है।

## ब्रङ्गवत्कतूनामानुपूर्व्यम् ॥३२॥

पूर्व --- जैसे प्रयाज मादि मञ्ज कर्मों का मनुष्ठान पाठकमानुसार होता है, वैसे ही कान्य यागों का भ्रनुष्ठान भी पाठकमानुसार ही होना चाहिए।

### न वाऽसम्बन्धात् ॥३३॥

सिर- उक्त यागों का परस्पर कोई सम्बन्ध न होने से पाठकमानुसार अनुष्ठान नहीं हो सकता ।

### कास्यत्वाच्च ॥३४॥

तथा, काम्य याग होने से भी उनत ग्रर्थ की सिद्धि होती है।

### म्रानर्थक्याग्नेति चेत् ।।३४॥

स्राक्षेप काम्य यागों का ग्रपनी इच्छानुसार ग्रनुष्ठान ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से पाठकम व्यर्थ हो जाता है, यदि ऐसा कहो तो—

## स्याद्विद्यार्थत्वाद्यथा परेषु सर्वस्यारात् ॥३६॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे नित्य वार्गों में 'सर्वस्वार' होम ज्ञानार्थ होने से सफल है, वैसे ही उक्त पाठकम भी ज्ञानार्थ होने से सफल है।

## य एतेनेत्यग्निष्टोमः प्रकरणात् ॥३७॥

'य एतेन' इस वाक्य में 'एतेन' शब्द से प्रान्निष्टोम का ग्रहण है, क्योंकि उसका प्रकरण है।

### तिङ्गाच्य ॥३८॥

तथा, लिङ्ग के पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है।

श्रयान्येनेति संस्थानां सन्निचानात् ॥३६॥

पूर्व o — 'य एतेलानिष्ट्वाऽयात्येन' इस वाक्य में 'त्रान्य' शब्द से ज्योतिष्टोम याग की ग्रत्यनिष्टोम ग्रादि ज्ञेष छह सस्याओं का ग्रहण है क्योंकि वे ही ग्रानिष्टोम की समीपर्वातनी हैं।

तत्प्रकृतेर्वाऽऽपत्तिविहारौ हि न तुल्येषूपपद्येते ॥४०॥

सि०—'भ्रन्येन' शब्द से भ्रत्यानिष्टोमादि छह सस्या सहिन 'एकाह' आदि सम्पूर्ण यागों का ग्रहण है, क्योंकि केवल छह संस्थाओं का ग्रहण होने से ग्रापत्ति तथा विहार दोनों उपपन्न नहीं हो सकते ।

प्रशंसाच विहरणाभावात ॥४१॥

आक्षप—उक्त वाक्यों में जो घ्रापत्ति तथा बिहार कथन किया गया है, वह मन्तिष्टोम की प्रशंसा के लिए हैं, 'एकाह' ग्रादि के ग्रहण के लिए नहीं, क्योंकि विकृति होने के कारण 'एकाह' ग्रादि में ग्रापत्ति तथा विहार नहीं बन सकते।

विधिप्रत्यवाद्वा न ह्योकस्मात् प्रशंसा स्यात् ॥४२॥

समा० — चोदक वाक्य द्वारा प्राक्षत धर्मों का विक्वति याकों में ग्रातिदेशरूप प्रस्थय होने से ग्रापत्ति तथा विहार का कथन ठीक है, क्योंकि धर्म-प्राप्त के बिना प्रशंसा भी उपपन्त नहीं हो सकती।

एकस्तोमो वा ऋतुसंयोगात ॥४३॥

पूर्व • — 'श्रायेन' शब्द से एकस्तोभवाले याग का ग्रहण है, क्योंकि ग्रर्थवाद वाक्य से एक ही प्राकृत स्तोम का विकृति यागों के साथ व्याप्तिरूप-सम्बन्ध द्वारा प्रकाशन करना पाया जाता है।

सर्वेषां वा चोदना विश्लेषात् प्रशंसा स्तोमानाम् ॥४४॥

सिo—'श्रन्थेन' शब्द से एक स्तोभक, श्रनेक स्तोमक सब यागों का भ्रहण है, वर्मीकि दे सब 'श्रन्य' शब्द के वाच्य हैं श्रीर जो एक-एक स्तोत्र का विकृति याग की व्याप्तिकप-सम्बन्ध द्वारा प्रकाशित करना लिखा है, वह स्तोमों की स्तुति हैं:

।। इति पूर्वमीमांसादशैने पञ्चमाध्यायस्य तुतीयः पादः ।।

## चतुर्थः पादः

कसकोगोऽर्थशब्दाम्यां श्रुतिविशेषावर्षपरत्वाच्य ॥१॥

प्रयंक्तम भीर श्रीतकम से पाठकम का बाध हो जाता है, क्योंकि श्रुतिविशेषतथा भर्म से प्राप्त होने के कारण वे दोनों प्रबल हैं।

त्रवदानाभिषारणाऽऽसादनेष्वानुपूर्व्यं प्रवृत्त्या स्यात् ॥२॥

पूर्व - — प्रवदान, स्रभिघारण तथा आसादन — इत तीनों मे कम का स्रवधारण अपृक्तिकमानुसार होना चाहिए।

### यथाप्रदानं वा तदर्थत्वात् ॥३॥

सि॰— अवदान ग्रादि तीनों धर्मों का अनुष्ठान प्रदान कमानुसार होना चाहिए, क्योंकि वे प्रदान के लिए ही विधान किये गये हैं।

## तिङ्गदर्शना<del>स्</del>व ॥४॥

तथा प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त ग्रर्य की सिद्धि होती है। वचनादिष्टिपुर्वत्वम १।४३।

पूर्व • — दर्शपूर्णमास याग के अनेन्तर ज्योतिष्टोम करना कर्तव्य है, क्योंकि वाक्यविजेष से ऐसा ही ध्वनित होता है।

## सोमदर्चकेषाम न्याधेयस्यर्त्नक्षत्राऽतिकमधचनात् तदर्थे नानर्थकं हि स्यात् ॥६॥

सि० — ज्योतिष्टीम याग दक्षंपूर्णमास के पदचात् न होकर धम्त्याघान के बाद होना चाहिए, क्योंिक कई शासाओं में उसकी कर्तव्यता के लिए अग्याधान-सम्बन्धी ऋतु तथा नक्षत्र के प्रतिकाम का विधायक वाक्य-विशेष पामा जाता है। यदि ज्योष्टीम याग को अग्याधान के अनग्तर न मानकर दंशंपूर्णमास के परचात् माना आए तो उक्त अति-क्रमण का अभिधायक वाक्य निर्योक हो जाता है।

### तदर्थवचनाच्च नाविशेषात्तदर्थस्वम् ॥७॥

तथा, धमन्याचान की ज्योतिष्टोम के लिए कथन करने से भी उक्त धर्य की सिद्धि होती है। यदि अन्याधान और ज्योतिष्टोमका नियम से म्रानन्तर्य न भानें तो म्रान्याधान के कर्ममात्र के प्रति समान होने से ज्योतिष्टोमार्थता का अभिधायक वचन उपपन्न नहीं हो सकता।

## श्रयक्ष्यमाणस्य च पवमानहविषां कालविषानादानन्तर्याद्विशङ्का स्यात् ॥६॥

ग्रीर, अन्त्यात्रान के अनन्तर ज्योतिष्टोम याग न करनेदाले पुरुष के प्रति पवमान हृद्वियों की कर्तव्यतार्थ काल का कथन करने से भी अन्त्याधान के अनन्तर उक्त याग की नि:शुङ्क कर्तव्यता सिद्ध होती है।

### इन्टिरयक्ष्यमाणस्य तादश्यं सोभपूर्वत्वम् ॥६॥

अग्याधान के अनन्तर ज्योतिष्टोम याग न करनेवाले के लिए दर्शेषूर्णमास याग झबस्य कर्तव्य है, धोर ज्योतिष्टोम याग के निमित्त से अग्न्याधान करने पर ज्योतिष्टोम याग अवस्य कर्तव्य है।√

### उत्कर्षाद् बाह्यगस्य सोमः स्यात् ॥१०॥

भूवं - जाह्मण का ज्योतिष्टोम याग दर्शपूर्णमास याग से पूर्व होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष्टोम याग के ग्रनन्तर उक्त याग की कर्तव्यता का विधान पाया जाता है।

### पौर्णभासी वा श्रुतिसंयोगात् ॥११॥

सिo —ज्योतिष्टोम याग के पश्चात् केवल पौर्णमास याग कर्तव्य है, क्योंकि उनत प्रथावाद वाक्य में केवल 'पौर्णमास' शब्द का सम्बन्ध पाया जाता है।

## सर्वस्य चैककर्मत्वात् ॥१२॥

आक्षेप---उक्त वाक्य में पीर्णमास शब्द से दर्श तथा पीर्णमास दोनों का ब्रहण है, क्योंकि वे दोनों शिसकर एक कार्य हैं।

### स्याद्वा विधिस्तदर्थेन ॥१३॥

समा०—-उक्त धर्थवाद वाक्ष्य 'पौर्णमास' झब्द से दर्शयौर्णमास याग का विवायक नहीं, अपितु ज्योतिष्टोम याग के धःङ्ग किसी अपूर्व कर्म का विवायक है ∔

प्रकरगात्तु कालः स्यात् ॥१४॥

उक्त प्रयंबाद बावय में ज्योतिष्टोम याम के पश्चात् दर्शांपीर्णमास याम के स्रवृष्टा-नार्थ प्रानस्तर्य रूप काल का विधान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वह दर्शंपीर्णमास के प्रकरण में पठित है।

स्वकाले स्यादविप्रतिषेधात् ॥१४॥

पूर्व ॰ — ज्योतिष्टोम याग श्रपने काल में होना चाहिए, क्योंकि प्रघान होने के कारण उसके काल का बाध नहीं हो सकता।

ग्रपनयो वाऽऽभानस्य सर्वकालत्यात् ॥१६॥

सि०----उक्त वाक्य में ज्योतिष्टोम याग के काल का बाच कथन किया है, प्रान्याचान के काल का नहीं, क्योंकि अन्याधान के काल का बाच तो सर्वया प्राप्त है।

षौर्णमास्यूर्ध्यं सोमाद्बाह्मणस्य वचनात् ॥१७॥

बाह्मणकर्तृक ज्योतिष्टोम यागको पश्चात् पौर्णमास यागका नियम से अनुष्टान होना चाहिए, क्योकि वाक्यविशेष से ऐसा ही पाया जाता है।

एकं वा अब्दसामध्यस्त्रिक् कृत्स्नविधानम् ॥१८॥

'पोर्णमास' तंज्ञक केवल एक 'ग्रागीघोमीय' यान से पूर्व ब्राह्मणकर्तृक ज्योतिष्टोम यान कर्तव्य है, पोर्णमास-संज्ञक यान-नात्र से नहीं, क्योंकि शब्द-सामध्ये से ऐसा ही पाया जाता है, मत: ज्योतिष्टोम से पूर्व 'ग्रग्नीघोमीय' को छोड़कर और सब दर्शपोर्णमास-संज्ञक यान कर्तव्य हैं।

पुरोडाझरत्वनिर्देशे तञ्चनते देवताभाषात् ॥१६॥ 'म्रानीषोमीय' पदयुक्त दावय में यागभेद का कथन न होने से पुरोडाश याग का

ग्रहण हो उचित है, क्योंकि उसमें देवता का सम्बन्ध विद्यमान है।

माज्यमपीति चेत् ॥२०॥

श्राक्षेप — उक्त याग में ग्रग्नीक्षोमीय याग से आज्य याग का ग्रहण है, यदि ऐसा किही ती—

न विश्वदेवतात्वादैन्द्राग्नवत् ॥२१॥

समार---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे ऐन्द्राग्न थाग मिश्रदेवताक है, वैसे ही आज्य थाग भी मिश्रदेवताक है।

विकृतेः प्रकृतिकालत्वात्सद्यस्कालोत्तरा विकृतिस्तयोः प्रत्यक्षशिष्टत्वात् ॥२२॥

प्रकृति याग के अनन्तर होनेवाले ऐन्द्राग्न आदि विकृति याग एकाहः साध्य होने चाहिएँ, क्योंकि निकृति यागों के प्रकृति-काल का नियम है और प्राकृत द्वयाहः तथा एकाहः बीगों कासों के मध्य प्रत्यक्षोपविष्ट होने से एकाहः काल प्रवल है। द्वैयहकाल्ये सु यथान्यायम् ॥२३॥

ब्राक्षेप — उक्त विकृति यागों का द्वयहः साध्य होने से 'प्रकृतिवदिवकृतिः कर्त्तच्यः'
इस न्याय का श्रीतिकमण नहीं होता ।

वचनाद्वैककाल्यं स्थात् ॥२४॥

समा०---उनत विकृति याग एकाहः साध्य हैं, क्योंकि वानयविशेष से ऐसा ही पाया जाता है।

सान्नाट्याग्नीषोमीयविकारादूर्ध्वं सोमात्प्रकृतिवत् ॥२५॥

जैसे सानाय्य तथा अग्नीषोमीय दोनों याग ज्योतिष्टोम के पश्चात् होते हैं, वैसे ही उक्त दोनों यागों के विकृति याग भी पीछे होने चाहिएँ।

तथा सोमविकारा दर्शपूर्णमासाम्याम् ॥२६॥

जैसे सांनाय्य तथा अग्नीकोभीय याग के विकृति यागों का अनुष्ठान ज्योतिष्टोम याग के पश्चात् होता है, वैसे ही ज्योतिष्टोम याग के विकृति यागों का अनुष्ठान दर्श-पौर्णमास याग के पीछे होना चाहिए।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥

### षष्ठोऽध्यायः

#### प्रथमः पादः

द्रव्याणां कर्मसंचीये गुणस्वेनाऽभिसम्बन्धः ॥१॥ पूर्वे०—द्रव्यों का कर्मविषयक संयोग में गीण सम्बन्ध है । ससावकं सु तादर्थ्यात ॥२॥

सि॰—स्वर्ग के लिए होने से याग कर्म की सिद्धि का सामक नहीं। प्रत्यर्थ बार्डिमसंयोगात कर्मती झामिसम्बन्धः समात्कर्मोपटेशः स्यातु ॥३॥

तया, स्वर्ग-संज्ञक प्रयं के लिए यशस्य कर्म का कारणत्वेन सम्बन्ध पाये जाने से कर्म द्वारा ही स्वर्ग ग्रीर यागस्य कर्म का जन्य-जनकरूप सम्बन्ध है, ग्रतः कर्म का कथन गीण है।

फलार्थस्वात्कर्मणः झास्त्रं सर्वाधिकारं स्यात् ॥४॥ पूर्वं - —यञ्जकर्म श्रेष्ठ फल के लिए होने से उसका श्रविकार स्त्री-पुरूष सबके लिए है।

कर्तुर्वा श्रुतिसंयोगाद्विषः कात्स्न्येन सम्यते ॥४॥ सि०—वैदिक कर्नों के प्रधिकार-सम्बन्धी श्रुतियों में स्त्रियों के यज्ञ करने के प्रधिकार का निषेष नहीं है।

षाधकार का ानषघ नहा है । लिङ्गचिक्षेषनिवँशास्युं पुक्तमेतिशायनः ॥६॥ पूर्वं∘—'श्रुतिवास्य में पुल्लिङ्ग का कथन पाये जाने से स्त्रियों को यझ करने का

पून • — 'श्रुतिवास्य में पुल्लिङ्ग का कथन पाये जाने से स्त्रियों को यज्ञ करने : प्रमिकार नहीं है' — यह एतिशायन ऋषि का मत है 1 तदुन्तित्वाच्य दोषभृतिरविज्ञाते ॥७॥

प्रज्ञात अूण (गर्म, गज्ञ) के हनन-सम्बन्धी श्रुति से भी यज्ञ का धिकारी पुरुष ही है।

चाति तु बाबरायगोऽविशेषात् तस्मात् स्त्र्यपि प्रतीयेत जात्यर्यस्याऽविशिष्टत्वात् ॥५॥

सिल-श्राथार्थ बादरायण का गत है कि श्रृतियावय में पुल्लिक्स-निर्देश जाति का बोधक है, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं पाई जाती, ब्रतः जाति-श्रर्थ के तुल्य होने है दिवयों को भी यज्ञ का अधिकार है।

चोबितत्वाद्ययाश्रुति ॥६॥ वेद-अतिपाद्य होने से श्रुत्यनुसार स्त्री स्नौर पुरुष दोनों को यज्ञ का श्रविकार है। व्रव्यवस्त्वासु वृंता स्याव् व्रव्यसंयुक्तं ऋयविक्रयान्यामव्रव्यत्वं स्त्रीणां व्रव्येः समानयोगित्वात् ॥१०॥

पूर्वं - यज द्रव्यसाध्य है और द्रव्य पुरुषों के ग्रीधकार में रहता है तथा रिवर्यों क्या मीर विकय की जाती हैं, श्रतः द्रव्यरहित होती हैं, ऐसी अवस्था में वे यज की श्रीधकारिणी नहीं हो सकतीं।

तथा चाऽन्यार्थं दर्शनम् ॥११॥

तथा, उक्त क्रय झौर विक्रय की सिद्धि में उदाहरण पाया जाता है।

तादर्थात्कर्मतादर्थम् ॥१२॥

भ्रोर, यदि स्त्रियाँ स्वयं परिश्रम करके घनोपार्जन करके यज्ञ करें तो भी सम्भव नहीं, क्योंकि उत्तपर पति का भ्राधिकार होता है, ग्रसः उतका क्ष्माया बन भी उसी का हो जाता है।

फलोत्साहाऽविशेषात् ॥१३॥

सिo—घर्मरूपी फल भ्रौर वैदिक कर्मों के करने क, ⊲रलाह मनुष्य की भाँति स्त्रियों में भी पाया जाता है, प्रतः यज्ञादि कर्मों में स्थियों क≀ की बिधकार है।

ष्पर्येन च समवैतत्वात् १३१४॥

विवाह में पति-पत्नी दोनों का धर्म, श्रमं, काम मोक्ष —इस फल-चतुष्टय के संचय का उपदेश दिया जाता है, श्रतः फल का सम्बन्ध गये जाने से स्त्रियों को भी यज का श्रविकार है।

क्रयस्य वर्नमात्रस्यम् ॥१६॥

स्त्री के विकय की बात भी ठीक नहीं, वह धर्मकिशा है, जो विधि-प्रनुसार की जाती है।

स्ववत्तामपि दशंयति ॥१६॥

झास्त्र में दम्पती का एक ही धर्म बताया एया है, मतः स्त्रियाँ पति की सम्पत्ति हें व यतादि कार्य कर सकती हैं।

स्ववतोस्तु वचनॐ अर्थं स्थात् ॥१७॥

स्त्री-पुरुष दोनों के लिए एक ही धर्ष के बोधक वाक्य पाये जाने से एक समान कर्म करने का विधान है।

लिङ्गदर्शनाच्य ॥१८॥

तथा, वैदिक वाक्यों में एकसाय कर्म करने का लिङ्ग पाय जाने से भी उक्त प्रथं की सिद्धि होती है।

क्रीतत्वात्तु भक्त्या स्वामित्वमुच्यते ॥१६॥

स्राक्षेप—जब स्त्री का मूल्य लेकर उसे बेच दिया जाता है, तब वह धन की स्वामिनी नहीं हो सकती।

फर्लाायत्वात्तु स्वामित्वेनाऽभिसम्बन्धः ॥२०॥

समा०—स्त्री धर्मं रूपी फल को चाहती है, श्रतः उसका स्वामीपन के साथ अम्बन्य है।

## फलवसी च दर्शयति ॥२१॥

भारत में भी स्त्री-पुरुष को मिलकर यज्ञ करने तथा उसके द्वारा फल-चतुष्टय की प्राप्त करने का कथन है।

## ह्याधानं च हियतवत् ॥२२॥

पूर्व - -- जहाँ विधान में दो पुरुषों के अग्याघान करने का उल्लेख है, वहाँ उसका बात्पर्य राजा भौर उसके पुरोहित के मिलकर यज्ञ करने का है।

गुणस्य तु विधानत्वात्पत्त्या द्वितीयाशब्दः स्यात् ।।२३॥

सि०--गुणका विवान करने से द्विवचन से घरन्यावान के उस्लेख में दूसरे का आशय पत्नी ही है।

तया याबदुक्तमाङीब्रंह्मचर्यमतुल्यत्वात् ॥२४॥

धाशीर्वाद भौर ब्रह्मचर्ये — वेदाध्ययन में पुरुष के समान योग्यता न रखने पर भी क्षी के मन्यामान का निधान खास्त्रविहित है।

चातुर्वर्णमविश्लेषात् ॥२४॥

पूर्वo—चारों वर्णों को वैदिक कर्मों में अविकार है, क्योंकि ब्राह्मण स्नावि वर्णों मैं कोई विशेषता नहीं है।

निर्वेद्याद्वा त्रयाणां स्थादग्न्याधेये ह्यसम्बन्धः फतुषु स्राह्मणश्रुतिरित्पात्रेयः ॥२६॥

सि०---''ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रीर बैरयः---इन तीनों वर्णों की यह और अन्याधान का अधिकार है, शूद्र का उक्त कभी में कोई सम्बन्ध नहीं, नयोंकि ब्राह्मण श्रादि वर्णों का अधिकार बोधन करनेवाली श्रुति ऐसा हो कहती है''--यह ग्रात्रेय ऋषि का मत है।

निमित्तार्थे च बादरिस्तस्मात् सर्वाभिकारः स्थात् ॥२७॥

द्माक्षेप नैमित्तिक सामर्थ्य से प्रधिकार उत्पन्न होता है, अतः वैदिक कर्मों में क्षेत्रका प्रधिकार है, ऐसा बादरि ऋषि का मत है।

श्रपि बाऽन्यार्थं वर्शनाद्यश्रश्रुति प्रतीयेत ॥२८॥

'यथेमा वाचं कत्याणीमावदानि जनेम्यः' मादि शास्त्रवचनों के पाये जाने से भी मशादि कमों में चारों वर्णों का प्रधिकार प्रतीत होता है।

निर्देशासु पक्षे स्यात् ॥२६॥

सिः — पूर्वोक्त निर्देश पाये जाने से ब्राह्मण ग्रादि पक्ष में ही वैदिक कर्मों का

वंगुण्यान्नेति चेत् ॥३०॥

माक्षेप—उपनयन-विधि में शूद्र के लिए वत न पाये जाने से उसे अहाविदा का अधिकार नहीं, यदि ऐसा कहो तो—

न काम्यत्वात् ॥३१॥

रामा०—जन्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि शूद्रों में भी कामना पाई जाने से उनका कृषांकि में क्रथिकार सिद्ध होता है। संस्कारे च तत्प्रधानत्वात् ॥३२॥

सि॰—संस्कार-विषय में विश्लेषता का कारण ब्राह्मण ब्रादि वर्णों की प्रधानता है। कपि वा वेदनिवेद्धादपशुद्राणां ब्रतीयेत ॥३३॥

'काह्मणोऽस्य मुखमासीत्' बेर के इसे कथन द्वारा शूद्र से रहित तीन वर्णों का ही यज्ञादि में श्रीवकार उपलब्ध होता है।

गुणाबित्वान्नेति चेत् ॥३४॥

आसेप---अध्ययनरूपी बुण का अवीं होने से खूद के लिए यज्ञादि का निषेध नहीं, यदि ऐसा कही सी---

संस्कारस्य तदबंत्वाद्विद्यायां पुरुषभृतिः ॥३५॥

समाप्र---जनत कथन ठीण नहीं। उपनयनादि संस्कार विद्या के लिए होने से विद्या-विधयक पुरुष के ग्रधिकार का कथन है, प्रतः शुद्ध भी वैदिककर्ष करने का प्रधिकारी है। विद्यानिर्देशान्त्रेति चेत् शुरुरा।

बार्श्वप—विद्या का कथन केवल तीन वर्णों में गाये जाने से शूद्र को वैदिक कर्मों का ब्रावकार नहीं, यदि ऐसा कही तो—

श्रवैद्यत्वादभावः कर्मणि स्यात् ॥३७॥

समार — जबत कथन ठीक नहीं। सूद्र में विद्या की सामर्थ्य न होने से उपनयन-कर्म का प्रधिकार नहीं है, परन्तु यदि वह विद्वान् बन आए तो उसका भी ग्रधिकार है। तथा खाज्यार्थदर्शनम् ॥३८॥

इस प्रकार के धनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं।

त्रयाणां इज्यसम्पन्नः कर्मणो इज्यसिद्धित्वात् ॥३६॥

पूर्वo—तोनों वर्णों में घनाद्य को ही धग्न्याधान का प्रधिकार है, क्योंकि यज्ञादि कर्मों को सिद्धि द्रव्यरूप साधन से ही होती है।

प्रनित्यत्वास् नैवं स्यादर्याद्धं द्रव्यसंयोगः ॥४०॥

त्तिः — निर्धनता की प्रवस्था प्रतित्य है। निर्धन भी प्रवसर पाकर धनवान् वन सकता है, धतः धिषकार सबको है।

बङ्गहीनक्च तद्वर्मा ॥४१॥

पञ्जहीन पुरुष को भी यज्ञादि वैदिक कर्म करने का प्रधिकार है।

उत्पत्ती नित्यसंयोगात् ॥४२॥

धर्म का सम्बन्ध जीवात्मा से है, जो श्रङ्गहीन में भी पाया जाता है, भतः प्रङ्गहीन को भी श्रधिकार है।

ष्प्रत्यार्षेयस्य हानं स्यात् ॥४३॥

जिसके तीन ऋषि (माता, पिता श्रीर म्नाचार्य)न हो ऐसा ऋत्विक् यज्ञ कराने का श्रीधकारी नहीं है।

## वचनाद्रथकारस्याधाने सर्वशेषत्वात् ॥४४॥

भाक्षेप—रथकार के लिए झन्याधान करने का ग्रीधकार बाह्मण-प्रन्थों में पाया जाता है, क्योंकि वह तीन क्यों का सङ्ग है।

न्यायो वा कर्मसंयोगाच्छ्रस्य प्रतिषिद्धस्वात् ॥४५॥

समाठ—उन्त कथन ठीक है, क्योंकि रथकार का कमें के साथ संयोग पाया जाता है। बास्त्रों में रथकार को जूद नहीं कहा गथा, और उसे प्रथिकारी माना गया है।

भक्तमंत्वात् नैयं स्यात् ॥४६॥

सूद अकर्मा है, श्रतः उसे अन्याधान का अविकार नहीं है।

मानर्यक्षं च संयोगात् ॥४७॥

उसे प्रान्याधान का ग्राधिकार देने से ग्रनमें हो सकता है। मुष्पार्थमिति धेत् ॥४८॥

भाक्षेप — विद्यारूपी गुण के कारण शूद्र को भी धन्याधान भादि संस्कारों का प्रधिकार है, यदि ऐसा कहो तो—

जन्तमनिभित्तत्वम् ॥४६॥

समा॰—-उवत कथन ठीक नहीं। जन्म से जाति मानने में कोई निमित्त नहीं— यह सिद्धान्त पहले ही प्रतिपादित कर दिया गया है।

सौधन्यनास्तु हीनत्यान्मन्त्रवर्णात् प्रतीयेरन् ॥५०॥

सुन्दर धनुषोंनाते क्षत्रिय लोग वेद ग्रीर बाह्यणों से न्यून प्रतीत होते हैं। स्वपतिनिषादः स्या<del>न्छन्दसामर्थ्यात्</del> ॥४१॥

तक्षक —नीका चलानेवालों का यज्ञ में श्रमिकार है। तक्षक का श्रयं मल्लाह है, यह बात शब्द-सामर्थ्यं से सिद्ध होती है।

लिङ्गदर्शनान्त्र ॥१२॥

तथा, प्रमाणों के पाये जाने से भी ऐसा ही सिद्ध होता है। ।। इति पूर्वमीमांसावशंने षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

### द्रितीय: पाद:

पुरुवार्येकसिद्धित्वातस्य तस्याजिकारः स्यात् ॥१॥ भनुष्य-जन्म का उद्देश्य घर्म, धर्य, काम, मोसरूप फलचतुष्टय की सिद्धि है, धराः इरोक वर्णवाले को अपने अधिकार के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए।

धपि बोत्पत्तिसंयोगाद्यथा स्थात् सर्वदर्शनं तथाभावोऽविभागे स्थात् ॥२॥

जन्मकाल के संयोग से प्रन्तः करण की बनावट जैसी हो जाती है, उसी के

प्रयोगे पुरुषश्रुतेर्घयाकामी प्रयोगे स्थात् ॥३॥

पूर्वं - वेष में पुरुष को कर्त्ता माना गया है, भतः प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में हैवतान है। प्रत्यर्थं स्रतिभाव इति चेत ॥४॥

वेद में मनुष्य को प्रत्येक कार्य में स्वतन्त्र कहा गया है, परन्तु लोक में वह प्रनेक कार्यों में परतन्त्र दिखाई देता है, यदि ऐसा कहो तो—

तादथ्यं न गुणार्थताऽनुक्तेऽर्थान्तरत्वात्कर्तुः प्रधानमृतत्वात् ॥५॥

उक्त कथन ठीक नहीं। कर्तारूप से मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, परन्तु फल भोगने में परतन्त्र है, इसीलिए उसकी स्वतन्त्रता मधुवं जान पड़ती है।

ग्रपि वा कामसंयोगे सम्बन्धात् प्रयोगायोपदिक्येत प्रत्यय हि

विधिमुतिविधाणवत् ॥६॥

सि॰—जैसे प्रज़ों के खुजाने में सोंगविदोष या बन्य शावन गोण हैं, उसी प्रकार जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है, परस्तु फल भोगने में परतन्त्र है।

प्रन्यस्यापीति चेत् ॥७॥

आप्रोप—एक पुरुष के किथे हुए कर्मों का फल दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता है, यदि ऐसा कहो तो—

बन्यार्थेनाभिसम्बन्धः ॥६॥

समा०----उन्त कथन ठीक नहीं। धन्य पुरुष के किये कभी का फल घन्य को प्राप्त नहीं होता।

फलकामी निमित्तमिति चेत् ॥६॥

आक्रेप—िकसी घन्य के लिए फल की कामना कर सेना ही ग्रन्य के लिए फल का निमित्त ही सकता है, यदि ऐसा माना जाए तो—

न निस्यत्वात् ॥१०॥

समार — कमें के सम्बन्ध में परमारमा का नियम घटल है, ग्रतः उक्त कथन ठीक नहीं।

कर्म संबेति चेत् ॥११॥

आक्षेप दूसरे के किये कर्मों का फस दूसरों को प्राप्त होता है, ऐसे कर्म पाये जाते हैं, यदि ऐसा माना जाए तो ---

न समयायातु ॥१२॥

समा०---- अवत कयन ठीक नहीं, क्योंकि जीव का ग्रपने कर्मों के साथ ही सम्बन्ध पाया जाता है।

प्रक्रमासु नियम्पेतारम्भस्य क्रिया निमित्तस्वात् ॥१३॥

प्रारब्ध कर्म धपने भोगरूप कल को उत्पन्न करके नियम कर देते हैं कि घन्य का भोग न हो, भौर जो वर्तमान काल के कर्म हैं, उनके ग्रारम्य में जीव का कर्तब्यरूप कर्म निमित्त है।

फलायित्वाद्वाऽनियमो ययानुपकान्ते ॥१४॥

कारक्षेप---प्रारव्य कर्मों का भोवता भोगरूप कर्मों का प्रयीं होने से, जैसे प्रारम्भ-रहित पुरुष का कोई कर्तथ्य नहीं होता, उसी प्रकार उस भोवता का उस भोग से भिन्न कोई कर्तथ्य नहीं होता, ग्रतः क्रियमाण कर्मों की स्थतन्त्रता का नियम नहीं।

### नियमो वा तन्निमित्तत्वाहकर्तृस्तत्कारणं स्यात् ॥१५॥

समा०—इस बात की व्यवस्था है कि जीव कर्तव्य-कर्यों को घपनी स्वतन्त्रता से करता है, क्योंकि वे कियमाण कर्म प्रारब्ध कर्मों के भोग में निमित्त-पात्र हैं, धीर कर्ता के भोग के वे कर्म कारण हैं।

### लोके कर्मांज वेदवलतोऽवियुरुवज्ञानम् ॥१६॥

पूर्वं - — लोक में जो कर्म किये जाते हैं, वे विधि-निषेष्ठक ए होने से वेद के तुल्य हैं, उन्हीं कर्मों से परमात्या-पर्यंन्त पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा, श्रतः वेदों के मानने का कोई प्रयोजन नहीं।

### ग्रवराघेऽवि च तैः शास्त्रम् ॥१७॥

तया, नियम-अङ्गरूप प्रयराघ के हीने पर लौकिक जनों द्वारा जैसे गासन करने-बाला शास्त्र बनाया जाता है, उसी प्रकार पूरुष की प्रवृत्ति-निवृत्ति के लिए लीकिक श्लास्त्र ही पर्याप्त है, वेद की कोई ग्रावश्यकता नहीं।

### मजास्त्रालूपसम्प्राप्तिः कास्त्रं स्थान्त प्रकल्पकं तस्मावर्षेन गम्येताप्राप्ते वा शास्त्रमधंवत ॥१८॥

सि० — ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति वेद के बिना ही हो जानी चाहिए, परन्तु होती नहीं, ब्रतः वेदरूपी शास्त्र का मानना उचित है। इन्द्रियों से बगोचर विषयों का आन वेदरूपी शास्त्र से ही हो सकता है, केवल तर्क से नहीं।

### देवताथये च ।।१६॥

शास्त्र का ज्ञान देवता (ईश्वर) का धाश्रय लेने से ही हो सकता है, प्रन्यवा नहीं। प्रतिषेधेष्वकर्मत्वात्त्रिया स्यात् प्रतिशिद्धानां विभक्तत्वादकर्मणाम् ॥२०॥ निषेष के विषयभूत पदार्थों में कर्तव्याभावरूप किया पाई जाती है, क्योंकि प्रतिषिद्ध सकर्तव्य कर्म निन्दित होते हैं।

## शास्त्रामां त्वर्थवत्त्वेन पुरुवार्यो विधीयते, तयोरसमबामित्वातादर्थ्ये विष्यतिकसः ॥२१॥

घमं, ग्रार्थ, काम, मोक्ष—इस फलचतुष्टयं का वर्णन करने से ही शास्त्र की सफलता है। जो धास्त्र इस प्रकार का उपदेश न करे वह निर्यंक हो जाता है।

## सरिमस्तु शिष्यमाणानि जननेन प्रवर्तेरन् ।।२२॥

पूर्व ० — मनुष्य को जन्म से ही शास्त्र में विहित कमों का श्रमुष्ठान करना चाहिए । धपि वा वेवतुत्यस्वादुपायेन प्रवर्तेरत् ।।२३।।

सि॰ -- उपनयन-संस्कार के पश्चात् जनका पालन कर्तव्य है, क्योंकि स्मृति में कथित कर्तव्य [अभिवादन ग्राहि ] वेद के समान ही हैं।

## भ्रम्यासोऽकर्मशेषत्वात् पुरुषार्थो विषीयते ॥२४॥

पूर्व • — ग्रानिहोशादि कमों का निरत्तर ग्रज्यास करे, क्योंकि वह किसी कमें-विरोष का ग्रज्ज न होने से पुरुष के लिए विद्यान किये गये हैं। एतस्मिन्त्रसम्भवन्नर्थात् ॥२५॥

सि०---यज्ञ-कर्मों का धनुष्ठान धावस्थक है, परन्तु रात-दिन धन्मिहोत्र करते रहना प्रसम्भव है।

न कालेम्य उपविषयन्ते ॥२६॥

उक्त कर्मों का अमुष्ठान निरन्तर नहीं हो सकता, श्रत: उन्हें किसी नियत काल में ही करना चाहिए।

दर्शनात् काललिङ्गननां कालविधानम् ॥२७॥

कालबोधक प्रमाणों के पाये जाने से भी नियत समय का विधान पाया जाता है।

तेषामीत्पत्तिकत्यावागमेन प्रवर्तेत ॥२८॥

दर्शरीणेमास ग्रादि कर्मों की ग्रमादास्यादि पर्वों में उत्पत्ति पाये पाने से तद्बीषक शास्त्र द्वारा मनुष्य उन्हीं श्रवसरों पर उनमें प्रवृत्त हो ।

तथा हि लिङ्गदर्शनम् ॥२२॥

इसी प्रकार प्रात: एवं सायंकाल यज्ञ करने का नियम पाया जाता है।

तयान्तःऋतु युक्तानि ॥३०॥

जिस प्रकार दर्शेपीणैमास झादि यञ्जों का काल नियत है, उसी प्रकार घन्य विकृति यागों का काल भी नियत है।

ग्राचाराद्वृह्ममाणेषु तथा स्थात् पुरुषार्थत्वात् ॥३१॥

जैसे दर्शेषीर्णमास प्रादि याग करना नैभित्तिक नियम हैं, उसी प्रकार भावार-स्वरूप ब्रह्मचर्य ग्रादि भी नैमित्तिक हैं।

बाह्यणस्य तु सोमविद्याप्रजन्धवादयेन संयोगात् ॥३२॥

यज्ञ, ब्रह्मचर्यं धौर सन्तानोत्पत्ति—बाह्मण के ये तीनों कर्म तीन ऋणों के चुकाने के उद्देश्य ते माने गये हैं, मतः ये नित्यवत हैं, नैमित्तिक नहीं।

।। इति पूर्वमीमासादर्शने षष्ठाच्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

## तृतीयः पादः

सर्वेशस्ती अवृत्तिः स्यात्तथामूतोपदेशात् ॥१॥ पूर्वे०---सर्वेशिततयों के स्रोत परमात्मा की फ्रोर अवृत्त होना श्राणियों का वर्म है, क्योंकि ऐसा ही उपदेश पाया जाता है।

स्राप चाऽप्येकदेशे स्यात्प्रधानि ह्यर्यनिवृत्तिर्गुणमात्रमितरत्तदर्यत्यात् ॥२॥

सि०—यज्ञादि का धनुष्ठात भी परमारमा की घोर प्रवृत्ति के लिए ही किया जाता है, परन्तु ये साघन जड स्रौर एकदेशीय हैं। उपात्रना मुख्य है। परमारमा में प्रवृत्ति होने से मनुष्य सबसे बड़े लाम का भागीदार बनता है। सर्वकर्मणि च बोधस्तस्मान्ततो विशेषः स्यात् प्रधानेनाऽभिसम्बन्धात् ॥३॥ परमात्मा की भ्रोर से उदासीन रहना दोष है, उस दोष से बचने के लिए परमात्मा के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहिए।

रूमिऽमेर्द तु जीमितिः प्रयोगवचनैकरदात् सर्वेषामुपदेशः स्यात् ॥४॥ धाक्षेप—धाचार्यं जीमिनि का मत है कि प्रयोग में एकवचन पाये जाने से सब पासाघों में कर्म का स्रभेद है, स्रौर सब स्रञ्जों का कथन है।

ष्ययंस्य व्यववर्गित्वादेकस्यापि प्रयोगे स्याधाया ऋत्वन्तरेषु ॥५॥

समा०—एक प्रकार के श्रतुष्ठात करने में समानता पाये जाने से सब शाक्षाओं की विषियाँ एक-सी पाई जाती हैं, जैसी धन्य यक्षों में पाई जाती हैं।

विध्यपराधे च दर्शनात्समाप्ते: ॥६॥

भीर, एक-जैंसा पाये जाने से उक्त कर्मों की पूर्ति में विधान भीर दोख एक-जैसे पाये जाने से कर्मों में स्रमेद है।

प्रायदिचत्तविषामाञ्च ॥७॥

तथा, प्रायश्चित्त के विधान में भी एकता याये जाने से कर्मों में धभेद है।

कान्येषु चैवर्भावत्वात् ॥=॥ पूर्व०—कांम्य कर्गौ में भी सब साखाओं में ग्रर्थी (इच्छुक) एक-जैसा पाया जाने सै इसी प्रकार भभेद है।

भसंयोगालु नैवं स्याद्विष्टेः शब्दप्रमाणस्वात् ॥६॥

सिo-विधिरूप शब्दप्रमाण के पाये जाने से ऐसा नहीं हो सकता, घौर ग्रङ्गहीन होने से भी ठीक नहीं।

श्रकमंणि चाप्रत्यवायात् ॥१०॥

तथा, काम्य कर्मों के न करने पर प्रत्यवायरूप दोष नहीं होता, धतः काम्य घीर निष्य कर्मों में मेद है।

क्रियाणामाश्रितत्वाद् द्रव्यान्तरे विभागः स्यात् ॥११॥

पूर्वं --- हबनरूप किया के सर्वंत्र समान पाये जाने से भिन्न-भिन्न द्रव्यों में भेद द्वीता है, किया में नहीं।

भपि वाऽव्यतिरेकाद्भूपशब्दाविभागाच्च गोत्ववर्दककम्यं स्थान्नाग्मघेयं च सत्त्ववत् ॥१२॥

सि॰— द्रव्य के भेद होने पर भी कम का भेद न पाये जाने से तथा शब्द धौर रूप का विभाग न होने से यो में गोस्व धर्म के समान कर्मों में एकत्व पाया जाता है और अन्य गी क्यक्तियों के समान नाममात्र का भेद है।

श्रुतिप्रमाणत्वाच्छिष्टाभावेऽनागमोऽन्यस्यऽक्षिष्टत्वात् ॥१३॥

पूर्व - श्रुति में जिस द्रव्य के हवन का उल्लेख है, उस द्रव्य के स्थान पर अन्य अप का प्रतिनिधिरूप से प्रयोग करने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है।

## क्वचिद्विधानाच्य ॥१४॥

तथा, किसी एक स्थल में विधान पाये जाने से किसी द्रव्य के स्थान में प्रन्य द्रव्य Malalu का। इसे प्रपदाद माना जा सकता है, विधि नहीं।

## भागमो वा चोबनार्याविशेषात् ॥१५॥

स्ति०--- 'वावल के स्थान पर सावों ले'----प्रतिनिधि द्रव्य में इस प्रकार के शास्त्रीय प्रमाण पाये जाने से द्रव्य का प्रतिनिधि होना सिद्ध है।

नियमार्थः क्वचिद्विधिः ॥१६॥

किसी स्थल में विधान नियम-विधि के प्रतिप्राप से होता है, धतः द्रव्य का प्रतिनिधि होता है।

तन्त्रत्यं तन्त्रिकीर्षा हि ॥१७॥

यज्ञ में रोम द्रव्य प्रथवा उसका प्रतिनिधि होना आवश्यक है, इन दोनों में से किसी के न होने पर यज्ञ की पूर्ति नहीं हो सकती।

न देवताग्निश्रन्दिक्षयमन्यार्थसंयोगात ।।१८॥

ईंदवर, ग्रानिन, मन्त्र क्रीर प्रयाज क्रादि कर्म ्दन चार्े का प्रतिनिधि नहीं होता, क्योंकि प्रतिनिधि से उद्देश का त्याग हो जाता है ।

वेवतायां च तवर्थत्वात् ॥१६॥

तथा, देवता के विषय में प्रतिनिधि नहीं होता, क्योंकि देवता यज का मुख्य विषय है।

प्रतिविद्धं चाविशेषेण हि तत् श्रुतिः ॥२०॥

धौर, यह में गांस धादि पदार्थों का पूर्णरूपेण निषेत्र है, क्योंकि वेद में ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

तथा स्वामिनः फलसमबायात फलस्य कर्मयोगित्वात् ॥२१॥

स्वामी का फल के साथ सम्बन्ध पाये जाने से ग्रौर फल का कर्म के साथ सम्बन्ध होने संस्वामी के स्थान में प्रतिनिधि नहीं हो सकता।

बहुनां तु प्रवृत्तायन्यमागमयेदवैगुण्यातु ॥२२॥

बहुत से बजमानों ने यज्ञ में प्रमुत्त होने पर उनमें से किसी एक के मर जाने पर किसी अन्य को यज्ञ के प्रज्ञों की पूर्ति के लिए ले प्राये।

स स्वामी स्थात्संयरेगात् ॥२३॥

पूर्वं ०-- मृत स्वामी के साथ संयोग होने से वह प्रतिनिधि स्वामी होता है। कर्मकरो वा फीलत्वात ॥२४॥

सि॰ — मृत्य होने के कारण जक्त प्रतिनिधि कर्म का करनेवाला स्वामी नही हो सकता ।

र्तास्मञ्च फलदर्शनात् ॥२४॥

तथा, मुख्य स्वामी में फल का मधिकार पाथे जाने से भी मृत्य प्रतिनिधि नहीं 🖰 सकता।

स तद्वर्मा स्थात्तत्कर्मसंयोगात् ॥२६॥

उस मृत्य का कर्म के साथ सयोग पाने जाने से वह यजमान का स्थानापन्न पृष्य यजमान के धर्मवाला होता है।

### सामान्यं तक्त्रिकीर्या हि ॥२७॥

त्रीहिः—चावल के धभाव में उससे मिलता-जुलता नीवार ही लेना वाहिए,क्योंकि उसके सदस की ही इच्छा है।

निर्देशात् विकल्पे यत्रवृत्तम् ॥२८॥

विकल्प विषय में जो प्रयम यूप था वही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही निर्देश पाया जाता है १

### धशब्दमिति चेत् ॥२६॥

धाक्षेप-इस विषय में कोई प्रमाण नहीं, यदि ऐसा कहा जाए तो-

नाउनङ्गत्वात् ॥३०॥

समा०—उदर कथन ठीक नहीं, स्पोकि वह सङ्ग नहीं है। वक्ताच्चाऽन्याय्यमभावे तत्सामान्येन प्रतिनिधिरभावावितरस्य ॥३१॥

सोम स्थानीय 'पूर्तिका' द्रव्य के न मिलने पर उसके स्थान पर ग्रन्य द्रव्य की प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता।

### न प्रतिनिधौ समत्वात् ॥३२॥

दोनों में समानता होने से प्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं हो सकता।

स्यात् युतिसक्षणे निस्यत्वात् ॥३३॥

## न तदीप्सा हि ।।३४॥

सि॰—उपर्युस्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृत सोम द्रव्य की ही इच्छा पाईँ जाती है, पूरिका घादि की नहीं।

मुख्याधियमे मुख्यमायमी हि तदभावात् ॥३५॥

मुख्य द्रव्य के न मिसने पर निश्चय ही प्रतिनिधि द्रव्य लेना चाहिए भौर मुख्य के मिसने पर मुख्य का ही विधान है।

प्रवृत्तेज्योति चेत् ॥३६॥

पूर्वं ० — यज्ञ-सम्बन्धी पुरोँ दार्दों के सिद्ध होने पर भी यदि मुख्य द्रव्य का लाभ हो जाए तो मुख्य द्रव्य ही लेना चाहिए।

### नानर्यकरवात् ।।३७॥

सि॰---निरर्थक होने से मुख्य द्रव्य का प्रहण नहीं करना चाहिए । द्रव्यसंस्कारविरोधे द्रव्यं तदर्थत्यात् ।।३८।।

मुख्य-द्रव्य और संस्कृत-द्रव्य के विरोध होने पर मुख्य-द्रव्य का ही प्रहण करना चाहिए, क्योंकि मुख्य-द्रव्य यज्ञ का प्राङ्ग है।

श्रर्थंत्रव्यविरोषेऽचौ द्रव्याभावे ततुत्वत्तेर्द्रव्याणामयंशेषदवात् ॥३६॥

धर्णं धौर द्रव्य का विरोध होने पर प्रयोजन की सिद्धि लक्ष्य में रखनी चाहिए। गुष्प द्रव्य के न होने पर भी प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, क्योंकि द्रव्य प्रयोजन का संभूष्ट है।

## विधिरप्येकदेशे स्यात् ॥४०॥

गुणमात्रमितरत्तदर्थत्वात् ॥४१॥

सिo—मुख्य द्रव्य के एकदेशमात्र से भी धर्य का धनुष्टान होना योग्य है, क्योंकि हक्त-सम्बन्धी शेष धर्य श्रन्य द्रव्य से सिद्ध हो सकेंगे, क्योंकि उन शेष प्रथॉ का यज्ञ से विभाग नहीं है, ध्रन्य प्रयोजन गोण हैं, यज्ञ का धर्य होने से।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने षष्ठाप्यायस्य तृतीयः पादः ॥

## चतुर्थः पादः

## शेषाद् हृच्चदाननाशे स्यात्तदर्यत्वात् ॥१॥

पूर्व -----हवन के लिए रक्षा हुमा पुरोडाश समाप्त हो जाए तो यज्ञश्रेष के लिए रसे हुए पुरोडाश से हवन करना चाहिए, क्योंकि वह इसीलिए होता है।

निर्देशाहाऽन्यदायमयेत् ॥२॥

सि॰—शास्त्र में निर्देश पाये जाने से अन्य भाग पुरोडाश स्नादि से ते लेना चाहिए।

श्रपि वा शुषभाजां स्याद्विशिष्टकारणात् ॥३॥

शेष भागों का हवन करना चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण पुरोडाश यक्ष के लिए है । निर्देशाच्छेषभकोऽन्यैः प्रचानवत ॥४॥

सर्वेर्वा समवायात्स्यात् ॥५॥

सि॰---यज्ञखेष एव सोगों को भिलकर लागा चाहिए, वर्योकि यश में भाग नेने-वाले सभी उसके ग्रीवकारी हैं।

निर्देशस्य गुणार्यत्वम् ॥६॥

यजमान के साथ ऋरिवजीं के प्रसम्मवाला विधान गौण है, वस्तुतः यञ्जदेश के भक्षण का अधिकार सभी को है।

प्रधाने श्रुतिसक्षणम् ॥७॥

'प्रधान यजमान पुरोडाश भक्षण करे'—यह विधान उपलक्षण-मात्र है।

ग्राञ्चवदिति चेत् ॥६॥

द्याक्षेप— ध्रवनेमेच यज्ञ के समान ग्रव्य का अक्षण प्राप्त होगा, यदि ऐसा कही तो—

## न चोदनाविरोधात् ॥१॥

समा०— उक्त कथन ठीक नहीं । मास-भक्षण का प्रस्त उठाता ही व्यर्थ है । शास्त्रों में ऐसे पापकर्म का सर्वणा निषेष है । सांस-भक्षण शास्त्रविषद्ध है ।

### प्रयंतमवायात्प्रायश्चित्तमेकदेशेऽपि ॥१०॥ /

सि०--कपास खादि के एक भाग के टूट जाने पर प्रायश्चित्त करना चाहिए, क्योंकि एक भाग से समस्त बस्तु का सम्बन्ध होता है।

### त त्वरेषे वैगुण्यात्तदर्यं हि ॥ ११॥

बाक्षेय—एकदेश के विकारी होते से प्रायश्चित करता ठीक नहीं, सम्पूर्ण में विकार उत्पन्न होते से प्रायश्चित होता चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण द्रव्य यश्च के लिए ही है। स्याद्वा प्राप्तिनिमत्त्वावतद्वर्मी नित्यसंयोगान्त हि सस्य

#### सानानसत्वादसङ्गा ।नस्यसमागाना ॥ - मृणार्थस्वेनानित्यत्वात् ॥१२॥

समा० — एक नाम के नष्ट हो जाने से सम्पूर्ण पदार्थ यज्ञ के प्रयोग्य नहीं हो सकता, बर्योक्ति एकदेष्ट-विकार का नित्य के साथ सम्बन्ध है। उस प्रवयवी द्रव्य का गीज-रूप द्वारा श्रवित्य होने से वह विकार प्रायश्चित-योग्य नहीं।

## गुजानां च परार्थत्वाद्वधनाव्व्यपाश्रयः स्यात् ॥१३॥

विकार मादि शुण-दोष मुख्य नहीं, परार्थ मुख्य है। मेतः वन तक द्रव्य कार्य के योग्य हो तब तक उसके लिए प्रायश्चित्त का प्रश्न नहीं उठता ।

## मेदार्थमिति चेर् दश्रा।

भ्राक्षेप—वह विकार उस द्रव्य के नाक्षार्य है, यदि ऐसा कही तो— नाः वभूतत्वात ॥१४॥

समा०—ठीक नहीं। ि १ र अङ्गुरूप होने से वह डब्य प्रायश्वित के योग्य नहीं। ९ अंकडच सर्वनाडो स्यात ॥१६॥

सम्पूर्ण नध्ट हो जाने पर वह द्रव्य यज्ञ के प्रयोग्य होता है।

क्षामे तु सर्वदाहे स्यादेकदेशस्याध्वर्जनीयत्वात् ॥१७०१

पुरोडाश के सर्वदेश — सम्पूर्ण के जल जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि एकदेश का दाह तो अवश्यस्थानी है। कहीं-न-कहीं जलने का चिह्न हो ही जाता है।

दर्शनाईकरेशे स्यात् ॥१८॥

ग्राक्षेय-एेने उदाहरण पाये जाते हैं कि एक देश के दाह होने पर भी श्रायश्चित्त करना चाहिए।

### ग्रन्थेन वंतच्छास्त्राद्धि कारणप्राप्तिः ॥१६॥

समा०—'धन्य घाज्याहृतियों से हवन करे' इस शास्त्रवचन से सम्पूर्ण के दाह होने पर ही झन्य हिव का ग्रहण पाया जाता है, मतः सर्वदाह में प्रायश्चित्त होता है ! सद्धविः स्रव्यानीति चेत ॥२०॥

बाक्षेप— उस हिव का वाजक शब्द पाये जाने से अन्य हिवयों द्वारा हवन करना ठीक नहीं, यदि ऐसा कही तो---

## स्यादिज्यागामी हविः शब्दस्तल्लिङ्कसंयोगात् ॥२१॥

समा०--- उक्त कथन ठीक नहीं। 'तढविः' घब्द यज्ञ-सम्बन्धी कर्म का बोधक है; भोग हुए पुरोडाश से उसका ग्रायय नहीं है।

### यथाश्रुतीति चेत् ॥२२॥

पूर्व - प्रातःकाल के हनन में चूक हो जाए तो उसका प्रायश्चित्तः श्रुत्यनुसार (पाँच प्याले चावल का दान देकर) कर लेना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो—

न तल्लक्षणत्वादुपपातो हि कारणम् ॥२३॥

सि०--- उक्त कथन ठीक नहीं । हवन में पूक होने से प्रत्ययवाय दोण होता है। चावल दान देने से उसका प्रायश्चित नहीं होता।

होमाभिषयभक्षणं च तद्वत् ॥२४॥

उभाम्यां वर न हि सयोर्थर्मशास्त्रम् ॥२१॥

सि॰—दोनों (ब्राहृति देने घौर सोम क्टनेवाले) प्रकार के ऋत्विजों से उक्त दोनों द्रव्य मक्षणीय हैं, क्योंकि उनके मक्षण का शास्त्र में कहीं भी निषेध नहीं है। पुनराषेयमोबनक्ष्त्र ॥२६॥

पूर्वं जैसे चावन भरे पाँच प्याले नियत समय पर न रखे आएँ तो उन्हें पुनः रखने का विधान है, वैसे ही जो सूर्योदय से पूर्व प्रगन्याधान नहीं करता, उसे पुनः धगन्याधान करना चाहिए।

द्रव्योत्पत्तेश्चोत्रयोः स्यात् ।।२७॥

सि॰—प्रात: सायं दोनों समय यज्ञ करने से द्रव्य की उत्पत्ति = प्राप्ति होती है, इत: प्रात:-साय दोनों समय यज्ञ करना चाहिए।

पञ्चशरावस्तु द्रव्यथ्तेः प्रतिनिधिः स्यात् ॥२८॥

पूर्वे । सान्ताप द्रव्य के स्थान में सुने जाने से पञ्चशराज कर्म प्रतिनिधि कहा गया है ।

घोदना वा द्रव्यदेवताविधरवाच्चे हि ॥२६॥

सि०---पञ्चशराव कर्म इन्द्रयागोचर परमातमा के उद्देश्य से दान की विधि है। स प्रस्यामनेस्थानात् ॥३०॥

पूर्वं - -बह पञ्चक्षराध-साग दर्शसाग के स्थान में कथन किये जाने का प्रतिनिधि है।

बङ्गविधिर्वा निमित्तसंयोगात् ॥३१॥

सि०----श्रमावास्यारूपं निमित्तं का सम्बन्धं पाये जाने से उक्त याग श्रङ्गरूप से विद्यान किया गया है।

विश्वजिदप्रवृत्ते भावः कर्मणि स्यात् । १३२॥

विश्वजित् याग से कर्मों में प्रवृत्ति होती है।

निष्कयवादाच्य ॥३३॥

विश्वजित् याग का कर्ता किसी से खरीदा नहीं जा सकता, वह स्वतन्त्र होता है, झत: इस याग का फल सर्वोपरि होता है।

### बत्तसंयोगे वतचोरना स्यात् ॥३४॥

पूर्वo —दर्शपोर्णमास याग में बख्डों के दूच पोने के समय बत करने की विधि है। कालो बोल्पन्नसंयोगाखचीनसम्ब ॥३॥॥

सि०--जब बछड़े दूध के लिए छोड़े चाएँ, उस समय से यजमान को बतारम्भ भरना चाहिए।

### प्रथपिरिमाणाच्य ॥३६॥

यहाँ दत्स या बळड़ा शब्द व्यक्ति के लिए नहीं, प्रतितु काल के लिए प्राया है । वत्सस्त श्रुतिसंयोगात तदङ्का स्यात् ॥३७॥

ग्राक्षेप--'वत्सेनामावास्याम्' वत्स से ग्रमावास्या में व्रत करे---इस कथन से बत्स उस बत का खड़्न प्रतीत होता है।

कालस्तु स्यावचोदनात् ॥३८॥

समा०----दरस से व्रत के काल का प्रहण पाया जाता है, क्योंकि उक्त वाक्य में द्रत संयोग की विधि नहीं, किन्तु काल की विधि है।

प्रनर्यकृत्व कर्मसंयोगे ॥३६॥

वतरूप कर्म के सम्बन्ध में बत्स की चर्चानि रर्थक है।

## प्रयचनाच्च स्वशब्दस्य ॥४०॥

तथा, बत्स का वाचक जो शब्द है, यह क्षत का वाचक नहीं हो सकता।

कालश्चेत्सन्नयत्यपक्षे तल्लिङ्गसंयोगात् ॥४१॥

पूर्व - वित्य शब्द से काल लिया जाए तो सन्तयत पक्ष में कानबोधक लिङ्ग का सम्बन्ध पाये जाने से सन्तयत काल लेना चाहिए।

कालार्यत्वाद्वोभयोः प्रतीयेत ॥४२॥

सि॰—दोनों कालों में काल का धर्य पाये जाने से प्रतीत होता है कि दोनों कालों का ग्रहण है।

प्रस्तरे वाखाध्यणवत् ॥४३॥

पूर्वo-द्रव्य के उत्पादन है समय में शाखा-प्रहण-काल के समान काल लेना शाहिए।

कालविधिर्वोभयोविद्यमानत्वात् ॥४४॥

सि०--- वृत के काल का विधान प्रस्तर भीर शासा दोनों के विद्यमान समय से

श्रतत्संस्कारार्थेत्याच्य ॥४५॥

प्रातःकाल यजमान के व्रत करने का कोई. उपयोग न होने से सन्ध्याकाल में ही

तस्मास्य विश्रयोगे स्यात् ॥४६॥

प्रात:काल यजमान के बत का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि प्रात:काल तो दर्शपाय कश्मा ही है, ग्रत: सन्ध्याकाल से ही बत करना उपयुक्त है। उपयेषक्य पक्षे स्यात् ॥४७।। तथा, उक्त व्रत की स्थिति सन्ध्याकाल पक्ष में ही होती है। ॥ इति पूर्वमीमांसादक्षंत्रे चच्छाव्यायस्य चतुर्यः पारः॥

### पञ्चमः पादः

क्रम्युवये कालापराघाविज्याचोदना स्याळवा पञ्चशरावे ॥१॥ पूर्व ०—- प्रम्युदय-संक्षक इष्टि में बमावास्या में दर्श की ज्ञान्ति से यज्ञ करने पर पुनः यज्ञ करने की प्रेरणा पाई जाती है, पञ्चशराव नामक यज्ञ की भौति । प्रपतयो वा विद्यमानत्वात् ॥२॥

सि॰—ऐसी प्रवस्था में दूषित द्रव्य का त्याग करके नई सामग्री लानी चाहिए, परन्तु यज्ञ करानेवाले ऋदिवज नये (दूसरे) लाने की ग्रावस्यकता नहीं है।

सङ्ग्रदबाञ्च शन्दानाम् ॥३॥

तथा, शब्दों का बही रूप होने से ऋत्विजों का त्याग उचित नहीं । सामग्री में ही विकृति धाती है, ऋत्विजों में नहीं, भ्रतः उनका त्यागना उचित नहीं ।

धातञ्चनाम्यासस्य च दर्शनात् ॥४॥

भीर, भ्रातञ्चनरूप प्रभ्यास भी वैसा ही देखा जाता है, प्रतः ऋत्विजों के त्याग की भ्रावश्यकता नहीं।

प्रपूर्वत्वाहिमानं स्यात् ॥५॥

अपूर्व (जो बात प्रथम न हो)होने से विधि होती है, प्रन्य के लिए नहीं। सामग्री दूषित होने से प्रन्य सामग्री का विधान है, व्हत्तिजों का नहीं।

पयोदोधात्पञ्चशरावेज्कुष्टं होतरत् ॥६॥

पञ्चकाराव यज्ञ में जब पात्रों में दोष घा जाने से उनमें रखा दूष दूषित हो जाता है, तब उसे त्यागकर नया दूध सेने का विषान है।

सान्नाम्येऽपि तथेति चेल् ॥७॥

आक्षेप--सान्नाय्य (दिषक्प सामग्री) भी प्राय सामग्री के समान दूचित होती है, यदि ऐसा कहो तो --

न सस्यादुष्टस्वादवशिष्टं हि कारणम् ॥<॥

समा०-- उनत कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दही शीघ्र खराब नहीं होता, दूसरे वह हवि के लिए नहीं, उसका प्रयोग धन्य ही है।

लक्षणार्था गृतअृतिः ॥६॥

स्टान्नाय्य चरुहिव के लिए नहीं, ग्रापितु ग्रन्य पदार्थों के संस्कार के काम ग्राता है।

उपांजुयाञ्यचनाद्यथा प्रकृति वा ॥१०॥

पूर्व ---- उपाशु पाग में सामग्री के दूषित होने की बात नहीं कही गई है, ग्रतः असका प्रयोग सदा यूँ ही हो सकता है।

ध्रपनयो वा प्रवृत्या यथेतरेवाम् ॥११॥

सि० — उपांशु याग में भी बूँचित सामग्री का त्याग करना चाहिए। यह बात प्रकृति से पाई जाती है, जैसाकि बन्य यत्रों में पाया जाता है।

निरुप्ते स्यात्तरसंयोगात् ॥१२॥

पूर्व - —सामग्री के दूषित हो जाने से उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि झिंधक समय बीतने पर सामग्री में विकार होना सम्भव है।

प्रवृत्ते प्रापणान्तिमित्तस्य ॥१३॥

सि॰—जब द्रव्य कार्ल के प्रभाव से विकृत हो बाता है, तब उसका बदलना श्रावर्यक होता है।

लक्षणमात्रमितरत् ॥१४॥

सामग्रीविषयक जो निरुक्त कथन किया गया है, तदनुसार भी दूषित सामग्री का त्याग सिद्ध होता है।

तथा चान्यार्यदर्शनम् ॥१५॥

तथा, ऐसा ही ग्रन्य स्थानों में भी पाया जाता है।

ग्रनिरुतेऽन्युदिते प्राकृतीभ्यो निवंपेदित्याश्मरथ्यस्तण्डुलमूतेष्वपनयात् ।।१६॥

पूर्व - आचार्य ग्रहमप्थ का यत है कि ग्रम्युदय-इध्टि से जिस सामग्री की शुद्ध नहीं किया गया, उसे शुद्ध करना चाहिए, जैसे चावनों को शुद्ध किया जाता है।

व्यूर्ध्वभागम्यस्त्वासेखनस्तत्कारित्वाद्देवतापनयस्य ।।१७॥

सि॰— आचार्य झालेखन का गत है कि ऊपर-ऊपर भाग की सामग्री निकालनी चाहिए, क्योंकि देवता का प्रपनय उसी से होता है।

विनिरुक्ते न मुध्दिनामपनयस्तद्गुणत्वात् ॥१६॥

पूर्व - सम्पूर्ण रूप से दूषित सामग्री में से मुट्ठी-भर सामग्री निकालना ठीक नहीं, न्योंकि सम्पूर्ण सामग्री ही दूषित गुणोवाली है।

श्रपाकृतेन हि संयोगस्तत्स्थानीयत्वात् ।।१६।।

सम्पूर्ण सामग्री का त्याग इसलिए कहा गया है कि दूषित सामग्री के साथ सम्बन्ध रखने से खुद सामग्री भी ग्रह्युद्ध हो जाती है।

धभावाच्चेतरस्य स्थात् ॥२०॥

सि०--यदि शुद्ध सामग्री का सर्वया ग्राभाव हो तो बूबित सामग्री को ही शुद्ध कर लेना चाहिए।

सान्नाय्यसंयोगात्सन्नयतः स्यात् ॥२१॥

पूर्व - सान्ताय्य में दूष और दही के मिलाने में विकार उत्पन्त हो गया हो तो उसे भी शुद्ध कर नेना चाहिए।

श्रीषयसंयोगाष्ट्रीभयोः ॥२२॥

सि०—किसी ग्रोगधिविशेष के मिलाने से सामग्री में विकार उत्पन्न हो गया हो सो उसे भी गुद्ध करलेना चाहिए। वंगुष्धान्तेति चेत् ॥२३॥

आक्षेप — ग्रोपचिविश्लेष को निकाल देने से वह सामग्री गुणरहित हो जाएगी, यदि ऐसा कहा जाए तो —

नातत्संस्कारत्वात् ॥२४॥

समा० उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ग्रोषधिविशेष से सामग्री का संस्कार नहीं होता।

साम्युत्थाने विद्वजित् क्रीते विभागसंयोगात् ॥२,४।।

पूर्व • —सत्र के लिए दीक्षित पुरुष यदि यज्ञ समाप्त होने से पूर्व ही उठ आए तो उसे विश्वजित् याग करना चाहिए, क्योंकि उसने जो सोम-मूल्य लिया है, उसका उपयोग किसी यज्ञ में करना आवश्यक है।

प्रवृत्ते वा प्रापणान्निमित्तस्य ॥२६॥

सि०--- सत्र के प्रवृत्त होने पर ही विश्वजित् याग की सम्भावना पाई जाती है। स्रादेशार्थेतरा श्रुतिः ॥२७॥

सोम का विभाग करनेवाला कथन ग्रादेश के लिए है।

दीक्षापरिमाणे यथाकाम्यविशेषात् ॥२८॥

पूर्व o — ज्योतिष्टोम के लिए वीक्षित पुरुष उस कार्य में इच्छानुसार चाहे जितना समय लगा से, क्योंकि बास्त्र में इसके लिए काल का कोई नियम नहीं है।

द्वावशाहस्तु लिङ्गात् स्यात् ॥२६॥

सि॰—दीक्षित पुरुष को बारह दिन का नियम पालन करना चाहिए, क्योंकि दीक्षाबीधक लिङ्ग से ऐसा ही पाया जाता है।

पौर्णमास्यामनियमोऽविशेषात् ॥३०॥

पूर्वo — 'गवामयन' नामक सत्र किसी भी पूर्णिमा को करना चाहिए, वयोंकि इसके लिए किसी विशेष पूर्णिमा का नियम नहीं है।

ग्रानन्तर्यातु चेत्री स्वात् ॥३१॥

पूर्णिमा पद से चैत्र की पूर्णिमा का ग्रहण है, क्योंकि वाक्यक्षेप में चैत्र की पूर्णिमा का स्पष्ट रूप से कथन पाया जाता है।

माघी वैकाष्टकाश्रुतेः ॥३२॥

सिo—उक्त सन्दर्भ में पौर्णभासी पद से माध की पूर्णिमा का ग्रहण है, क्योंकि माध से माने मानेवाली एकाष्टका — ग्रन्टमी का श्रदण पाया जाता है।

**प्रन्या प्रपीति चेत् ॥३३॥** 

श्राक्षेप—श्रन्य कृष्णाष्टिमियाँ भी एकाष्टका पद की वाच्य हैं, यदि ऐसा कही को—

न भक्तित्वादेषा हि लोके ।।३४॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि लक्षणा से लोक में इस मध्टमी का ही इकाष्ट्रका पद से व्यवहार होता है।

## दीक्षापराघे चानुग्रहात् ॥३५॥

दीक्षा के श्रपराध के सम्बन्ध में भी मार्च की अष्टमी को ही एकाव्टका कहा जाता है।

उत्थाने चानुप्ररोहात् ॥३६॥

तथा, एकाब्टका के स्राने पर ही वृक्षों में नये श्रंकुर निकलते हैं।

प्रस्यां च सर्वलिङ्गानि ॥३७॥

इन लक्षणों के पाये जाने से माघाष्टमी ही 'गवामयन' के लिए प्रशस्त है। दीक्षाकालस्य क्रिष्टत्वादतिकमे नियतानामनुत्कर्यः प्राप्तकालत्वात ॥३८॥

पूर्व - यज्ञ के लिए दीक्षित होने पर पुरुष को ध्रुपने नियस कर्मों का त्याम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उक्त कर्मों का फाल प्राप्त है।

उत्कर्षो वा दौक्षितत्वादविशिष्टं हि कारणम् ॥३६॥

सिo—दीक्षा एक मुक्य कार्य के लिए ग्रहण की जाती है, जो उत्कृष्ट है, ग्रत: उस काल मे नियस कर्मों को करने की ग्रावश्यकला नहीं है।

तत्र प्रतिहोमो न विद्यते यथा पूर्वेषाम् ॥४०॥

दीक्षित भ्रवस्था में प्रतिहोम नहीं पाया जाता, जैसा कि पूर्व लोगों के लिए पाया जाता है।

#### कालप्राधान्याच्य ॥४१॥

तथा, काल की प्रधानता पाये जाने से भी दीक्षित के लिए प्रतिहोम की विधि नहीं है।

प्रतिषिद्धाच्चोर्ध्वमवभुथादिष्टेः ॥४२॥

ग्रौर, ग्रवभृष इष्टि के लिए भी प्रतिहोम का निषेष है।

प्रतिहोमञ्चेत्सायमग्निहोत्रप्रभृतीनि हुयेरन् ॥४३॥

यदि होम के लोप होने पर प्रतिहोम किया जाए तो सार्यकाल से लेकर प्रिनिहोन्न प्रादि कर्म करे:

प्रातस्तु षोडशिनि ॥४४॥

षोडशी इष्टि में प्रातःकाल प्रतिहोम करे।

प्रायश्चित्तमधिकारे सर्वत्र दोषसामान्यात् ॥४५॥

पूर्वo ---सावनों के खण्डित हो जाने पर सब इष्टियों में प्रायश्चित्त होना चाहिए, वयोंकि भेदन-निमित्तक दोष सर्वेत्र समान है।

प्रकरणे वा शब्दहेतुत्वात् ॥४६॥

सि॰—प्रायश्चित्त के प्रकरण में ही प्रायश्चित्त होना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित्त का विधायक कब्द ही प्रायश्चित में हेतु है ।

ग्रतद्विकाराच्च ॥४७॥

तथा, क्षत्र इष्टियों में भेदन-निमित्तक विकार न पाये जाने से प्रायश्चित्त का सर्वत्र विद्यान नहीं। ब्यायन्नस्याप्सु गतो बदभोज्यमार्याणां तत्प्रतीयेत ॥४८॥ जो पदार्थ आर्य पुरुष के लिए ग्रमक्ष्य, ग्रयोग्य ग्रौर दूषित हैं, उन्हें जल में फेंक देना चाहिए।

विमागश्रुतेः प्रायश्चित्तं घौगपद्ये न विद्यते ॥४६॥

पूर्व । उद्गाता ग्रीर प्रतिहर्ता दोनों का एक काल में श्रपछेद होने पर प्रायदिवत्त नहीं होता, क्योंकि वह एक-एक का प्रपछेद होने पर विघान किया गया है।

स्याद्वा प्राप्तनिमित्तत्वात्कालमात्रमेकम् ॥५०॥

सिo—यदि विधान में एक काल का उल्लेख किया होता तो प्रायश्चित्त न होता, परन्तु निमित्त विद्यमान होने पर प्रायश्चित्त स्रावश्यक है।

तत्र विप्रतिषेघादिकल्पः स्यात् ॥५१॥

दोनों का एक काल में भ्रपश्चेद होने पर दोनों प्रायश्चित्तों में से कोई एक प्रायश्चित्त होना चाहिए, क्योंकि परस्पर विरोध होने के कारण दोनों नहीं हो सकते।

प्रयोगान्तरे बोभयानुग्रहः स्यात् ॥५२॥

म्राक्षेपo — यदि एक याग में दोनों प्रकार का प्रायब्चित्त न हो सके तो भिन्न-भिन्न दो यागो मे दोनों का प्रनुष्ठान हो नकता है

न चैकसंयोगात् ॥५३॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त प्रायश्विचों का एक याग के साथ सम्बन्ध है।

पौर्वापर्ये पूर्वदौर्वस्यं प्रकृतिवत् ।।५४।।

जैसे प्रकृति में विधान किया पदार्थ विकृति में विधान किये पदार्थ से निर्वेल है, वैसे ही कम से अपछेद होने पर प्राप्त हुए दोनों प्रायत्वित्तों के मध्य अदक्षिणारूप प्रथम प्रायद्वित्त सर्वेश्व दक्षिणारूप प्रायद्वित्त की ग्रपेक्षा निर्वेल है।

यञ्जूदगाता जघन्यः स्थात्युनर्यज्ञे सर्ववेदसंदद्याद्यथेतरस्मिन् ॥४५॥

यदि उद्याता का प्रतिहर्ता के अपछेद से पूर्व अपछेद हो तो जैसे भिन्त-भिन्त समय में अपछेद होने पर पुनर्यात में सर्वस्थ दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही पुनर्यज्ञ मे सर्वस्व दक्षिणा देनी चाहिए।

ग्रहों ने यस्मिन्मपुज्छेदस्तदावर्त्तेत कर्मपृथक्तवात् ॥५६॥ द्वादचाह म्रादि म्रहर्गेण यागों के मध्य जिस याग में उद्गाता का म्रपछेद हो उसी की म्रावृत्ति करे, क्योंकि एक-एक दिन में होनेवाला वह यज्ञरूप कर्म भिन्न-भिन्न है। ॥ इतिप्रवेमीमांसादर्शने षष्ठाध्यायस्य पञ्चमः पादः॥

# षष्ठः पादः

सिन्स्पातेऽवंगुष्यात्प्रकृतिवसुल्यकल्पा यजेरत् ॥१॥ सत्र याग में जो सत्रह ऋत्विज लिए जाते हैं, वे समान गीत्र के होने चाहिएँ जिससे यज्ञकार्य में विगुणता उत्पन्त न हो ।

### वचनाट्टा शिरोयत्स्यात ॥२॥

श्रालेप — जिस प्रकार बास्त्र में मृतक को छूने का विषेध है, फिर भी उसके सिर को उठाने के लिए कहा गया है, इसी प्रकार भिन्न-मिन्न गोत्रों के ऋत्विजों से यज्ञ कराया क्षा सकता है।

### न वाऽनारभ्यवादत्वात् ॥३॥

समा०—भिन्त गोत्रों का ऋधिकार ठीक नहीं, क्योंकि उनके स्ननारम्भ का कथन पाया जाता है ।

स्यादा यज्ञार्थत्वादौदुम्बरीवत् ॥४॥

ग्राक्षेप—ग्रीदुश्वरी (काष्ठिविशेष) के समान यज्ञार्थ होने से विभिन्न गोत्रवाले गृहत्विजों से यज्ञ कराया जा सकता है।

### न तस्त्रधानस्वात् ॥५॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि कल्प भोत्र पुरुषार्थ के लिए है, यज के लिए नहीं।

श्रीदुम्बर्घाः परार्थत्वात्कपालवत् ॥६॥

कपाल के समान धौदुम्बरी भी यज्ञ के लिए होती है, अत: विभिन्न कल्पों का यज्ञ में प्रधिकार है।

### ग्रन्येनापीति चेत् ॥७॥

प्राक्षेप—तब ग्रन्य यजमान से भी यज्ञ होना चाहिए, यदि ऐसा कही ती— नैकरवात्तस्य चानधिकाराच्छब्दस्य चाविभक्तस्वात् ।।८।।

समा० उनत कथन ठीक नहीं, क्योंकि एक होने से उस यजमान का श्रनधिकार है भीर शब्द के एक होने से अन्य यज के यजमान का अन्य यज में स्रधिकार नहीं ।

सन्निपातात्तु निमित्तविधातं स्यात् बृहत्रथन्तरबद्धिभक्तशिष्टत्बाद्यसिष्ठनिर्वर्ये ॥६॥

ब्राक्षेप—थदि समान करुपवालों का यज्ञ में अधिकार माना जाए तो फल का मिमित्त ठीक नहीं रहता, क्योंकि फल एक के उद्देश्य से होना चाहिए और यजमान भिन्न-भिन्न हैं, ग्रत: समान कल्पवालों का अधिकार मानना ठीक नहीं।

म्रपि वा क्रत्स्नसंयोगादविघातः प्रतीयेत स्वामित्वेनाभिसम्बन्धः ॥१०॥

समा० — समान कर्पवाले यजमानों का यज्ञ से सम्बन्ध स्वामीरूप से होता है, धतः फल की प्राप्ति में बाधा नहीं होती, क्योंकि फल के लिए सब यजमानों का कर्तृत्व शक-जैसा है।

साम्बोः कर्मवृद्ध्यैकदेशेन संयोगोः गुणत्वेनाभिसम्बन्धस्तस्मात्तत्र विघातः स्यात् ॥११॥

उनते प्रकरण में बृहत् ग्रीर रथन्तर दोनों सामों का कर्मवृद्धि द्वारा उनत स्तीत्र से क्षा्यण्य है, श्रतः उनत साम का विघात होता है और गुणरूपता से सम्बन्ध होने के कारण भी विघात होता है परन्तु उनत दोनों बातें फल में नहीं पाई जातीं, अतः फल में विघात का बोच नहीं भ्राता।

वचनास्तु द्विसंयोगस्तह्मादेवस्य पाणित्वम् ॥१२३।

पूर्वं - - जैसे 'ग्रञ्जलि से हवन करे' इस बाक्य में बाएँ हाथ का भी सम्बन्ध प्रतीत

होता है, वैसे ही 'राजपुरोहिसों' वाज्य मे भी राजा के दो पुरोहितो की प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि विधायक वाक्य से ऐसा ही पाया जाता है, क्रतः एक राजा के दो पुरोहितों का ही उक्त यज्ञ में क्राधिकार है, राजा तथा पुरोहित दोनों का नहीं।

प्रथमिशवात्तु नैवं स्थात् ॥१३॥

सि०-- उक्त वाक्य में दो पुरोहिनों का ग्रहण ठीक नहीं, क्योंकि उसका उक्त अर्थ नहीं है।

ध्रर्थानां च विभवतस्वान्त तत् श्रुतेन सम्बन्धः ॥१४॥

तथा, यागफल का विभाग पाये जाने से भी उक्त वाक्य में श्रवण किये याग के साथ दो पुरोहितों का सम्बन्ध नहीं हो सकता।

पाणेः प्रत्यङ्गभावादसम्बन्धः प्रतीयेत ॥१५॥

वामहस्त का अञ्जलि के प्रति ग्रञ्जभाव होने पर भी हवन के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता।

सत्राणि सर्ववर्णानामविशेषात् ॥१६॥

पूर्व - सत्र नामक यागों में ब्राह्मण भ्रादि सब दणों का श्रधिकार है, क्योंकि उक्त सत्रों के विधायक वानयों में कोई विशेषता नहीं पाई जाती।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१७॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उनत ग्रर्थ की सिद्धि होती है।

ब्राह्मणानां वेतरयोरात्विज्याभावात् ॥१८॥

सि॰ ब्राह्मणों को ही सब में अधिकार है, क्योंकि क्षत्रिय तथा वैश्य के ऋत्विज होने का निषेष पाया जाता है।

वचनादिति चेत् ॥१६॥

ग्राक्षेप 'ऋढिकामाः सत्रमासीरन्'— इस वचन से इतर वर्णों का अधिकार सिंढ है, यदि ऐसा कहो तो—

न स्वामित्वं हि विधीयते ॥२०॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त वाक्य में सन्न का स्वामी होना कथन किया गया है।

गार्हपते वा स्यान्नामानित्रतिषेषात् ॥२१॥

ग्राक्षेप— गृहपति-कर्म में क्षत्रिय श्रौर वैश्य का ग्रीधकार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से कोई विरोध नहीं ,

न दा कल्पविरोधात् ॥२२॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उसमें कल्प गोत्र का विरोध हो जाता है।

स्वामित्वादितरेवामहीने लिङ्गवर्शनम् ॥२३॥

पूर्वपक्ष का साधक जो लिख्न कथन किया गया है, वह ग्रहीन नामक याग में जानना चाहिए, वयोंकि उस याग में ब्राह्मणातिरिक्त वर्ण भी यजमान होते हैं।

### वासिष्ठानां वा ब्रह्मत्वनियमात ॥२४॥

पूर्व ०—वसिष्ठ गोत्रवालों का ही सत्र में अधिकार है, क्योंकि उन्हों का बह्मा ष्ठोना नियत है।

## सर्वेषां वा प्रतिप्रसवात् ॥२५॥

ग्रथवा, सत्र में सब बाह्मणों का ग्रधिकार है, क्योंकि वाक्यान्तर में वसिष्ठ गोत्र-बाले के बह्मा होने का निषेध पाया जाता है।

वैश्वामित्रस्य होत्रनियमाद्भुगुञ्जनकवसिष्ठानामनविकारः ॥२६॥

सि॰ मृगु, शुनकं, विसन्ध्र गोष्ट्रवालों का यज्ञ में ऋषिकार नहीं ऋषितु विश्वा-मित्र गोष्ट्रवालों का ही श्रविकार है, न्योंकि उन्हीं के होता होने का नियम पामा जाता है । विहारस्य प्रभत्वादनग्नीनामपि स्थात ॥२७॥

पूर्व०—म्रनाहित ग्रग्नियों का भी संत्र में ध्रधिकार है, क्योंकि एक ही आहू-नीयान्ति सब यज्ञों के लिए समर्थ है।

### सारस्वते च दर्शनात ॥२५॥

तथा सारस्वत नामक सत्र में अनाहिलाग्नियों का कथन पाये जाने से भी उक्त धर्य की सिद्धि होती है।

### प्रायद्वित्रतिषानाच्य ॥२६॥

श्रोर, प्रायश्चित्त का विधान पाये जाने से भी उनत श्रयं की सिद्धि होती है। साम्नीनां वेष्टिष्वंत्वात ।1३०॥

सि॰—सत्र में माहिताग्नियों का ही मधिकार है, क्योंकि सत्र का मनुष्ठान दर्श-पौणंमास याग के पश्चात कथन किया गया है।

स्वार्थेन च प्रयुक्तस्वात् ॥३१॥

तथा, श्रपने-श्रपने सर्थ के लिए अग्नियों का आधान वाये जाने से भी उक्त बर्थ की विद्वि होती है।

### सश्मिवापं च दर्शयति ।।३२।।

श्रौर, सब यजमानों की श्रम्तियों का मिलाप श्रृति वाक्य से पाया जाता है । जुह्वादीनामप्रयुक्तत्वात्सन्देहे यथाकामी प्रतीयते ॥३३॥

पूर्वा - जुहुँ आदि पात्रों का सन्देह होने पर अपनी इच्छा के श्रनुसार उपादान करे, क्योंकि उनका विशेष रूप से विधान नहीं पाया जाता।

र्षाप वाऽन्यानि पात्राणि साधारणानि कुर्वीरन्विप्रतिषेधाव्छास्त्रकृतत्वात् ॥३४॥ सि॰ —दूसरे सर्वेसाधारण जुहु श्रादि पात्र सम्पादन करने चाहिएँ, क्योंकि शास्त्र भैं ऐसा ही विधान है, ग्रीर किसी यजमान के पात्र ग्रहण करने में विरोध हो जाता है ।

प्रायदिवसमापदि स्यात् ॥३५॥

यजमान के मर जाने पर जो प्रायदिवत्त कथन किया गया है, वह भी उक्त सर्ण भी खिद्धि में प्रमाण है। पुष्ठकल्पेन वा विक्रतौ कर्तृतियमः स्यायज्ञस्य तद्गुणस्वादभावादित-रान्प्रत्येकस्मिन्नधिकारः स्पात ॥३६॥

पूर्वं ० — अध्वर-कल्पादि विकृति यागों में पुरुषिक्षेत्र हारा सबह सामिधेनियों का उरुलेख पाये जाने से वैद्यरूप यजमान का नियम होना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त यागों के प्रति उक्त सामिधेनिया गौण हैं, ग्रौर बाह्यण-क्षत्रियों के प्रति सबह सामिधेनियों का विधान नहीं, ग्रतः एक वैद्यरूप यजमान में ही उक्त यागों का अधिकार होना चाहिए।

लिङ्गाच्चेज्याविशेषवत् ॥३७॥

जैसे वैश्यस्तोम नामक यागिवशेष मे केवल वैश्य का अधिकार है, वैसे ही प्रमाणों के उपलब्ध होने से उक्त विकृति यागों मे वैश्य का अधिकार सिद्ध होता है।

न वा संयोगपुथक्त्वाद् गुणस्येज्याप्रधानत्वादसंयुक्ता हि चोदना ॥३८॥

मि० उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि याग के विदायक और सामिबेनियों के विधायक वाक्यों का भेद है तथा गुण के प्रति याग के प्रधान होने से गुणानुसार यजमान की कल्पना करना ठीक नहीं, खतः उक्त विकृति याग बैश्य यजमानवाले नहीं हो सकते।

इज्यायां तदगणत्वाद्विशेषेण नियम्येत ॥३६॥

वैश्यस्तोम नामक याग में वैश्यरूप कर्ताविशेष का निधम होना ठीक है, नर्योकि उसमें वैश्य का गुणरूप से कथन पाया जाता है।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने षष्ठाध्यायस्य षष्ठः पादः ॥

### सप्तमः पादः

स्बराने सर्वमविशेषात् ॥१॥

पूच०—विश्वजित् याग में सर्वस्व दान करना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से सर्वस्थ दान करने का विधान पाया जाता है।

यस्य वा प्रभः स्यादितरस्याऽशक्यत्यात् ॥२॥

सिo—यजमान जिन बस्तुओं का स्वामी हो, उन्हीं का दान करे, प्रत्य का नहीं, क्योंकि धन्य बस्तु (स्त्री धादि) के दान में वह असमथं है।

न भूमिः स्यात्सर्वान्त्रत्यविशिष्टत्यात् ॥३॥

भूमि का दान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस पर पुत्र-स्त्री स्रादि झन्य सम्बन्धियों का एक-जैसा अधिकार है।

ग्रकार्यत्वाच्च ततः पुर्निकोषः स्यात् ॥४॥

युद्ध के लिए ब्रह्मन्त उपयोगी होने के कारण यजमान ब्रश्व घ्रादि का दान कदापि न करे, क्योंकि वह सर्वथा उपादेष पदार्थ हैं।

नित्यत्वाच्चानित्यैनस्ति सम्बन्धः ॥५॥

(जब फ्रात्मदान तक कर देते हैं, फिर ग्रह्बदान प्रादि का निषेत्र दमों ?) अस्मा नित्य होने से भ्रनित्य पदार्थों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं है। श्रुवश्च धर्मशास्त्रत्वात् ॥६॥

विश्वजित् याग में शूद्र को भी दान कर देने का अधिकार है, क्योंकि अमेशास्त्र में उसका सेवारूप धर्म वर्णन किया गया है।

दक्षिणाकाले यत्स्वं तत्प्रतीयेत तहानसंयोगात ॥७॥

जो दातब्य पदार्थ हों वे सब दक्षिणाकाल में ही देने चाहिएँ, क्योंकि उक्त याग के सम्बन्ध में ऐसा ही विवान है।

प्रशेषत्वात्तदन्तः स्यात्कर्मणो द्रव्यसिद्धित्वात् ॥द॥

पूर्व विश्वजित् याग-सम्बन्धी कोई कर्मशेष न रहने से दक्षिणाकाल में ही उसकी समाप्ति हो जाती है, याग का प्रयोजन सिद्ध होने के कारण।

श्रपि वा शेषकर्म स्यात्कतोः प्रत्यक्षशिष्टत्वात् ॥६॥

दक्षिणा के पदचात् भी पूर्णाहुति स्नादि कर्म शेष रहते हैं। तथा चाऽन्यार्थदर्शनम् ॥१०॥

श्रीर, ऐसे ही उदाहरण भी पाय जाते हैं।

**प्रशेषं** तु समङ्जसमादाने देखकर्म स्थात् ॥ ११॥

श्राक्षेण – यज्ञकर्म के पूर्ण होने पर समस्त बचे हुए शाकत्य — सामग्री को सम्पूर्ण ▼ग से यज्ञाग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। इसी से यज्ञकर्म की पूर्ति होती है।

नाबानस्यानित्यत्वात् ।।१२॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं। जो भक्षण योग्य पदार्थ हैं, उन्हें यज्ञशेष के रूप में भक्षणार्थ रखकर शन्य सामग्री का हवन कर देना चाहिए।

दीक्षासु विनिर्देशादकत्वर्थेन संयोगस्तस्मादविरोधः स्यात् ॥१३॥

सि॰ (यज्ञशेष में सम्पूर्ण सामग्री का हवन कर देना लिखा है, ग्रौर यज्ञशेष का भक्षण करना भी, यह परस्पर विरोध क्यों ?) यज्ञशेष भक्षणार्थ ही होता है, पूर्णाहृति असरी भिन्न सामग्री की दी जाती है, ग्रत: उवत दोनों बातों में विरोध नहीं है

श्रहर्गणे च तद्धर्मः स्यात्सर्वेषस्मविशेषात् ॥१४॥

'श्रहर्गण श्रष्टरात्र याग' विश्वजित् याग के समान होता है, ब्रत: उसमें भी सर्वस्व भी बिक्षणा दी जानी चाहिए !

द्वादशकातं वा प्रकृतिबत् ॥१५॥

पूर्व - जैसे प्रकृति (ज्योतिष्टोम) यागे में वारह सी रुपये की दक्षिणा का

श्रतब्गुणत्वात्तु नैवं स्वात् ॥१६॥

सि॰ — उनत कथन ठीक नहीं। श्रहर्गण याग में ज्योतिष्टोम के धर्म नहीं पाये भागे, धतः इस प्रकार का विचान नहीं हो सकता। ग्रहर्गण याग में विश्वजित् याग के भाग गाये जाते हैं, श्रतः उसी का ग्रनुसरण करना चाहिए।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१७॥

तथा, प्रमाणों से भी ऐसा ही पाया जाता है।

विकारः सन्त्रभयतोऽविशेषात् ॥१६॥

पूर्व o — विकाररूप श्रहर्गण याग दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, ग्रर्थात् चाइै बारह सौ रुपया हो या कम हो, क्योंकि कोई विशेषता नहीं पाई जाती।

<del>ग्र</del>धिकं वा प्रतिप्रसवात् ।।१६॥

सि०--सबको विश्वजित् याग करने का ग्राधिकार नहीं, क्योंकि उसमें बारह सौ रुपये का विधान पाया जाता है।

म्ननुग्रहाच्च पादवत् ॥२०॥

तथा, ग्रधिकार का ग्रहण करने से पाद के समान बारह सौ भी बीच में ग्रा जाते हैं।

म्रपरिमिते शिष्टस्य संख्याप्रतिषेषस्तत् श्रुतित्वात् ॥२१॥

पूर्व o — ग्रपरिमित दान का विधान पाये जाने से बारह सी की नियत संख्या का निषेष पाया जाता है, क्योंकि उक्त दान में श्रुति पाई जाती है।

कल्पान्तरं वा जुल्यवत्प्रसंख्यानात् ॥२२॥

सि०—ग्रपरिमित शब्द बारह सौ ग्रादि संख्या का निषेषक नहीं किन्तु उनत संख्या के बराबर संख्या कथन करने का हेतु है।

ग्रनियमोऽविशेषात् ॥२३॥

पूर्व • — तुल्य कह देने से कोई विशेष धर्य नहीं निकलता, घतः बारह सौ और ग्रंपरिमित का समान धर्य करना ठीक नहीं ।

भ्रधिक वा स्याद्बह्वर्थत्वादितरैः सन्निधानात् ॥२४॥

सि॰ अपरिमित दो सी आदि संख्या से अधिक का वाचक है, बहुत अर्थ का वाचक होने से, क्योंकि वह दिशत वा सहस्र आदि संख्याओं की सन्निधि में पढ़ा गया है। भाव यह है कि विश्वजित् याग बहुत साधन सम्पन्न व्यक्ति ही कर सकते हैं।

श्चर्यवादश्च तदर्थवत् ॥२४॥

इस ग्रमरिमित अब्द मे अर्थवाद का भाव भी पाया जाता है, जैसे निन्दा-स्तुति को कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कह दिया जाता है, उसी प्रकार का यह अपरिमित शब्द है।

परकृतिपुराकल्पं च मनुष्यधर्मः स्यादर्थाय ह्यानुकीर्तनम् ॥२६॥

पूर्व o-पूर्व सृष्टि में भी भनुष्यों के घर्म बतंमान सृष्टि की भौति ही थे (जैसे सदाचारी सौ वर्ष जीता है) इस अर्थ के जोधनार्थ ही शास्त्रों में अनुकीतंन कथन किया गया है।

तद्युक्ते च प्रतिषेधात् ॥२७॥

पूर्वकरुप के मनुष्यों के धर्मों का विधान मानना ठीक नहीं, क्योंकि उनका निषेच पाया जाता है।

निर्देशाहा तहर्मः स्यात्पञ्चावत्तवत् ॥२८॥

जब पूर्वकल्प के सनुष्यों के सरीर पञ्चभौतिक ही ये तब उनको मनुष्यवमां मानना ही ठीक है, उन्हें झलौकिक मानना ठीक नहीं। विषा तु वेदसंयोगादुपवेशः स्यात् ॥२६॥

वेदों के वर्णन से भी ऐसा ही सिद्ध होता है कि पूर्वसृष्टि में मनुष्यों के वर्भ वर्तमान सृष्टि के समान ही थे।

भर्यवादो वा विधिशेषत्वासस्मान्नित्यानुवादः स्यात् ॥३०॥

सि०— वेदों के प्रमाण उपलब्ध होने से यह सिद्ध होता है कि सहसों वर्ष की आयु का कथन ग्रर्थवाद है, धतः वेदार्थ का ही ग्रनुवादक ग्रर्थवाद है, प्रन्यार्थ का विवायक नहीं । सहस्रसंबदसर तदायुषामसम्भवान्मनुष्येष ॥३१॥

पूर्वं ०— 'पूर्वंकल्प में लोगों की झायु सहस्रो वर्ष की थी' ऐसे कथन पाए जाने से यह सिद्ध होता है कि पूर्वकरप के लोगों में भमुख्य के धर्म न थे, क्योंकि धर्तमान मृष्टि में मनुष्य की इतनी खायु नहीं होती।

> . श्रिव वा तद्धिकारान्मतुष्यवर्मः स्यातु ॥३२॥

अष्ययनाध्यापन में मनुष्यों का अधिकार पाये जाने से भी वे लोग मनुष्यधर्मा ही शात होते हैं, देव नहीं।

नासामर्थ्यात् ॥३३॥

सामर्थ्य का ग्रभाव होने से कल्पित देवताग्रों का ग्रष्ट्ययन में सम्बन्ध नहीं पाया जाता।

सम्बन्धदर्शनात् ॥३४॥

सि०----भ्रान्न, बायु ग्रादि जड़ देवतायों में ग्रष्टययनाच्यापन का सम्बन्ध नहीं पाया भाता।

स कुल्यः स्पादिति कार्ष्णाजिनिरेकस्मिन्नसम्भवात् ॥३५॥

आचार्य काष्णीजिनि का मत है कि ओ दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त अध्ययन लिखा है, बह एक कुल का है, क्योंकि एक पुरुष में उक्त अर्थ की असम्भवता पाई जाती है ।

श्रपि वा कुत्स्नसंयोगादेकस्यंत्र प्रयोगः स्यात् ॥३६॥

पूर्वं - - सास्त्र में जो क़रस्न शब्द प्राया है, उससे एक व्यक्ति का ही श्राक्षय निकलता है।

वित्रतिषेचात्तु गुण्यन्यतरः स्यादिति लावुकायनः ॥३७॥

समारु—पूर्वीत्तर विरोध पाये जाने से लावुकायन ऋषि यह मानते हैं कि दिव्य सिंह्स वर्ष का घड्ययन गोण है।

संवत्सरो वा विचालित्वात् ॥३६॥

संवत्सार शब्द एक वर्ष का वाचक नहीं है (यह अन्य समाधान है), संवत्सर शब्द वहीं वर्ष का वाचक है, कहीं ऋतुओं का और कहीं दिन का।

सा प्रकृतिः स्यादाधिकारात् ॥३१॥

सहस्र संवरसरोंवाले मनुष्य का ही यहाँ ग्रहण होता है, क्योंकि अध्ययनाध्यापन में

ब्रहानि वाऽभिसंख्यात्वात् ॥४०॥

सि०— संवत्सर दिन के झर्ष में भी प्रमुक्त होता है, क्योंकि एक दिन में छहीं ऋतुओं के वर्तने का वर्णन पाया जाता है।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने वष्ठाध्यायस्य सप्तमः पादः ॥

#### अध्टमः पादः

दृष्टिपूर्वस्थादऋतुशेषो होमः संस्कृतेष्वग्निषु स्यादपूर्वोऽप्याचानस्य सर्वशेषस्थात् ।।१॥

पूर्व - यज का अनङ्गभूत प्रजा की कामनार्थं चतुर्हीत्र नामक याग अन्य होनों का अञ्ज होने के कारण अपूर्व होने पर भी पवमान इष्टिसाध्य होने से संस्कृत अग्नियों में ही किया जाना चाहिए।

इष्टित्वेन तु संस्तवश्यतुर्होतृनसंस्कृतेषु बर्शयति ॥२॥

समा०— इष्टिरूप जो स्तुति की जाती है, उससे प्रतीत होता है कि चतुर्होत्र की प्रसंस्कृत ग्रन्ति में ही करना चाहिए।

उपदेशस्त्वपूर्वत्वात् ॥३॥

(जब उनत होम असंस्कृत ग्रग्नियों में ही होता है, पुन: उसके विघान की क्या श्रावश्यकता है ?) पूर्वोक्त होमों का उपदेश अपूर्व विधि के स्रभिप्राय से है।

स सर्वेषामधिशेषात् ॥४॥

पूर्व ०---पूर्वोक्त विधि यज्ञ के ग्रङ्गभूत और अनङ्गभूत दोनों प्रकार के होमो का विधान करती है, इसमें कोई विजेषता नहीं पाई जाती।

द्यपि वा ऋत्वभावादमाहिताग्नेरक्षेषमूतनिर्देशः ॥४॥

सि०—जो कर्म यज्ञ के अञ्जभूत नहीं हैं, वे ग्रनाहिताम्नियों में किये जाएँ । जपो वाज्नानिसंदोगात् ।।६।।

श्राक्षेष — धनाहिताग्नियों की इष्टि त्रर्थवाद है, उसका ग्राग्नि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता।

इष्टित्वेन संस्तुते होमः स्यादनारभ्याग्निसंयोगादितरेषामवाच्यत्वात् ॥७॥ समा० —इष्टिरूप से वर्णन किये जाने के कारण उक्त चतुर्होत्र कर्म होम है, कोरा ग्रर्थवाद नहीं, तथा श्रन्य कर्मों का वाचक न होने से धनाहिताग्नि के साथ उसका सम्बन्ध पाया जाता है।

उभयोः पितुयज्ञवत् ॥५॥

श्राक्षेप जैसे पितृयज्ञ को श्राहितागिन श्रीर श्रनाहितागिन दोनों प्रकार के पुरुष कर सकते हैं, वैसे ही चतुर्होग को भी दोनो प्रकार के पुरुष कर सकते हैं । निर्देशी वाऽनाहिताग्नेरनारभ्याग्निसंयोगात ॥६॥

समा० -चतुर्हों याग का घ्रनाहितानि में ही निर्देश पाया जाता है, क्योंकि इसी घ्रम्नि के साथ उक्त होमों का सम्बन्ध है। पित्यज्ञे संयुक्तस्य पुनवंचनम् ॥१०॥

पितृयज्ञ में धाहितारिन धौर बनाहितारिन दोनों के बोधक भिन्त-भिन्न बचन पाथे जाते हैं, ब्रतः उसका रूटान्त चतुर्होत्र में देना ठीक नहीं।

उपनयन्नाषीत होमसंयोगात् ॥११॥

पूर्व॰ -उपनयनकाल में श्राहिताफिन में यज्ञ<sup>क</sup>रे, क्योंकि उसका होम के साथ सम्बन्ध पाया जाता है।

स्थपतिवल्लीकिके वा विद्याकर्मानुपूर्वत्वात् ॥१२॥

सि०— उपनयन कर्म 'स्थपति' इध्टि के समान लौकिकाग्नि में ही करना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य ब्रह्मविद्या में प्रवृत्त होना है ।

श्राधानं च भार्यासंयुक्तम् ॥१३॥

और, ग्रग्न्याधान का प्रधिकार विद्याच्ययन के परचात् विवाहित पुरुष को ही है, ग्रत: उपनयन-सम्बन्धी होम लोकिक ग्राप्त में करना चाहिए।

ग्रकमं चोध्वंमाधानात्तत्समवायो हि कर्मभि: ।।१४॥

जो ध्रम्याधान के पश्चात् भार्या ग्रहण करता है, यह मकर्म है, वर्षोकि कर्मों के साथ उस भार्या का सम्बन्ध उपनयनकाल के पश्चात् होता है।

श्राद्ववदिति चेत् ॥१५॥

श्राद्धकर्म के समान उपनयन-सम्बन्धी हर्वन स्नाहित श्रीर ब्रगाहित दोनों श्रुग्तियों मैं किया जाता है, यदि ऐसा कहो तो—

न श्रुतिवित्रतिषेधात् ॥१६॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि दो मार्यात्रों से विवाह का निषेघ पाया जाता है। सर्वार्यत्वाच्च पुत्रार्थों न प्रयोजयेत् ॥१७।)

धर्मादि सब प्रकार के प्रयोजनों के लिए होने से स्वी सहधर्मिणी कहलाती है, केवल गुत्रकरी प्रयोजन से नहीं।

सोमपानात्तु प्रापणं द्वितीयस्य तस्मादुपयच्छेत् ॥१८॥

सोमपान करनेवाला (वैदिकचर्मी) दूसरी भार्या की ग्रमिलाषा नहीं रखता । पित्यज्ञे ज् वर्शनात्प्राभाषानास्त्रतीयेत ॥१९॥

पितृयज्ञ घाहितारिन (बाह्मणादि) धौर धनाहितारिन (ज्ञूब्रावि) दोनों के लिए कर्तव्य है, ब्रतः उसे दोनो प्रकार से करने का विवान है, परन्तु उपनयन में ऐसा विवान পর্বী।

स्थपतीष्टिः प्रजाबसन्याधेयं प्रयोजयेतादर्थ्याच्यापवृज्येत् ॥२०॥

पूर्व० — स्थपित इरिट प्रयाज के समान अभ्याधान के ब्राध्यस से होती है और यक्त कै अभिप्रायवाली होने से उसका ब्राहिताग्नि के साथ सम्बन्ध है।

अपि वा लौकिकेऽग्नौ स्थादाधामस्यासर्वशेषत्वात् ।।२१॥

सि०—स्यपति प्ररिन का अनुष्ठान लौकिकाग्नि में होना चाहिए, क्योंकि भग्याथान कर्म सबके लिए नहीं है।

#### भवकीणियञ्ज्ञच तह दाधानस्याप्राप्तकालत्वात् ॥२२॥

जिस ब्रह्मचारी का ब्रह्मचरंत्रत सण्डित हो जाए उसे गर्व का स्पर्ध करके 'ध्रवकीणि इष्टि' स्रीकिक प्रमिन में करती चाहिए, क्योंकि प्रम्याधान का काल प्राप्त नहीं है!

उदरायनपूर्वपक्षाहः पुष्पाहेषु दैवानि स्मृतिरूपान्यार्थदर्शनात् ॥२३॥ चूडाकर्मादि कर्म पवित्र दिनों में किया जाता चाहिए, क्योंकि देव-सम्बन्धी कर्म क्युभ दिनों में ही किये जाते हैं। स्मृतियों में भी ऐसा ही विघान पाया जाता है।

प्रहति च कर्मसाकत्यम् ॥२४॥

तथा, उक्त सब कार्य दिन में हो करने चाहिएँ। इतरेषु तु पित्र्याणि ॥२४॥

पित्र्यकमं सब दिनों में करने चाहिएँ।

याञ्चाक्रयणमविद्यमाने लोकवत् ॥२६॥

पूर्वं — भिक्षा क्षोर सोम का ऋषण सब कालों मे होना चाहिए, जैसा कि लाक में पाया जाता है !

नियतं वार्यवत्वातस्यात ॥२७॥

सिo—शिला आदि नियत काल में करनी चाहिए, नियत काल में करने से ही उ मर्गवाले अर्थात् कतुरूप अपूर्व के जनक होते हैं।

तथा भक्षप्रवाच्छादनसंजप्तहोमद्वेषम् ॥२८॥

तथा, उक्त प्रकार भक्ष -- यवागू धादिवत, प्रैष--- प्रैषितव्य, ग्राण्छादन --- दर्भेनय ग्राण्छादन -- संज्ञप्तहोस ग्रीर द्वेष -- 'योऽस्मान् द्वेष्टि' इत्यादि वानयोक्त कर्म नियत काल में ही होते हैं।

म्रनर्थकं त्वनित्यं स्वात् ॥२६॥

भिक्षा भादि कर्मों को नियमपूर्वक न किया जाए तो ये कर्मे स्वास्थ्य की दिष्ट से हानिप्रद हो सकते हैं।

पञ्जवोदनायामनियमोऽविशेषात् ॥३०॥

पूर्वः — 'पञ्चन पाहि' इत्यादि मन्त्र द्वारा पशु-रक्षा का कोई विशेष नियम नहीं है, किसी पशुविशेष की रक्षा का नियम नहीं है, सब प्रकार के पशुग्नों की रक्षा का उपदेश है।

छायो वा मन्त्रवर्णात् ॥३१॥

सिo — यदि कोई कहे कि वेद में बकरे को भारकर हवन करने का विधान है. तो —

> न चोदनाविरोघात् ॥३२॥ - न्योरिक स्टब्स्य स्ट्रोस्टिकेट को

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त मन्त्र से विरोध हो जाता है।

मार्षेयवदिति चेत् ॥३३॥

'आर्षेयं वृषीते' वाक्य के समान 'पञ्चन पाहि' का आञ्चय मौ आदि विशेष पशुर्धों की रक्षा से है, उसका सब पशुक्रों से सम्बन्ध नहीं, यदि ऐसा माना जाए ती—

#### न तत्र ह्यचोदितत्वात ॥३४॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वेद में निश्चय ही पशुविशेष की रक्षा का विधान नहीं पाया जाता, भ्रपितु पशुमात्र की रक्षा का विधान है।

नियमो वैकार्यं हार्थभेदाद्भेदः पृथक्त्वेनाभिषानात् ॥३५॥

उक्त मन्त्र में सामान्य पशुओं की रक्षा का विधान है परन्तु छाग बकरा एक विशेष पशु है, भेदरूप से कथन किये जाने के कारण, इसकी गिनती उनमें हो सकती है। अनियमो वार्यान्तरस्वादन्यत्वं व्यक्तिकसन्दभेदाभ्याम् ॥३६॥

वंद में किसी विशेष पशु की रक्षा का नियम नहीं है। भिन्न शब्द की बाज्यता होने से अनियम है और भिन्न अर्थ होने से भेद पाया जाता है। विद में स्पष्ट कहा है— 'शां मा हिसोः', 'अदि मा हिसोः', 'मा हिसीरेकशकम्' (यजुरु १२।४२,४८) अर्थात् भाय को मत मारो, भेड को मत भारो, एक खुरवाले पशुओं को मत मारो।

न वा प्रयोगसमवायित्वात् ॥३७॥

सि॰—शब्दों का ठीक-ठीक प्रयं उनके प्रयोग से जाना जा सकता है। रूपालिङ्गल्य ॥३८॥

पूर्व ० — रूप और लिङ्ग से भी छाग चकरे का वध पाथा जाता है ('धानार्थ' छिण्यत इति छागः' जो याग के लिए काटा जाए उसे छाग कहते हैं।)

छागेन कर्माच्या रूपलिङ्गास्याम् ॥३६॥

सि०—रूप श्रोर लिङ्ग से यह ग्रथं बकर में नहीं घट सकता ग्रपितु यज्ञ के लिए जिन पदार्थों को छेदा—काटा जाता है, वे छाग सज्ञावाल है।

रूपान्यत्वान्न जातिश्रद्धः स्यात् ॥४०॥

रूपों में भिन्नताहोने के कारण 'छाम' से किसी जाति का आश्वय प्रहण नहीं करना चाहिए।

विकारो चौत्पत्तिकत्वात् ॥४१॥

यज्ञ में पशु-हवनरूप विकार इच्ट नहीं, क्योंकि देद ईश्वरीय ज्ञान है। स नैमिशिकः पशोर्गुणस्याधोदिसत्वात् ॥४२॥

वेद में 'छाग' शब्द यौगिक है, फ्रौर उस वर्णन से पशुविशेष नहीं माना जा इक्सा।

जातेर्वा तत्प्रायवचनार्थवत्त्वाभ्याम् ॥४३॥

जातिवाचक शब्दों के साथ पढ़े जाने ग्रीर प्रयोजनवाला होने से छाग शब्द जाति इस सारक है (छाग एक विशेष प्रकार की ग्रोषधि का नाम है, जो सुगन्धिरूप प्रयोजन के सिष्यक की सामग्री में डाली जाती थीं)।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने षष्ठाध्यायस्याष्ट्रमः पादः ।। ॥ इति षष्ठोऽष्यायः ॥

## सप्तमोऽध्यायः

#### प्रथमः पादः

श्रुतिप्रमाणत्वाच्छेषाणां मुखमेदे यथाधिकारं भावः स्यात् ॥१॥

सि॰—जिस अपूर्व का जो प्रयाजादि शेष है, यहाँ प्रकरणानुसार उन धर्मों की व्यवस्था की जाती है ग्रीर श्रुति-प्रमाण से यह सिद्ध किया जाता है कि यह इस कर्म का शेष है।

उत्पत्त्वर्थाविभागाद्वा सत्त्ववदैकधम्प्यै स्यात् ॥२॥

पूर्वं - यजन से ही अपूर्वं की उत्पत्ति होती है, अतः यजन और अपूर्वं का विभाग सम्भव नहीं। सभी यजन अपूर्वं वाले होते हैं, गोत्व जाति की भाँति।

चोदना शेषभावाद्वा ताद्वा तद्भेवाद्व्यवतिष्ठेरन्तुत्पत्तेर्गृणभूतत्वात् ॥३॥

सि॰ कमं की प्रेरणा का शेषभाव होने तथा अपूर्वों का भेद होने से और यजन का उस प्रेरणा में गौण भाव रहने के कारण प्रकरण के अनुसार ही उसकी व्यवस्था की जाती है। 'दर्शपूर्णमासाम्यां यजेत' में 'दर्शपूर्णमासी' विशेष है और 'यजेत' सामान्य है। यहाँ केवल कर्तव्यता ही बताई जाती है, क्योंकि अपूर्व यजन के समाप्त होने पर ही होता है।

सस्वे लक्षणसंयोगारसार्वत्रिकं प्रतीयेत ।।४॥

सत्त्व (गोत्व ग्रादि) को लक्ष्य करके जो भी धर्म कहा जाता है, वह सार्वेत्रिक होता है।

प्रविभागालु नैबं स्यात् ॥५॥

पूर्व ---- अपूर्व प्रयुक्त जो घर्म बताये जाते हैं, वे सब यजन प्रयुक्त ही समकते चाहिएँ, क्योंकि घर्मों का यजन के साथ कोई विभाग नहीं होता।

द्वचर्यत्वं च विप्रतिषिद्धम् ॥६॥

दो प्रकार के ग्रयों का मानना ग्रन्याय है।

उत्पत्ती विष्यभावाद्वा चोदनायां प्रवृत्तिः स्थात्ततक्च कर्मभेदः स्यात् ॥७॥

सि॰ —यजन में विधि का अभाव होने के कारण अपूर्व में प्रयाजादि धर्मों की प्रवृत्ति होती है, इससे पुनः कर्म का भेद हो जाएगा।

यदि वाऽप्यभिधानवत्सामान्यात् सर्वधर्मः स्यात् ।।८॥

ब्राक्षेप यद्यपि ब्रपूर्व घर्मी का प्रयोजक होता है तो भी ब्रभिधान के समान सामान्यतया वह सर्वधर्मवाला होता है। प्रयंस्य त्वविभवतत्वात्तथा स्यादिभिधानेषु पूर्ववत्त्वात्प्रयोगस्य कर्मणः

शब्दभाव्यत्वाद्विभागाच्छेषाणामप्रवृत्तिः स्यात् ॥६॥

समा०—प्रयोग के पूर्ववत्त्र होने से तथा घर्य के नियत होने से स्रशिधानों में तो ऐसा हो सकता है परन्तु कार्यों के शब्दमान्य होने से विभाग होने के कारण प्रयाजादि शेष कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी।

समृतिरिति चेत् ॥१०॥

स्मृति है, यदि ऐसा कही तो-

न पूर्ववस्वात् ।।११।।

चक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वे पूर्व अर्थात् प्रकृतियागवालों के धर्म हैं। अर्थस्य क्षव्यभाष्यत्वास्प्रकरणनिवन्धनाच्छव्यदिवान्यत्र भावः स्यात् ॥१२॥ अञ्जकलाय के शब्दभाव्य होने से तथा प्रकरण के साथ सम्बन्ध होने से अविदेश

शास्त्ररूप राब्द से विकृतियाग के साथ सम्बन्ध पाया जाता है।

समाने पूर्ववस्वादुत्यसाधिकारः स्यात् ॥१३॥ पूर्व०— समानसितरत् इयेनेन'—इस वाक्य में झनुवाद है, ज्योतिष्टोम की विकृति होने से।

इयेनस्येति चेत्।।१४॥

ज्योतिष्टोमों का अनुवाद नहीं है, क्येन के अहण करने की सामर्थ्य से, यदि ऐसा कहो तो —

नासन्निधानात् ॥१५॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सन्निषान न होने से श्येन के वैशेषिकों का अनुवाद युक्त नहीं हो सकता।

श्रपि वा यद्यपूर्वत्वादितरदिधकार्थे ज्यौतिष्टोभिकाद्विधेस्तद्वाचकं

समानं स्यात् ॥१६॥

सि॰ --- उक्त बाक्य विधायक हो जाएगा। ज्योतिष्टीम विधि से जो स्थेन वैशेषिक प्रधिक हैं, वे प्रतिदिश्यमान हो जाते हैं। उसका बाचक समान शब्द होता है। पञ्चसञ्चरेष्वर्षवादातिहेशः सन्निधानात् ।।१७।।

पूर्वं ०—पञ्च हवियों के सञ्चर में सन्निधान होने के कारण केवल धर्यवाद का फ़्रांतिदेश हुम्रा करता है।

सर्वस्य वैकशन्यात् ॥१८॥

सि॰ ग्रथंबाद मन्त्र का ही अतिदेश होता है, ऐसा कहना चित्रत नहीं, क्योंकि भविषिक ग्रीर सार्थवादक समस्त काण्ड का श्रतिदेश होता है।

लिङ्गदर्शनाच्य ॥१६॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी ऐसा ही सिद्ध होता है।

विहिताम्नानान्नेति चेत् ॥२०॥

विहित श्राम्नान से यह नहीं होता, यदि ऐसा कही ती-

#### मीमासादर्शनम्

## नेतरार्थस्वात् ॥२१॥

उनत कथन ठीक नहीं। विधि का धतिवेश होने पर भी अग्नि-मन्यन सादि स्राम्नानों की निर्यंकता नहीं होती।

एककपालैन्द्राग्नौ च तद्वत् ॥२२॥

जिस प्रकार वैश्वदेव-सत्र में एककपाल ग्रीर ऐन्द्राग्नी में द्वादश कपाल ग्राम्नान हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी सर्विधिक ग्रीर सार्थवादक काण्ड का ग्रतिदेश होता है।

एककपालानां वैश्ववेदिकः प्रकृतिराग्रमणे सर्वहोमापरिवृत्ति-दर्शनादवभूषे च सकृत् द्वयावदानस्य वचनात् ॥२३॥

आग्रयण में समस्त होम की अप्रवृत्ति के देखे जाने से एककपाल की वैश्वदेविक प्रकृति होती है, अत: यहाँ वरुषप्रधासिक एककपाल का ग्रहण होता है और अवसृय में एक बार द्वचवदान का बचन होते से एककपाल का ग्रहण होता है।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

### द्वितीयः पादः

साम्नोऽभिषानशब्देन प्रवृत्तिः स्याद्यथाञ्चिष्टम् ॥१॥

पूर्वं ---साम (स्तोम श्रादि से विशिष्ट ऋक्) की प्रवृत्ति स्रभिषान शब्द के द्वारा जुरु-शिष्य-परम्परा से होती हैं।

शब्दैस्त्वर्थविधित्वादर्थान्तरेऽप्रवृत्तिः स्थात् पृथग्भावात्कियाया ह्यभिसम्बन्धः ॥२॥

सिo — राज्दों के द्वारा वर्षे की विधि होने से श्रन्य वर्ष में प्रवृत्ति नहीं होती। गान-किया का शब्द के साथ प्रभिसम्बन्ध होता है, शब्द का नहीं, शब्द तो पृथक् ही श्रवस्थित होता है।

स्वार्थे वा स्यात्प्रयोजनं कियायास्तदञ्जभावेनोपदिवयेरन् ॥३॥

पूर्व - स्वार्थ में विज्ञमान 'ग्राभिवती' ग्रीर 'कबती' ऋचोग्रों का ग्रङ्गभाव से उपदेश करना चाहिए।

शब्दमात्रमिति चेत् ॥४॥

म्राक्षेप—केवल शब्द का ही विधान है, यदि ऐसा कही तो -तेनोस्पत्तिकत्वात् ॥४॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं , नाम ग्रीर नामी का ग्रीरासिक सम्बन्ध होता है। जो शब्द जिस प्रार्थ में ब्रौत्यस्तिक सम्बन्ध से प्रसिद्ध होता है, वह अन्य धर्ष के बताने में समर्थ नहीं होता।

शास्त्रं चैवमनर्थक स्वात् ॥६॥

भौर, यदि ऐसा माना जाए तो वह श्रुतिदेश-शास्त्र निरर्यंक हो जाएगा।

स्वरस्येति चेत् ॥७॥

श्राक्षेप-साम शब्द से स्वर का विधान है, यदि ऐसा कही तो ---

नार्थाभावात् श्रुतेरसम्बन्धः ॥५॥

समा० – ध्रभिवती स्वर का कवती में स्रभाव होने से श्रुति के पदों का परस्पर पिसस्बन्ध नहीं होता, यतः स्वर का स्रतिदेश नहीं होता ।

स्वरस्तूत्पत्तिषु स्यान्मात्रावर्णाविभक्तत्वात् ॥१॥

**आक्षेप**—बहुत से वर्ण और मात्राधों के अविभक्त होने से उत्पत्तियों... पंच्चारणों में स्वर होता है, अत<sup>्</sup>स्वर का अनुवाद होता है ।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१०॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है।

श्रश्रुतेस्तु विकारस्योत्तरासु यथाश्रुति ॥११॥

समा०—कवती आदि ऋषाओं में स्वाच्यायकाल में जिस रीति से पाठ किया भाए उभी रीति से गानं-समय में पाठ विया जाए तो 'कबतीयु रयस्तरं गायति' यह 📭 मिय निरर्थंक हो जाएगा, ग्रत: स्वर का धनुवाद ठीक नहीं।

शब्दानां चासामञ्जल्यम् ॥१२॥

स्रोर, ऐसा मान लेले पर रथन्तर धादि साम शब्दों का ब्रसामञ्जस्य हो भागमा ।

श्रपि तु कर्मशब्दः स्याद्भाषोऽर्यः प्रसिद्धग्रहणत्वाद्विकारो द्यविशिष्टोऽन्यैः ॥१३॥

सि०—रथन्तर शब्द गानरूप कमं का वाचक है। 'गायति' शब्द के गान में । शिक्ष होने से रथन्तरादि शब्द का प्रहण होता है तथा हस्यन्दीय ग्रादि का विकार ग्रन्थ हिंगार कमी द्वारा अवशिष्ट होता है।

श्रद्भव्यं चापि दृश्यते ॥१४॥

तथा, साम अनुच दिखाई देता है। ऋचा में साम शब्द का प्रयोग नहीं होता, भीति में ही साम का प्रयोग होता है।

👫 य च किया प्रहणार्था नामार्थेषु विरूपित्वादर्थी ह्यासामत्त्रीकिको विधानात् ॥१५॥

विविध रूप होने से उस (रथन्तर) की किया प्रकर्मकाल (यज्ञ न करने)में शिक्षा म् । प्रम्यास के प्रहण करने के लिए होती है। रथन्तर आदि संज्ञावाली ऋचा का धर्म 🛮 ग-िषाष्य-परम्परा के कारण ग्रन्नीकिक हुन्ना करता है।

तस्मिन्संज्ञा विशेषाः स्युचिकारपृथक्तवात् ॥१६॥

**अत्त गान नामक संस्कार में गान के स्वरूपों के भिन्न-भिन्न होने से उनकी भिन्न-**भिल पंजाएँ होती है।

योनिशस्याद्य तुल्ययदितरामिविधीयन्ते ॥१७॥

'थोनिशस्या' ऋचाएँ तुल्य की माँति इतर प्रचित् 'अयोनिशास्या' ऋचाओं के ।।। विधान की जाया करती हैं।

श्रयोनौ चापि दृश्यतेऽतथायोनिः ॥१८॥

धयोति में साम दिखाई देता हैं। ग्रधिक अथवान्यून ऋचावाला साम देखने में Mitt |

एकार्थ्यं नास्ति वैरूष्यमिति चेत् ॥१६॥ श्राक्षंप—जहाँ दोनों का एक ही धर्ध होता है, वहाँ वैरूप्य नहीं होता, वदि ऐसा कहो तो—

स्यादर्थान्तरेष्वनिष्यसेर्यथा लोके ॥२०॥

समा ० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि अर्थान्तर में निष्पत्ति हो जाएगी। जैसे पाक में आदेन और गुड़ का पाक भिन्त खक्षणवाला होता है, ग्रत: वैरूप्य होता ही है। शब्दानाञ्च सामञ्जस्यम् ॥२१॥

इस प्रकार साम और ऋक् शब्दों का सामञ्जस्य हो जाएगा। कवती शब्द ऋचा को भौर रथन्तर साम को बताता है।

।। इति पूर्वमीमांसादशंने सन्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।।

## तृतीयः पादः

उक्तं कियामिथानं तत् श्रुताक्त्यत्र विविन्नवेशः स्पात् ॥१॥ सि०—म्यग्निहोत्र शब्द नामधेय है, यह पहले कहा गया है। ग्रत्यत्र (कृण्ड-पायिनामयन में) ग्रग्निहोत्र शब्द के श्रवण में वर्म का ग्रतिदेश है।

श्रपूर्व वर्गाप भागित्वात् ॥२॥ पूर्व०— 'मासाग्तिहोत्र' मे विद्यमान ग्रन्तिहोत्र शब्द कर्म का नाम है, दोनों कर्म श्रपूर्व में होते हैं, ग्रतः इस नामधेय का 'जुहोति' भी भागी होता है, इसलिए प्रतिदेश

नहीं होता ।

नाम्नस्त्वौत्पत्तिकस्वात् ॥३॥

उपरपक्ष—नाम ग्रीर नामी का श्रीत्पत्तिक सम्बन्ध होता है। जिस ग्रर्थ में जो नाम श्रोत्पत्तिक सम्बन्ध से सम्बन्धित होता है, वह सदा उसी से जानने योग्य होता है, भ्रम्य से नहीं। यहाँ श्रम्य के श्रमियान में कोई हेतु नहीं, श्रतः श्रतिदेश होता है।

प्रत्यक्षाद्गुणसंयोगात्कियाभिधानं स्यात्तदभावेऽप्रसिद्धं स्यात् ॥४॥ नैयाभिक ग्रमिनहोत्र में प्रत्यक्ष गुणसंयोग होने से दोहन म्रादि किया का ग्राभि धान होता है। वहाँ पर प्रत्यक्ष विदित धर्म होते हैं, इसके ग्रभाव में यह सब प्रप्रसिद्ध होता है।

प्रापि या सर्वेत्र कर्मणि गुणार्थेचा श्रुतिः स्थात् ॥५॥ प्रकृति ग्रीर विकृति याग में श्रुति गुणार्थेचाली होती है अर्थात् लक्षण से नामधेग धर्मों का ग्राहक हो जाता है। श्रुतार्थं न होने पर लाक्षणिक श्रर्थं का ग्रहण कर लगा। चाहिए।

विश्वजिति सर्वपृष्ठे तत्पूर्वकरबाड्योतिस्टोमिकानि षृष्ठान्यस्ति च पृष्ठकारदः ॥७।.
'विश्वजित् सर्वपृष्ठोऽतिरात्रो भवति' वानय मे ज्योतिष्टोमगत जो पृष्ठ कहा गमा

🗜 वह मनुवाद है, क्योंकि ज्योतिष्टोम की विकृति विद्वजित् याग है। माहेन्द्रादि चार स्तोत्रों में भी पृष्ठ शब्द प्रयुक्त है।

षडहाद्वा तत्र हि चोदना ॥७॥

सि० —छह दिवसों मे साध्य याग मे जो छह (रथन्तर, बृहत्, वैरूप, बैराज, रैवत धोर जाक्कर) स्तोत्र बताथे गये हैं, वहाँ ज्योतिष्टोम के ही छह पृष्ठों का ब्रातिरेज हैं, क्योंकि विश्वजित् के ठीक पूर्व ज्योतिष्टोग का उल्लेख है और पृष्ठ शब्द से इन्हीं पृष्ठों का बोध होता है।

तिङ्गाच्य ॥६॥

श्रीर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त प्रर्थ की सिद्धि होती है।

उत्पन्नाधिकारी ज्योतिष्टोमः ॥६॥

ज्योतिष्टोम याग उत्पन्न ग्रधिकारवाला है।

इचोविधिरिति चेत् ॥१०॥

श्राक्षेप—ज्योतिष्टोम में बृहत् श्रौर रथन्तर दोनों का अविकार है, यदि ऐसा कही तो—

न व्यर्थत्वात्सर्वञ्चस्य ॥११॥

संमा० — उवत कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर 'सर्व' शब्द व्यर्थ हो जाएगा। 'सर्व' शब्द का प्रयोग दो में नहीं हो सकता।

तथावृभृथः सोमात् ॥१२॥

सि० -- जिस प्रकार सडह याग से नेष्टों का स्रतिदेश होता है, उसी प्रकार सौमिक सबमृथ से यहाँ घर्मातिदेश होता है।

प्रकृतेरिति चत् ॥१३॥

श्राक्षेप—दर्शपौर्णमास मे प्राप्त ग्रवमृथ गुणविधि हो जाए, यदि ऐसा कहो तो— न मिक्तस्वात ॥ १४॥

समा०-- उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वर्शपौर्णमास में अवभृष नहीं होता, धममृष का प्रयोग केवल स्तुतिपरक है।

लिङ्गदर्शनाच्य ॥१५॥

भौर, प्रमाणों के उपलब्स होने स भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है।

क्रध्यादेवे तद्बच्यः श्रुतिसंयोगात् पुरोडाशस्त्वनादेशे तत्त्रक्रतित्वात् ॥१६॥

व्रव्यादेश में तुषिनिष्वास श्रृतिसयोग से द्वन्य है, क्योंकि नुषिनिष्कास प्रत्यक्ष सुना गथा है। प्रत्यक्ष श्रृति न होने से पुरोडांश तो ग्रामुमानिक है, वह स्रतिदेश से प्राप्त किया आणा है। तत्प्रकृतित्व होने से ही पुरोडांश का ग्रहण होता है।

गुणविधिसतु न गृङ्खीयात्समत्वात् ।।१७।।

मातिथ्य का गुण विष्णु देवता के सयोग का विद्यान करता है यह गुणविधि । यह सम होने के कारण धर्मों का ग्रहण नहीं कर सकती।

निर्मन्ध्यादिषु चैवम् ॥१८॥

प्रक्तीषोमीय पशु याग के प्रकरण में 'निर्मन्थ्य' शब्द झाता है झौर दर्शपौर्णमास

के प्रकरण में 'बहि' तथा 'आज्य' अच्द आये हैं। 'विष्णु' की भौति ये शब्द भी यौगिक हैं, धतः इनके वर्मों का ग्रतिदेश नहीं होता।

प्रणयतन्तु सौमिकमबाच्यं हीतरत ॥१६॥

श्रन्ति-प्रणयन सौमिक है, न्योंकि श्रन्यत्र इसका विधान नहीं किया गया है । उत्तरवेदिप्रतिषेधध्य तद्वत् ॥२०॥

और, उत्तरवींद सामयाग प्रणयन में होती है, इससे भी यह सिद्ध है कि ऋषिन-ग्रणयन सौमिक है, क्योंकि प्रतिषेध प्राप्त का ही होता है।

प्राकृतं वाध्नामत्वात् ।-२१॥

सिo — प्रकृतिमृत दर्शपीर्णमासिक याग का प्रणयन है, क्योंकि उस पकरण में प्रणयन शब्द सौमिक प्रणयन का नाम न होने से प्राक्षत ही है।

परिसंख्यार्थं श्रवण गुणार्थं मर्थवादो वा ॥२२॥

'श्रवाच्यं हीतरत्'—वान्य परिसँच्या के लिए है या गुणार्थ है, प्रथवा प्रयंवाद के लिए है। परिसंख्या में तीन दोष होते हैं। किसी गुण का भी विधान नहीं किया जाता सौर परिकष में भी अर्थवाद है, वह प्रयक्तिगरित होता है।

प्रथमीत्तमयोः प्रणयनमुत्तरवेदिव्रतिषेवात् ।।२३॥

उत्तरवेदि के प्रतिषेध होने से प्रथम ग्रीर उत्तम का ग्रम्न-प्रणयन होता है। मध्यमयोर्वा गत्यर्थवादान ॥२४॥

सि॰ मध्य पर्वों का गत्यार्थंबाद होने से प्रणयन होता है।

मध्य पर्वा का गत्याथवाद हान स प्रणयन हाता है। श्रौत्तरवेदिकोऽनारभ्यवादप्रतिषेध: ॥२५॥

किसी पर्व-विशेष को म्नारम्भ न करके ही उत्तरवेदि का प्रतिषेघ होता है। स्वरसामैककपालामिक्षं च लिङ्कदर्शनात् ॥२६॥

जयवा,स्वरसाम, एककपाल और ब्रामिक्शा—ये तीनों शब्द धर्म का ब्रतिदेश करते हैं. लि क्रबोधक वचनों के पाये जाने से ।

चोबनासामात्याद्वा ॥२७॥

श्रयवा, स्वरसामत्व सामान्य से, एककपालत्व सामान्य ग्रीर ग्रमिक्षा सामान्य से लिङ्क के लक्षण का परियह होता है।

कर्मजे कर्म यूपवत् ॥२८॥

पूर्व कर्म से उत्पन्न वास स्नाबि द्रव्य के श्रूयमाण होने पर कर्म किया जाता है, जैसे जोषण श्रादि किया के निमित्त यूप से जोषण ख्रादि कियाएँ ही प्राप्त होती हैं।

रूपं बाऽशेषभूतत्वात् ॥२६॥

सि॰—किया के शेषभूत न होने से वे ग्राकृति ग्रर्थात् जातिवाचक हैं। विश्रमे लौकिक: स्मात्सर्वार्थस्वात् ॥३०॥

सञ्चय होने पर लौकिक ग्रग्निक ग्राप्ति का उपधान समक्रना चाहिए, क्योकि लौकिक ग्राप्ति का कोई कार्य निर्दिष्ट नहीं होता।

न वैदिकमर्यनिर्देशात् ॥३१॥

सि॰ शास्त्र के द्वारा कार्य का निर्देश होने से वह वैदिक नहीं होता, वैदिक को

भी यदि सर्वार्थ मान लिया जाए तो शास्त्र द्वारा कार्य का निर्देश निरर्थक हो जाता है। तयोत्पत्तिरितरेषां समत्वात् ॥३२॥

इतर वैष्णव ग्रन्नियों के भी समान होने से उसी प्रकार से उत्पत्ति होती है। इनका कार्य भी निर्दिष्ट होता है।

संस्कृतं स्थात्तच्छव्दरवात् ॥३३॥

पूर्व --- उपशय (११ यूर्गों में से प्रन्तिम यूप की उपशय कहते हैं) द्रव्य संस्कृत होने चाहिएँ। यूप शब्द से यूपधर्मों का श्रक्तिदेश होता है।

भक्त्या वाऽयज्ञहोषत्वाद्गुणानामभिधानत्वात् ॥३४॥

सिo-गोण वृत्ति से यूप शब्द का प्रयोग होने से, गुणों का प्रभिधान न होने से तथा यज्ञ के श्रञ्ज न होने से भी यूप के संस्कारों की ग्रावश्यकता है।

कर्मणः पृष्टशस्यः स्यात्तयाभूतोपदेशात् ॥३४॥

पूर्व - पृष्ठ शब्द कर्म का वाचक है, तथा मूत उपदेश होने से यह सिद्ध है। श्रभिधानोपदेशाहा विप्रतिषेधाद् बच्येषु पुष्ठशब्दः स्यात् ॥३६॥

सि०-- 'पुरुषैरुपतिषठित' इत्यादि तथा 'ग्रीभ त्वा शूर'-- इत्यादि ऋग्द्रव्यों में पृष्ठशब्द ऋचाओं का बाचक है। वहाँ ग्रात्मनेपद होने स विप्रतिषध भी होता है।

॥ इति पूर्वमीमांमादर्शने सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

# चतुर्थः पादः

इतिकर्तव्यताऽविधेर्यकतेः पूर्वक्त्वम ॥१॥

इतिकर्तन्यता (करने की रीति न बताने) का विधान न करने से सीययाग में पूर्वेवत्ता है अर्थात् अन्यत्र विहित धर्मों का उसम अतिदेश है।

स लौकिकः स्याद्दुष्टप्रवृत्तित्वात् ॥२॥

प्वं - - इतिकर्त व्यता का उपाय लौकिक होता है, क्योंकि वहाँ प्रवृत्ति - अति-देश दुष्ट होता है।

वचनात् ततोऽन्यत्वम् ॥३॥

प्रत्येक स्थान पर लौकिक इतिकर्तच्यता होती है, ऐसा नियम नहीं है । जहाँ वैदिक इतिकर्तव्यता के विषय में प्रत्यक्ष बचन हैं, वहाँ वह वैदिकी होती है।

लिङ्कोन बा नियम्येत लिङ्गस्य तद्गुणत्वात् ॥४॥ सि०— इतिकर्तन्यता लिङ्गगस्य से नियम्य हुम्रा करती है। प्रयाजादि वैदिक

पपूर्व के गूण होते हैं। जो लिङ्ग होता है, वह उनके गुणवाला होता है। ग्रपि वाऽन्यायपूर्वत्वाद्यत्र नित्यानुवादवस्तरानि स्युः ॥१॥

पूर्व - ऐसे लिङ्गों द्वारा वैदिकी इतिकर्त व्यता नियत नहीं की जा सकती, भयोकि यह अन्यायपूर्वक होनी योग्य नहीं। न्यायपूर्वक वचन ही उसका साधक होता है। षहा पर नित्यानुवाद वचन होने हैं, वहाँ पर ही बैदिकी इतिकर्तव्यता हुआ करती है।

## मिथो वा विप्रतिषेधाच्च गुणानां यथार्थकल्पना स्यात् ॥६॥

भीर, लौकिक तथा वैदिक—दोनों इतिकनंब्यताएँ एकसाथ प्रवृत्त नहीं हो सकतीं, क्योंकि दोनों का भ्रापस मे विप्रतिषेध हो जाएगा। यदि दोनों की सहप्रवृत्ति मानी जाए तो एक के द्वारा कर्म निरपेक्ष होता है और दूसरी की प्रवृत्ति प्रतिषद होने से गुणों की यथार्थ करपना हो जाएगी।

### भागित्वात्तु नियम्येत गुणानामभिधानत्वात्सम्बन्धावभिधानवद्यथा षेतुः किञोरेण ॥७॥

समान भागित्व होने पर गुणों के अभिधान होने से दोनों में बैदिकी इति-कर्तव्यता हो जाएगी। सौर्यादि में द्वयमान प्रयाजादि गुण इस अर्थ में अभिधायक होते हैं जैने किशोर लिङ्ग से घेनु शब्द गोधनु में दृष्ट-प्रवृत्तिवाला होन पर भी अक्बधेनु का भी भागी होता है।

## उत्पत्तीनां ससत्वाद्वा घथाधिकार भावः स्यात् ॥६॥

पूर्व ॰ -प्रयाज भीर भ्रमुयाज ग्रादि की उत्पत्ति के समान होने से ग्रधिकार के प्रमाण से प्रस्तित्व द्वोता है।

### उत्पत्तिशेषवचनं च वित्रतिषिद्धमेकस्मिन् ॥१॥

एक ही वाक्य में प्रधान की उत्पत्ति और ग्राङ्गों का वचन सम्भव नहीं। जो प्रधान उत्पन्न होता है, वह ग्रञ्जों की ग्रपेका किया करता है।

विध्यन्तो वा प्रकृतिवच्चोदनायां प्रवत्तंत्र तथा हि लिङ्गवर्शनम् ॥१०॥

वर्शपोर्णमास के समान सौर्ययाग विधि भे पुरोडाश ऋदि सम्पूर्ण सम्बन्ध पाये जाते हैं , इससे प्रयाजदि जिङ्गदर्शन का समर्थन हो जाता है।

### तिङ्गहेत्तुत्वादिलङ्को स्वीकिकं स्यात् ॥११॥

सि०—प्रयाजादि वाचक शब्द के धवण से वैदिक भ्रम्युपाय होता है ग्रौर जहाँ कोई लिङ्ग नहीं होता वहाँ लौकिक विघान होता है।

## लिङ्गस्य पूर्ववस्वास्त्रोदनाशस्त्रसामान्यादेकेनापि

निरूप्येत यथा स्थालीपुलावेन ॥१२॥

प्रयाजादि लिङ्ग के पूर्ववस्त होने से कर्मबोधक विधिषद सामान्य है। तथा स्थाली-पुलाक न्याय के समान वैदिक इतिकर्तव्यता का निरूपण करता है

# द्वादञाहिकमहर्गणे तत्प्रकृतिस्वादैकाहिकमश्रिकागमात्

## तदाल्यं स्यादेकाह्यत् ।।१३।।

पूर्व o — ग्रहगेंच नामक याग में द्वादशाह नामक गाग के धर्म कर्तव्य हैं, क्योंकि एकाहिक याग द्वादशाह पाग की विकृति हैं। एकाह सम्बन्धी समाख्यान हैं — ज्योति, गी, श्रायु म्रादि। ज्योतिष्टीम में जो म्राधिक धर्मों की प्राप्ति होती है, वह तदास्य है, एकाह के समान।

#### सिङ्गाच्य ॥१४॥

प्रमाणों के पाये जाने से भी यहीं सिद्ध होता है कि द्वादशाह का अनुब्ठान करना ााहिए ।

#### न वा ऋत्वभिधानादधिकानामशब्दत्वम् ॥१५॥

सि०—द्वादशाह नहीं करना चाहिए, एकाहिक ही कर्तव्य है, क्योंकि चोदक के द्वारा द्वादशाह की प्राप्ति होती है और नामधेय से एकाहिक प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष होने के कारण नामधेय चोदक से बलवान् होता है। प्रधिक ग्रागम वचन से होता है, नामधेय से नहीं। ज्योतिष्टोम में ज्योति ग्रादि का अभाव होता है।

लिङ्गं संघातधर्मः स्थात्तदयपित्तेईव्यवत् ॥१६॥

पूर्व • — लिङ्ग संघात का धर्म होता है ग्रीर द्वादशाह संघात है। ग्रथीपित से स्थानी द्वादशाह घर्मों को ग्रहण करता है जैसे ब्रीहि ग्रादि द्रव्य से श्रुतधर्म तत्कार्योपन्न नीयारों में प्राप्त होते हैं।

न वार्थधर्मत्वात् संघातस्य गुणत्वात् ॥१७॥

सि॰—संघात के गीण होने से द्वादशोपसत्व अपूर्व = प्रचान का घर्म है, संघात का नहीं।

श्रयापत्तेद्रंध्येषु धर्मलाभः स्यात् ॥१५॥

'द्रव्यवत्' यह दृष्टान्त ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार प्रतिनिधिभूत द्रव्यों में धर्षापत्ति से स्थानीभूत द्रव्यों का भी लाभ हो जाएगा।

प्रवृत्या नियतस्य लिङ्गदर्शनम् ॥१६॥

मुस्य प्रवृत्ति से नियत का लिङ्कदर्शन होता है, चोदक की प्राप्ति होने से नहीं । विहारवर्शनं विशिष्टस्थानारभ्यवादानां प्रकृत्यर्थत्वात् ॥२०॥ श्रप्रकरण पठितों के प्रकृत्यर्थ होने से विशिष्ट का विहार-दर्शन होता है । ॥ इतिपूर्वमीमांसावर्शने सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः थादः ॥

॥इति सप्तमोऽप्यायः॥

## अष्टमोऽध्यायः

#### प्रथमः पादः

श्रय विशेषलक्षणम् ॥१॥

अब सामान्य श्रतिदेशनिरूपण के पश्चात् विशेष श्रतिदेश के लक्षणों का वर्णन किया जाता है।

यस्य लिङ्गमर्थसंयोगादभिधानवत् ॥२॥

जिस विध्यन्त का कुछ लिङ्ग शब्दगत या श्रर्थमत वैकृतिकर्म-विधि में ग्रथवा तद्गुण वाक्य में दिखाई देता है, वह विध्यन्त के साथ ग्रर्थ का संयोग होने से ग्रभिधान की भौति विध्यन्त होता है।

प्रवृत्तित्वादिष्टेः सोमे प्रवृत्तिः स्यात् ॥३॥

पूर्वं - "ज्योतिक्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" — यहाँ पर सोम के श्रङ्गभूत दीक्षणीय ग्रादि में प्रवृत्तित्व होने से इध्टि की सोम में प्रवृत्ति होती है, दर्शेपौर्णमास विध्यन्त प्रवृत्त होने से सोम में होता है।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥४॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से ऐष्टिक विध्यन्त होता है।

कुत्सनविद्यानाद्वाऽपूर्वत्वम् ॥५॥

सि०-कुत्स्न विधान से सोम में अपूर्ववत्व होता है। यह विहित इतिकर्तव्यता थाला होता है, इसी से अपूर्व है।

स्रुगभिघारणाभावस्य च नित्यानुवादात् ॥६॥

स्रुक् के स्रभिघारण का स्रभाव नित्यानुवाद होता है, स्रतः सोम स्रपूर्व होता है। विधिरित चेत ॥७॥

दर्शपौर्णमास प्रकृति होने से प्राप्त सुक् के अभिवारण का प्रतिषेध करनेवाली विधि है, यदि ऐसा कहो तो-

न वाक्यशेषस्यात् ॥६॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वाक्यशेष होने से यह सिद्ध होता है कि यह विधि नहीं है।

शंकते चानुपोषणात् ॥६॥

दशंपीणंमास में नियत उपोषण होता है, परन्तु यहाँ उपोषण न होने से शंका स्रत्यन्न होती है। दर्शनमैं ब्टिकानां स्थात् ॥१०॥

प्रयाज ग्रीर अनुसाज ऐष्टिकों का वर्णन लिङ्गरव से भ्रादिष्ट हो जाता है, श्रतः सोम का अपूर्वत्व होता है।

इष्टिषु दर्शपूर्णमासयोः प्रवृत्तिः स्थात् ॥११॥

इष्टियों में दर्श तथा पूर्णमास के घमों की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि सभी इष्टियाँ विध्यान्तापेक्ष हुआ करती हैं। यह सन्देह होता है कि यह दर्शपीर्णमासिक विध्यन्त है या सौमिक अथवा केवल दर्शपीर्णमासिक ही है।

पशौ च लिङ्गदर्शनात् ॥१२॥

प्रमाण-वाक्यों के उपलब्ध होने से पशुयाग में दशंपौणमासिक विध्यस्त ही होता है

देक्षस्य चेतरेषु ॥१३॥

श्रन्य सवनीय पशुषागों में दीक्षा के सम्बन्ध से देश ग्रग्नीषोमीय याग के धर्म प्राप्त होते हैं।

ऐकादशिनेषु सौत्यस्य द्वैरशन्यस्य दर्शनात् ॥१४॥

ऐकादशिन पशुवाग स सौत्य का विध्यन्त (सननीय पशुवाग) के धर्मों का स्रतिदेश होता है, दो रशना (रस्सी) रूप प्रसाणवाक्य के पाये जाने से।

तत्प्रवृत्तिगंषोषु स्यात्प्रतिपशु यूपदर्शनात् ।।१४॥

प्रतिपशु में यूप के दर्शन होता सा ऐकादिशन धर्म की प्रवृत्ति पशुगणों में भी हो जाएगी, ग्रतः ऐकादिशनों का विध्यन्त पशुगणों में ही होता है।

ग्रन्यक्तासु तु सोमस्य ।।१६॥

जहाँ देवता वाचक पद का विधान नहीं होता वहाँ सोम का विष्यन्त (सोम के भर्म का स्रतिदेश) होता है।

गणेषु द्वादशस्य ॥१७॥

भ्रहर्गको में द्वादशाह याग के धर्मों का भ्रातिदेश होता है।

गव्यस्य च तदादिषु ॥१८॥

संवत्सर सत्रों में गवामयन के धर्मों का ग्रातिदेश होता है।

निकायिनां च पूर्वस्योत्तरेषु प्रवृत्तिः स्यात् ॥१६॥

निकाय (निकाय नाम है उन धर्मों का जो संवातरूप से एक नियत कम में आते ♥) यजों में पहले यज्ञ के घर्मों का पिछले यागों मं अतिदेश होता है।

कर्मणस्त्वप्रवृत्तित्वात्फलनियमकतृसमुदायस्यानन्वयस्तद्बन्धनत्वास् ॥२०॥

तौर्य-यागरूपी कर्म की प्रवृत्ति न होने के कारण तथा फल, नियम, कर्ता तथा श्रुषाय भादि का उससे सम्बन्ध होने के कारण फलादि की अप्रवृत्ति है, उनका प्रतिदेश शहीं होता। कर्म विष्यन्त-प्रवृत्त नहीं होता, विष्यन्त से धर्म प्रवृत्त होते हैं।

प्रवृत्तौ चापि तादर्थ्यात् ॥२१॥

कर्म का उपकार करने के लिए ही धर्मों की प्रवृत्ति हुग्रा करती है। फल पुरुष का

उपकार करता है, कर्म का नहीं फल को पूरुवार्थ कहा भी गया है। इसी प्रकार नियमादि भी कर्म के धर्म नहीं होते।

श्रथतित्वाच्च । १२२।।

प्रधान का प्रतिदेश कथन करने के लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण भी नहीं है। गुणकामेध्वाश्रितस्वास्त्रवृत्तिः स्यात् ॥२३॥

गोदोहन मादिरूप गुणो की प्रणयनाश्रित होने से प्रवृत्ति होती है। निवृत्तिर्वा कर्मभेदात् ॥२४॥

कर्म का भेद होने से गोदोहन श्रादि की निवत्ति हो जाती है। श्रपि वाऽतद्विकारस्वास्कस्वर्थस्वातु प्रवृत्तिः स्यातु ॥२५॥

ऐसे स्थलों में तद्विकारत्व न होने से प्रवृत्ति भी हो जाया करती है, जैसे खदिर ऋत् के लिए ही विकार है, झतः यह ऋत्वर्थ ही हाता है।

एककर्षणि विकल्पोऽविभागो हि चोदनैकत्वात् ॥२६॥

एक विधिविहित होने से सौर्ययाग एक ग्रविभक्त कर्म है। एक कर्म में समुच्छम सम्भव नहीं किन्तू विकल्प होता है।

> लिङ्गसाधारण्याद्विकल्पः स्यात् ॥२७॥ पूर्व - जभयत्र श्रोषधिद्रव्यरूपलि क्र साधारण होते से विकल्प होता है।

एकार्थ्याद्वा नियम्येत पूर्ववस्वाद्विकारो हि ।।२८॥

सि॰—ग्राग्नेय और सौर्य—दोनों एक देवतत्त्व के लिज्ज होने से नियम्य हो जाता है कि भागनेय है, पूर्व बत्त होने से विकार है। सीयं पूर्व बान् है। सभी विकृतियाँ पूर्ववती होती हैं।

धर्धातत्वान्नेति चेत् ॥२६॥

एकत्व श्रुयमाण नही होता, यदि ऐसा कहो तो-स्याल्लिङ्काभावात् ॥३०॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि दाक्यशेष में एकत्व के लिख्न होने से यहाँ पर एकत्व की व्यवस्था है।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥३१॥

इसी प्रकार अनुवाक में भी एकत्व का श्रवण हांता है।

वित्रतिपत्तौ हविषा नियम्धेत कर्मणस्तदुपास्यत्वात् ॥३२॥

देवता-सामान्य और हवि-सामान्य--इन दोनों में कौन विशेष बलवान है, ऐसी शंका होने पर हिव से विध्यन्त को नियम्य करना चाहिए, क्योंकि देवता हिव की अपेक्षा बहिरकु है भीर कर्म भन्तरकु है।

तेन च कर्मसंयोगात् ॥३३॥

श्रीर, उस हिव से कमें का सयोग होता है, ग्रतः हिव प्रधान शब्द है। गुणत्वेन देवताश्रुतिः ॥३४॥

याग में देवता का श्रवण गुणभूत होता है। देवता तो बाहुतियां देते नहीं। द्रव्य की आहुतियाँ दी जाती हैं, ऋत: हवि सामान्य ही बलवान् होता है।

हिरण्यमाज्यधर्मस्तेजस्त्वात् ॥३४॥

पूर्व • — कृष्णन (सोने के छोटे-छोटे टुकड़े जिनको आहुति दी जाती है) वर में साज्य वर्मों का अतिदेश है, वर्गोंकि स्वर्ण और ग्राज्य में ते अस्वितारूप समान धर्म पाया जाता है।

धर्मानुग्रहाच्च ॥३६॥

तथा, हिरण्य — सुवर्ण मे स्राज्य के ग्रौर भी बहुत-से वर्म पाये जाते हैं। स्रौषधं वा विज्ञव्स्वात् ।।३७॥

भौषम का हिरण्य में बिध्वन्त होता है, भ्योंकि दोनों में विशदस्व ऋफेठिनस्वादि भर्म विद्यमान रहते हैं।

#### चरुशब्बाच्च ॥३८॥

भीर, वर राज्य भीषध का प्रापक है, श्रतः भ्रोषध का लिङ्ग बलवान् है। तर्रिसदव भ्रपणभतेः ॥३६॥

तथा, उस भ्राज्य में दर्शपीर्णमासिक श्रवण सुना जाता है, अतः हिरण्य में श्रोपिष के वर्मों का अतिदेश है ।

मध्यके द्रव्यसामान्यात्वयोविकारः स्यात् ॥४०॥

मधु मौर उदक — जल में दूध के घर्मों का ब्रतिदेश है, क्योंकि दोनों में द्रबत्व की समानता है।

**प्रा**ज्यं वा वर्णसामान्यात् ॥४१॥

सि॰—वर्णं की समानता होने से मधु झौर उदक मे झाज्य — घृत के धर्मों का मिविदेश होता है।

धर्मानुग्रहाच्च ॥४२॥

भीर मधुतथा उदक के बहुत से उत्पवन (शोधन) आदि आज्य के बर्म नहीं होते। पथ के दोहन ग्रादि धर्म मधु और उदक में नहीं पाये जाते।

पूर्वस्य चाविशिष्टस्वात् ॥४३॥

पहले जो द्रवत्व सामान्य बताया गया है, बह ब्रवशिष्ट होता है। धाज्य के गर्म करने से उसमें द्रवत्व झाता है, ब्रतः मधु और उदक में धाज्य के धर्मों का ग्रतिदेश है, पय के धर्मों का नहीं।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्जनेऽष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

#### द्वितीयः पादः

वाजिने सोमपूर्वत्वं सौत्रामण्यां पहेषु ताच्छच्यात् ॥१।।
पूर्व०—वाजिन् और सौत्रामणी याग में ग्रह नामक पात्र में सोम के घर्मों का
प्रतिदेश है, सोम शब्द के श्रूयमाण होने से।

घनुवषटकाराज्य ॥२॥

द्मनुवषट्कार का प्रयोग भी सोम के घर्मों को दिखलाता है।

#### समुपहृष भक्षणाच्च ॥३॥

समुपहुत करके सोम का मक्षण करना सोम का धर्म है, उसी प्रकार के भक्षण का निर्देश यहाँ भी है।

### क्षयणश्रपणपुरोरुगुगयामग्रहणासादनवासोपनहत्तञ्च तद्वत् ।१४१।

तथा, क्ष्मण, अपण, पुरारक्, उपयाम, ग्रहण, ब्रासादन, वासोप स्नौर नहन---ये सभी घर्म सुरा के समान सोस मे भी होते हैं अत: वाजिन् श्लौर सौशामणी में सोम घर्मी का स्नतिदेश है।

### हविषा वा नियम्पेत तद्विकारत्वात् ॥५॥

सि॰ -वाजिन् और सोत्रामणी यज्ञ वर्धपीर्णमासिक याग के विकार होने से उनसे दर्शपीर्णमासिक विध्यन्त होता है।

## प्रशंसा सोमग्रन्यः ॥६॥

यहाँ सोम शब्द प्रशंसा के श्रर्थवाला है, विध्यर्थवाचक नहीं, क्योंकि विधायक का ग्रभाव है।

### वचनानीतराणि ॥७॥

प्राप्ति का ग्रभाव होने से ग्रन्य वचन वाचितिकरूप मे विधीयमान हैं।

### व्यपदेशश्च तहत् ॥५॥

भीर, जो व्यपदेश होता है, वह भी उसी के समान हुआ करता है।
पुरोडाशस्य च लिङ्गदर्शनम् ॥ह॥

पशुग्रों के पुरोडाश का निषंब है, क्यों कि ऐस्टिक धर्म का ग्रतिदेश में लिक्न है।

पशुः पुरोडाशविकारः स्पाहेवतासामान्यात् ।।१०।। पूर्व० —पशुयाग पुरोडाश के धर्मवाला है, क्योंकि दोनों का देवता समान है ।

#### प्रोक्षणाच्च ॥११॥

भौर, पुरोडाश की भाँति पशुका भी प्रोक्षण होता है, इस हेतु से भी सिद्ध है कि पुरोडाश के बर्मी का पशुवाग में ग्रतिदेश है।

#### पर्यम्बकरणाच्य ॥१२॥

पर्यन्तिकरण भी पुरोडाश का एक घमें है और वह पशुयाग में भी देखा जाता है, भतः पशुयाग पुरोडाश का विकार सिद्ध होता है।

### सान्नाय्यं वा तत्प्रभवत्वात् ॥१३॥

सि॰—धरनीषोमीय पशुयास में सान्ताय्य के बर्मों का अतिदेश होता है, पुरोडाश के धर्मों का नहीं।

### तस्य च पात्रदर्शनात् ।।१४॥

सान्नाय्य हविष् में जैसे पात्र की मावस्यकता होती है, वैसे ही पशु के खाने ग्रादि के लिए पात्र की भ्रावस्यकता होती है, भ्रतः सा-नाय्य धर्म पशुयाग में कर्तव्य हैं, पुरोडाश में नहीं। दब्नः स्यान्मृतिसामान्यात् ॥१५॥

पूर्व - अनत्त्र सामान्य धर्म के कारण सान्नाय्य धर्मवाले पशुयाग में दिन के वर्मों का अतिदेश है।

पयो वा कालसम्मान्यात् ॥१६॥

सि०— पशु और पय:—दोनों में सद्य. कालतारूप धर्म समान है। इस काल की समानता से पय: ही पशु को विकृत करता है, दिध नहीं।

पश्वानग्तयत् ॥१७॥

तथा, पशु से पयः का ग्रानन्तर्यं भी होता है। पयः दिध से ग्रन्तरङ्ग है।

द्रवत्वं चाविशिष्टम् ॥१८॥

पञ्ज और पयः दोनों में द्रवत्वरूप धर्म समान है।

ग्रामि**क्षोभ**यभाव्यत्वादुभयविकारः स्यात् ॥१६॥

पूर्वं - - श्रामिक्षा दूघ और वही दोनों के मिलाने से बनती है, श्रत: उसमें दूध भीर दही दोनों के धर्म कर्तं व्य हैं।

एकं वा चोदनैकत्वात् ।।२०॥

सि॰—दोनों में से एक के धर्म का अतिदेश मानना योग्य है, एक विधि-विहित (ोने से।

विषसंघातसामान्यात् ॥२१॥

पूर्व - दिध के धर्मों का प्रतिदेश करना चाहिए, क्योंकि दिध और ग्रामिक्ष: रीगों में घनत्व समान रूप से पाया जाता है।

पयो वा तत्प्रधानस्वास्त्रोकवद्दश्मस्तदर्यस्वात् ॥२२॥

सि०— मामिक्षा याग में पयोषाग के घर्मों का ग्रतिदेश होगा, क्योंकि ग्रामिक्षा में इब की प्रघानता है, न कि दहीं की । लोकव्यवहार में भी थोड़ा-सा दहीं जो खाने के काम है नहीं भाता, वह दहीं बनाने के लिए पर्याप्त होता है।

धर्मानुप्रहाच्च ॥२३॥

भौर सद्य:कालतारूप धर्मानुकूल होने से भी पयोधर्म का श्रामिक्षा में श्रातिदेश है। सत्रमहीनक्च द्वादशाहस्तस्योभयथा प्रवृत्तिरंककम्प्रात् ॥२४॥

पूर्व ० — द्वादशाह — सब भीर महीन दोनों संज्ञाओं दाला है। उस (द्वादशाह) जी बोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि एककर्म्यता दोनों में होती है।

मपि वा यजित श्रुतेरहीनमूलप्रवृत्तिः स्यात्प्रकृत्या तुल्यशञ्दरवात् ॥२४॥

सि०—जहाँ 'यजित' पद का प्रयोग होता है, वे 'ध्रहीन' होते हैं स्त्रीर उनमें स्रहीनों पा का अतिदेश होगा । ढादशाहरूप पकृति के साथ भी समान शब्द ही होता है।

दिरात्रादीनार्मकादशरात्रादहीनत्वं ग्रजति चोदनात् ॥२६॥ द्विरात्रादीनार्मकादशरात्रादहीनत्वं ग्रजति चोदनात् ॥२६॥

हि रात्र ग्रादि याग एकादशरात्र सं ग्रहीन होते हैं । वहां पर ग्रहीनभूत की प्रवृक्ति कीती है, क्योंकि उनकी प्रेरणा 'यजित' बब्द से की जाती है ।

### त्रयोदशरात्रादिवु सत्रमूतस्तेष्वासनोपायि चोदनात् ॥२७॥

चयोदरारात्र आदि सत्र हैं क्योंकि उनमे 'ब्रासन', 'श्रपायि' श्रादि शब्दों का प्रयोग हुआ है, श्रत: इनमें सत्र के बर्मों का ध्रतिदेश होगा।

#### लिङ्गच्य ॥२५॥

त्रयोदशरात्र धादि सत्र हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं।

#### श्रन्यतरतोऽतिरात्रत्व।त्पञ्चदरज्ञात्रस्याहोनत्वं कुण्डयाविनामयनस्य च तद्भुतेष्वहीनत्वस्य दर्जनात् ॥२६॥

पूर्व ०---पञ्चदशरात्र ग्रीर कुण्डपायिनामयन--- ये दोनों ग्रहीन हैं, ग्रतः इनमें प्रहीनों के बर्मों का अतिदेश है। ग्रन्यतर से श्रतिरात्र भूतों में प्रहीनत्व श्रूयमाण होता है।

## ग्रहीनवचनाच्य ॥३०॥

'श्रहीन' वचन के पाये जाने से भी पञ्चदशरात्र धादि ऋहीन ही हैं । सत्रे वोषायिचोदनात् ॥३१॥

सि०—'ग्रपाथि' शब्द का विषान उपलब्ध होने से पञ्चदशरात्र ग्रादि सत्र हैं, ग्रहीन नहीं।

### सत्रनिङ्गं च दर्शवति ॥३२॥

तथा, लिङ्ग-प्रमाण भी यही सिद्ध करते हैं कि पञ्चदशरात्रादि सत्र हैं । ॥ इति पूर्वमीमांसावर्शनेऽष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

## त्तीयः पादः

### हविर्गणे परमुत्तरस्य देशसामान्यात् ।।१॥

पूर्व ० — हिनगैय में उत्तर क्रम्नीषोमीय का पर-सुचि देवता विकार होता है । देश की समानता होने से पूर्व-पूर्व का विकार होता है ।

## देवताया नियम्येत श्रब्दबस्वादितरस्याधुतिस्वात् ॥२॥

सि० -देवता से नियम होता है, क्योंकि देवता में सब्दत्व है। देश - कम से नियम नहीं है, क्योंकि कम श्रूयमाण नहीं है। देवताओं का ब्रावर झौर कम की प्रवहेलना करनीं चाहिए।

## गणचोदनायां यस्य लिङ्गः तदावृत्तिः प्रतीयेताग्नेयवत् ॥३॥

पूर्व -----गणचोदना -- दिघान में जिसका लिज़ होता है, उसी की ग्रावृत्ति चोदना सामान्य होने से घान्नेय की भौति होती हैं। घाग्नेय का जैसे विष्यन्ताभ्यास होता है, वैसे ही यहाँ भी हुमा करता है।

## नानाहानि वा संघातत्वात् प्रवृत्तिलिङ्गी न चौदनात् ॥४॥

सि॰—यागों का गुण संघात होता है, उस गुण से भिन्त-भिन्त ग्रहों का जा धर्म है, वह धर्तिदश्ट किया जाता है। सप्तरात्र में चोदना से प्रवृत्त द्वादशाहिक चार हैं, उन्हें ग्रवृद्धित करके त्रियुत् किया जा सकता है। तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥५॥

वित तितृत् प्रस्यास होता है तो सभी श्रीनिष्टोग हो जाएँगे' —ऐसा मानने पर पन्य अर्थ की उपलब्धि होती है।

कासाम्यासेऽपि बादरिः कर्मभेदात् ॥६॥

यूर्ज - कहीं-कहीं कर्मविशेष में काल का ग्रम्यास श्रूयमाण होता है, वहाँ द्वादशाहिकों की ही कर्मभेद से प्रवृत्ति होती है, यह माचार्य बादरायण का मत है।

तवावृत्ति तु जैमिनिरह्नामप्रत्यक्षसंख्यत्वात् ॥७॥

सि॰ आचार्य जैसिनि षडह की आवृत्ति मानते हैं, क्योंकि चौड़ीस दिनों की संख्या अप्रत्यक्ष है।

संस्थागणेषु सदम्यासः प्रतीयेत कृतसक्षणप्रहचात् ॥८॥

पूर्व - ज्योतिष्टोम की संस्थाओं में ज्योतिष्टोम का अस्यास प्रतीत होता है, कृत नामक ज्योतिष्टोम का ग्रहण होने से।

श्रविकाराहा प्रकृतिस्तिहि शिष्टा स्यादिभिधानस्य तन्निमित्तत्वात् ॥१॥

सि॰—विधान के द्वारा प्रधिकृत होने से प्रकृति तद्विशिष्ट (द्वादशाहिक संस्था विशिष्ट) होती है। अग्निष्टोम भादि श्रभिषान संस्था-निमित्त हैं, ज्योतिष्टोम के अभि-भायक नहीं।

गणाडुपचयस्तत्मकृतित्वात् ॥१०॥

पूर्व • — द्वादशाह यण होने से उपचय (मन्त्र बढ़ाना) धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि शतीक्य की प्रकृति द्वादशाह के समान है।

एकाहाद्वा तेषां समत्वात्स्यात् ॥११॥

गायत्रीषु प्राकृतीनामवच्छेदः प्रवृत्यविकारात्संस्यात्वाविनच्छोम

बदव्यतिरेकात्तदास्यत्वम् ॥ १२॥

पूर्व - गायत्रियों में त्रिष्टुप्, जगती इत्यादि प्रकृतियों का प्रवच्छेद (झक्षर-कोप)होता है, प्रकृति का प्रधिकार होने से । गायत्री में चौनीस झक्षर की संस्था होती है., इत संस्था का कभी व्यक्षिचार नहीं होता (गायत्री में सदा चौनीस ही झक्षर होते हैं)। सम्पर्धिरक के कारण, प्रगिष्टोम की भौति गायत्री का झास्यत्व होता है।

तन्नित्यवच्च पृथवसतीषु लद्वचनात् ॥१३॥

भौर, गायत्री की अपेक्षा से भिन्त सख्यावाची त्रिष्टूप्, जगती श्रादि में नित्य इंभ्यावाचक गायत्री वचन है।

न विश्वती दशिति चेत् ॥१४॥

बीस संस्था में दस संस्था नहीं, यदि ऐसा कही हो: -एकसंस्थमेव स्यातु ॥१४॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि फिरतो एक संख्या में ही सब का समावेश हो भाग्या।

### बुषाद्वा द्रव्यशस्यः स्यावसर्वेविवयत्यात् ॥१६॥

सि०- -गुण होने से साथत्री छल्द चौबीस ब्रक्तरयुक्त द्रव्य ==ऋचा का वाचक है। यह संख्या नहीं है, सर्वविषयक न होने से ।

#### गोरववच्च समन्वयः ॥१७॥

'भी' शब्द असन करने (जाने) वाले सभी सामान्य द्रव्यों का वाजक हो सकता है, परन्तु उसका समन्वय गलकम्बलदाली भी में ही होता है, इसी प्रकार गायशी भी ऋज्वजन में ही संगत होती है।

#### संख्याबारच जन्दवत्त्वात् ॥१८॥

भीर, चौबीस संख्यावाचक 'चतुर्विश' सब्द है, उक्त संख्या शब्दवाली है।

इतरस्याधुतत्वाच्च ॥१६॥

इतर वो ऋग्वेदाधि की ऋचाएँ हैं, उनकी श्रृति न होने से भी गायत्री खब्द प्रयंतान है। यहाँ संख्या का कोई प्रयोजन नहीं है, झतः गायत्री ऋचाओं का ही भागम करना चाहिए।

द्रव्यान्तरेऽनिवेत्रादुष्यमोपैविशिष्टं स्यात् ॥२०॥

ग्रानिष्टोम शब्द का किसी भी द्रव्यान्तर में िश्व न होने से, यह कैवल ग्रानिष्टोमान्तता को बतलाता है। उलय्यलोप के बिना द्वादशाहिकों की ग्रानिष्टोमान्तता नहीं होती, श्रवः उलस्यलोप ग्रनस्य होना चाहिए।

प्रशास्त्र सक्षणस्याच्य ॥२१॥

यायत्री शास्त्रसदाणा है भीर 'शतान्तिष्टोम' में सन्ध्यस्तीत्र अश्वास्त्र सक्षणनाले हैं, प्रतः प्रशास्त्रसदायत्व होने से वे यायत्री का बाध नहीं कर सकते । स्वर्यस्तिनामचेषस्थाय् भक्त्या पृथक्तरीशु स्थात् ॥२२॥

ऋचा का नाम गायत्री है मौर यह स्वभावसिद्ध है, श्रतः अनदी प्रादि में गायत्री धुद्ध का प्रयोग गौणवृत्ति से ही होता है।

बचनमिति चेत् ॥२३॥

जहाँ विधि है, वहाँ शब्दार्थ से ज्यवहार होता है, प्रत. यहाँ पर संख्या में मायत्री है, यदि ऐसा कहो तो-—

यायः हाम् ॥२४॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वह एक ही स्थान में संस्था अर्थवाला है, अन्यत्र नहीं। लक्षणा से कहना भी उचित नहीं।

ग्रपुर्वे च विकल्पः स्याद्यदि संख्याविधानम् ॥२५॥

यदि संस्था में गायत्री शन्द का विधान माना जाए तो प्रकृतिमूत दर्शपौणंमास में मायत्री का विकल्प मानना पढ़ेगा, घतः संस्था विधान उचित नहीं।

ऋग्गुषत्वान्नेति चेत् ॥२६॥

ऋष्मुण होने से प्रकृति में विकल्प होता है, यदि ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि ऋष्णुण उपसंगृहीउ होता है। तथा पूर्ववति स्यात् ॥२७॥

जैसे प्रपूर्व में होता है, वैसे ही पूर्ववान् प्रकृतियूत 'बृहस्पति' भी सबमें हो जाएया । गुणावेशस्य सर्वत्र ॥२५॥

भीर, गुण चौबीस संख्या का तो सबँत्र भावेश होता है। (सूत्र में 'च' का प्रयोग 'तु' के स्थान पर होने से संख्याभिधान गायत्री शब्द में प्रकृति गायत्रियों का भागम प्राप्त नहीं होता।

निष्पन्नग्रहणान्नेति चेत् ॥२६॥ यायत्री शब्द रूढिरूप में ग्रहम होता है, यदि ऐसा कहो तो—. तथेहापि स्यात्॥३०॥

उस प्रमाण से यहां भी हो जाता है।

यदि वाऽविशये नियमः प्रकृत्युपवन्धाच्छव्देष्विप प्रसिद्धः स्थात् ॥३१॥ यदि प्रसंशय में भी प्रकृत्युपवन्धन (प्रतिदेश-चास्त्र के श्रनुप्रह) से ब्रगायत्री में गायत्री शब्द की कल्पना करनी पड़े तो कुर्शी में शर शब्द की कल्पना करनी चाहिए। दृष्टः प्रयोग इति चेत् ॥३२॥

भौबीस अक्षरगत संस्था में गायत्री शब्द का प्रयोग देखा गया है, उससे कल्पना की जा सकती है, यदि ऐसा कहो तो—

तया शरेष्यपि ॥३३॥

उसी प्रकार 'शर' शब्द का प्रयोग भी कुशाओं में देसा जाता है। भक्त्येति चेत ॥३४॥

'शर' सब्द का प्रयोग लक्षणावृत्ति से होता है, यदि ऐसा कहो तो— सथैतरस्मिन ॥३४॥

उसी प्रकार से इतर में भी ऐसा ही होता है, धर्यात् गीणवृत्ति से प्रयुक्त गायत्री शब्द स्वार्थ में वर्तमान रहते हुए तस्तदृत्र का बमन करता है। इससे यह सिद्ध है कि संस्था मैं गायत्री शब्द नहीं बासा, ऋचा में ही बासा है।

प्रार्थस्य चासमाप्तत्वान्न सासामेकदेशे स्वात् ॥३६॥ विष्टुप् और जगती स्नादि के एक देश में सर्वं की समाप्ति म होने से, उनके एक ≹या में गायवी सब्द का प्रयोग नहीं होता ।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शनेऽब्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

# चतुर्थः पादः

दिवहीमो यज्ञाभिधानं होमसंबोगात् ॥१॥ सि०—'दिवहीम' यज्ञ का नाम है, होम के संयोग से । स लौकिकानां स्यात् कर्त्तुस्तताख्यत्वात् ॥२॥ पूर्वं०—'दिवहोम' लौकिक कर्मों का नामधेय होता है, क्योंकि लोकिक कर्मों में पृष्वं०—'दिवहोम' लौकिक कर्मों का नामधेय होता है, क्योंकि लोकिक कर्मों में सर्वेषां वा दर्शनाहास्तुहोमे ॥३॥

सि०—'दर्विहोम' लौकिक ग्रौर वैदिक—दोनों प्रकार के कमों का नाम होता है। 'ग्रष्टक' लौकिक होम है ग्रौर 'वास्तुहोम' वैदिक।

जुहीतिचोदमानां वा तत्संयोगात् ॥४॥

होम राब्द का सयोग होने से 'दबिहोम' नाम होग का है, याग या यज्ञ का नहीं। याग के लिए 'यजति' सब्द श्राता है। होम वह है जिसमें श्रान्त में श्राहृतियाँ डाली जाती हैं, यह सर्थ है 'जुहोति' सब्द का।

द्रव्योपदेशाद्वा गुणाभिषानं स्यात् ॥५॥

पूर्व --- 'दर्वि से होम'--- इसमें द्रव्य का उपदेश होने से यहाँ गुणविधि है, इसे कर्माभिधान कहना उचित नहीं।

न लौकिकानामाचारग्रहणत्वाच्छब्दवतां चान्यायॅविधानात् ॥६॥

सि॰—सौनिकों के स्राचार से गृहीत दिव होती है सौर जो श्रोतकर्म होते हैं, उनके भी सन्य होमार्थ पात्र कहे गये हैं, क्योंकि वहां श्रुवा श्रादि का विधान होता है, सतः दिवहोम को गुणविधि कहना उचित नहीं।

दर्शनास्वान्यपात्रस्य ॥७॥

'दर्बिहोम' में ग्रन्य पात्रों का दर्जन होने से भी यह गुणविधि नहीं है। तपारिनहविधोः ॥द॥

जिस प्रकार पात्र कार्यों में दिव पूज्यमान नहीं है, वैसे ही ग्रम्नि-हिव के कार्य में भी 'दिवि' का निवेश नहीं होता ।

उक्तरचार्येऽसम्बन्धः ॥६॥

श्रिनि के कर्म में दिव का उपदेश नहीं होता, क्योंकि प्रत्य द्रव्य प्रग्नि के दहन, पचन, प्रकाशन भादि कार्य करने में घसमर्थ होता है, ब्रत: गुणविधि नहीं है।

तस्मिन्सोमः प्रवर्त्तेताव्यक्तत्वात् ॥१०॥

पूर्व ॰ -दिविहोम में सीमिक विध्यन्त (सोम के वर्मी की प्रवृत्ति ) है, प्रव्यक्तत्त्व-रूप समानता होने से । (सोम ग्रव्यक्त चोदनावाला है, यह भी उसी प्रकार का है।) न वा स्वाहाकारेण संमोगान् वयदकारस्य च निर्देशालन्त्रे तेन विप्रतिषेवात ॥११॥

सि०—दिविहोम में सौमिक विध्यन्त कहना उचित नहीं, क्योंकि दिविहोस स्वाहा-कार से संयुक्त होते हैं सौर तन्त्र में सौमिक में वषट्कार का निर्देश होने से विप्रतिषेध हो जाता है। दिविहोसों को प्रपूर्व मान लेने से यह विरोध नहीं होता।

शब्दान्तरत्वात् ॥१२॥

भिन्न-भिन्न शब्दों के होने से भी दिवहोम में सौमिक घर्मों की प्राप्ति ग्रयुक्त है। सोम 'यजित' चोदनावाला होता है ब्रीर दिवहोम 'जुहोति' चोदनावाले हैं।

लिञ्जदर्शनाच्च ॥१३॥

भौतुम्बरी होम में स्वाहाकार के लिङ्ग के देखे जाने से भी यहाँ सौमिक विध्यन्त नहीं होता, यदि सौमिक विष्यन्त होता तो नवट्कार होना चाहिए या। उत्तरार्वस्तु स्वाहाकारो यथा साप्तायस्यं तत्रालिप्रतिविद्धा पुनः प्रवृत्तिलिङ्ग-वर्शनात्पञ्चनत् ॥१४॥

धाक्षेप—स्वाहाकार-विधि उत्तरार्थ (विकृति के लिए)होती है। जैसे साप्तदक्ष्य-याचक मित्रविन्दादि विकृति में सन्निविष्ट होते हैं, वेसे ही सौमिक घर्म की प्रवृत्ति का प्रतिषेघ नहीं होता तथा लिङ्गभूत वाक्य के दर्शन से पशुदेयक याग में पुत्र: प्रवृत्ति होती है।

भनुत्तरार्थो वाऽर्थवस्वादानर्थक्याद्धि प्रापस्यस्योदरोयः स्यात् ॥१५॥ समा० — स्वाहाकार विघि मनर्षक होने चे प्रकृतिभिन्न के लिए नहीं है । ग्रनर्षक होने से प्राकृत का उपरोघ धर्यात् वषट्कार का बाघ हो जाता है ।

न प्रकृताक्पीति खेत् ॥१६॥ भाक्षेप—प्रकृतिभूत नारिष्ट होमादि में स्वाहाकार का सन्तिवेश नहीं है, यदि ऐसा कहो तो—-

उक्तं समवाये पारवीर्वत्यम् ॥१७॥ समा०—उक्त कवन ठीक नहीं क्योंकि पहले (३.३.१४) कहा जा चुका है कि जहाँ-जहाँ श्रुत्यादि का समवाय होता है, वहाँ 'पर' का दौर्वत्य होता है। तच्चोदना बेष्टेः प्रवृत्तित्वाद्विधः स्यात् ॥१८॥

पक्षान्तर का उत्थापक सूत्र—दिवहोम की चोदना समस्त दर्श्वपौर्णमास इष्टियों में प्रवृत्त होने से अन्तिहोत्रादि में नारिस्टहोम प्रवर्तक विधि प्राप्त हो जाती है जो जिसका वर्ष देसा यथा है, उसकी ग्रद्दश्यता होने पर उसका ग्रनुमान कर सिया जाता है।

शब्दसामर्थ्याच्य ॥१६॥

चोदना — विधि की समानता होने से धर्मकी प्राप्ति होती है, इसमें शब्द-सामर्थ्य ही हेतु होता है।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥२०॥ म्रौर, प्रमाण पाये जाने से भी उनकी प्रवृत्ति होती है । तत्राभावस्य हेतुत्वाद्युणावॅ स्यादवर्शनम् ॥२१॥

जत्यापित पक्षान्तर का खण्डन—श्यम्बकों के अप्रतिष्ठत्व के उपपादन के लिए पश्मादि के मनाव को हेतुत्व कहा जाता है। इसअभाव के हेतु होने से हिवहींम में नारिष्ट दीयों की प्रवृत्ति नहीं होती।

विधिरिति चेत् ॥२२॥
यह इध्मादि का प्रतियेध करनेवाली विधि है, यदि ऐसा कहो तो—
न वारपक्षेपत्वाच् गुणार्थं च समाधार्गं नानात्वेनोपपद्मते ॥२३॥
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि इसकी विधि ग्रन्य कही गई है, यहाँ उसका वानयवैश्व है। यदि इन्हें विधियाँ कित्पत किया जाए तो फिर पृथक् वावय होंगे ग्रीर व्यवहित
काशामा हो जाएवी। ग्रमुवादस्वरूप होने से उनका विधायकस्व नहीं होता।

येषां वाज्यरयोर्हीमस्तेषां स्यादविरोधात् ॥२४॥

पूर्व - जिन यागों की अपर अग्नियों में होम होता है, उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी क्योंकि वहाँ कोई विरोध नहीं होता।

तत्रौषषानि बोद्यन्ते सानि स्थानेन गम्येरन् ॥२४॥

सि॰—दिनहोग में भोषि द्रव्य श्रीहि भादि विधीयमान हैं, भतः उपर्युक्त कथन ठीक नहीं । वे द्रव्य स्थान से गम्यमान होते हैं, भतः उनकी प्रवृत्ति में कोई प्रयोजन नहीं होता।

लिङ्गाद्वा क्षेत्रहोमयोः ॥२६॥

पूर्व - शेष होमों (पिष्टलेप ग्रीर फलीकरण) में ग्रीषध सामान्य लिङ्ग से प्रवृत्त होता है।

सन्निपाते विरोधिनामप्रवृत्तिः प्रतीयेत विष्युत्पत्तिस्यवस्थानांदर्थस्यापरिणेयत्वाद् श्वनादतिदेशः स्यात् ॥२७॥

उपसंहार सूत्र —यह कथन भी युक्त नहीं, क्योंकि ये दोनों होम प्रतिपत्तिकरण हैं भीर दिवहोम प्रचान कमें होते हैं। इनका बहुत भिषक मेद है। प्रतिपत्तित्व से निर्वापण भादि धर्मों के ये दोनों अप्रयोजक होते हैं, भ्रतः दिवहोमों की धर्मप्राप्ति किसी प्रकार भी युवत नहीं है, परम्तु सर्वेत्र अप्राप्ति का स्वभाव नहीं है, बचन से श्रतिदेश होता है।

।। इति वृवंभीमांसादर्शनेऽष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।।

॥ इत्यष्टमोऽघ्यायः॥

### नवमोऽघ्यायः

#### प्रथमः पादः

### यज्ञकर्म प्रधानं सिद्धः चोदनामूतं सस्य द्रव्येषु संस्कारस्तरप्रयुक्तस्तवर्यत्वातः ॥१॥

दर्शरीर्णमास कमें प्रधान होते हैं, क्योंकि झपूर्व होने से वे विधियम्य हैं। उसके इच्यों भीर यजति में जो संस्कार है, वह झपूर्व प्रयुक्त होता है। वे तदर्य हैं, इसीलिए किये बाते हैं।

संस्कारे युज्यमानानां सादर्थ्यात्तत्त्रयुक्तं स्यात् ॥२॥

पूर्व ०--- धवहनन नामक संस्कार में युज्यमान प्रोक्षण मादि धर्म तदर्थ (मवहनन के लिए) होने से उसमें प्रयुक्त हो जाते हैं।

# तेन त्वर्थेन यज्ञस्य संयोगाद्धमंसम्बन्धस्तरमाखज्ञप्रयुक्तं

### स्यात्संस्कारस्य तदर्यत्वात् ॥३॥

#### फलदेवतयोदस ॥४॥

पूर्व - — जो मन्त्र फल ग्रौर देवता का प्रकाश करनेवाले हैं, उन्हें भी अपूर्व प्रयुक्तता प्राप्त होती है ।

### न चोदनातो हि साद्गु चयम् ॥४॥

सि॰ -फल भीर देवता के स्वरूप को प्रकाशित करने में मन्त्रीच्चारण प्रयोजक नहीं है, क्योंकि फल भीर देवता के प्रकाश द्वारा भपूर्व प्रयुक्त होता है।

देवता वा प्रयोजयेदतिथिवद्गोजनस्य तदर्यत्वात् ॥६॥

पूर्व - समस्त देवता सम्पूर्ण धर्मों के प्रयोजक हो सकते हैं। देवता भोजनरूप याग देवता के लिए ही होता है, जैसे प्रतिथि के लिए साया गया पदार्च प्रतिथि के लिए होता है।

#### ग्रार्थपत्याच्च ॥७॥

भौर, देवतामों के भर्यपति होने से भी यही सिद्ध होता है।

### ततक्ष तेन सम्बन्धः ॥८॥

इससे देवता का फल के साथ सम्बन्ध होता है। देवता यश भरनेवाले को फल प्रदान करते हैं। इसी तथ्य को स्मृति ग्रीर ग्राचार से भी दृढ़ किया जाता है। प्रिप वा शब्दपूर्वत्वाद्यज्ञकर्मप्रधानं स्थाद् गुगत्वे देवतास्रुतिः ॥१॥

सि --- देवता के लिए फल का प्रयोजन मानना उचित नहीं है। यज्ञकर्ग ही प्रधान होता है। इसमें शब्दपूर्वत्व हेत् होता है। वही प्रयोजक हम्रा करता है। देवता की श्रुति गौणरूप से होती है। जो स्मृति, श्राचार धौर अन्यार्थ दर्शनों हारा देवता का भोजन करना कहा है, देवता के विमहरहित होने से उसका भी प्रतिबाद हो जाता है।

प्रतिथी तत्प्रधानत्वमभावः कर्मेण स्यात्तस्य प्रीतिप्रधानत्वात ॥१०॥

मातिथ्य में ऋतिथि की श्रीति का विधान होता है। जैसे प्रतिथि प्रसन्न हो वही किया जाना चाहिए किन्तु इस कर्म में मीति-विधान का सभाव है, खत: प्रतिथिवत कहना उचित नहीं है।

द्रव्यसंख्याहेतुसपुदाय या श्रुतिसंघोगात ।।११॥

पूर्व - ज़ीहि ऋदि द्रव्य. परिधिगत त्रित्वादि संख्या, होम में शूर्पगत सन्त हेतुत्व, चतुर्होत्राभिमर्श्वन में पौर्णमासी बागगत समुदायत्व-वे चारों प्रोक्षण ग्रादि के संयोजक हैं, द्वितीय धादि खूति के साथ सम्बन्ध होने से ।

द्यर्थकारिते च द्रव्येण न स्पवस्था स्यात् ।।१२।।

भीर, जाति के धर्म को अपूर्वप्रयुक्त मान लेने पर द्रव्य के साथ धर्म की व्यवस्था नहीं हो सकती, पत: द्रव्यादि प्रयुक्त ही प्रोक्षण प्रादि होते हैं।

मर्थो वा स्वातप्रयोजनमितरेषासचोदनात्तस्य च गुणम्तत्वात् ॥१३॥

सि०-इतर द्रव्यादि की कर्तव्यता चोदना-विधि न होने से अर्थ ही इनका प्रयोजक होता है। भपूर्व के प्रति इनका गुणसूतत्व होने से श्रवण होता है।

प्रपूर्वत्वाद्व्यवस्था स्यात् ॥१४॥

'ऐन्द्रवायव'---यह भपूर्व है । इससे व्यवस्था होती है । तत्प्रयुवतत्वे च वर्मस्य सर्वविचयत्वम ॥१५॥

प्रव्यादि प्रयुक्त प्रोक्षण आदि धर्मों के स्वीकार करने से वर्म की सर्वविषयता हो जाती है।

तचुनतस्येति चेत् ॥१६॥

सर्वविषयता प्रकरणयुक्त धर्म की ही होगी, यदि ऐसा कही तो

नाश्रुतित्वात् ॥१७॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रकरणपुक्त जीहियों का निर्वेपन कहीं भी श्रयमाण नहीं होता भीर नावय से बाधित प्रकरण वर्ग का नियम करने में समर्थ नहीं होता।

ष्यधिकारादिति चेत् ॥१८॥

प्रकरण न होने पर भी मध्यर्यु ग्रधिकार से ज्ञान प्राप्त कर लेगा कि ये दीहि भक्तार्थं हैं, या कार्यार्थं। वहाँ पर जो कार्यार्थं होंगे, उनका ही प्रोक्षण करेगा, यदि ऐसा कहो तो--

तुरुयेषु नाधिकारः स्यादचोदितञ्च सम्बन्धः पृथक् सतां यसार्येनाभिसम्बन्धस्तरमाद्यमप्रयोजनम् ॥१६॥ उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सभी चीहि तुत्र्य ही होते हैं भीर तृत्य में भविकार सम्भव नहीं है। उनका कोई पृथक् नाम नहीं होता। जो भनतार्थ हैं, वे ही कार्यार्थ भी होते हैं। पृथक् होनेवालों का यज्ञार्थ से निर्वाप श्रूपमाण होता है, ग्रतः धर्म को सर्व-विषयत्व की प्राप्ति होती है। पूर्व हेतु से प्रोक्षण ग्रादि का अपूर्व प्रयुक्तत्व होता है।

देशबद्धमुपांभुत्वं तेषां स्वात् श्रुतिनिर्देश्वात्तस्य च तत्र भावात् ॥२०॥ मन्नीषोमीय से पहले होनेवाले पदार्थों का उपांखुत्व (मौन समुख्यान) श्रुति से होता है श्रौर इस प्रकार जातीयक का पूर्वदेश में भाव होता है।

यज्ञस्य वा तत्संयोगात् ॥२१॥

पूर्वं - यज्ञ का बावय के साथ सम्बन्ध होते से परमापूर्व प्रयुक्त उपांशुत्व होता है।

प्रनुवादश्च तदयंवत् ॥२२॥

भीर, अनुवाद - अभवाद तहेश पदार्थ से ही हुया करता है।

प्रणीतादि तथेति चेत् ॥२३॥

प्रणीता, प्रणयन ग्रादि सम्बन्धी याङ्नियम (बाणी संयम) परमापूर्व प्रयुक्त है। यदि ऐसा कही तो—

न यज्ञस्याश्रुतिः ।त् ।।२४॥

उक्त कथन ठीक नहीं, वर्षोंकि यहां पर यज्ञं की विवक्षा नहीं है।

तद्देशानां वा संघातस्याचीदितत्वात् ॥२४॥ वि० —पूर्वदेश-सम्बन्धी पदार्थौ में उपाञ्चत्व स्रमुक्त होता है। ग्रह, यि ग्रीर भाष्यस प्रादि संपात को उपाञ्चत्य का विधान नहीं होता।

श्रम्मिवर्मः प्रतीष्टकं संघातात्पौर्णमासीवत् ॥२६॥

पूर्व - कर्षण, प्रोक्षण भादि अग्नि के वर्ष प्रति इच्टका में होने चाहिएँ, संवात का होना ही इसमें हेतु है। जैसे पौणंगासी याग में होता है, वैसे ही यहाँ भी होना चाहिए।

अग्नेर्वा स्याद प्रव्यंकत्वादितरासां सदर्थत्वात ॥२७॥

सि॰ इष्टका में बलग धर्म होते हैं ग्रीर ग्राग्नि में ग्रलग। ग्राग्निरूप इब्य एक होने से इष्टका तदर्थ (ग्राग्निके लिए) होती है।

चोदनासपुरायालु पौर्णमास्यां तथात्वं स्यात् ॥२८॥ निघान समुदायपरक होने से पौर्णमासी याग में भी मानने योग्य है।

पत्नीसंयाजान्तस्यं सर्वेवामविशेषात् ॥२६॥

पूर्वं विशेष का श्रवण न पाये वाने से परनीसंयाजान्तस्व सभी 'श्रहन' नामक यागों में हो सकता है।

लिङ्गाहा प्रागुत्तमात् ॥२०॥

सि०—-उत्तम याग से पूर्व सब यागों में पत्नीसंयाजान्तत्व होता है, प्रमाणों के स्पलब्ब होने से ।

श्रनुवादो वा रीक्षा यथा नवतं संस्थापनस्य ॥३१॥

धाक्षेप -- जैसे दीक्षा का जन्मोचन बचन नक्त संस्थापन का विष्यर्थवाद है, वैसे है। यह भी ग्रधंवाद है। स्याद्वाज्ञारस्य विवानादन्ते सिङ्गविरोघात् ॥३२।। √ समा॰—धन्त में लिङ्ग का विरोध होने से उत्तम से पहले पत्लीसंयाजान्तका होती है।

धम्यासः सामिषेतीनां प्राथम्यात्स्यानवर्धः स्यात् ॥३३॥ सामिषेनी ऋचाभों के प्राथम्य से जो भन्यास है, वह स्थान-वर्ग होता है । इष्ट्रयावतो प्रयाजनवाचनताऽऽरम्भणीया ॥३४॥

पूर्वं - प्यापीर्णेमास की प्रावृत्ति में प्रयाज की भांति घारम्भणीया इष्टि का आवर्तन होता है।

सङ्खाऽऽरम्भसंयोबादेकः पुनरसरम्भो यावकजीवप्रयोगात् ॥३४॥ सि०-—प्रारम्भ के सयोग से एक बार ही प्रारम्भणीया इष्टि का प्रमुदर्तन करना चाहिए, फि. एक ही प्रारम्भ यावज्जीवन चलता है।

बर्थाभिधानसंयोगान्धन्त्रेषु रोषभावः स्यातत्रत्राचोदितमप्राप्तं

चरेदिताभिषानात् ॥३६॥

मर्णाभिषान — मर्थ-प्रकाशन के संयोग से मन्त्रों में शेषभाव — मज्जूत्व होता है। मन्त्र से विधिविहित भर्ष का प्रकाश होता है, दर्शपौर्णमास में मविहित होने से वह प्राप्त नहीं है।

सतश्चायचनं तेषामितरार्थं प्रपुष्यते ।।३०॥ इसी कारण से उनका धवचन इतरों (निर्वाप की स्तुति) के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।

गुणशब्दस्तयेति चेत् ॥३८॥ श्राक्षेय—निर्वाप मन्त्र में श्रान्त गुण शब्द है, वैसे ही श्रसमवेत वचन है, यदि ऐसा कहो तो ---

न समवायात् ॥३६॥

समा०- उक्त कथन ठीक नहीं, न्योंकि वहाँ समवाय होता है। चोदिते तु परार्थत्वादिविचदिकारः स्यात ॥४०॥

यदि चोदित भी समवेत है, तो वह परार्थ (स्तुति के लिए) ही किया जाता है, भपने संस्कार के लिए नहीं। परार्थ होने से वह भविकार से प्रयुक्त किया जाता है। विकारस्तरप्रधाने स्वात् ॥४१॥

थजमानः ≕प्रधान में विकार होता है।

असंयोगात्तवर्षेषु तद्विशिष्टं प्रतीयेत ॥४२॥

विशेषण से विशिष्ट की प्रतीति होती है; सब्दों का उन प्रथाँ में संयोग नहीं होता। कर्माभावादैविमिति चेत् ॥४३॥

भाक्षेप—कर्माणाव होने से 'हरिवत्' आदि का प्रयोग है, यदि ऐसा कहो तो न परार्थस्थात् ॥४४॥

समा०—-उनत कथन ठीक नहीं, क्योंकि 'हरिवत्' आदि शब्द इन्द्र की स्तुनि के सिए होने से परार्थ होते हैं। सिङ्गविक्षेषनिर्वेशात्समानविधानेष्वप्राप्ता सारस्वती स्त्रीत्वात् ॥४१॥

सि - पशु-सम्बन्धी धर्मविषियों में सरस्वती देवताक मेघी-इब्य याग प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 'मेघी' स्त्रीलिङ्ग है, परन्तु वहां पुल्लिङ्ग का निर्वेश है।

परविश्वानाष्ट्रा तद्धि चोदनाभूतं पूँविवर्धं पुनः पशुःवम् ॥४६॥

पूर्व o-पशु का पिभवान होने से बोदनामूत सर्वनाम खब्द को पुंविषयत्व होता है, फिर वह पशु के द्वारा कहा जाता है।

विशेषो वा तदर्यनिर्देशात् ॥४७॥

सि० - पुल्लिङ्ग शब्द का निर्देश होने से विशेष है।

पञ्जत्वं चैकशम्बात् ॥४८॥

भीर, जो एकत्व सन्द का प्रयोग किया गया है, वह पशु के श्रीभन्नायवाला ही है। यथोक्त वा सन्तिभानात् ॥४६॥

श्रवता, सिन्निधान होने से जैसा कहा गया है, वह ठीक है। ग्राम्नातावन्यदिकारे वचनाद्विकारः स्यात् ॥५०॥

जहाँ प्रधिकार में आम्नात से सन्य प्रादेशमूत विकार होता है, वह विशेष के विधान होने से है।

द्वैधं वा तुल्यहेतुत्वात्सामान्याद्विकल्पः स्यात् ॥११॥

पूर्व ०—'इरा' मौर 'गिरा' दोनों प्रकार का पाठ होता है। दोनों का हेतु भी तुल्यः होता है। सामान्य होने से विकल्प होता है।

उपदेशाच्च साम्तः ॥५२॥

साम के उपदेश होने से भी 'गिरा' पद उपदिष्ट हो जाता है, घत: विकल्प ही होता है।

नियमो वा धुतिविज्ञेषादितरत्साप्तदश्यवत् ॥५३॥

सि॰--श्रुतिविशेष के दारा 'इरा' पद ही उपदिष्ट किया गया है, इमलिए नियम है भीर जो इतर 'गिरा' पद है वह साप्तदश्य की भाँति होता है।

श्रप्रमाणाच्छव्दान्यन्वे तथाभृतीपदेशः स्यात् ।।५४॥

पूर्वं ०—'इरा' पद 'गिरा' शब्द से फिल्न होने से ग्रप्नेगीत शब्द से विह्ति 'इरा' पद है, ग्रत: जैसा विहित है वैसा ही पाठ करना चाहिए।

यत्स्याने वा तद्गीतिः स्यात्पदान्यत्यप्रधानत्यात् ॥१४॥

सि॰—जिस स्यान पर जिस शब्द का ग्रादेश हो, उसी का गान करना चाहिए, जिल्ल पद की प्रधानता होने से।

गानसंयोगाच्य ॥५६॥

म्रोर, गान के संयोग होने से भी 'इरा' पद होता है। यजनमिति चेत्।।५७॥

वचनों की उपलब्धि भी है, यदि ऐसा कही तो-

#### न तत्प्रधानत्वात् ॥५८॥

उनत कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ 'इरा' पद की प्रधानता का निर्देश है। ।१ इति पूर्वमीमांसादर्शने नथनाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

## हितीयः पादः

सामानि मन्त्रमेके समृत्युपदेशान्याम् ॥१॥ पूर्व०— कुछ घाचार्यं मानते हैं कि साम-प्रगीत भन्त्रवानय है। इसमें दो हेतु हैं---स्मृति भीर गुरु-शिष्य-परम्परा से होनेवाला उपदेश।

तदुक्तदोषम् ॥२॥

सि॰---यह पक्ष दोषयुक्त है, यह बात सप्तम ग्रब्याय में कह दी गई है। साम गीतियाँ हैं, प्रगीत-मन्त्रवाक्य नहीं हैं।

कर्म वा विवित्तसणम् ॥३॥

पूर्व -- साम प्रधान कर्म है, हितीया विभवित का श्रवण होने से।

तदुष्त्रव्यं वचनात्पाकयत्त्रवत् ॥४॥

पाक्यज्ञ में जैसे लाजा घादि गुणबब्य गिनाए हैं, चसी प्रकार सामगान केयोनिभूत ऋचारूप ब्रव्य भी मुणमूत हैं ग्रीर सामगान प्रधान कर्म है।

तत्राविप्रतिषिद्धो द्रव्यान्तरे व्यतिरेकः प्रवेशस्य ॥५॥

क्तुविशेष में द्रव्यान्तर (दोनों ऋचाम्रों) में प्रदेश (ग्रतिदेश शास्त्र) मीर व्यतिरेक (ग्रभाव) परस्पर विरोधी नहीं हैं, मतः साम प्रधान कर्म है।

शब्दार्यत्वालु नैवं स्यात् ॥६॥

सिo— रथन्तर म्राटि गान ऋचाओं के लिए होने से गान प्रधान कर्म नहीं म्रपितु गौण कर्म है।

परार्वत्वाच्च बब्बानाम् ॥७॥

ग्रौर, रयन्तर ग्रादि शब्दों के स्तुतिपरक होने से भी साम गुणमूत हैं। ग्रसम्बन्धदेव कर्मणा शब्दमोः पृणगर्थत्वात् ॥दा।

रचुति और गान शब्दों के पृषक् धर्थ होने से कमें से सम्बन्ध नहीं होता, ग्रत: ऋक् का साम युणमृत है।

संस्कारञ्च प्रकरणेऽग्निबत्स्यात् प्रयुक्तत्वात् ॥६॥

श्रानि की माँति प्रयुक्त होने से श्राप्तकरण सर्वात् श्रष्ययनकात में संस्कार होता है। जैसे श्रम्याधान के समय भग्नि का संस्कार होता है, ज्योतिष्टोम के प्रयोग-समय नहीं, ऐसे ही श्रष्ययनकाल में ऋचार्यों का संस्कार होता है, बान के समय नहीं।

मकार्यत्याच्य शब्दानामप्रयोगः प्रतीयेत ॥१०॥

शब्दों के मकार्य (संस्कृत खब्दों का प्रयोग के समय पाठ न करना) होने से सप्रयोग प्रतीत होता है। प्रगीत खब्द पुनः प्रयुक्त किये जा सकते हैं।

# ग्राभितत्वाच्च ॥११॥

गान के कर्मकाल के आश्रित होने से सकर्मकाल में गान की कल्पना नहीं करनी चाहिए।

प्रयुज्यत इति चेत् ॥१२॥

प्रयोग के समय सामगान का प्रयोग किया जाता है, यदि ऐसा कही तो — ग्रहणार्व प्रतीयेत ॥१३॥

त्रकत कथन ठीक नहीं, नयोंकि वह शिष्य के घारण एवं ग्रहण (ग्रम्यास) के लिए ही किया जाता है।

तृचे स्यात् श्रुतिनिदेशात् ॥१४॥

पूर्व • — तृन (तीन ऋचाओं के समूह) में सामवान होता है, क्योंकि श्रृति में ऐसा निर्देश पाया जाता है।

शब्दार्थत्वाद्विकारस्य भर्द्रशा

तृच में व्यासज्जित (मिला)करके साम का गान करना चाहिए, नर्थोंकि सामगान-रूप विकार शब्दार्थ होता है ।

व्हंं व्यति च ॥१६॥

श्रीर शर्थवाद से भी ऐक्ष 🎉 सिद्ध होता है।

वाच्यानी तु विभवतत्वः ः (त्रघट्यं समाप्तिः स्यात्संस्कारस्य तदर्यत्वात् ॥१७॥ सि० —वाक्यों के विशक्त होने से प्रत्येक ऋचा में सामगान को समाप्ति होती है,

क्योंकि संस्कार (प्रक्षराभिव्यक्ति) ऋचा के लिए होता है।

तथा चान्यार्थंदर्शनम् ॥१६॥

तथा, प्रत्येक ऋचा में साम की समाप्ति होने से दूसरे चर्य की सिद्धि भी होती है। सनवानोपदेशक्व सद्वत् ॥१६॥

और मी, यदि प्रयोग के समय में प्रति ऋचा की समाप्ति पर गान करना है तो स्वाज्याय के समय भी वैसा ही श्रम्यास करना चाहिए, घतः प्रत्येक ऋचा के साव यान करना चाहिए।

श्रम्यासेनेतराः ॥२०॥

श्रम्यास में भी तीनों ही ऋचाओं का ग्रहण करना चाहिए । . तदस्यासः समातः स्यात् ॥२१॥

पूर्व 🤊 — उस सामगान का अभ्यास समान छन्दों में ही करना चाहिए।

लिङ्कदर्शनाच्च ॥२२॥ समान छन्दों में ही सामगान करने के प्रमाण भी पाये जाते हैं।

नैमित्तिकं तूत्तरात्वमानन्तर्यात्प्रतीयेत ॥२३॥

सि॰---नैमित्तिक उत्तरात्व तो ग्रानन्तर्यं से प्रतीत होता है। ऐकार्घ्याच्च तवस्थासः ॥२४॥

भीर, तीनों ऋचाम्रों की एक मर्च में संगति होने से उनके मम्यास का विधान है।

प्रागाधिकं तु ॥२५॥ प्रागायिक सामगान का भी विधान पाया जाता है।

स्वे च ॥२६॥

धौर, बपने छन्द में ही गाना करना बभीष्ट होता है।

प्रयामे च ॥२७॥

जहाँ प्रकर्ष से गान होता है, वह प्रमाय है, ग्रतः प्रभाय में साम का गान करना स्रावस्थक है।

लिङ्गवर्शनाव्यतिरेकाच्च ॥२८॥

भीर, प्रमाणों का अन्यतिरेक होते से भी सामगान करता ग्रावश्यक है। द्यर्थंकत्वाद्विकल्पः स्यात्॥२८॥

प्रयोजन के एक होने से विकल्प होता है।

धर्षेक्टवाद्विकल्पः स्याद्वसामयोस्तदर्भत्वात् ।।३०॥

वृर्व ०---ऋक् भीर साम का तदर्थत्व (ऋक् भीर साम बोनों के स्तुत्यर्थ) होने से विकल्प होता है, क्योंकि दोनों का स्तुतिरूप एक ही प्रयोजन है ।

वचनाद्विनियोगः स्यात ॥३१॥

सि०-साम का विनियोजक बचन है, उक्त बचन से साम के द्वारा स्तवन ही होना चाहिए।

समप्रदेशे विकारस्तदपेक्षः स्याच्छास्त्रकृतत्वात् ॥३२॥

पूर्व ---सामगान के प्रतिदेश में 'प्राई' (गान में जहाँ 'ए' हो वहाँ 'बाई' कर देते हैं) भावादि विकार योग्यपेक्ष होता है, भीर ये शास्त्र के द्वारा कृत हैं।

वर्णे तु नावरियंगा प्रथ्यं प्रव्यव्यतिरेकात ॥३३॥

सि॰---'ग्राई' भाव उत्तरावर्णवश से करना चाहिए, योनिवश से नहीं--ऐसा याचार्यं बाररायण मानते हैं। इसमें द्रव्यव्यतिरंक ही हेतु है। स्तोभस्यके ब्रव्यान्तरे निवृत्तिमुखतु ॥ १४॥

पर्व - कुछ श्राचार्य ऐसा मानते हैं कि ऋक की भाँति स्तोभ की ऋगन्तर में निवत्ति होती है।

सर्वातिवेशस्तु सामान्याल्नोकबद्धिकारः स्वात ॥३५॥

सि०-स्तोम सहित साम का प्रतिदेश है। सामान्य होने से लोकव्यवहार के समान प्रतिदेश है।

प्रन्वयं चापि दर्शयति ॥३६॥ श्रीर, शन्वय से भी इसी बात की सिद्धि होती है। निवृत्तिऽर्यलोपात् ॥३७॥

षाक्षेप-- प्रथवा, प्रथंबोप होने से स्तोभ ग्रशर की निवत्ति होती है।

ग्रन्वयो वार्थवादः स्यात् ॥३८॥ समा०--धोर जो वाक्यशेष वचन है, वह धर्मवाद है। ग्रमिकं च विवर्षं च जैमिनि: स्तोबसब्दस्वात् ॥३१॥

जो ऋक् के मक्षर से मधिक और विलक्षण वर्ण होता है, वह 'स्तोभ' मक्षर कहाता है, ऐसा माचार्य जैमिति मानते हैं।

धर्मस्यार्षकृतत्वाद् द्रव्यवुषविकारव्यतिश्रमप्रतिषेधे

चोदनानुबन्धुः समवायात् ॥४०॥

धर्म को प्रयोक्तित्व (प्रोक्षण ध्रादि अपूर्वरूप ग्रयं) होने से द्रव्य. गुण, विकार, क्यतिकम भौर प्रतिषेच में समयाय से चोदनानुबन्ध होता है।

तदुत्पत्तेस्तु निवृत्तिस्तत्कृतत्वात् स्यात् ॥४१॥

पूर्व - परिधि में यूप के धर्म नहीं करने चाहिएँ, क्योंकि यूप वे पर्म पशु के नियोजन (बांघने) के लिए हैं।

मानेश्येरम् बार्ध्यन्त्वात्संस्कारस्य तदर्थत्वात् ॥४२॥

सि० संस्कार के पशु-बन्धनरूप कार्य में नियुक्त होने से उसी में उसकी सफलता होने से यूप के धर्म परिधि में भी कर्तव्य हैं।

धास्या चंत्रं तदावेशाहिकृती स्यादपूर्वत्वात् ॥४३॥

परिधि में संस्कारख्य शक्यता के श्ववच्छेदक होने से यूप अब्द की प्रवृत्ति है पीर प्रपूर्व के निभित्त होने से विकृति में भी यूप शब्द है; परन्तु यूप शब्द ऊहितव्य नहीं है सर्यात् यूप शब्द के स्थान में परिधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

परार्थे न त्वर्यसामान्यं संस्कारस्य तरर्थत्वात् ॥४४॥

पूर्व ---- प्रधान याग के लिए दिंघ भीर शृत में प्रणीता वर्म नहीं है भीर प्रणीता कार्यकारित्व श्री नहीं, क्योंकि उत्पवतादि संस्कार हविः अपण के लिए होते हैं।

क्रियेरन् बाऽयंतिवृत्तेः ॥४५॥

सि० — हिन:श्रपण भी दिध ग्रीर पर्य में निष्यन्त होने से उसमें उत्पवन ग्रादि गर्म भी कर्तंब्य है।

एकार्यस्वादविभागः स्यात् ॥४६॥

पूर्व॰ — बृहद् भौर रथन्तर धर्मों का एक प्रयोजन होने से विमागनहीं हो इकता।

निर्देशाहा ब्यवतिष्ठेरन् ॥४७॥

सि० — निर्देश-मेद (रथन्तर में ऊँची ग्रामाज से नहीं गाना चाहिए ग्रीर बृहद् मैं ऊँची भावाज से गान करना चाहिए) होने से व्यवस्था हो जाएसी।

भपाकृते तद्विकाराद्विरोघाद्व्यवतिष्ठेरन् ॥४८॥

विकृतिभूत काण्य रयन्तर में बृहद् ग्रौर रयन्तर का विकार होने से विरोध के कारण व्यवस्था हो जाएगी।

उभयसाम्नि चैवमेकार्यापत्तेः ॥४६॥

पूर्व ०—'गोसव' झादि ऋतु में दोनों सामों (बृहद् ग्रीर रथन्तर) की प्राप्ति है, क्षतः प्रस्येक स्तोत्र में दोनों घमों की प्राप्ति है।

#### स्वार्थत्वाद्वा व्यवस्था स्यात्प्रकृतिवत् ॥५०॥

सिक —जैसे प्रकृति -ज्योतिष्टोम याग में बृहद् के वर्म बृहद् में घौर रयन्तर के वर्म रयन्तर में होते हैं, उसी प्रकार दो सामवाले यागों में भी बृहद् धौर रयन्तर साम के दो धर्म होने से व्यवस्था हो जाएगी।

पार्वणहोमयोस्त्ववृत्तिः समुदायार्थसंयोगात्तदभीन्या हि ॥५१॥

बैकुतकमें में पार्वण होम की प्रवृत्ति नहीं होती, पीर्णमासत्रिक रूप मर्थ के साथ सम्बन्ध होने से, नयोंकि इच्या वाग समुदाय के उद्देश्य से कर्तव्य है।

कालस्येति चेत् ॥५२॥

पर्व शब्द काल का बाचक है, यदि ऐसा कही तो— नाप्रकरणस्वात् ॥१३॥

प्रकरण न होने से उन्त कथन ठीक नहीं है।

मन्त्रवर्णाच्य ॥१४॥

ग्रोर, मन्त्र के वर्ण से भी समुदाय के लिए ही इज्या होती है।

तदभावेऽग्निवदिति चेत् ।।४४॥

जिस प्रकार यागार्थं से सिन्तिहित और असिनिहित अपिन का आवाहन किया आता है, उसी प्रकार समुदाय के ग्रामाव में भी हो सकता है, यदि ऐसा कही तो —

नाविकारिकत्वात् ॥१६॥

उक्त कथन ठीक नहीं. क्योंकि कतुके संस्कार के लिए पार्वण होगका श्रापिकार है।

उभयारीवैशेषात् ॥५७॥

पूर्व • — पौर्णमासी झीर समावास्या वीनों में विश्वेषता न होने से दोनों ही दोनों में हो सकते हैं।

यदभीज्या वा तद्विषयौ ॥५=॥

सि०--दोनों उभयत्र हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ यह अभीज्या है, वहाँ वह होता है, क्योंकि वह उसका उपकारक है ब्रोर दूसरे का ब्रमुषकारक।

प्रयाजेऽपीति चेत् ॥४६॥

बाक्षेप-प्रयान में भी थाग संस्काररूप है, यदि ऐसा कही ती-

नाचोदितत्वात् ॥६०॥

समा०---यान त्रय प्रत्येक वाक्य में विहित न होने से उक्त कथन ठीक नहीं है । ।। इति पूर्वमीमातादर्शने नवसाध्यायस्य दितीयः पादः ।।

# तृतीयः पादः

प्रकृतो ययोत्पत्तिनचनभर्यामां तथोत्तरस्यां तती तत्प्रकृतिस्वादर्थे चाकार्यस्वात् ॥१॥। जैसे प्रकृति — दर्शनीर्थमास में प्रथीं का उत्पत्तिनचन होता है, वैसे ही सौर्यादि इंग्टि में भी उसी मन्त्र के द्वारा बचन करना चाहिए, क्यों कि ग्रर्थ में कार्यस्व –सामर्थ्य नहीं होता, ग्रत: ऊह करना ग्रावश्यक है।

लिङ्कदर्शनाच्च ॥२॥

तथा, प्रमाण उपलब्ध होने से भी इसी तथ्य की सिद्धि होती है। जातिनैंमित्तिकं यथास्थानम् ॥३॥

चाति शब्द ग्रौर नैमित्तिक शब्द दोनों ही यथास्थान ऊहितब्य होते हैं। ग्रविकारमेकेऽनार्घत्वात् ॥४॥

प्०—कुछ श्राचार्य ग्रनार्व होने के कारण ऊह को स्वीकार नहीं करते। लिङ्गदर्शनाच्च ।।।।

इस अर्थ में भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

विकारो वा तदुक्ते हेतुः ॥६॥

सि० — ऊह करनी चाहिए । इसका हेतु प्रथम सूत्र में कह दिया गया है । लिङ्कां मन्त्रविकीषर्थिम् ॥७॥

जो लिङ्ग कहा गया है, वह तो मन्त्र के करने की इच्छा के ही लिए है। अहित होने से वह समन्त्र हो जाएसा।

नियमो बोभयभागित्वात् ॥६॥

श्रथना, उभय भागी (दोनों मन्त्रों के साथ सम्बन्ध होने से) नियम होता है। लौकिके बोक्संघोगावपनुवते हि चोद्यते निभित्तेन प्रकृतौ स्यादभागित्वान् ॥६॥ लौकिक (यूप) स्पर्श मे दोष का संयोग होने से सन्त्रपाठ करने का विधान है। निधिद्ध स्पर्शस्य निभित्त मे ही मन्त्रपाठ का विधान है। वैदिक स्पर्श में निधेध न होने से मन्त्रपाठ का विधान नहीं है।

श्रन्यायस्त्विकारेण हुस्टप्रतिघातित्वादिविशेषाच्च तेनास्य ॥१०॥ पूर्वं ० — अन्याय == दर्शंपौर्णमास याग भें कहा बहुचचनान्त अविकार से प्रवृत्त होता है, क्योंकि एक पाश में प्रतिघात दृष्ट नहीं होता और कोई विशेष भी नहीं है।

विकारो वा तदर्थत्वात् ॥११॥

तदर्थ होने से विकार — ऊह होता है।

म्रपि त्वन्यायसम्बन्धात्त्रकृतिवत्परेष्वपि यथार्थं स्यात् ॥१२॥

जिस प्रकार प्रकृति में बहुबचनान्त स्नौर एकवचनान्त प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार विकृति में भी यथार्थ होता है, ग्रन्याय -- प्रकृति, वर्षापीर्णमास सम्बन्ध से।

यथार्थं त्वन्यायस्याचीदितत्वात् ।।१३॥

सि०—- ग्रन्याय प्रकृति के विहित न होने से येवार्थ प्रथीत् द्विवचन का ही ऊहन करना चाहिए।

छन्दसि तु यथादृष्टम् ॥१४॥ छन्द≔वेद में तो जैसा लिखा हो, वैसा ही पाठ करना चाहिए। ग्रन्यायस्याचोदितत्वात् ॥१४॥ ग्रर्थं का बाध प्रविहित है। ऊह करते समय ग्रर्थं का बाध नही करना **चाहिए।**  विप्रतिपत्तौ विकल्पः स्यात्तत्समत्वाद् गुणे त्वन्थायकल्पनेकदेशत्वात् ॥१६॥

किसी विरोध के होने पर ही विकल्प होता है। समत्व होने से गुणविभन्त्यर्थ से भ्रन्याय की कल्पना होती है, प्रधान प्रातिपदिक ग्रार्थ नहीं होता, एकदेशस्य होने से प्रातिपदिक को उत्कृष्ट करता है।

प्रकरणविशेषाच्य ॥१७॥

ग्रोर, विशेष प्रकरण होने से भी प्रातिपदिक बहुवचन को श्राक्षित करता है। उत्कर्षो वा द्वियज्ञवत् ॥१८॥

पूर्व - बहुवचनान्तर्गत पदवाले मन्त्रों का उत्कर्ष द्वियल् के मन्त्रों के समान करना चाहिए।

श्रवीभावास्त् नैवं स्याद् गुणमात्रमितरत् ।।१६।।

सि॰ —हिस्व विशिष्टरूप मर्थबोषक विधान का प्रकृत में ध्रभाव है। दोनों में ग्णमात्र है, ग्रतः उत्कर्ष नहीं होगा।

द्यादोस्तयेति चेत् ॥२०॥

जैसे वावावृधिव्यादि प्रप्रकरण पठित अनुमन्त्रों का उत्कर्ष होता है, उसी प्रकार यहाँ भी होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-

नोत्पत्तिशब्दत्वात् ॥२१॥

उक्त कथम ठीक नहीं, क्योंकि द्यावापृथिवी ग्रादि की उत्पत्ति के सम्बन्घ में शब्द= प्रमाण नहीं हैं।

श्रपूर्वे त्वविकारोऽप्रदेशात्प्रतीयेत ॥२२॥

धपूर्व - प्रकृति में प्रविकार से प्रयोग करना चाहिए (ऊह नहीं करना चाहिए) श्रतिदेश की प्राप्ति होने से।

विकृती चापि तहचनात् ॥२३॥

विकृतिभूत सौर्ययाग में भी प्रकृति –दर्शयौर्णमासेष्टि के समान ही करना चाहिए ।

श्रद्भिन्: सबनीयेषु सहस्समानविधानाइचेत् ।।२४॥

द्याक्षेप--यदि समान विघान हो तो 'ग्रिधिन् प्रैव' मन्त्र को भी सबनीयों में उसी प्रमाण से ऊह नहीं होगा।

प्रतिनिधौ चाविकारात् ॥२४॥

समारु—चीहि के स्रभाव में भीवार प्रतिनिधि हो तो ऊह किये बिना ही मन्त्र पाठ करना चाहिए ।

श्रनास्नानावशब्दत्वमभावाच्चेतरस्य स्यात् ॥२६॥

यदि मन्त्र में बीहि शब्द का पाठन हो स्रीर इतर नीवार का स्रभाव हो तो ग्रिभिषान की सिद्धि के लिए तीचार शब्द का ऊह करना चाहिए। तादथ्याद्वा तदाख्यं स्यात्संस्कारेरिविशिष्टत्वात् ॥२७॥

सि॰—नीवार बीहि के लिए है और प्रोक्षण श्रादि संस्कार भी उसी के लिए हैं, भतः वह नीवाराख्य अविकार से प्रयुक्त करना चाहिए .

उरतं च सरवमस्य ॥२८॥

इस विषय का तत्त्व (छठे भ्रष्याय में) कह दिया गया है संसर्गिषु चार्थस्यास्थितपरिमाणत्वात् ॥२१॥

पशुर्यों का भेद होते पर भी संसर्गवाले पदार्थों में परिमाण के स्थित न होने से कह नहीं होता।

लिङ्गदर्शनाच्य ॥३०॥

तया, प्रमाण उपलब्ध होने से भी ससर्गवाल पदार्थों मे ऊह नहीं होता । एकथेत्येकसंयोगावस्थासेनाभिधानं त्यादसर्वविषयत्वात् ।।३१॥

एक के संयोग होने से, एक समय उच्चारण होने से, सब पशुद्धों के साथ सम्बन्ध न ही सकने से एक बाकब्द का श्रभ्यास से अभिधान करना चाहिए, ग्रत: ऊह करनी चाहिए।

धविकारो वा बहूनामेककर्मवत् ॥३३॥

पूर्व ० — बहुत-से कमा के स्वीकरण की भांति अविकार होता है, ऊह नहीं होता। सकुत्त्वं चैकध्यं स्यादेकत्वास्वकोऽनिभन्नेतं तत्प्रकृतित्वात्

परेष्वस्याते नेवं विवृद्धावभिधानं स्यात् ॥३२॥

सि॰ —प्रकृति याग में एक समय में एक पशु देग होने से उसमें एकघा सब्द की मानृत्ति की भ्रानश्यकता नहीं परन्तु विकृति याग में पशुम्रो की वृद्धि होने से 'एकधा' फाब्द की मानृत्ति ग्रम्यान से होती है।

मेवपतित्वं स्वामिदेवतस्य समवायात्सर्वत्र च प्रयुक्तत्वात् तस्यान्यायनिगदत्वात्सर्वत्रैवाविकारः स्यात् ॥३४॥

पूर्वं ०—स्वामी, मेघापति छोर देवता — इन ठीनों का उस मेधपति के प्रति आधिपत्य होने से समबाय होने के कारण और सर्वंत्र — सब देशों में पति शब्द का ग्राधि-पत्य में प्रयोग होने से ग्रौर उसके ग्रन्थाय (प्रकृति) निगदित होने से ग्रवंत्र श्रविकार ही होता है, ऊह नहीं होता।

त्रपि वा द्विसमवायोऽर्थान्यत्वे यथासंख्यं प्रयोगः स्यात् ॥३१॥

भ्रथवा, द्विचनान्त पद का प्रयोग देवता में घ्रौर एकवचनान्त का प्रयोग स्वामी --मजमान में होने से ययासख्य -- क्रमानुसार प्रयोग होता है ।

स्वामिनो वैकशब्द्यादुत्कर्षो देवताया स्यात् पत्न्या द्वितीयक्षब्दः स्यात् ॥३६॥

अथवा, दोनों मन्त्रों में यजमानरूप स्वामी का ग्रहण है। एकार्थप्रतिपादक शब्द के प्रयोग होने से जो देवताबाच्या हो तो एकवचनान्त पद का उस्कर्ष होता है जौर मजमानवाच्या हो तो द्विचचनान्त पदवाले मन्त्र में पत्नी के साथ यजमान समक्षते से दिचचन भी सार्थक हो सकता है।

बेचता तु तदाञ्चीष्ट्चास्तम्प्राप्तत्वात्स्वामिन्यर्नीथका स्थात् ॥३७॥

सि॰ — मेधपित का वाच्य देवता है। देवता के उद्देश्य से मेघ होता है। यदि श्वामी-परक माना जाए तो यजमान के सत्त्व की मेघ में प्राप्ति होने से 'मेघं मेधपितम्यामा-शासामा' यह वाच्य निर्यक हो जाता है। रत्सर्गाच्च भक्त्या तस्मिन्पतित्वं स्यात् ॥३८॥

श्रीर, यजमान देवता के उद्देश्य से उत्सर्ग करता है, ग्रतः मेघपतित्व देवता में मुख्य है ग्रीर स्वामी के लिए उसका गौणरूप में प्रयोग होता है।

उत्कृष्येतंकसंयुक्ती द्विदेवते संभवात् ॥३६॥

एकसंयुक्त का हो उत्कर्ष किया जाता है, क्योंकि द्विदेवता में वह ग्रसम्भव होता है । एकस्तु समवायात्तस्य तल्लक्षणत्वात् ॥४०॥

जो एकवचनास्त (मेधपति शब्द) है, वह देवतागण का बोधक है, क्योंकि उसका बह लक्षण होता है !

संसगित्वाच्य तस्मात्तेन विकल्पः स्यात् ॥४१॥

धीर, दोनों मन्त्रों का प्रकृतियाग में सम्बन्ध होने से तथा एकार्यवाचक भी होने से दोनों मन्त्रों का विकल्प है।

एकत्वेऽपि न गुणाज्यायात् ॥४२॥

एकत्व होने पर भी श्रविवक्षित होने से वह प्रकरण से उत्कृष्यमाण नहीं होता । निपमो बहुदेवते विकारः स्थात् ।।४३॥

पूर्व • — बहुदेवताक विकृतियाग में द्विवचनान्त का जो ग्रातिदेश है, वह ऊहिल होता है।

विकल्पो वा प्रकृतिवत् ॥४४॥

सि०---एकवचन भी प्रकृति की भाँति द्विवचनान्त से विकल्पित होने के योग्य होता है।

ष्रर्थान्तरे विकारः स्याहेवतापृश्वस्त्वादेकाभितमवाद्यात्स्यात् ।।४४.।। भिन्त-भिन्त देवताश्चों से श्रयीत् श्रन्य पशु का ग्रन्य देवता होने से भिन्त देवताक-याग समुदाय में विकार—ऊह होता है, एक तश्चित प्रत्यय वाचक देवता न होने से । ।। इति पूर्वभीमांसादर्शने नवमाष्यायस्य सृतीयः पादः ।।

# चतुर्थः पादः

 बहॉवंशितरभ्यासेन पद्माण्ये तत्प्रकृतित्वाद्गुणस्य प्रविभक्तत्वादविकारे हि तासामकात्त्र्यं-नाभिसम्बन्धो विकारान्त समासः स्यादसंयोगाच्च सर्वाधिः ॥१॥

पूर्व ०—दिवसुयाग में पड्विशति (छब्बीस) सब्द का प्रम्थास करना चाहिए, क्योंकि पखुगण की प्रकृति अन्ति।धोनीय पाग है। प्रकृति में एक पसु होता है धौर एक पसु के स्तरीर में छब्बीस विकिथाँ (वक अस्थियाँ) होती हैं। विकृति याग में कहाँ दो पसुप्रों का विधान है, यह विश्वति सब्द का प्रम्यास होता है। यदि अम्यास न किया जाए सो छब्बीस संस्थाक्ष्य गुण का सम्बन्ध दो पसुप्रों में सम्पूर्ण नहीं हो सकता। दो पसुप्रों में बावन शब्द का समास भी नहीं हो सकता, व्योंकि विकार करने से झितिवलक्षण शब्द प्राप्त होता है और किसी भी पसु में बावन वंक्रियाँ — अस्थियाँ नहीं होतीं।

ग्रभ्यासेऽपि तथेति चेत् ॥२॥

श्रम्यास करने पर भी बही अप्राक्तत्वरूप दोष स्नाता है, यदि ऐसा कही तो --न गुणादर्थकृतत्वाच्च ॥३॥

उनत कथन ठीक नहीं, क्योंकि ग्रम्यास करने से वंकियों का सम्बन्ध दोनों पशुग्रों के साथ हो सकता है, परन्तु सभास करने से ऐसा नहीं हो सकता ।

समासेऽपि तथेति चेत्।।४॥

समास करने में भी वही दोष ब्राएगा, यदि ऐसा कहो तो — नासम्भवात् ॥४॥

उक्त कथन ठीक नहीं, ग्रसम्भव होने से ।

स्वाभिक्च बचनं प्रकृतौ तथेह स्यात् ॥६॥

प्रकृति— ग्रग्नीकोमीय याग में स्वसम्बन्धी वंकी वचन है, उसी प्रकार श्रम्यास में भी हो सकता है।

वंत्रीणान्तु प्रधानत्वात्समासेनाभिधानं स्यात् प्राधान्यमध्रि गोस्तदर्थत्वात् ॥७॥

सि०—वंक्रियों की प्रधानता है, पशुशों की नहीं। 'श्रक्षिगुः प्रैष' का भी यही भाव है। वंकी की प्रधानता होने से समास का कथन ही ग्रभीष्ट है।

तासां च कृत्स्मवचनात् ॥६॥

उन वंकियों का सम्पूर्णता से गिनने का वचन पाये जाने से भी उनकी प्रधानता सिद्ध होती है, पशुद्रों के नहीं।

ग्रपि स्वसन्निपानिस्वात्पत्नीवदाम्नातेनाभिधानं स्पात् ।।६।।

पूर्व - — प्रसन्तिकृष्ट होने से वंकियों का यड्विकति तथ्द विकार — ऊह रहित ही प्रयुक्त करना चाहिए (पत्नीं सनंद्य) शब्द के समान।

विकारस्तु प्रदेशस्वाद्यजमानवत् ॥१०॥

सि०--यजमान शब्द की भाँति प्रदेश-वृत्ति होने से विकार कह होता है। श्रपुर्वत्वात्त्रथा पत्न्याम् ॥११॥

इसी प्रमाण से अपूर्व अर्थ होने से 'परनी' बोब्द में ऊह करने की आवश्यकता गहीं है।

श्राम्नातस्त्वविकारात्सख्यासु सर्वगामित्वात् ॥१२॥

पक्ष-उत्थापन— प्रकृति में प्रातिपदिक शब्द जीसे ग्राम्नात है, उसी प्रकार ऊह किये बिना पर्ड्विशति शब्द का प्रयोग करना चाहिए। संख्याबाचक बचन में विकार करने है एसका सब वंकियों में कथन हो जाएगा।

संख्या त्वेवं प्रधानं स्याद्वंऋयः पुनः प्रधानम् ॥१३॥

निराकरण—इस प्रकार षड्विशति के ऊह करने में संख्या प्रधान है। प्रकृति से

श्रम्यासो वाऽविकःरात् स्यात् ॥१४॥

पूर्व - समान वचन नहीं है, श्रम्यास ही होता है, न्योंकि इस प्रकार से ग्रविकार

पगुस्त्वेवं श्रवानं स्वाबस्यासस्य तन्निभित्तत्वात् तस्मात्सवास्त्रब्दः स्यात् ॥१६॥ सि०--ऐसा मान लेने पर यहाँ परपशु ही प्रधानतया निर्दिष्ट हो जाता है,

ब्रम्यास करने में पशु शब्द निमित्त है, ब्रतः समास शब्द का पाठ करना योग्य है ।

ग्रद्यस्य चतुस्त्रिंशतस्य वचनाद्वैशेषिकम् ॥१६॥

पूर्व ॰ — अरवमेध पज्ञ में चौतीस वंकियाँ समाम्तात हुई हैं, यहाँ यह वचन ग्रदल का ही वैशेषिक है, अथवा सभी के लिए समान है।

तत्प्रतिषिष्य प्रकृतिनियुज्यते सा चतुरित्रंशहाच्यत्वात ॥१७॥

सि० - वहाँ ऋचा का अर्थवान् वचन होने से यह अक्व का ही वैशेषिक है, ऐसा न मानने पर ऋचा के वचन में अनुर्यकृत्व दोष हो जाएगा:

ऋग्वा स्थादाम्नातत्वादविकल्पञ्च न्यायः ॥१८॥

अथना, जो ऋक् आम्मात है, वह अप्रतिषिद्ध है, इस कारण से भ्रश्य का वैदेखिक बचन होता है और वह अविकल्प है।

तस्यां तु वचनादेरवत्पदविकारः स्यात् ॥१८॥

उस ऋचा में पद-विकार होकर चतुस्त्रिश्चत (चौतीस) न कहकर षड्विशति ही बोलना चाहिए, जैसे इरा के स्थान पर गिधा बोला जाता है।

सर्वप्रतिषेषो वाऽसंयोगात्पदेन स्यात् ॥२०॥

ग्रया 'चतुरिशंशत' इस पद का ऋचा के साथ संयोग न होने से समस्त ऋचात्रों का प्रतिषेव हो जाएगा।

वनिष्ठुसन्निधानावुरूकेण वयाभिधानम् ॥२१॥

ज्योतिष्टोम के अग्नीपोमीय पशुयाग में जो 'श्रद्मिगो' बचन है, वहां बनिब्दु का सन्निधान होने से 'उरूक' शब्द उल्लू का वाचक न होकर बपा - वर्बी का वाचक है। प्रशंसाऽस्थाभिधानम् ॥२२॥

पूर्वे० 'श्रधिमु.प्रेष' मन्त्र में 'प्रसंसा' शब्द ग्रसिं तत्तवार के ग्रथं का बाचक है। बाह्यप्रसंसा वा ॥२३॥

सि॰ —बहाँ 'प्रशंसा' शब्द बाहु की प्रशंसा बतानेवाला है। प्रशंसा-बाहु का श्रवं है—प्रशस्त बाहु। यदि तलवार श्रयं होता तो 'प्रशंसा' का ऊह करके बहुवचन करना पडता, परन्तु यहाँ ऊह बिहित नहीं है।

इयेन-शला-कव्यप-कवष-स्रोक्षपणेव्याकृतिवचनं प्रसिद्धसन्निधानात् ॥२४॥

पूर्व ॰ स्पेन, श्वला, कश्यप, कवय और स्वेकपणें में सारक्य (स्थेन पक्षी के समान) वचन है, प्रसिद्ध स्थेन ग्रादि पद का सन्निचान होने से।

कात्स्न्यं वा स्यात्तशाभावात् ।।२४।।

सि॰ —एक ग्रङ्ग के उद्धरण से श्रीधगु नामक ऋत्विज को पशु के श्वरीर के अवयवों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकेगा, अतः सम्पूर्ण श्राकृति का उल्लेख किया गया है।

प्रासिङ्गिके प्रायश्चित्तं न विद्यते परार्थत्वात्तदयों हि विधीयते ॥२६॥ दर्शपौर्णमास इष्टियों में गार्हेपस्य से म्रब्सिन लाते समय यदि वह बुक्त जाए तो पायक्वित्तरूप में ज्योतिष्मती इष्टि करने का विधान नहीं है, क्योंकि ज्योतिष्मती इष्टि सन्य के लिए होने से, श्रम्निहोत्र के लिए ही विहित है।

धारणे च परार्थत्वात् ॥२७॥

'घायं' ग्रग्नि के बुभः जाने पर भी यह प्रायश्चित नहीं होता, क्योंकि इसमें भी परार्थता विद्यमान है।

कियार्थत्वादितरेषु कर्म स्यात् ॥२५॥

पर्यक्षण धौर परिसमूहन मादि तो संस्कारार्थ हैं, उनका श्रौर कोई प्रयोजन नहीं, श्रतः वे तो करने ही चाहिएँ।

न तृत्पन्ने यस्य चोवनाज्याप्तकालत्वात् ॥२९॥

परायं उत्पन्न ग्राग्न (दर्शपोर्णमास) में जो अग्निहोत्र का विधान है, वहाँ काल के श्रभाव में विगुणता होने से 'वाचा त्वा होत्रा' ऋदि मन्त्र नहीं पढा जाएगा।

प्रदानदर्शनं श्रमणे तद्धमंभोजनार्थत्वात्संसर्गाच्य मधूदकवत् ॥३०॥

पूर्व • — पयस के श्रवण में यदि देवता के उद्देश्य से प्रदान है तो पयोघर्म पय में भी करने चाहिएँ फ्रोर श्रवणार्थ है तो नहीं करने चाहिएँ, नयोंकि मधु और उदक के समान संसुष्ट होने से तथा याग के लिए होने से प्रदेय दृश्य के जो धर्म कर्त्तव्य हैं, ने धर्म प्रदेय पय के भी कर्त्तव्य हैं।

सस्कारप्रतिषेधक्च तहत् ॥३१॥

भीर, प्रदेव संस्कारों का भी उसी प्रकार प्रतिषेध है।

तत्र तिषेघे च तथाभूतस्य वर्जनात् ॥३२॥

तया, उस पय के प्रदेयत्य का निषेध माना जाए तो पयोमिश्रित वरुद्रव्य का भी निषेघ हो जाएगा।

श्रवर्मत्वमप्रदानात्त्रणोतार्थे विधानादतुस्यत्वादसंसर्गः ॥३३॥

सि० — पय में प्रदीयमान बर्मता नहीं है और इसका प्रणीतार्थ में विधान है तथा च ह क्षेर पय की तुल्यता भी नहीं है।

परो नित्यानुवादः स्यात् त३४॥

भ्रन्य वचन (ग्रयजुषा बत्सानपाकरोति) नित्यविधि का अनुवाद है।

विहितप्रतिषेधी वा ॥३४॥

प्रथवा वह वचन बाखान्तर में विहित (यजुषा वत्सानपाकरोति) विधान का प्रतिषेधक है।

वर्जने गुणभावित्वात्तदुक्तप्रतिषेधात्स्यात्कारणात्केवनाशनम् ॥३६॥

पूर्वोक्त (प्यो मा भूंक्ष — तू दूध का सेवन मत कर) प्रतिषेध के कारण पय — संसुष्ट ग्रन्न के भक्षण का वर्जन किया गया है, वह युक्त है। भोजन में दूध ग्रप्रधान है। भैवल दूध का सेवन वृत में तथा श्रीषध के रूप में किया जाता है। केवल ग्रोदन — भात का मता (खाना) हो सकता है।

वसधर्माच्च लेपबत् ।।३७॥

बह्मचारी के लिए मास श्रादि का निषेव है। मांस से संसृष्ट पदार्थों के सेवन से

उसके द्रत का बोप होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पय से संसृष्ट पदार्थों का वर्जन हो जाएगा।

रसप्रतिषेषी वा पुरुषधर्मत्वात् ॥३८॥

उपर्युक्त कथन ठीक नहीं । व्रत पुरुष का वर्म होने से रस का प्रतिषेध है। पय == दूध का प्रतिषेध उस प्रकार का नहीं है, ग्रतः प्रथम परिहार ही समृज्तित है।

श्रम्युदये दोहापनयः स्वधर्मा स्थातप्रवृत्तत्वात् ॥३६॥

चन्द्रोदय निमित्तक अभ्युदय-इष्टि मे स्वचर्मा और इज्या के लिए अत पके हुए दूध तथा दिष इन रोनों द्रव्यों के पर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ दही की भी आहुति दी जाती है और पके हुए दूध की भी।

शृतोपदेशाच्च ॥४०॥

कृत—पके हुए दूघ के उपदेश से भी इज्यार्थ ही दही धौर पके हुए दूघ के धर्म करने चाहिएँ।

भ्रपनयो वार्थान्तरे विवानाच्चरुपयोत्रत् ॥४१॥

चरु ग्रीर पयस के समान श्रपणरूप कार्यान्तर में विधान होने से इच्या के घर्म का ग्रभाव है।

श्रपणानां स्वयूर्वत्वात्प्रदानाथें विधानं स्यात् ॥४२॥

पूर्व - पय स्नादि श्रपण का याग के लिए विधान है, स्नपूर्व कर्म होने से । सोम प्रदेय है । सोम की अपूर्वता होने से प्रदानार्थ पय का विधान होता है, स्रतः प्रदेश पयो-धर्म यहाँ पर करने ही चाहिएँ।

गुणो वा श्रपणार्थस्यात् ॥४३॥

सि०--पय सोम का गुणभून द्रव्य है, प्रदेव नहीं है, क्योंकि पयस का उपयोग श्रपण स्रर्थात् मिश्रण के लिए है।

श्रनिदेशाच्य ॥४४॥

भौर पयस का देवता के साथ निर्देश न होने से पयस गौण है, श्रतः उसमें प्रदेश के धर्म कर्तव्य नहीं हैं।

श्रुतेश्च तत्प्रधानस्वात् ॥४५॥

तथा, ढितीया विभवित की (पयसा सोमं श्रीणाति) श्रुति होने से भी सोम की प्रधानता स्पष्ट है।

ग्नर्थवादरच तदर्थत्वात् ॥४६॥

श्रीर, श्रथंबाद भी तोम की प्रवानता सूचित करने के लिए ही है। संस्कार प्रतिभावाच्च तस्मादन्यप्रधानम् ॥४७॥

सोम के संस्कार के लिए होने से भी पयस स्त्रप्रधान — गीण है।

पर्वगिनक्रतानामुत्समें तादध्यंमुपद्यानवत् ॥४८॥

पूर्व ॰ — जैसे चरु का उपादान उपधानार्थ होता है, उसी प्रकार पर्यानकृत बन्य-पशुओं के उत्सर्ग में होता है, प्रधीन् ग्रालम्भन (छू) कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। द्येषप्रतिबंधो वाऽर्याभावाविद्यान्तवत् ॥४६॥

सि॰--पर्यंग्नि संरकार करने के पश्चात् प्राकृत श्रङ्कों का प्रतिषेष है, कर्त्तव्यार्थे न होने से, ठीक उसी प्रकार जैसे ब्रातिथ्य में इडान्त कर्म श्रन्य कर्मों का निवर्तक है।

पूर्ववस्वाच्च शब्दस्य संस्थापयतीति चाप्रवृत्ते नोपपद्यते ॥५०॥

श्रीर, पूर्व शब्द याग की प्रवृत्तिवाला है तथा झाज्य के द्वारा शेष का संस्थापन होता है। यदि यागपूर्व प्रवृत्ति नहीं है, उत्सर्ग-मात्र ही है तो वहाँ 'संस्थापयिति' शब्द उपपन्न नहीं होता, ग्रतः शेष का प्रतिषेष ही सिद्ध होता है।

क्रिया वा स्यादवच्छेदादकर्म सर्वहानं स्यात् ॥५१॥

प्रयता, प्रवच्छेद सत्र में किया होनी चाहिए। जब याग होता है तो सभी याग-कर्म करने चाहिएँ। यदि याग न हो तो प्रकर्म हैं, संस्कारों का सर्वहान हो जाएगा, बतः कर्मश्रेष प्रतिबन्ध पक्ष में भी सभी कुछ करना चाहिए।

न्नाज्यसंस्था प्रतिनिधिः स्याद् द्रव्योत्सर्गात् ॥४२॥ पूर्वे ------द्रव्य के उत्सर्ग होने से ग्राज्य की समाप्ति प्रतिनिधिमूत है। समाप्तिवचनात् ॥४३॥

तथा, समाप्ति-वचन पाये जाने से भी यही सिद्ध होता है कि पूर्व को ही परि-समाप्ति है।

चोदना वा कर्मोत्सर्गादन्यैः स्यादविशिष्टस्यात् ॥५४॥

सि॰—पूर्वकर्म की परिसमाप्ति होने से कर्मान्तर का विवान होता है, दोनों भाषयों में समानता होने से।

> ग्रनिज्यां च वनस्पते प्रसिद्धाऽन्तेन दर्शयति ॥४४॥ ग्रङ्कान्तर द्वारा वनस्पति-याग का ग्रभाव बताया जाता है। संस्था तहेवतात्वात् स्यात् ॥४६॥ संस्था शब्द समाप्ति का वाचक है, पत्नीवत् देवताक होने से। ॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने नवमाध्यायस्य चतुर्थः पादः॥ इति नवमोऽध्यायः॥

## दशमोऽध्यायः

#### प्रथमः पादः

#### विधेः प्रकरणान्तरेऽतिदेशात्सर्वकर्म स्यात ॥१॥

पूर्वं o — प्रकृतियाग के प्रकरण में जिस-जिस कमें का विधान है, उस सबका विकृतियाग में श्रतिदेश है, श्रत प्रकृति में बिहित सभी कमें विकृति में भी करने चाहिएँ, चाहे वे लुप्त ही क्यों न हों।

### श्रपि वाऽभिधानसंस्कारद्रव्यर्थे कियते तादर्थ्यात् ॥२॥

सि० — अभिवान-संस्कार द्रव्य प्रयोजन होने पर ही किया जाता है; कहाँ प्रयोजन नहीं वहाँ नहीं होता, क्योंकि वह अन्य प्रयोजन के लिए ही आम्नात है, स्वार्थ के लिए नहीं।

### तेषामप्रत्यक्षशिष्टत्वात् ॥३॥

कृष्णलों (सोने के टुकडों, वस्तुत धुँघची -िचरमठी ग्रथवा कोई ग्रन्त-विशेष) का पाक इसलिए करना चाहिए क्योंकि श्रुति में स्वष्ट विधान कर दिया गया है।

## इष्टिरारम्भसंयोगादञ्जभूतान्तिवर्तेतारमभस्य प्रधानसंयोगात् ॥४॥

प्रकृतियाग की दीक्षणीय-इंक्टि मे जो आरम्भणीया-इंक्टि की जाती है, उसका ज्योतिक्टोम की दीक्षणीय में बाध हो जाता है, वर्योकि आरम्भ का सम्बन्ध प्रधान याग के साथ है।

## प्रधानाञ्चान्यसंयुवतात्सर्वारमभान्तिवर्तेतानःङ्गृत्वात् ।।५॥

राजसूययाग में पशुयाग, सोमयाग धादि प्रधान कर्म हैं, उनके घ्रन्तर्गत अनुमति धादि इष्टियों भी हैं। इन धनुमति इष्टियों में भी खारम्भणीया-इष्टि का बाव है, क्योंकि जो प्रचान कर्म दूसरे प्रधान कर्मों से जुडे हैं, उनमें धारम्भणीय कर्म करने की धावस्यकता नहीं है।

## तस्यां तु स्यात्प्रयाजवत् ॥६॥

पूर्वं ० — एक ब्रारम्भणीया-इंडिट में दूसरी श्वारम्भणीया-इंडिट प्रयाज के समान करनी चाहिए।

#### न बाऽङ्गभूतत्वात् ॥७॥

सिo—ग्रारम्भणीया-इष्टि में ग्रारम्भणीया-इष्टि नही होती, न्योंकि वह तो वर्श पौर्णमास की ग्रञ्जमूत होती है।

#### एकथाक्यत्याच्य ॥५॥

केवल एक ही वाक्य हैजो शारम्भणीया का विघान करता है, ग्रतः मारम्भणीया-इंद्रिट में श्रारम्भणीया नहीं होती। कर्म च द्रव्यसंयोगार्थभर्थाभावान्निवर्तेत तादर्थ्यं श्रुतिसंयोगात् ॥हो

द्रव्य के संयोग के लिए जो कर्म होता है, वह अर्थ का अभाव होने से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि तादर्थ्य का धृति से संयोग होता है, यतः यूप करणार्थ जो यूपाहृति आदि संस्कार हैं, वे निरर्थक होने से निवृत्त हो जाते हैं।

स्थाणौ तु देशमात्रत्वादनिवृत्तिः प्रतीयेत ॥१०॥

पूर्वं --- अपनीषोमीय पशुयाग में स्थाण में स्थाण को प्राहुति श्रूयमाण होती है, यूप-संस्कार की भाँति स्थाण में निवृत्ति की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वह उपकारक कमें है।

ग्रपि वा शेषभूतत्वात्संस्कारः प्रतीयेत ।।११॥

समाख्यानं च तहत् ॥१२॥

भ्रौर, समाख्यान भी प्रवान्तर-प्रकरण यूप के अङ्गत्व का सावक है । समाख्यात स्थाणु-प्रघान आहुति का ही होता है ।

मन्त्रवर्णक्च तहत् ॥१३॥

तथा, समाख्यान की भाँति मन्त्र-वर्णन भी अङ्गत्व में प्रमाण है।

प्रयाजे च तन्यायत्वात् ॥१४॥

प्रयाज में संस्कार-कर्म व्याय्य है। स्थाणु में बाहुति और शेषमूत होने से उसका गंस्कार उचित ही है।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१५॥

तथा, इस पक्ष में प्रमाण भी उपलब्ध हाते हैं।

तथाऽऽज्यभागान्निरपीति चेत् ॥१६॥

श्राक्षेप -उत्तम प्रयाज के समान ग्राज्यभाग के प्रन्तर्गत होनेवाला ग्रन्तियाग भी शन्तिपत्य उपकारक है, यदि ऐसा कहो तो—

व्यपदेशाहेवतान्तरम् ॥१७॥

समा॰ — उनत कथन ठीक नहीं। व्यण्देश (वाक्य में निर्देश होने) से देवतान्तर (प्रभान देवता से भिन्न) का यजन किया जाता है।

समत्वाच्च ॥१८॥

भौर, याम तथा देवता दोनों ही प्रयोजनवाले हैं, ग्रतः देवता की यामार्थता ग्यान्य है। देवता के बिना याम नहीं हो सकता तथा उपकारक कमों से समस्य है।

पञावपीति चेत् ॥१६॥

भाक्षेप —ग्राज्यभागाग्नि याग जैसे ध्रारोदुषकारक है, उसी प्रकार पशु-पुरोडाश ₩भी भारादुपकारकत्व है, यदि ऐसा कहो तो —

न तद्भूतवचनात् ॥२०॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, एक देवता प्रतिपादक वचन के पाये जाने से । जिल्ल देवता का पशु है, उसी देवता का पुरोडाश होता है।

#### लिञ्जदर्शनाच्च ॥२१॥

प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी पशु-देवता-संस्कार के लिए पुरोडाश याग होता है।

गुणो वा स्यात्कपालवद्गुणभूतविकाराच्च ॥२२॥

पूर्व • — देवता शङ्ग है। जैसे कपाल श्रपण श्रोर तुषोपवपन में होता है, उसी प्रकार श्रमनीषोभीय देवता श्रभिन्न पश्चपाग श्रीर पुरोडाश याग में गुणभूत हो जाएँगे। इससे भी श्रारादुपकारकत्व सिद्ध होता है।

श्रपि वा शेषभूतत्वात्संस्कारः प्रतीयेत स्वाहाकारचदञ्जानामर्थसंयोगात् ॥२३॥

सि॰— उनत कर्म प्राराहुणकारक नहीं किन्तु देवता के संस्कार के लिए देवता-प्रयोजनवाला है। स्वाहाकार उच्चारण जैसे देवता-संस्कार के लिए है, उसी प्रकार उक्त कर्म भी देवता-संस्कार के लिए है, क्योंकि श्रङ्क का प्रयोग के साथ सम्बन्ध होता है।

व्यृद्धवचनं च विप्रतिपत्तौ तदर्थत्वात् ॥२४॥

तथा, सौत्रामणी में पशुपुरोडाश श्रीर देवता की विश्रतिपत्ति के सम्बन्ध में व्युद्ध श्रङ्गांचीप वचन देवता-संस्कार में ही श्रवकल्पित होता है।

गुणेपीति चेत् ॥२४॥

गुजपक्ष (पुरोडाश बाग) में भी समान दोष है, यदि ऐसा कहो तो---

उनत कथन ठीक नहीं। जैसे कपालों का हान नहीं होता, उसी प्रकार पशु-देवता में भी हान नहीं होता।

ग्रहाणां च सम्प्रतिषत्तौ तद्वचनं तदर्थत्वात् ॥२७॥

भौर, सौत्रामणी में ग्रहों के देवता के सम्बन्ध में विवाद नहीं भौर जो प्रहों में पुरोडाञ्च सम्बन्धी वचन (ग्रहपुरोडाञ ।ह्योते पञ्चकः) है, वह ग्रह और पशु दोनों देवता संस्कार के लिए हैं, ग्रतः संस्कार पक्ष ही कलवान है।

प्रहासावे तद्वचनम् ॥२५॥

तथा, यदि ग्रह देवता के सस्कार के लिए है तो पुरोडाश भी देवता के संस्कार के लिए है। 'वैतरूप पद्मोर्ग्रह गृह्धन्ति' यह वाक्य ग्रहों के ग्रभाव का सूचक है, इस ग्रभाव का प्रयोजन यह है कि ग्रह और पुरोडाश का प्रयोजन एक है।

देवतायाञ्च हेतुस्वे प्रसिद्धं तेन दर्शयति ॥२६॥

श्रानित्वेवताक पशु होता है और पुरोडाश भी श्रानित्वेवताक है, प्रतः पुरोडाश भी देवता के संस्कार के लिए है।

स्रविरुद्धोपपत्तिरर्यापत्तेःश्रुतवद् गुणभूतविकारः स्यात् ।।३०।।

प्रवानभूत भी प्रग्नीचोमों में बर्मों की उपपत्ति अवस्ट होती है। अर्घापित से प्रघानभूत भी प्राकृतकार्थ याग-निवृत्ति को करते हुए दूरभूत धर्मों के द्वारा सृत -पके हुए दूघ की भाँति पूज्यमान होते हैं। स हचर्यः स्यादुशयोः श्रुतिभूतत्वाहिप्रतिपत्तौ तावर्ष्याहिकारत्वनुक्तं तस्यार्थवादत्वम् ॥३१॥

याग दो प्रयोजनवाला होता है, एक देवता-संस्का**राव पौर दूसरा छिद्र** ढकने के लिए। दोनो ही प्रयोजन वेदिविहत होने से ऋषैवान् **हैं। संदाय उ**त्पन्त होने पर अभयार्थक याग समभना चाहिए। विकृतियाग भी उसी के लिए है। 'पन्नोरेव' इत्यादि काक्य क्रयेवाद है।

विप्रतिपत्तौ तासामाख्याविकारः स्यात् ॥३२॥ जहाँ सन्देह होता हो, वहाँ देवताय्रों के नाम का विकार होता है । ग्रभ्यासो वा प्रयाजवदेकदेशोऽन्यदेवत्यः ॥३३॥

अथवा, 9रोडाश याग का अभ्यास है, उसका एक देश प्रयाज की माँति भिन्न वैक्सावाला होता है।

च ब्हॅबिविकारः स्यादिज्यासंयोगात् ॥३४॥

याग के साथ सम्बन्ध होने से चरु शब्द का प्रये होंव का विकार ही है। प्रसिद्धग्रहणत्वाच्च ।।३१६

पूर्व • — चन्न स्थाली में प्रसिद्ध हैं। हिमालय से कन्याकुमारी तक इसी का प्रयोग भी देखा जाता है, ग्रतः स्थाली में ही हवि का विकार भी होता है। श्रोदनो वाऽन्तसंयोगात ।।३६॥

सि०----धन्त ग्रर्थात् श्रदनीय---खाने योग्य पदार्थीं के साथ सम्बन्ध होने से चक्ष इश्रद्धका क्रथं क्रोदन --भात ही है ।

न द्वार्थत्वात् ॥३७॥

पूर्वं - — उनत कथन ठीक नहीं । चर्र शब्द का ग्रर्थ घोदन मानने पर उसमें दो धर्षवासा होने का दोष ग्राता है, क्योंकि चरु शब्द स्थाली में प्रसिद्ध है । कपालविकारी वा विशयेऽयोंपपत्तिस्याम् ॥३८॥

श्रयवा, चरु कपाल का विकार ही है। संशय होने पर योग्यता और उत्पत्ति से धर्म का निश्चय होता है।

गुणमुख्यविशेषाच्च ११३६॥

भोर, गाण भौर मुख्य के विशेष हेतु से भी कपाल विकार होता है। तत श्रती चान्यहिकटवातु ॥४०॥

षर की श्रुति में ग्रन्य हवियों का भी सम्बन्ध होने से यही पक्ष सिद्ध होता है। लिङ्कदर्शनाच्य ॥४१॥

प्रभाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि चरु कपाल का विकार है। श्रोदनों वा प्रयुक्तत्वाल ॥४२॥

सिo—चश् शब्द का घोदन में भी प्रयोग होने से फ्रोदन भी हिव का विकार

## श्रपूर्वव्यपदेशाच्य ॥४३॥

ग्रौर, अपूर्व का व्यपदेश होने से भी झोदन के बाराही हिवका विकार होता है।

### तथा च लिङ्कदर्शनम् ॥४४॥

ऐसा मानने पर इसमें अन्य प्रमाण भी उपलब्ध हो जाते हैं।

स कपाले प्रकृत्या स्यादन्यस्य चाश्रुतिस्वात् ॥४५॥

पूर्व • - अग्नेदन का पाक बाठ कपानों में करना चाहिए, क्योंकि दर्शपोर्णमास-रूप प्रकृष्टि के कपानों की प्राप्ति होती है और ग्रन्य कोई पात्र शास्त्र-विहित नहीं है, ग्रतः इसका कोई नियम नहीं है। श्रर्थंधाप्त जिस किसी भी द्रव्य में पाक किया जा स्वत्ता है।

#### एक स्मिन् वर विश्रतिषेधात् ॥४६॥

आठ कपालों में पाक का ग्रम्थास होने से एक पाल में ही चरु का पाक किया जाना चाहिए।

न वाऽर्थान्तरसंयोगादपूरे पाकसंयुक्तं धारणार्थं चरौ भवति तत्रार्थात्पात्रलाभः

#### स्यादिनयमोऽविशेषात् ।।४७॥

अथवा, स्रर्थान्तर का संयोग होने से ब्रोदन का पाक कपालों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपाल की धावश्यकता तो अपूप —पुरोडाक्ष के लिए होती है चरु स्रोदन में प्रयुक्त कपाल जदक — जल के धारण के लिए होता है। उदकपत ऊष्मा से ही स्रोदन का पाक होता है, कपालगत ऊष्मा से नहीं ;स्रर्थापत्ति से पात्र का लाभ होता है। स्रमुक पात्र होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है।

### चरौ वा लिङ्गदर्शनात् ॥४८॥

सि॰ वरुको स्थालो में ही पकाना चाहिए, कटाह म्रथवा कपालों पर नहीं, क्योंकि ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

## तस्मिन्पेषणयनर्थनोपातस्यात् ॥४६॥

पूर्व 0 — च ६ में पेषण (पीसना) करना चाहिए, क्योंकि पेषणरूप ग्रर्थ का नोप उसमें नहीं है।

## श्चित्रया वा श्रपूरहेतुत्वात् ॥१०॥

सि० — म्रोदन बनाने के लिए चावल का पेषण नहीं होता, पुरोक्षण दनाने के लिए म्राटा पीसा जाता है।

#### **पिण्डार्थत्वाच्य संयवनम् ॥५१॥**

चरु का संयवन (पानी मिलाकर गूँधना) नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पिण्ड बनाने के लिए है।

#### संवपनं च तादर्थ्यात् ॥५२॥

सवपन पुराहाश्च में किया जाता है, क्यों कि वह उसी के लिए होता है।

#### सन्तापनस्यः श्रमणात् ।।५३॥

सन्तापन का भी चरु श्रोदन में बाच है, क्यों कि वह श्रधः अपण पुरोडाश के नीचे के भाग को पकाने के लिए होता है।

## उपवानं च तादर्थात् ॥१४॥

उपधान भी घनावश्यक है। कपालो को ग्राम पर रखने को 'उपचान' कहते हैं, भात में यह भी व्यर्थ है।

#### पृथुश्लक्ष्णे चाऽनपूपत्वात् ॥४५॥

भीर, वरु में प्रथन (लोई बनाने) तथा शलक्षण (चिकना करने) का भी निषेष हैं, क्योंकि ये क्रियाएँ पुरोडाञा में होती हैं।

## श्रम्यूहङ्घोपरिपाकार्थत्वात् ॥५६॥

प्रोदन में प्राम्यूहन का भी बाध है। पुरोडाश की करछूल से ग्राङ्गारे लेकर डक वैते हैं, जिससे ऊपर का भाग पक जाए। भात में यह भी व्ययं है।

## तथा च ज्वलनम् ॥५७॥

भ्रवञ्वलन (दर्भ के पूर्लों को जलाकर चारों ग्रोर संगर्भ करना) भी पुरोडाक्त के साथ होता है, भात में यह भी व्यर्थ है।

## व्युद्धृत्याऽऽसावनं च प्रकृतावश्रुतित्वात् ॥५८॥

पुरोडाश को कपालों से उठाकर क्रलग रखते हैं चिरु में उसका भी बाघ है, श्रुति में विधान न होने से।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

# द्वितीयः पादः

#### कृष्णलेष्यर्थलोपादपाकः स्यात् ॥१॥

पूर्वं - - कृष्णल (सीने के टुकड़े) चरु भें पाकरूप अर्थ के सम्भव न होने से अर्थ का लोप होता है, अतः कृष्णलों को पकाने की आवश्यकता नहीं है।

## स्याद्वा प्रत्यक्षशिष्टत्वारप्रबानवत् ॥२॥

सि॰ -- कृष्णाओं का पाक होना चाहिए, क्योंकि श्रुवि में प्रत्यक्ष विधान है। कृष्णाओं का ग्रदन अक्षण नहीं होता, उनका प्रदान होता है। इसका दृष्टफल तो नहीं है, अदृष्ट फल होगा।

## उपस्तरणाभिघारणयोरमृतार्थत्वादकमं स्यात् ॥३॥

हाष्पलों में उपस्तरण (उँडेलना) धौर धिक्षिणरण (घी डालने) का वाध है, भयोंकि ये कियाएँ भात को स्वादिष्ट बनाने के लिए की जाती हैं।

#### क्रियेत वार्थवादत्वात्तयोः संसर्गहेतुत्वात् ॥४॥

पूर्वः — कृष्णल में उपस्तरण और ग्रिमिषारण दोनों कियाएँ करनी चाहिएँ, क्योंकि प्रकरणात्तर में विधि का शतिदेश होने से समस्त कर्म होता है। स्वादुत्वकरण तो किक्ल भ्रयंवाद है। श्राज्य का संसर्ग-मात्र ही किया जाता है। श्रकर्म वा चतुर्भिराष्टितवचनात्सह पूर्ण पुनश्चतुरवत्तम् ॥५॥

सिक—'चर्त्रीभः' इस म्राप्तिबचन के होने से उपस्तरण भीर प्रभिषारण—चोनों की निवृत्ति हो जाती है। इनके साथ फिर पूर्ण चतुरवत्त ही हो जाता है भीर वहीं पर भ्राप्तिवचन का व्याचात हो जाता है। कुष्णल चार हैं भीर भवदान भी चार ही हैं, अतः एक-एक कुष्णल एक-एक भ्रवदान के स्थान में होता है।

क्रिया वा मुख्यावदानपरिमाणात् सामान्यात्तद्गुणस्वम् ॥६॥

उपस्तरण धौर ग्रभिधारण दोनों कमें करने चाहिएँ, क्योंकि प्रकृति में मुख्य अवदान ने परिमाण का कथन पाया जाता है। परिमाण स्वयं गुण - श्रञ्ज होने से मुख्य द्वव्य का वाध नहीं कर सकता, ग्रतः उक्त दोनों क्रियाएँ की बानी चाहिएँ।

तेवां चैकावदानत्वात् ।।७॥

श्रीर, चारों कुष्णलो की एक ही भ्रवदानता होती है, श्रतः उक्त दोनों क्रियाएँ करनी चाहिएँ।

श्राप्तिः संख्या समानत्वात् ॥६॥

संस्था की समानता होने से प्राप्तिवचन चेतु:संस्था की ही संस्तुति है, स्रतः उपस्तरण श्रीर ग्रमिघारण कियाग्रों की निवृत्ति नहीं होती !

सतोस्त्वाप्तिवचनं व्यर्थम् ॥१॥

श्राक्षेप० —उपस्तरण ग्रीर ग्रीभघारण के विद्यमान होने से ग्राप्तिवचन व्यर्थ ही होता है, नयोकि ऐसी स्थिति में उसका कोई संस्तव नहीं होता !

विकल्पस्त्वेकावदानत्वात् ॥१०॥

पूर्व - एक धवदान का कथन होने से उक्त दोनों कियाओं की निवृत्ति होती है; इस लिक्क में विकल्प होता है।

सर्वविकारे त्वभ्यासानर्थवयं हविषो होतरस्य स्यादिप वा स्विष्टकृतः

स्यादितरस्यान्यायत्वात् ॥११॥

पूर्वं - चारों कृष्णलों में सर्वावदान का विकार होने पर 'कत्यारि-चत्वारि' यह ग्रम्यास निर्यंक हो जाएगा। हमारे पक्ष में इतर हिन द्वितीय श्रवदान की अपेक्षा करके अभ्यास अवकित्तत होता है। स्विष्टकृत् के लिए अभ्यास चरितार्थ है, यदि ऐसा कहा जाए तो ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान प्रकरण का त्याग करके अन्य प्रकरण का स्वीकार करना अन्याय है, अतः थोनी कियाएँ करनी ही चाहिएँ।

श्चकर्मा वा संसर्गार्थेनिवृत्तित्वात् तस्मादाग्तिसमर्थत्वम् ।।१२॥

सिं कृष्णलों मे उतस्तरण और प्रिमिशरण नहीं करने नाहिएँ। स्कूक् के साथ कृष्णल का संयोग न होने से प्रकृत प्रयोजन की निवृत्ति होती है और प्राप्तिवचन भी उपपन्न हो जाता है।

सक्षाणां तु प्रीत्यर्थत्वादकर्म स्यात् ॥१३॥

पूर्व --- अक्षों का प्रकृति में होना भक्षजन्य प्रीति के लिए होता है, श्रतः कृष्णल चक्त में ये मझ नहीं करने चाहिएँ।

# स्याद्वा निर्धानदर्शनात् ॥१४॥

सि॰— 'निर्घान' शब्द से इष्णाल के अक्षण का विधान है। खाते क्या हैं, नूस सेते हैं, क्योंकि श्रृति में विधान है ।

वचनं त्वाज्यभक्षस्य प्रकृतौ स्यादभागित्वात् ॥१५॥

आसोप अवना, प्रकृतियाग से होने से यह वचन भ्राज्य घृत-भक्षण के लिए हैं, क्योंकि यह किया कृष्णल चरु में शक्य नहीं है।

वचनं वा हिरण्यस्य प्रदानवदाज्यस्य गुणभूतत्वात् ॥१६॥

समा०—उक्त वचन 'हिरण्य' के लिए हैं, घृत के लिए नहीं। ब्रदनीय — भक्षणीय पदार्थ के प्रदान के समान कुष्णल चरु का ही भक्षण है, क्योंकि बाज्य तो गौण है।

एकमोपहारे सहत्वं ब्रह्मभक्षाणां प्रकृतौ विहितत्वात् ॥१७॥

सि०-एक समय में प्राकृत इडा धादि हिव के चार भाग करने में महत्त्व होता है, ब्रह्मा नामक ऋत्विज के अक्षभाग के प्रकृतियाग में विहित होने से।

सर्वत्वं च तेषामधिकारात्स्यात् ॥१८॥

पूर्व • — और, अह्या-सम्बन्धी भाग की सर्वत्व विहित है, अधिकार होने से । पुरुषापनयो वा तैषामवाच्यत्वात् ॥१८॥

सिए—शेष हिंव में ब्रह्मा का सम्बन्ध होने से दूसरों के सम्बन्ध की निवृत्ति है, क्योंकि प्रत्य ऋत्विजों का निर्देश नहीं है।

पुरुषापनयात्स्वकालत्वम ॥२०॥

पन्य ऋत्विकों का प्रपत्तव हो जाने से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक सक्षण यथा-समय ब्रह्मा को ही करना चाहिए।

एकार्थस्यादविभागः स्यात् ॥२१॥

सम्पूर्णं चरु एक ब्रह्मा नामक ऋत्विज के लिए होने से विभाग की स्नावश्यकता नहीं है।

ऋत्विग्दानं धर्ममात्रार्थं स्याहदाति सामर्थ्यात् ॥२२॥

पूर्व ० -- ऋत्विजों को जो दान दिया जाता है, वह केवल घर्ममात्र है, क्योंकि उसकी कर्तव्यता सुनी जाती है और यह कर्तव्यता 'ददाति' सब्द की सामर्थ्य से सिद्ध है।

परिकयार्थं चा कर्मसंयोगाल्लोकवत् ॥२३॥

सि॰ ज्योतिष्टोम ब्रादि यजों में जो दक्षिणा दी जाती है, वह लोकव्यवहार के समान ऋत्विजों की सेवाओं के परिक्रय (खरीदने) के लिए पारिश्रमिकरूप में दी जाती है।

दक्षिणायुक्तवचनाच्य ॥२४॥

'दक्षिणायुक्ता बहन्यृत्विजः'—इस वननरूपी प्रमाण से भी परिकथ के लिए ही दान सिद्ध होता है।

परिकोतवजनाच्य ॥२५॥

'दक्षिणापरिकीता ऋत्विजो बाजयन्ति'—इस वचन से यह प्रयं द्योतित होता है

कि दीक्षित ऋत्विज दक्षिणा से परिकीत होते हुए यज्ञ कराते हैं, मत: परिकथार्थ ही दान होता है।

सनिवन्ये च मृतिषचनात् ॥२६॥

याज्या से प्राप्त धन में मृति शब्द का प्रयोग होने से भी दान परिकाण में ही होता है।

नंब्कतृंकेण सस्तवात् ॥२७॥

निष्कर्तुक (लकड़हारे) शब्द का प्रयोग होने से भी दान परिकयार्थ ही होता है। जैसे लकड़हारा पारिश्रमिक के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार ऋत्विज भी दक्षिणा के लिए यज्ञ कराते हैं।

क्षेषभक्षाक्य तहत् ॥२८॥

पूर्व - हिनशेष का मक्षण भी दक्षिणा दान के ही समान परिक्रमार्थ होता है। संस्कारो वा ब्रव्यस्य परार्थत्वात्॥२८॥

सिo—दक्षिणा भन्ने ही परिकयार्थ हो परन्तु हवि का भन्नण परिकयार्थ नहीं है, वह तो द्रव्य के संस्कारार्थ होता है।

शेषे च समस्यात् ॥३०॥

जो द्रव्यशेष है, वह देवता के लिए संकल्पित है। उसका उपयोग न करने में यजमान ग्रीर ऋत्विज दोनों समान हैं। इससे भक्षण का परिक्रयार्थ न होना ही सिद्ध होता है।

स्वामिनि च दर्शनात्तत्सामान्यादितरेषां तथात्वम् ॥३१॥

स्वासी यजमान में बोध-मक्षण विहित है, क्योंकि इडा में मक्षण का वचन है, उसकी समानता होने से इतरों का भी परित्रय नहीं होता।

वरणमृत्विजामानमनार्थत्वात्सत्रे न स्यात्स्वकर्मत्वात् ॥३२॥

सत्रों में न ऋतिवजों का वरण होता है, न उनकी सेवाओं का दक्षिणा द्वारा परि-ऋय होता है, क्योंकि सत्र में तो सत्रह यजमान ही ऋत्विज होते हैं, कौन क्सिका वरण करे स्नोर किसकी दान दे।

परिक्रयक्च तादश्यति ॥३३॥

सत्र परार्थं न होकर मात्मार्थं होता है, धतः सत्र में गौ, वस्त्र, हिरण्य — सुवर्णं भादि कुछ नहीं दिया जाता ।

प्रतिषेत्रश्य कर्मवत् ॥३४॥

म्राखेप—प्राप्ति होने पर ही कर्म की भौति प्रतिषेघ होता है। स्याद्वा प्रसर्पिकस्य घर्ममात्रत्वात् ।।३५॥

ग्नयवा, प्रासर्पिक दान का प्रतिषंध होता है, क्योंकि सत्रों में धर्ममात्र =सदृष्टायँ ध्री दान होता है, वह निवृत्त हो जाता है, श्रतः प्रतिषेत्र उपपन्न होता है। न दक्षिणा सन्दात्तस्मानितस्यानुवादः स्यात् ॥३६॥

न दावणा शब्दास्त्राम्यान्यात्रुवास्त्र स्त्राम्यात्र्याः है, प्रासर्पिक का नहीं।

ऋत्विग्दान दक्षिणा है, वह प्रासींपक नहीं है। सत्र दक्षिणाहीन होते हैं, अतः नित्य प्राप्त का ही यह प्रनुवाद है।

जदवसानीयाः सत्रधर्मा स्यात्तदङ्गत्वात्तत्र दानं धर्ममात्रं स्यात् ।।३७॥

पूर्वं - उदवसनीय सत्र धर्मवाना होता है। उक्त सत्र का सङ्ग होने से उसमें दिया गया दान केवल श्रद्धार्थक है।

न त्वेतत्प्रकृतित्वाद्विभक्तचोदितत्वात् ॥३६॥

सिo -- ज्वनसनीय इष्टि में दक्षिणा दी जाती है, क्यों कि वह सब का ग्राङ्ग वहीं है। यह सब के परचात् की जाती है।

तेषां तु वचनाद्द्वियज्ञवत्सहप्रयोगः स्यात् ॥३८॥

पूर्व ०--- "सत्र से उठकर उदवसनीय -- पृष्टक्षमनीय सहस्र दक्षिणावाला ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिए' ---- इससे यह अर्थ निकलता है कि पृष्टक्षमनीय सत्र का ग्रञ्ज नहीं है । राजपुरोहित-यज्ञवत् सहत करके पृष्टक्षमनीय करनी चाहिए।

तत्रान्यान्दिको वृणीरन् ॥४०॥

जदवसनीय इष्टि में सत्र के ऋत्विजों से भिनन ऋत्विजों का वरण करना चाहिए।

एकंकशस्त्वविश्रतिषेषात्प्रकृतेश्चेकसंयोगातु ॥४१॥

सि॰ — संहत करने पृष्ठशमनीय नहीं करनी चाहिए। यह इष्टि सत्र करनेवालों को प्रलग श्रलग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रतिषेघ नहीं है भ्रौर प्रकृति में एक कर्त्ता का संयोग है

कामेष्टौ च दानशब्दात् ॥४२॥

पूर्व - कामेष्टि में दान परिकथार्थ होता है, क्योंकि दान सब्द का प्रयोग किया गया है।

वचनं वा सत्रत्वात् ॥४३॥

सि०--- 'कामेष्टि' स्वयं सत्र नहीं है, 'सारस्वत' सत्र का ग्रङ्गमात्र है। यह म्हरिवजों की सेवाओं का परिकय करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ऋत्विज श्वतग नहीं होते। यह दान केवल घर्म के लिए है ग्रीर अदृष्टफल की ग्राकांक्षा से किया जाता है।

द्वेष्ये वा चोदनाद्दक्षिणापनयात् ॥४४॥

वैश्वानर इंप्टि में एक वर्ष का वछड़ा शत्रु को दान में दिया जाता है। यह भी गरिकय नहीं है, अपितु धर्ममात्र है, सदृष्टफल के लिए।

म्बस्थियकोऽविप्रतिषेधादितरेषां स्याद्विप्रतिषेधादरण्नाम् ।।४५॥

मस्यियज्ञ<sup>6</sup> में हड्डियों से यज्ञ कराए । परन्तु हड्डियां तो यज्ञ कर नहीं सकतीं, सतः इसका ऋषे यह है कि जो हड्डीवाले हैं, उनसे संवत्सर झस्यियज्ञ कराया जाए ।

१. सत्र के यजमानों में से कोई मर जाए तो उसका दाह करके हिंड्डयों को काले मुग के जमड़े में बटोर लाते हैं श्रौर उस मृतक के किसी सम्बन्धी को दीक्षित करके धलमान बना लेते हैं। इस प्रकार सत्र का कार्य चलका रहता है। वर्ष के श्रन्त में श्रक्तिब-वक्त कराते हैं।

### यावदुक्तमुपयोगः स्थात् ॥४६॥

जितनों में वह अचन है, जतने ही में वह हो सकता है। वह सब प्रजमानों को स्वित नहीं कर सकता, ग्रत जीवितों का ही यज होता है।

यदि तु वचनासेषां जपसंस्कारमधंतुष्तं सेच्टि तदर्थत्वात् ॥४७॥ जिल्लाको समित्रामे तर गुरू कोचा है साहसमें भन्तों के जात संस्कार

यदि बचन से ऋस्थियो का यज्ञ होता है ता इसमें मन्त्रों के जाप, संस्कार (जैसे दाड़ी मुँडाना) तथा दीक्षणीय इच्टि का बाघ हो जाएगा।

कत्वर्थं तु क्रियेत गुणभूतत्वात् ॥४५॥

स्रस्थियान में यजमान के कद के बराबर यूप की नापना तथा शुक्रप्रहपात्र का स्पर्श ये दोनों कर्म होने, क्योंकि ये कर्म यज के गुणभूत हैं।

काम्यानि तु न विद्यन्ते कामाज्ञानाद्यथेतरस्यातुक्यमानानि ॥४६॥ श्रस्थियज्ञ में काम्य कर्म नहीं होंगे, क्योंकि श्रस्थियों में कोई कामना नहीं होती, जैसे जब तक कहा न जाए तब तक यज्ञकती की कामनाश्रों का भी ज्ञान नही होता।

न जाए तब तक यशकता का कामनाश्राकः न' साम पर्श राज ईहार्थाञ्चाभावात्सुकतवाकवत् ॥५०॥

आयुष् ग्रादि की प्रार्थना भी सुक्तवाक् में श्रूयमाण न होने से कर्तव्य नहीं हैं। स्यवीत्यंवादत्यान्।।४१॥

पूर्व o — उक्त कमी का ग्रनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि ये विधियाँ नहीं हैं किन्तु भ्रर्थवाद हैं, भ्रतः ईहार्य काम करने चाहिएँ ।

नेच्छाभिधानात्तदभावादितरस्मिन् ॥५२॥

सिक---ये कमें इच्छा-विधान हैं अर्थात् इच्छा उत्पन्न होने पर ही हो सकते हैं तथा जीवित मे ही ये कार्य हाते हैं। इतर अस्थियों में मन के न होने से नहीं होते, अतः ईहार्य कमें नहीं करने चाहिएँ।

स्युर्वा होतृकामाः ॥५३॥

पूर्व --- प्रस्थियों के होत्काम करने चाहिएँ। न तदाक्षीव्यवत् ॥५४॥

सि०—ग्रस्थियों में होत्काम नहीं करने चाहिएँ। यजमान ऋत्विक का श्राशीर्वाद चाहते हैं। यहाँ यजमान नहीं है, केवल श्रचेतन श्रस्थियाँ हैं श्लीर उनमें कामना नहीं है। सर्वस्थारस्य विष्टगतौ समापनं न विद्यते कर्मणो जीवसंयोगात्।।४४॥

पूर्वं — यजमान के मरने पर 'सर्वस्वार' नामक ऋतु की समाप्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म का जीव से संयोग होता है, वह जीवित होते हुए ही किया जा सकता है।

स्याद्वीभयोः प्रत्यक्षञ्चित्वत् ॥५६॥

सिo—'सर्वस्वार' की परिसमाप्ति होती है, क्योंकि ऋतु और परिसमाप्ति । दोनों का ही प्रत्यक्ष विधान है।

गते कर्मास्थियज्ञवत् ॥५७॥

यजमान के घर जाने पर घरिययाग की भाँति यागरूप कार्य हो जाएगा ।

जीवत्यवचनमायुराशिषस्तदर्थत्वात् शप्रदा।

पूर्व ०---जीवन की कामना करने का बचन होने से 'सर्वस्वार' में श्रापु के श्राशीर्वाद का बचन नहीं कहना चाहिए। श्राशीर्वाद जीवन की कामना करनेवाले के लिए होता है।

वचनं वा भागित्वातप्राग्यथोवतात् ॥५६॥

सिo— ब्रायुका ब्राबीय-भागी होने से ध्रायुका ब्राबीव वन करना ही चाहिए। श्राभैंव पवमान स्तोत्र पूर्ण होने तक यजमान जीवित रहने की इच्छा करता है, अतः वैसे ब्रन्थ कियाएँ की बाती हैं उसी प्रकार ब्रायुके आबामूचक मन्त्रों का पाठ करना चाहिए।

क्रिया स्याद्धर्ममात्राणाम् ॥६०॥

द्वादशाह सत्र में 'दान' धर्मपात्र की भावना से ग्रद्दर्टफल के लिए होने चाहिएँ।

गुणलोपे तु मुख्यस्य ॥६१॥

गौण (हवनी) का लोग होने पर भी प्रधान कर्म निर्वाप — हिंब पकाने की किया तो करनी ही चाहिए।

मुष्टिकोपात्तु संख्यालोपस्तद्गुणस्वात्स्यात् ॥६२॥

पूर्व • — मुष्टि कालोप होने पर ही संख्याका लोप मानना योग्य है, क्यों कि संख्यामुष्टि का गुण है।

न निर्वापशेषस्वात् ॥६३॥

सि०--संस्था मुख्टिका गुण नहीं श्रिपतु निर्वाप पाक का गुण है, अतः संस्था का बाब मालना उचित नहीं, मुख्टिका ही बाब होता है।

संख्या तु चोदनां प्रति सामान्यात्तद्विकारः संयोगाच्च परं मुख्टेः ॥६४॥

पूर्व — विद्यानप्रमाणे साहश्य चतुष्टय विकार और द्रव्य के मानने से मुश्टिबिकार सर्मित होता है।

न चोदनाभिसम्बन्धात्प्रकृती संस्कारयोगात् ॥६४॥

सि॰—चार मुख्टिका सम्बन्ध प्रकृतियाग में निर्वाप संस्कार के साथ है घौर सन्नह शरावों का सम्बन्ध बाजपेय याग के साथ है। इस प्रकार भिन्न सम्बन्ध होने से दोनों का बाध नहीं हो सकता। चोदक यचन से चार मुट्ठी का बाध होकर सबह शरावे-भर का ही अमुख्यत होना चाहिए।

श्रौत्पत्तिके तु द्रव्यतो विकारः स्थावकार्यत्वात् ॥६६॥

उत्पत्ति से ही जाति विशिष्ट गुण शब्द में द्रव्य से विकार होता है, क्यों कि बह सकार्य है। चोदक की अपेक्षा से प्रत्यक्ष जाति का त्याग नहीं किया जा सकता। धेनु का सर्थ गाय है, दूस देनेवाली वर्करी नहीं।

नैमिलिके तु कार्यत्वात्पकृतेः स्थालवायलेः ॥६७॥

केवल गुण को निमित्त करके प्रवृत्त होनेवाला शब्द कार्य होने से प्रकृति में 'ग्रज'

का प्राहक है, प्रतिदेशशास्त्र की उत्पत्ति होने से। ('वायव्यं द्वेतमालभते' — में स्वेत का प्रार्थ है स्वेत वक्षरा।)

विप्रतिषेधे तह चतारप्रकृतगुणकोषः स्थात्तेन कर्मसंयोगात् ॥६८॥ प्राकृत और वैकृत गुणों का विरोध होने पर वैकृत गुण का बचन आन्य होने से प्राकृत गुण का बाध होता है, समीपवर्ती युप के साथ कर्म का संयोग होने से ।

परेषां प्रतिखेधः स्यात् ॥६६॥ 'खलेबाली' में यूप के तक्षण, बोषण श्रीर उच्छूयण (छीलना) भ्रादि कर्मों की भी भ्रावस्थकता नहीं, क्योंकि 'खलेबाली' तो पहले से ही बनी होती है।

विप्रतिषेषाच्य ॥७०॥

ग्रीर, विरोध होने से भी 'खलेवाली' में तक्षण ग्रादि कमें नहीं करने चाहिएँ, क्योंकि तक्षण ग्रादि करने पर 'खलेवाली' का रूप नष्ट होकर वह ग्रन्य द्रव्य बस जाएगा।

ग्रर्थानावे संस्कारत्वं स्यात् ॥७१॥

तक्षण झादि कार्यों का स्रभाव होने पर भी क्लेबाओं में जिन सरकारों (सुब्ध यादना, तेल चुपडना) का फल इष्ट है, वे तो करने ही चाहिएँ। इन कर्मों से वह बढ़ हो जाती है।

म्रथॅन च विषयसि तावर्थ्यातत्त्वमेव स्यात् ।।७२॥

गुण के लोप होने पर भी मुख्य किया करनी चाहिए । महापितृयज्ञ में बीलों को भूनने से पहले थोड़ा छड़ लेना चाहिए, इससे उनका घानस्व नष्ट नहीं होता । ॥ इति पर्वमीमांसावर्षने स्क्रमाध्यायस्य द्वितीयः पावः ॥

# तृतीयः पादः

विकृतौ बब्दवत्वात्प्रवानस्य गुणानामविकीत्पत्तिः सन्निधानात् ॥१॥

पूर्व • —प्राकृत गुण से विलक्षण गुणवाले, प्राकृत श्रङ्गवाले श्रम्नीयोमीय पश्चादि में एकादशत्वादि विशिष्ट प्रयाज श्रादि विधायक सन्द होने से श्रप्राकृत गुणों की स्वतन्त्रता से उत्पत्ति है, मुख्य भावना का सन्निधान होने से ।

प्रकृतिवस्वस्य चानुपरोघः ॥२॥

इस प्रकार 'पञ्चमालभते' इस वाक्य में 'प्रकृतिबत्' पद की कल्पना की श्रावश्यकता नहीं रहती ।

चोदनाप्रभुत्वाच्च ॥३॥

ग्रीर, प्रयाजादि विधि में 'एकादत्तप्रयाजान् यजति'—इस बाक्य का प्रमुख है, श्रतः प्रकृतियाग की इतिकर्तव्यता इनपर लागू नहीं है।

प्रधानं त्वङ्गसंयुक्तं तथामूतमपूर्वं स्यात्तस्य विष्युपलक्षणात्सर्वो हि पूर्ववान्धिधरविज्ञेषात्प्रवृत्तिः ॥४॥

सि॰ -- प्राकृत कर्म जिस ग्रङ्ग से संयुवत होता है, उसी श्रङ्ग से संयुक्त विकृति

सामान्य है। विकृति में प्राकृत श्रङ्कों की उपलब्धि होने से विकृतियाय भी प्रकृतिपूर्वक होता है सौर सामान्य रूप से प्रवत्तित है, श्रतः इतिकर्तव्यता को प्राप्त होने पर यह सूण-विधि है।

न चाङ्गविधिरनङ्गे स्यात् ।।५॥ भौर, श्रङ्गरहित कर्म में श्रङ्ग की विशेष विधि नहीं होती । कर्मणक्ष्यंकशच्यात् सन्तिधाने विषेराच्या संयोगो गुणेन सहिकारः स्याच्छब्दस्य विधिगामित्वादगुणस्य चोपदेश्यत्यात् ॥५॥

प्रधानकर्म और युणकर्म, प्रयोगवानक एक शब्द से कहे गये हैं। प्रधान बचन से सङ्ग सन्निहित होता है। सङ्गविधि का नाम के साथ सम्बन्ध होता है। एकादशस्य संख्या-रूप गुण से विकार होता है। एकादशस्वावि शब्द प्रयाजादि विधिनामी है प्रौर गुण उपदेश करने थोन्य है, इससे इतिकर्तव्यवा प्राप्त होती है।

स्रकार्यत्वाच्च नाम्नः ॥७॥

नाम का सम्बन्ध न होने से भी इतिकर्तव्यता प्राप्त होती है झौर ये गुण-विविधा हैं।

तुत्या च प्रभुता गृणे ॥व॥ ग्रीर विधिप्रत्ययशक्ति गुणकर्म श्रीर प्रधानकर्म में तुत्य है । सर्वमेवं प्रधानमिति चेत् ॥६॥ इस प्रकार सभी कर्म प्रधान होते हैं, यदि ऐसा कहो तो

तयाभूतेन संगोगाद्यथार्थविषयः स्युः ॥१०॥

उबत कथन ठीक नहीं। दूसरे अध्याय में गुण और प्रधान के जैसे सक्षण बताये सये हैं, वैसा ही संघोग होने से यथार्थ विधियाँ हो जाएँगी।

विधित्वं चावित्रष्टं वैकृतैः कर्मणा योगात्तस्मात्सवं प्रयानार्थम् ॥११॥ वैकृतकर्म के साथ विधित्व समान है, अर्थवाद के साथ सम्बन्च होने से, मृतः सभी प्रयानार्थं विकृति में गुणभूत होता है।

समत्वाच्च तदुत्पत्तेः संस्कारैरविकारः स्यात् ॥१२॥

उत्पत्तिकम की समानता होने से प्रयाजादि का संस्कार के साथ सम्बन्ध होता है, इससे सब प्रधान नहीं है, कुछ प्रधानार्थ भी होता है।

हिरण्यगर्भः पूर्वस्य मन्त्रलिङ्गात् ॥१३॥

पूर्वं - "हिरण्यगर्म" मन्त्र पूर्वं ग्राधार की गुणविधि है, मन्त्र में प्रयाजादि देवता की स्तुति होने से ।

प्रकृत्यनुपरोधाच्च ॥१४॥ ग्रीर, प्रकृति के ग्रनुपरोध होने से भी यह पूर्व की गुणविधि ही है । उत्तरस्य वा मन्वाधिस्वान ॥१५॥

सि॰—यह पूर्व की गुणविधि नहीं धिषतु उत्तर की गुणविधि है। 'हिरण्यमर्म' भन्त्र कार्यविशेष का विधायक है। विध्यतिवेशात्तत् श्रुतौ विकारः स्याद्गुणानामुपदेश्यत्यात् ॥१६॥

श्राघार विधि का प्रकृति में अतिदेश होता है। उपदेश्य मन्त्रविशेष यहाँ उत्तर श्राचार में है भीर वह उत्तर में श्रङ्ग भूत तदर्थ विशान का सावक है, श्रतः पूर्व में नहीं, उत्तर में ही गुणविधि होती है।

पूर्वस्मित्चामन्त्रदर्शनात् ॥१७॥

ग्रौर, पूर्वे ग्राधार<sup>े</sup> में मन्त्रदर्शन नहीं है, श्रतः उत्तर की गुणविधि सिद्ध होती है।

संस्कारे तु क्रियान्तरं तस्य विधायकत्वात् ॥१८॥

पूर्व • — वानय पशुनियोजन का विद्यायक होने से और परिवि के सम्बन्ध से पशु का संस्कार होने से प्राकृत कर्म से यह भिन्न है ग्रीर वह ग्ररण्टार्थक है।

प्रकृत्यनुपरोबाच्य ।।१६॥

श्रीर, प्रकृति के श्रनुपरोघ होने से भी यह कियान्तर होता है १५// विशेरतु तत्र भावात्सन्देहे यस्य शब्दस्तदर्थं स्यात् ॥२०॥

सिo—नियोजनविषयक प्राकृत स्रोर परयक्ष विधियों का क्तुविक्षेष में भाव होने से, सन्देह में जिसके उद्देश्य से परिविरूप सज्द प्रयोज्य है, वह नियोजनार्थंक है, ब्रत: यह गुणविधि है।

संस्कारसामर्थ्याद्गुणसंयोगाच्च ॥२१॥

संस्कार का सामध्ये और गुणों का सम्बन्ध होने से कर्मान्तर नहीं होता।

वित्रतिषेषात्त्रिया प्रकरणे स्यात् ॥२२॥

सौत्रामणी प्रकरण में द्रष्टार्यकता सम्भावित न होते से कमें अपूर्व कमें है। वड्भिर्दीसयतीति तासां मन्त्रविकारः श्रुतिसंयोगात् ॥२३॥

पूर्वं - — 'खड्भिटॉक्सथित' — इस श्रृति के साथ समोग होने से प्राकृत आहृतियों का मन्त्र विकार होता है। वैकृत मन्त्रों से प्राकृत निवृत्त हो जाते हैं, स्रत: प्राकृतों का बाख है, समुन्त्रय नहीं है।

भ्रम्यासास प्रवानस्य ॥२४॥

श्राक्षेप- ग्रावृत्ति होने पर भी मन्त्रकर्म होता है।

श्रपि वा प्रतिमन्त्रत्वात्त्राकृतानामहानिः स्यादन्यायश्च कृतेऽभ्यासः ॥२६॥

समा०—प्रत्येक मन्त्र में आहुतियाँ होने से प्राकृत मन्त्रों का ग्रहान होता है। वैकृत मन्त्रों का प्रत्यक्ष पाठ है और प्राकृत मन्त्र ग्रतिदेश से प्राप्त हैं, ज्ञतः दोनों प्रकरणों का समुच्चय द्वो सकता है। एक बार वैकृत मन्त्रों का पाठ होकर पुनः पाठ करना ग्रन्थाय है।

पौर्वापर्यञ्चाभ्यासे नोपपद्मते नैमित्तिकत्वात् ॥२७॥

भौर ग्रभ्यास में पूर्वापर भाव उपपन्न नहीं होता, नधींकि श्रागन्तुक नैमित्तिक होता है, इससे भी प्राकृत सन्त्रों का ग्रहान है।

## तत्पृथवत्वं च दर्शयति ॥२८॥

'ब्राग्निकी' स्रौर 'ग्राब्वरिकी' –दोनों स्राहुतियों का पृषक्त बताया गया है, दोनों ग्राहुतियाँ देनी चाहिए, इससे भी प्राकृत स्रौर वैक्वत दोनों मन्त्रों का समुच्चय है। न चाविशेषाहचपदेशः स्यात् ॥२६॥

व्यपदेश होने से ग्रनिवृत्ति समुच्चय है।

## अग्न्याधेयस्य नैमित्तिके गुणविकारे दक्षिणादानमधिकं स्पाद् वाक्यसंयोगास् ॥३०॥

पूर्व ० — पुनः ग्राघेय में दक्षिणारूप गुण का विकार प्राप्त होने पर श्रग्याघान का दक्षिणा-दान ग्राघिक है, वाक्य का संयोग होने से, ग्रतः ग्रनिवृत्ति समुच्चय है।

विष्टत्वाच्चेतरासां यथास्थानम् ॥३१॥

ग्रौर, अन्य प्राकृत दक्षिणा का यथाकम विधान होने से भी दक्षिणाग्रों का समुच्चय है।

विकारस्त्वप्रकरणे हि काम्यानि ॥३२॥

सिo—समुच्चय नहीं होता किन्तु विकार बाब है, क्योंकि अप्रकृतिभूत विकृति-याय में पुनराधेय की जो दक्षिणा होती है, वह वर्तमान -पिछले अन्याधान की है, पूर्व अन्याधान की नहीं अर्थात् दोनों दक्षिणाओं का समुच्चय नहीं होता। (यह नियन है कि नीमित्तिक कमें में नित्य कमें का बाध होता है, जैसे बीमार को खिचडी, रोटी के स्थान पर बी जाती है, रोटी के साथ खिचडी नहीं।)

शङ्कते च निवृत्तेरभयत्वं हि श्रूयते ॥३३॥

'प्राकृत दक्षिणा दी जाएगी प्रथया नहीं,' इस शंका का समाधान यह है कि पिछले प्राग्याधान में पहली दक्षिणामों का बाब होगा, दोनों का समुख्यम नही होगा। श्रुति से मही सिद्ध होता है कि विकृति की दक्षिणा से दोनों का काम चल जाएगा।

बासो वत्सं च सामान्यात् ॥३४॥

श्रीर, वस्त्र ग्रथवा पहलौठा वस्त (बछडा)कार्यसामान्य होने से पुनराषेय दक्षिणा का बाघ करता है । (ग्राग्रयण यज्ञ में वस्त्र या बछड़ा ही दान में दिया जाएगा, प्रकृति-काग में श्रन्वाहार्य नहीं दिया जाएगा।)

# ग्रर्थापस्तेस्तद्धमः स्यान्निमित्ताख्याभिसंयोगः ॥३५॥

प्राकृत मन्त्र भ्रादि के उद्देश्यभूत दक्षिणा की भ्राप्ति होने से वस्त्र या वस्त में भृष्वाहार्ये के घर्में होते हैं, सन्त्र निभित्त का दक्षिणा के साथ संयोग होने से । (श्रन्वाहार्ये किणा के जो भ्रन्य घर्में हैं, वे इस नई दक्षिणा में भी पालने पड़ेंगे। जैसे भात दिया जाता है, उसी प्रकार वस्त्र या वस्स भी दिया जाएगा।

## दाने पाकोऽर्थलक्षणः ॥३'६॥

भन्नाहार्य घर्मों में भात का पाक भी कर्तव्य है परन्तु दान-साधन वत्स में उसकी गिनुष्ति है, बछडे को पकाया नहीं जाएगा।

# पारुस्य चान्नकारित्वात् ॥३७॥

पाक तो स्रोदन भ्रादि ग्रन्त में कर्तव्य है, ग्रदः वस्त्र मे भी पाक की निवृत्ति है।

#### तथामियारणस्य ।।३८॥

इसी प्रकार भ्रमिषारण भी डालने की भी निवृत्ति है।

#### द्रव्यविधिसन्निधी संस्था तेषां गुणत्वात्स्थात् ॥३६॥

पूर्व • — द्रव्यविधि की सिन्निधि में जो सख्या खब्द है, द्रव्य का गुण होने से उसका प्रत्येक द्रव्य के साथ सम्बन्ध है।

समत्त्वान्तु गुणानामेकस्य श्रुतिसंयोगात् ॥४०॥

गुण ग्रीर संख्या के समान होने से संख्या एक का ही निर्देश करती है, एक-एक का नहीं, श्रुति में स्वष्ट कथन होने से ।

यस्य वा सन्निधाने स्याद्वाक्यतो ह्यभिसम्बन्धः ॥४१॥

प्रथवा, जिस शब्द के सन्तिधान में संख्या शब्द तत्त्वारित होता है, उसी के साथ उसका प्रमिसम्बन्च होता है।

श्वसंयुक्तास्त् तृत्यवदितराभिविधीयन्ते तस्मात्सर्वधिकारः स्यात् ॥४२॥

असंयुक्त संख्या केवल 'माघों' में होती है, भ्रान्य द्रव्यों का श्रुति के साथ समानता से विधान है, प्रत: संख्या का सबके साथ सम्बन्ध है।

श्रसंयोगाद्विषिश्रसावेकजाताधिकारः स्थात् श्रुत्याकोपात्कतोः ॥४३॥

सि॰ संस्था का दो द्रव्यों के साथ संयोग न होने से विधिवालय में किसी एक द्रव्य के साथ सम्बन्ध का अन्वय है। विधिवाल्य का कोए होने से यह द्रव्य का बोध त कराके ऋतु की बोधक है, अतः एकजातीय एक द्रव्य के साथ सख्या का सम्बन्ध है।

#### शब्दार्थक्चापि लोकचल ॥४४॥

लौकिक भाषा की भाँति वेद में भी शब्दों का धर्थ होता है।

सा पशुनामुत्पत्तितो विभागात् ॥४५॥

सि॰ संस्था पञ्चुयों को उत्पत्ति से विभाग होने के कारण होती है अर्थात् पशु-भण संव्यवहारों में लोकव्यवहार से संस्थापित हुआ करते हैं, अतः पशुओं के साथ संस्था का सम्बन्ध है।

श्रनियमोऽविशेषात् ॥४६॥

पूर्व --- पशुक्रों में गौथों का ही दान करना चाहिए, ऐसा कोई विशेष नियम मही बताया गया है।

भागित्वाद्वा गर्वा स्यात् ॥४७॥

सि० -गौ महान् उपकार करनेवाली है, मतः गौम्रों का दान करना चाहिए। प्रत्ययात् ॥४८॥

विशेष्य की ग्राकांका से शास्त्र में सर्वप्रथम गौ का ही प्रतिपादन है।

लिङ्गदर्शमान्त्र ॥४६॥

तथा, झास्त्रान्तर में भी गोदान के प्रमाण उपलब्ध होने से गौओं का ही दात करना चाहिए।

तत्र दानं विभावेन प्रदानानां पृथ्यत्वात् ॥५०॥ प्रतिप्रहीताओं के अतग-अलग होने से गौओं का दान विभाग करके (दान लेने- बालों की योग्यतानुसार) देना चाहिए।

# परिक्रयाच्च लोकवत् ॥५१॥

जैसे लोक में स्वाभी लकड़हारे ब्रादि की विभाग करके मजदूरी देता है, उसी प्रकार विभाग करके दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि यह परिक्रमार्थ है, केवल धर्म नहीं है।

विभागं चापि दर्शयति ॥५२॥

ग्रीर, श्रुति भी विभाग का निर्देश करती है।

समं स्यादश्रुतित्वात् ॥५३॥

पूर्व ॰ -सबको समान दक्षिणा देनी चाहिए, बैवध्य का श्रवण व होने से । प्रपि वा कर्मवैषध्यात ।।१४॥

अथवा, कर्मप्रमाणे वैषम्य भी होता है। जो ब्रधिक कर्म करता है, उसे ब्रधिक देना चाहिए। यह दूसरा एक्ष है।

श्रतुल्याः स्युः परिकये विषमाख्या विधिश्रुतौ परिकयान्न कर्मण्युपपद्यते दर्शनाद्विशेषस्य तथाभ्युदये ॥५५॥

सिo—दक्षिणा (परिश्वमिक) समान नहीं होनी चाहिए। श्रुति-प्रमाण से ऋदिवजों में दक्षिणा का विभाग पारिश्वमिक के कारण जिल्लम होता है। (किसी को ब्राधा, किसी को चौथाई, किसी को तिहाई श्रीर बहाा तथा उद्गाता ग्रादि को पूरा-पूरा भाग मिलता है) यह वैषम्य कर्म के कारण नहीं है, यह श्रुतिकृत जेषम्य है, जैसा कि 'ग्रभ्युदय' नामक सत्र में विधान है

# तस्य धेनुरिति गर्वा प्रकृतौ विभक्त चोदितत्वात्तत्सामान्यात्तद्विकारः स्याज्ञथेष्टिगुंगज्ञब्देन ॥५६॥

पूर्वं • —'भूयाग' की दक्षिणा एक घेनु विहित है । वह श्रतिदेश से प्राप्त भोरूप दक्षिणा का बाध करती है प्रकृतियाग में गी, श्रद्वदि भिन्न-भिन्न दक्षिणाएँ बताने से भीर षेनु तथा गी के समान होने से उसका बाघ होता है, जैसे इष्टि में विहित द्रव्य सूर्ये भादि के साथ सम्बन्ध बताता है।

सर्वस्य वा ऋतुसंयोगादेकत्वं दक्षिणार्थस्य गुणानां कार्येकत्वादर्थे विकृतौ श्रृतिभूतं स्यात्तया समवायादि कर्मनिः ॥५७॥

सि॰ — इससे सर्वेत्रनु दक्षिणा का बाघ होता है। सर्वेदक्षिणा का ऋतु के साथ सम्बन्ध होने से एकत्व धर्यात् समुख्यय हैं। ऋतु में ओ गुण होता है, उसका मुख्य कार्य के साथ सम्बन्ध होता है। विकृति में जो श्रुति होती है, वह प्राकृत ग्रयं का बाघ करती है, धतः समुख्यय कर्में होने से धेनुरूप दक्षिणा सर्वेदक्षिणी की निवृत्तिका है

चोदनानामनाश्रयाल्लिङ्गोन नियमः स्यात् ॥५८॥

यदि प्राकृत कार्य भ्रनाश्रय हो तो लिङ्ग के द्वारा उसका नियम होता है, परन्तु यहाँ तो वेनुरूप दक्षिणा की स्पष्ट विवि है, ग्रतः सर्वेप्राकृत दक्षिणा का बाध है।

एका पञ्चेति घेनुवत् ॥४६॥ पूर्व ०---एक गौ प्रयवा पाँच गौग्रों की दक्षिणा सर्वेदक्षिणा की निवर्तिका है, जैसे इपर्यंत्त प्रकरण में बेनु-दक्षिणा सर्वेदक्षिणा की निवर्तिका है।

#### त्रिवत्सञ्च ॥६०॥

'साद्यस्क' याग में तीन वर्ष के बछड़े की दक्षिणा से श्रन्य सब दक्षिणामी का बाघ ही जाता है।

## तथा च लिङ्गदर्शनम् ॥६१॥

श्रौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की सिद्धि होती है। एके तु श्रुतिभृतत्वात्संस्थया गर्वा लिझुविक्षेषण ॥६२॥

सि०—'एकाम्' यह स्त्रीलिङ्ग है और गौ का विशेषण है, अतः प्राकृत संख्यायुक्त गौओं की निवृत्ति करता है। 'एकाम्' का सम्बन्ध दक्षिणा के साथ नहीं है, अतः साधक्क याग में विहित एक गाय की दक्षिणा प्राकृत संख्याविशिष्ट गौओं की निवृत्तिका है, अस्वादि की नहीं।

#### प्राकाशी च तथेति चेत् ॥६३॥

आसंप —श्रश्वमेष याग में ब्रध्यर्थु को दो सुवर्णमय दीवस्तम्भ देने का विधान है, अतः अन्य किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं, यदि ऐसा कही तो—

श्रपि स्ववयवार्थस्वद्विभक्तप्रकृतिस्वावृग्णेवन्ताविकारः स्वात् ।।६४॥

समा - - - उक्त कथन ठीक नहीं। प्रकाश दक्षिणा धवयवकार्य के लिए है, इरस्न - सम्पूर्ण कार्य के लिए नहीं, क्योंकि ग्रध्वर्य धादि के आग विभक्त होते हैं। 'प्रकारा' दक्षिणा प्रध्वर्य की होने से प्रन्य दक्षिणाध्राक्ष कार्य नहीं होता, वह तो देनी ही पड़ेगी।

भेतुबच्चाइबबक्षिणा स ब्रह्मण इति पुरुषापनघो यथा हिरण्यस्य ।।६५॥

उपहब्य नामक एकाह याग में जो प्रश्व-दक्षिणा है, वह घेनु-दक्षिणा के समान सम्पूर्ण दक्षिणा की निर्वातका है। यह ब्रह्मा को देय है, अन्य क्टिक्जों के लिए नहीं जैसे 'शतकृष्णत' याग में सुवर्ण की दक्षिणा केवल ब्रह्मा के लिए हैं।

एके तु कर्तुसंयोगात्स्रग्वतस्य लिङ्गविशेषेण ॥६६॥

पूर्वंo—एक लिङ्गविशेष से कर्तृसयोग होने से सक्—सालाकी ऑति अर्थ निवृत्त होते हैं।

## ग्रपि वा तदधिकाराद्धिरण्यवद्विकारः स्यात् ॥६७॥

सि॰—दक्षिणा का स्रविकार होने से हिरण्य के समान वह अश्व-दक्षिणा अन्य प्राकृतिक दक्षिणात्रों का बाध करती है।

#### तथा च सोमचमसः ॥६८॥

पूर्वo - उसी प्रकार 'ऋतपेय' याग में 'सोमचमस' की दक्षिणा अन्य सब दक्षिणाओं का बाघ करती है।

# सर्वविकारो वा ऋत्वर्थे पशुनां प्रतिषेघात् ॥६८॥

सिo—ऋत्वर्षक वान में पशुवान का प्रतिषेध है, प्रतः वह सर्वविक्षिणाओं का बाघ करता है।

#### ब्रह्मदानेऽविक्षिष्ट मिति चेत् ॥७०॥

श्राक्षेप—ज्ञहादान में भी पशुप्रतिषेघानुवाद ग्रंगकल्पित होता है, यदि ऐसा कहो तो-─

# उत्सर्गस्य कत्वर्यत्वात्प्रतिषित्रस्य कर्मत्वान्न च गौणः प्रयोजनमर्थः

स दक्षिणानां स्यात् ॥७१॥

समा०—उन्त कथन ठीक नहीं। सोमजमस का दान कतु के लिए है। कतु में जो पशुदान है, प्रवृतियाग मं उसका निषेध होने से सनके स्थान में जमस दक्षिणा है। जमसरूप दक्षिणा का प्रयोजन गोण नहीं है, ब्रत. सोमजमसरूप दक्षिणा सम्पूर्ण कतुदक्षिणा का बाध करती है

यदि तु बह्यस्तदूनं तद्विकारः स्यात् ॥७२॥

पूर्व ॰ -यदि सोमचमस दान बह्मा का भाग है तो वह दक्षिणा बहायाग से ऊन — ग्रन्य हो जाएगी। इस विचार से ग्रन्य दक्षिणा दी जाया करेगी।

सर्वे वा पुरुषापनयात्तासां ऋतुप्रधानत्वात् ॥७३॥

सि०— दक्षिणात्रों में ऋतु-प्रधानता होने से पुरुष-अपनेष (ग्रन्य ऋस्तिजों के भाग का निषेष) किया जाता है कि वह बह्या को ही देना चाहिए।

यजुर्युक्तेऽध्वयोंदंक्षिणा विकारः स्यात् ॥७४॥

पूर्व - - वाजपेय याग में यजुरख (रथविशेष) ग्रम्बयुं को दिया जाता है, यह अन्य दिलाणों का बाम करता है।

श्रपि वा श्रुतिभूतत्वात्सर्वासां तस्य भागो नियम्यते ॥७१॥

सि०---वाजपेय याग में श्रुति द्वारा सप्तदश रथ ग्रादि बहुत-सी दक्षिणाओं का विवान है। इनमें यजुरब भ्रष्वर्युको दिया गया, ऋग्युक्त रथ होता को ग्रीर सामयुक्त उद्गताको। श्रेष का सबमें यथायोग्य विभाग हुआ, ग्रतः यजुरथ किसी का बाघ नहीं करता।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

# चतुर्थः पादः

प्रकृतिलिङ्गसंयोगात्कर्मसंस्कारं विकृताविकां स्यात् ॥१॥ नारिष्ठ मादि उपहोभों का प्रकृति के कार्य के साथ संयोग न होने से वह अदृष्ट फलवाला है, धतः उसका विकृति में समूच्चय है।

चोदनालिङ्गसंयोपे तद्विकारः प्रतीघेत प्रकृतिसन्तिद्यानात् ॥२॥ प्राकृत विधि में सयोग होने से उसके विकार की प्रतीति होती है, क्योंकि वहाँ

प्रकृतिनिङ्ग सं संयोग होता है।

सर्वत्र तु ग्रहाम्नातमधिकं स्थात्मकृतिबन् ॥३॥ 'बृहस्पित-सव' ग्रादि विकृतियागों में ग्रहों का ग्राम्नान होने से सर्वत्र बृहस्पित ग्रहों के साथ इन्द्रवायु ग्रहों का समुच्चय होता है, प्रकृतियाग के समान ।

ग्रधिकद्वेकवाक्यत्वात् ॥४॥

एकवाक्यता होने से भी समुच्चय होता है।

#### सिङ्गदर्शनाच्च ॥१॥

धौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी समुच्चय होता है।

# प्राजापत्येषु चाम्नानात् ॥६॥

तथा, वाजपेव थाग में उपदिष्ट प्राजायत्य पशुक्रों के साथ श्रतिदिष्ट कर्तु पशुक्रों का समुज्यय होता है, ब्राम्नान होने से ।

श्रामने लिङ्गदर्शनात् ॥७॥

सांग्रहरण' इष्टि में श्रनुवाजों का 'श्रामन' होगों के साथ समुन्चय होता है, प्रमाणों के उपलब्ध होने से।

उपनेषु सरवत्स्यात्प्रकृतिलिङ्गसंयोगात् ॥=॥

पूर्व • — उपमान करनेवालों में दर्म में जैसे शर बाधक होता है, उसी प्रकार पत्न्युपमान बाधक होता है, प्राकृत उपमान के साथ सम्बन्ध होने से।

धानयंक्यात्त्वधिकं स्यात् ॥६॥

सि॰—ऋत्विगुपगान के साथ परन्युपगान का समुख्यय है, झनार्थंक्य होने से । संस्कारे चान्यसंयोगात् ॥१०॥

भ्रञ्जन श्रौर भ्रम्यञ्जन संस्कार में दीक्षाकाल भ्रौर सुत्याकाल का संयोग होने से समुच्चय है ।

प्रयाजबदिति चेन्नार्थन्यत्वात् ॥११॥

प्रयाज के समान भिन्तकालिक होने से इसका बाध होता है, यदि ऐसा कहो तो -यह ठीक नहीं। भिन्न कार्य होने से बाध नहीं हो सकता।

द्माच्छादने त्वंकार्थ्यात्प्राकृतस्य विकारः स्यात् ।।१२॥

स्रधिकं वाऽन्यार्थत्वात् ॥१३॥

सिक—महाव्रत में तार्पो छादि वस्त्रों का प्रकृतियाग के ग्रहत-वस्त्रों के साथ समुच्चय होता है, भिन्न प्रयोजन होने से।

सामस्वर्थान्तरश्रुतेरविकारः प्रतीयेत ॥१४॥

सामगान में प्राकृत साम के साथ समुच्चय की प्रतीति होती है।

ग्रर्थे त्वश्रुयमाणे शेषत्वात्प्राकृतस्य विकारः स्यात् ॥१५॥

प्राकृतफल श्रूयमाण न होने पर शेष होने से प्राकृत सामगान का बाघ होता है . सर्वेषामविशेषान् ॥१६॥

पूर्व • ---कोई विशेष प्रमाण उपलब्ध न होने से बिक्रति पठित साम प्रकृति-पठित सभी सामों का निवर्तक होता है।

एकस्य वा श्रुतिसामर्थ्यात्प्रकृतेश्चाविकारात् ॥१७॥

सि०—-श्रुति का सामध्ये होने से एक साम एक का ही निवर्तक होता है, प्राकृत साम का ग्रहण न होने से। स्तोमविवृद्धौ त्विषकं स्यादिववृद्धौ द्रव्यविकारः स्यादितरस्याश्रुतित्वात् ॥१८॥

जिस ऋतु में स्तोम की वृद्धि होती है, उसमें प्रकृति और विकृति सामों का समुज्यय होता है। दोनों का श्रवण न होने से ब्रागम के द्वारा संस्थापूर्ति की जाती है। जिस ऋतु में स्तोम की वृद्धि नहीं होती, वहाँ सामरूप द्रव्य का बाब होता है।

पवमाने स्यातां तस्मिन्नावापोद्धापदर्शनात ॥१६॥

पवमान स्तोत्र में 'धावाप' (पवमान स्तोत्रों में कुछ वृद्धि) ग्रौर 'उद्घाप' (पवमान स्तोत्रों में कुछ घटाना) होता है, पवमान स्तोत्र में ग्रावाप ग्रीर उद्घाप दोनों का विधान होने से ।

वचनानि त्वपूर्वत्वात् ॥२०॥

न्याय (दलील) के समाव में वचन ही निर्णायक होने से पवमान स्तोत्रों में ही स्नानाप और उद्घाप हो सकता है।

विधिशब्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्यात्तेन चोदना ॥२१॥

मन्त्र-सम्बन्धी देवतावाची शब्द का उच्चारण भावश्यक होने से याग भ्रौर निर्वाप में उसी शब्द का उच्चारण होना चाहिए, उसी शब्द का विधान होने से (जैसे ग्रम्नये स्वाहा के स्थान पर पावकाय स्वाहा नहीं पढ़ना चाहिए) ।

क्षेषाणां वा चोदनैकत्यात्तरमात् सर्वत्र श्रुयते ॥२२॥

क्षेष मन्त्रों में भी विधि की एकरूपता होने से सभी स्थानों पर विधिगत शब्दों का

तथोत्तरस्यां ततौ तत्प्रकृतित्वात् ॥२३॥

उसी प्रकार सौर्यादि विकृतियाग में भी शब्द का नियम है, क्योंकि वह दर्श-पौर्णमास प्रकृतिवाला है।

प्रकृतस्य गुणश्रुतौ सगुणेनाभिधानं स्यात् ॥२४॥

प्राकृत प्राप्ति की गुणश्रुति में सर्गुण अग्ति का अभियान करना चाहिए।

प्रविकारो वार्ज्यशब्दानपायात् स्याव् इच्यवत् ॥२४॥

पूर्व० — केवल ग्रीम्न शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए ! केवल ग्रीम्न शब्द के श्रवोग से भी शर्य का त्याम नहीं होता, प्रव्य की भाँति।

ग्रारम्भासमवायाद्वा चोदितेनाभिषानं स्यादर्यस्य श्रुतिसमवायित्वा-

दवचने च गुणशासनमनर्थकं स्यात् ॥२६॥

सि॰—विधिविहित सगुण में ग्राभिधान करना ध्रारम्भ समवाय के कारण होता है। उत्पत्तिवाक्य में गुणविशिष्ट प्रिंग शादि का बोध कठिन होने से केवन ध्रमिन सब्द का प्रयोग स्वीकार किया जाए तो गुण शासन निरर्णक हो जाएगा।

द्रव्येष्वारम्भगामित्वादर्थे विकारः सामर्थ्यात् ॥२७॥

द्रव्यों में धारम्म समवाययुक्त होने से केवल गुणरहित द्रव्य का प्रभिषान इष्ट है, देवता का नहीं।

वृषन्वान्यवमानवद्विशेषनिर्देशात् ॥२८॥

पूर्व -- पवमान इंटिट में जैसे समण देवता का मिश्रधान होता है, वैसे ही

'वृबन्यान्' प्रस्ति में भी करना चाहिए, क्योंकि विशेष का निर्देश है और वह निर्देश प्रयं-बाला होता है, ब्रतः सगुण प्ररिन का अभिधान होना चाहिए।

मन्त्रविञ्जेषनिर्देशान्न देवताविकारः स्यात् ॥२६॥

लि०— मन्त्रविशेष के निर्देशक होने से देवता का विकार नहीं होता, प्रतः देवता का निर्मुण ही श्रभिधान करना चाहिए।

विधिनिगमभेदात्प्रकृतौ तत्त्रकृतित्वाद्विकृताविष भेदः स्यात् ॥३०॥

पूर्वo --- प्रकृति में विधि धौर निगम में मेद होने से विकृति में भी भेद होता है, तरप्रकृतित्य होने से 1

यथोक्तं वा विप्रतिपत्तेर्न चोदना ॥३१॥

सि०---यथोक्त वचन से ही श्रभिधान करना चाहिए, क्योंकि विजि श्रीर निगम की प्रतिपत्ति की चोदना नहीं है।

स्विष्टकृद्देवतान्यत्वे तच्छब्दस्यान्निवर्तेत ॥३२॥

पूर्व o--- प्रकृतियाग में स्विष्टकृत् में जो देवता है, उसके भिन्न होने से श्रीर प्राकृत ग्रनिक्ष प्रथिविशिष्ट शब्द होने से स्विष्टकृत् शब्द की निवृत्ति होती है।

संयोगे वाऽर्यापत्तेरभिधानस्य कर्मजत्वात् ॥३३॥

सि॰ स्विष्टकृत् सहित अमीव रण अभिधान करना चाहिए, न्योंकि अर्थापित से स्विष्टकृत् शब्द कियानिमित्तक है (अभि के अर्थ में अभिन और वरण श्रूयमाण होते हैं)। सम्पर्य गुणलोपे निगमेषु गुणस्याने यावदुवतं स्थात् ॥३४॥

पूर्व० -प्रकृति में सगुणस्थान में गुणलीप प्राप्त होने से मन्त्रों में जितना कहा गया है, वह होता है। इससे याग में ही लोप होता है, सब निगमों — मन्त्रों में नहीं।

सर्वस्य वैककम्यति ॥३५॥

सि०—स्विष्टकृत् अनिश्चन्द के गुण को लोप होना चाहिए, क्योंकि आगरूप प्रयोग एक है, अतः निगदों और निगमों में भी गुणरहित अग्निश्चन्द का अभिधान करना योग्य है।

स्विष्टकृदावापिकोऽनुयाजे स्यात् प्रयोजनवदङ्कानामार्थसंयोगात् ॥३६॥

समीपवर्ती अङ्गों का वाक्य में श्रूयमाण प्रष्ये के साथ संयोग होने से प्रयोजनवान् प्रान्ति की भीति धनुयाज में स्विष्टकृत् श्रावापिक (संस्कार-सम्बन्धी) होता है।

ग्रन्वाहेति च शस्त्रवत् कर्म स्याच्चोदनान्तरात् ॥३७॥

पूर्व o — 'प्रन्वाह' इत्यादि शंसित की भाँति प्रधान कर्म है, स्वतन्त्र विधिविहित होने से।

संस्कारो वा चोदितस्य शब्दस्य वचनार्थत्वात् ॥३८॥

सि॰—दर्शपौर्णमास के प्रमुखाओं में स्विष्टकृत् ग्राहुति संस्कार के लिए है, स्वतन्त्र कर्म नही है, क्योंकि विहित जो वाचक शब्द है, वह दृष्टार्थ का बोधक है।

श्रवाच्यत्वान्नेति चेत् ॥३८॥

श्राक्षेप-विधि न होने से इष्टार्थक नहीं, यदि ऐसा कहो तो-

स्याव् गुणार्थत्वात् ॥४०॥

समा० — उक्त कथन ठीक बही; गुणार्थक होने से 'अन्वह' प्रधान कर्म नहीं, संस्कार कर्म हैं।

मनोतायां तु वचनादविकारः स्थात् ॥४१॥

मनोता मन्त्र (त्वं ह्यम्ने प्रथमो मनोता) में वचन होते से प्रविकार होता है, अह

पृष्ठार्थेऽन्यद्रथन्तरात्तचोनिपूर्वत्वात् स्यादृचां प्रविभवतत्वात् ॥४२॥

पूर्वं - पृष्ठस्तोत्र कार्यं में रयन्तर से भिन्न जो कथ्वरयन्तर-सामविहित है, वह ज्योतिष्टोम प्रकृतिवाला होने से रथन्तर योनि में गान करना चाहिए। बृहद् योनिभूत ऋचा के पृथक् होने से उसमें नहीं गाना चाहिए।

स्वयोनौ वा सर्वाख्यत्वात ॥४३॥

सि० — कण्दरयन्तर शब्द सामिदशेष में रूढ़ होने से कण्वरयन्तर की योनि में ही गाना चाहिए।

यूपवदिति चेत् ॥४४॥

यूप बब्द के समान संस्कार के निमित्त यह शब्द प्रवृत्त होता है, यदि ऐसा कहो ती—

न कर्मसयोगात् ॥४५॥

उनत कथन ठीक नहीं। कमें के साथ सम्बन्ध होने से कण्डरथन्तर स्वयोनि में ही गैप है।

कार्यस्वादुत्तरयोर्यथात्रकृति ॥४६॥

पूर्व - —सामगानरूप कार्य प्रथम के ग्रांतिरिक्त ग्रन्य दो ऋचाक्रों में भी होने से उन्हीं विशेष योनियों (ऋचाओं) पर गाया जाना चाहिए, रथन्तर ग्रादि ग्रन्य सामों की योनियों पर नहीं।

समानदेवते वा तृचस्याविभागात् ॥४७॥

सि॰— तृच (तीन ऋचाओं) का श्रविभाग होने से सामगानरूप कमें स्वयानि उत्तरों में ही गेय होता है, क्योंकि सम्पूर्ण तृच का छन्द और देवता समान होता है।

ग्रहाणां देवतान्यत्वे स्तुतशस्त्रयोः कर्मत्वादविकारः स्यात् ।।४८॥

ग्रहों का देवता स्तुतशस्त्र मन्त्र के देवता से भिन्त होने पर ऊह नहीं होता, मन्त्र का ज्यों-का-त्यो प्रयोग होता है, क्योंकि स्तोत्र ग्रीर शस्त्र प्रधान कमें हैं।

उभयपानात्पृषदाच्ये दध्नोप्युपलक्षणं निगमेषु पातव्यस्योपलक्षणत्वात् ॥४६॥

पूर्व ० — पृषदाज्य हविष् में दिघ ग्रौर घृत दोनों का पान होने से वह दिघ का उप-लक्षण है, क्योंकि मन्त्र में जो पीने योग्य वस्तु है, उसमें उपलक्षण है !

न वा परार्थत्वासज्ञपतिवत् ॥५०॥

सि०—पर-प्रत्यायक (दूसरे के लिए) होने से दिध और ग्राज्य—दोनों का मन्त्र में प्रयोग नहीं है। स्याद्वा प्राचाहनस्य तादर्ध्यात् ॥५१॥

पूर्वं o—'दिवि' पद का प्रक्षेप करना चाहिए, क्योंकि प्रावाहन पातृ श्रीर पेय -दोनों का स्मरण कराने के लिए हैं।

न वा संस्कारशब्दत्यात् ॥१२॥

सि०—दिध का उपलक्षण नहीं होता, क्योंकि दिधरूप ग्रर्थ तो संस्कार के लिए है।

स्याद्वा द्रव्याभिधानात् ॥५३॥

पूर्व० --- दिव बब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दिव भी द्रव्य की भाँति स्रभिहित है।

दध्नस्तु गुणभूतत्वादाज्यपानिगमाः स्युग्रंगत्वं श्रृतेराज्यप्रधानत्वात् । १४४॥ सि०—दिध शब्दं गौग होने से मन्त्रों में प्राज्य शब्द का प्रयोग होना चाहिए।

दिश को गुणत्व है, क्योंकि श्रुति में स्राज्य की प्रधानता स्पष्ट रूप से बताई गई है। दिश्व वा स्यात्प्रधानमाज्ये प्रथमान्त्यसंयोगात् ॥५५॥

पूर्वं o — दिध प्रधान है, आज्य में प्रथम और अन्त संयोग होने से । प्रथम संयोग उपलक्षण होता है और अन्त-संयोग श्रीभिधारण होता है, अत: दिध का ही उपलक्षण करना चाहिए।

स्रपि चाऽऽज्यप्रधानत्वार्गुणार्थे व्यपदेशे अवत्या संस्कारशब्दः स्यात् ॥५६॥

सिo — याग के सम्बन्ध से प्रयोजनवाला ब्राज्य ही प्रधान है गुणार्थ होने से जपस्तरण ब्रादि भक्ति धर्यात् लक्षणा से प्रयुक्त हैं, ग्रत: दिंघ संस्कार के लिए हैं, मुख्य नहीं है।

स्रपि वाऽष्ट्याविकारत्वासेन स्यादुपलक्षणम् ॥५७॥ पुर्व०—संज्ञा का मेद होने से उस संज्ञा का मन्त्र में प्रयोग करना चाहिए ।

न वा स्थाद्गुणञ्चास्त्रत्वात् ॥५६॥

सिo—ऊह नहीं करना चाहिए, ज्योंकि शास्त्र में गुण का विधान है। माव यह है कि 'म्राज्यपान' शब्द के स्थान में 'दिधिपान' नहीं कहना चाहिए।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य चतुर्थः पावः ॥

#### पञ्चमः पादः

म्रातुपुर्व्यवतामेकदेशग्रहणेच्यागमवदन्त्यनोपः स्थात् ॥१॥

सि०—नियत कमवालों में एक देश (एक भाग) का प्रहण होता है, अन्तवालों का लोप होता है। अन्त्य का लोप और आध का उपादान मुख्य होने से होता है, खोक-समाज में श्रानेवालों की भाँति।

लिङ्गवर्शनाच्च ॥२॥

स्रोप भ्रौर उपादान में प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं।

विकल्पो वा समत्वात् ॥३॥

पूर्व • आवोषादान और ग्रान्यकोष में कोई श्रुति नहीं है, दोनों समान हैं, ग्रत: विकल्प होता है। कभी आरम्भवानों का श्रीर कभी अन्तवानों का लोप होता है।

क्रमादुपसर्जनोऽन्ते स्यात् ॥४॥

जहाँ कम निर्धारित होता है, वहाँ ही अप्रधान अन्त में आता है, अतः लोक-समाज का दृष्टान्त ठीक नहीं है।

लिङ्गभविज्ञिष्टं संस्थाया हि तद्वचनम् ॥१॥

जो लिङ्गवाक्य कहा गया है, वह भी विशिष्ट नहीं है, क्योंकि वह वचन तो केवल संख्या का बोध कराता है।

ब्राबितो वा प्रवृत्तिः स्यादारम्भस्य तदादित्याद्वचनादन्त्यविधिः स्यात् ॥६॥

सि०— ब्रादि से प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रारम्भ सदा ब्रादि से ही होता है परन्तु यदि श्रुति में विशेष ब्रादेश हो तो ब्रन्सिविब हो सकती है।

एकत्रिके तृचाविषु माध्यन्दिनछन्दसां श्रुतिभूतत्वात् ॥७॥

पूर्वं ०— 'एक त्रिक' नामकं कतु में माध्यन्दिन पवमान में तीन ऋचाओं में से प्रत्येक तृच की प्रथम ऋचा में गान होता है, क्यों कि श्रुति में तीन छन्दों का विषान पाया जाता है।

श्रादितो वा तन्न्यायत्वादितरस्यानुमानिकत्वात् ॥ ।।।।

सि०—आद्य तृच में ही गान करना चाहिए, यही न्याय है। प्रत्येक तृच की पहली ऋचा से गान करना चाहिए, यह तो क्रानुमानिक है।

ययानिवेशञ्च प्रकृतिवत्संख्यामात्रविकारत्वात् ।।६॥

प्रकृति में तृच का जो कम सनिवेश है, उसमें सख्या-मात्र का बाथ है। कमानुग्रह गुल्य है, स्रतः प्राच तृच में ही गान होना चाहिए।

त्रिकस्तुचे घुर्ये स्यात् ॥१०॥

पूर्व० — धूर्साम-गाम में जो तिकस्तीत्र है, वह तीनों ऋचाम्रों में ही होना वाहिए।

एकस्यां वा स्तोमस्यावृत्तिषमंत्वात् ॥११॥

सि०—धूर्साम-गान एक ही ऋचा पर होगा, क्योंकि धूर्मान में उसी ऋचा को

चोदनामु त्वपूर्वत्वाल्लिङ्गोन धर्मनियमः स्थात् ॥१२॥

विधिविहित द्विरात्रयाग में प्रायणीय और उदयनीयों में पूर्वत्व के असम्भव होने मैं किष्यक्त प्रयुत्त होता है। यह विष्यक्त लिङ्ग के द्वारा नियत किया जाता है।

प्राप्तिस्तु रात्रिकाब्दसम्बन्धात् ॥१३॥

गति (द्विरात्रम्, दशरात्रम्) का सम्बन्ध दोनों स्थानों पर है, ग्रतः द्वादशरात्र के अभी की द्विरात्र में प्राप्ति है। प्रपूर्वातु तु संख्यासु विकल्पः स्वात्सर्वासामर्थवस्यात् ॥१४॥ विधिविहित संख्याग्रों में विकल्प होता है, क्योंकि इस प्रकार से सभी ऋचाश्रों का

म्रर्थवस्य हो जाएगा।

स्तोमिववृद्धी प्राकृतानामभ्यासेन संस्थापूरणमविकारात्संस्थायां गुणक्रव्यत्यायस्य चाश्रुतित्वात् ॥१५॥

पूर्व o — स्तोम (स्तुति के साम मन्त्रों) की जहाँ वृद्धि होती है, वहाँ प्रकृति से विहित साम ऋचामों में अभ्यास से संख्या की पूर्ति की जाती है, सिन्नियान होने से । एकविश्रति संख्या अब्द गुण होने से ग्रीर अप्राकृत ऋचामों के प्रशास्त्रीय होने से ।

न्नारामेन बाऽभ्यासस्याध्यतित्वात् ॥१६॥

सिo—ग्रप्राकृत सामों की श्रागमों से संख्यापूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि श्रम्यास श्रूपभाण नहीं होता।

संख्यायाञ्च पृथक्तवनिवेशात् ॥१७॥

संस्था पृथक्त्व निवेशनी होती है, प्रतः उसकी पूर्ति ग्रामम से ही करनी चाहिए । परावछब्दत्वात् ॥१८॥

'पराक्' खब्द का प्रयोग होने से भी भिन्त-भिन्न साम-ऋचाओं से संख्याकी पूर्ति करनी चाहिए, यही खिद होता है।

उक्ताविकाराज्य ॥१६॥

ग्नौर, निन्दा का श्रवण होने से भी श्रम्यास नहीं है, ग्रागम है। ग्रश्नुतित्वादिति चेत् ॥२०॥

श्वाक्षेप — ग्रागम भी श्रूयमाण नहीं होता, यदि ऐसा कहो तो — स्यादयेंचोदितानां परिमाणशास्त्रम् ॥२१॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं । एकविय संख्या के कहने से स्पष्ट विधान है, श्रत: परिभाण बतानेवाल शास्त्र-प्रमाण से कार्य होना चाहिए ।

द्यावापयचनं वाऽभ्यासे नोपपद्यते ॥२२॥

श्रम्यास में ग्रावाप-वचन भी उपपन्न नहीं होता, ग्रतः ग्रागम ही होता है। साम्ना चोत्पत्तिसामध्यति ॥२३॥

ग्रौर, सामों की उत्पत्ति भी भाषम से ही पूरी होती है। सूर्येध्वपीति चेत् ।।२४॥

आक्षेप—फिर तो वूसिंग में भी धावृत्ति -सम्बास न होकर भागम होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो —

नावृत्तिधर्मत्वात् ॥२५॥

समाo — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि धूर्माम प्रावृत्ति के धर्मवाला है, वहाँ धागम नहीं होगा।

दहिष्यवसाने तु ऋगायमः सामैकत्वात् ॥२६॥

बहिष्पवमान नामक स्तोमवृद्धि में ऋचाम्रों का ग्रागम करना पड़ता है, क्योंकि उनमें साम का एक त्व होता है।

धम्यासेन तु संख्यापुरणं सामिधेनीव्यम्यासप्रकृतित्वात् ॥२७॥

पूर्वं o—प्रकृति में स्रभ्यास होने से सामिचीनयों में श्रम्यास से ही संख्या की पूर्ति करनी नाहिए।

ग्रविशेषान्नेति चेत् ॥२८॥

आक्षेप अभ्यास और भ्रागम में कोई विशेषता नहीं है, यदि ऐसा कही तो -स्याद्धर्मत्वात् प्रकृतिवदभ्यस्येताऽऽसंख्यापुरणात् ॥२६॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं । विकृति-धर्मता होने से ही सम्यास होता है, पूर्व-प्रकृति की संख्या के समान । जब तक संख्या पूरी न हो, तब तक श्रम्यास होना चाहिए । यावदक्त वा कृतपरिमाणस्त्रातु ॥३०॥

सि०— शास्त्र में जितना निर्देश है, उतना ही घ्रम्यास करना चाहिए,वयोंकि निस्चित परिमाण निर्दिष्ट किया गया है।

ग्रविकानाञ्च दर्शनात् ॥३१॥

श्रिषिकों का दर्शन होते से भी श्रभ्यास नहीं है, श्रागम है। कर्मस्वपीति चेतु ॥३२॥

श्राक्षेप-धूर्ताम-गान में भी ऐसा ही होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो --न चोदितत्वात ॥३३॥

समा०----उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ स्पष्ट विघान है, अत: आगम से ही संख्यापूर्ति करनी चाहिए ।

षोडशिनो वैकृतस्वं तत्र कृत्स्नविधानात् ॥३४॥

पूर्व • — घोडशी का वैकृतत्व है अर्थात् घोडशी-प्रह विकृतिविहित पदार्थे है, विकृति में उसका सम्पूर्ण विचान होने से ।

प्रकृतौ चाऽभावदर्शनात् ॥३४॥

और, प्रकृति में पोडशी प्रह के घमाय का दर्शन होने से प्रकृति में इसका निषेध भी है, खतः यह वैकृत है।

#### प्रयक्षवचनाच्य ॥३६॥

तथा, किन्हीं स्थानों पर घोडश्ची से रहित ज्योतिष्टोम को अयभ कहा है, अतः यह वैकृत है।

प्रकरी वा शिष्टरवात् ॥३७॥

सि॰—प्रकृति — ज्योतिष्टोम में विहित होने से षोडणी प्राकृत है। प्रकृतिदर्शनाच्च ॥३८॥

भीर, प्रकृति में वोडशी के दर्शन होने से भी वोडशी प्राकृत है। ग्राम्नानं परिसंख्यार्थम् ।।३६॥

परिसंख्या के लिए षोडशी का विकृति में भी आम्नान है ।

उक्तमभावदर्शनम् ॥४०॥

प्रकृति में भोडशी के ग्रमावदर्शन से वैकल्पिक पोडशी होती है।

#### गुषादयज्ञत्वम् ॥४१॥

षोवशी को 'अयज्ञ' भनित से कहा गया है। पक्ष मे यज्ञ न होने से यह वैकल्पिक है। पक्ष में ग्रभाव होने से गौणवृत्ति से उसे अयज्ञ कहा जाता है। वस्तुतः बोडशी प्राकृत है गौर यह सिद्धान्त-पक्ष में ग्रहण होती है.

#### तस्याग्रयणाद्ग्रहणम् ॥४२॥

उस थोडकी-ग्रह का ग्रहण आग्रयण से करना चाहिए।

उक्थ्याच्य वचनात् ॥४३॥

पूर्वं ०--- उ कथ्य से भी वोडबी का ग्रहण करना चाहिए, क्योकि ऐसे प्रमाण पाये आते हैं।

### तृतीयसवने बचनात्स्यात् ॥४४३।

प्रमाण उपलब्ध होने से तृतीय सदन में भी षोडशी का ग्रहण करना चाहिए । श्रनभ्यासे परावछब्दस्य सादध्यति ॥४५॥

'पराक्' शब्द भनम्यास में होता है क्योंकि उसका अवगम तादध्यें होता है, अत: उक्थ्य और श्राग्रयण से घोडशी का ग्रहण करना चाहिए।

### उक्थ्यविच्छेदवचनाच्च ॥४६॥

भौर, विच्छेदक के उपलब्ध होने से उक्थ्य से भी वोडशीका ग्रहण करना चाहिए।

माग्रयणाद्वा पराक्छव्दस्य देशवाचित्वात्पुनराधेयवत् ॥४७॥

सि० 'पराक्' अब्द देशवाची होने से पुनरार्थिय की भौति स्नाक्षयण से ही घोडशा का प्रहण करना चाहिए।

विच्छेदः स्तोपसामान्यात् ।।४८॥

विच्छेद—वचन स्तोम सामान्य के कारण है, ध्रत. आप्रयण से ही घोडशी का ग्रहण करना चाहिए।

उनध्याऽग्निच्टोमसंयोगादस्तुतज्ञस्त्रः स्यात्सति हि संस्यान्यत्वम् ॥४६॥

पूर्व o — पोडवी का उक्थ्य भीर भिनिष्टोम के साथ सम्बन्ध होने से यह स्तोत्र भीर शस्त्र से रहित होती है। यदि इसे स्तोत्र भीर शस्त्र से प्रक्त माना जाए तो मिन्न संस्था माननी पड़ेगी, ग्रत: बोडवी स्तोत्र भीर शस्त्र से रहित ही होती है।

सस्तुतशस्त्रो वा तदङ्गत्वात् ॥५०॥

सि०--धोडशी स्तोत्र ग्रौर सस्त्र सहित होती है, क्योंकि स्तोत्र ग्रौर सस्त्र घोडशी के श्रङ्ग होते हैं।

लिङ्कदर्शनाच्य ।१५१॥

प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि स्तोत्र ग्रीर शस्त्र घोडशी के मङ्ग हैं।

वचनात्संस्थान्यत्वम् ॥५२॥ प्रमाणों के उपलब्ध होने से भिन्न संस्था भी मान्स है।

#### श्रभावादतिरात्रेषु गृह्यते ॥५३॥

पूर्व० — प्रङ्गिरस का द्विरात्र में ग्रभाव होने से क्रङ्गिरस द्विरात्र में पोडशी का ग्रहण होता है।

#### श्रन्वयो वाडनारभ्यविभानात् ॥१४॥

सि०—षोडशी काभी ग्रन्वय इस कर्तु में होता है, क्योंकि ग्रनारम्भ विधान होता है।

चतुर्थे चतुर्थेऽहन्यहीनस्य गृह्यते इत्यभ्यासेन प्रतीयेत भोजनवत् ॥४४॥

पूर्व-शहीन बाग मे चौथे-चौचे दिन में षोडशी का ग्रहण होता है, इसलिए एक शहीन में भोजन की भाँति श्रभ्यास प्रतीत होता है।

श्रपि वा संख्यावस्वान्नाहीनेषु गृह्यते पक्षबदेकस्मिन्संख्यार्थभावात् ॥१६॥

सि०-- 'चतुर्थे' पद संस्यावाचक होने से भिन्न भिन्न ग्रहीन यागों में पोडशी का ग्रहण होता है, त्योंकि एक में सस्या का प्रयोजन सफल नहीं होता .

#### भोजने च सत्संख्यं स्यात् ॥५७॥

धौर, जो 'भोजनवत्' कहा गया है, उससे चतुर्य से ग्रन्य चतुर्य वहाँ पर कल्पित किया गया है।

#### जगरसाम्नि सामाभावाद्कतः साम तदाख्यं स्वात् ॥५८॥

जगत्साम में अगती छन्दवाजी ऋजाओ का सम्बन्ध होने से, ऋचा के आधार पर यह नाम पड़ा है, साम के आधार पर नहीं क्योंकि सम्पूर्ण सामवेद में जगत्संज्ञक साम का अभाव है।

### उभयसाम्नि नैमित्तिकं विकल्पेन समत्वादस्यात् ॥५६॥

पूर्व ० --- उभय सामवाल 'गोसब' ब्रादि क्रतुओं मे जहाँ बृहत् झौर रथन्तर दोनों सामों का गान होता है, वहाँ नैमित्तिक होने से विकल्प है, क्योंकि दोनों साम हैं।

### मुख्येन वा नियम्यते ॥६०॥

ग्रथवा, मुख्यत्व से नियम करना चाहिए।

#### निभित्तविघाताद्वा कतुयुक्तस्य कर्म स्यात् ॥६१॥

सिo—निमित्त का विघात होने से कोई ग्रन्य ही ऋंचा ऋतु के श्राघार पर ली जाएगी।

### ऐन्द्राचायवस्याग्रवचनादादितः प्रतिकर्षः स्थात् ॥६२॥

### ग्रपि वा धर्मविशेषात्तद्धर्माणां स्वस्थाने प्रतिकरणादग्रत्वमुख्यते ॥६३॥

सि०---ऐन्द्रानायन ग्रह निशेष घर्मवाले होने से उसी घर्म से पूर्णरूपेण युक्त है, मतः मग्रता का तात्पर्य है कि प्रकरणानुसार ग्रपने स्थान में ही उनका प्रग्रत्व है। मान पह है कि जहीं मैत्रावरुण ग्रावि ग्रह लिये जाते हैं, वहाँ ऐन्द्रानायन ग्रह उनसे पूर्व लिया जाएगा; ग्रह यथास्थान ही लेने चाहिएँ।

#### धारासंधोगाच्च ॥६४॥

धाराप्रहों का संयोग होने से सर्व की ब्रप्नता का विचान नहीं है, श्रतः सबके आदि में प्रतिकर्ष नहीं करना चाहिए।

### कामसंयोगे तु वच नादादितः प्रतिकर्षः स्यात् ॥६५॥

पूर्वे जहाँ काम ... फल का संयोग होता है , वहाँ ग्रह का सर्वे ग्रादि में प्रति-कर्षे होता है, नर्योक्ति ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं ।

### तदेशानां वाऽप्रसंयोगात्तयुक्ते कामशास्त्रं स्यान्नित्यसंयोगात् ॥६६॥

सि॰ — जहाँ 'ऋग्न' पद का सम्बन्ध जस-उस देश में स्थित ग्रहों के साथ है, वहाँ ग्रग्नता का सम्बन्ध होने से स्वस्थान में फलबोधक विधि है, नित्य संयोग होने से। भाव यह है कि ग्रह का ग्रहण अपने नियत स्थान पर ही होगा।

### परेषु चाग्रज्ञब्दः पूर्ववत् स्यात्तदादिषु ॥६७॥

पूर्व ० — ऐन्द्रावायव आदि प्रह में श्रूयमाण 'अब' शब्द पूर्व अधिकरण के समान होता है। जिस-जिसकी अग्रता श्रूयमाण होती है, तदग्रों का कामसंयोग होता है।

### प्रतिकर्वो वा नित्यार्थेनाग्रस्य तदसंयोगात् ॥६८॥

सि॰ — ऐन्द्रावायव से प्रतिकर्ष होता है, क्यों कि निस्थार्थ से ग्रग्रता का काम — फल से संयोग नहीं होता।

#### प्रतिकवंड्य दशंयति ।।६६॥

म्रोर, 'वारपेयुस्तं यं कामाय मृह्णीयुः' इत्यादि लि'ङ्गवानय भी प्रतिकर्व के सूचक हैं।

### पुरस्तादेन्द्रवायवादग्रस्य कृतदेशस्वात् ॥७०॥

ग्रम्रता का स्थान निश्चित होने से ग्राध्विन थादि ग्रहों का ऐन्द्रावायव ग्रहों से पूर्व प्रतिकर्ष होना चाहिए।

### तुस्यधर्मत्वाच्च ॥७१॥

श्रीर, सभानधर्मता होने से भी ऐग्द्रावायव ग्रह से पूर्व श्राव्विन स्नादि का ग्रहण करमा योग्य है।

### तया च लिङ्कदर्शनम् ॥७२॥

प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की सिद्धि होती है।

#### . सादमं चापि शेषस्वात् ॥७३॥

श्रासादन (वेदि पर यक्षास्थान रखना) भी ग्रपकुष्ट होता है, क्योंकि वे ग्रहण के शेष हैं।

#### लिङ्गदर्शनाच्च ॥७४॥

श्रासादन के प्रतिकर्ष में प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं।

### प्रदानं चापि सादनवत् ॥७५॥

पूर्वं 0-प्रदान (ग्राहुति देने) में भी श्रासादन के समान प्रतिकर्ष होता है, स्योंकि दोनों का परस्पर सम्बन्ध है।

#### न वा प्रधानत्वाच्छेषत्वात्सादनं तथा ॥७६॥

सि०---नहीं। प्रदान मुख्य कर्म है, धतः बासादन के समान प्रतिकर्ष (अदल-क्दल) नहीं होगा।

ज्यनीकायां न्यायोक्तेष्वाम्नानं गुषार्यं स्यात् ॥७७॥

पूर्व ०—ज्यनीक (द्वादशाह के पहले, पिछले ग्रीर दसवें दिन को छोड़कर जो शेष नो दिन हैं, उनका नाम ज्यनीक है) में तीसरे दिन में ग्रतिदेश शास्त्र से प्राप्त आग्रयणता न्थाय्य है ग्रीर पून: कथन ग्रथंबाद —स्तुति के लिए है।

द्मपि वाऽहर्गणेष्वग्निवत्समान विघान स्वात् ॥७८॥

सि॰--- शहर्गणों में प्राग्तिचयन के समान समान विघान है, ग्रथंवाद नही।

हादशाहस्य व्यूडसमूदत्वं पृष्ठवत्समानविधानं स्यात् ॥७६॥

पूर्व० — द्वादशाह पृष्ठ के समान व्यृद्ध धौर समूदरूप होने से समान विधान-वाला है।

ब्युडो वा लिङ्कदर्शनात्समूढविकारः स्यात् ॥५०॥

सि० — ट्यूट समूद का विकार है। इस विषय में प्रमाण उपलब्ध होते हैं, स्रतः व्यूट स्रोर समूद दोनों समान विधानवाले नहीं हैं।

#### कामसंयोगात् ॥८१॥

कास का संयोग होने से ब्यूट समूढ का विकार है।

तस्योभयया प्रवृत्तिरंककम्यात् ॥६२॥

व्यूद ग्रीर समूढ दोनो प्रकार के ढाँदशाहों की प्रवृत्ति ग्रविशेषतया होती है, क्योंकि दोनों की एक कमेता है।

एकदशिनीवत् त्र्यनीका प्रवृत्तिः स्यात् ॥५३॥

पूर्वo — असे एकादशिन प्रकरण में आवृत्ति — अम्यास है, उसी प्रकार त्र्यानीक में भी आवृत्ति है।

स्वस्थानविवृद्धिर्वोऽह्वामप्रत्यक्षसंख्यत्वात् ॥५४॥

सि॰—स्वस्थान-विवृद्धिरूप श्रावृत्ति है, वयोकि दिवसों की संख्या श्रप्रत्यक्ष है। पृष्ठ्यावृत्ती चाप्रयणस्य दर्शनात् त्रयांस्त्रिक्षे परिवृत्ती पुनरैन्द्रवायदः स्यात्।।वप्र॥

ग्रीर, पृष्ठ्य की ग्रावृत्ति में तेतीस दिनों में अग्रता का दर्शन होता है, पुनः दण्ड-

कालित प्रावृत्ति में ऐन्द्रावायव होता है, श्रतः स्वस्थान में विवृद्धि होती है।

#### वचनात्परिवृत्तिरंकारशिनेषु ॥८६॥

एकादशिन प्रकरण में जो दण्डकलित भ्रावृत्ति होती है, वह प्रमाण उपलब्ध होने से मुक्त है।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥५७॥

प्रमाण उपलब्ध होने से भी एकादिशन प्रकरण में दण्डकलित आवृत्ति स्वीकार करने पोस्प है।

### छन्दोव्यतिकमाद् व्यूढे भक्षपधमानपरिधिकपालमन्त्राणाः यधोत्पत्तिबचनमूहवतस्यात् ॥६८॥

ब्युडसंज्ञक द्वादशाह याग में मुख्य छन्दों का व्यक्तिकम होने से भक्ष, प्रयमान, परिचि भीर कपान के मन्त्रों का जैसा पाठकम है, उसी प्रकार घोले जाएँगे। मन्त्रों में श्रदल-बदल नहीं होगा; ऊह केवल छन्दों में होगा।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य पञ्चमः पादः ॥

#### षष्ठः पादः

#### एकर्चस्थानानि यज्ञे स्युःस्वाध्यायवत् ॥१॥

पूर्वं ०—यब में रथण्तर धादि सामीं का गान एक ही ऋचा में करना चाहिए, स्वाध्याय के समान।

#### तुचे वा लिङ्कादर्शनात् ।।२।।

सि०—यह गान एक ऋचा परेन होकर तीनो ऋचाक्रो पर होना चाहिए, लिङ्गबोधक प्रमाणों के उपलब्ध होने से।

### स्वर्द्धां प्रति बीक्षणं कालमात्रं परार्थत्वात् ॥३॥

स्वर्दुंक् बब्द के साथ वीक्षण का साक्षात् सम्बन्ध होता है, ग्रन्थथा यह बब्द काल को लक्षित करता है, स्तुरुपर्यक होने से ।

#### पृष्ठ्यस्य युगपद्विधेरेकाहवद्दिसामस्वम् ॥४॥

पूर्व० — पृष्ठस्तोत्र का एकसाय विघान होने से एकाह के समान दोनों सामों का एक दिन में ग्रानुष्ठान करना चाहिए।

### विभक्ते वाऽसमस्तविधानात्तद्विभागेऽप्रतिषिद्धम् ॥४॥

पूर्वं ०— 'पृष्ठ्य ' पद मे इन्ह समाप्त का ग्रभाव ग्रोर बहुवोहि समास का विधान होने से विभाग में भी बृहत् ग्रीर रयन्तर का प्रतिषेघ नहीं होता ग्रथांत् किसी दिन बृहत् साम का गान हो, किसी दिन रयन्तर का।

### समासस्त्वेकादशिनेषु तत्प्रकृतित्वात् ॥६॥

पूर्व - प्रकृति - ज्यातिष्टोम में सम्पूर्ण एकादिकानों का ग्रालम्भ = दान होने से वहाँ पर समास होता है।

#### विहारप्रतिषेधाच्य ॥७॥

श्चसमान अधिकरण का प्रतिषेध होने से झन्य दिनों में उन (पणुझों के झालम्भ) का प्रतिषेश किया जाता है झीर प्रायकीय में उनका झालम्भन होता है ।

### श्रुतितो वा लोकवद्विभागः स्थात् ॥५॥

सि०-—द्वित्व (दिवचनी) श्रृति होने से जैसे लोक में व्यवहार होता है, उसी प्रकार प्रायणीय और उदयनीय में विभाग होता है। विहारप्रकृतित्वाच्य ॥६॥

क्यौर, विहार प्रर्थात् एक-एक पशुका दान प्रकृत है, इसलिए भी विभाग होना चाहिए।

यावच्छक्यं ताबद्विहारस्यानुप्रहीतव्यं विश्वये च तदासत्तेः । ११०॥

जहाँ तक हो सके विहार-वास्य का अनुसरण करना चाहिए। संशय होने पर मुख्य प्रमाण के प्राधार पर निर्णय करना चाहिए।

त्रयस्तथेति चेत् ॥११॥

श्रालेष — यदि मुख्य वचन के ग्राधार पर हो निर्णय होना है तो प्रायणीय मे तीन ही पशुर्यों का ग्रालम्भन - दान होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो

न समन्वास्त्रयाजवत् ।।१२॥

समा० उक्त कथन ठीक नहीं, समान भाग होने से प्रयाज के समान । वस्तुतः साम्यत्व से ही प्रयाजवत् विभाग करना चाहिए।

सर्वपृष्ठे पृष्ठशन्यासीयां स्यादेकवेशत्वं पृष्ठस्य कृतदेशत्वात् ॥१२॥

पूर्व ॰ -- सर्वपृष्ट में पृष्ठ शब्द के होने से रयन्तर आदि सभी पृष्ठों का एकदेशत्व है, क्योंकि पृष्ठ का स्थान पूर्व से ही निश्चित है।

विषेस्तु विप्रकर्षः स्यात् ।।१४॥

सिo-विधिवचन से देशभेद होता है।

वैरूपसामा कतुसंयोगात् त्रिवृहदेकसामा स्यात् ॥१८॥

पूर्व - ज्योतिष्टोम याग की संस्था उन्ध्य में एक वैरूप साम होना चाहिए, स्योंकि साम का समग्र ऋतु के साथ सम्बन्ध है। जैसे त्रिवृत् प्रानिष्टोम समग्र ऋतु में त्रिवृत्स्तोम है, उसी प्रकार उन्ध्य में भी एक साम होना चाहिए।

पृष्ठार्थे वा प्रकृतिनिङ्गसंयोगात् ॥१६॥

सि०--पृष्टकार्य में ही वैरूप साम का निवेश है, प्रकृतिलिङ्ग के संयोग से।

त्रिवृहदिति चेत् ॥१७॥

श्राक्षेप---जैसे त्रिवृदिग्निष्टोंग में समग्र कतु में त्रिवृत्त्व का निवेश होता है, वैसे ही यहाँ भी होता है, यदि ऐसा कहो तो---

न प्रकृतावकृत्सनसंयोगात् ।।१८॥

समा० - उक्त कथन ठीक नहीं। प्रकृति में सम्पूर्ण कतु के साथ सम्बन्ध न होने सै त्रिवृत्त्व नहीं है।

विधित्वान्नेति चेत् । १६॥

आक्षेप—जैसे चेनुविधि में कतु के साथ सम्बन्ध है, वैसे ही यहाँ भी कतु के साथ सम्बन्ध होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो—

न स्याद्विशये तन्त्यायत्वात्कर्माविभागात् ॥२०॥

समा० −उक्त कथन ठीक नहीं। यह विवि घेनु के समान नहीं है। संक्षय की फिंवति में वह त्याय्य है, न्योंकि कर्मों का ग्रभेद है। प्रकृतेश्चाविकारात् ॥२१॥

ग्रीर,प्रकृति ≕श्योतिष्टोम का विकार ने होने से भी सामों का क़रस्त --सम्पूर्ण क्यु संयोग नहीं है ।

त्रिवृत्ति संख्यास्वेन सर्वसंख्याविकारः स्यात् ॥२२॥

पूर्व विविद्यमिष्टोम में त्रिवृत् -- वेगुण्यख्य सख्या का विधान होने से हर वस्तु को तिगुना करना चाहिए, क्योंकि संख्यात्व सामान्य से सर्वसंख्या का विकार है।

स्तोमस्य वा तस्तिङ्गस्यात् ॥२३॥

सिo-- त्रिवृदिग्निष्टीम में केवल स्तोमों को ही त्रिवृत् -- तिगुना करता पड़ता है। प्रमाणों से भी यही बात सिद्ध होती है।

उभयसाम्नि विश्वजिद्धिभागः स्यात् ॥२४॥

पूर्वं - उमय सामवाले याग में विश्वजित् गाग के समान विभाग होता है।

पृष्ठार्थे वास्तदर्थत्वात् ॥२५॥

सि० पृष्ठार्थ में दोनों का विनियोग है, मत: उनका विभाग न होकर समुज्ज्य है, क्योंकि उन दोनों का ग्रौर कोई प्रयोजन नहीं है ।

लिङ्गदरांनाच्य ॥२६॥

प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि उभय सामवाले याग में रथन्तर स्रौर बृहत् दोनों सामों का समुज्यय है।

पृष्ठे रसभोजनमावृत्तेसंस्थिते त्रयस्त्रिक्षेत्रहान स्यात्तदानग्तर्यात् प्रकृतिवस् ॥२७॥

ृष्वं पृष्ठ में रसभोजन — घी या मधु का अक्षण विपरीत कम से करना चाहिए प्रकृतियाग के समान, त्रयांस्त्रशत (तेतीसवें) ग्रह के संस्थित होने पर, वर्षों कि इन दोनों में प्रानन्तर्य है।

ग्रन्ते वा कृतकालत्वात् ॥२८॥

सि॰ -मधु या धृत-भक्षण षडह के ब्रन्त में होगा, क्योंकि इसका समय निर्घारित है।

ग्रन्थासे च तवस्थासः कर्मणः पुनः प्रयोगात् ॥२६॥

पूर्व० — षडहरूप कर्म के पुन -पुन : प्रयोग से षडह की मावृत्ति होने पर रस-भोजन की भी मावृत्ति होती है ।

ग्रन्ते वा कृतकालत्वात् ॥३०॥

सि० - कई पडह होने पर रसभोजन भन्तिम षडह के पश्चात् ही होगा, प्रत्येक षडह के पश्चात् नहीं, क्योंकि इसके लिए समय का निर्धारण किया हुआ है।

श्रावृत्तिस्तु व्यवाये कालमेदात् ॥३१॥

व्यवधान होने पर कालभेद से आवृत्ति होती हैं। भाव यह है कि गवामयन यज्ञ में भक्ष प्रत्येक मास के ग्रन्त में होना चाहिए।

मधु न दीक्षिता बहुःचारित्वात् ॥३२॥

पूर्व • --सत्री लोग दीक्षित होते हैं। दीक्षित प्रवस्था में ब्रह्मचर्य का पासन करने से उन्हें मधु का भक्षण नहीं करना चाहिए।

#### प्राइपेत वा यज्ञार्थत्वात् ॥३३॥

सि॰ —यज्ञ में विशेष विधान होने से सनी लोगों को मधु अक्षण करना चाहिए। (जहाँ मधु का निषेध है, वहाँ मधु का अर्थ है शराव, परन्तु यहाँ मधु का अर्थ है शहद ।)

मानसमहरन्तरं स्थाद् द्वादशाहे व्यपदेशात् ॥३४॥

पूर्वo भेद-व्यपदेश होने से 'मानसग्रह' द्वादशाह के परचात् होना चाहिए । तेन ख संस्तवात् ।।३६॥

हादशाह 'मानस' के द्वारा स्तुत होता है, इस स्तवन से भी भेद का ज्ञान होता है। श्रहरन्ताच्च परेण चोदना ॥३६॥

श्रीर, मानसग्रह'का विघान द्वादञ्चाह के पश्चात् होने से 'मानस' द्वादशाह से भिन्न दिवस का श्रङ्क है।

#### पक्षे संख्या सहस्रवत् ॥३७॥

यदि तेरह दिन माने जाएँ तो बाग्ह की सख्या का बाघ होता है, यदि ऐसा कहा जाए तो द्वादन संस्था सहस्र संख्या (सहस्र संख्या हजार से ग्रविक के लिए भी प्रयुक्त होती है) के समान ग्रविक में भी प्रयुक्त होती है।

ग्रहरङ्गं वांशुवच्चोदमाभावात् ॥३८॥

सि॰ पृथक् विधान न होने से 'मानसग्रह' पृथक् कर्म नहीं है, श्रपितु द्वादशाह के दसर्वे दिन का श्रङ्क है, सोमयाग में होनेवाले श्रशुग्रह के समान।

दशमविसर्गवचनाच्च ॥३६॥

दश्चम विसर्ग-वचन से भी यही सिद्ध होता है कि 'मानसग्रह' दशम दिवस का मञ्जू है।

दशमेऽहनीति च तद्गुणशास्त्रात् ॥४०॥

'दशमे ग्रह्नि' इस वाक्य से भी 'मानसग्रह' दसवें दिन का ग्रङ्ग है।

संख्यासामञ्जस्यात् ॥४१॥

'मानसग्रह' को दसर्वे दिवस का ग्रङ्क मानने पर संख्या का भी सामञ्जस्य हो जाता है।

पञ्चितरेके चंकस्य भावात् ॥४२॥

पशुर्कों के दान में एक के ब्रतिरेक (बढ़ाने) से भी यही सिद्ध होता है कि 'मानस-ग्रह' प्रङ्क है, कर्मान्तर नहीं है।

स्तुतिञ्यपदेशमञ्जे नाविप्रतिषिद्धं वतवत् ॥४३॥

स्तुति का व्यपदेश व्रत की भाँति विव्रतिषिद्ध नहीं होता, क्योंकि श्रङ्ग से श्रङ्गी की स्तुति होती है।

वचनादतदन्तत्वम् ॥४४॥

वचन से तदनन्तता नहीं होती, ग्रतः 'मानसग्रह' ग्रङ्ग है, स्वतन्त्र कर्म नहीं । पत्नीसंयाज के पश्चात् 'मानसग्रह' का ग्रहण किया जाता है ।

### सत्रमेकः प्रकृतिवत् ॥४५॥

पूर्व । सत्र में एक ही कर्ता यजमान होता है, जैसे प्रकृति -ज्योतिष्टोम में एक ही यजमान होता है।

बहुवचनात् बहुनां स्वात् ॥४६॥

सि० — बहुदचन का प्रयोग होने से सत्र बहुतों द्वारा होना चाहिए, एक का बाध है।

ग्रपदेशः स्यादिति चेत् ॥४७॥

आसोप -केवल किया का सम्बन्ध होते से बहुबचन का प्रयोग है, यदि ऐसा कही तो—

नैकव्यपदेशात् ॥४८॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, एक का व्यवदेश (दूसरे के साथ सम्बन्ध) होने से ।

सन्निवापं च दर्शयति ।।४६॥

सन्तिवाप का प्रयोग भी सत्र को बहुकर्तृक सिद्ध करता है।

बहुनामिति चैकस्मिन्यिशेषवचने स्यर्थम् ॥१०॥

यदि केवल एक ही यजमान माना जाए तो बहुवचन का निर्देश निरर्थक हो जाएगा, श्रत: सत्र में एक नहीं, श्रनेक यजमान होते हैं, गृहपति उनमें सर्वश्रेष्ठ होता है।

ग्रन्ये स्युऋँ त्विजः प्रकृतिवत् ॥५१॥

पूर्वं • — सत्र मे प्रकृति — ज्योतिष्टोम की भौति ऋत्विज यजमान से मिन्न होने चाहिएँ।

ग्रपि वा धजमानाः स्थुर्ऋ त्विजामभिषानसंयोगात्तेषां स्याद्यजमानत्वम् ॥१२॥

सि०—यजमान ही ऋत्विज होते हैं, ऋत्विजों का नाम के साथ सम्बन्ध होते से उनका यजमानत्व है।

कर्तृसंस्कारो वचनादाधातृबदिति चेत् ॥१३॥

स्राक्षेप—वचन-सामर्थ्य से इन सबकी दीक्षा-सरकार का विधान है, जैसा स्राधान में होता है, यदि ऐसा कहो तो

स्याहिशये सन्न्यायस्यास्त्रकृतिवत् ॥५४॥

समा०--- उक्त कथन ठीक नहीं । संशय उत्पन्न होने पर यजमान ही ऋत्विज होते हैं, यही न्याय्य है, प्रकृति के समान ।

स्वाम्यारुयाः स्युर्गृहपतिवदिति चेत् ॥५५॥

स्राक्षेप सम्बर्ग स्नावि शब्दों को भी गृहपति शब्दे के समान यजमान का वाचक सामना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो----

न प्रसिद्धग्रहणस्वादसंयुक्तस्य तद्धर्मेण ॥५६॥

समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जो प्रसिद्ध है, उसी का ग्रहण किया जाता

है। अध्वर्यु द्यादि से यजमान का ग्रहण नहीं हो सकता। ऋस्विक् दर्म से द्वसंयुक्त ---असम्बद्ध स्वामी की ही गृहपति काख्या (नाम) है।

बहुनामिति तुल्येषु विशेषवचनं नोपपदाते ॥५७॥

बहुत यजमानों में जो गृहपति होता है, सत्रकर्ता कहलाता है, केवल यजमानों में विशेष वचन उपपन्न नहीं होता।

दीक्षिताऽदीक्षितव्यपदेशक्च नौपपद्यतेऽर्थयोनित्यभावित्यात् ॥५८॥

सत्र में दीक्षित और सदीक्षित का व्यवहार भी उपगन्न नहीं होता, क्योंकि वहाँ स्वर्थ (दीक्षित और अदीक्षित) का नित्य भाव है, सतः सत्र में सब कार्य यजमान द्वारा ही होते हैं।

#### ग्रदक्षिणत्वाच्य ॥५६॥

सत्र में दक्षिणा भी नहीं दी जाती, क्यों कि वे स्वय ही यज्ञ के स्वामी होते हैं। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि सत्र यजमान द्वारा ही सम्पन्न होता है।

## द्वादशाहस्य सत्रत्वमासनोपाधिकोदनेन यजमानबहुत्वेन च '

# सत्रशब्दाभिसयोगात् ।।६०॥

द्वादशाह सत्र भी होते हैं और श्रहीन भी । वे द्वादशाह सत्र हैं जिनमें 'श्रास' बैठने और 'उप — इ' कार्य ग्रारम्भ करने ग्रादि शब्द का प्रयोग होता है भीर जिसमे नियमानुसार सत्रह से कम और चौबीम से श्रधिक यजमान नहीं होते।

यजितचोदनादहीनत्वं स्वामिनां चाऽस्थितपरिमाणत्वात् ॥६१॥

वे द्वादशाह प्रहीन कहलाते हैं जिनमें 'धजति' चातुका प्रयोग हो ग्रौर यजमानों की संख्या निष्चित नही होती।

श्रहीने दक्षिणाञ्चास्त्रं गुष्टवात् प्रत्यहं कर्मभेदः स्यात् ।।६२।।

पूर्व ः पीण्डरीक ग्रहीन में जो दक्षिणा का विधान है, वह प्रतिदिव भिन्त-भिन्न होता है, क्योंकि वहाँ दक्षिणा गौण है ग्रीर प्रतिदिन के कर्म में भी भिन्नता होती है।

### सर्वस्य वैककम्यति ॥६३॥

श्राक्षेप —पौण्डरीक याग भ्यारह दिन का एक कर्म है,श्रतः याग पूर्ण होने पर एक ही बार दक्षिणा देनी चाहिए ।

### पुषदाज्यवद्वाऽह्नां मुणञ्चास्त्रं स्यात् ।।६४॥

समार — 'एक ही बार दक्षिणा देनी चाहिए' - ऐसा कहना ठीक नहीं। प्रतिदित भी दक्षिणाओं में मेद हो सकता है, प्वदाज्य के समान, क्योंकि यहाँ महन — दिन प्रधान है भीर दक्षिणा भीण है, भ्रतः प्रतिदिन दक्षिणा की आवृत्ति हो सकती है।

ज्योतिष्टोम्यस्तु दक्षिणाः सर्वासामेक्कर्मत्वारप्रकृतियत् सस्मात्तासां

### विकारः स्यात् ॥६५॥

माक्षेप—म्महीन-याग विकार है, सम्पूर्ण कार्य के एक होने से। ज्योतिष्टोम की सिक्षणा भी एक होती है, प्रकृति के समान, प्रतः पीण्डरीक में भी दक्षिणा एक ही बार दी जानी चाहिए।

### हादशाहे तु वचनात्प्रत्यहं दक्षिणाभेदस्तत्प्रकृतित्यात्परेषु तासां संस्थाविकारः स्यात ॥६६॥

समा० द्वादशाह याग में प्रत्यक्ष वचन होने से प्रतिदिन श्रलग-श्रलग दक्षिणा दी जाती है। गौण्डरीक स्रादि याग भी द्वादशाह की प्रकृतिवाला है, स्रतः वहाँ भी कर्म के श्रनुसार दक्षिणा में भेद हो जाएगा।

परिक्रयाविभागाद्वा समस्तस्य विकारः स्यात् ॥६७॥

सि० ~परिकया में विभाग न होने से समस्त का विकार होता है अर्थात् सम्पूर्ण यज्ञ को सम्पन्न करने के लिए ऋत्विक् का स्वीकार होता है, ऋत. दक्षिणा एक ही होनी चाहिए।

मेदस्तु गुणसंयोगात् ॥६८॥

द्वादशाह में जो मेद कथन है वह तो गुण (मुत्या-सम्बन्ध) के कारण है। गौण्डरीक याग में ऐसा कोई कथन गहीं है, श्रतः वहाँ दक्षिणा एक बार ही दी जाती है।

प्रत्यहं सर्वसंस्कारः प्रकृतिवत् सर्वासां सर्वेशेषस्यात् ।।६६॥

पूर्वं o — जैसे प्रकृति मे समस्त दक्षिणा का संस्कार उसी समय हो जाता है, उसी प्रकार पीण्डरीक याग मे भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ यहों विनों की प्रधानता है स्रोर दक्षिणा गीण है, स्रत: प्रतिदिन सारी दक्षिणा ले जानी चाहिए।

एकार्थंत्वान्नेति चेत् ॥७०॥

ग्राक्षेप—दक्षिणाओं का एकार्थत्व होने से प्रतिदिन उनके नथन (ले जाने) रूप संस्कार की ग्रावस्थकता नहीं है, यदि ऐसा कही तो—

उत्पत्ती कालमेदात् ॥७१॥

समा० — उनत कथन ठीक नहीं । दिलाणाओं की उत्पत्ति में विशिष्ट काल का सम्बन्ध श्रूयमाण होता है, अतः भेद से ही संस्कार होना चाहिए, अतिदिन दक्षिणा ले जानी चाहिए।

विभज्य तु संस्कारवचनादृद्वादशाहवत् ॥७२॥

सि॰—पौण्डरीक याग का प्रकृतियाग है द्वादशाह, न कि ज्योतिष्टोम—ऐसा वचन है, यत द्वादशाह के समान विभाग करके ही दक्षिणा से जानी चाहिए।

तिङ्गोन द्रव्यतिर्वेशे सर्वत्र प्रत्ययः सात्तिङ्गस्य सर्वगामित्वात् ॥७३॥

पूर्वo—लिङ्गवाक्य के द्वारा शब्द का निर्देश होने पर लिङ्गवाक्षित सभी मानवी — मनु-सम्बन्धी ऋचाओं का बीध होता है, ग्राप्नेय की भाँति लिङ्गवाक्य के सर्व-गामी होने से।

याबदर्थं बाडवंशेषत्वादतोऽर्थेन परिमाणं स्वात्तस्मिश्च लिङ्गसामर्थ्यम् ॥७४॥

लि॰ —जितनी मानवीय ऋचायों से कार्यसिद्धि होती है, उतनी ऋचायों का ग्रहण करना चाहिए, सबका नहीं। अर्थशेष होने से सामिधेनियों का ही उपादान होता है, उन्हीं में लिज्ज वाक्य का सामर्थ्य है।

प्राग्नेये कृत्स्तविधिः ॥७५॥

भ्राग्नेय सुवत में सम्पूर्ण मन्त्रों के भ्राङ्गत्व का विधान है।

ऋजीवस्य प्रधानत्वादहर्गणे सर्वस्य प्रतिपत्तिः स्यात् ॥७६॥

ऋजील के प्रधान होने से द्वादशरात्र ग्रादि में सबकी प्रतिपत्ति -- प्राप्ति होती है।

वासिस मानोपावहरणे प्रकृतौ सोमस्य वचनात् ॥७०॥ प्रकृतिःच ज्योतिष्टोम में सोम का मान −तोलना ग्रौर उपावरण — बंटोरना एक ही वस्त्र में हो जाता है, वचन के सामर्थ्य से । (प्रकृतियाग में जिस कपड़े पर तोलते हैं, उसी से बटोर भी लेते हैं, क्योंकि प्रकृतियाग एक ही दिन में समाप्त हो जाता है।)

तत्राहर्गेणेऽथद्वि। सः प्रकृतिः स्यात् ।।७८॥

परन्तु द्वादशाह श्रहर्गण में (जो कई दिन चलते हैं) ग्रयापित्त से उपावहरण के निए नया वस्त्र लाना चाहिए।

मानं परयुत्पादयेत्प्रकृतौ तेन दर्शनादृपायहरणस्य ॥७६॥

पूर्व ॰ — प्रकृति में जपायहरण के अवण से मान — तोलने के उद्देश से दूसरा वस्त्र लेना चाहिए।

हरणे वा श्रुत्वसंयोगादर्थाद्विकृतौ तेन ॥८०॥

सि॰ — सोम के उपावहरण के लिए ही ग्रन्य वस्त्र की ग्रावश्यकता होती है, क्योंकि यह भिन्न वस्त्र से किया जाता है। मान के लिए श्रुति में भिन्न वस्त्र के लिए निर्देश नहीं है।

॥ इति पूर्वमीर्गासादर्शने दशमाध्यायस्य वष्ठः पादः ॥

#### सप्तमः पादः

पशावेकहविष्ट्वं समस्तचोदितत्वात् ।।१॥

पूर्व • -- ग्रन्निकोम पशु में (सम्पूर्ण पशु घी, दूध ग्रादि का साधन होने से) एक हवि की कल्पना होती है, समस्तरूप विधि पाये जाने से।

प्रत्यङ्गं वा ग्रहबदङ्गानां पृथक्कल्पनत्वात् ॥२॥

सि॰ — अञ्जों की पृथक् कत्पना होने से प्रत्येक अङ्ग में हवि का भेद होता है, अह —पात्र के समान। (अङ्गरूप घृत आदि भी हिंव के साधन हैं।) हविर्मेदात्कर्मणोऽन्यासस्तस्मासेम्योऽवदान स्यान्॥३॥

पूर्व ॰ — प्रत्येक श्रञ्ज पृथक् हिव है, प्रतः कर्मे का भी श्राभ्यास होना चाहिए प्रौर इस प्रकार सब अवयर्वो (दूष, दही, वृत) म्रादि से आहुतियाँ दी जानी चाहिएँ।

म्राज्यभागाद्वा निर्देशात्परिसंख्या स्यात् ॥४॥

स्राक्षेप -जैसे गृहमेधीय में पञ्चम पक्ष में श्राज्यभाग का निर्देश है, वैसे ही यहाँ भी परिसंख्यार्थ सबका ब्रहण होता है।

तेषां वा द्वचवदानत्वं विवक्षन्निमिनिदेशेत्पन्नोः पञ्चावदानत्वात् ॥५॥ समा - पशु के घी, दूब ग्रादि पाँच ग्रवदान - ग्रवग्रव श्रवमाण होते हैं, उनमें से दो धवदानों की विवक्षा करते हुए उनका निर्देश किया जाता है।

श्रंसिशरोनुकसन्यिप्रतिषेषश्च तदन्यपरिसंख्यानेऽनर्थकः स्यात् प्रदानत्वात्तेषां निरवदानप्रतिषेधः स्यात् ।।६।।

भ्रंस, जिर, भनुकादि के प्रतिषेघ से परिसंख्या नहीं होती। उनके निरवदान का प्रतिषेच किया जाता है, मतः यह सिद्ध है कि सभी सङ्गों द्वारा इज्या की जाती है।

श्चिष वा परिसंख्या स्वादनवदानीयशब्दस्यात् ॥७॥

सि॰ — प्रवदान विधिवाक्य के द्वारा होमार्थ को प्राप्त करता है, श्रत: अयदानीय झब्द होने से पक्षान्तर में परिसंख्या हो सकती है।

ग्रवाहाणे च दर्शनात् ॥६॥

यागविशेष में बाह्मण से भिन्न के लिए प्रवशिष्ट हवि का भक्षण विहित है। ञ्जाकातोपदेशाच्य तेषामृत्सर्गयदयज्ञशेषत्वं सर्वेषां न श्रपणं स्थात् ॥६॥

प्रिनिपनव और ग्रनिनिपनव का उपदेश होने से भी परिसंख्या में उत्सर्गवत् भयज्ञ-

द्मेषस्य होता है। हुन्यक्षिपात्स्विष्टकदिज्येत प्रकृतिवत् ॥१०॥

पूर्व ०--- इज्या के शेषमूत में से स्विष्टकृत् होम करना चाहिए, जैसे प्रकृतियाग में होता है।

त्र्यङ्क्षं र्वा क्षरबद्धिकारः स्यात् ॥११॥

सि० –तीन ग्रङ्गों (पक्व, प्रपक्व ग्रौर घृत) से स्विष्टकृत् होम करना चाहिए; जैसे शर नामक धास के विधान से कुशाओं का बाघ होता है, वैसे ही केवल एक ग्रङ्ग से स्विष्टकृत् होम नहीं करना चाहिए।

ग्रध्युष्ती होतुस्त्र्यङ्गवविश्वाविकारः स्यात् ॥१२॥

श्राह्म की में होता के 'इडा' नामक भक्ष की कल्पना करनी चाहिए, व्यञ्जवत् — तीन प्रद्वीं के समान ।

देखें या समर्वति तस्मात्रयवन्नियमः स्यात् ॥१३॥ पूर्व • — 'रथ' की भाँति यहाँ भी होतृभाग में नियम होता है। यदि ग्रध्यूष्ती

अपूर्वा होती है तो वही इडा में होती है।

श्रकास्त्रत्वास्तु नैवं स्यात् ॥१४॥

सि॰—इडा नामक भक्ष की ग्रघ्यूच्नी में कल्पना करना ग्रशास्त्रीय है। ग्रपि वा वानमात्रं त्याव्भक्षशम्बानभिसम्बन्धात् ॥१५॥

पूर्व ० --- भक्षा शब्द के साथ संयोग न होने से यह दान-मात्र है, इटा भक्षविकार नहीं है ।

दातुस्त्वविद्यमानस्वादिडाभक्षविकारः स्याच्छेषं प्रत्थविद्याष्टत्वात् ॥१६॥

सि०—दाता के विद्यमान न होने से यह दान नहीं है। इडा के भक्ष का विकार ही होता है, शेष के प्रति समानता (जैसा यजमान है वैसा हो होता) होने से।

श्रानीधश्च वनिष्ठुरच्यूच्नीवत् ॥१७॥

म्राच्यूब्नी के समान वनिष्ठु भी ग्रानीय ऋत्विक् के लिए होता है। स्राकृतस्वान्मेत्रायरणस्याभक्षस्यम् ॥१८॥

पूर्वं ॰ प्रकृति में विधान न होने से भैत्रावरुण नामक ऋत्विज के लिए हिंबरोज अभक्ष है।

स्याद्वा होत्रप्यर्युविकारत्वालयोः कर्मानिसम्बन्धात् ॥१६॥

सि०—मैत्रावरुण नामक ऋत्विज के लिए शेष हिव भक्ष है। मैत्रावरुण नामक ऋत्विज होता ग्रीर अध्वर्यु का प्रतिनिधि है, उनके कर्मों के साथ सम्बन्ध होने से, श्रतः उसे भक्षत्व प्राप्त होता है।

द्विभागः स्याद्द्विकर्मत्वात् ॥२०॥

पूर्व ० —होता ग्रीर ब्रष्टबर्यु —दोनों का कार्य सम्पादन करने से मैत्रावरूण नामक ऋत्विज को दो भाग मिलने चाहिएँ।

एकत्वाहेकभागः स्याब् भागस्याश्रुतिभूतत्वात् ॥२१॥

सि०-- दो भाग का कथन श्रूयमाण नहीं है, ब्रत: एक ही भाग होना चाहिए, कर्मे-निमित्तक लक्षण एक होने से ।

प्रतिप्रस्थातुरुच ववाश्रमणात् ॥२२॥

पूर्वं - चिपाश्रपण की आवना करने के कारण प्रतिप्रस्थाता नामक श्रध्वर्यु को भी हिंगिः वेष का अक्षण होना चाहिए।

ग्रभक्षो वा कर्मभेदात्तस्याः सर्वप्रदानत्वात् ॥२३॥

सि०---प्रतिप्रस्थाता के भक्षण का विधान नहीं है, क्योंकि कर्म में भेद है स्रौर सर्वेप्रदान होने से शेष रहता ही नहीं है।

विकृतौ प्राकृतस्य विषेग्रेहणात्युनः श्रृतिरनर्थकं स्यात् ॥२४॥

पूर्वे -- गृहमेधीय प्रकरण में वर्शपूर्णमास की विधि का पुनः ग्रहण होने से श्रुति-

श्रमि बाऽऽग्नेयवद्दिशब्बत्वं स्थात् ॥२५॥

अथवा, आग्नेय की भाँति दो वचनों से एक ही कमें का विधान है।

न वा शब्दपुत्रक्तवात् ।।२६॥

सि॰— उक्त कथन ठीक नहीं। इच्टान्त (ग्राग्निमन ग्रावह) में ग्राग्न शब्द जिल्ल-भिल्न ग्रथों का सुचक है।

मधिकं वाऽर्थवत्वात् स्यावर्थवादगुणाभावे वचनादविकारे तेषु हि तादथ्यं स्यादपूर्वत्यात् ॥२७॥

भयवा, शास्त्रवचन श्रविक - विशिष्ट श्रर्थं का बोधक है, क्योंकि 'झाज्यभागी

यजित'---यहवाक्य ग्रर्थवाद, गुणवादग्रीर प्राकृत घर्मों का प्रापक न होने से अपूर्व विचान है।

प्रतिषेषः स्यादिति चेत् ॥२५॥

श्राक्षेद 'ब्राज्यभागौ यज्ञति' से ग्रांतिरिक्त कर्म करने का निषेध है, यदि ऐसा कहो तो—

नायुतत्वात् ॥२६॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रतिषेधवयन श्रूयमाण नहीं होता ।

ग्रग्रहणादिति चेत् ॥३०॥

म्राक्षेप—मितदेश से भ्राज्यभागों का ग्रहण नही है, यदि ऐसा कहो तो— न तुल्यत्वात् ।।३१॥

समाः — उक्त कथन ठीक नहीं, म्योंकि सभी ग्रङ्ग समान है। तथा तदग्रहणे स्पात ॥३२॥

ऐसा मानने पर प्रसिदेश से माज्यभाग के ग्रहण करने का भी निषेध हो आएगा । श्रपृत्रंता तु दर्शयेद्ग्रहणस्थार्थवत्त्वात् ॥२३॥

सि०-ग्रहण की प्रथंवता होने से गृहमेबीय ग्रपूर्व ग्रयं का प्रतिपादक है। सतोऽपि वायदुक्तं स्यात् ॥३४॥

गृहमेचीय प्रकरण में स्विष्टकृत् श्रादि जिस-जिसका प्रत्यक्ष वचन है, उन सक्का धनुष्ठान होता है।

स्विष्टकृति भक्षप्रतिषेधः स्वातुत्यकारणस्वात् ॥३४॥

गृहमेधीय प्रकरण में प्राधात्रादि ऋत्विजों के लिए हवि क्षेत्र के भक्षण का प्रतिषेश है, तुल्य कारण होने से ।

ग्रप्रतिषेधो वा वर्शनादिडायां स्यात् ॥३६॥

पूर्व - प्रतिषेध नहीं है, क्योंकि 'इडा' नामक हवि में भक्षण का श्रवण है।
प्रतिषेधो वा विधिपुर्वस्य दर्शनात् ॥३७॥

स्ति०--प्रतिषेध है, क्योंकि जो दर्धन - दिधान कहा गया है, वह विधिपूर्वक भक्ष का ही होगा।

रः शंख्विडान्तत्वे विकल्पः स्यात् परेषु पत्न्यनुषाजप्रतिषेषोऽनर्थकः स्यात् ।।३८।।

पूर्व o — प्राथणीय ग्रीर श्रातिस्थ इष्टियों में शंयुवाक ग्रीर इडान्त भक्ष के पीछे जो कर्म की समाध्ति है, उसमें विकल्प होना चाहिए, श्रन्यथा पत्न्यनुयाल का प्रतिषेष निरर्यंक हो जाएगा।

नित्यानुवादो वा कर्मणः स्यादशब्दत्वात् ॥३६॥

सिo--- शंयुवाक के पश्चात् कर्म करने का कोई प्रमाण न होने से केवल ग्रथं-वाद है।

प्रतिषेश्रवच्चोत्तरस्य परस्तास्त्रतिषेशः स्वात् ॥४०॥ पूर्व०—उत्तर के प्रतिषेध के सार्थक होने से पीक्षे के कर्मों का प्रति षेध होता है ।

### प्राप्तेवी पूर्वस्य वचनावतिक्रमः स्यात् ॥४१॥

सि०----प्रथम शंयुवाक की प्रथम प्राप्ति है वचन से, ग्रन्थया शास्त्र का ग्रातिक्रम हो जाएगा।

### प्रतिषेधस्य त्वरायुक्तत्वात्तस्य च नान्यदेशत्वम् ॥४२॥

प्रतिषेत्र अनुष्ठान कर्म में 'त्वरा' शब्द का विधान होने से शंयुवाक का ग्रन्यदेशस्य नहीं है।

### उपसत्सु यावदुक्तमकर्म स्यात् ॥४३॥

पूर्व०—-उपसद-कर्मों में जितना कहा गया है उतना ही नहीं करना चाहिए, श्रपितु श्रतिदेशशास्त्र से प्राप्त प्रवशिष्ट सब करना चाहिए।

### स्रोवेण वाऽगुणत्वाच्छेषप्रतिषेषः स्यात् ॥४४॥

स्रौ**व (स्रौवेण श्राधारमा**घारयित) वाक्य से ग्राधार का विधान है, वही करना चाहिए, गौण होने से स्रविधिष्ट का प्रतिषेध है।

### अप्रतिषेथी वा प्रतिविध्य प्रतिप्रसववत् ॥४४॥

बस्तुतः प्रतिषेध नहीं है, यह तो प्रतिप्रसव — निषेध का निषेध है। अनिष्या वा शेषस्य मुख्यदेवतानभीज्यत्वात ॥४६॥

सि०—प्राकृत शेवहोम गहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख्य देवता, जिसको ब्राहृतियाँ प्रदान करनी हैं, एक (श्रनिन) ही है ।

## **अ**वभूषे बहिषः प्रतिषेधाच्छेषकर्म स्यात् ॥४७॥

पूर्व - अवस्य में अहि का निषेध होने से शेष समस्त कर्म करने चाहिएँ। साज्यभागयोर्वागुणस्याच्छेषप्रतिषेषः स्यात् ॥४८॥।

म्रथना, श्राज्यभागों के गौण होने से म्रविशष्ट कर्मों का प्रतिषेध होता है।

प्रयाजानां त्वेक्नेशप्रतिथवादवाक्यशेषत्वं तस्मान्तित्यानुवादः स्यात् ॥४६॥

प्रयाजों में एकदेश (बहियाग) के प्रतिषेध से वास्यक्षेष्ट्व नहीं होता, (शेष श्रङ्गों की प्राप्ति नहीं होती) खतः खितदेशसास्त्र से प्राप्त 'श्राज्यभागी वजति' यह नित्यानु-वाद है।

### प्राज्यभागयोर्ग्रहणं नित्यानुवादो वा गृहमेधीयवत्स्यात् ॥५०॥

सि॰—माज्यमार्गो का ग्रहण नित्यानुवाद - मर्थानुवाद नहीं, गृहमेशीय की भौतियह मपूर्व भवमृथ है।

## विरोधिनामेकश्रुतौ नियमः स्याद्ध्रहणस्यार्थवस्त्राव्छरवच्च श्रुतितो

### विशिष्टत्वात् ॥५१॥

विरोधियों में किसी एक पदार्थ के श्रूयमाण होने पर नियम विश्वि होती है तभी

• ग्रहणकास्त्र भ्रयंवाला होता है, भ्रन्यथा प्राप्त भ्रनुवादमात्र भ्रन्थंक हो जाएगा । पक्षश्रुति

श्रमत होने से यहाँ पर 'घर' के समान होता है।

### उभयप्रदेशादिति चेत् ॥५२॥

ं द्याक्षेप—दोनों (खदिर धौर पलाश) का श्रतिदेश होने से नियम नहीं है, यदि ऐसाकहो तो—

### हारेष्वपीति चेत् ॥१३॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं। यदि दोनो का श्रतिदेश माना जाए तो शरों में भी कुश का निवर्तन नहीं होगा।

विरोध्यग्रहणातथा शरेष्विति चेत् ॥४४॥

ग्राक्षेप—विरोधी पदार्थों के ग्रहण न होने से शरों में भी ऐसा ही मानना पडेगा, यदि ऐसा वहो तो—

तथेतरस्मिन् ॥४४॥

समाः -इस भाँति इतर खदिर श्रादि में भी मानना पडेगा।

श्रुत्यानर्थक्यमिति चेत् ॥५६॥

म्नाक्षेय—ऐसा मानने पर श्रुति निर्यंक हो जाएगी, यदि ऐसा वही तो— ग्रहणस्यार्थवस्त्वादमयोरप्रतिपत्तिः स्यात् ॥४७॥

समा॰ -उस्त कथन ठीक नहीं। प्रहणशास्त्र प्रयोजनवाला होने से दोनों की प्राप्ति नहीं हो सकती, ग्रतः स्रदिर पलाश का निवर्तक है।

सर्वासाञ्च गुणानामथंबत्त्वाद् ग्रहणमप्रवृत्ते स्यात् ।।५८।।

सर्वे कामेष्टि-सम्बन्धी विधियों की ग्रौर गुणों की ग्रथंवता होने से श्रतिदेशशास्त्र से प्राप्त द्रव्य देवता में श्राकांक्षा न होने से कामेष्टि में विक्रित में कहे द्रव्यदेवता का ग्रहण होता है। इस प्रकार प्राकृत द्रव्यदेवता के साथ विकृति द्रव्यदेवता का विकल्प तथाः समुच्चय नहीं है।

ग्रविकं स्यादिति चैत् ॥५६॥

द्याक्षेप —समुच्चय ग्रथवा विकल्प होता है, यदि ऐसा कही तो— नार्याभाषात् ॥६०॥

समा० उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ माकाक्षा नहीं है। तथंकार्थविकारे प्राकृतस्याप्रवृत्तिः प्रवृत्तौ हि विकल्पः स्मात्।।६१॥

सि॰ एक फलवाने खदिर भीर उदुम्बर द्रव्यविधि में प्राकृत लदिर की ग्रप्रवृत्ति है, क्योंकि प्रवृत्ति होने पर विकल्प मानना पडेगा।

यावत् श्रुतीति चेत् ॥६२॥

आक्षोप-जितना विधान है उतना ही करना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो

न प्रकृतावशब्दत्वात् ॥६३॥

समा० — उनत कथन ठीक नहीं। प्रकृति श्रीर विकृति में कहे दोनों पदार्थों का ग्रहण करना शास्त्रविहित नहीं है।

विक्रुतौ त्वनियमः स्थार्प्यदाज्ययद्ग्रहणस्य गुणार्थरवारुभयोक्ष्व प्रविष्टरवार् गुणकास्त्रं यदेति स्थात् ॥६४॥

पूर्वं - चिकृति में विरोषियों में से किसी एक के ब्रहण का नियम नहीं है क्योंकि ब्रहण गोण है, पूषदाज्य के समान । दोनों के उपदिष्ट होने से जब ब्रीहिरूप गुण विषायक शास्त्र की प्रवृत्ति होसी है, तभी यवशास्त्र की प्रवृत्ति का बाध होता है, ब्रह्म यव = जो ब्रीर वीहि - चावल का विकल्प है। एकार्थ्याद्वा नियम्पेत श्रुतितो विशिष्टत्वात् ॥६४॥

सिo—(वीहि श्रौर यव का) एक प्रयोजन होने स नियम-विधि है, किन्तु वीहियों को श्रुविविधिष्टता हो जाने से यवों की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि श्रानुमानिक यवशास्त्र से श्रुति बलवती है।

विरोधित्वाच्च लोकवत् ॥६६॥

और, परस्पर विरोधियों में कभी सहप्रवृत्ति नहीं हो सकती,यह बात लोकव्यवहार से भी सिद्ध है।

कतोश्च तद्गुणत्वात् ॥६७॥

तथा, ऋतुका सम्बन्ध धुक्त और क्रष्ण वीहि के साथ होने से वीहि से ही याग करना चाहिए, यह सिद्ध होता है।

विरोधिनाञ्च तत् श्रुतावशब्दत्वाद्विकल्पः स्यात् ॥६८॥

विरोधियों में से किसी एक के श्रवण होने पर और धन्ये के श्रतिदेश से प्राप्त होने पर अशब्दत्व होने से विकल्प हो जाता है।

पृषदाच्ये समृच्चयाद्ग्रहणस्य गुणार्थरवम् ।।६६॥ पृषदाज्य में समृच्चय होने से ब्राज्यव्रहण गुणार्थक है। ऋत्वस्तरे वा तन्त्यायस्वात्कर्मभेदात् ।।७०॥ स्रथवा, दर्शपुर्णमास मे कर्मभेद होने से चतुरवत्त दर्शन प्राप्त होता है।

यथाश्रतीति चेत ॥७१॥

**प्राक्षेप** जिस यश में पञ्चावत्त श्रृयमाण होता है, वहाँ श्रृति के प्रमाण से कार्य 』 करना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो—

न चोदनैकत्वात् ॥७२॥

समा • -- उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि विधान एक होता है।
।। इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य सन्तमः पादः।।

#### अष्टमः पादः

प्रतिषेषः प्रदेशेऽनारम्यः विधाने प्राप्तप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्यः स्यात् ।।१॥
पूर्व०—चोदकथास्त्र से प्राप्त स्रौर स्रनारभ्य विधान में प्रतिषेष होता है। प्रत्यक्ष स्रौर स्रतिदेशशास्त्र से प्राप्त का प्रतिषेष होते से विकल्प होता है।

ग्रथंप्रस्तवदिति चेत् ॥२॥

धासोप-जीसे लोक में धर्थ-प्राप्ति (विव खाना चाहिए या नहीं) में प्रतिपेव होता है, उसी प्रकार यहाँ भी प्रतिपेध है, यदि ऐसा कहो तो-

न तुल्यहेतुत्वादुभयं शब्दलक्षणम् ॥३॥

समा०—-उक्त कथन ठीक नहीं। तुल्य हेतु होने से प्राप्ति और प्रतिषेघ दोनों ही शब्दसक्षण हैं, ग्रत: विकल्प मानना हो ठीक है। स्रपि तु वावयरोषः स्थावत्थायत्वाहिकल्पस्य चिधितामेकदेशः स्यात् ॥४॥ सि०—वावयरोष से प्रतिषेध ही मानना चाहिए । विधि के एकभाग में निषेध का सम्बन्ध होने से विकल्प मानना श्रन्याय्य है ।

ग्रपूर्वे चार्थवादः स्वात् ॥५॥

और, अपूर्व सोमयाग में प्राज्यभाग की प्राप्ति का ग्रभाव होने से वह निषेष अर्थ-वाद है।

ि त्रिष्ट्वा तु प्रतिषेधः स्थात् ॥६॥

प्रथम विधान करने के पश्चात् निर्धेष करने पर वहाँ विकल्प होता है। न चेदल्यं प्रकल्पयेत्प्रवल्पायर्थवादः स्वादानर्थव्यात्परतामध्यत् ॥७॥ धन्य विधेय का विधान न होने पर विकल्प होता है और अन्य का विधान होने पर विहित का अर्थवाद होता है। पर-द्रव्य के विधान के सामर्थ्य से और निर्धेष के व्यर्थ होने से।

पूर्वेश्च सुल्यकालस्वात् ॥५॥

पूर्विधिकरण के समान पोय-क्षेम होने से क्षर्यवाद है। चातुर्मास्य याग में श्यम्बर्ण श्राहृतियों में क्रभिघारण या श्रनभिघारण का उल्लेख केवल प्रयवाद है,न विधि है,न निर्वेष ।

उपवाददच सद्धत् ॥६॥

भौर, उपवाद (उपशब्द से म्रास्म्भ होनेवाला वाक्य 'उपवीता वा ऐतस्य' इत्यादि) भी शिष्टा के समान समक्तना चाहिए, श्रर्थात् जहात के सामगान में विकल्प है। प्रतिवेधादकर्में ति चेत ।।१०॥

प्रातिषधादकमात चत् ।।१०॥ स्राक्षेप-प्रतिषेव होने से सामगान ग्रकर्म है, यदि ऐसा कही तो

न शब्दपूर्वत्वात् ॥११॥

विशेष वचन न होने से वह सारे दान, होम भौर पाक का प्रतिषेध हैं।

श्रश्रनुयुक्तानां वा घर्मः स्यात् ऋतोः प्रत्यक्षशिष्ठत्वात् ॥१३॥ ग्रथता, क्लु के साथ जिनका सम्बन्ध नहीं है, ऐसे दान ग्रादि का निषेष वर्म है, क्योंकि ऋतु भे दान ग्रादि के प्रत्यक्ष विहित होने से उनका निषेष वर्म नहीं है।

तस्य बाडम्यानुमानिकमविशेषात् ॥१४॥

श्चयवा, उस निषेध का विषय अतिदेखशास्त्र से प्राप्त प्रयाजावि का होम और अग्निहोत्र है, नयोंकि वे प्रत्यक्ष विहित नहीं हैं, आनुमानिक हैं।

श्रिष तु वाष्यशेषत्वादितरपर्युदासः स्यात् प्रतिषये विकल्पः स्यात् ॥१५॥ 'सि० -वाक्यशेष हाने के कारण पर्युदास (किसी विशेष ध्रवस्या में निषेष) है। ज्योतिष्टोम में दीक्षित पुरुष न दान दे, न ब्राहृतियाँ दे, न पकाए। यदि प्रतिषेध माना चाए तो विकल्प होगा।

# त्रविशेषेण यच्छास्त्रमन्धायत्वाद्विकल्पस्य तत्सन्दिग्धमाराद्विशेष-

शिष्टं स्यात् ॥१६॥

जो विशेष शास्त्रविहित है वह सामान्य शास्त्र से ग्रसम्बद्ध होता है, क्योंकि वह संविज्य होता है और विकल्प प्रत्याय्य होने से सामान्य-विद्यान विशेष विश्वि में नहीं होता।

## स्रप्रकरणे तु यच्छास्त्रं विशेषे श्रूयमाणमधिकृतमाच्यभागवत् प्राकृतप्रतिवेषार्थम् ॥१७॥

पूर्व ॰ — वैमुध म्राप्टि विकृति में श्रूयमाण म्रश्नकरण-पठित वचन का म्रविकृतरूप में विधान हो तो वह प्राकृत श्रङ्कों के प्रतिषेष के लिए होना है, प्राज्यभाग के समान । विकारे तृत्वर्षं स्यास ॥१६॥

विकार होने पर भी बह प्राकृत प्रङ्गों के प्रतिषेध के लिए ही होता है।

वाक्यशेषो वा ऋतुनाज्यहणात् स्यादनारभ्यविधानस्य ॥१६॥

सिo - ग्रनारभ्य विधान का ऋतु के साथ सम्बन्ध न होने से यह वाक्यशेष है, श्रतः वेमृत श्रादि विकृति याग में सबह सामिधेनियाँ पड़नी वाहिएँ।

मन्त्रेष्ववाक्यशेषत्वं गुणोपवेशात्स्यात् ॥२०॥

मन्त्रों मं वाक्यशेष नहीं होता वर्णानुपूर्वी रूप गुण का उपदेश होने से । यहाँ पर प्रदान ही सुख्य कमें होता है ।

ग्रनाम्नाते दर्शनात् ॥२१॥

् जर्ही दिविदोगों में स्वाहाकार ग्राम्नात नहीं है, वहाँ भी स्वाहा बोला जाता है, विधान होने से ।

### प्रतिषेधाच्य ॥२२॥

श्रीर कही-कही स्वाहाकार का प्रतिषेध होने से भी स्वाहाकार का होना सिद्ध होता है, क्योंकि प्राप्त का ही प्रतिषेध हो सकता है ।

श्रग्यतिग्राह्यस्य विकृतावुपदेशादप्रवृत्तिः स्यान् ॥२३॥

पूर्वं - भाग्नि और अतिग्राह्य की विकृति में उपदेश होने से चोदकशास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती।

मासि ग्रहणं च तद्वत् ॥२४॥

ग्रीर, 'सासि' ग्रहण भी प्राकृत घम का निवर्तक है।

ग्रहणं वा तुल्यत्वात् ॥२५॥

सि॰—चोदकशास्त्र से (ग्रातिग्राह्य का) ग्रहण होता है, समानता होने से। लिङ्कदर्शनाच्च ॥२६॥

लिङ्गवाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि ग्रतिग्राह्य की विकृति मे प्राप्ति है। प्रहणं समानविधानं स्थात् ॥२७॥

प्रान्ति भीर भ्रतिग्राह्म का विकृति में जो उपदेश है, वह प्रकृति के समान विधान

मासि ग्रहणसम्यासप्रतिषेधार्थम् ॥२८॥ मासि ग्रहण श्रम्यास के प्रतिषेष के लिए है ।

उत्पत्तितावर्थ्याच्यतुरवत्तं प्रधानस्य होमसंयोगादधिकमाज्यम-

तुल्यत्वाल्लोकवदुत्पत्तेर्गृषमूतस्वात् ॥२६॥

चतुरवत्त ग्रवदान प्रधान द्रव्य से होना चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होस के लिए ही होती है भौर उसका होम के साथ संयोग भी है। ब्राज्य तो संस्कार के लिए है। वह प्रधान-प्रव्य पुरोबाश के तुल्य नही है तथा उसकी उत्पत्ति भी गीण है, लोकव्यवहार के समान।

तत्संस्कारश्रुतेत्रच ॥३०॥

उपस्तरण ग्रौर प्रभिघारण पुरोडाश के संस्कार के लिए श्रूयमाण होते हैं, चतुर-वत्त ग्रवदान में इनकी गिनती नही है।

ताम्यां वा सह स्विष्टकृतः सहत्त्वे द्विरिनचारणेन तदास्तिवचनात् ॥३१॥

सि०--चतुरवत्त उपस्तरण भौर ग्रभिधारण के साथ होता है, वर्घोकि स्विष्टकृत् के सहकृत्य में दो बार ग्रभिधारण का श्रवण चार की पूर्ति के लिए है ,

तुल्यबच्चाभिजाय सर्वेषुभक्त्यनुक्रमणात् ।।३२।।

समानता से कथन करके फिर सबसें मागों का कथन होने से यह सिद्ध होता है कि चतुरवत्ता उपस्तरण ग्रोर ग्रभिघारण से मिलकर पूर्ण होती है।

साप्तदश्यवन्नियम्येत ॥३३॥

पूर्वः - सप्तदश - सन्ह सामिधनियों के विकृतियाग में जैसा नियम है वैसा उपांधुयाय में चतुरवत्त का नियम हो सकता है।

हिनषो वा गुणभूतस्वात्तयाभूतिववक्षा स्यात् ॥३४॥

सि०—हविष् विधेय होने से होम सामान्य में चतुरवत्त हविष् की गुणस्व निवक्षा है प्रयत्ति उपांजुयाग में पूरोडाश में से ही चार भाग करके घाहुतियों को चतुरवत्त किया जाएगा।

पुरोडाक्तान्यामित्यधिकृतानां पुरोडाञायोक्पदेशस्तत् श्रुतित्वाद्वैश्य-स्तोभवत् ॥३१॥

पूर्व - प्रसोसपाजियों को ही बाक्तेय ग्रीर ऐन्द्राग्न पुरोडाञ्च की विधि है। सुवर्ण की कामना करनेवाले ग्रसोसपाजियों के प्रविकार का श्रवण होने से उन्हें ही उक्त दो पुरोडाशों से याग करने का उपदेख है वैद्यस्तोस के समान।

न त्विनित्याधिकारोऽस्ति विवेनित्येन सम्बन्धस्तस्मादवाक्यशेषत्वम् ॥३६॥ ग्रनित्य (स्वर्ग-नामना) का धींधकार नही, वर्गोकि विधि का नित्य (दर्शपौर्ण-मास) के साथ सम्बन्ध होता है, ग्रतः इस वाक्य के साथ सम्बन्ध न होने से वह वाक्य का शेष नहीं है।

सित च नैकदेशेन कर्त्तुः प्रधानभूतत्वात् ॥३७॥ ग्रविकारशेष के होने पर पुरोडाक्षों का ग्रसाम्म्याजी कर्त्ता के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता और ऋषिकार होने पर प्रधानभूत कर्ता का निर्देश किया जाता है तथा दर्श -पौर्णमास का एकदेशभूत पुरोडाश भी फल का सावक नहीं हो सकता।

कृत्सनत्वात्तु तथा स्तोमे ॥३८॥

वैश्यस्तोम किसी का एकदेश नहीं है, वह तो सम्पूर्ण है बतः वहाँ फल होता है। कर्त्तः स्यादिति चेत ॥३६॥

श्राक्षेप-गौण कर्ता के लिए यह उपदेश है, यदि ऐसा कहो तो

न गुणार्थत्वास्त्राप्ते न चौपदेशार्थः ॥४०॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान कत्तीं को ही कियोपदेश से गुणभूत प्राप्त होता है। प्राप्त के पुनः उपदेश में कुछ भी प्रयोजन नहीं हैं।

कर्मणोस्तु प्रकरणे सन्न्यायत्वाद् गुणामां लिङ्कोन कालशास्त्रं स्यात् ।।४१।।

पुरोडाश धौर यागरूप कमें के प्रकरण में 'बसोमयाग' पद के प्रयोग से काल — समय ही लक्षित होता है। सोमयाग के समय से भिन्न समय (दर्शपौणेशास) में उक्त दोनों पुरोडाशों से यजन करना चाहिए।

यदि तु सान्नाय्यं सोमयाजिनो न ताभ्यां समवायोऽस्ति विभन्तकालत्वात् ।।४२।।

परन्तु यदि सान्नाय हविष् सोमयाजियों के लिए हो तो काल के भिन्न होने से उसका उक्त दोनों पुरोडाशों के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता।

> श्रपि वा विहितत्वाद्गुणार्थाया पुनः श्रुतौ सन्देहे श्रुतिद्विदेवतार्था स्याज्ञयाऽनभिप्रेतस्तथाऽऽस्यो दर्शनादेवदेवते ॥४३॥

दर्शं और पूर्णमास दोनों में ग्राग्नेय पुरोडाश विहित है, पुनः श्रुति किसलिए, ऐसा सन्देह होने पर इसका समाधान यह है कि श्रुति दो देवताग्रों के विधान के लिए है। एक देवतावाली ग्रुग्नि में ग्राग्नेय केवल ग्रनुवादरूप है।

विधि तु बादरायणः ॥४४॥

परन्तु दोनों की कालविधि होती है—ऐसा ग्राचार्य बादरायण मानते हैं। प्रतिविद्वविज्ञानादा ॥४५॥

सि० —यह कालविधि ग्रधिक कर्मों की उत्पत्ति श्रामेय का ग्रनुवाद ग्रीर ऐन्द्राम्न की विधि वहीं है, प्रतिषिद्ध विज्ञान से दोनों का ग्रनुवाद है।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥४६॥

भौर, प्रन्यार्थं (श्रुतिप्रमाणों) से भी इसी प्रयं की पुष्टि होती है । उपांशुयाजमस्तरा यजतीति हर्विलिङ्गाश्रृतित्वाद्ययाकामी प्रतीयेत ॥४७॥ पूर्वे - 'उपांशुयाजमस्तरा यजति' इस वाक्य से उपाशुयान का विधान है । किसी

हिंबिनिशेष की श्रुति न होने से कर्ता चाहे जिस प्रध्य से उपांशुयाग कर ले । श्रीवाद्वा सर्वसंयोगात ॥४८॥

सि॰ — 'सर्व' शन्द का सब यागों के साय सम्बन्ध होने से घ्रुवा नामक पात्रस्थ पाष्य से ही उपांधुयाग करना चाहिए।

#### मीमांसादशैनम्

#### तहच्च देवतायां स्यात् ।।४६॥

पूर्व o---द्रह्य की भाँति देवता में भी भ्रानियम है। उपाशुयाग किस देवता के लिए है, इसका भी कोई विधान नहीं है।

### तन्त्रीणां प्रकरणात् ॥५०॥

सि॰—प्रकरण के अनुसार किसी एक देवता का श्रवगम हो सकता है । धर्माद्वा स्यात्प्रजापतिः ॥५१॥

पूर्व ---- धर्म (विशेषताथ्रों)के कारण प्रजापति ही उपांशुयाग का देवता होता है। देवतायास्त्वनिर्वचन तत्र शब्दस्येह मृदुत्वं तस्माविहाधिकारेण ॥४२॥

द्वतायस्त्वानवचन तत्र अब्द्रस्यह मृदुत्व तस्मावहा।वकारण स्टर्गा जहां उपाजुयाग का विधान है, वहां उसके देवता का कथन नहीं झौर प्राजापत्य याग में उपाजु धर्मवाचक खब्द का स्पष्ट श्रवण नहीं, श्रतः शब्द-सारूय न होने से उपांखु-याग में मृद्य देवता श्रप्ति का ही स्वासित्व है।

विष्णुर्वा स्याद्धीत्राम्नानादमावास्याहविश्च स्याद्धीत्रस्य तत्र दर्शनात् ॥५३॥

ग्रथवा, उपांश्याम का देवता विष्णु है। हीत्रमन्त्र के प्राम्नान होने से दर्श — ग्रमावास्या की हिनः है। ग्रमावास्या में ही वैष्णव हीत्र का दर्शन — विधान भी है।

भ्रमानास्या का हाव: हु। भ्रमानास्या म हु। वरणव हात्र का दश्य । ज्यान का हु। भ्रपि ना पौर्णमास्यां स्यात्प्रधानशब्दसंयोगाव्मुणत्नात्मन्त्रो ययाप्रधानं स्यात् ॥५४॥

श्रववा पौर्णभासी से उपाशुवाग होता है, क्योंकि मुख्य शब्द का उसी के साथ अवण होता है। मन्त्र गौणरूप होने से प्रधान के श्रनुसार कमें होना चाहिए।

हाता है । मन्त्र गाणरूप हान से प्रवान के प्रनुसार कम होना चाहर । श्रानन्तर्यं च सान्नाय्यस्य पुरोडाज्ञेन दर्शयत्यमावास्याविकारे ॥५५॥

ग्रमावास्या का विकृतियाग जो सार्कवस्थानीय है उसमें सान्नाय का ग्रानन्तर्यः पुरोडाश के द्वारा देखा जाता है, उपांशुयाग का नहीं, अतः ग्रमावास्या में उपांशुयाग का अनुष्ठान नहीं होता

### ष्रानीबोमविधानात्तु पौर्णमास्यामुभयत्र विधीयते ।।१६॥

वस्तुत: पौर्णमासी याग में श्रम्नीषोमीय देवता का विधान है, ब्रतः पौर्णमासी स्रोर श्रमावास्या दानों मे उपाशुयाग कर्तंब्य है ।

प्रतिषद्ध च विधानाहा विष्णुः समानदेशः स्यात् ॥५७॥

सि०---प्रतिषेघ करके विधान होने से पौर्णमासी में ही उपासुयाग होता है और विष्णु, प्रजापति ग्रौर ग्रग्नीकीमीय उसके देवता हैं।

#### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥१६॥

षोर्णमासी में चौदह स्नाहृतियों के हवत के विधान से श्रन्य प्रमाण भी इसी श्रर्थ को दिखाते हैं कि प्रमावास्या में उपांतुयाग नहीं होता।

न चानङ्कः सकृत् भुतावुभयत्र विषीयेतासम्बन्धात् ॥५६॥

प्रधान के एक बार श्रूयमाण होने से वह दो स्थानों पर विहित नहीं हो सकता, क्यों कि दोनों का परस्पर सम्बन्ध नहीं है।

### विकारे चाश्रुतित्वात् ॥६०॥

भौर, ग्रमावास्या के विकृतियांग में उपांतुयांग का श्रवण न होने से ग्रमावास्या में

उपांशुयाग कर्तज्य नहीं।

हिषुरोडाशायां स्यादन्तरालगुणार्थत्वात् ॥६१॥

पूर्वं दो पुरोडाशयाले पौर्णमासी मे उपांशुयागे होना चाहिए, अन्तरालरूप गुणका विदान होने से।

श्रजामिकरणार्थस्याच्य ॥६२॥

और, अशामित्व श्रमाद्यय करने के लिए भी बिपुरोडाश दशा मे ही उपांशुयाग सिंख होता है।

तदर्यमिति चेन्न तत्प्रधानत्वात् ॥६३॥

अन्तरालात होने से द्विपुरोडाश दशा में ही उपांजुयाग होता है, यदि ऐसा कहो तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि पौर्णमामी प्रधान है और धन्तराल गौण है, ब्रत: एक पुरोडाशवाले पौर्णमासी में भी उपांजुयाग कर्तव्य है।

श्रशिष्टेन च सम्बन्धात् ॥६४॥

श्रौर, अधृत जन्तरालार्ष के साथ उपांतुयाग का सम्बन्ध करना चाहिए । उत्पत्तेस्तु निवेदाः स्याद्गुणस्यानुपरोधेनार्थस्य विद्यमानत्वाद्विभानादन्तरार्थस्य नैमित्तिकत्वात्तवभावेऽभृतौ स्यात् ॥६५॥

गुणत्व से ग्रन्तरात श्रूवमाण नहीं होता। इस्तिनात्म के द्वारा ही श्रन्तरात में उपांजुयाग निविष्ट होता है। अन्तरात श्र्यं द्विपुरोडाश में होता है, विधान होने से। जहाँ अन्तरात्म स्पांजुयाग की नहीं होता है वहाँ ही उपांजुयाग होता है; जहाँ अन्तरात नहीं होता वहाँ उपांजुयाग भी नहीं होता। यदि द्विपुरोडाशवाती पौर्णमासी न हो तो एक पुरोडाशवाती पौर्णमासी में उपाजुयाग होता है; परन्तु दो पुरोडाशवाती पौर्णमासी है, मतः एक पुरोडाशवाती पौर्णमासी में उपाशुयाग नहीं होता।

उभयोस्तु विधानात् ॥६६॥

सि॰—विधान होने से एक पुरोडाश ग्रौर द्विपुरोडाशवाली दोनों पूर्णमासियों में उपांजुयाग होता है।

गुणानाञ्च परार्थंत्वादुपवेषवद् यदेति स्यात् ॥६७॥

गुर्णों के प्रधान के लिए होने के कारण गुणों के होने या न होने पर भी प्रधान कार्य होता है, 'उपवेधी' के समान, ग्रतः उपाधुयाग एक पुरोडाशवाली पूर्णमासी में भी करना चाहिए।

म्रनपायक्व कालस्य लक्षणं हि पुरोडाकौ ।।६८॥

दोनों पुरोडाश काल को लक्षित करते हैं एक पुरोडाश में भी यह लक्षण है।

प्रशंसार्थमजामित्वम् ॥६६॥

ग्रीर जो उपांशुयाम की ग्रजामित्व के लिए कहा है, वह तो केवल प्रशंसा के लिए है।

> ।। इति पूर्वमीमांसादर्शने दश्चमाध्यायस्य ग्रज्टमः पादः ।। ।। इति दशमोऽध्यायः ॥

## एकादशोऽध्यायः

#### प्रथमः पादः

प्रयोजनाभिसम्बन्बात्पृथक् सर्ता ततः स्यार्वककम्यंमेकशब्दाभिसंयोगात् ॥१॥

सि॰—पृथक्-पृथक् बाग्नेय श्रावि याग एक कर्म हैं, क्योंकि उन सबका मिलकर एक नाम है और उन सबका प्रयोजन के साथ अभिसम्बन्ध है। (एक कर्म का अर्थ है एक फल होना, सब अङ्कों का एक फल होता है, अलग-अलग नहीं।)

शेषवद्वा प्रयोजनं प्रतिकर्म विभज्येत ॥२॥

धाक्षेप-'शेष' के समान प्रतिकर्म फल का भेद होता है।

प्रविधानात्तु नैवं स्यात् ॥३॥

समा०-शेष और शेषी का साम्यरूप से विवान न होने से ऐसा नहीं हो सकता। शेषस्य हि परार्थत्वाद्वियानात्म्रतिप्रधानभावः स्यात ॥४॥

शेष — फल परार्थ = प्रवान के लिए होता है ग्रीर इसका विधान भी है, ग्रतः प्रत्येक प्रधान में इसकी ग्रावृत्ति होती है।

श्रङ्गानां तु शब्दमेदात्ऋतुवत्स्यात् फलान्यत्यम् ॥४॥

पूर्व ० — कब्दभेद होने से बङ्गों का फल पृथक्-पृथक् होता है, सौर्य ग्रादि ऋतुओं के समान ।

प्रयंभेवस्तु तत्रार्थे हैकार्थ्यार्वककर्यंम् ॥६॥

शब्बमेदान्नेति चेत् ॥७॥

शाक्षेप—शब्द भिन्न होने से श्रङ्गों का फल पृथक्-पृथक् होता है, यदि ऐसा कही ती—

कर्मार्थत्वात्प्रयोगे ताच्छब्द्यं स्यात्तदर्थत्वात् ॥=॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं। कर्मार्थत्व होने से उसी प्रधान प्रयोग वचन से ही ग्रञ्जों का भी प्रयोग कहा गया है, क्योंकि वे उसी के लिए होते हैं।

कर्तृविभेर्नानार्थत्वाद्गुणप्रधानेषु ॥६॥

प्रधान ग्रीर श्रङ्ग-विधियों में कक्ता को जो प्रधान विधि है, वह नाना ग्रथंवाली होती है। प्रधान विधि तो फलार्थ होती है श्रीर श्रङ्गविधि प्रधानार्थ होती है, श्रतः श्रङ्ग प्रधान से श्रनुगृहीत नहीं होते।

### श्रारम्भस्य शब्दपूर्वत्वात् ॥१०॥

प्रत्येक व्यापार सन्दपूर्वक होता है, ज्ञत. प्रधान-प्रयोग वचन से ही अर्ज्जों का प्रयोग विधीयमान होता है।

एकेनापि समाप्येत कृतार्थस्वाद् यथा कत्वन्तरेषु प्राप्तेषु चोत्तरावत्स्यात् ॥११॥

पूर्वे ॰ एक अङ्ग का प्रमुख्यान करने से भी प्रयोग की समाप्ति होती है, क्योंकि उससे कृतार्थता हो जाती है, स्वर्ग-साघन सौर्यभादि में से किसी भीयज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, 'उत्तरा' के समान।

फलाभावादिति चेत् ॥१२॥

भाक्षेप—सम्पूर्णता न करने से फल का श्रमाय होता है, यदि ऐसा कहो तो — न कर्मसंयोगास्त्रयोजनमञ्ज्यदोषं स्थान् ॥१३॥

समा०— उक्त कथन ठीक नहीं। प्रधान कर्म का फल के साथ संयोग होने से फलार्थंत्व में कोई शब्ददोष नहीं है।

ऐकशब्दादिति चेत् ॥१४॥

म्राक्षेप-किंवल एक वाक्य होने से दर्शपूर्णमासियों से तत्फत है, सिमदादि से नहीं, यदि ऐसा कहो तो —

नार्थपृथक्त्वात्समत्वादगुणत्वम् ॥१४॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि अर्थ में पृथवस्य होता है और समानता होने से अगुणस्य भी होता है।

विवेत्त्वेकश्रुतित्वादपर्यायविधानान्नित्यवत् श्रुतिभूताभिसंयोगार्थेन युगपत्प्राप्तेर्यश-

कमं स्वशब्दो निवीतवत्तस्मात्सवंप्रयोगे प्रवृत्तिः स्यात् ॥१६॥

सिo—एकदेश से भी श्रङ्कों के प्रयोग का कथन ठीक नहीं, क्योंकि विभि का एक स्रृतिस्व होने से सर्वाङ्कोपसंहार से प्रयोग होता है। पर्याय से इन प्रङ्कों का विधान न होने से भी एकदेशापेक्षा युक्त नहीं हैं। प्रयं के द्वारा एक ही साथ प्राप्ति होने के कारण भी मिस्यवत् खुतों का भी एकदेश ग्रपेक्षित नहीं होता। श्रमपूर्वक सब खड़्कों का अनुष्ठान करना चाहिए निवीत की भाँति। यहाँ भी सर्वप्रधान प्रयोग के साथ सब बड़्कों का अनुष्ठान करना चाहिए।

तथा कार्मोपदेशः स्यात् ॥१७॥

ऐसा करने से कर्म (ब्राहृतियों की संख्या) का उपदेश भी चरितार्थ होता है । कल्बन्तरेख पूनर्वचनम् ।।१८॥

मिन्न-भिन्न यागों में प्रलग-ग्रलग फलश्रुति है। यहाँ सब कमी मिलकर फल देते हैं, बतः सब श्रङ्कों का श्रनुष्ठान एकसाथ होना चाहिए।

उत्तरास्वभुतित्वाद्विशेषाणां कृतार्थत्वात्स्वदोहे यथाकामी प्रतीयेत ॥१६॥

'उत्तरा' थागों में दोहन विहित न होने से और वाग्विसर्ग द्यादि के विधान से इतार्थ होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि गौग्रों के दोहन में कर्त्ता स्वतन्त्र है, वह इच्छा-पुशार भपनी गौग्रों को दुह सकता है। कर्मण्यारम्भभाव्यत्वात्कृषिवत् प्रत्यारम्भं फलानि स्युः ॥२०॥

कास्य-कर्म के अनुष्ठान में प्रत्येक प्रयोग से फल प्राप्त होना चाहिए, प्रत्येक आरम्भ से फल हुआ करते हैं, कृषि के समान।

म्रधिकारस्य सर्वेषां कार्यत्वादुपपदाते विदेखः ।।२१॥

श्रीर, सब कर्मों का अनुःकान पुनः-पुनः करने से विशेष अधिकार उपपन्न —ःप्राप्त क्षोता है अतः जितनी इच्छा है, उतना अन्यास करे।

सकृत्तु स्यात्कृतार्थत्वादङ्गवत् ॥२२॥

पूर्वः काम्य-कर्म का तो ग्रङ्कवत् एक ही बार श्रनुष्ठान करना चाहिए, वर्षोकि एक बार श्रनुष्ठान करने से ही विधि चरितार्थ हो जाती है।

शब्दार्थहच तथा लोके ॥२३॥

स्रोर, विधि शब्द के सर्थ का प्रमुख्डान एक ही बार होता है, जैसे लोकव्यवहार में 'काष्ठ लाग्नो' ऐसा कहने पर एक ही बार काष्ठ (लकडी) लाया जाता है।

द्यपि वा सम्प्रयोगे यथाकामीप्रतीयेताश्रृतित्वाहिधिषु वचनानि स्युः ॥२४॥ सि० -काम्य कर्मों के अनुष्ठान में कर्ता धपनी इच्छानुसार एक या ग्रनेक बार

काम्य-कर्म कर सकता है। एक ही बार कर्म करे, ऐसा कोई शास्त्रवचन नहीं है। विधि-यचन तो केवल काम्य कर्मों का ध्रनुष्ठान ही बताता है।

ऐकश्रन्धात्तयाङ्ग्रेषु ॥२५॥

एक ही शब्द - वचन के होने से प्रञ्जों के ब्रनुष्ठान में वैसा हो सकता है, परन्तु फल की इच्छा में नहीं, म्रत: काम्य-कर्मों की घ्रावृत्ति होती है।

लोके कर्माऽर्थलक्षणम् ।।२६॥

लोकिक वृष्टान्त भी ठीक नहीं। लोकिक समें का फल प्रत्यक्ष होता है, स्रतः उसी के स्रनुसार कर्म होता है।

क्रियाणामर्थञ्जेषस्वात्प्रत्यक्षमतस्तन्तिर्वृत्त्याऽपवर्गः स्यात् ॥२७॥

दृष्ट प्रयोजनवाली कियाओं (कूटकर चावल निकालना आदि) का प्रयोग फल-निष्पत्ति पर्यन्त होता है, म्रतः प्रयोजन की सिद्धि तक म्रावृत्ति होनी चाहिए।

वर्ममात्रे त्वदर्शनाच्छब्दार्थेनापवर्गः स्यात् ॥२८॥

जहाँ प्रवहतन ग्रदृष्ट फल के लिए होता है, वहाँ एक बार ही ग्रवहनन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विधि वरितार्थ होती है।

ऋतुबद्वानुमानेनाभ्यासे फलभूमा स्यात् ॥२६॥

सकृद्धाः कारणैकत्वात् ॥३०॥

सि०--एक बार ही प्रङ्ग का प्रयोग करना चाहिए, प्रधानरूप कारण एक होने से।

### परिमाणं चानियमेन स्थात् ॥३१॥

जब श्रङ्क के एक बार या ग्रनेक बार करने का कोई नियम नहीं है, तब यज्ञ की ब्राहुतियों की कोई सीमा नहीं रहेगी, ग्रतः ग्रभ्यास नहीं है।

फलारम्भनिवृत्तेः ऋतुषु स्यात् फलान्यत्वम् ॥३२॥

कतुओं में भ्रम्यास उचित है, क्योंकि वहाँ फल के भ्रारम्भ से स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। कतुओं में फलभेद होता है। काम्यकर्गों में कर्म मुख्य है, सब कर्ग मिलकर फल देते हैं, भ्रत: वहाँ भ्रम्यास नहीं है।

श्चर्यवांस्तु नैकत्वादभ्यातः स्यादनर्थको यथा भोजनमेकस्मिन्नर्थस्या-परिमाणत्वात्प्रधाने च कियार्थत्वादनियमः स्यातु ॥३३॥

पूर्वं - अङ्गों का अभ्यास फलवान् होता है। एक कमेविषयक अभ्यास अनर्थंक होता है, जैसे एक ही समय भोजन की श्रावृत्ति निरर्थंक होती है। प्रधान फल नियत न होने से श्रौर प्रधान कर्म मे किया फल उत्पन्न करने में सहायक होने से वहाँ नियम नहीं होता।

पृथक्तवाद्विधितः परिमाणं स्यात् ॥३४॥

चौदह और तेरह संख्या का नियम भिन्न ग्रर्थवाला है। श्रर्थ भिन्न होने से उपकाराम्यास न्याय प्राप्त होने पर श्राहृतियों की संख्या विधिपरक होती है।

म्रनभ्यासो वा प्रयोगवचनैकत्वात्सर्वस्य युगपच्छास्त्रादफलत्वाच्च

कर्मणः स्यात्त्रियार्थत्वात् ॥३५॥

सि०—प्रयोगवचन के एक होने स स्रङ्कों का स्रम्यास नहीं होता। कर्म का स्रफ-लस्त्र होने से सब श्रङ्क और प्रधान कलाप का एक साथ शासन है। श्रङ्कों का स्वयं कोई फल नहीं, परन्तु वे प्रधान कर्म के सहायक हैं।

-**अ**म्यासो वा छेदनसम्मार्गाऽवदानेषु वचनात्सकृत्वस्य ॥३६॥

पूर्व - अङ्गों का अभ्यास होता है, क्योंकि एक बार करने का विधान छेदन, सम्मार्ग ग्रीर अवदान के सम्बन्ध में ही है।

श्रनभ्यासस्तु वाच्यत्वात् ॥३७॥

सि०---प्रयाजादि अङ्गों में अम्यास नहीं होता, वे एक ही बार किये जाते हैं। छेदन आदि में जो अम्यास कथन किया है, उसका प्रयोजन भिन्न है।

बहुवचनेन सर्वप्राप्तेविकल्पः स्यात् ॥३८॥

पूर्व • —बहुवचन से संख्याग्नों की प्राप्ति होने से संख्याग्नों का विकल्प होना चाहिए। ('कपिञ्जलानालभेत' —यहाँ 'कपिञ्जलान्' बहुवचन है, ग्रतः तीन, चार, पीँच कोई भी संख्या ली जा सकती है।)

दृष्टः प्रयोग इति चेत् ॥३६॥

आक्षेप—'बहुवचन से तीन का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रयोग मिलते हैं,' यदि ऐसा कहो तो— सथेहि ॥४०॥

समा०—उस प्रकार तो यहाँ भी कपिञ्जल का प्रयोग मयूर और कपोत में भी देखा गया है।

भक्त्येति चेत् ॥४१॥

**धाक्षेप**—यहाँ कपिञ्जल शब्द का प्रयोग गौणवृत्ति से है, यदि ऐसा कही तो---

तथेतरस्मिन् ॥४२॥

समा० - उसी प्रकार प्रत्य स्थानों पर भी गीणवृत्ति से ही प्रयोग समभना चाहिए ।

प्रथमं वा नियम्बेत कारणादतिकमः स्यात् ॥४३॥

सि० —बहुसंख्या में प्रथम नियम्य होता है अर्थात् केवल तीन का ही ग्रहण होगा। इसका नाम है 'कपिञ्जल-स्थाय' । कोई विशेष कारण होने पर ही तीन संख्या का स्रति-ऋमण होता है।

तथा चान्यार्थंदर्शनम् ॥४४॥

इस श्रर्थ के साधक श्रन्थ प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं।

प्रकृत्या च पूर्ववत्तदासत्तेः ॥४५॥

भ्रोर, प्रकृति से ग्रम्नीघोमीय से एकत्व प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्ववत् उसका सामीप्य है । (तीन संख्या एकत्व के समीप है, चार घ्रादि नहीं, ग्रतः क्रपिञ्जलान से तीन कपिञ्जल समभने चाहिएँ। प्रथम के त्याग करने में कोई प्रमाण नहीं है ।)

उत्तरासु न यावस्त्यमपूर्वस्वात् ॥४६॥

पूर्व 0-- 'उत्तर' गौक्रों में जितनी गौक्रों में यजमान का स्वत्व है, उतनी गौक्रों को दुहन का विधान है। यहाँ प्रपूर्व ग्रथं होने से विधि है, भनुवाद नहीं है।

यावत्स्वं वाऽन्यविधानेनानुवादः स्यात् ।।४७॥

यजमान के पास जितनी गौ हैं उन सबका दोहन करना चाहिए, यह तो प्रनुवाद है, विधान द्सरा है। 'विसुष्टवागनन्वारक्ष्य'—वाणी को छोडकर उन गौधों को न छूए, इस वाक्य में विधान है। 'उत्तरा दोहयति' फिर पिछली गायों को दहता है, इस वाक्य में विधान नहीं है।

सामल्यविधानात् ॥४८॥

सारी गायों के दोहन का विधान होने से उत्तरा-दोहन अनुवाद है। बह्वर्थत्वाच्च ॥४६॥

तथा, बहुत अर्थ का कथन होने से बहु-दोहन की प्रतीति होती है। स्रक्तिहोत्रे चारोषवद्यवाग्नियमः ॥५०॥

भौर, प्रिनिहोत्र में यवागू (यव की माँढ) की ब्राहृति का नियम समस्त पद्य की सान्नायार्थता को दिखाता है । (सान्नाय— दही ग्रौर घी का घोल)

तथा पयः प्रतिषेधः कुमाराणाम् ॥५१॥

उपर्युक्त कारण से ही (यज्ञ में बहुत सा सान्ताय होना चाहिए) कुमारों को दूथ देने काभी निवेध है।

सर्वप्रापिणापि लिङ्कोन संयुज्य देवताभिसंयोगात् ॥५२॥

ऐसा लिङ्गवचन भी विचमान है जो सब गौश्रों के दोहन का विवान करके उससे चरत श्रोर मनुष्यो की तृष्ति करके उसका सम्बन्ध देवताश्रों से जोडता है।

प्रवानकर्मार्थत्वादञ्जानां तद्भेदात् कर्मभेदः प्रयोगे स्वात् ॥४३॥

पूर्व ॰ — ग्रङ्कों के प्रधान के लिए होने से प्रधान कर्मों में भेद होने पर ग्रङ्कों के श्रनुष्ठान में कर्मभेद होता है।

कमकोपदच यौगपद्ये स्वात् ।।५४॥

एक साथ तन्त्र' रूप प्रमुष्टान करने से विहित-प्रधानों का क्रमकोप होता है। सुल्यानों तु यौगपद्यमेकशब्दोपदेशात् स्याद्विशेषाग्रहणात् ॥५५॥

सि॰ जिस कर्म के देश, काल और कर्त्ता समान होते हैं, उनका अमुण्ठान एक-साय ही होता है। अङ्ग का उपदेश भी दर्ज और पौर्णमासकप एक ही शब्द से होता है, भौर अङ्गों में कोई विवेधता भी नहीं, अत. तन्त्र से अनुष्ठान होना उचित है।

एकाश्यविव्यवस्यः स्थात् ॥५६॥

सारे भ्रङ्गों का प्रयोजन एक होने से कमकोप भी नही है। तथा चान्यार्थवर्शन कामुकायनः ॥५७॥

इसी ग्रर्थ को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं, ऐ<mark>सा श्राचार्यें</mark> कामुकायन मानते हैं।

तन्त्र्यायत्वादशक्तेरानुपूर्व्यं स्थारसंस्कारस्य तदर्थत्वात् ।। ४०॥

'ग्रङ्गों का एकसाथ धनुष्ठान होना चाहिए' इस न्याय से सर्वत्र सहित्रया होती है परन्तु जहाँ सह-श्रनुष्ठान सम्भव नहीं वहाँ श्रावृत्ति से श्रङ्कों का अनुष्ठान होता है, क्योंकि एक संस्कार से ही कार्य पूर्ण हो जाता है।

श्रसंस्कृष्टोऽपि तादर्थ्यात् ॥५६॥

ग्राक्षेप -- ग्रसंस्पृब्ट ग्राघार ग्रादि भी प्रधान के लिए होने से प्रतिवर्तित होते हैं।

विभवादा प्रदीपवत् ॥६०॥

समार — किसी एक के सीन्नघान में क्रियमाण होने पर भी ग्रङ्क सबके उपकारक होते हैं, ग्रत: ग्रङ्कों में सामध्य होने से उनकी प्रवृत्ति नहीं है प्रदीप के समान। प्रदीप एक भी सिन्नियि में प्रदीप्त होकर सबका उपकार करता है।

जब एक ही कमें बहुतों का उपकारक होता है, उसे तन्त्र कहते हैं, जैसे मध्य
 एका हुआ दीपक। जो कार्य धलग-प्रलग करने पड़ते हैं, उन्हें धवाप कहते हैं, जैसे
 पक्त सबको अलग-प्रतम लगाना पड़ेगा।

ग्रर्थातु लोके विधिः प्रतिप्रधानं स्यात् ॥६१॥

सकृदिच्यां कामुकायनः परिमाणविरोधात् ॥६२॥

ग्राचार्यं का मुकायन का सत है कि ग्रङ्गों का ग्रनुष्ठान एक बार होना चाहिए ग्रन्यथा ग्राहुतियों के परिमाण में विरोघ ग्राएगा।

विधेस्त्वितरार्थत्वात् सकृदिज्याधुतिव्यतिकमः स्यात् ॥६३॥

ग्रङ्कों का श्रनुष्ठान प्रधान के लिए होने से एक ही बार श्रनुष्ठान करना शास्त्र-विरुद्ध है।

विधिवत्प्रकरणाविभागे प्रयोगं बादरायणः ॥६४॥

सि०—प्रकरण में विभाग न होने से तन्त्र से प्रयोग होता है, झाचार्य बादरायण ऐसा मानते हैं।

क्वचिद्धिधानान्नेति चेत् ॥६५॥

श्राक्षेप कहीं-कहीं सहिवधान होने से सर्वत्र सहिविधान नहीं हो सकता, यदि ऐसा कहो तो —

न विधेश्चोदितत्वात् ॥६६॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि निर्वाप विधि का पृथक् कथन है। ब्यास्थातं तुल्यानां योगपद्यमगृह्यमाणविज्ञेषाणाम् ॥६७॥

पूर्व o ... जैसा पूर्व ब्यास्थान कर दिया गया है, जहाँ किसी विशेष के ग्रहण का कथन न हो ग्रीर समानता हो, वहाँ सह-ग्रनुष्ठान होता है।

भेदस्तु कालभेदाच्चोदनाव्यवायात् स्पाद्विकाष्टानां विधिः

प्रधानकालत्वात् ॥६८॥

सिo—कालभेद होने से प्रदान का भेद ही है। बोदक-व्यवाय -व्यवधान होने से कालभेद होता है। काल की प्रधानता होने से विशिष्टों की विश्वि होती है। तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥६१॥

श्रन्य प्रमाणों के उपलब्ब होने से भी उक्त कथन की सिद्धि होती है। विधिरिति चेन्त वर्तमानापदेशात् ।।७०।।

उक्त बाक्य विधिपरक है, यदि ऐसा कहो तो —ठीक नहीं, क्योंकि वर्तमानकाल का उल्लेख है।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्ञने एकादशाध्यायस्य प्रयमः पादः ॥

### द्वितीयः पादः

एकदेशकालकर्तृत्वं मुख्यानामेकशब्दोपदेशास् ॥१॥ सि०--प्रधानभूत छह ग्रङ्गों में देश, काल ग्रीर कर्ता की एकता होती है, क्योंकि उनका एक शब्द से विधान है।

### श्रविविञ्चेरकर्मणामभिसम्बन्धः प्रतीयेत तल्लक्षणार्थाभिसंयोगाद् विधित्वाज्येतरेषां प्रतिप्रधानं भावः स्यात् ॥२॥

पूर्वं - यदि प्रधान कर्मों को उद्देशी के देश ग्रादि का विश्वल न होता तो 'श्रामेय' ग्रादि ग्रङ्कों का देश, काल ग्रादि के साथ सम्बन्ध हो सकता था परन्तु लक्षणों के संयोग से प्रत्येक प्रधान के साथ इतर विधियों का सम्बन्ध है।

श्रङ्गेषु च तदभावः प्रधान प्रति निर्देशात् ॥३॥

पूर्व - प्रयाजादि ग्रङ्गों में देश, काल ग्रादि का ग्रमाव होता है, क्योंकि उनका प्रधान के प्रति निर्देश है।

यदि तु कर्मणो विधिसम्बन्धः स्यादैकशब्द्यास्त्रधानार्थनिसंयोगात् ।।४॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥५॥

ऐसा मानने पर श्रन्य प्रमाण भी सङ्गत ही जाते हैं।

श्रुतिरुवैधां प्रधानवत्कर्मश्रुतेः पदार्थत्वात्कर्मणोऽश्रुतित्वाच्च ॥६॥ दर्शपौर्णमासरूप कर्म की श्रुति परार्थ है, ग्रतः देशादि का श्रवण प्रधानवत् होता है। कर्म के ग्रश्रुत होने से भी तन्त्रभाव सिद्ध होता है।

ग्रङ्गानि तु विधानत्वात्प्रधानोपदिश्येरंस्तस्मात्स्यादेकदेशत्वम् ॥७॥

सि॰—फलवाक्य से विधान होने के कारण ग्रङ्ग प्रधान के साथ उपदिष्ट होते हैं, प्रतः ग्रङ्गों का प्रधान के साथ एक ही देश तथा काल कर्तृत्व होता है।

प्रव्यदेवतं तथेति चेत् ॥५॥

श्राक्षेप — ब्रव्य ग्रौर देवता प्रधान श्रौर ग्रङ्गों के मेद से होता है, यदि ऐसा कही तो—

न चोदना विधिद्योषत्वान्नियमार्थी विशेषः ॥६॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि द्रव्य और देवता उत्पत्ति-विधि के बोष होने से विशेष नियम के लिए हैं।

तेषु समधेतानां समबायात्तन्त्रमङ्कानि भेदस्तु तद्भेदात्कर्मभेदः प्रयोगे स्यात्तेषां प्रधानशब्दत्वात्तया चान्यार्थवर्शनम् ॥१०॥

प्रधानयाय में विहितों का सम्बन्ध होने से तन्त्र से अनुष्ठान होता है। द्रव्य भीर वैवता का भेद होने से कर्स — अनुष्ठान में भी भेद होता है और प्रयोग में भी। छह यागों के प्रधान होने से फ्रीर अङ्ग तथा अङ्गी का तन्त्र से अनुष्ठान करने से पौर्णमासी में चौदह साम्रुतियाँ देने का विधान भी उपयन्त हो जाता है।

इष्टिराजसूयचातुर्सास्येष्वैककर्म्यादङ्गानां तन्त्रभावः स्यात् ।।११॥ पूर्व०—दर्शोष्टि, पौर्णमायेष्टि, राजसूय श्रौर चातुर्मास्य में एक फल होने से तन्त्र री प्रयोग होता है।

### **मीमांसादर्शनम्**

### कालभेदान्नेति चेत् ॥१२॥

ग्रासेप—काल का मेद होने से तन्त्र से ग्रमुष्टान करना उचित नहीं, यदि ऐसा कहों तों—

नैकदेशत्वात्पशुवत् ॥१३॥

समा० -उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि पशु की भौति एकदेशस्य होता है। ग्रपि वा कर्भपृयक्त्वात्तेषां तन्त्रविधानात्साङ्गानामुपदेशः स्यात् ॥१४॥

सि० -दर्शवाग त्रय ग्रीर पौर्णमासयाग त्रय का तन्त्र से विधान होने के कारण दर्शप्रयोग श्रीरपौर्णमासप्रयोग पृथक् होता है, ग्रत: उन उन प्रयोगों में ग्रङ्गसहित प्रयोगों का उपदेश है इसलिए विशेष ग्रहण करने में भेद होता है।

तथा चान्यार्थंदर्शनम् ॥१५॥

पौर्णमासी में चौदह ब्राहुति ग्रादि के प्रमाण उपलब्ध होने से भी भेद ही सिद्ध होता है।

तदाऽवयवेषु स्यात् ॥१६॥

तब चातुर्मास्य ग्रादि के ग्रवयवों में भी देश-काल-भेद से तन्त्र भेद हो जाएगा। पत्नो तु चोदनैकत्वात्तन्त्रस्य विप्रकर्ष: स्यात् ॥१७॥ सबनीय पशु मे एक विधान होने से तन्त्र सं ही भ्रतुष्ठान होना योग्य है। तथा स्यादध्यरकस्पेष्टी विशेषककालस्वात्॥१८॥

इष्टिरिति चैकवत् श्रुतिः ॥१६॥

'प्रध्वरकल्प' इंटि से एकवचन का प्रयोग होने से भी यही लिख होता है कि सम्पूर्ण इंटिट एक है, मतः तन्त्र से मनुष्ठान करना चाहिए।

न दा कर्मपृथक्त्वातेषां च तन्त्र विधानास्साङ्गानामुपदेशः स्यात् ॥२०॥

सि०— तन्त्र — अभेद से अनुष्ठान नहीं होना। भिन्त-भिन्न काल में कर्मों का विधान होने से और तन्त्रशास्त्र के विधान से साङ्गकर्मों का उपदेश भेद से अनुष्ठान करने के लिए हैं।

प्रथमस्य वा कालवचनम् ॥२१॥

भ्रथवा, प्रातःकाल का विधान प्रथम पुरोडांश के लिए है, दोनों के लिए नहीं। फलकत्वाविष्टिकक्वो यथान्यत्र ॥२२॥

एक फल का उपदेश होने से इष्टि शब्द मे एकवचन का प्रयोग है, जैसा ग्रन्यत्र भी उपलब्ध होता है।

वसाहोमस्तन्त्रमेकदेवतेषु स्यात् प्रदानस्यैककालत्वात् ॥२३॥

एक देवता प्रजापति —परमातमा की प्रीत्यर्थ जो पशुका दान दिया जाता है जसमें वसाहोम —पुष्टपशुका दान एक ही बार करना चाहिए, क्योंकि प्रदान का समय एक ही होता है। कालमेदात्त्वावृत्तिर्देवता भेदे ॥२४॥

भौर, समय भौर देवता का भेद होने से भेद से भनुष्ठान करना चाहिए।

ग्रन्ते युपाहुतिस्तद्वत् **।**।२५।।

पूर्व • — नाना देवताओं में वसाहोम जैसे मेद से होता है, वैसे ही ग्रन्त में यूपा-हुति भी नेद से करनी चाहिए।

इतरप्रतिषेधो वा श्रनुवादमात्रमन्तिकस्य ॥२६॥

सि॰ — यह भ्राहवनीय प्रतिषेष है, श्रन्तिविधि नहीं है, श्रतः भेद से नहीं करती चाहिए। यह तन्त्र है।

### श्रशास्त्रत्वाच्च देशानाम् ॥२७॥

श्रौर, देश का विधान न होने से भी यूपाहति तन्त्र है।

अवभृथे प्रधानेऽग्निविकारः स्थान्न हि तद्धेतुरग्निसं<mark>योगः ॥२</mark>न॥

पूर्व - अवभृष में प्रधान कर्म मे अग्नि का विकार होता है, ज्योंकि अग्नि के साथ प्रधान हेतुक-श्रङ्कों का संयोग नही है।

#### द्रव्यदेवतावत् ॥२६॥

जैसे ब्रव्य (कपाल) श्रीर देवता (बरुष) प्रधान कर्मों में विहित हैं, वैसे ही ग्रापः —जस भी प्रधान कर्मों में विहित हैं, ग्रवमृथ कर्म के साथ प्राङ्गों का सम्बन्ध नहीं है। सरङ्गो वा प्रयोगवचनैकत्वात ॥३०॥

सि॰ — ग्रङ्गसहित प्रधान कर्म 'ग्रा'प:' में कर्तव्य हैं, क्योंकि प्रयोगविधि में एकत्व पाया जाता है।

### लिङ्कदर्शनाच्च ॥३१॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होते से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है।

### शब्दविभागाच्य देवतापनयः ॥३२॥

श्रवमृथ शब्द द्वारा विभाग होने से ब्रब्य देवता का प्रयनय होता है, स्रतः सञ्ज्ञों के साथ उसका सम्बन्ध नही है।

### दक्षिणेऽग्नो वरुणप्रधासेषु देवाभेदात्सर्वं विक्रियते ॥३३॥

सि०—वरुणप्रवास याग ने दक्षिणाग्नि में देशमेंद होने के कारण सब ग्रङ्कों का प्रमुख्ठान ग्रलग-श्रलग करना चाहिए, तन्त्र म नहीं।

#### श्रचोदनेति चेत् ॥३४॥

स्राक्षेप—कर्मका विधान होने से धङ्कों की प्राप्ति ही नहीं है फिर मेट भ्रयवा तन्त्र के विचार का ग्रवकाश ही कहाँ, यदि ऐसा कहो तो—

### स्यात्यीर्णमासीवत् ॥३५॥

समाः --- ग्रङ्कों की प्राप्ति है, पौर्णमासी के समान। प्रयोगचोदनेति चेत्।।३६॥

पाक्षेप-प्रयोगविधि है, यदि ऐसा कही ती-

तथेह ॥३७॥

समा०-उसी प्रमाण से यहाँ भी है।

#### भीमांसादशैनम्

### प्रासादनमिति चेत् ।।३८॥

श्राक्षेप 'भारुति' याग में श्रासादन है, यदि एसा कहो तो — नोत्तरेणैकवानगरवात् ॥३६॥

समाव — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उत्तरवेदि के साथ एकवाक्यता होने से यह ग्रासादन ग्रदृष्टार्यं नहीं है।

#### श्रवाच्यत्वात् ॥४०॥

ग्रौर, श्रासादन होमवाच्य नहीं है, ग्रतः प्रयोगविधि नहीं है।

श्राम्नायवचनं तहत् ॥४१॥

वैदिक वचन भी इसी धात की क्रोर संकेत करता है।

कर्तृमेदस्तयेति चेत् ॥४२॥

श्राक्षेप — जैसे भ्रङ्गों में भेद होता है, वैसे ही कत्तान्नों में भी भेद हो जाएगा, यदि ऐसा कहो तो—

#### न समवायात् ॥४३॥

समा0 — उक्त कथन ठीक नहीं, क्यों कि समवाय होने से ग्रङ्गवत् कर्नृभेद नहीं होता । पञ्चत्व होने से कर्त्ता तन्त्र से होते हैं ।

### लिङ्कदर्शनाच्च ॥४४॥

भौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उनत अर्थ की सिद्धि होती है।

### बेदिसंयोगादिति चेत् ॥४५॥

श्राक्षेप —ग्रन्तर्वेदि श्रीर बहिबेदि के साथ कत्त्री का सम्बन्ध होने से कर्तृभेद होता है. यदि ऐसा कहो तो—

#### न देशमात्रत्वात ॥४६॥

समा - — उत्त कथन ठीक नहीं, ज्यों कि देशमात्र का विधान होने से होता की स्थित का ही कथन है।

एकाग्नित्वादपरेषु तन्त्रेः स्यात् ॥४७॥

पूर्वo — प्रपरानीक होम' एक प्रिंग्न में होने से पत्नीसंयाज प्रादि ग्रपराग्नियाँ भी तन्त्र से ग्रर्थात् एकसाथ होनी चाहिएँ।

नाना वा कर्तृभेदात् ॥४८॥

सि॰-कत्ताओं में भेद होने से कर्म की आवृत्ति है।

पर्यग्निकृतानामुत्सर्गे प्राजापत्यानां कर्मोत्सर्गः श्रुतिसामान्यादारण्य-

वत्तस्माद्बहासाम्नि चोदनापृथक्तवं स्यात् ॥४६॥

पूर्वo—वाजपेययाग में परमारमाका स्मरण करके जब पशुघों को छोड़ दिया जाता है, तब यागकर्म का भी उरसर्ग हो जाता है, श्रृति के विधान से आरण्यवत् । इसी प्रकार ब्रह्मसाम में भी चोदना पृथकस्य --कर्मान्तर होता है।

### संस्कारप्रतिषेधो वा वाक्यैकत्वे कतुसामान्यात् ॥५०॥

सि०—एक वाक्य होने भीर कतुसामान्य होने से संस्कार कालमात्र का प्रतिषेध

वपानां चानभिधारणस्य दर्शनात् ॥५१॥

भौर, वपा के ग्रनभिधारण के दर्शन होने से भी संस्कारों का प्रतिषेध होता है।

पञ्चञारदीयास्तथेति चेत् ॥१२॥

श्राक्षेप---प्राजापत्य के समान 'पञ्चशारदीय' नामक ऋतू में कर्म की श्रत्यन्त-निवृत्ति नहीं है, यदि ऐसा कही ती-

न चोदर्नकवाष्यत्वात् ।।५३॥

समा०---उक्त कथन ठीक नही, क्योंकि प्रपूर्व कर्म का विधान है, धनेक गुण-विशिष्ट अपूर्व कर्मविघान में एकवाक्यता होने से।

संस्काराणां च दर्शनात् ॥५४॥

तया, संस्कारों का श्रवण होने से भी दोनों ग्रवस्थाग्रों में कमें होना चाहिए। दशपेये कयप्रतिकर्षास्त्रतिकर्षस्ततः प्राञ्चां तत्समानं तन्त्रं स्यात ॥५५॥ पूर्व - - 'दशपेय' नामक एकाह (एक दिनवाले) याग में कम का प्रतिकर्ष होते

से सोमक्य के पहले ग्रङ्कों का भी प्रतिकर्ष है, ग्रत: दोनों का समान तन्त्र है।

समानवचनं तद्वत् ॥५६॥

तन्त्र के समान होने से दशपेय ग्रीर अभिषेचनीय—इन दोनों यज्ञों की समानता भी है।

श्रप्रतिकर्षी वाऽर्थहेतुत्वात्सहत्वं विधीयते ॥५७॥

सि०-प्रतिकर्ष नहीं है विशेष प्रयोजन से दोनों के एकसाथ करने का विधान है। पूर्वस्मिश्चावभृयस्य दर्शनात् ॥५८॥

पूर्व अर्थात अभिषेचनीय में अवभय का दर्शन भी है।

दीक्षाणां चोत्तरस्य ॥५६॥

'दशपेय' की दीक्षाओं का पृथक् विघान है, ग्रत: दोनों का सह-ग्रनुष्ठान नहीं है।

समानः कालसामान्यात् ॥६०॥ ऋतुरूप काल की समानता होने से समानता उपपन्त होती है, ग्रन्यथा दोनों यागों के भ्रङ्गों का भ्रन्ष्ठान तो भेद से ही होता है।

निष्कास्यावभूथे तदेकदेशस्यात्पशुप्रदानविप्रकर्षः स्यात् ॥६१॥

पूर्व - आमिक्षा का एकदेश होने से अवस्थ में निष्कास के प्रदान का विप्रकर्ष होता है, पशु के समान ३

श्रपनयो वा प्रसिद्धेनाभिसंयोगातु ॥६२॥

प्रसिद्ध कर्में के साथ निर्देश होने से निष्कास का प्रपनय होता है, वह भिन्न कर्म है। प्रदान का विप्रकर्ष नहीं होता।

प्रतिपत्तिरिति चेन्न कर्मसंयोगात ॥६३॥

भ्रन्य शेषत्व होने से निष्कास (तुष) से भ्रवभृथ का अनुष्ठान करना प्रतिपत्तिकर्म 🐧 यदि ऐसा कहो तो, यह कथन ठीक नहीं, कर्म के विद्यमान होने से 🛭

### उदयनीय च तद्वत् ।।६४॥

पूर्वं ० — उदयनीय में भी प्रंघान कर्म से तहत् अवभृथ के समान अपूर्व कर्म सानना चाहिए।

### प्रतिपत्तिर्वाऽकमंसंयोगात् ॥६५॥

श्रयना, प्रापणीयशेष प्रतिपत्ति रूप कर्म है, उसका निर्वाप के साथ सम्बन्ध होने से । द्यर्थकर्म वा शेषत्वाच्छ्रपणवत्त्तरथेन विधानात् ॥६६॥

श्रपण के समान सप्तम्यम्त पद का प्रर्थ निर्वाप के लिए विहित होने से शेषत्य होने के कारण निष्कास में निर्वाप है, प्रतिपत्ति नहीं है ।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने एकादशाव्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

### तृतीयः पादः

#### ग्रङ्गानां मुख्यकालत्वाह्यचनादन्यकालत्वम् ॥१॥

स्रङ्गकर्मों का अनुकटान प्रधान कर्म के साथ ही होता है (११.२.७) परन्तु निर्देश होने पर उनका अनुकटान अन्य देश काल आदि में भी हो सकता है।

द्रव्यस्याकर्मकालनिष्पत्तेः प्रयोगः सर्वार्यः स्यात्स्वकालत्वातः ॥२॥

वसन्तादिरूप स्वकाल में विहित होने से ब्रव्य (ब्राघान संस्कृतविह्न) के अकर्ष (प्रधानकर्म से मिन्न) काल में निष्पत्ति का प्रयोग सर्वार्थ (सबके लिए) होता है। इससे समस्त कर्मों के प्रयं में तन्त्र श्राधान होता है, एक बार किया हुआ श्रग्न्याधान सब यशों में काम श्राता है।

### यूपश्चाकर्मकालत्वात् ॥३॥

अनुष्ठान के समय यूप की ब्रनुपपत्ति होने से यूप तन्त्र होता है, क्योंकि वह सबके लिए होता है।

### संस्कारास्त्वावर्तेरन्नर्थकालत्वात् ॥४॥

पूर्व पशुके नियोजन का अर्थकालत्व होने से यूप के प्रोक्षण, स्रव्जन स्नादि संस्कारों की स्नावृत्ति होती है।

तत्कालास्त् युपकर्मत्वात्तस्य भर्मविधानात्सर्वार्थानां च वचनावन्यकालत्वम् ॥५॥

सिंo— संस्कारों का ग्रपना काल होता है। वे दीक्षा के समय किये जाते हैं। यूप इनका कार्य होता है ग्रीर ये यूप के घमं के रूप में विधान किये गये हैं। यूप सर्वार्थ होता है, यूप में तन्त्रभाव है। विशेष निर्देश होने पर वे संस्कार भिन्न समय में भी किये जा सकते हैं।

#### सकुत्मानं च दर्शयति ॥६॥

श्रौर, सक्तत् —एक बार मापने से भी यह सिद्ध होता है कि यूप में तन्त्रभाव है । स्वरुस्तन्त्रापवर्गः स्यादस्वकालत्वात् ।।७।।

पूर्व - - प्राग्नीकोमीयतन्त्र से स्वरु (वह पहली चीपटी जो यूप बनाते समय सकडी

काटने से निकलती है, इससे पशुको चुपड़ने का काम लिया जाता है) की समाप्ति है, क्योंकि स्वरुका ध्रपना कोई स्वतन्त्र काल नहीं होता।

साधारणो बाऽनुनिष्यत्तिस्तस्य साधारणस्त्रात् ॥८॥

सि॰—्जैसे समस्त पशुप्रों के लिए एक यूप होता है, वैसे ही स्वरु भी एक ही होना चाहिए।

सोमान्ते च प्रतिशत्तिदर्शनात् ॥६॥

श्रीर, सामयाग के बन्त में स्वरु की प्रतिपत्ति - फेंकने का दर्शन होने से भी यह सिद्ध होता है कि स्वरु (तीनों पशुओं के लिए) एक ही होता है।

तत्कालो वा प्रस्तरवत् ॥१०॥

श्राक्षेप — जैसे प्रस्तर के प्रहरण में सोमान्त काल है, उसी प्रकार स्वरु का भी उतना ही काल है प्रार्थात् स्वरु की श्रवांव उतने काल तक है।

न वोत्पत्तिवाक्यत्वात्प्रदेशात्प्रस्तरे तथा ॥११॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं। उत्पत्तिवाक्य होने से दर्शपौर्णमास मे प्रस्तर-। प्रहरण काल का विधान है, स्वरु-प्रहरण का नहीं।

श्रहगंेषे विषाणाप्रासनं धर्मविष्रतिषेधादन्त्ये प्रथमे वाहनि विकत्पः स्यात् ॥१२॥

पूर्व • — ग्रहर्गणयाम में खुजान के लिए प्रशुक्त होनेवाले काले सीम को पहले या अन्तिम दिन विकल्प से फीका जा सकता है, दोनों पक्षों में घर्म का लोप नहीं होता, क्योंकि उसे फीकने का कोई विशेष विधान उपलब्ध नहीं है।

पाणेस्त्वश्रुतिभूतत्वाद्विषाणानियमः स्वात्प्रातः सवनमध्यत्वार्च्छन्दे चाभिप्रवृत्तत्वात् ॥१३॥

सि०—सींग फेंकने में विकल्प नहीं है । सींग सभी दिनों में पास रहना चाहिए, पर्योकि याग के मध्य में निश्चित कालों भे सींग से खुजाना होगा, हाथ से खुजाने का निषेष है, अत. दक्षिणादान के पश्चात् अन्तिम दिन ही सींग को फेंकना चाहिए।

वाग्विसगाँ हिव्छकृता बीजभेदे तथा स्यात् ॥१४॥

नाना वीजेष्टि (जिन यज्ञों में ग्रनेक प्रकार के बीजो का प्रयोग होता है) में श्रन्तिम बार बीज कूटनेवाली हिविष्कृत् को बुलाने के पश्चात् वाग्विसर्ग करना (मीन तोड़ना) चाहिए।

पशी च पुरोडाशे समानतन्त्र भवेत् ॥१४॥

इसी प्रकार अग्नीषोमीय पद्युयाग में जब पुरोडाश तैयार करनेवाली का भाह्नान हो पुके तब मौन खोलना चाहिए।

भनियोगः सोमकाले तवर्थत्वात् संस्कृतकर्मणः प्ररेषु साङ्गस्य तस्मात्सर्वापवर्गे विमोकः स्थात् ॥१६॥

पूर्वं - सोमयाग में अग्विसंयोग (अग्विस से यज्ञ का सम्बन्ध जोड़ना) अञ्जसहित प्रधान के लिए होता है। आहुति से संस्कृत हुई अग्विस अञ्जी के लिए भी होने से अन्य अग्विस कार्यों के लिए भी है, अतः सब कर्मों की समाप्ति के पश्चात् उसका विभोक (अग्विस से यज्ञ के मुम्यन्य को तोड़ना) होना चाहिए।

### प्रचानापवर्गे वा तदर्थत्वातु ॥१७॥

सिo—यह अग्निविमोक कर्म प्रत्येक प्रधानकर्म के अन्त में होना चाहिए, क्योंकि यह प्रधान के लिए ही होता है।

### ध्रवभूथे च तहत्त्रधानार्थस्य प्रतिषेघोऽपवृष्तार्थत्यात् ॥१८॥

इसी प्रकार अवमृथ मे प्रधान याग का प्रतिषेच हैं, क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति तो पहले ही हो जाती है, स्रतः प्रधानकर्म के स्रन्त में ही विमोक सिद्ध होता है।

#### ग्रहर्गणे च प्रत्यहं स्यात्तदर्थत्वात् ।।१६॥

ग्रहगँण द्वादशाह में तो प्रतिदिन ग्राग्नसंयोग ग्रीर श्रीनिविमोक करना पड़ता है, क्योंकि वह प्रधान के लिए होता है।

### ् सुब्रह्मण्या तु तन्त्रं वीकावदन्यकासत्वात् ॥२०॥

पूर्वं - हादशाह में उपसंद के समय जो सुत्रह्मण्य को श्राह्मान है, उसमें तन्त्रभाव है। वह एक बार ही होना चाहिए दीक्षा के समान, क्योंकि इसका श्रपना क्रलण समय है।

#### तत्कालस्वावर्तेत प्रयोगतो विशेषसम्बन्धात् ॥२१॥

सि० सुत्याकाल में जो सुब्रह्मण्य का श्राह्मान है, उसमें तन्त्रभाव नहीं है, उसकी ब्रावृत्ति बार-बार करनी पड़ती है, विशेष पद (ब्रच) का संयोग होने के कारण।

#### ध्रप्रयोगाङ्गमिति चेत् ॥२२॥

ग्राक्षेप—'त्रद्य शब्द प्रयोग का ग्रङ्ग नहीं है, यदि ऐसा कही तो--स्यात्प्रयोगितर्देशात्कर्तृभेदवत् ॥२३॥

समा० - उनत कथन ठीक नहीं, क्योंकि ग्रद्ध प्रयोग का ग्रङ्ग है, प्रयोग का निर्देश होने से, कक्ती के भेद के समान।

### तद्भूतस्थानादग्निबदिति चेत्तदपवर्गस्तदर्थत्वात् ।।२४॥

एक बार ब्राङ्कान से संस्कृत देवता सर्वार्य होता है, धतः उसका पुनः ब्राह्मान नहीं होता इसलिए ब्रायृत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसा कही तो—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्येक कर्म उसी के लिए होने से प्रधानकर्म में ग्रान्तियमोक होता है।

### म्रग्निवदिति चेत् ॥२५॥

श्राक्षेप -- जैसे श्रान्त-श्राधान तन्त्र है, उसी प्रकार यहाँ भी है, यदि ऐसा कहो सो----

#### न प्रयोगसाधारण्यात् ॥२६॥

समा॰ उन्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सुब्रह्मण्य-प्राह्मान स्राधान के तुल्य नहीं है।

### तिञ्जदर्शनाच्य ॥२७॥

थ्रौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि मुश्रह्मण्य का श्राह्मान प्रतिदिन करना चाहिए । तदि तथेति चेत् ॥२८॥

श्राक्षेप—्यूपाहृतिरूप कमें तन्त्र है, उसी प्रकार यह भी तन्त्र है, पदि ऐसा कही सो—

### नाशिष्टत्वादितरन्यायत्वाच्च ॥२६॥

समा० —उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि एक तो इसका विधान नहीं है, दूसरे यहाँ इतर ग्रग्निसंस्कार-त्याय ही उपयुक्त है ।

विध्येकत्वादिति चेत् ॥३०॥

श्रासोप — द्वादशाहिक विधि तन्त्र-दृष्ट है और यह भी द्वादशाहिक विधि है, म्रतः विधि की सादृश्यता से यह भी वैसा ही होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो—

न कुस्स्नस्य पुनः प्रयोगात् प्रधानवत् ॥३१॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे प्रधानकर्मे प्रतिदिन किये जाते हैं उसी प्रकार सोमाभिषय आदि अन्य सम्पूर्ण विविधा भी पुनः की जाती हैं, अतः आवृत्ति ही है।

लौकिकेषु यथाकामी संस्कारानर्थलोपात् ॥३२॥

पूर्व - लौकिक पदार्थी (देश, कर्ता तथा पात्र) के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है, उनका इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उनके यथेच्छ प्रयोग से संस्काररूप प्रयोका लोग नहीं होता।

यज्ञायुथानि धार्येरन्प्रतिपत्तिविधानादृजीववत् ।।३३।।

न्नि० —यज्ञ के पात्रों को तो जीवनपर्यंत्त घारण करना (काम मं लाना) चाहिए, क्योकि ऋजीव (साररहित सोम) की मौति परिघानीय कर्म में उनकी प्रतिपत्ति का विघान है।

यजमानसंस्कारी वा तदर्थः श्रूयते तत्र यथाकामी तदर्थत्वात् ॥३४॥

पूर्व ॰ — वे पात्र यजमान के संस्कार के लिए हैं, क्योंकि वे उसी के लिए श्रूयमाण होते हैं। उसके लिए होने से पात्रघारण में यजमान की इच्छा नियामक है।

मुख्यस्य धारणं वा मरणस्यानियतत्वात् ॥३४॥

सि० — मुख्य अथवा आच पात्र को घारण किये रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है।

यो वा यजनीयेऽहनि म्रियेत सोऽधिकृतः स्यादुपवेषवत् ॥३६॥

श्राक्षेय— जो यजमान यज्ञ के दिन ही मर जाए, वही इस संस्कारका ग्राधिकारी होता है (उसी का शव पात्रों सहित जलाया जाना चाहिए) जैसे सामान्य यात्री को ही छपवेश का ग्राधिकार होता है।

न शास्त्रलक्षणत्वात् ॥३७॥

सभा - जपवेश का बृष्टान्त उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जहाँ शास्त्रलक्षण होता है,वहाँ पर प्रसंयाजी का सम्भव नहीं होता।

### उत्पत्तिर्वा प्रयोजकत्वादाशिरवत् ॥३८॥

संस्कार के प्रयोजक होने से मरते समय नये पात्र बनवा लेने पाहिएँ, श्राशिर-यत् (जैसे श्राशिर के लिए नदीन गौ का दोहन होता है) ।

### शब्दसामञ्जस्यमिति चेत् ॥३६॥

म्राक्षेप — उस स्थिति में यज्ञपात्र शब्द का सामञ्जस्य कीसे होगा (क्योंकि यज्ञ के सम्बन्ध से ही यज्ञपात्र होते हैं), यदि ऐसा कही तो—

#### तथाऽऽशिरे ॥४०॥

उसी प्रकार धाशिए में भी जो धन्य गौ ती जाती है, वह वृत्तधुक् नहीं होती, यहाँ पर भी शब्द का ग्रसामञ्जस्य है।

### शास्त्रात्तु विप्रयोगस्तत्रैकद्रव्यचिकीर्षा प्रकृतावथेहापूर्वार्थवद् भूतोपदेशः ॥४१॥

समार —वहाँ पर काश्त्र से शब्द का ग्रसामञ्जस्य है। प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम में गी के द्रव्य ग्रर्थात् दूष को यजमान की इच्छा के कारण ग्राशिर में घोहन करते हैं, परन्तु यहाँ अपूर्व ग्रर्थ की विधियाले यज्ञ-सम्बन्धी पात्र का उपदेश है, ग्रतः पात्रों का वारण ही होता है।

### प्रकृत्यर्थत्वात्पौर्णमास्याः क्रियेरन् ॥४२॥

पूर्व - पात्रों का घारण पौर्णमासी से धारम्भ होना चाहिए, क्योंकि वेपात्र प्रकृति -पौर्णमासी के लिए ही होते हैं।

### श्रान्याचेये बाऽप्रतिषेधात्तानि धारयेन्मरणस्यानिमित्तत्वात् ॥४३॥

सि०---मृत्यु-समय के निश्चित न होने से उन पात्रों को क्राग्याधान से ही धारण करना चाहिए, क्योंकि कोई प्रतिषेष नहीं है।

#### प्रतिवत्तिर्द्धा यथान्येषाम् ॥४४॥

धयवा, जैसे श्रस्य द्रव्यों की यवभृथ में प्रतिपत्ति है, उसी प्रकार यज्ञपात्रों ग्रौर श्रन्तियों की भी यजमान के शरीर में प्रतिपत्ति है।

### उपरिष्टात्सोमानां प्राजापत्यंश्चरन्तीति सर्वेथामविशेषादवाच्यो हि

### प्रकृतिकालः ॥४३॥

वाजपेययाग में प्राजापत्याहृतियों को सब सोमाहृतियों के पश्चात् देना चाहिए, क्योंकि कोई विशेष निर्देश नहीं है श्रीर प्रकृतिकाल श्रानुमानिक है।

### ग्रङ्गविपर्घासो विना वचनादिति चेत् ॥४६॥

आरक्षेप—कोई निर्देश न होने से श्रङ्गों काविपर्यास कम काबाब होताहै, यदि ऐसाकहो तो—

#### उत्कर्षः संयोगात्कालमात्रमितरत्र ॥४७॥

समा० — सयोग होने से परिवि-प्रहरण का उत्कर्षन्याय है, ग्रन्य स्थान पर तो केंबल कालमात्रका बोध है।

#### प्रकृतिकालासत्तेः शस्त्रवतामिति चेत् ॥४८॥

आरक्षेप -प्रकृतिकाल की श्रासत्ति — समीपता होने से शस्त्रसोसों का ही उपरिष्टात् प्रचार युक्त होता है, यदि ऐसा कहो तो — न श्रुतिप्रतिषेधात् ॥४६॥

समाव- श्रुति का बाध होने से उक्त कथन ठीक नहीं है।

विकारस्थान इति चेत ॥५०॥

प्रार्केप-विकारस्थान (उनथ्य) में प्रचार हो जाएगा, यदि ऐसा कही ती-

न चोदनापृथस्त्वात् ॥५१॥

समार — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सोमयाग और पशुपचार पृथक् नर्म हैं।

### उत्कर्षे सुक्तवाकस्य न सोमदेवतानामुत्कर्षः पश्वसङ्गत्वाद्यथा निष्कर्षेऽनस्ययः ॥३२॥

पूर्वं - — सूक्तवाक के उत्कर्ष में सोम देवताओं का उत्कर्ष नहीं होता, वयोंकि वे पशुयाग के अञ्च नहीं हैं। जैसा कि पौर्णमासी देवताओं के निष्कर्ष में ग्रमावास्या देवताओं का अनन्वय होता है।

वाक्यसंघोगाद्दीत्कर्षः समानतन्त्रत्वादर्थलोगावनन्वयः ॥५३॥

सिo—सबनीय पुरोडारा में जब अनुयाओं का उस्कर्ष होता है, तब संयोग होने से सुक्तबाक में भी देवताओं का उरकर्ष होता है। समान तन्त्र और अर्थलीप होने से अनन्वय होता है।

।। इति पूर्वमीमांसादशंने एकादशाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

### चतुर्थः पादः

. .

चोदनैकत्वाद्वाजसूपेऽनुस्तदेशकालामां समवायासान्त्रमञ्ज्ञानि ॥१॥ पूर्व०—एक ही प्रकार का विधान होने से राजसूय वाग में जिन प्रञ्जों का देश प्रोर काल उक्त नहीं है, ऐसे प्रञ्जों का अनुष्ठान तन्त्र से होगा, क्योंकि फल की उत्पत्ति में उनका समवाय—सम्बन्ध है।

> प्रतिरक्षिणं वा कर्तृसम्बन्धादिष्टिवदङ्गभूतत्वात्समुदायो हि तन्निर्कृत्या तदेकत्वादेकशब्दोपदेशः स्वात् ॥२॥

सि॰—दक्षिणा का भेर होने से प्रत्येक दक्षिणा के साथ कर्ता का सम्बन्ध होता है, क्योंकि इन कर्मों में दक्षिणा-भेद श्र्यमाण है, अतः ६ च्टि के समान कर्ता के भेद से प्रक्लभेद होता है। फल की उत्पत्ति होने से समुदाय विवक्षित होता है, ग्रतः उसका एक शिक्ष से उपदेश किया गया है।

तथा चान्यार्थंदर्शनम् ॥३॥

ज़ौर, ग्रन्य प्रमाणों से भी यही बात सिद्ध होती है कि राजसूययज्ञ के आङ्कों का भनुष्ठान भेद से होगा, तन्त्रभाव से नहीं।

श्रनियमः स्यादिति चेत् ॥४॥ श्राक्षेप---प्रत्येक दक्षिणा के साथ कर्त्ता का नियम नहीं है, यदि ऐसा कही ती--- नोपदिष्टत्वात् ॥५॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि समुदाय के लिए एक ही ऋत्विज के बरण करने का विधान है।

लाघवातिपत्तिश्च ॥६॥

धौर,ऋत्विक् का एक ही बार वश्ण करने से कार्य में लाघव सरलता भी धाती है।

प्रयोजनैकत्वात् ॥७॥

प्रयोजन एक होने सं भी एक ही बार ऋत्विक् का वरण होना उचित है। विशेषार्था पूनः श्रृतिः ॥६॥

पुन: श्रुति (दोबारा कहना) विशेष अर्थ को दिखलाने के लिए है। श्रुवेट्टी चैकतन्त्र्यं स्थाल्लिङ्कदर्शनात् ॥६॥

पूर्व o — ग्रवेष्टि नामक इष्टि में तन्त्रभाव होता है, वर्योक्त ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

बचनात्कामसंयोगेन ॥१०॥

सि० —साक्षात् वचन (ग्रादेश) होने से तथा कामना के साथ सम्बन्ध (११.४.२) कथित होने से अवेष्टि में तन्त्रभाव नहीं है । वे ग्रलग-प्रलग करने होते हैं ।

ऋत्वार्थायामिति चेन्न वर्णसंयोगात् ।।११॥

यह इंडिट अस्वयं है, यदि ऐसा कही तो — यह ठोक नहीं, ब्राह्मण प्रादि वर्णी का संयोग होने से। (राजसूय तो क्षत्रिय ही कर सकता है, परन्तु अवेध्टि को तीनों वर्णवाले कर सकते हैं।)

पवमानहविष्वैकतन्त्र्यं प्रयोगधचनैकत्वात् ।।१२।।

पूर्व - पवमान हवियों में एकतन्त्रता है, प्रयोगवचन एक होने से।

लिङ्कदर्शनाच्च ॥१३॥ श्रौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है।

वचनास्तु तन्त्रभेदः स्यात् ।।१४।।

सि॰—वचन से तन्त्रभेद होता है। (ग्रन्याघान में जो तीन पवमान श्राहृतियाँ देनी होती हैं, उन्हें श्रतग-प्रलग ही देना चाहिए।)

सहत्वे नित्यानुवादः स्पात् ॥१५॥

सहस्व में नित्यानुबाद होता है।

हादशाहे तर्प्रकृतित्वादेकैकमहरपवृज्येत कर्मपृथक्त्वात् ॥१६॥

पूर्वं - बादशाह नामक याग में ज्योतिष्टी मरूप प्रकृति के वर्ग कर्तं व्य होने से एक-एक कर्म दीक्षा और उपसद् सहित प्रति ग्रह (दिन) समाप्त होता है, प्रत्येक कर्म मिन्न होने से।

ग्रह्मा वा श्रुतिसूतत्वात्तत्र साङ्गं कियते यथा माध्यन्दिने ॥१७॥

ध्यया, महों (दिनों) की द्वादश — बारह संख्या प्रत्यक्ष श्रुत होने से प्रत्येक प्रधान याग श्रङ्कों सहित किया जाना चाहिए, मार्च्यान्दन के समान। द्यपि वा फलकर्तृसम्बन्धात् सह प्रयोगः स्यादान्त्रेयाग्नीषोभीयवत् ॥१८॥। प्रयवा, प्रञ्जों का सह-प्रयोग है, फल ग्रीर कत्तर्ग का सम्बन्ध होने से, श्राग्नेय भ्रीर मन्त्रीषोभीय याग की मीति ।

साङ्गकालश्रुतित्वाहा स्वस्थानां विकारः स्यात् ॥१६॥ सि० अङ्गों (दीक्षा, उपसद्) सहित प्रधानों की कालश्रुति होने से स्वस्थान

की वृद्धि है, स्वस्थानों का विकार होता है।

तदपेक्षं च द्वादशत्वम् ॥२०॥

द्वादश (बारह) संख्या उन (दीक्षा, उपसद् ग्रीर सुत्या) की ग्रपेक्षा से है। बीक्षीपसर्वा च संख्या पृथक् पृथक् प्रत्यक्षसंयोगात् ॥२१॥ दीक्षा श्रीर उपसद् की गंख्या श्रलग-श्रलग है, प्रत्यक्ष संयोग होने से। बसतीवरीपर्यन्तानि पूर्वाण तन्त्रमन्यकालत्वादवमूचादीन्युक्तराणि

दीक्षाविसर्गार्थत्वात् ॥२२॥

इस प्रकार 'वसतीवरी' पर्यन्त पूर्वतन्त्र हैं स्वकाल में विहित होने से मौर धवमृथ ग्रादि उत्तरतन्त्र हैं दोक्षा-विसर्ग के लिए होने से ।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥२३॥

दीका, म्रह्म भौर उपसद् के साथ द्वादश का सम्बन्ध होने से भ्रन्थार्थदर्शन भी उपपन्न हो जाता है।

खोदनापृषदत्वे त्वैकतन्त्र्यं समवेतानां कालसंयोगात् ॥२४॥ श्रानेय धौर श्रानीषोपीय याग में पृथक् पृथक् विघान होने पर भी शङ्गों-सहित प्रधान की एकतन्त्रता है, एक काल का संयोग होने से ।

भेदस्तु तद्भेदात्कर्मभेदे प्रयोगे स्थातेषां प्रधानशब्दत्वात् ॥२४॥ प्रधानकाल का भेद होने से उन-उन प्रधानों के प्रयोग में श्रङ्कीं का भी मेद होता है, उनके प्रधानविधि से विधेय होने के कारण ।

तया धान्यार्थदर्शनम् ॥२६॥

इस प्रकार से पत्नीसंयाजान्त ग्रहों का ग्रन्थार्थंदर्शन भी उपपन्न होता है।

श्यःगुत्यायचनं च सदृत् ॥२७॥ 'स्व:गुत्यायचनम्' यह लिङ्गवाक्य भी कर्मभेद में प्रमाण है ।

पक्ष्वतिरेकक्ष्म ॥२५॥

भौर, पशु का द्यतिरेक (झन्तर) भी कर्मभैद को सूचित करता है। पुत्याविवृद्धो सुबहाण्यायां सर्वेषामुपलक्षणं प्रकृत्यन्वयावाद्याहनवत् ॥२६॥ पूर्वं - सुत्या-विवृद्धि में सुब्रहाण्य--- इन्द्र का ख्राह्मन सब दिवलों का उपलक्षण । ज्योतिष्टोगरूप प्रकृति में चतुरादि संख्या का मह्ने में धन्वय होने से धावाहनवत्

(भैसे घान्नेययाग में ब्राह्मान की घावृत्ति है, वैसे ही यहाँ भी है)।

प्रिय वेन्द्राभिधानस्वात्सकृत्स्यादुपलक्षणं कालस्य लक्षणार्थस्वाद्विभागाच्य ॥३०॥
सि०—मन्त्र इन्द्रवाचक होने से उसका प्रयोग एक ही बार करना चाहिए श्रीर

कारावाचक चतुर-श्रह धादि शब्द लक्षणार्थ होने तथा विभाग न होने से श्रविकार से प्रयोग होता है ।

पञ्चमणे कुम्भीशूलवपाध्यणीनां प्रमुत्वात्तन्त्रभावः स्यात् ॥३१॥ प्राजापत्य पञ्चयाग में कुम्भी, शूल भीर वपाश्यणीका प्रमुत्य (कार्यक्रमस्य) होते स्वरोत्तर है :

से तन्त्रभाव होता है।

भेदस्तु सन्देहाद्देवतान्तरे स्यात् ॥३२

पूर्वं - भिन्न-भिन्न देवताओं के कारण सन्देह होने स अलग अनस पात्र होने चाहिएँ।

पर्यादा लिङ्गकर्म स्यात् ॥३३॥

सि॰—सह-प्रयोग होने से भेद नहीं होता ग्रौर एक ही पात्र होने पर उसपर कोई दिह्न लगा देना चाहिए।

ष्पयाज्यत्वाहसानां भेवः स्थात्स्वयाज्याप्रदानत्वात् ॥३४॥

पूर्व ० स्निग्य द्रव्य से ऋग्विशेष-मन्त्रों का उच्चारण करके होम करने के कारण कुम्भीरूप पात्र के भेद बिना ध्रयाज्य होने से भेद है (पृषक्-पृथक् पात्र होने चाहिएँ)।

स्रपि वा प्रतिपत्तित्वात्तन्त्रं स्यात् स्वत्वस्याभृतिभूतत्वात् ॥३४॥

सि॰ प्रतिपत्तिरूप कर्म होने से वन्त्ररूप ही कुम्भीपात्र है। 'स्व' सम्बन्धी कोई श्रुति नहीं है। स्वयाच्य अर्थ-ऋचा के अन्त में होतव्य है, इसके लिए कोई भी श्रुति नहीं है।

सकृदिति चेस् ॥३६॥

आक्षेप —यदि 'स्व' श्रुति नहीं है, 'तो एक ही बार' ऐसा बोलना श्रयुक्त है, यदि ऐसा कहो तो

न कालभेदात् ॥३७॥

समा०-उक्त कथन ठीक नहीं, काल का मेद होने से । जात्यन्तरेषु भेदः पक्तिवैषम्यास ॥३८॥

भिन्न-भिन्न द्रव्यों के पाक में पात्रों का मेद होगा, क्योंकि सबके पकने का समय झलग-झलग है।

वृद्धिदर्शनाच्च ॥३६॥

पात्रों की वृद्धि (म्रलग-म्रलग पात्र) होने के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। कपालानि च कुम्भीवसुल्यसंख्यानाम् ॥४०॥

समान संख्यावाले पुरोहाशों के कपाल तन्त्र हैं, जैसे प्राजापत्यों में कुम्भीतन्त्र होता है।

प्रतिप्रधानं वा प्रकृतिवत् ॥४१॥

सि॰—प्रत्येक पुरोडाश के लिए धलग-धलम कपाल होना चाहिए, प्रकृति के समान ।

### सर्वेषां चाभिप्रयनं स्यात् ॥४२॥

तन्त्रभाव होने पर सब कपालों में पुरोडाच का मिश्रयन (फैलाना) श्रसम्भव होने से पात्रों का भेद होता है।

एकद्रव्ये संस्काराणां व्याख्यातमेककर्मत्वम् ॥४३॥

द्रीहि आदि एक द्रव्य में प्रवहनन (कूटना) आदि संस्कार का एक कर्मत्व कह दिया गया है। अहाँ मन्त्रका अर्थ मिल-भिल्न होता है, यहाँ उसकी गावृत्ति होती है ग्रीर जहाँ सन्त्रार्थ एक ही है, वहाँ आवृत्ति निरर्थक है।

द्रव्यान्तरे कृतार्थत्वात्तस्य पुनः प्रयोगान्मन्त्रस्य च तद्गुगस्यात् पुनः प्रयोगः

स्यात्तदर्थेन विधानात् ॥४४॥

राजसूयवाली नाना बीज-इष्टि में द्रव्य भ्रलग-भ्रलग होने से मन्त्र भी श्रलग-भ्रलग पढ़ें आऐंगे। प्रथम बीज मे मन्त्र के क्रुतार्थ हो जाने से उसका पुनः प्रयोग होगा। भ्रतिदेश-बास्त्र से विधान होने के कारण तथा तदगुजरव होने से मन्त्र का पुनः-पुनः प्रयोग होगा।

निर्वेषणस्ववणस्तरणाज्यप्रहणेषु च एकद्रव्यवत्त्रयोजनैकत्वात् ॥५५॥

पूर्व - -- दर्शनोर्णमास में निर्वपण (चार मुट्ठी अन्त निकालना), लवण (बहि को काटना), आस्तरण (पीलाना) और आज्यश्रहण (बी निकालने) में द्रव्य के समान तथा एक प्रयोजन होने से एक बार मन्त्रपाठ होना चाहिए।

द्रव्यान्तरबद्धाः स्यात्तत्त्वंत्कारात् ॥४६॥

सि० - भिन्त-भिन्न बीज के झवहनन के ष्रमान सरकार्य द्रव्य में भेद होने से मन्त्रों की झावृत्ति होती है, बर्षात् उपर्युक्त चारो कमों में मन्त्र भार अपर पढ़े आएँगे।

वेदिप्रोक्षणे सन्त्राम्यासः कर्मणः पुनः प्रयोगात् ॥४७॥

पूर्वं --- वेदि के प्रक्षालन में मन्त्र की बावृत्ति होनी चाहिए, कर्म के पुन:-पुन: होने से ।

एकस्य वा गुणविधिर्द्रव्यकत्वात्तस्मात्मकृत्प्रयोगः स्यात् श४-॥ सिव-चेदि का तीन वार प्रक्षासन् (धोना) गोण विधि है, श्रतः मन्त्र एक ही

बार पढ़ा जाएगा, नयोंकि वेदिरूप द्रव्य एक ही है।

कण्डूयणे प्रत्यङ्गं कर्मभेदात् स्यात् ॥४६॥

पूर्व • - - श्रङ्गों के खुआने में मन्त्र की शावृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक श्रङ्ग को खुआना एक भिन्न कर्म है।

श्रपि वा चोदनैककालमेककस्यै स्यात् ॥५०॥

सि॰ मङ्ग खुनाने का मन्त्र एक ही बार पढ़ा जाएमा, विधिकाल एक होने से यह एक ही कमें है।

स्वत्मनदीतरणाभिवर्षणाभेष्यप्रतिमन्त्रणेषु चेवम् ॥५१॥ इसी प्रकार स्वप्न, नदीतरण, श्रभिवर्षण तथा श्रभेध्य दर्शन में मन्त्र की ग्रनावृत्ति है, सन्त्रपाठ एक ही बार होगा ।

प्रयाणे स्वायंनिर्वृत्तेः ॥४२॥ दीक्षित मनुष्य के कहीं प्रस्थान वारने पर मन्त्र एक ही बार बीला जाएगा । उपरवमन्त्रस्तम्त्रं स्याल्लोकवत् बहुवचनात् ॥५३॥

पूर्ष - जपरव (गढ़ा सोदने का) मन्त्र तन्त्रभाव से पढ़ा जाएगा, लौकिक व्यव-हार के समान, बहुवचन होने के कारण।

न सन्निपातित्वादसन्निपातिकर्मणां विशेषग्रहणे कालैकत्वात्सकृत् वचनम् ॥५४॥

सि॰—तन्त्रभाव नहीं होगा। प्रत्येक गढ़े को खोदते हुए मन्त्र बार-बार पढ़ना होगा। उपरवमन्त्र धनुष्ठिय किया में सीघा सहायक है। जो कर्म किया में सीघे सहायक नहीं होते वहीं तन्त्रभाव से कर्म होता है, काल की एकता होने के कारण।

हविष्कृदिम्गुपुरोऽनुवावयामनोतस्यावृत्तिः कालभेदात्स्यात् ॥१५॥ हविष्कृत, अप्रिगु-प्रेष, पुरोनुवाक्या भौर मनोता अन्त्रों की भी आवृत्ति होती है, काल का भेद होने से ।

श्राप्रियोक्च विषयीसात् ॥५६॥ श्रीर, श्राप्रियु-प्रैष के मन्त्रों की तो विषयीस के कारण भी श्रावृत्ति होती है। करिष्यद्वचनात् ॥५७॥

'करिष्यत्' (प्रारभव्यम्) इस वचन से भी अधिगु-प्रैष की प्रावृत्ति सिद्ध होती है।

।। इतिषुवंमीर्मासादर्शने एकादशाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥
॥ इति एकादशोऽध्यादः ॥

## द्वादशोध्यायः

#### प्रथमः पादः

ग्वारहर्वे प्रष्याय में तन्त्र का वर्णन हुआ । अब वारहर्वे प्रष्याय में 'प्रसङ्घ' का विदेशन होगा । एक स्थान पर किया गया कोई कार्य जब ग्रन्थ स्थान पर भी लाभदायक होता है (जैसे एक घर में जलांया हुआ दीपक जब बाहर सड़क पर भी प्रकाश करता है) तब उसे 'प्रसङ्घ' कहते हैं।

तन्त्रिसमदाये चोदनातः समानामेकतन्त्रत्वमतुल्पेषु तु भेदः स्यात् विधिप्रक्रमतादर्व्यात्तादर्ध्यं श्रृतिकालनिर्देशात् ॥१॥

प्रधान तन्त्रों के समबाय में एक देश, काल, कतृंत्व होने पर विधिवाक्य से निर्विद्यां का एक तन्त्र होता है और जो विभिन्न विधिवीधित कर्म हैं, वहाँ मेद होता है, क्योंकि श्रुति से प्रयोगारम्भ काल के भेद का निर्देश होने से श्रङ्कों के प्रमुख्यान का क्रम सादर्थ्य होता है।

गुषकाक्षविकाराच्य तन्त्रभेदः स्यात् ॥२॥ गुण गौर काल का विकार होने से भी तन्त्रभेद होता है।

सन्त्रमध्ये विधानाद्वा मुख्यतन्त्रेण सिद्धिः स्यात्तन्त्रार्यस्याविकिष्टत्वात् ॥३॥ सि०---एक मन्त्र के मध्य में विधान होने से मुख्य तन्त्र द्वारा सबकी सिद्धि हो

बाती है, स्योंकि अर्थ की प्रविधिष्टता होती है।

विकाराच्च न भेदः स्यावर्थस्याविकृतत्वात् ॥४॥
भीर, ग्रङ्गानित उपकार के श्रविकृत होने से विकार के कारण भी मेद नहीं
होगा।

एकैयां चाशक्यत्वात् ॥५॥ तवा, कुछ ग्रङ्कों में मेद होने से ग्रनुष्ठान हो ही नहीं सकता । एकाम्नियच्च दर्शनम् ॥६॥

प्रोर, पशु तथा पुरोडाश का एकाग्नियत् दर्शन भी होता है। जैमिने: परतन्त्रत्वापत्तेः स्वतन्त्रप्रतिषेधः स्यात् ।।७॥

साचार्य जैमिनि के मत में परतन्त्रापत्ति (पर-तन्त्र की प्राप्ति होने) से स्वतन्त्र का प्रतिषेध होता है। (पाशुकतन्त्र पर-तन्त्र है, झतः पशुपुरोडाश में दो साहृतियाँ देनी पाहिएँ।) नानार्थस्वात्सोमे दर्शपूर्णमासप्रकृतीनां वेदिकर्म स्यात् ॥=॥

पूर्वं - सोमयाग में जिसको प्रकृति दर्शंपीणंमास है, उनके लिए खलग वेदि बन-बानी चाहिए, किन-फल होने से।

श्रकमं वा कृतदूषा स्यात् ॥६॥

सि॰--- ग्रलम वेदि नहीं बनवानी चाहिए। ग्रलग वेदि बनवाने सं सीरिक वेदि दूषित हो जाएगी।

पात्रेषु च प्रसङ्घः स्थाद्धीमार्थत्वात् ॥१०॥

पूर्व ॰ —होम के ग्रह-चमस ग्रादि पात्रों में 'प्रसङ्क्त' से कार्य होना चाहिए, क्योंकि वे पात्र होम के लिए ही होते हैं।

न्धाय्यानि वा प्रयुक्तत्वादप्रयुक्ते प्रसङ्गः स्यात् ॥११॥

सि॰ — दर्शपीर्णमास के पात्रों का ज्योतिष्टीम में प्रयोग जिलत है, क्योकि वे पहले में ही प्रयोग में विश्वमान थे। जनका प्रयोगन होने पर ही वे प्रसङ्ग से प्रयुक्त हो सकते हैं।

कामित्रे च पशुपुरोडाशो न स्थादितरस्य प्रयुवतरवात् ॥१२॥

शिमत्र अपिन में पशु-पूरोडाश का पाक नहीं होता, नयोंकि उसके लिए शाला-मुरूप (गाहँपत्य) श्रीन पहले ही तैयार होती है।

अपणं चार्रान्तहोत्रस्य शासामुखीयं न स्पात्प्राजिहतस्य विद्यमानत्वात् ॥१३॥

तथा, प्रश्निहोत्र हिष्यु का पाक शालामुखी प्रश्नि में नही होगा, क्योंकि प्राज-हित (गाहैपस्य) प्रश्नि पहले से ही विद्यमान है।

हविर्घाने निर्वेषणार्थं साघयेतां प्रयुक्तत्वात् ॥१४॥

पूर्वं - सोम के ग्राधारमृत दो हिवधीनों (शकटो) से ही पूरोडाश का पाक करना चाहिए, क्यों कि वे निर्वाप के लिए ही हैं और पहले से ही प्रयुक्त हैं।

धप्रसिद्धिवीऽन्यदेशस्वास्प्रधानवैगु•धादवैगुण्ये प्रसङ्घः स्यात् ॥१४॥

सि॰ — हिवर्षान नामक शकट में निर्वाप साधन की ग्रसिद्धि है, स्थान किन्त होने से ग्रीर प्रधान में वेगुण्य ग्राने के कारण। विगुणता न होने पर ही उनका 'प्रसङ्ग' से प्रयोग हो सकता है।

श्रनसां च दर्शनात् ॥१६॥

ग्रीर, 'श्रनसाम्' (शकट) में बहुबचन होने से भी यही सिद्ध होता है कि (इन दोनों शकटों के ग्रतिरिक्त) शकट होना चाहिए।

तधुकतं च कालभेदात् ॥१७॥

भौर, प्रायणीय आदि इष्टियों में दीक्षा-जागरण भ्रलग-भ्रलग होता चाहिए, क्योंकि वहीं कालभेद है।

मन्त्राक्ष्य सन्निपातिस्वात् ॥१८॥

तथा, सरुणप्रधास याग भें दक्षिण-विहार में प्रतिप्रस्थाता को मन्त्र धनग-धनग बोजने चाहिएँ, क्योंकि वे समीप में उपकारक हैं। बारणार्थत्वात्सोमेऽग्न्यन्वायानं न विद्यते ॥१६॥

सोम सम्बन्धी दीक्षणीय श्रादि में अग्नि-अन्याचान नहीं होता, क्योंकि अग्न्याचान समान्तिपर्यन्त धारण के लिए होता है।

तथा व्रतमुपेसत्वात् ॥२०॥

उसी प्रकार सोमयान में प्रावकीय आदि इष्टियों में दर्शवीर्णमास सम्बन्धी तर भी नहीं लेने पडते, न्योंकि ने तो पहले ही लिए हुए होते हैं।

वित्रतिवेषाच्य ॥२१॥

भौर, विप्रतिषेत्र होने से भी त्रत धारण करने की आवश्यकता नहीं होती । सत्यवदिति चेत ॥२२॥

ब्राक्षेप -सत्य बोलना यत की भौति होता है, यदि ऐसा कही तो--

समार --- उस्त कथन ठीक नहीं, संयोग में भेद होते सें।

मारु—--उक्त कथन ठाक नहा, संयाग न वय हान सं ग्रहार्थं च पूर्वमिष्टेस्तदर्थत्वात् ॥२४॥

भीर देवता परिश्रह के लिए भन्ति-अन्वाधान की भावश्यकता नहीं है, क्योंकि दीक्षणीय! ी के लिए है।

शेषवदिति चेत् ॥२४॥

समार — जनत कथन ठीक नहीं, नयों कि बैश्वदेन पद समग्र देवता के लिए प्रयुक्त होने से प्राञ्जवेचता भी जसी में था जाता है।

स्याद्व्यपदेशात् ॥२७॥

श्राक्षेप--ऐस्टिक अन्वाधान करना वाहिए, क्योंकि उनका भेद से कथन किया शया है।

न गुणार्थत्वात् ॥२८॥

समार जनत कथन ठीक नहीं, क्योंकि वह वर्णन तो केवन स्तुति के लिए हैं। सन्नहञ्च वृत्तत्वात् ॥२६॥

पत्नीसंनहन (यजमान पत्नी को बस्त्र पहनाना) भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बस्त गहले ही हो चुका है, बतः यहाँ भी 'प्रसङ्क्त' लागू होगा ।

धन्यविधानादारम्यभोजनं न स्यादुभयं हि धृत्ययंस् ॥२०॥

दर्शपौर्णमास में ग्ररण्य (वन की वस्तुकों का) भोजन ग्रोर सोमयाग में ब्राह्मण का पगोवत—ये दोनों ही जीवन धारण के लिए होते हैं, ग्रतः ग्रन्य विधान होने के कारण शरण भोजन नहीं करना चाहिए, विधिवावण से प्राप्त होने पर भी।

शेषभक्षास्त्रवेति चेन्नान्यार्यत्वात् ॥३१॥

इडा-भक्ष ब्रादि की भी उसी प्रकार निवृत्ति होनी चाहिए. यदि ऐसा कही ती औक नहीं, वह तो होगा, क्योंकि उस भक्षण का उद्देश्य भिन्न है, यह यृत्यर्थ ः≕जीवन-घारण ┡ क्षिए नहीं होता ।

### भृतत्वाच्च परिश्रयः ॥३२॥

धौर, दक्षंपूर्णमास में धन्वाहायं दक्षिणा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका परिकय पहले ही कर लिया गया है।

### शेषभक्षास्त्रथेति चेत् ॥३३॥

ह्माक्षेप—झन्वाहार्थं को भाँति श्रेषभक्षकी भी निवृत्ति है, यदि ऐसा कहो तो — न कर्मसंयोगात ।।३४॥

समा - उनत कथन ठीक नहीं, कर्मवाचक द्वितीया विश्वनित का प्रयोग पाये जाने से शेषभक्ष होना (परन्तु परिक्रय - पारिश्वमिक के रूप में नहीं)।

प्रवृत्तवरणास्त्रतितन्त्रं वरणं होतुः क्रियेत ॥३१॥

कार्यारम्भ होने के पश्चात् धरण होने से प्रत्येक इन्टि में होताश्रों का वरण होगा। ब्रह्मापीतिचेत् ॥३६॥

श्राक्षेप—बह्या का भी प्रत्येक इंध्टि में वरण होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो— न प्राङ्कियमात्त्वर्य हि ॥३७॥

समा० उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि बह्या का वरण पहले होता है। घरण के पश्चात् ब्रह्मा का कर्म होता है, वह कार्यार्थ हो है।

निरिष्टस्येति चेत् ॥३८॥

शाक्षेप-- ब्रह्मा के द्वारा श्रमावास्या से पहले दिन वेदि बनाने का निर्देश है, स्रतः ब्रह्मा भी प्रवृत्त (कार्यारम्भ के पश्चात्) वरण होता है, यदि ऐसा कहों तो --

### नाधृतत्वात् ॥३६॥

समा०— उक्त कथन ठीक नहीं, वशोकि परिग्रह का विधान श्रुत नहीं है । होतुस्तथेति चेत् ॥४०॥

ग्राक्षंप--वरण से पूर्व ब्रह्मा की भाँति होता का भी कोई कार्य नहीं होता है, यदि ऐसा कही ती-

### न कर्मसंयोगस्त ॥४१॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वरण से पूर्व होता का सामिधेनीय कर्म से संयोग होता है।

यज्ञोत्पत्त्यूपदेशे निष्ठितकर्मप्रयोगभेदात्प्रतितन्त्रं कियेत ॥४२॥

पूर्वं --- ग्रातिच्या इंटि में जो प्रोक्षण ग्रादि कमें किये जाते हैं, वे जिल्ल प्रयोजन होने से प्रत्येक प्रयोग में ग्रलग-मलग करने चाहिएँ।

न वा कृतत्वात्तवुपदेशो हि ॥४३॥

सि॰—नहीं, प्रतिप्रयोग प्रावृत्ति नहीं होगी, क्यों कि वे प्रोक्षण प्रादि तो पहले ही किये जा चुके हैं। यह नी उपदेश है कि प्रातिष्या के लिए काटा हुआ वहि उपसदों और प्रावृत्तिकों में भी काम प्राता है।

### बेशपृथक्तवान्मन्त्रोऽस्यावर्तते ॥४४॥

देश-पृथक्त्व (भिन्त-भिन्न देश) होते से मन्त्र की बार-बार भावृत्ति करनी चाहिए।

### सन्नहनहरणे तथेति चेत् ॥४४॥

माक्षेप---सन्नहन (बर्हि को बाँघने) और हरण (बर्हि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेजाने) से मन्त्रों की झावृत्ति करनी चाहिए, यदि ऐसा कहो तो---

#### नान्यार्थत्वात् ॥४६॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं। इन पन्त्रों के पाठ धलग-बलग नहीं होंगे। इनमें 'प्रसङ्ग' नियम लागू होगा, न्योंकि स्तरण कर्म तो अलग-बलग हैं, परन्तु सन्तहन धौर हरण तो साभे की चीज हैं।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने हादशाध्यास्य प्रथमः पादः ।।

### द्वितीयः पादः

विहारो लौकिकानामर्थं साध्येत् प्रभुत्वात् ॥१॥

पूर्व • — विहार (गाहुँपस्य, दक्षिणागि ग्रीर ब्राह्यनीय) प्रक्ति लीकिक कर्मी की भी सिद्ध कर सकती है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है।

मांसपाकप्रतिषेषञ्च तहत् ।।२॥

उसी प्रमाण से विहार-प्रश्नि में मांस पकाने का भी निषेध है। लीकिक पाक में ही मांस का प्रसङ्ग है, वैदिक कर्मों में नहीं।

निर्देशाद्वा वैदिकानां स्यात् ॥३॥

ति०--विहार-प्रनियों में केवल वैदिक कर्म ही करने चाहिएँ, लौकिक कर्म नहीं । भारम्भ में ही यह निर्देश दे दिया जाता है कि ये ग्रॉन्नयों केवल यस के लिए हैं।

सति घोपासनस्य दर्शनात ॥४॥

विहार-प्रिंग के विद्यमान होने पर भी 'धौपासन' धिन का भी दर्शन होता है। इससे यह भी सिद्ध है कि विहार-प्रिंग लौकिक कर्मों के लिए नहीं है, यज्ञ के लिए ही है। अभावदर्शनाच्छा।धा।

मांस प्रादि प्रपवित्र वस्तुमों का विहार-श्रम्तियों में प्रमाव दर्शन होने से भी यही सिद्ध होता है कि ये प्रमित्रयाँ लौकिक कर्मों के लिए नहीं हैं।

मांसपाको विहितप्रतिषेधः स्याद् वाऽऽहृतिसंयोगात् ।।६॥

भयना, यज्ञ<sup>1</sup> के साथ सम्बन्ध होने के कारण जिल्ला के स्वाद के लिए मांसपाक का सस्त विरोध है।

वानवतीषो वा दक्षिणास्मिन्नारम्यविधानस्य ॥७॥ अथवा, यह 'दक्षिणास्मिन्' इस ग्रनारम्भ विधान का वानवतीष है।

यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसमें मनुष्य ही नहीं प्राणिमात्र का भी उपकार होता
 स्रतः जिल्ला के स्वाद के लिए पशुधों को मारकर पकाना यज्ञ की भावना के सर्वया प्रतिकृत ही है।

सवनीये छिद्रापिधानार्थत्वात् पशुपुरीकाको न स्थादन्येषामेवमर्थत्वात् ॥५॥ पूर्व - सवनीय में पशुपुरीकाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो यज्ञ में होने-

कार जनगण ने ने पुत्र देश नहां करना चाहए, क्यांक वह ता यज्ञ में होन-वालें दोषों को दूर करने के लिए होता है छोर यह कार्य ग्रन्य पुरोडाक्षों से सम्पन्न हो जाता है।

क्रिया वा देवतार्थत्वात् ॥६॥

सि॰ पशुपुराडाझ करना चाहिए, क्योंकि वह देवता के संस्कार के लिए होता है।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१०॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी इसी ग्रार्थ की सिद्धि होती है। हविष्कृत्सवनीयेषु न स्यात्प्रकृती यदि सर्वार्थ पहां प्रश्याहता सा

कुर्याहि द्यमानत्वात् ॥११॥

सवनीय पशुपुरोडाध में हिबब्कृत् (हवि बनानेवाली) का श्राह्मान नहीं होगा, क्योंकि वह पशुपान में श्राहृत थी। वहाँ विद्यमान होने से वह सब कार्य सम्पन्न कर देगी, क्योंकि प्रकृति में सब कार्यों के सम्पादन ने लिए उसका श्राह्मान किया गया था।

पशौ तु सस्कृते विधानात्तार्तीयसविनकेषु स्यारसौप्रमाधिवन-

योक्चापवृषतार्थत्वात् ॥१२॥

पूर्वं - सरकृत पशु में हिविष्कृत् का विधान होने से वार्तीय-सवन के पुरोडाक्षों भौर सीम्यावितनों में भेद होते से हिविष्कृत् का ब्राह्मान होता है । उस समय में पाशुकी हिविष्कृत् कृतार्थं होने से ग्रंपवृक्त होती है।

योगाहा यज्ञाय तहिमोके विसर्गः स्वात् ॥१३॥

सिo तृतीय सबन के प्रशेडाश में हिक्कित को धाह्मान नहीं होता, क्योंकि हिक्कित तो यज्ञ की समाध्यि तक वहाँ रहती है। अन की समाध्यि के पश्चात् ही उसका विमोक — छुटकारा होता है।

निशि यज्ञे प्राकृतस्याप्रवृत्तिः स्यात्प्रत्यक्षशिष्टत्वान् ॥१४॥ पूर्व०—निशियतं में ग्रमावास्या तन्त्र की प्रवृत्तिनहीं होती, क्योंकि यह इष्टि

त्रत्यक्षशिष्ट -- उपदिष्ट है ।

कालवाष्यभंदाक्च तन्त्रर्भेदः स्यात् ॥१४॥

तथा, काल और वाक्यमेद से तन्त्रभेद होता है।

वेखुद्धननक्षतं विप्रतिर्वधात्तदेव स्यात् ॥१६॥

वेदि-खनन ग्रौर प्रतग्रहण दर्जे [ब्ट के समान ही होगे, ग्रन्यथा होने सं विप्रतिषंघ चैगुण्यता हो जाएगी ।

तन्त्रमध्ये विषानादा तत्तन्त्रा सवनीयवत् ॥१७॥

सि० - तन्त्र के मध्य में विधान होने से काम्येष्टि दर्श-तन्त्रवाली है, सवनीय-पुरोडाश के समान।

> वैगुष्यादिष्माविहनं साध्येदान्याधान च यदि देवतार्थम् ॥१८॥ निश्याग मे दर्शोष्ट के सभी कृत्यप्रसङ्ग-नियम से लाग् दृश्ते हैं परन्तु इस्म ग्रौर

र्बाह दोनों नये लाते होने तथा अस्ति ग्रन्वाधान भी श्रलम से करना होना, नर्वोकि निर्स्तवस्य का देवता अलग है ।

श्चारम्भणीया विकृतौ न स्यात्प्रकृतिकालमध्यत्वात्कृता पुनस्तदर्थेन ॥१८॥

पूर्वं - अगरम्भणीया इन्टि विकृति सौर्यादि मं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह प्रकृतिभूत दर्शपौणेमास के काल में पडती है, अतः इसका पहेंले ही अनुष्ठान हो चुका है। इसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है अपवा एक बार आरम्भ संगोग होने से वह एक रम्भ यावजीवन प्रयुक्त होता है।

स्याद्वा कालस्याक्षेषमृतत्वात् ॥२०॥

सि०— सौर्यादि विकृतियाग में भारम्भणीमा इष्टि करनी चाहिए वर्योकि विहित जो जीवनकाल है, वह प्रकृति का अङ्ग नहीं है।

प्रारम्भविभागाच्य ॥२१॥

भीर, झारस्थ का विभाग होने से भी विकृतियों से बारस्थणीया इच्टि करनीं चाहिए।

विप्रतिषिद्धधर्माणां समवाये भूगसां स्थात्सधर्मत्वम् ॥२२॥

पूर्व -- जिन प्रधान यागों का धनुष्ठान एक साथ होता है, यदि उनके घर्मों में विरोध हो तो उन्हीं घर्मों का अनुष्ठान होगा जिनका सबसे अधिक यागों में सादृश्य होगा।

मुख्यं वा पूर्वचोदमाल्लोकवत् ॥२३॥

सि०---प्रधानकर्मे के धर्मा का ब्रदुश्टान होना नाहिए, लाम्ब्यवहार के समान,

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥२४॥

तथा, ऐसा मानने पर भन्य प्रमाण भी संगत हो जाते हैं।

ग्रङ्गगुणविरोधे च तादर्थात् ॥२४॥

श्रोर, जब प्रधान के धर्म तथा श्रङ्ग के धर्म विरुद्ध हो तो श्रनुष्ठान प्रधान के ही श्रनुकुल होगा, व्योक्ति श्रङ्ग प्रवान के लिए ही होते हैं।

परिचिद्वं अर्थत्वादुभयवर्मा स्यात् ॥२६॥

परिधि में दौना (परिधि और यूप) के धर्म घटित होते हैं, अतः परिधि उभय धोनों धर्मोंवाली है।

यौष्यस्त विरोधे स्यात्मुख्यानन्तर्यात् ॥२७॥

पूर्वं ---जहाँ परिधि श्रीर यूप के घर्मों मे विरोध हो वहाँ यूप के घर्मों का श्रामुख्यान करना चाहिए, क्योंकि वह मुख्य के समीप है।

इतरी वा तस्य तत्र विधानात् ॥२६॥

सि० — बस्तुत परिधि के धर्मों का प्रतुष्ठाम होता, पशु-नियोजन (पशु को भौधना) परिधि में विहित होने से।

### उमयोक्चाङ्गसंघोगः ॥२६॥

भीर, दोनों पक्षों का अङ्ग के साथ सम्बन्ध है, श्रतः परिश्विके घर्मी का अनुरुठान होना।

पशुसवनीपेषु विकल्पः स्याद्वैकृतश्चेद्वभयोरश्चृतिमृतत्वात् ॥३०॥ पूर्वं ०--सवनीय पञ्ज में भौर सवनीय पुरोडाश में 'प्रसङ्ग' से विकल्प होता है। दोनों में भक्तों का श्रवण न होने छे, वे श्रतिदेश ते प्राप्त होते हैं, प्रतः विकल्प है।

पाशुकं वा तस्य वैशेषिकाश्नानात्तदनर्यकं विकल्पे स्यात् ॥३१॥

सि॰—पशु-सम्बन्धी प्रयोग तन्त्री है, विश्रेष ग्राम्नान = विघान होने से। विकल्प होने पर वह ग्राम्नान निरर्थक हो जाएगा।

#### पदारिक्व विष्रकर्षस्तन्त्रमध्ये विधानात् ॥३२॥

श्रीर, पशु के तन्त्र का विश्वकर्ष होने से तन्त्र के मध्य में पुरोडाशों का विभाग शुक्त होता है। सबनीय पशु श्रीर सबनीय पुरोडाश में मुख्य है पशु, श्रतः उसी के धर्म श्रसङ्ग-नियम से पुरोडाश में भी लागू होंगे, विकल्प नहीं है।

भ्यूर्वं च प्रकृती समानतन्त्रा चेवनित्यत्वादनर्थकं हि स्यात् ॥३३॥ जहाँ प्रकृति भीर विकृति के तन्त्र समान हों वहाँ विकृति के तन्त्र ही मानने होंगे, क्योंकि नैमित्तिक इच्छा नित्यकमं की इच्छा को बांच नेती है।

अधिकद्व गुणः साधारणेऽथिरोधात्कांस्यभोजिववमुख्येऽपि ॥३४॥

सावारण में कोई विरोध न होते पर मुख्य न हो तो भी ध्रमिक गुण का प्रहण करना चाहिए कांस्यभोजनवत् (कांस्य-पात्र में भोजनव्रत पालनेवाले शिष्यादि के समान) । आप्रयण याग में केवल प्रसृतमय बहि का ही ग्रहण करना चाहिए ।

तत्प्रवृत्या तु तन्त्रस्य नियमः स्याद्यथा पाशुकं सुक्तवाकेन ॥३४॥

पूर्व o --- प्रसून-वहि के नियम की प्रकृति होने से द्यावा पृथिवी तन्त्र का नियम है, जैसे सूनतवाक मन्त्र की प्रवृत्ति से पाशुक तन्त्र का नियम है।

म वाऽविरोधात् ॥३६॥

इतरेतर हवियों से यह घर्म ग्राविरुद्ध है, श्रतः तन्त्र का नियम लागू नहीं होता।

#### धशास्त्रलक्षणाच्य ॥३७॥

मीर, शास्त्र में भी ऐसा कोई विधान नहीं है, ग्रावः तन्त्र का कोई नियम नहीं है।

।। इति पूर्वमीमांसावर्शने द्वादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

### तृतीयः पादः

विश्वजिति वरसत्वङ्कामखेयावितरथा तन्त्रज्ञूयस्त्वादहतं स्यात् ॥१॥ पूर्व०—विश्वजित् नामक याग मे वत्सत्वक् पहनने का विधान है, क्योंकि उसका नाम कथन किया गया है। ग्रवना ग्रहन (दिनों) के भूयस्त्व — प्रविक होने से प्रतिदेश-

वाहिए।

शास्त्र द्वारा घहत (नये वस्त्र) की प्राप्ति है। यहाँ विकल्प नहीं होगा, नामधेय से प्राप्त षरवासक् (कोई वस्त्र-विशेष) ही पहनी जाएगी।

भ्रविरोधो वा उपरिवासो हि वत्सरवक् ॥२॥

सि॰—दोनों में कोई विरोध न होने से दोनों का समुच्चय होगा, न याध होगा भौर न विकल्प। बरबत्वक् उपरिवस्त्र के रूप में पहना जाएगा।

भनुनिर्वाप्येषु भूयस्त्वेन तन्त्र नियमः स्यात् ॥३॥

पूर्वं --- अनुनिर्वाप्य हविष् में बहन-शूयस्त्य से पुरोडाश तन्त्र की प्रसक्ति होनी पाहिए।

धागन्तुकाहा स्वधर्मा स्थात् श्रृतिविशेषादितरस्य च मुस्यत्वात् ।।४६६ सि॰—श्रुतिविशेष से प्रमुविर्वाप्य ग्रागन्तुक (गीण) होते हैं। पश्चपूरीक्षय मुस्य है, सतः पशुपुरोठाश्व के ही तन्त्र का श्रमुष्टान करना चाहिए ।

स्वस्थानत्वाच्च ॥५॥

भौर, पन्नुपुरोडास स्वस्थान में होने से भी पशुपुरोडास का तन्त्र करना चाहिए।

रिवष्टकृष्छ्वणानिति चेत् ॥६॥

श्राक्षेप—स्विष्टकृत्का श्रवण होने से पुरोडाध को तन्त्र गाव नहीं हो सकता,यदि ऐसा कही तो—

विकारः प्रवमानवत् ॥७॥

समा - - ज्वत कथन ठीक नहीं । वचन से विकार हो आएगा । पवभावरूप गुण-विचान के समान प्रकृति में भी गुण-विचान है ।

ग्रविकारी वा प्रकृतिवन्नोदनां प्रति भावान्त ॥ ।।।।

ष्मधवा, यहाँ विकार का विवान नहीं है, प्रकृतिवत् व्यतिदेश होने से अस्वण्ट-कृत्याला वचन करना चाहिए। चोदना = विधान के प्रति भाव होने से स्विष्टकृत् भवन है।

एककर्मण शिष्टत्वाद्गुणानां सर्वकर्मं स्यात् ॥६॥ एक कर्मं च्यञ्ज में घनेक गुणों का विधान होने पर सब गुणों का समुच्चय होना

एकार्यस्तु विकल्पेरन् समुच्चये ह्यादृत्तिः स्यात्प्रधानस्य ॥१०॥ यदि सारे गुणों का प्रयोजन एक हो तो गुणों का विकल्प होगा, क्योंकि समुच्चय भागने पर प्रधान कर्यं की मान्ति माननी पड़ेगी।

भ्रम्यस्येतार्थंवत्त्वादिति चेत् ॥११॥

मालेप-उपयोगी होने के कारण प्रधान की भी प्रावृत्ति होनी चाहिए, यदि पैता कहो तो-

नाश्रुतित्वात् ॥१२॥

समा० - उनत कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान की भ्रावृत्तिका श्रुति में विधान

सति चाध्यासभास्त्रत्वात् ॥१३॥

और, यह आर्यास करने की भावश्यकरा है वहाँ शास्त्र में विधान दिया हुमा है।

व्यक्तपवच्च दर्शयति ॥१४॥

तया, यास्य म एक ऐसा भी निर्देश है, जो दिकरूप को सुचित करता है।

्कालान्तरेऽथंबदवं स्यात् ॥१५॥

विकल्प बालान्तर से सफल प्रयोजनवाला होता है। प्रायस्वित्तेषु चैकार्थ्यानिष्यन्तेनानिसंधोगस्तरमास्तवंस्य निर्मातः ॥१६॥

भनेक प्रायश्चिलों में एक प्रयोजन होने से विकल्प होता है। एक प्रयोजन से उत्पन्न होनेवाले निम्ति दे साथ प्रायश्चित का सम्बन्ध होता है, सत: एक ही प्रायश्चित के प्रानुष्ठान से सब दोयों का नाश हो जाता है, समुच्चय नहीं होता।

समुज्वयस्त्वदायो निर्घातार्थेषु: ॥१७॥

जो प्रायश्चित दोवों के निर्मात — नाम के लिए नहीं होते, श्रापितु निमित्तथाले प्रायस्मित हैं, यहाँ पमुरुवय होता है ।

मन्त्राणा कर्मस्त्रयोगात्स्वधर्मेष प्रयोगः स्याद्धर्मस्य तन्त्रिमात्वात् ॥१६॥

पूर्व मन्त्रो का सम्बन्ध कर्म के साथ होने से मन्त्रों का स्वधर्म के साथ ही प्रयोग होना चाहिर क्यों के पाठस्य धर्म ५०न के लिए हु हाता है।

विद्या प्रतिविधानाहा सर्वेशाल प्रयोग स्यात्व प्रथित्वात प्रयोगस्य ॥१६॥

सि॰ जनस्याय (पाठ न करने) का विधान केवल विद्यास्थ्यत के लिए हैं। यज के लिए नहीं। यज में तो उभी दिनों में पाठ हो चकता है, वर्षोंक मन्त्रों का प्रयोजन यज्ञकर्मों के अनुस्कान के लिए हो है।

भाषास्वरोपदेशेषु ऐरवतप्रवचनप्रतिषेधः स्यात् ॥२०॥

मूर्व०--- भाषिक स्वर के उपदेश से प्रावचन स्वर का प्रतिपंघ होता है, जैसे 'इस' पद के उपदेश से 'गिरा' पद का निषेघ होता है।

मन्त्रीपदेशो वा व भाविकस्य प्रायापत्तेभविकश्रुतिः ॥२१॥

सि० यह उपदेशमन्य या ही होता है, भाषिक स्वर का नहीं । ब्राह्मण ग्रन्थां में जो भाषिक स्वर दिया गया है, वह तो एकरूपता के कारण हैं।

विकारः करणाग्रहणे ॥२२॥

क्सीकारण का ग्रहण न होने से 'इस' पद सं 'गिरा' पद का विकार पुक्त ही है।

तन्त्रयायत्वारदृष्टोऽप्येवम् ॥२३॥

पूर्वर - पिणतो परिकास से मनवकाण्ड (बेद) में धवृष्ट मन्त्रों में भी प्राव्यान स्वर होता चाहिए।

तदुत्पर्तर्भा प्रवचनसभाषात्वात् ॥२४॥

सि० - जो मत्त्र वैचेल बाह्मणग्रन्था स ही गिलते हैं, **ग्रौर भाषिक स्वर मे**ी मिलते हैं, उन्हें भाषिक रचर स ही गटना श्राहित्।

### मन्त्राणां यरणार्थस्वान्मन्त्रान्तेन क्रमीदिसन्तिपातः स्यास्सर्वस्य वचनार्थस्यात ॥२५॥

सन्त्र किया की करने के लिए होने से मन्त्रपाठ पूरा हान के पदलान् वर्ष झारान करना चाहिए, क्योरिंग पूरा भन्त समस्त झर्च को बतलाता है।

सन्तववनाद्वारायामादिसयोगः ॥२६॥

भूर्यं - यमोशीरा में मन्त्रपाट के लाथ ही किया आरम्भ होनी चाहिए, 'रान्तत' (एकताथ) शन्त्र के विश्वमान होने से ।

कर्मसन्दानो वा नानाकर्मत्वादितरस्यादावयत्वात् ॥२७॥

सिर्व ायनीर्वास में कर्मों को एकताथ रूपों का विवास है, अस्यों के साथ किया का विधास नहीं, देखोंकि कर्म बनेव हैं। तथा किया और मन्त्रों का सन्तत संयोग अतस्थन है। (प्रसाधीयों में बारह मन्त्र पहुं जाने के परवात् हैं किया झारना होनी चाहिए।)

श्राधारे च दीर्घधारत्वात् ॥२०॥

वाधार में भी दीर्घवारा होने से शन्तत शब्द का संयोग है। कमें तो मन्त्र के अन्त में हो इष्टर है।

सन्त्राणां सन्तिपातित्वादेका पीतां विकल्पः ग्यात् ॥ ५६॥

परिवर्ष सन्य सक ही यज्ञ के कारण हो तो विकटन है नाई एक मन्य पहना सर्वाध्त ै, सन्त्रों का महत्त्वय नवी होगा।

संस्पारम<sub>ि</sub>संपु संस्कृत्यंडमांक्तपात् । ३०॥ परस्यु सन्ते को सहया विक्ति होन पर नन्तो न समृत्वर होगा, क्यो।क उत् स्वतेती को होगा।

वाह्यपादिहितेषु च संस्थावत् सर्वेन्तगुपदिण्टन्दात ॥३१॥

पूर्वरू--फिर ता ब्रोह्मणबूखों में बिहित सर्व रस्तोता भी मंगुन्देय होना चाहिए. सबका उपन्य होते से संस्थानत ।

याच्यायप्टकारयोश्च समुच्चयदर्शनं तहत् ॥३२॥

धौर, जैस याज्या घोर वषट्कार में समुच्चा दर्शन होता है. उसी प्रकार महारे भी समुच्चा है।

विकल्पी या समुच्दयस्याभृतिस्वात् । ३३॥

सि० प्राह्मणग्रत्या मं जहाँ वितियोग मं कई गर्नी दिये हों, बहाँ विशस्य होता है, क्योंचि सपुरुवार का श्रदण नहीं हैं।

गुणार्थस्वाद्पदेशस्य ॥३४॥

ग्रीर, बानुणयन्यों में धनेक भन्त्रों का उपदेश मुणार्थन (विवरण के लिए) है, ।-य-प्राप्यक्षे नहीं है।

यपट्कारे मानार्यस्थात्समुच्चमः ॥३६॥ वपट्कार वे दृष्टान्त में भिन्त-प्रयोजन होते से समृश्यय है। हौत्रास्तु विकल्पेरन्नेकार्थस्वात् ॥३६॥

पूर्व - हौत-मन्त्रों में विकल्प होना चाहिए, वयोंकि वे सब एक प्रयोजनवाले

होते हैं । समृच्ययौ वा कियमाणानुवादित्थात् ॥३७॥

सिo—होत्र-मन्त्रों में समुच्चय है, वयोकि ये करण-मन्त्र नहीं हैं, प्रपित् किय-माण कमें के अनुवादक हैं।

समुच्चयं च दर्शयति ॥३८॥ ग्रीर, शास्त्र से भी बही सिद्ध होता है कि होत-मन्त्रों में समुज्यय है। ॥ इति पूर्वमीमांशादर्शने हादशाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

### चतुर्थः पादः

जपाञ्चाकर्मसंयुक्ताः स्तुत्याशीरभिधानास्य याजमानेषु सगुरुवयः स्यादाशीः पृथक्षयात् ॥१॥

कर्म प्रकाशक-लिङ्ग से शून्य होने के कारण यजमान द्वारा प्रयुक्त जर, स्तुनि, धाशी भीर धिभवान (दुलाने) के मन्त्रों का समुख्यय है, क्योंकि प्राशी झादि कर्न पृथक्-प्यक् हैं

समुख्ययं च दरांचित ॥२॥ भौर, शास्त्र-वचन भी समुख्यय ही बदाते हैं।

याज्यानुवादयासु तु विकल्पः स्याद्वतोपस्य णार्थत्वात् ।।३।।

ऐस्टवाईस्परवितिषक धनेक बाज्यानुसामक फ्रोर पुरीव पया युपली का १०००० होना चाहिए, वर्षीकि वे देवता के स्मरण के लिए हैं।

लिङ्गसर्वनाच्च ॥४॥

तथा प्रमाण उपलब्ध होने से भी उनत श्रर्य की सिद्धि होती है। क्रमणेषु तु विकल्पः स्यादेकार्यत्वात् ॥५॥

पूर्वं - सोम कब कर्नेवाले इच्छो से विकास होता है, इपोक्ति उस सबका अयो। अन एक है।

समुन्तयो वा प्रयोगे द्रव्यसमदायात् ॥६॥ सि॰ — प्रयोग में द्रव्यों का समदाय होने से समुन्त्रय ही है। समुन्त्रयं च वर्जयति ॥७॥ श्रोर, शास्त्रवत्रन से भी समुन्त्रय सिद्ध होता है। संस्कारे च तत्प्रधानत्वात् ॥८॥ संस्कार में उसकी प्रधानता होने से भी समुन्त्रय ही है।

संस्थात नु विकास प्रयोगता होने से सा तुरुवय है। हो संस्थातु नु विकास्य: स्थात् श्रुतिविश्रतिषधात् ॥६॥ संस्था के श्रवण मे विरोध होने से सस्यादों मे विरुष्य होता है। ह्रव्यविकारं तु यूर्ववर्थकर्भ स्थालका विकल्पे नियमः प्रधातत्वात् ॥१०॥ धौर, ह्रव्यविकार में पूर्व प्रधिकरण के समान विकल्प है तथा विकल्प में नियम है। प्रधानत्व होने से समुज्वय नहीं है, विकल्प ही है।

> ह्रव्यस्थेऽपि समुज्ययो ह्रव्यस्य कर्मनिव्यत्तेः प्रतिप्शु कर्मभेवादेवं स्रति ययाप्रकृति ॥११॥

पूर्वं o---- द्रव्य होने वर भी समुच्चय होना चाहिए, वर्योकि होन-द्रव्य की उत्पत्ति कर्म से होती है। प्रतिपशु कर्म का भेद होने से समुच्चय है। इस प्रमाण से प्रकृति के समान होना योग्य है।

कपालेऽपि संवेति चेत् ॥१२॥

काक्षेय—श्वर तो कथाल में भी तमुज्यय मानना चाहिए, यदि ऐसा कही वी---न कर्मणः परार्थेत्वात् ॥१३॥

समा०— उस्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि कमें परार्थ होता है। प्रतिपत्तिस्तु शेषस्थात ॥११४॥

पूर्व ०---शेषत्व होते से प्रतिपत्ति है, ग्रतः समुज्यय होता है । श्रुतेऽपि पूर्ववस्यास्यात् ॥१५॥

बाक्षेय-शूत (पके हुए दूध) में भी पूर्व की भौति प्रतिपति है। विकल्पे स्वयंकमं नियमप्रधानस्वात् होवे च कर्मकायंसम-

वापात्तस्मातेनार्थकर्मं स्यात् ॥१६॥

समा० — विकल्प में नियमप्रधानत्व होने से प्रयंकमं = विकल्प होता है और शेष में कर्मकार्य के समवाय से श्रयंकमं होता है, धतः विकल्प ही है, प्रतिपत्ति नहीं है !

उसायां काम्यनित्यसभुज्वयो नियोगं कामदर्शनात् ।।१७॥ पूर्व०---उला में काम्य और नित्य प्रश्नियों का समुख्य है, क्योंकि प्रस्ति के नियोजन (धरिन को प्रज्वनित रसने) में काम == इच्छा का दर्शन प्राप्त होता है।

भसति चासंस्कृतेषु कर्म स्यात् ॥१८॥ भौर, यदि समुज्यम न माना जाए तो ग्रसंस्कृत-अग्नि सें कर्म करना पहेगा । तस्य च देवतार्यत्यात् ॥१८॥

तथा, वह मन्नि (नित्य-प्रान्ति) देवता के लिए होती है, ग्रतः समुच्चय है। विकारो वा सदुश्तहेतुः ॥२०॥

सि० — नित्य-प्रांगि घौर काम्य-प्रांगि का समुच्चय इच्ट नहीं है। नित्य-ध्रांगि का काम्य-प्रांगि से विकार होगा, इसके हेतु पहुले (३.६.१०) हो दे दिये गये हैं।

वचनायसंस्कृतेषु कर्म स्थाल् ॥२१॥ निर्देश होने से मसस्कृत-प्रान्त्रयों में भी कर्न हो सकता है। संसर्गे चापि दोषः स्वात् ॥२२॥

समुच्चव होने पर प्रादाव्य सीर वैकारिक सन्नियों के संसर्ग में दोष श्रूयमाण होता है।

वचनरदिति चेत् ॥२३॥

मालेप--- अपन होने से संसर्ग है, यदि ऐसा कही तो---

तवेतरस्यिन् ॥२४॥

समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उस प्रभाग से प्रन्य पक्ष में भी क्थन है।

उत्सर्वेऽपि परिप्रष्ठः कर्मणः कृतत्वात् ॥२५॥

निस्य-धर्मिन (जो देवता के लिए है, सूत्र १६, उस) के परित्याग करने पर भी कोई दोव नहीं झाता, क्योंकि कर्म तो पहले ही निष्यन्त हो चुका है।

स ब्राह्बनीयः स्थाराहृतिसंयोगात् ॥२६॥

पूर्व o-काम्य-अन्ति को भाहवनीय मानना थाहिए, क्योंकि इसका भाहृति के साथ संयोग है।

प्रन्यो बोद्धत्याऽऽहरचात् ॥२७॥

सिo—काम्य-भ्राग्न भ्राहवनीय भ्राग्न नहीं है, क्योंकि यह भ्राग्न निकासी गई भ्रोर लाई गई है।

तस्मिन्संस्कारकर्मं शिष्टत्वात् ॥२८॥

पूर्वं o--- उस वैकारिक श्रमिन में आधान आदि संस्कार कर्म करने चाहिएँ, क्योंकि उनका विधान किया गया है, वह सब कर्मों के लिए विहित है।

स्थानाहा परिलुप्येरन् ॥२६॥

सिo — ग्रायंस्कृत-ग्राग्न संस्कृत-ग्राग्न के स्थान में होने से ग्राधानादि संस्कारों का उसमें बोप है।

नित्यचारणे विकल्पो न हाकस्मात्प्रतिषेषः स्यात् ॥३०॥

पूर्व उसा बन्ति के नित्यपारण में विकल्प है, स्योंकि बिना कारण के प्रतिषेष नहीं हो सकता।

नित्यवारणाहा प्रतिवेदी गतश्रियः ॥३१॥

सि०--नित्यघारण होने से गतश्री-प्रग्नि के लिए प्रतिश्रेष हैं।

षरार्थान्वेको यजमानगणे ॥३२॥

यजमानों के भण में जो परार्य = दूसरे के लिए कर्म हैं, उन्हें कोई भी यजमान विकल्प से कर सकता है !

ग्रनियमोऽविशेषात् ॥३३॥

ग्रहीन-क्रतु में 'अुक्रस्पर्श' कोई भी यजमान कर सकता है, वर्गोकि कोई विशेष नियम नहीं है।

### मुख्यो बाऽवित्रतिषेषात् ॥३४॥

धयया, मुख्य यजमान को ही सत्र में 'शुक्रस्पर्य' करना चाहिए, क्योंकि इस विषय में कोई प्रतिषेक्ष नहीं है।

### सत्रे गृहपतिरसंयोगाङ्गीत्रवत् ॥३४॥

पूर्व • सत्र में झरूजन और झस्यरूअन संस्कार गृहपति को ही करना चाहिए, होत्र के समान, वर्षोंकि बन्य यजमानों का उसके साथ सम्बन्ध नहीं है।

### प्रान्नामवजनाक्य ॥३६॥

गृहपति ही इन संस्कारों को करे, क्योंकि ऐसा करने से गृहपति की समृद्धि होती हैं। इस विषय में शास्त्रप्रमाण भी उपलब्ध होते हैं ।

### सर्वे वा सवर्षत्वास ॥३७॥

सि॰—संभी यजमानों को इन संस्कारों को करना चाहिए, क्योंकि दे सभी के सिए हैं।

### **पृहपतिरिति च समास्या सामान्यात् ॥३८॥**

भीर. 'यृहपति' समास्या है। गृहपति का प्रयोग समानस्य से सभी यजमानों के लिए है।

### विप्रतिवेवे परम् ॥३६॥

विरोध होने पर जो 'पर' होता है, उसी में कार्य होता है। (जहाँ यजमान तथा ऋत्विज—दोनों का कार्य एकसाथ कराना होता है, वहाँ ऋत्विजों का ही कार्य होता है।)

### हौत्रे परार्थत्वात् ॥४०॥

हौत में कर्म परार्थ ही होता है।

### वचनं परम् ॥४१॥

जो ग्राम्नान वचन कहा है, वह केवल मर्थवाद है।

प्रभृत्वाबारिक्क्यं सर्वकर्णानां स्यात् ॥४२॥

पूर्व -- सामध्यं होने से ऋत्विककर्म सभी वर्णवाले कर सकते हैं।

स्मृतेर्वा स्याद् ब्राह्मणानाम् ॥४३॥

सिo—स्मृति के प्रमाण से बाह्मण वर्ग को ही ऋत्यिक कर्म कराने का ग्रीध-कार है।

### फलखमसविवास्वेतरेवाम् ॥४४॥

फल दमस का विधान होने से क्षत्रिय और देश्य को ऋत्विक् कर्म कराने का ग्रीध-कार नहीं है।

### सान्नास्येऽप्येवं प्रतिषेषः सोमपीयहेतुःचात् ॥४५॥

सोमपायी न होने के कारण भी क्षत्रिय और वैश्य का सान्ताय्य में भी प्रतिषेष है, भतः क्षत्रिय भौर वैश्य को ऋत्विक् कर्म कराने का यक्षिकार नहीं है।

### चतुर्याकरणे च निर्देशात् ॥४६॥

चतुर्घाकरण (पुरोडांश को चार आगों में बाँटने) में भी बाह्मण का ही निर्वेश होने से भी बाह्मण को ही व्हत्विक् कर्म कराने का अधिकार है।

प्रन्वाहार्थे दर्शनात् ॥४७॥

अन्याहार्यं दक्षिणा में भी बाह्मण का ही प्रधिकार होने से भी बाह्मण को ही इतिक् कर्मे कराने का धिषकार है।

श्रित पूर्वमीमांसारकांने हारकाष्यायस्य चतुर्षः पादः ॥
 श्रित हारकोऽज्यायः ॥
 ॥ समाप्तं चेर्वं मीमांसारकांनम् ॥

# मीमांसादर्शनम्

# सूत्र-अनुक्रमणिका

| বুস                                                              | *अध्याय, पार, सूत्र | सूत्र                    | अध्याय, पाद, सूत्र       |  |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
|                                                                  | अ                   | <br>अग्नेर्वास्याद्      |                          |  |  |
| वंसशिरोन्क                                                       | ₹ 0-19- €           | अग्ने: कर्महर्व          | €- <b>१-</b> ₹७          |  |  |
| <b>अकर्म ऋ</b> तुसंयु                                            | 3-8-82              | अग्न्यङ्गमप्रकरणे        | <b>४-३-</b> २=           |  |  |
| अकर्मचोद्यं मा                                                   | €- <b>c-</b> -8¥    | अस्यतिशाह्यस्य           | ₹-६-३५                   |  |  |
| अकर्मणि चात्रस्य                                                 | ₹- <b>३-</b> १०     | अन्याधेयस्य नीम          | <b>१</b> ०- <b>द</b> -२३ |  |  |
| अकर्मत्वात्तु नैवं                                               | <b>६-१-४</b> ६      |                          | <b>१०-</b> ३-३ <b>०</b>  |  |  |
| अकर्मवा चतुमि                                                    |                     | अम्बाधिये बाड            | \$\$-\$ <b>-</b> \$\$    |  |  |
| अकर्मावासंसर्गा                                                  | र्श १०-२-५          | अग्रहणादिति चेत्         | ₹0-'9-₹0                 |  |  |
| अकार्यस्याच्च तत                                                 |                     | बङ्गगुणविरोधे च          | १ <b>१-</b> २-२५         |  |  |
|                                                                  |                     | अङ्गबरत्रत्वामान्        | X-3-3 ?                  |  |  |
| अकार्यत्वाच्च नाः                                                |                     | अङ्कविधिवि निमित्त       | <b>€-४-३१</b>            |  |  |
| अकार्यत्वाच्च शब्द                                               |                     | अङ्गविषयीमो विना         | ११-३-४६                  |  |  |
| अनेतत्याच्य जुह्या                                               | 9-14-€              | अञ्जहीनश्च तद्धर्मा      | <b>£-</b> 8-88           |  |  |
| <b>अकतुयुक्तानां</b> वा                                          | १०-=-१३             | अङ्गानां तु गन्द         | ११- <b>१-</b> ५          |  |  |
| अकियावाबपूपहे                                                    | 0x-9-09             | अङ्गाना तूपचात           | ¥-4-46                   |  |  |
| वगुणाच कर्मचो व                                                  | ना २-३-६            | अङ्गाना मुख्यकाल         | 4-1-46                   |  |  |
| <b>अ</b> गुणे तु कर्मशब्दे                                       | £-2-5×              | 41 3                     | -                        |  |  |
| अग्निधर्मं. प्रतीष्टव                                            | €-१-२६              | अङ्गानि तु विधान         | ११-३-१                   |  |  |
| अभिनयोगः सोम                                                     | ११-३-१६             | अ <b>ङ्गो गुणत्वा</b> त् | e-5-33                   |  |  |
| अग्निवदिति चेत्                                                  | <b>११-३-</b> २५     | अञ्चल असमान              | 8-3-54                   |  |  |
| मग्निहोत्रे वाशेष                                                | ₹ ₹- <b>१-</b> ५0   | अञ्जेषु च तद्माव.        | <b>११-</b> २-३           |  |  |
| अग्निस्तु लिङ्गदशं                                               | ₹-३-२१              | अङ्गेषु स्तुतिः          | 8-5-6 €                  |  |  |
| अग्नीधरच वतिष्ठु                                                 |                     | अचेसनेऽर्थं बन्ध         | १-२-३ ५                  |  |  |
| <b>अग्नीयोमविद्या</b> नात्तु                                     | 8-6-15              | अचोदकाइच संस्काराः       | ₹-₹- <b>१</b> ५          |  |  |
|                                                                  |                     | अचोदना गुणार्थेन         | ₹-६-२७                   |  |  |
| * पहली संख्या अध्याय, दूसरी संख्या पाद, तीसरी संख्या सत्र की है। |                     |                          |                          |  |  |

<sup>\*</sup> पहली संख्या अध्याय, दूसरी संख्या पाद, तीसरी संख्या सूत्र की है।

| अचोदनेति चेत्              | <b>११-२-३४</b>         | अधिकागदिति चेत्       | <b>१-१-१</b> 5        |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| अचोदितं च कर्म             | 0 £ -8-£               | अधिकाराद्वा प्रकृति   | g-ş-£                 |
| अजामिकरणार्थ               | <b>१</b> ०-द-६२        | अधिकारे च मन्त्र      | 3-2-20                |
| अतत्संस्कारार्थ            | ६-४-४५                 | अध्यूध्नी होतु        | १०-७-१२               |
| अतद्गुणत्वान्तु            | €-,0-6,€               | अभ्रिगुः सवनीयेषु     | 6-3-28                |
| अतद्विकारक्च               | 4-4-66                 | अधिगोश्च विपर्या      | ११-४-५६               |
| अतद्विकाराच्च              | ६-५-४७                 | अध्वर्युर्वा तदर्थी   | ₹-5-20                |
| अतिथौ तत्प्रधान            | o <b>9-9-3</b>         | अध्वर्युर्वी तन्न्याय | ₹-७-४ <i>७</i>        |
| अतुस्यत्वात्तु नैव         | ₹-२-३ <b>४</b>         | अध्वर्युस्तु दर्शनात् | ३ <b>-</b> ⊏-२३       |
| अतुल्यात्तु वानय           | <b>२-</b> २-२ <i>६</i> | अनन्तरं व्रतं तद्     | <b>४</b> -३-२२        |
| अतुरुयत्वादसमान            | ३-५-५                  | अन्पायश्च कालस्य      | १०-८-६८               |
| अतुल्याः स्युः             | १०-३-५५                | अनपेक्षत्वात्         | १-१-२१                |
| अश्यार्षेयस्य हानं         | €-8-83                 | अनम्यासस्तु वाच्य     | ११-१-३७               |
| अथ विशेषलक्ष               | 5-1-6                  | अनभ्यासे पराक्        | १०-४-४५               |
| अथातः ऋत्वर्यं             | 8-6-6                  | अनभ्यासो वा छेदन      | ११ १-३६               |
| अथात. शेषलक्षण             | ₹-8 8                  | अनर्थंकं च तद्वचनम्   | <b>२-१-</b> २६        |
| अथातो धर्मजिज्ञासा         | १-१-१                  | अनर्थकं त्वनित्यं     | ६-⊏-२ €               |
| अथान्येनेति संस्था         | 3 - 7 - 7              | अनर्थंकरच कर्मसंयोगे  | ₹-४-३€                |
| अदक्षिणत्वाच्च             | १०-६-५१                | अनर्थकरच सर्वनाशे     | <b>६-४-१</b> ६        |
| अद्रव्यं चापि दृश्यते      | 18-7-6x                | अनर्थंकञ्चोपदेश:      | ₹-२-२२                |
| अद्रव्यत्वात्केवले कर्मशेष | 7-₹-२०                 | अनवानोपदेशक्च         | 39-7-3                |
| अद्रव्यत्वात्तु शेषः       | 3-8-58                 | अनसाच दर्शयति         | १२-१-१६               |
| अद्विवंचन वाश्रुति         | <b>२-४-१</b> ₹         | अनाम्नाते दर्शनात्    | १०-=-२१               |
| अधर्मत्वमप्रदान            | €-8-33                 | अनाम्नातेष्वमन्त्र    | 8- <b>१-</b> ३४       |
| अधिक च विवर्णं             | 38-7-3                 | अनाम्नादशब्द          | ६-३-२६                |
| अधिकं वाऽन्यर्थत्वात्      | 80-8-83                | अनिज्यां च वनस्पते    | £-8-4 x               |
| अधिकं वा प्रतिप्रसवात्     | ₹-७-१ <i>€</i>         | अनिज्या वा शेषस्य     | <b>१</b> ०-७-४६       |
| अधिकं वाऽषंवत्वात्         | e 5-6-50               | अनित्यत्वात्तु नैवं   | 7-8-4, <b>६-१-</b> ४० |
| अधिकं वा स्यादिति          | 3 12-6-08              | अनित्यदर्शनाच्च       | १- <b>१-</b> २=       |
| अधिकं वास्याद्बह्वर्थ      | € 10-58                | अनित्यसंयोगात्        | <b>१-</b> २-६         |
| अधिकश्च गुणः               | 65-5-3R                | अनित्यसंयोगान्म       | 3 - 7-7               |
| अधिकइचैक वाक्य             | <b>\$</b> 0-8-8        | अनियमः स्यादिति       | <b>6 6-</b> 8-8       |
| अधिकानाञ्च दर्श            | १०-५-३१                | अनियमोऽन्यत्र         | <b>₹-१-</b> ⋡         |
| अधिकारश्च सर्वेषां         | ११-१-२१                |                       |                       |
|                            |                        |                       |                       |

|                                      | सूत्र-          | ९०७                                       |                    |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|
| वनियमोऽविक्षेषात्                    | ६-७-२           | ३, अन्यायस्याचोदि                         |                    |
|                                      | -8 E, 8 4-8-\$  | ३ अन्यार्था वा पुनः                       | ₹ <b>9</b> - ₹ - 9 |
| अनियमो वायन्तिर                      | ¥-⊏-३           | 3                                         | 37-₹-₹             |
| अनि रुप्ते अयुदिते                   | ६-५-१           | ६ अन्येन दैतच्छास्त्रा                    | • •                |
| अनिर्देशाच्य <sup>े</sup>            | 6-8-8           |                                           | ₹-8-\$ €           |
| अनुप्राहाच्च जोह                     | 8-8-81          | - जन्यनग्याति चत्<br>९ अन्ये स्युऋदित्यनः | <b>€-E-</b> 0      |
| अनुप्राहाच्य पाद                     | <b>६-७-</b> २   | 3                                         | १०-६-५१            |
| अनुत्तरार्थो बाऽवं                   | E-8-83          |                                           | ₹-७-२०             |
| मनुत्पत्ती तु काल.                   | 8-4-41          | E                                         | १२-४-२७            |
| अनुनिर्वाप्येषु                      | १२-३-३          |                                           | - , , ,            |
| बनुत्रसिष्यु सामा                    | ₹-१-५३          |                                           | 6-5-3=             |
| अनुमानव्यवस्थानात्                   | ₹-₹-₹X          |                                           | १२-४-४७            |
| <b>ब</b> नुवषट्काराच्य               | ₹-7-7<br>-7-7   |                                           | 60-8-50            |
| अनुवादश्च तदर्थ                      | £-8-55          |                                           | \$0-2-20           |
| अनुवादो वा दीक्षा                    |                 |                                           | 3-8-5              |
| अनुषङ्गो वाक्य                       | \$ 5-8-3        | अपनयस्त्वेकदेश                            | 3-5-33             |
| अन्ते तु बादरायण                     | 5-8-25          | अपनयनाद्वा पूर्व                          | 4-7-30             |
| अन्ते तूत्तरयोर्दथ्यात्              | x-5-8E          | अपनयनो वा विद्य                           | ६-५-२              |
| अन्ते यूपाहृतिस्त                    | 3 <b>5-</b> ¥   | अपनयो वाऽर्थान्तरे                        | 6-8-88             |
| अन्ते वा कृतकाल                      | ११-२-२५         | अपनयो वाऽऽधान                             | x-x-1 &            |
| अन्ते वा तदुक्तम्                    | १०-६-२८         | अपनयी वा प्रवृत्या                        | &-x-8 B            |
| अन्ते स्युरव्यवायात्                 | 3-5-1€          | अपनयो वा प्रसिद्धे                        | <b>११</b> -२-६२    |
| अरत रचुरण्यवायात्<br>अन्त्यमरेकार्थे | ¥-३-१७          | अपराघातकर्तुक्च                           | 8-8-83             |
| अन्त्ययोर्यथो<br>अन्त्ययोर्यथो       | 3-x-6 x         | अपराधेऽधि च                               | ६-२-१७             |
| अन्तप्रतिषेधाः<br>अन्तप्रतिषेधाः     | <b>१</b> २-१¤   | अपरिमिते शिष्ट                            | <b>६-७-२</b> ₽     |
| अन्यतरतोऽति                          | ₹-8-8€          | अपवृत्ते तु चोदना                         | 8-3 86             |
| अन्यत् रताजत<br>अन्यदर्शनाच्च        | 37-4-5          | अपाकृते तः इकारा                          | € 5-8€             |
| अन्यविधानादारण्य                     | १-३ ३२          | अपाकृतेन हि                               | ६ ४-१६             |
| अन्यश्चार्थः प्रतीयते                | 88-8-30         | अपि तुकर्मशब्द.                           | 69-7-83            |
| अन्यस्यापीति चेत्                    | 4-6 50          | अधि तु वाक्यशंच                           | 60 €-R             |
| अन्या अपीति चेत्<br>अन्या अपीति चेत् | <b>६-२-</b> 9   | अपि तु वाक्यश्रेषत्वा                     | 80-E-68            |
| अन्यानर्थक्यात्<br>अन्यानर्थक्यात्   | - <b>火</b> -∋ ş | अपि त्वन्याय                              | 89 €-3             |
| अन्यानवन्यात्<br>अन्यायञ्चानेक       | 8-4-8           | अपि त्ववयवार्थ                            | 80-3 €8            |
| अन्यायस्त्वविकारेण                   | १-३-२६          | अपि त्वसन्निपाति                          | 3-8 3              |
| जन्यावस्त्वावकार्ण                   | €-₹-१0          | अपि वाऽङ्गभनिज्या.                        | X X-2              |

| अपि वाऽतद्विकार      | द-१-२५          | अपि वा परिसंस्या          | 6-6-03           |
|----------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| अपि वाऽन्यानि        | ६-६-३४          | अपि वापौर्णमास्या         | \$0-4-XX         |
| अपि वाऽन्याय         | y-8-x           | अपि वा प्रतिपत्ति         | \$ \$-8-3X       |
| अपि वाऽन्यार्थ       | ६-१-२∴          | अपि वा प्रतिमन्त्र        | १०-३-२६          |
| अपि वाऽप्येकदेशे     | €-३-२           | अपि वा प्रयोगसा           | २-१-३१           |
| अपि वाऽभिधान         | ₹१-२            | अपि वाफलकर्तृ             | ११-४- <b>१</b> ⊏ |
| अपि वार्ज्यस्य       | £-\$-X\$        | अपि वायजति श्रुते         | द-२-२ <b>४</b>   |
| अपि वाज्यतिरेका      | ६-३-१२          | अपि वा यजमानाः            | १०-६-५२          |
| अपि बाऽहर्गणे        | 20-x-0\$        | अपि वा यद्यपूर्व          | ७-१ <b>-</b> १६  |
| अपि बाऽऽस्याविकार    | 80-8-80         | अपि वासौकिके              | २-5-२१           |
| अपि बाऽऽग्नेयवद्     | १०-७-२५         | अपि वा विहितत्वा          | १०-5-४३          |
| अपि वाऽऽज्यप्रघान    | 80-8-8€         | अपि वा वेदतुल्य           | ६-२-२३           |
| अपि बाऽऽम्नानानसा    | 8-3-66          | अपि वा वेदनिर्देशाद       | <b>६-१-३</b> ३   |
| अपि वा कर्तृसामा     | <b>१-</b> ३-२   | अपि वा शब्दपूर्व          | 3-9-3            |
| अपि वाकर्मपृथक्      | ११-२-१४         | अपि वा ग्रुषमाजां         | €-8-3            |
| अपि वा कर्मवैषम्यात् | 80-3-X8         | अपि वा शेषकर्म            | <i>₹-७-€</i>     |
| जपि दा कामसंयोगे     | <b>દ્-</b> -२-६ | अपि वा शेषभूत             | १०-१-११,         |
|                      | १-३-७, ४-१-५    |                           | १०-१-२३          |
| अपि वा कालमात्रं     | 8-8-8           | अपि वाश्रुतिभूतत्वा       | KO-E-08          |
| अपि वा कृत्स्नसंयोगा | ६६१०,           | अपि वा श्रुतिभेदात्       | ३-७-२३           |
|                      | €-19-3€         | अपि वा श्रुतिसंयोगःत्     | 5-6-58           |
| अपि वा ऋत्वभावाद     | ६-५-५           | अपि वा संख्यावत्त्वा      | १०-५-५६          |
| अपि वा ऋमकाल         | <b>५-१-</b> २०  | अपि वा संप्रयोगे          | <b>११-१-</b> २४  |
| अपि वा क्रमसयोगाद्   | 5-8 38          | अपि वा सहितीये            | 3 3 80           |
| अपि वा गायत्री       | X-3-6.R         | अपि वा सर्वत्रकर्मण       | ¥-F-&            |
| अपि थाञ्जानि         | 8-8-3 o         | अपि वा सर्वधर्मः          | १-३-१६           |
| अपि वाचोदनैक         | ११-४-५०         | अपि वा सर्वसंख्या         | ¥-₹-₹            |
| अपि वा तदधिकारा      | <b>६-७-३</b> २, | अपि वेन्द्राभि            | 66-8-30          |
|                      | १०-३-६७         | अपि वोत्पत्तिसंयोगा       | 8-5-30           |
| अपि वा दानमात्रं     | १०-७-१५         |                           | <b>६-</b> २-२    |
| अपि वा द्विष्वतत्वा  | 3-4-88          | अपूर्वं च प्रकृतौ         | <b>१</b> २-२-३३  |
| अपि वा हिसमवायो      | X 5-5-3         | अपूर्वतां तु दर्शयेद्     | £ 5-0-09         |
| अपि वा धर्मविशेषात्  | 80-X-83         | अपूर्वत्वात्तथा पत्न्याम् | 6-8-68           |
| अपि दानामधेयं        | <b>१-</b> ४-२   | अपूर्वत्वाद्व्यवस्था      | £-8-8.R          |
|                      |                 |                           |                  |

| अपूर्वत्यादियानं        | <b>६-१-</b> ५    | अम्यासे च तदस्या          | ₹ <b>-</b> ₽-      |
|-------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| अपूर्वभ्यपदेशाच्य       | 80-6-83          | अभ्यासेन तु संख्या        | 80-X-80            |
| अपूर्वीसु तु संख्यासु   | 60-8 68          | अभ्यासोऽकर्मशेष           | <b>६-२-२</b> ४     |
| अपूर्वे च विकल्पः       | <b>८-३-२५</b>    | अभ्यासी वाऽविकारा         | 6-X-6X             |
| अपूर्वे चार्यवादः       | 9 e-5-4          | अभ्यामी वा प्रयान         | ₹ <b>१-१-</b> ३    |
| अपूर्वे त्वविकारी       | ₹-₹-₹            | अम्युदये काला             | <b>E-8-6</b>       |
| अपूर्वे वापि भागि       | 6-3-5            | बम्युदये दौहा             | 3.}-¥-3            |
| अप्रकरणे तु तद्धर्म     | ₹-४-२०           | अम्यूहरचोपरिपा            | १०- <b>१-</b> ५६   |
| अप्रकरणे तुगच्छा        | १० = १७          | अयस्यमाणस्य               | ४-४-द              |
| <b>अ</b> प्रकृतत्वाच्च  | २-२-१४           | अयज्ञवस्ताच्य             | <b>१०-५-३</b> ६    |
| <b>अप्रमाणा</b> च्छक्दा | E-5-XX           | अयनेषु चोदना              | 7-3-4              |
| अप्रतिकर्षी वा          | 0×-9-99          | <b>अयाज्यत्वाद्वासाना</b> | 86-8-38            |
| अप्रतिषेषो वा दर्शना    | ₹ 5-6-0\$        | अयोनी चापि                | ७-२-१ <u>८</u>     |
| अप्रतिषेषो वा प्रति     | 60-0-8X          | वर्षकर्म वाऽभिधान         | 8-5-56             |
| अप्रयोगाङ्गमिति         | ₹ १-३-२ २        | अर्थं कर्मवाकर्तृ         | 8-7-80             |
| <b>अ</b> प्रयोजकत्वादे  | <b>1-8-85</b>    | अर्थं कर्मवा शेषत्वा      | १०-२- <b>६६</b>    |
| षप्रसिद्धिर्वाज्य       | १२-१-१५          | अर्थकारिते च द्रव्येष     | €-1-12             |
| अधाकृतत्वानमै त्रा      | १०-७-१=          | अर्थकृते चानुमान          | ४-१-६              |
| अप्राप्ता चानुप         | 3-7-8            | अर्थंद्रव्यवि रोधे        | 35-4-36            |
| अन्नाह्मणे च दर्शनात्   | ₹ 0-6-€          | <b>अर्थत्राप्तवदि</b> ति  | 20-5-2             |
| अभक्षो या कर्म          | ₹5-6-0\$         | अर्थभेदस्तु तत्रार्थे     | ११-१-६             |
| अभागिप्रतिषेधाच्य       | १-२-५            | अर्थनोपादकर्ग स्यात्      | 3-8-6              |
| ब्रभावदर्धनाच्च ४-१     | -३६, १२-२-५      | अर्थवांस्तु नैक           | ₹ १-१-३ ₹          |
| अभावाच्चेतरस्य          | £-4-8 &          | अर्थनादश्च तदर्थत्वात्    | ६-४-४६             |
| <b>अभावादतिरात्रेषु</b> | ₹ <b>१-५-५</b> ३ | अर्थवादश्च तदयंवत्        | 8-8-58,            |
| अभिघारणे विप्र          | R-6-33           |                           | ६-७-२५             |
| अभिघानं च कर्म          | ₹-१-२=           | अर्थवादोपपत्तेश्च २-३-    | ₹७, ४-४-१ <b>६</b> |
| व्यक्तिवानेऽर्थवादः     | 8-5-86           | वर्षवादो वा               | 8-5-83             |
| <b>गमिषानीपदेशाहा</b>   | 9 €-€-€          | अ <b>बंबादो</b> बोऽनुप    | 35-8-5             |
| अभ्यस्येतार्थवत्        | १२-३-११          | अर्थवादो बाऽर्थस्य        | <b>X-4</b> -38     |
| अभ्यासः सामियेनी        | ₹ - 9-3          | अर्थवादी वा प्रकरणात्     | ₹- <b>४-</b> ८     |
| सम्यासात्तु प्रधानस्य   | 80-3-58          | वर्षवादो वा विधिशेष       | ६-७-३०             |
| <b>अभ्यासेनेत</b> राः   | 09-9-3           | अर्थविप्रतिषेधात्         | १-२-३६             |
| अम्यासेऽपि तयेति        | 6-8-5            | अर्थसमबायात्त्राय         | £-8-80             |
|                         |                  |                           |                    |

| अर्थस्तु विधिशेष            | १-२-२१           | अवदानामिधारणा          | 4-8-5              |
|-----------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| अर्थस्य चासमाप्तत्वा        | <b>5-3-3</b> €   | अवमृथे च तद्वत्        | ११-३-१६            |
| अर्थस्य त्वविभक्त           | 3-8-6            | अवभृथे प्रधाने         | <b>११</b> -२-२६    |
| अर्थस्य व्यपविगत्वा         | ६-३-५            | अवमृथे बहिप:           | <i>8 0-13-81</i> 9 |
| अर्थस्य शब्दभाव्य           | <b>७-१-</b> ₹-   | अवशिष्टं तुकारणं       | 8-8-35             |
| अर्थाच्च २-                 | १-४२, ५-१-२      | अवाक्यशेषाच्च          | १-३-१३             |
| अर्थात् लोके विधिः          | १ <b>१</b> -१-६१ | अवाच्यत्वात्           | ११-२-४०            |
| अर्थाद्वा फल्पनैफदेश        | 6-8-50           | अवाच्यत्वान्नेति       | 60-8-3€            |
| अर्थाद्वा लिञ्जकर्म         | 88-8-33          | अविकारमेकेऽनार्ष       | €-3-Υ              |
| अर्थानां च विभक्त           | <b>६-६-१४</b>    | अविकारो वा प्रकृति     | <b>१</b> २-३-द     |
| अर्थान्तरे विकारः           | €-3-88           | अविकारी वार्ज्यं       | १०-४-२५            |
| अर्थापत्ते द्रं व्येषु      | <b>७-</b> ४-१≒   | अविकारो वा बहुना       | ₹ ₹-₹-3            |
| अर्थापत्तेस्तद्धर्मैः       | १०-३-३ <b>४</b>  | अविज्ञेयात्            | <b>१</b> -२-३=     |
| अर्थापरिमाणाच्च             | £-8 <b>-</b> \$£ | अविद्यमानवचनात्        | 8-5-38             |
| अर्थाभावास् नैवं स्यात्     | <b>६-६-१</b> ३   | अविद्यमानात्तु नैव     | ११-१-३             |
| अर्थाभावात्तुं नैवं स्याद्  | 39-6-3           | अविधिश्चेत्कर्मणा      | <b>११-</b> २-२     |
| अर्थाभावे संस्कार           | १०-२-७१          | अविभागाच्च शेष         | ३-५-१७             |
| अर्थामिधानकर्म च            | X-6-5£           | अविभागात्तु कर्मणी     | २-३-२८             |
| <b>अर्थाभिधानसंयोगः</b>     | 78-8-3           | अविमागात्तु नैवं       | <b>७-१-५</b>       |
| अर्थामिधानसाम               | 3-5-6            | अविभागाद्विषानार्थे    | १-४- <b>२</b> ०    |
| अर्थे जीति चेत्             | 8-9-83           | अविरुद्ध परम्          | \$- <b>5-</b> 88   |
| अर्थे त्वश्रूयमाणे          | \$0-8-\$4        | अविरुद्धोपपत्ति        | 90-9-30            |
| अर्थे समवैषम्यमतो           | 8-6-56           | अविरोधो वा उपरि        | <b>१२-३-</b> २     |
| अर्थे स्तुतिरन्या           | १-२-२=           | अविशिष्टस्तु वानयार्थः | <b>₹-</b> २-४०     |
| अर्थेन च विपर्यासे          | 80-5-08          | अविशेषात्तु शास्त्रस्य | R-6-R              |
| अर्थेन च समवेतत्वात्        | 80-8-68          | अविशेषात्स्तुति        | 3-3-₹              |
| अर्थेन त्वपकृष्यते          | 5-8-88           | अविशेषान्नेति चेत्     | १०-५-२८            |
| अर्थेनेति चेत्              | ₹ <b>-</b> ६-२३  | अविशेषेण यच्छा         | १०-द-१६            |
| अर्थैकत्वादेकं वाक्यं       | <b>२-१</b> -४६   | अवेष्टौ चैकतन्त्र्यं   | \$ \$-*-E          |
| <b>अर्थे</b> कत्वाद्विकल्पः | E-7-7E, 30       | अवेष्टं। ।त्रसंयो      | २-३-३              |
| अर्थैकत्वे द्रव्यगुण        | ₹ १-१२           | अवैद्यत्वादभावः        | <b>६−१−३७</b>      |
| अर्थो वास्यात्              | £ 9-9-3          | अव्यक्तासु तु सोम      | <b>=-१-१</b> ६     |
| अनकीणिपशुरुच                | ६-द-२२           | वस्यवासाञ्च            | <b>५-१-३१</b>      |
| अन्वनाच्च स्वशब्द           | £-8 <b>-</b> 80  | अशक्तौ ते प्रतीयेरन्   | 34-6-86            |

| सन-            | असे ऋा        | रणिका  |
|----------------|---------------|--------|
| <b>पू</b> त्र- | <b>4</b> 9.41 | યાળ વશ |

| अशब्दमिति चेत्               | 37 8 3           | <b>अहरङ्गं</b> वासु       | 80-8-3=                          |
|------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| भगान्द इति चेत्              | 4-8-4            | अहरम्ताच्च परेण           | ₹०-६-३६                          |
| अशास्त्रत्वाच्य <sup>े</sup> | <b>१</b> २-१-२७  | अहर्गणे च तद्धमं          | £-10-68                          |
| मशास्त्रत्वात्तु नैवं        | \$0-6-5x         | अहगंणे च प्रत्यह          | 39-6-99                          |
| ग्रामञ्जनसम्बद्धा            | ₹-६-₹€,          | अहर्गणे यस्मिन्नप         | ६-५-५६                           |
|                              | <b>⊏-३-</b> २१   | अहर्गणे विषाणा            | 88-8-88                          |
| अशास्त्रलक्षणाच्य            | १२-२-३७          | अहानि वाऽभिसंस्या         | €-9-¥0                           |
| बशास्त्रात्तूपसम्त्राप्तिः   | <b>६-२-१</b> =   | <b>बहोनवचनाच्च</b>        | ६ <b>-२</b> -३०                  |
| अशिष्टेन च सम्बन्धात्        | 80-=-48          | अहीनवत्पुरुषस्य           | <b>३-</b> ४- <b>१</b> ४          |
| अशेषं तु समञ्जस              | €-6-88           | अहीने दक्षिणाशास्त्रं     | १०-६-६२                          |
| बशेषत्वासदन्तः               | ६-७-⊏            | अहीनो वा प्रकरणाद्        | ₹-₹-₹%                           |
| अशेषत्वात्तु नैवं            | ¥-X-X            | बह्ना वा श्रुतिभूत        | <b>११-४-१७</b>                   |
| अश्रुतित्वाच्च               | 5-1-55           | STT                       |                                  |
| बश्रुतित्वादिति चेत्         | 80-2-50          | <b>आकातिके</b> ण्सा       | 6-5-68                           |
| अश्रुतित्वाम्नेति चेत्       | 37-9-2           | आकृतिस्तु कियार्थ         | 8-4-44                           |
| अश्रुतेस्तु विकार            | <b>७-</b> २-११   | आख्या चैवं तदर्य          | ३-३-१३                           |
| अश्वबदिति चेत्               | <b>€-४-</b> =    | आस्या चैव तदावे           | E-5-83                           |
| अस्वस्य चतुस्त्रि            | 8-8-18           | अस्या प्रवचनात्           | 8-8-30                           |
| असंयुक्तं प्रकरणा            | ३-३-११           | आख्या हि देशसंघी          | 39-8-9                           |
| असंयुक्तास्तु तुल्प          | 80-3-85          | <b>आगन्तु</b> कत्वाद्वा   | 65-3-8                           |
| <b>अ</b> संयोगात्तदर्येषु    | 8-8-85           | आगमेन बाउम्यास            | 80-4-88                          |
| असंयोगालु नैवं               | €-3-€            | आगमो वा चोदना             | <b>६-३-१</b> ५                   |
| असंबोगान्तु मुस्यस्य         | ₹-₹-₹            | <i>धा</i> ग्नेयवत्पुनर्वच | 5-8-68                           |
| असंगोगासु व कृतं             | x-8-50           | आग्नेयसू <i>न</i> तहेतु   | २-३-२७                           |
| असंयोगादिधिश्रुता            | \$0-3-83         | आग्नेये कृत्स्नविधिः      | १०-६-७५                          |
| असंस्पृष्टोऽपि               | 34-1-48          | आग्रयणाहा                 | 80-4-80                          |
| असति चासंस्कृतेष्            | १२- <i>६-</i> १८ | आधाराग्निहोत्र            | 7-7-88                           |
| असम्बन्धश्च कर्मणा           | <b>१-२-</b> प    | आधारे च दीर्घ             | <b>१</b> २- <b>३</b> -२ <i>६</i> |
| असम्बन्धात्तु                | <b>x-१-३</b> २   | बाचाराद् वृहामा           | ६-२-३१                           |
| अस्थानात्                    | 4-8-6            | आच्छादने त्वैका           | १०-४-१२                          |
| अस्थियकोऽविप्रति             | 60-5-88          | आज्ये वा वर्णसामा         | 4-4-X \$                         |
| अस्यां च सर्वेलिङ्गा         | ६-१-३७           | <b>आज्यमागयोर्श्रहणं</b>  | \$0-19-7 0                       |
| अहिन च कर्म                  | ६-६-२४           | आज्य सामयोगी              | 60-12-8=                         |
| •                            |                  |                           | •                                |

## मीमांसा-दर्शन

| <b>काज्यभागाद्वा</b> निर्दे  | 80-0-8           | <b>आरम्भासमबायाद्वा</b>    | १०-४-२६                |
|------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| आज्यमपीति चेत्               | X-8-50           | आराच्छिष्टमसंयु            | ३-६-३२                 |
| आज्यसंस्था प्रति             | 6-8-25           | बारादपीति चेत्             | ₹-७-३                  |
| आज्याच्च सर्व                | ₹-५-१            | आर्थापत्याच्च              | e-9-3                  |
| आज्ये च दर्श                 | 3-X-R            | अार्षेयवदिति               | <b>६-</b> 5-३३         |
| <b>आ</b> वञ्चनास्यास         | £-1/-8           | आवापवचनं वा                | १०-४-२२                |
| आदाने करोतिशब्दः             | 8-5-6            | आवृत्तिस्तु व्यवाये        | 9 == 3 = 0.79          |
| आदितो वा सन्न्याय            | <b>\$</b> 0-1√-⊏ | आवृत्या मन्त्रकर्म         | १०३ २५                 |
| आदितो वा प्रवृत्तिः          | १०-५-६           | आवेश्येरन् वाऽर्थ          | ह-२-४२                 |
| आदित्यवद्यौगप                | १-१-१५           | आश्रयिष्वविशेषे <b>ण</b>   | ४-१-१८                 |
| आदेशार्थेतरा                 | ६-५-२७           | आश्रितत्वा <del>च्</del> व | 8-7-88                 |
| आधानं च मार्या               | ६-द-१३           | आसादनमिति चेत्             | <b>११</b> -२-३८        |
| आधानेऽपि तथेति               | ३-८-३७           | इ                          |                        |
| आधाने सर्वशेष                | 5-3 &            | इज्यायां तब् गुण           | <b>६</b> −६-३ <i>६</i> |
| आनन्तर्यं च सान्ना           | <b>१०-</b> ⊏-५५  | इज्याविकारो वा             | <b>∮-⊀-</b> &⊏         |
| आनन्तर्यमचोदना               | ₹-१-२४           | इज्याशेषात्स्विष्ट         | १०-७-१०                |
| आनन्तर्मात्तु चैत्री         | <b>६-</b> ४-३१   | इतरप्रतिषेघो वा            | ११-२-२६                |
| जान <b>र्थ</b> क्यं च संयोगा | £-8-80           | इतरस्याश्रुतत्वाच्च        | 39-€-2                 |
| आनर्थक्यात्तदञ्जेषु          | 3-6-6=           | इतरेषु तु पित्र्याणि       | ६-५-२४                 |
| अनिर्धंक्यात्त्वधिकं         | 80-8-€           | इति कर्तव्यताऽविधे         | 19-8-8                 |
| आनर्थेक्यादकारणं             | 8-8-53           | इष्टित्वेन तु              | ६-८-२                  |
| आनर् <del>य</del> व्यान्नेति | x-3-3 x          | इष्टित्वेन संस्तुते        | <b>₹</b> ~ <b>=</b> -७ |
| <b>आनुपूर्व्यवता</b> मेके    | 9-4-8            | इष्टिपूर्वत्वाद            | ६દ-१                   |
| आप्तिः संख्या                | 80-5-2           | इष्टिरयक्ष्यमाणस्य         | 3-8-K                  |
| आमने लिङ्गदर्श               | 80-8-13          | इष्टिराजसूय                | ११-२-११                |
| आमिक्षीभयभाष्य               | प-२-१ <i>६</i>   | इष्टिरारम्भसंयोगा          | 8-8-8                  |
| आम्नातस्त्वविका              | 6-8-85           | इष्टिरिति चैक              | 39-7-98                |
| आम्नातादन्यदधि               | 0.2-5-3          | इष्टिषु दर्शपूर्णमास       | 5-6-66                 |
| आम्नानं परिसंख्यार्यं        | 35-1-09          | इष्ट्यन्तेन वातदर्था       | ¥-₹-₹0                 |
| आम्नायबचनं तहत्              | \$ \$-2-R \$     | इष्ट्मर्थमञ्चाधेयं         | ₹-६-११                 |
| आम्नायवचनाच्च                | <b>१</b> २-४-३६  | इष्ट्यावृत्ती प्रयाज       | 8-8-88                 |
| आम्नायस्य ऋियार्थ            | १-२-१            | ई                          |                        |
| आरम्भणीय विकृतो              | 39-7-98          | ईहार्थाश्चामावात्          | १०-२-५०                |
| आरम्भस्य शब्द                | 99-9-90          |                            | •                      |
|                              |                  |                            |                        |

| उ                             |                 | उत्पत्तिनां समस्वाद्वा           | 9-8- <del>=</del> |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| उक्तं कियाभिधानम्             | 9-7-8           | उत्पत्तिनामधेयत्वाद्             | <b>⊑-३-२२</b>     |
| उक्त च तत्त्वमस्य             | १-३-२⊏          | उत्पत्तिरिति चेत्                | ₹-६-६             |
| उक्तं तु वाक्यशेष             | <b>१-</b> २-२२  | उत्पत्तिर्वा प्रयोजक             | ११-३-३८           |
| उक्त तु शब्दपूर्वत्व          | 35-8-8          | उत्पत्तिशेषवचन च                 | 3-8-6             |
| उक्तं समवाये पार              | <b>६</b> ९-४-म  | उत्पत्तेश्चातत्प्रधान            | 8-3-8             |
| उक्तं समाम्नायैदम             | 8-8-8           | उत्पत्त <del>ोस्</del> तु निवेशः | १०-८-६५           |
| <b>उक्तमनिमित्तत्वम्</b>      | 8-8 XE          | उत्पत्ती कालभेदात्               | १०-६-७१           |
| उक्तमभावदर्शनम्               | 80-8-80         | उत्पत्तौ तु बहुश्रुतेः           | ३-७-२६            |
| उक्तश्चार्जनत्यसंयोग          | १-२-५०          | उत्पत्ती नित्यसंयोगात्           | ६-१-४२            |
| उक्तश्चार्येऽसम्बन्धः         | 3-8-2           | उत्पत्तौ येनसंयुक्त              | 39-5-8            |
| उक्ता विकाराच्य               | 39-4-08         | उत्पत्तौ वाऽवचना                 | 8-8-58            |
| उक्ता च यजमा                  | ₹-9-₹9          | उत्पत्तौ विध्यभावाद्वा           | 9-8-9             |
| <b>उक्था</b> ऽग्निष्टोम       | १०-५-४१         | उत्पत्त्वर्याविभागाद्वा          | 9-8-5             |
| जन्थ्यवि च्छेद                | १०-५-४६         | उत्पत्त्यसयोगात्                 | 8-5-68            |
| उक्थ्याच्च वजनात्             | 60-X x3         | उत्पन्नाधिकारात्                 | 3-4-60            |
| उक्थ्यादिष् वाऽर्थे           | ₹-₹-२⊏          | उत्पन्नाधिकारो                   | 3-5-0             |
| उदाया काम्य                   | 85-8-810        | उत्सर्भस्य ऋत्वर्थ               | 90-3-09           |
| उत्कर्षः संयोगा               | 68-2-80         | उत्सर्गाच्च भक्त्या              | €-३-३८            |
| उत्कर्षाद् बाह्यणस्य          | X-8-60          | उत्सर्गेऽपि परिग्रह              | 65-R-5K           |
| उत्कर्षे सूक्तवाकस्य          | ११-३-५२         | उत्सर्गे तु प्रधान               | 39-6              |
| उत्कर्षों वा ग्रहणाद्         | ३-३ २४          | उ <b>द</b> गयनपूर्वपक्ष          | ६-द्र-२३          |
| उत्कर्षो वा दीक्षित           | £- <b>ॉ</b> -३€ | उदयनीये च तद्रत्                 | \$\$-5-£R         |
| उत्कर्षो वा द्वियज्ञवत्       | 8-3-8-3         | उदवसानीयाः सत्र                  | १ <b>०-</b> २-३७  |
| उत्कृष्ये <b>तं</b> कसंयुक्तौ | 35-5-3          | उद्गातृचमसमेकः                   | ₹-¥-₹             |
| <b>उत्त</b> रवदिप्रतिषेध      | o5-4-6          | उपगाश्च लिङ्गदर्श                | 3-0-30            |
| उत्तरस्य वा मन्त्रा           | <b>१०-३-१</b> ५ | उपगेषु सरवत्                     | \$ 0-R-€          |
| उत्तरार्थस्तु स्वाहा          | ट-८ १८          | उपदेशस्त्वपूर्व                  | ६-5-३             |
| उत्तरासु न यानत्स्य           | 66-6-8€         | उपदेशाच्य साम्न                  | F.4-45            |
| <b>उत्तरा</b> स्वश्रुतित्वा   | 39-9-88         | उपदेशो वा याज्या                 | ₹-२-१२            |
| उत्थाने चानुप्ररोहात्         | ६-५-३६          | उपधानं च तादध्यात्               | \$0-8-AR          |
| उत्पत्ताविभसम्बन्ध            | 8-8-39          | उपनयन्नाधीत होम                  | <b>₹-</b> 5-११    |
| उत्पत्तिकालविषये              | 8-2-30          | उपरवमन्त्रस्तन्त्रं              | 66-8-23           |
| उत्पत्तितादथ्या               | १०-5-२€         | उपरिष्टात्सोमाना                 | 88-€-88           |

| उपवादश्च तहत्           | <b>१</b> a     | एककपालानां वैश्व      | \$ <b>5-3</b> -6       |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| उपवीतं लिङ्गदर्शनात्    | ₹-             | एककपाल-द्राग्नी       | ७-१-२२                 |
| उपवेशक्च पक्षे स्थात्   | و ۵-۵-۶        | एककर्मणि विकल्पो      | <b>=-१-</b> २६         |
| उपसत्सु यावदुक्त        | 80-0-X3        | एककर्मणि शिष्टत्वाद्  | <b>१</b> २-३- <b>६</b> |
| उपस्तरणाभिघारण          | 80-4-3         | एकत्रिके तृचादि       | 80-11-0                |
| उपहब्येऽप्रतिप्रसवः     | २ ४-२८         | एकचितिर्वा स्याद      | 8-8-80                 |
| उपांश्याध्यसनाद्यथा     | ६-५-१०         | एकत्वयुक्तमेकस्य      | ₹-१-१३                 |
| <b>उपाञ्चयाजम</b> न्तरा | \$0-4-80       | एकत्वाद्वैकभागः       | \$ 0-0-58              |
| उपायो वा तदर्थत्वात्    | 3-8-₹€         | एकत्वेऽपि न गुणा      | 6-4-85                 |
| उभयपानात्पृषदा          | \$0-x-RE       | एकत्वेऽपि परम्        | 5 8-63                 |
| उभयसाम्नि चैवमेका       | 8-5-8          | एकत्वेऽपि पराणि       | 5-8-50                 |
| उभयसाम्नि नैमित्तिकं    | 3 x-x-09       | एकदेशकालकर्तृत्वं     | 86-4-8                 |
| उभयसाम्नि विश्वजिद्     | 80-6-58        | एकदेशस्याच्च विभवित   | 8-3-5€                 |
| उभगार्थमिति चेत्        | ४-३-३२         | एकदेश द्रध्यक्ची      | 8-8-5=                 |
| उभयो पितृयज्ञवत्        | ६-६-६          | एकद्रव्ये सस्काराणा   | 18-8-8\$               |
| <b>उभयोरविशेषात्</b>    | ६-२-५७         | एकधे त्येकसंयोग       | 8 €-€-3                |
| उभगोरचा ङ्गसंगो         | 85-2-58        | एकघोपहारे सहत्व       | १०-२-१७                |
| उभगोस्तु विधानात्       | १०-६-६६        | एकनिष्यसे. सर्वं समं  | 8-8-55                 |
| उमाम्यां व न हि         | ६-४-२ ५        | एकपात्रे ऋमादध्वर्युः | ३-४-३६                 |
| उष्णिक्क कुभो           | <b>५</b> -३-६  | एक चंस्थानानि यज्ञे   | 80-8-8                 |
| 丟                       |                | एकवाक्यत्व <b>िच</b>  | १०-१-८                 |
| <b>ऊह</b> :             | १-२-५२         | एकशब्द्यात्तया        | x 9-9-9 g              |
| 蹇                       |                | एकश्रुतित्वाच्च       | 8-6-65                 |
| ऋग्वा स्यादीम्नीत       | €-8-\$=        | एकसख्यमेव स्यात्      | 5-3-6 X                |
| ऋरगुणत्वान्नेति         | द-३-२ <i>६</i> | एकस्तु समवायात्त      | € \$ 80                |
| ऋजीषस्य प्रधान          | १०-६-७६        | एकस्तोमो वा           | X-3-R3                 |
| ऋस्विक्फल करणे          | ३-८-२५         | एकस्मान्वेद्यया       | 3-8-86                 |
| ऋत्विग्दानं धर्ममात्रा  | 60 5-55        | एकस्मिन्नेकसंयो       | 3-3-3 €                |
| ए                       |                | एकस्मिन्वा देवता      | 3-7-80                 |
| एकं वा चोदनैकत्वात्     | R-3-6R'        | एकस्मिन्बाऽर्यधर्म    | ₹- <b>3-</b> 8₹        |
|                         | <b>5-</b> 7-70 | एकस्मिन्वा विप्रति    | 80-8-RE                |
| एकं बा तण्डुल           | X-5-6X         | एकस्मिन्समवत्त        | ₹-14-₹                 |
| एकं बाशब्दसाम           | x-x-6=         | एकस्य कर्मभेदादिति    | ३-७-२३                 |
| एकं वा संयोगरूप         | २-४-६          | एकस्य तु लिङ्गभे      | ₹- <b>₹-</b> ₹         |

| एकस्य सूभयत्वे          | X-=-X            | औ                            |                    |
|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| एकस्य वा गुणविधि        | 68-8-8€          | <b>औत्तरवेदिको</b>           | ७-इ-५              |
| एकस्य वा श्रुतिसाम      | 80-8-80          | औत्पत्तिकस्तु शब्द           | 8-8-X              |
| एकस्यां वा स्तोम        | १०-५-११          | औत्पत्तिके तुंद्रव्य         | १०- <b>२-</b> ६६   |
| एकस्यैवं पुनः श्रुतिः   | २-२-३            | औदुम्बर्याः परार्थ           | <b>६-६-६</b>       |
| एकाग्नित्वादपरेषु       | 68-8-80          | औपमृतं तथेति                 | 8-8-88             |
| एकान्निवच्च दर्शनम्     | 97-8-6           | औषभं वा विशदत्वा             | <del>५</del> -१-३७ |
| एकादशिनीवत् त्र्यनी     | 80-4-53          | औषधसंयोगाद्वी                | ६-५-२२             |
| एका पञ्चेते घेनु        | 37-8-08          | 寄                            |                    |
| एकार्थत्वादविमागः       | €-२-४६,          | कण्डूयणे प्रत्य <b>ङ्ग</b> ं | <b>\$\$-</b> 8-86  |
|                         | 80-7-28          | कपालानि च कुम्भी             | 88-8-80            |
| एकार्यत्वान्नेति चेत्   | १०-६-७०          | कपालेऽपि तथेति               | <b>१</b> २-४-१२    |
| एकार्थस्तु विकस्पेरन्   | 88-8-80          | करिष्यद <del>्वचना</del> त्  | \$ 8-8-819         |
| एकाहाद्वा तेथा          | इ-३ ११           | करोति शब्दात्                | १−१-⊏              |
| एके तु कर्तृसंयोगा      | १०-३-६६          | कर्त्तुर्वाश्रुतिसंयोगा      | 7-8-8, 4-8-8       |
| एके तु श्रुतिः          | १०-३-६२          | कर्त्तुंस्तु धभानयमा         | 7-8-0              |
| एकेनापि समाप्येत        | 88-8-88          | कर्त्तुः स्यादिति            | १०-5-३१            |
| एकेषां चाराक्यत्वात्    | ×-8-8            | कर्तुंगुणे तुकर्मा           | 39-9-8             |
| एक <del>ैकशस्</del> त्व | 80-5-88          | कर्तृतो वा विशेषस्य          | ३-३-२ ४            |
| एतस्मिन्नसंभवन्न        | ६-१-२५           | कर्तृदेशकालानाम              | 8-5-53             |
| ऐ                       |                  | कर्तृभेदस्तवेति              | <b>११-</b> २-४२    |
| ऐक्षणब्दारिति           | 88-8 68          | कर्तृविधेन <b>निर्ध</b>      | 3-9-99             |
| ऐक्शब्द्ये परा          | {-8 <b>-</b> ⊏   | कर्तृसंस्कारो बचना           | <b>१०-६-१३</b>     |
| ऐकादशिनेषु सौत्यस्य     | 5-8-8x           | कर्मकरो वा कीत               | £-3-58             |
| ऐकार्थ्याच्च तद         | 8-5-58           | कर्मकार्यात्                 | X-9-38             |
| ऐकार्ध्यादव्यवायः       | ११-१-५६          | कर्मकार्यात्सर्वे            | ₹-७-३२             |
| ऐकार्थ्याद्वा नियम्येत  | द-१-२ <b>द</b> , | कर्म च द्रव्यसंग्रो          | 3-9-08             |
|                         | १०-७-६×          | कर्मजे कर्म यूपवत्           | <b>७-३-</b> २=     |
| रिण्डाम्ने तु लिक्      | 3 €-5 €          | कर्म णश्चैकशब्द्यात्         | 80-4-€             |
| ऐम्हाबायवस्या           | \$ 0-x-£5        | कर्मणस्त्वप्रवृत्ति          | 4-8-50             |
| एणावायवे तु             | ₹-१-१६           | कर्मणः पृष्ठशब्दः            | ७-३-३४             |
| ओ                       |                  | कर्मणोस्तु प्रकरणे           | 80-2-88            |
| भीवनी बाउन्तसयो         | 80-8-3€          | कर्मण्यारम्भभाव्य            | ११-१-२०            |
| भौषणो वा प्रयुक्त       | \$0-6-85         | कर्म तथिति चेत्              | <b>६-२-११</b>      |

| कर्मधर्मी वाप्रवण     | <b>१-</b> ३-२२        | कालस्तु स्याद                 | <b>६-४-३</b> ८   |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| कर्मयुक्ते च दर्शनात् | ४-२-१ ⊏               | कालस्येति चेत्                | 7-7-X 4          |
| कर्मवा विधिलक्षणम्    | १-२⊦३                 | कालान्तरेर्श्ववत्वं           | <b>१२-३-१</b> ४  |
| कर्म सन्तानी वा       | <b>१</b> २-३-२७       | कालाभ्यासेऽप <u>ि</u>         | <b>⋤</b> -३-६    |
| कर्मस्वपीति चेत्      | १०-५-३२               | कालार्थंत्वाद्वोभयोः          | 6-8-83           |
| कर्माऽभेद तुर्जैमिनिः | ६-३-४                 | कालोत्कर्ष इति                | X-8-55           |
| कर्माण्यपि जैभिनिः    | \$-8 <b>-</b> 8       | कालो वोत्पन्न                 | £-8-38           |
| कर्माभावादेवमिति      | 88-8-3                | कृतक चाभिधानम्                | 3-8-83           |
| कर्मार्थं तुफलं       | 3-4-54                | कृतत्वात्तु कर्मणः            | \$ x x o         |
| कर्मार्थत्वास्त्रयोगे | ₹ ₹- १-=              | कृतदेशात्तु पूर्वेषां         | <b>५-२-</b> २१   |
| कर्में के तत्र दर्श   | <b>१-१-</b> ६         | कृते वा विनियोग               | 8-8-85           |
| कल्पान्तरं वा तुल्य   | €-७-२२                | कृत्स्नत्वात्तु तथा           | १०-=३5           |
| कामसंयोगा त्          | 80-4-48               | कृ <sub>र</sub> स्नविधानाद्वा | æ-{-¥            |
| कामसंयोगे तु          | १०-१ ६५               | कृत्स् <b>नोपदेशादु</b>       | ₹-२-१५           |
| कामेष्टौ च दानशब्दा   | 80-7-87               | कृष्णलेष्यर्थलोपा             | 9-7-09           |
| कामो वा तत्संयोगेन    | 8-3-45                | कतुतोवाऽर्थवादा <u>न</u> ु    | ₹-₹-₹            |
| काम्यत्वाच्च          | ¥-3-38                | ऋतुबद् वानुमानेना             | 39-9-2E          |
| काम्यानि तु न         | 30-5-88               | कतोश्च तद्गुणत्वा             | ₹0-७- <b></b> ₹७ |
| काम्ये कर्मणि         | 8-3-20                | ऋतौ फलार्थवाद                 | 69 5 8           |
| काम्येषु चैव          | ६-३-⊑                 | ऋवग्निरोषो वा                 | ¥-३-१६           |
| कारणं स्यादिति        | 8-8-48                | ऋत्वन्त रवदिति                | ¥-१-११           |
| कारणाच्च              | 3-4-5                 | ऋत्वन्तरे वा तन्त्या          | 00-0-09          |
| कारणादभ्यावृत्तिः     | <b>ų</b> -२- <b>३</b> | ऋत्वन्तरेषु पुन               | ११११=            |
| कारणाद्वाऽनवसर्गः     | ४-२-द                 | कत्चन्ते वा प्रयोग            | <b>५-३-</b> २७   |
| कारणानुपूर्व्याच्च    | 38-1-7                | ऋत्वर्थंतुकियेत               | 80-5-85          |
| कात्स्नर्यं वा        | ६-४-२५                | ऋत्वार् <mark>यायामिति</mark> | 88-8-88          |
| कार्यत्वादुत्तरयो     | \$0-8-8E              | ऋमकोपरच यौग                   | \$ 8-8-88        |
| कालप्राधान्याच्च      | £ 4-88                | कमकोपोऽर्थ <b>श</b> ब्दा      | X-8-6            |
| कालभेदात्त्वावृत्ति   | 88-2-28               | कमरूच देशसा                   | 7-7-87           |
| कालभेदान्नेति         | 99-9-89               | <b>ऋमादुपसर्जनो</b> ऽन्ते     | 8 0-x-8          |
| कालवान्यभेदा          | १२-२-१५               | ऋमेण च नियम्यते               | X-8-8            |
| कालविधिवींभयो         | ६-४-४४                | ऋयणथपण <b>पु</b> रो           | द-२-४            |
| कालक्चेत्सन्नय        | 6886                  | क्यणेषु तु विकल्पः            | \$ 7-8-4         |
| कालश्रुती काल         | 8-ई-30                | कियतेवा ऽर्थं वाद             | 80-5-8           |
|                       |                       |                               |                  |

| सूत्र-अन्               | पुक्रमणिका                                 | ९१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६-१-१५                  | गुणशब्दस्तथेति                             | €- <b>१-</b> ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19-1-70                 |                                            | ₹- <b>१-१</b> ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>६-३-११</b>           |                                            | 7-7-73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| €-४-२=                  |                                            | ₹-₹ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3-5-68                  |                                            | ₹-₹-५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8-8-88                  |                                            | Ę- <b>१</b> -२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20-4-80                 |                                            | 8-8-8=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-7-84                  |                                            | ₹- <b></b> ₹-१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39-9-3                  |                                            | 8-5-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| €-3-68                  |                                            | १०-५-४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ११-१-६५                 |                                            | \$- <b>2-</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |                                            | <del>5</del> -3-₹६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £-8-80                  | _                                          | 3-1-27,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | •                                          | Ę-¥-₹ą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>५-३-</b> ३           |                                            | १०-५-६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>द-३-१</b> ०          | भूणानां <b>त</b> त्पत्ति                   | ४-४-३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| द-१-१७                  | - "                                        | ₹-₹-७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ex-5-09                 |                                            | ∘9-e-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>५-१-१</b> ५          |                                            | ₹-२-२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>દ-१-</b> 4્ર         |                                            | 85 3-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>५-</b> ३- <b>१</b> २ |                                            | €-8-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६-६-२१                  | •                                          | 3-8-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7-8-28                  |                                            | ₹-8-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5-8-53                  |                                            | \$- <del>2</del> -8-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १२-१-२                  |                                            | 4-1-83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>३-</b> ≂- <b>१</b> २ |                                            | <b>द−३-</b> २द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३-द-६                   |                                            | X-X-3¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| द-१-२३                  | गुणेपीति चेत्                              | 80-8-5 <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | \$ ? ? ? ? \$ ? \$ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | १२-१-२७  इ-३-११  इ-३-११  इ-४-२-६  १०-४-६  १०-४-६  १०-४-६  १०-४-६  १०-४-६  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१  १०-४-१ |

35-9-09

80-5-68

0 9 9-9

**છ-**3-**१**७

3-5-88

3-8-6

गुणगुरूवविशेषा

गुणलोपे तु भुस्य

गुणविधिस्तु न

गुणविश्वेषादेकस्य

गुणमुरूयेव्यति

गुणवादस्तु

गुणोपबन्घात्

गुणो वा श्रपणार्थ

गुणो वा स्यात्कपा

गोत्ववच्च समन्वयः

गृहपतिरिति च

गौणो वा कर्म

80-8-58

7-7-18

£-8-83

१०-१-२२

8 5-8-3 =

5-3-80

₹-=-२४

| ग्रहणं वा तुरुपत्वात     | Ţ   | <b>१</b> ०-⊏-२ <b>५</b> | चौदनायां त्वनारम्भो        |       | 8-8-86                                     |
|--------------------------|-----|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------------------------------|
| ग्रहणं समानविधान         | ŕ   | १०-८-२७                 | चौदनायां फलाश्रुते:        |       | 8-3-60                                     |
| ग्रहस्यार्थंवत्वा        |     | <b>१०~</b> ७~५७         | चोदनार्थंकात्स्न्यांतु     |       | ₹-६-द                                      |
| ग्रहणाद्वाऽनपायः         |     | ₹-२-३१                  | चोदनालक्षणोऽर्थो           |       | 8-8-5                                      |
| ग्रहणाडाऽयनीतम्          |     | 3-7-33                  | चोदन।लिङ्गसंयोगे           |       | 80-88                                      |
| ग्रहणार्थं प्रतीयेत      |     | €-7-83                  | चोदना वाऽपूर्वत्वा         |       | ₹-३-२१                                     |
| ग्रहणां च सम्प्रति       |     | 80-8-60                 | चोदना वाऽप्रकृतत्वा        |       | २-२-१०                                     |
| ग्रहाणां देवता           |     | 80-8-8c                 | चौदना वा कर्मोत्सर्गी      |       | 8-8-88                                     |
| ग्रहभावे तद्वचनम्        |     | 75-8-08                 | चोदना वा गुणानां           |       | २-२-६                                      |
| ग्रहार्थं च पूर्व        |     | 65-6-58                 | चोदना बाद्रव्य             |       | 8-8-8                                      |
| ग्र <b>हे</b> ष्टकमौपानु |     | X-7-8X                  | चोदना वा सब्दार्थस्य       |       | ₹-7-१६                                     |
| ग्रावस्तुतो भक्षो        |     | ₹ <b>-</b> ¥-₹७         | चोदना श्रेषभावाद्वा        |       | <b>७-१-</b> ₹                              |
|                          | 7   |                         | चौदनासमुदायात्तु           |       | ₽ <b>-१-</b> 3                             |
| चतुर्थे चतुर्थेऽहन्      |     | \$0-X-XX                | चौदनासामान्याद्वा          |       | ७-३-२७                                     |
| चतुर्धाकरणे च            |     | 65-X-RE                 | चोदनासु त्वपूर्व           |       | 9-4-85                                     |
| चमसवदिति चेत्            |     | ₹-५-5                   | चोदनैकत्वाद्वा <b>ज</b>    |       | ₹ <i>₹-४</i> -₹                            |
| चमसाध्वर्यवश्च           |     | ¥ 9-6-£                 | चोदितं तु प्रतीयेता        |       | 8-3-80                                     |
| चमसांश्चमसाष्ट्रय        |     | 3-0-88                  | चोदिते तुपरार्थं ३-१       | - ? : | ζ, <b>ξ-</b> ₹-¥ο                          |
| चममिना वा                |     | 3-4-58                  | चौदितत्वाद्यथा             |       | ६- <b>१</b> -€                             |
| चमसे चान्यदर्श           | 3-1 | (- 켜 ¥, <b>丮-</b> ७-४=  | चोद्यन्ते चार्यकर्म        |       | 8-8-6                                      |
| चमसेषु समाख्या           |     | ३-५-२२                  | ভ                          |       |                                            |
| चमसैरच तुल्य             |     | 9-X-X o                 | छन्दरच देवतावत्            |       | 3-4-88                                     |
| चरावपीति चेत्            |     | ₹-₹-₹                   | छन्दसि तु यथादृ            |       | 89-8-3                                     |
| चरशब्दाच्च               |     | द-१-३ द                 | छन्दः प्रतिषेघस्तु         |       | ३-२~३ ⊑                                    |
| चर्म्हविविकारः           |     | 80-8-38                 | छन्दोव्यतिकमा <sup>*</sup> |       | १०-५- <b>५</b> ६                           |
| चरौ वाऽर्थोक्तं          |     | オーゴーダメ                  | छागेन कर्मास्या            |       | ६-५५-३€                                    |
| भरी था लिज्जदर्श         |     | १०-१-४५                 | छायो वा मन्त्रवर्णात्      |       | £-5-₹१                                     |
| चातुर्वर्ष्यमविशेषा      |     | ६-१-२४                  | 日                          |       |                                            |
| चिकीषंया च               |     | e-e-\$                  | जगत्साम्नि सामा            |       | 80-X-X=                                    |
| चोदनां प्रतिभावाच        | च   | ₹-= ७                   | जपाश्चाकर्मसंगुक्ताः       |       | 85-8-8                                     |
| <b>चोद</b> नानामनाश्रया  |     | १०-३-५८                 | जपो वा अस्तिसंयो           |       | Ę- <b>G</b> -Ę                             |
| चोदना पुनरारम्भः         |     | ₹-१-५                   | जाधनी चैकदेशत्वात्         |       | <b>₹-₹</b> २०                              |
| चौदना पृथक्तवे           |     | 88-8-5H                 | जाति तु बादरायणो           |       | ६-१-द                                      |
| षोदना प्रमुत्वाच्च       |     | <b>₹</b> -5-0\$         | जातिर्ने <b>मित्त</b> क    |       | £- <u></u> - <u></u> - <u></u> - <u></u> 3 |
|                          |     |                         |                            |       |                                            |

|   |                               |              |                              | ,,,,                     |
|---|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|
|   | <b>जा</b> तिविशेषात्परम्      | 3-1-6        | तत्त्रयुक्तस्येति चेत्       | ६-१-१६                   |
|   | जातिः                         | 8-8-58       |                              | <b>5-</b> १-१x           |
|   | जातेर्वा तत्प्रायवच           | ६-द-४३       |                              | १२- <b>२-३</b> ४         |
|   | जात्यन्तराच्च                 | 8-5-2        |                              | 8-6-83                   |
|   | जात्यन्तरेषु भेद.             | ११-४-३८      |                              | <b>१-</b> ₹-२७           |
|   | जीवत्यवचनमायु                 | १०-२-५५      |                              | 6×-4-70                  |
|   | जुहोति चोदनानां               | <b>≒-8-8</b> |                              | £-X-X0                   |
|   | जुह्वादीनामप्रयुक्त           | ६-६-३३       |                              | <b>६−</b> ¥ <b>−</b> ¥ 8 |
|   | जैभिने: परतन्त्रत्वा          | 85-8-0       |                              | 8-3-50                   |
|   | N                             |              | तत्राच्यानृ दिबजो े          | 60-5-80                  |
|   | नाते च वाचनं                  | ₹-5-१5       | तत्राभावस्य हेतु             | <b>=-</b> ¥-₹₹           |
|   | ज्योतिष्टोमे तुल्या           | 8-8-3€       | तत्रार्थात्कर्तु             | ₹-७-२१                   |
|   | <del>ज्यो</del> तिष्टोम्यस्तु | १०-६-६५      | तत्रायत्त्रितिवधनम्          | ₹-4-83                   |
|   | त                             |              | तत्रावित्रतिषिद्धो           | E-7-X                    |
|   | तच्चोदकेषु मन्त्र⊤            | 7-8-37       | तत्राहर्गणेऽर्थाद्वा         | १०-६-७८                  |
|   | तच्चोदना वेष्टे:              | द-४-१¢       | तर्त्र करव मयशा              | 8-8-88                   |
|   | तच्छब्दी वा                   | ¥-\$-¥       | तत्रोत्पत्तिरविभवता          | 8-6-85                   |
|   | तच्छेषो नोपपद्यन्ते           | 8-8-68       | तत्रौषधानि चोचन्ते           | क-४ <b>-२</b> ४          |
|   | ततश्च तेन सम्ब                | €-१-4        | तत् श्रुतौ चान्य             | 80-8-80                  |
|   | ततश्चावचनं                    | 08-8-3       | तत्संयोगात्कमंणो             | 7-19-80                  |
|   | ततोऽपि यावदुक्तं              | \$ 0-6-5 8   | तत्संस्कारश्रुते             | १०-5-३०                  |
|   | तत्कालाच्यावर्तेत             | ११ ३-२१      | तत्सर्वताविशेषात्            | 3-8-38                   |
|   | तत्कालास्तु यूपकर्म           | 88-9-4       | तत्स <b>र्वार्थमनादेशात्</b> | R-3-63                   |
|   | तत्काले वा लिङ्कदर्श          | 3-=-3€       | तत्सर्वार्थं <b>मनिशेषा</b>  | 4-4-48                   |
| • | तल्कालो वा प्रस्तरवत्         | 88-3-80      | तिसिद्धिः                    | 6-2-53                   |
|   | तत्पृथक्तवं च दशं             | १०-३-२८      | तथाऽभिनहविषोः                | द- <b>४-</b> =           |
|   | तत्प्रकरणे यस                 | 3-8-6        | तथाऽपूर्वम्                  | X-8-8E                   |
|   | तत्प्रकृतेर्वा                | χ-3-γο       | तयाऽभिधानेन                  | 3- <b>७-</b> ⊏           |
|   | तत्प्रकृत्यर्थं यथान्ये       | 3-6-88       | तथाऽऽज्यभागानिन              | १०- <b>१-१</b> ६         |
|   | तत्त्रस्थञ्चान्य शास्त्रम्    | 6-8-8        | तथाऽऽशिरे                    | 88-3-80                  |
|   | तत्प्रतिषिध्य प्रकृति         | e 9-8-3      | तथा कर्मोपदेशः               | ११-१- <b>१</b> ७         |
|   | तस्त्रतिषेत्रे च तथा          | 6-8-35       | तथा कामोऽर्थसंयो             | ₹- <b>५-१</b> ३          |
|   | तत्प्रधाने वा                 | e-8-6        | तथा च ज्वलनम्                | { ο−{- <b>ξ</b> ις ιο    |
|   | तरप्रयुक्तत्वे च धर्म         | £-8-8x       | तथाचलिङ्गम्                  | ¥-१-१७                   |
|   |                               |              | 41.7                         | -1-10                    |

| तथा च लिङ्गदर्शनम्        | १०-१-४४,        | Taken for Town          |                           |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
|                           | 8, 80-X-03      | तथेहापि स्यात्          | द-३-३०                    |
| तथाचलोकभूतेष्             | ₹-१-६<br>8-१-६  | तथेहि ११-१              |                           |
|                           |                 | तथैकार्थविकारे          | १०-७ ६१                   |
| तथा च सोमचमस              | <b>१०-३-६</b> = | तथोत्तरस्यां तती        | १०-४-२ ३                  |
| तथाचान्यार्थदर्शनम् १     | 8-8-36          | तथोत्थानविसर्जते        | 3-5-60                    |
| तथा चान्यार्थंदर्शनं कामु | ११-१-५७         | तथोत्पत्तिरितरेषां      | Ø-3-3 ₹                   |
| तथा तद्ग्रहणे स्थात्      | 80-0-38         | तदकर्मणि च              | €-3-5                     |
| तथा द्रव्येषु गुण         | 8-5-5 K         | तदपेक्षं च द्वादशत्वम्  | 66-2-50                   |
| तथा निर्मन्ध्ये           | १-४-१२          | तदभावेजीनवदिति          | 8-5-x x                   |
| तथान्तः कतुयुक्तानि       | <b>६-</b> २-३०  | तदभ्यासः समासः          | 6-5-58                    |
| तथा पयः प्रतिषेधः         | ११-१-५१         | तदर्थत्वात्प्रयोगस्य    | १३३५                      |
| तथा पूर्ववति स्यात्       | ≈- <i>3</i> -50 | तदर्थामिति चेन्न        | १०-5-€३                   |
| तथा फलाभावात्             | ₹-२-३           | तदर्थवचना च्च           | ¥-8-0                     |
| तथा भक्षप्रैषा            | ६-८-२ ५         | तदर्थशास्त्रात्         | १-२-३१                    |
| तथाभिषारणस्य              | १०-३-३८         | तदष्टसंख्यं श्रवणात्    | 8-8-86                    |
| तथा भूतेन संयोगाद्        | 80-3-80         | तदशक्तिश्चानु रूप       | १-३-२=                    |
| तथा याज्या पुरोक्चोः      | 39-9-5          | तदाऽवयवेषु स्यात्       | १ <b>१-</b> २- <b>१</b> ६ |
| तथा यावदुक्तमा            | 8-6-58          | तदारूयो वा प्रकरणो      | 3-7-78                    |
| तथा यूपस्य वेदिः          | ₹-७-₹३          | तदादि वाऽभिसम्बन्धा     | 4-6-58                    |
| तयावमृथः सोमात्           | 9-3-87          | तदावृत्त तु जैमिनि      | و - ۶=                    |
| तथा व्रतमुपेतत्वात्       | १२-१~२०         | तदुक्तदोषम्             | 8-1-3                     |
| तथा कारेष्वपि             | ∝-3-33          | तदुक्तित्वाच्च          | €-१-9                     |
| तया सोमविकारा             | <b>५</b> -४-२ ६ | तदुक्ते श्रवणा          | 8-2-25                    |
| तया स्थादघ्वर             | ११-4-१5         | तदुत्पत्तेर्वा प्रवचन   | १२-३-२४                   |
| तथा स्वाभिनः फल           | ६-३-२१          | तदुत्पत्तेस्तु निवृत्ति | 8-5-88                    |
| तथा हि लिङ्गदर्शनम्       | ६-२-२६          | तदुत्सर्गे कर्माणि      | 8 6 3                     |
| त्रयाह्वानमपीति           | ३-२-५           | तदुपहूत उपाह्मयस्वे     | 3-4-86                    |
| तथेतरस्मिन् ५-३-३४,       | 80-0-XX         | तदृग्द्रव्यं वचनात्     | 6-5-8                     |
|                           | ११-१-४२,        | तदेकदेशो वा             | 8-4-3                     |
|                           | 85-8-58         | तदेकपात्राणासमबा        | <b>3-</b> 1-83            |

**१. इन स्थानो पर भी देखें**-- ४-४-३८, ४-४-४१, ५-१-७, ५-२-२०, ६-१-११, ६-१-३८, ६ ४ १४, ६-७-१०, ८-१ ३१, ८-३-४, ६ २-१८, १०-८-४६, १०-८-४८, ११-१-४४, ११-१-६८, ११-२-४, ११-२-१४, ११-२-२४, ११-४-३, ११-४-२३।

७-२-१६ १२-४-२ = 4-8-80

> ६-२ २२ ξ-3-2× 38-8-5

9-7-84 85-8-86 8-8-3 **५-२-१४** १०-३-4 ६

| तद्गुणाद्वा स्वधर्म     | 9 x-e-£         | तस्मिन्सज्ञाविशेषाः  |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| तद्गुणास्तुविधीये       | 8-5-€           | तास्त्रसम्बारकर्म    |
| नद्देशाना बाऽग्र        | १° ५-६६         | तस्मिन्सोम प्रवर्तो  |
| तद्ेशाना वा संघात       | € 8 2x          | तस्मिस्तु शिष्यमाण   |
| तद्भूतस्थानाद           | 88-3-58         | तस्मिश्च फलदर्भ      |
| तद्भूताना ऋियार्थेन     | १-१-२५          | तस्मिश्च श्रपणध्ते:  |
| तद्भेदात्कर्मणोऽभ्यासो  | 39-7-9          | तस्य च किया ग्रहणा   |
| तद्युक्त च कालभेदात्    | 85.8.80         | तस्य च देवतार्थ      |
| तद्युक्तस्येति चेत्     | \$ 8-8 \$       | वस्य निमित्तपरीच्टि  |
| तद्युक्ते च प्रतिषेधात् | ६-७-२ э         | तस्य च पात्रदर्शनात् |
| तद्युक्ते तु फलश्रुति   | 3-€ €           | तस्य घेनुरिति गवा    |
| तद्र्पत्वाच्च शब्दा     | ६-४-३           | तस्य रूपोपदेशाभ्याः  |
| तद्भवनाद्विकृतौ         | ५-१-१७          | तस्य वाज्यनुमानिक    |
| तद्वच्च देवताया         | 30-2-88         | तस्या तु बचनादे      |
| तद्वच्य लिङ्गदर्शनम्    | ३-७-४२,         | तस्यां तु स्यात्     |
|                         | ¥ <b>-१-१</b> ६ | तस्याग्रयषाद्        |
| तद्वच्च शेषवचनं         | ३ १ १५          | तस्योपदेशसमाख्या     |
| तद्वत्सवनान्तरे         | 0 E-3-F         | नस्योभयथा            |
| तद्वर्जं तु वचन         | ₹-६-३           | तादर्ध्यात्कर्म      |
| तद्विकारऽप्यपूर्व       | ¥-३-१२          | नादर्थ्याद्वा तदा    |
| तद्व्यपदेशांच           | 8-8-8           | तादर्ध्येन गुणार्थ   |
| तद्धत्ति: शब्दारनेति    | 8-8-90          | तानि द्वैधं गुग      |
| तद्धि तथेति चेत्        | ११३-२८          | ताभिरच तुल्यसंख्या   |
| तन्त्रमध्ये विधानाद्वा  | १२ १ ३,         | ताम्यां ना सह        |
|                         | १२-२-१७         | तामा च कृत्स्तवचना   |
| तन्त्रिसमवाये चोदनातः   | 8-8-8           | तासामस्नि. प्रकृतितः |
| तन्त्रीणा प्रकरणात्     | 80-5-40         | तुल्य च साम्प्रदायिक |
|                         |                 |                      |

तन्तित्यं तज्ञिकोषी €-3-63 तन्तित्यवच्च पृथक् फ-३-१३ सन्यायत्वादद् 85-3 53 तन्न्यायत्वादशक्ते ११-१-५⊏ सगरच फलसिद्धिः 3-≒-€ तम्माच्च विप्रयोगे ६-४-४६ तस्मिन्धेषणमनर्थ 38-9-08 तुल्यः सर्वेषा पशु

T T स तुल्यं तु कर्तुधर्मेण तुल्यत्वात् ऋययो तुल्यध**र्मत्वा**च्च तुत्यवच्य प्रसंख्या तुल्यवच्चा भिधाय तुल्यश्रुतित्वाद्वेतरेः

3-2-24 Ţ 80 = 88 38 8-3 \$0-8-8 80-4-82 3-6-8 १०-५-57 ₹-१-१२ 09-3-3 ६२५ २-१-६ 8-8-88 80-5-38 ą ६-४-⊑ 7-8-88 ? ?-5 8-3-23 8-8-0 90-4-09 8-8-40 १०-६-३२ 7-1-60 3-6-62

| तुल्या च कारणश्रुति         | ४-४-३६                 | द                       |                  |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| तुरुया च प्रमृतागुणे        | १०-३- <b>५</b>         | दक्षिणाकाले यत्स्वं     | Ę-19- <b>19</b>  |
| तुल्पाना तु मौगपद्य         | ११-१-५५                | दक्षिणायुक्तवचनाच्च     | <b>१</b> ०-२-२४  |
| तुल्येषु नाधिकार.           | 39-9-3                 | दक्षिणेऽग्नौ वरुण       | 88 5 83          |
| तुचे वा लिङ्ग               | १०-६-२                 | दिधग्रहो नैमित्तिक      | 8-3-5            |
| ू<br>तुचे स्यात् श्रुति     | 8-7-88                 | दिध वा स्यात्           | 80-8-84          |
| तृतीयसवने वचनात्            | 80-4-88                | दिधसंघातसामा            | =-7-78           |
| तेन च कर्म संयोगात्         | 5-8-33                 | दघ्नस्तु गुणभूत         | 80-8-88          |
| तेन च संस्तवात्             | १ o- ६-३ ५             | दध्नः स्यान्मृतिसामा    | द-२-१ <u>५</u>   |
| तेन त्वर्येन यज्ञस्य        | ₹-9-3                  | दिवहोमो यज्ञामिदा       | 288              |
| तेनोत्कृष्टस्य              | 3-5-48                 | दर्शनमैष्टिकाना         | 5-8-80           |
| तेनोत्पत्तिकत्वात्          | ¥-9-2                  | दर्शनाच्चान्यपात्र      | ⊏-४-७            |
| तेषां चैकावदानत्वा          | <b>१०-२-</b> ७         | दर्शनात्काललिङ्गाना     | ६-२-२७           |
| तेषां तु वचनाद्             | 35-5-08                | दर्शनादिति चेत्         | 3-2-8            |
| तेषां वा द्वचवरानत्वं       | 12-6-08                | दर्शनाद्विनियोग         | १-३-१७           |
| तेषामप्रत्यक्ष              | 8-8-8                  | दर्शनाद्वैकदेशे         | ६ ४-१८           |
| तेषामृग्यत्रार्थवशेन        | २-१-३५                 | दर्शपूर्णमासयो          | 3-8-8            |
| तेषामौत्पत्तिक              | ६-२-२=                 | दशंयति च                | 6-5-18           |
| तेषामर्थेन सम्बन्धः         | ३-१-७                  | दशत्वं लिङ्गदर्श        | ७,५-७-६          |
| तेषु समवेताना               | ११-२-१०                | दशपेय क्रियप्रति        | ११-२-५५          |
| तेष्वदर्शनाद्विरोध          | १-३-⊏                  | दशमविसर्गवचनाच्च        | 38-3-08          |
| ते सर्वार्थाः प्रयुक्तत्वाद | 3 -0-5                 | दशमेऽहनीति              | १०-६-४०          |
| त्रयस्तयेति चेत्            | १०-६-११                | दातुस्त्वविद्यमान       | 39-6-08          |
| त्रयाणा द्रव्यसम्प          | <b>₹-१</b> −३ <i>६</i> | दाने पाकोऽर्थलक्षण      | 96-3-38          |
| त्रयोदशरात्रादिषु           | 5-7-29                 | दीक्षाकालस्यशिष्ट       | ६-५-३=           |
| त्रिशच्च परार्थत्वात्       | ३२-३६                  | दीक्षाणां चोत्तरस्य     | 38-2-88          |
| त्रिकस्तृचे ध्रुर्ये        | 80-4-80                | दीक्षादक्षिण तु         | 3-13-68          |
| त्रिवत्सरच                  | 80.2-80                | दीक्षापराधे चानुग्रहात् | ६-४ ३४           |
| त्रिवृति संख्यात्वेन        | १०-६-२२                | दीक्षापरिमाणे यथा       | <b>६-५-</b> २८   |
| त्रिबृद्धदिति चेत्          | 80-8-83                | दीक्षासु विनिर्देशा     | ६-७-१३           |
| त्र्यङ्गैर्वा शर            | 99-6-08                | दीक्षितस्य दानहोम       | १०-5-१२          |
| त्र्यनीकामां न्यायो         | ee-14-09               | दीक्षिताऽदीक्षित व्यय   | १०-६-५=          |
| त्वष्टारं तूपलक्षयेत्       | 3-5-38                 | दीक्षोपसदां च संख्या    | १ <b>१-</b> ४-२१ |
|                             |                        | दूरभूयस्त्वात्          | 8-2-85           |

|                           | - ** * * *     |                          |                      |
|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| दृष्टः प्रयोग इति ५-३-३   |                | द्रव्यसंस्कारप्रकरणा     | ₹-5-50               |
| दृश्यते                   | २-१-२३         | द्रव्यस्याकर्मकाल        | <b>११-</b> ३-२       |
| देवतया वा नियम्येत        | <b>5</b> -₹-₹  | द्रव्याणां कर्मसंयोगे    | <b>₹-१-१</b>         |
| देवता तु तदाशी            | € ₹ ₹ 3        | द्रव्याणा तु कियार्थानां | 8-3-4                |
| देवता वा प्रयोजमेद        | €-१-६          | द्रव्याणि त्वविशेषेणा    | 860                  |
| देवताया च तदर्थ           | 39-6-3         | द्रव्यादेशे तद्          | <b>૭</b> • રૂ- ૄૄ દ્ |
| देवतायाश्च हेतुत्वे       | 35-9-09        | द्रव्यान्तरवद्वा         | 8 8-8-8£             |
| देवतायास्त्वनिर्वेच       | १०-5-47        | द्रव्यान्तरे कृतार्थं    | 66-8-88              |
| देवताश्रये च              | ₹-7-8€         | द्रव्यान्तरेऽनिवेशाद     | <b>५-३-२</b> ०       |
| देशपृथवत्वान्मन्त्रो      | 85-8-28        | द्रव्येष्वारम्भगामि      | 80-8-40              |
| वेशबद्ध मुपां शुत्वं      | 6-8-30         | द्रव्यैकत्वे कर्मभेदात्  | ₹ <b>-</b> ¥-१६      |
| देशमात्रं वा प्रत्यक्षं   | 3-19-8 4       | द्रव्योत्पत्तेश्चोभयोः   | E 8-50               |
| देशमात्र वाऽशिष्टे        | 3-0-88         | द्रव्योपदेश इति चेत्     | 2-8-88               |
| देक्षस्य चेतरेषु          | <b>4-8-8</b>   | द्रव्योपदेशाद्वा         | द-४ <b>-</b> ५       |
| दैवतै र्वेककम्यात्        | 4-5-66         | इयोविधिरिति चेत्         | 9-3-80               |
| दोषात्तु वैदिके           | 3-8-33         | द्वयोस्तु हेतुसामर्थ्यं  | 8-8-8=               |
| वोषास्विष्टलौकिके         | ३-४-२८         | द्वादशशतं वा प्रकृति     | ६-७-१५               |
| दोहयोः कालभेदाद           | ३~६ २६         | श्रादशाहस्तु लिङ्गात्    | ६-५-२९               |
| बाबोस्तथेति चेत्          | <b>१</b> −३-२२ | द्वादश्चाहस्य व्यूष्ट    | 30 x 08              |
| द्रवत्वं चाविशिष्टम्      | 5-2-85         | द्वादवाहस्य सत्रत्व      | 80-4-40              |
| द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात् | ₹-१-११         | द्वादशाहिकमहर्गणे        | 6-8-83               |
| द्रव्यं वांस्याच्चोदना    | २-३-२२         | द्वादशाहे तत्प्रकृति     | 88-8-85              |
| द्रव्यगुणसंस्कार          | ₹-१-३          | द्वादशाहे तु वचनात्      | १०-६-६६              |
| द्रव्यत्वेऽपि समु         | 63.8.66        | द्वि-वबहुत्वयुनतं        | ₹-₹-१७               |
| द्रव्यदेवतं तथेति         | 88-3-5         | द्विपुरोडाशायां स्याद    | १०-5-६१              |
| द्रव्यदेवतावत्            | ₹ २- २-३ ह     | द्विविभागः स्याद्        | 80 4-20              |
| द्रव्यवत्त्वात्तु पुंसा   | ६-१-१०         | द्विरात्रादिनामैका       | <b>4-2-2</b> 4       |
| द्रभ्यविकारं तु पूर्व     | 8 5-8-5 o      | द्वेष्ये वा चोदना        | 80-5-88              |
| द्रव्यविधिसन्नि           | 35-5-09        | द्वैधं वा तुल्य          | 87-8-3               |
| द्रव्यसंख्याहेतु          | 99-9-3         | द्वैयहकाल्य तु           | प्र-४-२३             |
| द्रव्यसंयोगाच्च           | ₹-४-२३         | द्वयर्थत्व च वित्रति     | <b>७-१-६</b>         |
| ब्रव्यसंयोगाच्चोद         | 7-7 80         | इघाषानं च द्वियत         | <b>६-१-</b> २२       |
| द्रव्यसंस्कारकर्म         | 8-3-6          | द्वधाम्नातेषुभौ          | ३-द-१७               |
| द्रव्यसंस्कारविरोधे       | ६-३-३⊏         |                          | , •                  |

| ध                             |                | न चोदनातो हि         | E-8-X                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| धर्ममात्रे तु कर्म            | 3-9-8          | न चोदनापृथक्         | 88-4-X8               |
| धर्मभात्रे त्वदर्शना          | 19-9-95        | न चोदनाभिसम्ब        | <b>१०-</b> २-६४       |
| धर्मविप्रतिषेधाच्च            | 35-5-6         | न चोदनाविधिशेष       | 3-4-8                 |
| धर्मस्य शब्दमूलत्वाद्         | 8-5-8          | न चोदनाविरोधात् ६-   |                       |
| <b>धर्म</b> स्यार्थकृतत्वाद्  | 6-5-80         | म चोदनाविरोधाइवि     | 3-14-€                |
| <b>चर्मा</b> द्धा स्यात्      | १०-5-4१        | न चोदनैकत्वात्       | <b>१०</b> -५-७२       |
| धर्मानुष्रहाच्च ६-२-२३ ८      | -१-३६,४२       | न चोदनैकदाक्य        | <b>११-</b> २-५३       |
| धर्मोपदेशाच्च न हि            | ₹-\$-8         | न चोदनैकार्थ्यात्    | ₹-६-५                 |
| <b>घारणा</b> थंत्वात्सोमे     | 39-9-59        | न चोदितत्बात्        | <b>१०-</b> ५-३३       |
| थारणे च परार्थत्वात्          | 6-8-50         | न तत्त्रधानत्वात् ६  | -६-ሂ, ይ-የ ሂና          |
| <b>घा</b> रासंयोगाच् <b>य</b> | 80-4-68        | न तत्र ह्यचोदित्दात् | <b>६-</b> ६-३४        |
| <b>धुर्येडवपीति</b> चेत्      | १०-५-२४        | न तत्सम्बन्धात्      | 4-1-21                |
| धौवादा सर्वसंयो               | {0-¤-४¤        | न तदर्थत्वारुलोकवत्त | ₹ <b>-१</b> २         |
| H                             |                | न तदाशीष्ट्वात्      | 80-5-88               |
| न ऋग्व्यपदेशात्               | 5-6-88         | न तदीप्सा हि         | <i>€-3-3</i> ४        |
| न कर्मणः परार्थ               | 65-8-63        | न तद्भूतवचनात्       | १०-१-२०               |
| न कर्मसंयोगात्                | \$0-8-8X'      | न तद्दस्प्रयोजनै     | ३-६-३५                |
| ११-१-१३, १२-                  | -8-38,88       | न तद्वाक्यं हि       | 3-10-8                |
| न काम्यत्वात्                 | ₹-१-३१         | न तल्लक्षणस्वादु     | £ 8 53                |
| न कालभेदात्                   | 08-8-9g        | न तस्यादुष्टत्वाद    | <b>₹-</b> १-¤         |
| न कालविधिश्चो                 | 7-7-5          | न तस्यानिषकाराद      | 8-4-83                |
| न कालेम्य उपदि                | ६-२-२६         | न तस्येति चेत्       | 8-1-35                |
| न कृत्सनस्य पुनः              | \$ 8-3-3 \$    |                      | -6, \$0-6-3 <b>\$</b> |
| न क्रिया स्यादिति             | 6 3-32         | न तुल्यहेतुत्वादुभ   | १० ५ ३                |
| <b>्न गुणादर्थकृत</b>         | 6-8-3          | न तूरपन्ने यस्य      | 6-2-5€                |
| न मुणार्थत्वात्               | १२-१-२८        | न त्वशेषे वैगुण्यात् | £-8-88                |
| न गुणार्षत्वाप्राप्ते         | 60-2-Ra        | न त्वनित्याधिकारो    | १०-८-३६               |
| न चाङ्गविघिरङ्गे              | X-= \$         | न त्वाम्नातेषु       | ₹-१-₹₹                |
| न चानक्कं सक्                 | १०-5-५१        | न त्वेतत्प्रकृति     | <b>१०-</b> २-३=       |
| न चाविशेषाद्                  | 39-5-08        | न दक्षिणा शब्दाश     | <b>१०-</b> २-३६       |
| न चेदन्यं प्रकल्प             | १०-८-७         | न देवताग्निशब्द      | <b>६-३-१</b> ८        |
| न चैकं प्रति शिष्यते          | ₹-७-१=         | न देशमात्रत्वात्     | <b>\$ 6-</b> 5-8.£    |
| न चैकसंयोगात्                 | <b>६-</b> ५-५३ | न द्वयर्थस्वात्      | <b>१०-१-</b> ₹१       |

| न नाम्ना स्याद       | 5-8-60                   | न वा परार्थस्वा         | <b>∮</b> ०-४-५०                  |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| न नित्यत्वात्        | ६-२-१०                   | न वा परिसंख्याना        |                                  |
| न निर्वापशेषत्वात्   | <b>१०-</b> २-६३          | न वा पात्रत्वाद         | 8-8-38                           |
| न पक्तिनामत्यात्     | ३-३-३७                   | न वा प्रकरणात्          | 6-8-68                           |
| न पदार्थंत्वात्      | 8-6-88                   | न वा प्रधानत्वा         | 70-X-08                          |
| न पूर्वत्वात्        | 8-2-38                   | न वा प्रयोगसम           | ६-५-३७                           |
| न पूर्ववत्वात्       | 9-8-88                   | न वार्यधर्मत्वात्       | ७-४-१७                           |
| न प्रकृतावक          | १०-६-१८                  | न वा शब्दकुत्तत्वा      |                                  |
| न प्रकृतावपीति       | द्र-४- <i>१६</i>         | न वा शब्दपृथक्त्वा      | <b>१</b> ०-७-२६                  |
| न प्रकृतावशब्द       | 80-19-E3                 | न <b>वा</b> संयोगपृथक्त |                                  |
| न प्रकृतेरशास्त्र    | ३-३-२२                   | न वासस्कार              | <b>१</b> ०-४-५२                  |
| न प्रकृतेरेकसंयो     | 39-5-5                   | न वास्याङ्गुण           | 6 a-R-K=                         |
| न प्रतिनिधौ सम       | ६-३ ३२                   | न वास्वाहाकारेण         | æ-8-6 <b>6</b>                   |
| न प्रयोगसाधारण्यात्  | <b>११</b> -३-२६          | न विश्वतौ दशेति         | द-३-१४                           |
| न प्रसिद्धग्रहण      | १०-६-५६                  | न विधेश्चोदित           | <b>११-१-</b> ६६                  |
| न प्राङ्नियमात्      | ₹ <b>२-१-३</b> ७         | न वैदिकमर्थ             | ७-३-३१                           |
| न भक्तित्वात्        | ७-३-१४                   | न वैश्वदेवो हि          | १२ <b>-</b> १-२६                 |
| न मक्तित्वादेषा      | ६-५-३४                   | न बोत्पत्तिवाक्य        | ११-३-११                          |
| न भूमिः स्यात्       | <b>€-७-</b> ₹            | न व्यर्घत्वात्सर्व      | 99 8-0                           |
| न मिश्रदेवतात्वा     | X 8-38                   | न राब्दपूर्वत्वात्      | १ □-८-११                         |
| न यज्ञस्याश्रुतित्वा | €-8-5 €                  | न शब्दैकत्वात्          | 8-3-33                           |
| न लौकिकानामा         | <b>⊏-४-</b> ६            | न शास्त्रपरिणाम         | १-३-६                            |
| न वाडङ्गभूतत्वात्    | 6-2-08                   | न शास्त्रलक्षणत्वा      | त् ११-३-३७                       |
| न वाऽनारम्यवाद       | ६-६-३                    | न शेषसन्तिघानात्        | ४-१-३०                           |
| न बाऽर्थान्तरसंयोग   | १०-१-४७                  | न श्रुतिप्रतिषेथात्     | 88-3-RE                          |
| न बाऽविरोधात्        | <b>१</b> २-२-३६          | न श्रुतिविप्रतिषे       | ३-६-२४, ४==-१६                   |
| न बाडसम्बन्धात्      | ¥-3-33                   | न श्रुतिसमवायित्व       | T २-१-१६                         |
| न बाऽकर्मपृथक्       | 28-2-20                  | न संयोगपृथक्त्वा        | <b>१२-१-२३</b>                   |
| न वा कल्पविरोधात्    | ६-६-२२                   | न सन्निपातित्वाद        | <b>११-४-</b> ५४                  |
| न वा कृतत्वात्       | <b>१</b> २- <b>१-</b> ४३ | न समत्वात्प्रपान        | १०-६-१२                          |
| न बाक्यशेषत्वात्     | <b>८-१-</b> ८            | न समवायात्              | ६-२ <b>-१</b> २, <b>६-१-३</b> ६, |
| न बाक्यशेषत्वद्गुणा  | <b>5-४-</b> २३           |                         | <b>११-</b> २-४३                  |
| न वा ऋत्वभिधाना      | 6-8-8x                   | न सर्वस्मिन्तिवेशा      | त् ३-३-७                         |
| न वातासातदर्भ ३-१    |                          | न सर्वेषामधिकारः        |                                  |
|                      |                          |                         |                                  |

| न स्यादेशान्तरे                        | 8-3-60              | नासमवायात्                  | ¥-8-83          |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| न स्याद्धिशये तन्त्या                  | <b>१</b> ०-६-२०     | नासमबायात्त्रयोजने          | 8-3-38          |
| न स्वाभित्वं हि                        | ६-६-२०              | नासम्भवात्                  | £-8-X           |
| <b>ना</b> ऽनङ्कत्वात्                  | €-3-3 o             | नासामध्यति                  | 8-6-33          |
| नाऽप्रकरणत्वाद                         | ₹-⊏-₹≈              | निकायिनां च पूर्व           | 5-9-98          |
| नाऽशब्दं तत्प्रमाण                     | 8-6-68              | निगदो वा चतुर्थं            | २-१-३⊏          |
| नाऽसन्नियमात्                          | 79-8-8              | नित्यत्वरच्चानित्य <u>ै</u> | ६-७-४           |
| ना कृतत्वात्                           | x 2-20              | नित्यधारणाद्वा              | 85-8-38         |
| ना चोदितत्वात्                         | 03-5-3              | नित्यधारणे विकल्पो          | 85-8-30         |
| नातत्संस्कारत्वात्                     | € X-58              | नित्यरच ज्येष्ठशब्द         | 8-8-8           |
| नादवृद्धिपर                            | १-१-१७              | नित्यस्तु स्यादृर्शन        | १-१ <b>-</b> १८ |
| नादानस्यानित्य                         | ६-७-१२              | नित्यानुवादी वा             | 38-0-09         |
| <b>नाधिका</b> रिकत्वात्                | <b>€-</b> ₹-₹       | नित्यो वा स्यादर्थ          | 8-8-68          |
| नानर्थकत्वात्                          | ६-३-३७              | निमित्तविधानाद्वा           | 80-8-68         |
| नानाबीजे एक मुलू                       | 4-2-13              | निमित्तार्थे च              | 8-8-30          |
| नानार्यत्वात्सोमे                      | १२-१- <b>८</b>      | नियतं वार्यवस्वात्          | 5-4-50          |
| नाना वा कर्तृ भेदात्                   | \$\$-4-8¢           | नियमस्तु दक्षिणामिः         | 3-19-35         |
| <b>ना</b> ना हानि वा                   | ८-३-४               | नियमार्थः क्वचिद्विधिः      | 8-3-88          |
| <b>ना</b> नुक्तेऽन्यार्थं दर्श         | 8-8-33              | नियमार्था गुणश्रुतिः        | 3-4-80          |
| <b>ना</b> न्यार्थत्वात्                | <b>१</b> २-१-४६     | नियमार्था वा पुनः           | 8-4-58          |
| नाप्रकरणत्वात्                         |                     | नियमो बहुदेवते              | €8-€-3          |
| नामचेये गुणध्रुतेः                     | 8-8-€               | नियमो वा तन्निमित्त         | ×9-8-3          |
| नामरूपघर्मविश्वेष                      | 3-8-5               | नियमो वा श्रुतिविशेष        | £-8-x3          |
| नाम्नस्त्वोत्पत्तिक                    | 6-3-3               | नियमो वैकार्थ्यं            | ६-५-३५          |
| नार्थपृथनत्वात् ४-३                    | -७, ११-१-१५         | नियमो वोमयभागि              | €-3-=           |
| नार्घामावात्                           | 03-6-08             | निरवदानालु शेष:             | 3-8-3=          |
| नार्याभावात् श्रुते:                   | ७-२-इ               | निदिष्टस्येति चेत्          | ₹ <b>₹-</b> ₹-₹ |
| <b>नावृत्ति</b> धर्मत्वात्             | <b>१०-५-</b> २४     | निर्देशस्य गुणार्थ          | <b>€-8-</b> €   |
| <b>नाशिष्ट</b> त्वादितर                | 39-3-98             | निर्देशाच्छेष <b>म</b> को   | <b>६-४-४</b>    |
| नाशेषभूतत्वात्                         | E-8-8x              | निर्देशात्तस्या             | 35-8-8          |
| नाश्रुतस्वात् १०-७-                    | ₹€, <b>१</b> २-१-३६ | निर्देशालु पक्षे स्यात्     | <b>६-१-</b> २€  |
| नाश्रुतित्वात् ६-१-१                   | <b>१७, १२-३-१</b> २ | निर्देशालु विकल्पे          | <b>६</b> -३-२=  |
| <b>नासहा</b> नात्कपाल<br>नासन्निधानात् | \$0-8-56            | निर्देशालु विकृता           | 3-5-38          |
| नासन्निधान <u>ात</u> ्                 | <b>७-१-१</b> ५      | निर्देशाहाऽन्यदा            | <b>६-४-२</b>    |
|                                        |                     |                             |                 |

| सूत्र-अनुक्रमणिका |
|-------------------|
|-------------------|

976 निर्देशाद्वा तद्वर्म ६७२= न्यायवित्रतिषेधा ×9-5-x निर्देशाद्वा त्रयाणां ६-१-२६ न्यायानि वा प्रमुक्त 87-8-88 निर्देशाहा वैदिकानां 8-5-68 न्यायोक्ते लिङ्गदर्शनम् ₹-द-४१ निर्देशा व्यवतिष्ठेत 88-3-6 न्यायो वा कर्म E-8-8X निर्देशाहा व्यवतिष्ठेरन 68-5-3 **q** निर्देशो वाऽनाहित 3-5-3 पक्षेणार्थकृतस्यति 3-3-85 निर्मन्ध्यादिष् चैवम् पक्षेणेति चेत 9-3-85 85-0-5 निर्वपणलक्त पक्षे वोत्पन्तसयोगात 88-8-88 8-8-83 निवीतमिति मनुष्य 3-8-8 पक्षे संख्या सहस्रवत १०-६-३७ निवृत्तिदर्शनाच्च 3-6-85 पञ्चशरावस्तु द्रव्य €-8-5= निवृत्तिर्वाऽर्थला €-7-3v पञ्चशारदीया 88.2 X2 निवृत्तिवां कर्मभेदात् पञ्चसचरेष्वर्धं <del>5-8-58</del> 4-1-60 निशियज्ञे प्राकृत 85-2-88 पत्नीसंयाजान्तत्वं 35-8-3 **निष्कास**स्याव मथे पदकर्माप्रयोजकम **?** २-२-६ १ 8-8-58 निष्कयवादाच्च £ - 8-3 3 पयोदोषात्पञ्च ६-५-६ निष्कयश्च तदङ्ग 8-8-8 & पयो वा कालसामा 4-7-98 **निष्पन्नग्रहणान्ने**ति द ३ २१ पयो वा तत्प्रधान 5-7-44 नेच्छाभिधानात्तद 90-7-47 **पर**कृतिपुराकल्प 39-0-3 नेतरार्थत्वात् 85-8-0 परन्तु श्रुतिसामान्य 8-8-38 नैकरवात्तस्य चानधि ६-६-८ पराक्ळब्दत्वात १०-५-१5 नैकदेश्वत्वात् ३-६-२२, ११-२-१३ परार्थत्वाच्च शब्दा 0-7-3 नैकथ्यपदेशात १0-६-४८ परार्थत्वाद् गुणाना 8-8-88 नैमित्तिकं तु प रार्थान्येको यजमान ३-६-१० **१**२-४-३२ नैमित्तिकं तूत्तरा परार्वे न त्वर्ध F9-7-3 8-5-88 नैमिसिकं वा कर्त् परिकयश्च ताद 3-3-37 \$ 0-2-33 नैमित्तिकमतुल्य परिक्रयाच्च लोक 3 4-38 9 12-5-0 8 नैमित्तिके त् 80-7-619 परिकयार्थं वा 80-7-23 नैमित्तिके विकारत्वात् 8-3-8 परिश्रयाविभागाद्वा 80-6-619 नैष्कर्तकेन संस्त्वात परिकीतवचनाच्च 89-7-79 \$ 5-7-24 **नो**त्तरे**गं**कवाक्य परिधिद्वंचर्यंत्वाद् 38-9-98 27-7-78 **नो**त्पत्तिशब्दत्वात 99-4-3 परिमाण चानियमेन \$ 8-8-38 नोत्पत्तिसंयोगात् 8 3-38 परिसंख्या 8-5-85 नोस्पत्ती हि परिसंख्यार्थं श्रवणं ३-७-२४ 4-4-6

परुषिदितपूर्णंघृत

1-8-85

\$ ? - Y - Y

नोपदिष्टत्वात

| परेणाऽवेदनाद्दीक्षितः     | 3 <b>-</b> -8-4          | पात्नीवते तु पूर्व            | २- <b>३-१</b> ६, <b>३-२-३</b> २ |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| परेषां प्रतिषेधः          | 33-5-08                  | पात्रेषु च प्रसङ्गः           | 85-8-80                         |
| परेषु चाग्रशब्दः          | १०-५-६७                  | पानव्यापच्च तद्वत्            | ३-४-३२                          |
| परो नित्याऽनुवादः         | 8-8-38                   | पार्वणहोमयोस्त्व              | E-2-x 8                         |
| पर्यग्निकरणाच्च           | 5-2-85                   | पाञुकं वा सस्य                | १२ २ ३१                         |
| पर्यंग्निकृतानामुत्सर्गे  | <b>१-४-</b> ४८,          | पितृयज्ञ स्वकालत्व            | 39-8-8 T                        |
|                           | 38.5-38                  | पितृयज्ञेतु दर्शनात्          | ६-५-११                          |
| पर्यास इति चा             | <b>५</b> -३-⊏            | वितृयज्ञे संयुक्तस्य          | €-4-80                          |
| पवमानहविष्व <u>ै</u> क    | ११-४-१२                  | पुनरम्युन्नीतेषु सर्वे        | 3-7-78                          |
| पवमाने स्याता             | 80-8-88                  | पुनराधेयमोदन                  | <b>६-४-</b> २६                  |
| पञ्चावनालम्भ              | 8-8-50                   | पुरस्तादैन्द्रवाय             | 80-4-00                         |
| पशाक्पीति चेत्            | 39-9-09                  | पुरुषकल्पेन वा                | ६-६-३६                          |
| पशावेकहविष्टवं            | १०-७-१                   | पुरुषश्च कर्मार्थ             | ₹-१-६                           |
| पशुगणे कुम्भी             | 86-8-36                  | <b>पुरुषापनयात्स्</b> व       | 80-7-70                         |
| पशुगणे तस्य               | 4-2-60                   | पुरुषापयनो वा                 | 39-5-08                         |
| पश्चोदनायाम               | <b>६-</b> ६-३०           | पुरुषायँ कसि <i>ह्डि</i>      | <b>Ę-</b> - <b>?१</b>           |
| पशुत्वं चैकशब्द्यात्      | £-8-8=                   | पुरोडाशस्त्वनिर्देशे          | 39-8-8                          |
| पञ्च पुरोडाशविकार.        | 5-2-80                   | पुरोडाशस्य च                  | <b>५-२-</b> ६                   |
| पशुसवनीयेषु               | १२-२-३०                  | पुरोडा <b>शा</b> भ्या         | १०-५-३५                         |
| पशुस्त्वेवं प्रघान        | 6-8-84                   | पुरोऽनुवाक्याधि               | ३-७-४४                          |
| पशोश्च विप्रकर्ष          | <b>१</b> २-२-३२          | पूर्वं च लिङ्कदर्शनात         | <b>!</b>                        |
| पशौ च पुरोडाशे            | x 9-3-8 x                | पूर्ववत्त्वाच्च शब्दस्य       | o X-X-3                         |
| पशी च लिङ्गदर्श           | <b>5-8-8</b>             | पूर्ववन्तोऽविधाना             | १-४-१७                          |
| पशी तु चोदनंक             | <b>११-</b> २-१७          | पूर्वस्मिश्चामन्त्र           | १०-३-१७                         |
| पशी तु संस्कृते           | <b>१</b> २-२- <b>१</b> २ | पूर्वस्मिरचावभृथ              | 8 8~5-x ≈                       |
| पश्वकुं रशना              | 8-8-55                   | पूर्वस्य चाविशिष्ट            | द-१-४३                          |
| पत्त्वङ्गं वार्थकर्म      | ४-४-२ ७                  | पूर्वेश्च तुल्यकाल            | १०-द-द                          |
| पञ्चतिरेकश्च              | ११-४-२८                  | पृथक्त्व निवेशात्सं           | <b>३-</b> २-२ <i>१</i>          |
| पश्वितरेके चैकस्य         | १०-६-४२                  | पृथक्त्वाद्विधितः             | 86-6-38                         |
| पश्वभिधानाद्वा            | £-8-8£                   | पुथक्तवाद्व्यव                | 3-2-8                           |
| पश्वानन्तर्थात्           | 5-7-89                   | पृथक्त्वे त्विभधान            | 8-8-38                          |
| पाकस्य चान्नका <b>ि</b> र | १०-३-३७                  | पृथुश्लक्ष्णे चाऽ <b>नपूप</b> | १०-१- <b>५</b> ५                |
| पाणे. प्रत्यङ्गभावा       | <b>६-६-१</b> ४           | पृषदाज्यवद्वाऽह्नां           | 80-8-8X                         |
| पाणेस्त्वश्रुतिभूत        | <b>११-</b> ३-१३          | पृषदाज्ये समुच्चय             | 33-0-48                         |
|                           |                          | _                             |                                 |

| पृष्ठार्येऽन्यद्रथ            | 80-8-85                  | प्रकृतेरिति चेत्                 | ७-३-१३         |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| पृष्ठार्थे वाऽतदर्थ           | १०-६-२५                  | प्रकृते <b>रच</b> िकारात्        | 80-4-79        |
| पृष्ठार्ये वा प्रकृति         | <b>१०</b> −६- <b>१</b> ६ | प्रकृतेः पूर्वोक्तत्वाद्         | 4-7-80         |
| पृष्ठे रसभोजन                 | १०-६-२७                  | प्रकृती चाऽमाबदर्शनात्           | ₹0-X-3X        |
| पृष्ठचस्य युगपद्वि            | 80-E-8                   | प्रकृती तुस्वशब्द                | 4-8-84         |
| पृष्ठयावृती चाग्र             | 80-X-EX                  | प्रकृती यथोत्पत्ति               | 9-5-3          |
| <b>पौर्णमासी</b> वदुपांशु     | ₹-₹-€                    | प्रकृतौ वाऽद्विरुक्तत्वात्       | ₹-६-२          |
| पौर्णमासी वा                  | 16-8-66                  | प्रकृती वा शिष्टत्वात्           | 0F-X-09        |
| <b>पौर्ण</b> मास्यामनियमो     | ६-५ ३०                   | प्रकृत्यनुपरोधा <del>च्च</del> े | 80-3-88,       |
| <b>पो</b> र्णमास्यू व्वं      | 4-7-60                   |                                  | 39-4-09        |
| पौर्वापरंञ्चाम्यासे           | 80-3-50                  | प्रकृत्यर्थत्वात्                | 88-3-85        |
| पौर्वापर्ये पूर्व             | <b>६-५-५४</b>            | प्रकृत्या च पूर्ववत्त            | 88-8-8X        |
| पीव्यं पेषणं विकृती           | ₹-₹-₹                    | प्रकमात्तु नियम्ये               | ६-२-१३         |
| प्रकरणं तु पौर्णमा            | २-२-३                    | प्रकमाद्वा नियोगेन               | २-४-२२         |
| प्रकरणविशेषाच्च               | 09-5-3                   | प्रस्थामावाच्च                   | 8-8-8          |
| प्रकरणविश्रेषात्तु            | 3-7-€                    | प्रगाये च                        | e-२-२ <i>७</i> |
| प्रकरणविशेषादसं               | ३-७-१                    | प्रणयनन्तु सौमिक                 | 9-3-86         |
| प्रकरणविशेषाद्वा              | 29-8-84                  | प्रणीतादि तथेति चेत्             | E-8-23         |
| प्रकरणशब्दसामान्या            | 8-8-8                    | प्रतिकवं अच दशंयति               | 33-4-08        |
| प्रकरणात्तु कालः              | X-8-88                   | प्रतिकर्षों वा नित्या            | १०-५-६=        |
| प्रकरणादिति चेत्              | 8-3-38                   | प्रतिदक्षिणं वा कर्तृ            | 88-8-5         |
| <b>प्रकरणा</b> द्वोत्पत्त्व   | 39-0-8                   | प्रतिनिधिरण                      | ₹-4-₹७         |
| प्रकरणान्तरे प्रयोजना         | 5 3-58                   | प्रतिनिधौ चाविकारातु             | X9-4-3         |
| प्रकरणाविभागादुभे             | ₹-२-१=                   | प्रतिपत्तिरिति चेत्              | 4-5-68         |
| प्रकरणाविभागाद्वा             | ₹-६-२६                   | प्रतिपत्तिरिति चेन्न             | ११२-६३         |
| प्रकरणाविभागे च               | 8-8-8                    | प्रतिपत्तिर्वाऽकर्म              | 88-5-EX        |
| प्रकरणे सम्भवन्नपकर्षी        | 8-5-58                   | प्रतिपत्तिर्वा तन्त्याय          | 8-2-23         |
| प्रकरणो वा शब्दहेतु           | <b>६-५-</b> ४६           | प्रतिपत्तिवीं यथा                | 86-3-88        |
| प्रकृतस्य गुणश्रुतौ           | 80-8-58                  | प्रतिपत्तिर्वा शब्दस्य           | 8-7-88         |
| प्रकृतिदर्शन <del>ाच्</del> य | 26-16-08                 | प्रतिपत्तिस्तु शेषत्वात्         | 85-8-88        |
| प्रकृतिलिङ्गसंयोगः            | 80-8-8                   | प्रतिप्रधानं वा                  | 68-8-86        |
| प्रकृतिवस्वस्य चानुष          | ₹0-3-2                   | प्रतिप्रस्थातुइच                 | 80-0-23        |
| प्रकृतिविकृत्योश्च            | 8-8-80                   | प्रतियूपं च दर्शनात्             | 8-5-8          |
| प्रकृतिः कालास्तेः            | \$ \$- <b>३-</b> ४८      | प्रतिषद्धं चाविशेषण              | <b>६-३-२</b> ० |
|                               |                          |                                  |                |

| प्रतिषिद्धविज्ञानाद्वा  | १०-८-४५        | प्रधाने श्रुतिलक्षणम्              | E-8-10           |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| प्रतिषिद्धाचोर्ध्व      | <b>६</b> -५-४२ | प्रभुत्वादात्विज्य                 | 65-8-85          |
| प्रतिषिद्धचविधानाद्वा   | 80-⊏-40        | प्रयाजवदिति चेन्ना                 | \$0-8-8 \$       |
| प्रतिषेथवचनोत्तर        | 800 80         | प्रयाजानां त्वेकदेश                | 38-6-08          |
| प्रतिवेधक्च कर्मवत्     | 80-7-38        | प्रयाजेऽपीति वेत्                  | 32-4-3           |
| प्रतिषेषस्य त्वराय्     | 60-0-85        | प्रयाजे च तन्स्याय                 | 80-6-68          |
| प्रतिषेधः प्रदेशे       | 8-6-8          | प्रयाणे स्वार्थनिवृत्तेः           | 88-8-85          |
| प्रतिषेधः स्यादिति      | 20-6-52        | प्रयुज्यत इति चेत्                 | € 2-83           |
| प्रतिषेधाच्च            | १०-5-२२        | प्रयोगचोदनाभावाद्                  | 8-3-30           |
| प्रतिषेधाच्य पूर्व      | ३-६-४६         | प्रयोगचोदनेति चेत्                 | 88-5 BE          |
| प्रतिषेधादकर्मे         | 80-5-80        | प्रयोगश्चास्त्रमिति                | 8-3-88           |
| प्रतिषेघेष्यकर्मत्वा    | 4-7-70         | प्रयोगस्य परम्                     | 6 6 68           |
| प्रतिषेधो वा विधिपूर्व  | e F-0-0\$      | प्रयोगान्तरे बोमया                 | ६- <b>४-४</b> २  |
| प्रतिहोमश्चेत्साय       | ६-५-४३         | प्रयोगे पुरुषश्रुते                | <b>₹-</b> ₹-₹    |
| प्रतीयत इति चेत्        | 8-8-83         | प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्र             | 6-3-58           |
| प्रत्यक्षाद्गुणसंयो     | <i>9-</i> ₹-४  | प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्र             | 6-5-58           |
| प्रत्यक्षोपदेशाच्य<br>- | <b>३-५-३३</b>  | प्रयोजनाभिसम्बन्धा                 | ११-१-१           |
| प्रत्यकुवा ग्रह्बद      | 80-4-5         | प्रवृत्तत्वात्प्रवर                | 3-14-88          |
| प्रत्ययं चापि दर्शयति   | 2-8-30         | प्रवृत्तवरणात्प्रति                | 85-8-3X          |
| प्रत्ययाच्च             | ४-३-१६         | प्रवृत्तित्वादिष्टेः               | <b>5</b> −१−₹    |
| प्रत्ययात्              | 80-3-85        | प्रवृत्तेऽपीति चेत्                | €-3-3€           |
| प्रत्यर्थं चाऽभिसंयोगा  | <b>६-१-३</b>   | प्रवृत्ते प्रापणान्नि              | <b>६-५-१</b> ३   |
| प्रत्यर्थं श्रुतिमाव    | <b>E-</b> 5-8  | प्रवृत्ते वा प्रापणा               | E-X-5E           |
| प्रत्यहं सर्वेसंस्कारः  | 80-8-68        | प्रवृत्तौ चापि ताद                 | द- <b>१-</b> २१  |
| प्रथमं वा नियम्यते      | 66-6-83        | प्रवृत्त्या कृतकालानां             | <b>५-१-२</b> ४   |
| प्रथमस्य वा कालवचनम्    | 88-5-58        | प्रवृत्त्या तुल्यकाला              | ४-१-द            |
| प्रथमोत्तमयोः प्रणय     | ७-३-२३         | प्रवृत्त्या नियतस्य                | 19-8-8 E         |
| प्रदानं चापि सादन       | १०-५-७५        | प्रशंसा                            | 8-8-56           |
| प्रदानदर्शनं श्रपणे     | 6-8-30         | प्रशंसा च विहरणा                   | <b>५-३-४</b> १   |
| प्रधानं त्वज्जसंयुक्तं  | 80-5-8         | प्रशसार्थ मजामि                    | १०-६-६६          |
| प्रधानकर्मार्थत्वा      | ११-१-५३        | प्रशंसा सोमशब्दः                   | <b>E-</b> 7-£    |
| प्रधानाच्चान्यसं        | 80-8-8         | प्रशसाऽस्यभिधानात्                 | 6-8-53           |
| प्रधानापवर्गे वा        | ११-३-१७        | प्रसिद्धग्रहणत्वाच्च               | १०- <b>१-</b> ३५ |
| प्रवानेनाभिसंगीगाद      | 8-3-80         | प्रस्तरे <b>शा</b> खाश्र <b>यण</b> | £-8-83           |
|                         |                |                                    |                  |

|           |     | ^   |
|-----------|-----|-----|
| सूत्र-अनु | कमा | णका |
|           |     |     |

| प्रकाशी च तथेति           | €3-€-09                | फलदेवतयोश्च             | 6-8-8                    |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| प्राकृतं वा नामत्वात्     | ७-३-२१                 | फलनिवृत्तिश्च           | २-१-२६                   |
| प्राकृताच्च               | ४-२-२२                 | फलमात्रेयो निर्देशा     | 8-3-84                   |
| प्रागपरोधान्मल            | ₹-४-१=                 |                         | <b>6-8-5</b>             |
| प्रागाथिकं तु             | ६-२-३५                 | फलवदोक्तहेतुत्वा        | 8-8-6                    |
| प्राग्लोकम्पृणायाः        | ४-३-२०                 | फलश्रुतेस्तु कर्म       | २-२-२४                   |
| प्राजापत्येषु चाम्ना      | १०-४-६                 | फलसंयोगस्त्वचोदि        | 8-3-34                   |
| प्रातरनुवाके च            | १४-९-६                 | फलसंयोगात्तु            | ₹-७-६                    |
| प्रातस्तु षोडशिनि         | £ <b>-</b> ¥-88        | फलस्य कर्मनिष्पत्ते     | 8-2-80                   |
| प्रापणाच्य निमित्त        | ¥-8-33                 | फलामाबादिति चेत्        | ११-१ <b>-</b> १२         |
| प्राप्तिस्तु रात्रि       | 80-4-83                | फलारम्भनिवृत्तेः        | ११-१-३२                  |
| प्राप्तेर्वा पूर्वस्य     | 80-0 88                | फलार्थत्वात्कर्मण       | £-8-8                    |
| प्रायश्चित्तं निमित्तेन   | ₹-४-₹१                 | फलायित्वात्त्           | <b>६-१-</b> २०           |
| प्रायश्चित्तमधिकारे       | ६-५-४५                 | फलाधित्वाद्वा           | £-5-88                   |
| प्रायश्चि समापदि          | ६-६-३५                 | फलैकत्वादिष्टि          | ११-२-२२                  |
| प्रायदिचत्तविधाना         | ६-३-७ ६-६-२६           | फलोत्साहाऽविशेषात्      | <b>६-१-१</b> ३           |
| प्रायश्चित्तेषु चैका      | १२-३-१६                | फलोपदेशों वा            | *****                    |
| प्रारम्भविमागाच्च         | १२-२-२१                | · v                     |                          |
| प्राक्येत वा              | १०-६-३३                | र्बीहराज्ययोरसस्कारे    | 8-8-80                   |
| प्रासिङ्गकं च             | <b>¥-</b> ₹ ₹=         | बहिष्पवमाने तु          | १०-५-२६                  |
| प्रासङ्गिके प्रायश्चित्तं | ६-४-२६                 | बहुवचनात्तु बहुनां      | १०-६-४६                  |
| प्रासनबन्मैत्रावरुण       | 8-5-8 €                | बहुवचनेन सर्व           | ११-१-३=                  |
| प्रैषानुवचनं मैत्रा       | ३-७-४३                 | बहूना तु प्रवृत्ता      | <b>६-३-२२</b>            |
| प्रैषेषुच परा             | ३~5-२२                 | बहुनामिति चैकस्मि       | ₹0- <b>६-</b> ¥0         |
| प्रोक्षणाच्च              | क-२-१ <b>१</b>         | बहूनामिति तुल्येषु      | १०-६-¥.७                 |
| प्रोक्षणीष्वर्यसंयो       | 8-8-88                 | बह्वषंत्वाच्च           | 88-8-8E                  |
| फ                         |                        | बाहुप्रशंसा वा          | <b>६-४-</b> २३           |
| फलंच पुरुषार्थ            | ₹-१-५                  | बुद्धशास्त्रात्         | १-२-३३                   |
| फलं चाकर्मसन्तिथी         | <b>२−३−</b> ₹ <b>火</b> | ब्रह्मदानेऽविश्वष्ट     | 80-3- <b>3</b> 0         |
| फलं तु तत्प्रधानायां      | ૪-३-३                  | ब्रह्मापीति चेत्        | <b>१</b> २-१-३६          |
| फलं तु सह चेष्टया         | ₹-१-१०                 | <b>ब्राह्मणविहितेष्</b> | <b>१२-३-३</b> १          |
| फलकामो निमित्त            | 3-9-3                  | ब्राह्मणस्य तु सोम      | ₹- <b>२-३</b> २          |
| फलच मसविधाना              | 85-8-88                | क्राह्मणा वा तुल्य      | ₹ <b>१-१</b> -३          |
| फलचमसो नैमिलिको           | <i>७४-५-</i> ६         | ब्राह्मणानां वेतरयो     | ₹ <b>-</b> ₹- <b>१</b> = |
|                           |                        |                         | 1 1 1 1                  |

| भ                           |                          | मन्त्राणा कर्मसंयोगात्    | १२-३-१⊏                       |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| भक्तिरसन्निषाव              | 3-5-63                   | मन्त्राणां सन्तिपाति      | 87-3-78                       |
| मक्त्यानिष्कियवाद           | 8-8-8=                   | मन्त्राश्च सन्निपातित्वात | १२-१-१=                       |
| भक्त्या वाध्यज्ञ            | ¥=-=-e                   | मन्त्रेष्ववान्धशेष        | १ <sub>0-5-</sub> २०          |
| मक्त्येति चेत् ८-३-३        | 8, 88-8-88               | मन्त्रोपदेशो वा           | १२ <b>-</b> ३-२ <b>१</b>      |
| भक्षाणां तु प्रीत्यर्थ      | १०-२-१३                  | मांसं तु सवनीयानां        | ३-५-४२                        |
| भक्षार्थी वा द्रव्ये        | \$-8-X0                  | मांसपाकप्रतिबेधश्च        | <b>१</b> <del>२</del> - २ - २ |
| मक्षाश्रवणाद्दानसञ्द.       | <b>३−</b> 6−65           | मांसपाको विहित            | <b>१</b> २-२-६                |
| भागित्वात्तु नियम्यते       | 6-8-6                    | माघी वैकाष्टका            | <b>६-</b> ५-३२                |
| भागित्वाद्वा गवा            | 80-4-80                  | मानं प्रत्युत्पादयेत्     | १०-६-७E                       |
| माषास्व <i>रो</i> पदेशेषु   | <b>१</b> २-३-२०          | मानसमहरन्तरं े            | ₹0-६-३४                       |
| भूमा                        | 8-8-50                   | मासि ग्रहणं च तद्वत्      | 80-= 58                       |
| <br>भूयस्त्वेनोभयश्रुति     | 3-3-80                   | मासि ग्रहणमभ्यास          | 20-5-25                       |
| भृतत्वा <del>च्च</del> परि  | <b>१</b> २- <b>१</b> -३२ | मिय <b>२चानर्थसम्बन्ध</b> | 8-8-88                        |
| मेदस्तु कालभेदाच्चो         | ११-१-६=                  | मिथश्चानर्थसम्बन्धात्     | 7-8-83                        |
| भेदस्तु गुणसंयोगाद्         | १०-६-६८                  | मिथो वा विप्रतिषेधाच्च    | 9-8-6                         |
| भेदस्तु तद्भेदात्           | 88-8-88                  | मुख्यं वा पूर्वश्चोदना    | <b>१</b> २-२-२३               |
| भेदस्तु सन्देहाहैव          | ११-४-३२                  | मुरूयक्रमेण वाङ्गा        | X-6-68                        |
| भेदार्थमिति चेत्            | 8-8-88                   | मुख्यस्य शब्दाभिस         | 8-6-58                        |
| भोजने च तत्संरूपं           | ६० ४-४७                  | मुख्यस्य धारणं वा         | 88-3-3 €                      |
| R                           |                          | मुख्याद्वा पूर्व          | 3-8-80                        |
| मधुन दीक्षिता               | १०-६-३२                  | मुख्याधिगमे मुख्य         | ६-३-३५                        |
| मधूदके द्रव्यसामान्या       | 4-8-80                   | मुख्यानन्तर्यमा           | ५ २-१ व                       |
| मध्यमयोर्वा गत्यर्थ         | ७=३-२४                   | मुख्यायों वा ऽङ्गस्या     | ३-5-३४                        |
| मध्यमायां तु वचनाद्         | 39 €-7                   | मुख्येन वा नियम्यते       | 80-X-E0                       |
| मध्यस्थं यस्य तन्मध्ये      | 8-3-3                    | मुख्यो बाऽ विप्रति        | 85-8-48                       |
| मनोतायां तु                 | 80-8-88                  | मुष्टिकपालावदाना          | ¥-2-8                         |
| मन्त्रतस्तु                 | ¥-6-6£                   | मुध्टिनोपात्तु संस्था     | १०-२-६२                       |
| मन्त्रवर्णंश्च तद्वत्       | 80-8-83                  | मेधपतितत्वं स्वामि        | 8-2-38                        |
| मन्त्रवर्णाच्च              | 8-5-88                   | A.                        |                               |
| मन्त्रविशेषनिर्देशा         | 39-8-8                   | य एतेनेस्यग्नि            | ¥-३-३७                        |
| <b>म</b> न्त्रक्चाऽकर्मकरणा | ३-द-१५                   | यजति चोदनादहीन            | १०-६-६१                       |
| मन्त्रस्य चार्थवत्वात्      | ₹ ₹ १२                   | यजति चोदनाद्रव्य          | ४-२-२७                        |
| मन्त्राणां करणार्थं         | १२-३-२५                  | यजतिस्तु द्रव्यफल         | २-३-१४                        |

|                             |                   |                             | 14.4                     |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| यजमानसंस्कारो वा            | १२-३ ३४           | याज्यानुवाक्यासु            | १२-४-३                   |
| यजुर्युक्तेऽध्वयो           | 80-3-98           | याज्यापनयेनाप               | ₹-X-88                   |
| यजूषि वातद्रूपत्वात्        | 2.8-80            | याज्यावषट्कार               | १२-३-३२                  |
| यज्ञकर्मे प्रधानं           | 9-9-3             | याञ्चाऋयणम                  | ६-≒-२६                   |
| यज्ञस्य वा तत्संयो          | 89-8-3            | यावच्छक्यं तावद्वि          | 80-€-80                  |
| यशायुधानि धार्येरन्         | ११-३-३३           | यावज्जीविकोऽस्यासः          | E-3-8                    |
| <b>यज्ञो</b> त्पत्त्युपदेशे | १२-१-४२           | यावत् श्रुतीति चेत्         | १०-७-६२<br>१०-७-६२       |
| यत्रेतिवाऽर्थत्वात्         | 7-7-78            | यावत्स्वं वाऽन्य            | 88-8-89                  |
| यत्स्थाने वा तद्गीतिः       | E-8-xx            | यावदर्थं वाऽर्थशेष          | 80-8-98                  |
| यथादेवत बा                  | ३-२-२ ८           | यावदुक्तम्                  | -<br>इ-३-२४              |
| यथा निवेशञ्च प्रकृति        | 3-4-01            | यावदुक्त वा कर्मण.          | २-३-१३                   |
| यथा प्रदानं वा              | 4-8-3             | यावदुक्तं वा कृत            | 05-8-08                  |
| यथार्थं त्वन्या             | 6-3-63            | यावदुक्तभुपयोग:             | 80-2-68                  |
| यथार्थं वा शेषभूत           | ३-२-१६            | यूपवदिति चेत्               | 80 8-88                  |
| यथाश्रुतीति चेत् ६-४-२      | 90-0-09           | यूपश्चाकर्म काल             | ₹-₹-39                   |
| यथोक्तं वा विप्रति          | 60-8-36           | यूपा ङ्गं वा तत्संस्का      | 8-8-53                   |
| यथोक्तं वा सन्निधानात्      | 38-8-3            | यषां तूरपत्तावर्थे          | 7-8-8                    |
| यदभीज्या वा तदिषयौ          | 8-8-X=            | येषा वाऽपरयोहींम            | 5-4-58                   |
| यदि च हेतुरवतिष्ठेत         | 8-7-₹0            | येषामृत्यत्तौ स्वे          | ₹-१-३                    |
| यदि तुकर्मणो                | ११-२-४            | यैर्द्रव्यं न चिकीर्ध्यते   | ₹- <b>१</b> -७           |
| यदि तु ब्रह्मस्तदूनं        | 90-3-09           | येंस्तु द्रव्यं चिकीर्ध्यते | ₹-१-=                    |
| यदि तु वचनात्तेषा           | e8-9-09           | योगसिद्धिर्वा               | 8-3-5⊏                   |
| यदि तु सान्नाथ्यं           | \$0-5 <b>-</b> 82 | योगाद्वा यज्ञाय             | <b>१</b> २-२- <b>१</b> ३ |
| यदि वाऽप्याभिधान            | <b>७-१-</b> ⊏     | योनिशस्याच                  | 9-7-80                   |
| यदि नाऽविश्वये नियमः        | 5 €-5-5           | यो वा यजनीयेऽहनि            | <b>११</b> -३-३६          |
| यसुद्गाता जनन्यः            | ६-५-५ ५           | यौप्यस्तु विरोधे            | <b>१</b> २-२-२७          |
| यष्टुवी कारणाग              | ३-४-४८            | ₹                           | • • • •                  |
| यस्मिन् गुणोपदेशः           | 8-8-\$            | रशनाच लिङ्कदर्श             | ₹-६-३१                   |
| यस्मिन् प्रीतिः पुरुषस्य    | 8-6-5             | रसप्रतिषेधो वा              | €-४-३⊏                   |
| यस्य लिङ्गमर्थसंयो          | 5-8-8             | रूपं वाऽशेषभूत              | ७-३-२६                   |
| मस्य वा प्रमु, स्यादित      | 8-0-3             | रूपात्प्रायात् "            | 8-7-88                   |
| यस्य वा सन्निधाने           | 80-5-88           | रूपान्यत्वान्न              | ६-द-४०                   |
| याजमानस्तु तत्प्रधान        | ₹- <b>द-</b> ४    | रूपालि ङ्गाच्य              | ६-६-३८                   |
| याजमाने समास्या             | B-E- 0 *          |                             |                          |

|                         |                    |                  | लिङ्गान्च                      | <b>३-२-</b> ⊏, ३-३-३,    |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| लक्षणामात्रमित          | रत                 | E-X-88           | ų.                             | -쿡-쿡ㄸ, ७-쿡-ㄸ,            |
| लक्षणार्था शृतः         |                    | <b>₹-</b> ५-€    | -و                             | ४-१४, ५-२-२६             |
| लाघवातिपत्ति            |                    | ११४६             | लिङ्गाच्चेज्या                 | ६-६-३७                   |
| लिञ्ज मन्त्रचि          |                    | 6-3-9            | लिङ्काद्वा प्रागुत्तमात्       | 6-8-3                    |
| लिङ्गं सघातध            | र्म                | 3-8-8E           | लिङ्गादा शेषहोमयोः             | द-४-२६                   |
| <br>लिङ्गक्रमसमास्      |                    | 39-4-4           | लिङ्गाभावाच्च नित्य            | स्य १-३-१⊏               |
| लिञ्जदर्शनाच्च          | <b>१-१</b> -२      | ३, २-२-द,        | लिङ्गे <b>न</b> द्रव्यनिर्देशे | १०-६-७३                  |
| ₹-₹-€,                  | २-३-१५             | ३-३-४१,          | लिङ्गेन वा नियम्येत            | 19-8-61                  |
| <b>३</b> -४-३६,         | ₹-ఠ-ఠધ્,           | ३-५-५१,          | <b>लिङ्गोपदेश</b> ञ्च          | १-२-५१                   |
| ₹-६-१३,                 | ३- <b>६-</b> २६,   | ३-७-५,           | लोकवदिति चेत्                  | 8-5-50                   |
| ३-८-२७,                 | ४-१-१०,            | ४-१-३२,          | लोक कर्मणि वेद                 | ६ <b>-</b> २-१६          |
| ५-३-१ <i>=</i> ,        | ¥-४-४,             | ६-१-१ <b>८</b> , | लोके कर्मार्थलक्षणम्           | <b>११-१-</b> २६          |
| <b>€-१-</b> 4₹,         | ६-६-१७,            | ६-७-१७,          | लोके सन्नियमा                  | <b>१-१</b> -२६           |
| 39-9-0                  | 9-7-90,            | ७-३-१५,          | लौकिके दोषसंयोगाद्             | 3-8-3                    |
| <b>५-१-४</b> ,          | 5-8-83,            | द-४-२०,          | लौकिकेषु यथाकामो               | <b>११-</b> ३-३२          |
| ६ २-२२,                 | €-३-२,             | ६-३-५,           | ₹                              |                          |
| €-3-₹0,                 | १०-१-१५,           | १०-१-२१,         | वंकीणान्तु प्रधान              | €-४-७                    |
| 80-8-88                 | १०-३-४€,           | १०-४-५,          | वचन त्वाज्यभक्षस्य             |                          |
| १०-१-२,                 | १०-५-५१,           | १०-५-७४,         | वचनं परम् ३-३                  | {-αχ, 83-x-α <b>8</b>    |
| 80-X-50,                | १०-६-२६,           | १०-५-२६,         | बचन वा सत्रत्वात्              | 80-5-83                  |
| 88-7-38,                | ११-२-४४,           | ११-३-२७,         | वचनं वा हिरण्यस्य              | <b>१०-</b> २- <b>१</b> ६ |
| <b>११-४-</b> १३,        | १२-२-१०,           | 85-8-8           | वचनमिति चेत् =                 | -३-२३, ६-१-५७            |
| लि <b>ज्जदर्शना</b> च्य | व कर्मधर्मे        | २-४-३            | वचनाच्च                        | ३-५-३⊏                   |
| लिञ्जदर्शनाव्य          | ।तिरैका <b>च्च</b> | €-२~२≒           | बच्चनाच्चाऽन्याय्य             | ६-३-३१                   |
| लि क्लमविशाल            | टं संख्याया        | 80-X-X           | वचनात्कामसंयोगेन               | ११-४-१०                  |
| लिङ्गमवशिष्ट            | ट सर्व             | 5-8-58           | वचनात्तु ततोऽन्यत्वम           |                          |
| लिङ्गविदेषि-            | <b>व्यक्ता</b> त्  | ३- <b>२</b> -२७, | वचनात्तु तन्त्रभेद.            | 88-8-88                  |
|                         | ₹-१-               | £" &- 8- RX      | वचनात्तु द्वादशाहे             | ५-३-१०                   |
| लिङ्गसमवाग              | ात्                | १-४-२८           | वचनात्तु द्विसंयोग             | Ę-Ę-🎖 J                  |
| लिङ्गसमाल्य             |                    | ₹ <b>२</b> -४४   | वचनात्तु परि                   | ५-२ ७                    |
| लिङ्गसाधारप             | <b>ग्या</b> द्धि   | द- <b>१</b> -२्७ | वचनात्तु समुञ्चय.              | \$-E-XX                  |
| लिङ्गस्य पूर्व          | वत्त्वा            | 29-8-65          | वचनात्त्वयथार्थ                | ₹ 7-३                    |
| नि इहेतुत्वाद           | (लि 🙀              | 9-8-68           | वचनात्परिवृत्ति                | १०-५-द६                  |
|                         |                    |                  |                                |                          |

| सूत्र-अनुक्रमणिका |
|-------------------|
|-------------------|

| वचनात्संस्था                  | 80-7-88                 | वाक्यनियमात्                 | 8-2-35                    |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>वच</b> नात्सवंपेषणम्       | 3-2-86                  | वाक्यशेषत्वात्               | 3-8-4                     |
| <b>बचनाद</b> तदन्त            | <b>8</b> 0−£-88         | वाक्यशेषश्च तद्वत्           | 3-5-60                    |
| वचनादनुज्ञातभक्ष              | 9-X-R0                  | वाक्यशेषो वा ऋतु             | 80-5-86                   |
| वचनादसंस्कृतेषु               | 85-8 58                 | वाक्यशेषो वा दक्षिणा         | 87-7-6                    |
| वचनादितरेषां स्वात्           | ३-⊂-२,                  | वाक्यसंयोगाद्वोत्कर्षः       | ₹ <b>१-</b> ३- <b>५</b> ३ |
|                               | 5-≃-66                  | वाक्यांना च समाप्त           | ₹-१-१¥                    |
| वचनादिति चेत् ३-२             | -१७, ६-६-११,            | वाक्यानां तु विभक्त          | 09-5-3                    |
|                               | <b>8</b> 5-8-53         | वाक्यार्थश्च गुणार्थवत्      | 8-3-65                    |
| <b>बच</b> नादिष्टिपूर्वत्वम्  | <b>X-X-X</b>            | वाक्यासमवायात्               | 5-8-80                    |
| वचनाद्धर्मविशेष:              | 3-6-86                  | वाग्विसगौं हविष्कृता         | 66-8-68                   |
| वचनाद्रथकारस्या               | €-5-88                  | वाजिने सोमपूर्वत्वं          | 5-7-8                     |
| <b>वच</b> नाद्वा क्षिरोवत्    | <b>€</b> - <b>\$</b> -₹ | बासिस मानोपाव                | 80-8-60                   |
| वचनाद्विनियोगः स्यात्         | 9                       | वासिष्ठानां वा ब्रह्मत्व     | ६-६-२४                    |
| <b>वचनाद्वै</b> कास्यं स्थात् | ¥-x-5x                  | वासो वत्सञ्च                 | 80-3-38                   |
| <b>वचना</b> नि त्वपूर्वत्वात् | ३-५-२१,                 | विकल्पवच्च दर्शयति           | 87-3-88                   |
|                               | <b>१</b> ०−४−२०         | विकल्पस्त्वेका               | 80-7-80                   |
| <b>यचनानीतरा</b> णि           | <b>5-7-9</b>            | विकल्पे त्वर्थं कर्म         | 87-8-88                   |
| बचने हि हेत्वसाम              | 8-6-88                  | विकल्पो वा प्रकृतिवत्        | E-3-88                    |
| वत्ससंयोगे व्रतचोदना          | €-8-38                  | विकल्पो दा समस्वात्          | ₹ o- × - ₹                |
| वत्सस्तु श्रुतिश्वयोगात्      | €-8-\$@                 | विकल्पो वा समुच्चय           | 85-3-33                   |
| <b>वनिष्ठु</b> सन्निधाना      | 8-8-3                   | विकारस्तत्प्रधाने            | 8-6-86                    |
| वपाना चानिमघारण               | ११-२-५१                 | विकारस्तु प्रदेश             | 6-8-30                    |
| <b>दरणमृ</b> त्विज्ञामान      | १०-२-३ ५                | विकारस्त्वप्रकरणे            | 80-3-37                   |
| वर्जने गुणभावि                | €-8-3 €                 | विकारस्थान इति चेत्          | 28-3-X0                   |
| वर्णान्तरमविकारः              | <b>१−१−१</b> ६          | विकारकरणाग्रहणे              | <b>१२-३-</b> २२           |
| वर्षे तुबादिर                 | €-8-3                   | विकारः पत्रमानवत्            | 84-4-0                    |
| वशाबद्वाऽगुणार्थं स्यात्      | <b>२-१-१५</b>           | <b>यिकारसन्तुभयतो</b>        | €-19-8 €                  |
| वशायामर्थसमवायात्             | ₹-१-२०                  | विकाराच्यान भेद <sup>्</sup> | 8-8-8                     |
| वषट्कारश्च कर्तृवत्           | ₹- <b>२-</b> ₹७         | विकारास्तु कामसंयोगे         | ₹-६-४३                    |
| वषट्काराच्च भक्ष              | ₹-१-३१                  | विकारे चाश्रुतित्वात्        | 80-5-60                   |
| वषट्कारे नानार्यत्वा          | १२-३-३ <b>५</b>         | विकारे तु तदर्थं             | 80-5-85                   |
| वसतीवरीपर्यन्तानि             | <b>११-४-२२</b>          | विकारे त्वनुयाजानां          | ¥-7-8 E                   |
| वसाहोगस्तन्त्र                | <b>११-</b> २-२३         | विकारो नोर्लात्त क           | <b>६-5-</b> ४१            |
|                               |                         |                              | •                         |

| विकारो वातदर्यत्वात्    | 99-8-3           | विधिश्चानयंकः               | 8 2-23          |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| विकारो वा तदुक्त        | 80-850           | विधिस्त्वपूर्वत्वात्        | ₹-8 €           |
| विकारी वा तदुवते हेतुः  | ह -३-६           | विधीनां त्वेव बाक्य         | 8-2-0           |
| विकारो वा प्रकरणात्     | २-३-=            | विधेस्तु तत्र भावात्        | 20-2-20         |
| विकृतिः प्रकृति         | 4-5-65           | विवेस्तु विश्वकर्ष          | 80 E-88         |
| विकृते प्रकृतिकाल       | 4-8-45           | विवेस्त्वेकश्रुतित्वाद      | 88-8-88         |
| विकृतो चापि तद्रच       | 8-4-53           | विभेस्त्वतरार्थ             | 88883           |
| विकृतो त्वनियमः         | 80-0-68          | विधे कर्मापविभित्वा         | 8-2-48          |
| विकृतौ प्राकृतस्य       | 80638            | विषे प्रकरणान्तरे           | 80-88           |
| विकृतौ शब्दत्वात्       | ₹0-3-8           | विधौ च वाक्यभेद             | १-२-२५          |
| विकृतौ सर्वार्थः        | ३-८-३४           | बिघौ तु वेदसयोगा            | ६-७-२१          |
| विकयी त्वन्य            | 3-5-38           | विध्यतिदेशात्त              | 39-3-8          |
| विच्छेद स्तोत्र         | 80-X-R=          | विष्यन्तो दा प्रकृति        | 4-8-60          |
| विद्या पति विधानाद्वा   | 39-3-48          | विध्यपराधे च                | ६-३-६           |
| विद्यानिदेशान्नेति      | ६-१-३ ६          | विच्येक्त्यादिति            | 98-3-30         |
| विद्याप्रश्रसा          | 8 5 6 8          | विनिरुप्ते न मुण्टी         | €- <b>५</b> -१⊏ |
| विद्यायां धर्मशास्त्रम् | 2-686            | विश्रतिपत्ती तासामा         | 80-8 38         |
| विद्यावचनमसंयो          | 8-5-8=           | विप्रतिपतौ वा               | ५ १-१८          |
| विधि तु वादरायणः        | 80-5-88          | वित्रतिवत्तौ विकल्पः        | 7-7-3           |
| विधिकोपदचोपदे <b>ये</b> | 3-7-8            | विर्घातपती हविषा            | 4-5-35          |
| विधित्वं चावशिष्टं      | 99-4-09          | विप्रति <b>विद्वधर्माणा</b> | <b>१</b> २-२-२२ |
| बिधित्वान्नति           | 80-€-8€          | विप्रतिषिद्धे च             | 8-8-56          |
| विधिना चैकवाक्य         | ₹-8-8€           | विप्रतिषेधाच्च              | ?0-7-90,        |
| विधिनिगमभेदात्          | 60-8, €0         |                             | १२-१-२१         |
| विधित्रत्ययादा          | ¥- <b>\$</b> -४२ | विप्रतिषेघाच्य सम           |                 |
| विधिमन्त्रयोरैका        | ₹ १ ३०           | विप्रतिषेधाताभिः            | 8856            |
| विधिरप्येकदेशे          | £~3-80           | विप्रतिषे <b>वारिक्र</b> या | १०-३-२२         |
| विधिरिति चेत् ५-१       | -6, 5-6 27       | विप्रतिषेधात्तु गुण्य       | ६ ७ ३७          |
| विधिरिति चेन्न          | 00 9-99          | विप्रतेषेधे करणः            | ₹-4-78          |
| विधिवत्प्रकरणा          | 88-6 €8          | विप्रतिषेषे तत्वचनात्       | 80-7-8=         |
| विधिर्वासयोगान्त        | ₹-४-१३           | विप्रतिषेधे परम             | 35-8-36         |
| विधिवी स्याद            | 39-7-8           | विश्रयोगे च दर्शनात्        | ३-5-१६          |
| विधिश्रब्दस्य मन्त्र    | 80856            | विभक्ते वा ऽ समस्त          | १०-६-५          |
| বি ঘৈহাত্ত্বাহৰ         | 8-4-83           | विमज्य तु संस्कार           | १०-६-७ <b>२</b> |
|                         |                  |                             |                 |

| विमवाद्वा प्रदीप          | ११-१-६0                | वृद्धिश्चकर्तृभूम्ना    | <b>१-१</b> -११         |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| विभागं चापि दर्श          | १० ३-५२                | वृधन्वान्पवमान<br>-     | 80-8-55                |
| विभागश्रुतेः प्रायश्चित्त | 8-4-68                 | वेदसंयोगात्             | 3-8-22                 |
| विरोधक्षापि पूर्व         | 4.8 €                  | वेदसंयोगान्न            | ३-३-८                  |
| विरोधित्वाच्च             | <b>१</b> ०-७-६६        | वेदाक्चैके सन्निकर्ष    |                        |
| विरोधिनाञ्च तत्           | 80-9-82                | वेदिशोक्षणे मन्त्राभ्य  |                        |
| विरोधिना त्वंसंयोगा       | २-४-३२                 | वेदिसयोगादिति चेत्      |                        |
| विरोधिनामेकश्रु <b>तौ</b> | 90-6-88                | वेदोदशात्पूर्व          | ३-७ ४०                 |
| विरोधे च श्रुति           | ₹-5-42                 | वेद्युद्धननवृतं विप्रति |                        |
| विरोधे त्वनपेक्ष्यं       | १-३-३                  | वैगुण्यादिष्मा          | १२-२-१=                |
| विरोध्यग्रहणात्तथा        | 80-0-58                |                         | ६-१-३०, <b>६</b> -४-२३ |
| विवृद्धिः कर्मभेदात्वृ    | 8-3 8                  | चैरूपसामा ऋतुसंयोग      | ा १०-६-१५              |
| विवृद्धिर्वा नियगा        | 1-5-88                 | वैश्वदेवे विकल्प        | 8-8-83                 |
| विष्णुर्वा स्याद्वीत्रा   | १०-५-५३                | वैश्वान रश्च नित्यः     | 8-8-85                 |
| विशये प्रायदर्शनात्       | २-३-१६                 | वैश्वामित्रस्य हीत्र    | <b>5-5-25</b>          |
| विशये लौकिक.              | 19-2-2 a               | व्यतिक्रमे यथाश्रुतीति  |                        |
| विशेषदर्शनाच्च            | 78-7-8                 | <b>०</b> यपदेशभेदाच्च   | <b>२-१-</b> १७         |
| विरोषार्था पुनः श्रुतिः   | 88-8-2                 | व्यपदेशश्च तद्वत्       | २-२~७, द-२ <b>-</b> द  |
| विशेषा वा तदर्थ           | c8 9-3                 | व्यपदेशस्च तुल्य        | ₹-६-४२                 |
| विश्वजिति वतस             | 8-5-3-8                |                         | २-१-३ <i>६,</i> ३-५-४, |
| विश्वजिति सर्वपृष्ठे      | <b>७-</b> ₹-७          |                         | 3-5-56                 |
| विश्वजिदप्रवृत्ते भावः    | ६-४-३२                 | व्यपदेशादपकृष्येत       | 3-8-6€                 |
| विहारदर्शन विशिष्ट        | 0-8-20                 | व्यपदेशादितरेषां        | ₹-≃-\$.<br>,           |
| विहारप्रकृतित्वाच्च       | 3-3-0\$                | ब्यपदेशाहेबतान्त        | e 9-9-0 9              |
| विहारप्रतिषेधाच्च         | 80-8-08                | व्यपवर्गं च दर्शयति     | 5-8-8                  |
| विहारस्य प्रभुत्वा        | € € 70                 | व्यवस्था चाऽर्यसंयो     | ₹-१-२७                 |
| विहारो लौकिकानाम्         | <b>१</b> २-२- <b>१</b> | व्यवस्था बाऽर्थस्य      | ₹-१-१७                 |
| विहितप्रतिषेघात्          | ₹-8-8 €                | व्यवायान्नानुष          | 5-8-88                 |
| विहितप्रतिषेघौ वा         | ¥ €-8-3                | व्यास्यातं तुल्यानां    | ११-१-६७                |
| विहितस्तु सर्वधर्मः       | ३-१-८                  | व्यादेशाद्दानसंस्तुति:  | ₹-४-४१                 |
| विहताम्नानान्नेति         | 9-9-90                 | व्यापन्नस्याप्सु        | <b>€-५-</b> ४८         |
| वीते च कारणे              | 8-3-88                 | व्युद्धृत्याऽऽसादनं     | 80-8-8=                |
| बीते च नियम               | 8358                   | न्युढो वा लिङ्ग         | १०-¥-50                |
| वृद्धिदशंनाच्य            | 31-8-38                | व्यूर्ध्व भागम          | ₹- <b>x</b> -१७        |
|                           |                        |                         | , -, , ,               |

| व्यद्वचनं च                         | 80-8-58                | शास्त्रस्था वा                 | १-३-१             |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| व्रतघर्माञ्च लेप                    | 6-8-30                 | शास्त्राणां स्वर्शवत्त्वेन     | <b>६-</b> २-३१    |
| TI I                                |                        | शास्त्रात्तु विप्रयोग          | 8-4-88            |
| शंकते च निवृत्ते                    | ₹-E-a \$               | <b>जिष्टत्वाच्चेतरासा</b>      | १०-३-३१           |
| शंकते चानुपोषणात्                   | 3-9 7                  | <b>शिष्टाकोपेऽविरुद्ध</b>      | <b>१-</b> ₹-%     |
| शंयी च सर्वपरिदाना                  | ₹-8-\$0                | शिष्ट्वा तु प्रतिषेधः          | 80-=-€            |
| श्चंदिवडान्तत्वे विकल्पः            | <b>१</b> ०-५-३८        | शूद्रक्च धर्मशास्त्रत्वात्     | <b>६-19-</b> 8    |
| शकलश्रुतेरच                         | 8-5-8                  | ञृताञृतोपदेशाच्च               | 3- <i>0-</i> 09   |
| <b>शब्द</b> पृथंक्त्वाच्च           | २-१-२५                 | शृतेऽपि पूर्वंवत्वा            | 85-8-88           |
| <b>ब</b> ब्दभेदान्नेति              | १११७                   | <b>शृतोपदेशा<del>च्य</del></b> | 6-8-80            |
| श्रञ्दमात्रमिति चेत्                | 4-7-8                  | श्रेष इति चेत्                 | R-3-6             |
| शब्दवत्तूपलम्यते                    | 8-8-6#                 | श्चेषदर्शनाच्च                 | 3-8-88            |
| शब्दविप्रतिषेधाच्च                  | <b>1-7-</b> 24         | शेषप्रतिषेषो वाऽर्था           | . €-४ <b>-</b> ४€ |
| शब्दविभागाच्च                       | ११-२-३२                | शेषभक्षाश्च तद्वत्             | 80-5-52           |
| शब्दसाभञ्जस्यमिति                   | 38-8-99                | <b>बेषमधास्त्रश्रेति</b>       | १२-१-३१,          |
| शब्दसामर्थ्याच्च                    | 39-8-2                 |                                | 87-8-33           |
| शब्दानाञ्च सामञ्ज                   | 9-7-78                 | शेषवदिति चेत्                  | 87-8-8x           |
| शब्दानां चासामञ्ज                   | <b>७-२-१</b> २         | शेषवद्रा प्रयोजनं              | 9-9-9             |
| <b>म</b> ब्दान्तरत्वात्             | 28-8-85                | शेषश्च समाख्यानात्             | ३-४-३७            |
| शब्दान्तरे कर्मभेदः                 | ₹-२-१                  | ञ्चेषस्तु गुणसंयुक्तः          | ₹-१-२६            |
| शब्दार्थंत्वात्तु नैवं              | 7-7-3                  | क्षेषस्य हि परार्थ             | \$6-6 x           |
| श्रु <u>ब्दार्थं</u> त्वाद्विकारस्य | 29-7-3                 | श्चेषः परार्थत्वात्            | 3-8-8             |
| <b>श</b> ब्दार्थंश्च तथा लोके       | 7 5-5-9 9              | श्रेषाणां वा चोदनैक            | 60-8-55           |
| शब्दार्थंश्चादि लोकवत्              | 80-3-88                | श्रेषाद् द्वचवदाननाशे          | £-8-6             |
| श्रब्दे प्रयत्ननिष्यत्ते            | <b>१-</b> ३-२ <b>५</b> | क्षेषाः प्रकरणे                | ₹-४-२ <i>५</i>    |
| <b>शब्दै</b> स्त्वर्थेविधि          | v-7-7                  | शेषे च सपत्वात्                | a f-F-09          |
| श्रमिता च गब्द मेदात्               | ३-७-२६                 | वेषे ब्राह्मणशब्दः             | 2-8-33            |
| शरेष्वपीति चेत्                     | \$ x-6-08              | शेषे यजुः शब्दः                | ₹ <b>-१-</b> ३७   |
| श्राक्षाया तत्प्रधानत्वात्          | 8-5-9,                 | शेषे वा समवैति                 | 80-6-83           |
|                                     | ४-२-द                  | <b>इयेन-इला-क</b> रयप          | 8-8-58            |
| शाभित्रेच पशुपुरो                   | 85-8-85                | क्येनस्येति चेत्               | P 8 8 8           |
| क्षास्त्रं चैवमनर्थकं               | 9-9-6                  | श्रपणं चाऽन्तिहोत्रस्य         | 88-8-83           |
| <b>न्ना</b> स्त्रदृष्टबिरोधाच्च     | 7-7-7                  | श्रपणां त्वपूर्व               | €-8-85            |
| भास्त्रफलं प्रयोक्तरि               | <b>₹-७-१</b> দ         | श्राद्धवदिति चेत्              | <b>६-5-१</b> १    |

| श्रुतितो वा लोक         | 6 0-£-≅          | संयुक्ते तु प्रक्रमात्त | <b>1</b> -7-5        |
|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| श्रुतिप्रमाणत्वा        | ६-३-१३, ७-१-१    | संयोगे बाऽर्थापत्ते     | 80-8-33              |
| श्रुतिलक्षणमानुपूर्व्यं | 4-6-6            | संवत्सरो वा विचालि      | <b>₹-७-३</b> =       |
| श्रुतिलिङ्गवानय         | 3-3-88           | संवपनं च तादर्थ्यात्    | १०-१-५ <b>२</b>      |
| श्रुतिश्चैषां प्रधान    | ११-२-६           | संसर्गरसनिष्पत्ते ं     | 8-1-53               |
| श्रुतेर्जाताधिकार       | 9-5-5            | संसर्गित्वाच्च          | 8-4-86               |
| श्रुतेश्च तत्प्रधा      | £-8-8x           | संसर्गिषु चार्थस्या     | 35-5-3               |
| श्रुत्यपायाच्च          | 3-7-8            | संसर्गे चापि दोषः       | <b>१</b> २-४-२२      |
| श्रुत्यानर्थंक्यमिति    | १०-७-५६          | संस्कारं प्रतिभावाच्च   | 8-8-80               |
| श्वस्त्वेकेषां तत्र     | ₹-६-२०           | संस्कारकत्वादचोदि       | ₹-२-२                |
| रवः सुत्या वचनं         | 88-8-80          | संस्कारप्रतिषेधक्च      | 9 - 4-3              |
|                         | r                | संस्कारप्रतिषेधो वा     | 99-7-40              |
| षट्चितिः पूर्ववत्       | 8-8-88           | संस्कारहच प्रकरणे       | 3-7-3                |
| षडहाद्वा तत्र हि        | 6-2-6            | संस्कारक्चाप्रकरणे      | ₹-₹-१₹               |
| षडभिर्दीक्षयतीति        | १०-३-२३          | संस्कारसामध्यदि         | १०-३-२१              |
| षडविंशतिभ्यासेन         | 8-8-8            | संस्कारस्तु न भिद्यते   | 7-7-70               |
| षोडशिमो वैकृतस्वं       | 86-X-88          | संस्कारस्य तदर्थ        | <b>६-१-३</b> ५       |
| षोउशी चोवथ्यसंयो        | X-7-3X           | संस्काराणां च दर्श      | 88-5-88              |
| 4                       | 1                | संस्काराद्वा गुणाना     | 3-8-85               |
| संख्या तु चोदनां        | 80-5-E8          | संस्कारास्तु पुरुष      | 3-4-3                |
| संख्यात्वेवं प्रचानं    | 6-8-83           | संस्कारात्वावर्ते       | 8-5-8                |
| संख्याभावात्            | 8-8-50           | संस्कारे च तत्प्रधान    | 8-7-78,              |
| संस्थायाश्च             | १०-५-१७          | Ę                       | -37, १२-४-5          |
| संख्यायाइच शब्द         | 5;-3- <b>₹</b> 5 | संस्कारे चान्यसंयो      | 80-8-80              |
| संख्यायुक्तं ऋतोः       | ₹-₹-₹ १          | संस्कारे तु किया        | १०-३-१८              |
| संख्याविहितेषु          | १२-३-३०          | संस्कारे युज्यमानानां   | 8-8-8                |
| संख्यासामञ्जस्यात्      | 80-8-88          | संस्कारो वा घोदितस्य    | 80-8-3⊏              |
| संख्यासु तु विक         | 3-8-8            | संस्कारो वा द्रव्यस्य   | 39-7-98              |
| संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगा  | 7-7-77           | संस्कृतं स्यात्त        | \$ \$ - <b>\$</b> -8 |
| संज्ञोपबन्धात्          | २-२-१४           | संस्कृतत्वाच्च          | 3-8-83               |
| सं प्रैषे कर्मगर्हा     | \$-8-8X          | संस्कृते कर्मसंस्कारा   | ¥-३-२ <i>१</i>       |
| संयवनार्थानां या        | 8-5-68           | संस्थागणेषु तदम्यासः    | 5-3-5                |
| संयुक्तं वा तदर्थ       | 3-6-33           | संस्था तद्देवतात्वात्   | £-8-8 £              |
| संयुक्तस्त्वर्थशब्देन   | 9-3-8=           | संस्थाश्च कर्तृवद्धा    | ₹-₹-₹७               |
|                         |                  |                         |                      |

| संस्थास्तु समान       | 3-5-86                                            | सन्तत्त्वचनाद्वा         | १ २-३-२६                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| स आहवनीयः स्थाद       | १२-४-२६                                           | सन्तर्दनं प्रकृती        | ₹-३- <b>२३</b>                         |
| स कपाले प्रकृत्या     | 80-8-84                                           | सन्तापनमघः श्रपणात्      | ₹°-₹°₹₹                                |
| स कुल्यः स्यादिति     | ६-७-३५                                            | सन्दिग्धे तु व्यवायाद्वा | ₹-१२ <u>१</u>                          |
| सकृत्तु स्यात्        | <b>११-१-</b> २२                                   | सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्  | 8-8-56                                 |
| सकत्त्वं चैकध्यं      | 8-3-35                                            | सन्तहनञ्च बृत्त          | १२-१-२ <u>६</u>                        |
| सकृदिज्यां कामु       | ११-१-६२                                           | सन्नहनहरणे तथेति         | 85-8-88                                |
| सकृदिति चेत्          | ११-४-३६                                           | सन्तिधानविशेषाद्         | ₹-5-3 <b>€</b>                         |
| सकृदाऽऽरम्भ           | X 5-7-3                                           | सन्निघौ स्वविभागात्      | ₹-३-२६                                 |
| सकृद्वा कारणैक        | 05-9-98                                           | सन्निपातव्चेद्य          | <del>1-1-14</del><br><del>1-1-14</del> |
| सकृन्मानं च           | 88 3 €                                            | सन्निपातात्              | ₹-₹-₹<br><b>₹</b> - <b>६-</b> €        |
| सगुणस्य गुणलोपे       | 60-2-52                                           | सन्निपाते प्रधाना        | ¥-5-8                                  |
| सतः परमदर्शनं         | ₹-१-१३                                            | सन्निपाते विरोधिना       | द-४ २७                                 |
| सतः परमविज्ञानम्      | 38-5-8                                            | सन्निपातेऽनैगुण्या       |                                        |
| स तद्धर्मा स्थात्     | <b>६</b> -३-२६                                    | सन्निवापं च दर्श         | ६-६- <b>१</b><br>६-६-३२,               |
| सति च नैकदेशेन        | e ===0 \$                                         |                          | \$0-2-8E                               |
| सति चाम्यासशास्त्र    | 88-8-83                                           | स प्रत्यामनेत्स्थानात्   |                                        |
| सति चोपासनस्य         | 85-5-8                                            | स प्रायात्कर्मधर्म       | <b>ફ-</b> ४~३०                         |
| सति सञ्यवचनम्         | 8-1-30                                            | सम तुतत्र दर्शनम्        |                                        |
| सतोस्त्वाप्तिवचनं     | 3-5-08                                            | समं स्यादश्रुतित्वात्    | 59-8-8                                 |
| सस्वान्तरे च यौग      | 3-8-8                                             | समस्याच्य                | \$0-2-X3                               |
| सत्त्वे लक्षणसंयोगः   | 6-6-8                                             | समत्वाच्च तदुत्पत्ते:    | 80-8-8=                                |
| सत्यवदिति चेत्        | १ २-१-२२                                          | समत्वात्तु गुणाना        | 80-2-65                                |
| सत्रमहीनश्च द्वादश्चा | s-2-38                                            | समप्रदेशेविकार           | \$0- <i>\$</i> -80                     |
| सत्रमेकः प्रकृति      | 80-E-RX                                           | समवाये चोदना             | 8-7-3                                  |
| सत्रतिङ्कां च दशंयति  | <b>4-</b> ₹-₹                                     |                          | ४-इ-२१                                 |
| सत्राणि सर्ववर्णा     | ~ \ <b>~</b> \ <b>\</b><br><b>\\</b> -\\$-\\$\\\$ | समाख्यानां त तद्वत्      | ₹-७- <i>१</i> ७,                       |
| सत्रेगृहपति           | 85-8-38                                           | ¥-3-3                    |                                        |
| सत्रे वोपायि चोदनात्  | <                                                 | समानयनं तु मुख्यं        | 6-8-80                                 |
| सत्सम्प्रयोगे पुरुष   | <b>8-8-</b> 8                                     | समान वचनं तद्वत्         | ११ <b>-</b> २-५६                       |
| स देवतार्थस्तत्संयो   |                                                   | समानः कालसाया            | ११ <del>-</del> २-६०                   |
| स इचर्यः स्यादुमयोः   | \$-7-83                                           | समानेपूर्ववस्वादु        | ७ १-१३                                 |
| सनिवन्ये च भृति       | 80-8-38                                           | समाप्त च काले वावयं      | 7-3-6                                  |
| स नैमित्तिकः पद्यो    | १०-२-२ <i>६</i>                                   | समाप्तिरविशिष्टा         | 8-2-68                                 |
| च च स्था सम्बद्धा     | £- = 83                                           | समाप्तिवचनात्            | E-R-K\$                                |
|                       |                                                   |                          |                                        |

| समाप्तिवच्च संप्रेक्षा    | 3-8-88           | सर्वस्वारस्य दिष्टगतौ                        | 80-5-48           |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| समाप्तिः पूर्ववत्वाद्य    | २-४-२३           | सर्वाणि त्वेककार्य                           | 4-5-8             |
| समासस्त्वेकाद             | 80-8-8           | सर्वातिदेशस्तु                               | E-7-34            |
| समासेऽपि तथेति            | 8-8-8            | सर्वार्थं वाऽऽधानस्य                         | ₹-६-१५            |
| समिध्यमानवतीं             | X-3-8            | सर्वार्थंत्वाच्च पुत्रार्थो                  | ₹- <b>=-१</b> ७   |
| समुच्चयं च दर्श           | 85-8-5           | सवार्थमप्रकरणात्                             | ₹-६-१             |
| समुच्चयस्त्वदोष           | १२-३ <b>-१</b> ७ | सर्वासाञ्च गुणाना                            | १०-७-५≈           |
| समुच्चयो वा किया          | 87-3-30          | सर्वासा वा समत्वा                            | 8-8-8             |
| समुच्चयो वा प्रयोगे       | 85-8-8           | सर्वे तु वेदसंयोगात्                         | ₹-५-२६            |
| समुपहूय भक्षणाच्च         | द-२-३            | सर्वेभ्यो वा कारणा                           | \$-8-88<br>4-4-64 |
| समेषु कर्मयुक्तं          | 7-7-80           | सर्वे वा तदर्शत्वात्                         | १२-४-३७           |
| समेषु वाक्यभेदः           | 8-8-80           | सर्वे वा सर्वसंयोगात्                        | ₹- <b>१-२४</b>    |
| सम्बन्धात्सवनोत्कर्षः     | X-6-58           | सर्वेषां चाभिप्रथनं                          |                   |
| सम्बन्धदर्शनात्           | 8-6-38           | सर्वेषां चैककम्यँ                            | \$ \$-8-85        |
| सर्वं वा पुरुषापनया       | 80-3-63          | सर्वेषां चोपदिष्टत्वात्                      | 5-8-88            |
| सर्वत्र च प्रयोगात्       | 8-3-58           | सर्वेषां तु विधित्वात्                       | 3-7-73            |
| सर्वत्र तु ग्रहा          | 80-8-3           | सर्वेषा भानोऽर्थ                             | ₹-१-३०            |
| सर्वेत्र यौगपद्यात्       | 39-9-9           | सर्वेषां वाऽविशेषात्                         | ₹-१- <b>₹</b>     |
| सर्वत्वं च तेषाम          | 20-7-9=          | सर्वेषां वा चोदना                            | <b>३-</b> ५०      |
| सर्वत्वमाधिकारिकम्        | १-२-१६           | सर्वेषां वा दर्शना                           | X-3-88            |
| सर्वपृष्ठे पृष्ठशब्दात्ते | १०-६-१३          | सर्वेषां वा प्रतिप्रसवात्                    | द-४-३             |
| सर्वप्रतिषेधो वा          | 6-8-90           | सर्वेषां वा लक्षण                            | ६-६-२५            |
| सर्वेप्रदानं हविष         | 3-8-30           | सर्वेषां वा शेषत्व                           | 3-6-68            |
| सर्वप्रापिणापि लिङ्गेन    | ११-१-५२          | सर्वेषां वैकजातीयं                           | ₹-७-२             |
| सर्वमिति चेत्             | 3-9-8            | सर्वेषां वैकमन्त्र्य                         | ¥-7-9             |
| सर्वभेवं प्रधान           | 3-5-09           | सर्वेषामविशेषात्                             | ₹-२-४३            |
| सर्वविकारे त्वभ्यासा      | 80-5-68          | सर्वेषामिति चेत्                             | \$0-8-8€          |
| सर्वविकारो वा ऋत्वर्थे    | 33-8-09          | सर्वेषु वाऽभावादेक                           | 5-8-88            |
| सर्वेशक्तौ प्रवृत्तिः     | 8-3-8            | सर्वेवी समवायात्                             | ₹-4-85            |
| सर्वस्य चैककर्म           | 4-8-85           | स लौकिक: स्याद्                              | €-₹-५             |
| सर्वस्य वैककम्यात्        | {0-8-₹±          | स लीकिकाओं प्रमूप                            | 10-8-5            |
| •                         | १०-६-६३          | स लौकिकानां स्यात्<br>सवनीये छिद्रापिधानार्थ | 5-8-5             |
| सर्वस्य वैकशब्दात्        | 6-5-5=           | स सर्वेषामविशेष                              | 80-65-5           |
| सर्वस्य वोक्तकाम          | ₹- <b>२-</b> ₹€  |                                              | £-10-8            |
|                           | 1116             | स स्तुतशस्त्रो                               | \$ 0-X-X0         |
|                           |                  |                                              |                   |

| स स्वर्गः स्यात्       | ¥-3-8X         | सार्वरूप्याञ्च          | 8-8-60         |
|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| स स्वामी स्थात्        | 8-3-73         | सा लिङ्गादास्थिने       | 3-8-36         |
| सहत्वे नित्यानुवाद     | 66-8-62        | सिञ्चित त्विग्न         | ¥-3-7 &        |
| सहस्रसंवत्सरं तदायु    | ६-७-३१         | सुत्याविवृद्धी सुब्रह्म | 88-8-58        |
| साकम्प्रस्थाय्ये       | F 9-X-F        | सुब्रह्मण्या तु तन्त्रं | 98-2-50        |
| साकल्यविधानात्         | 88-8-8C        | सुक्तवाके च काल         | 3-5-68         |
| साकांक्षं त्वेकवानयं   | ₹-१-२०         | सोमयानात्तु प्रापणं     | <b>₹-</b> 5-१5 |
| साग्नीनां वेष्टिपूर्व  | ६-६-३०         | सोमञ्जैनेषामग्न्या      | <b>¥-</b> ४-६  |
| साङ्गकालश्रुति         | 38-8-88        | सोमान्ते च              | 3-8-39         |
| साङ्को वा प्रयोग       | ११-२-३०        | सोमेऽवचनाद् भक्षो       | 39-X-F         |
| सादनं चापि गेषत्वात्   | ₹e-14-0 \$     | सौत्रामण्यां च ब्रहेशु  | \$-X-6.8.      |
| साधारणो बाऽनु          | 18-3-4         | सौधन्वनास्तु होन        | <b>₹-१-</b> १० |
| साघारण्यान्न ध्रुवायां | ₹-४-६          | सौभरे पुरुषश्रुते       | २-२-२⊏         |
| सान्तपनीया             | 4-8-30         | सौमिके च कृतार्थ        | 8-5-50         |
| सान्नाय्यं वा          | E-7-83         | स्तुतशस्त्रयोस्तु       | ₹-१-१३         |
| सान्नाय्यसंयोगात्      | 8-4-58         | स्तुतिव्यपदेशमञ्जे      | 80-4-83        |
| सान्नाय्याग्निषो       | x-8-5x         | स्तुतिस्तु शब्द         | 8-5-50         |
| सान्नाय्येऽपि तथेति    | E-X-10         | स्तोत्रकारिणां वा       | 7-2-2          |
| सान्नाय्येऽप्येवं      | 85-8-88        | स्तीभस्यैके द्रव्यान्त  | 8-9-38         |
| सा पशूनामुत्प          | X8-8-08        | स्तोमविवृद्धौ बहिष्प    | ¥-3-19         |
| साप्तदश्यवन्नि         | 80-5-33        | स्तोमवृद्धौ त्वधिकं     | 80-8-8=        |
| सा प्रकृतिः स्यादिध    | 34-0-7         | स्तोमवृद्धी प्राकृता    | 80-8-68        |
| सामस्वर्थान्तर         | 80-8-88        | स्तोमस्य वा             | 80-8-23        |
| सामानि मन्त्रमेके      | 8-5-3          | स्थपतिनिषादः            | ₹-१-४१         |
| सामान्यं तच्चिकीर्षा   | ६-३-२७         | स्थपतिवल्लौकिके         | <b>६-5-१</b> २ |
| सामिधेनीस्तदन्ता       | ×9-0-8×        | स्थपतीष्टिः प्रजाबद     | 8-5-30         |
| साम्ना चोत्पत्ति       | 80-4-87        | स्थानाच्च पूर्वस्य      | 3-4-88         |
| साम्नोऽभिधानशब्देन     | 9-7-8          | स्थानाच्छोत्पत्ति       | ¥-8-8 ₹        |
| साम्नोः कर्मवृद्धघैक   | 6-6-66         | स्थानात्तु पूर्वस्य     | ₹-६-₹५         |
| साम्युत्थाने विश्व     | <b>६</b> -५-२५ | स्थानाद्वा परिलुप्ये    | 85-8-88        |
| सारस्वते च दर्शनात्    | ६-६-३=         | स्थाणी तु देशमात्र      | 80-8-80        |
| सारस्वते विप्रतिषेवाः  | 3-8-50         | स्मृतिरिति चेत्         | 9-8-80         |
| सारूप्यात्             | 8-8-58         | स्मृतेवां स्याद्        | 65-8-83        |
| सार्वकाम्यमञ्जकामै:    | x-2-8x         | स्याज्जुहूप्रतिषेध      | 8-6-8X         |
|                        |                |                         |                |

| स्यात्तद्धर्मत्वात्       | 35-8-58         | स्युर्वा होतृकामाः       | 80-2-43        |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| स्यत्तस्य मुख्यस्वात्     | 35-8-8          | स्नुगभिघारणाभावस्य       | 5-8-8          |
| स्यात्पौर्णमासीवत्        | <b>१</b> २-१-३५ | भौवेण वाऽगुण             | 80-6-68        |
| स्यात्प्रकृतिशिङ्गा       | 3-4-88          | स्वकाले स्याद            | x-8-8x         |
| स्यात्त्रयोगनिर्देशा      | 88-3-53         | स्वदाने सर्वमिवशे        | 9-0-3          |
| स्यात्श्रुति नक्षणे       | €-\$-\$ 3       | स्वप्ननदीतरणा            | 88-8-48        |
| स्यादनित्यत्वात्          | 3-3-30          | स्वयोनी वा               | 68-X-0 }       |
| स्यादर्वचोदितानां         | 80-4-58         | स्वरसामैककपा             | 9-3-25         |
| स्यादर्थान्तरेष्व         | 9-7-70          | स्वरस्तृत्पत्तिष्        | 3-7-0          |
| स्यादिज्यागामी            | 8-8-78          | स्वरस्येति चेत           | 19-7-19        |
| स्याद्गुणर्थत्वात्        | 80-8-80         | स्वरुक्ताप्येकदेश        | ४-४-२५         |
| स्थाचोगास्या हि           | 8-3-48          | स्वरुस्तन्त्रापवर्गः     | 88-3-0         |
| स्याल्लिङ्गभावात्         | फ-१-३o          | स्वरुस्त्वनेकिन          | 8-5-8          |
| स्याद्वा आवाहनस्य         | 80-8-88         | स्वर्देशं प्रति बीक्षणं  | <b>१</b> ०-६-३ |
| स्याद्वाऽनारभ्य           | 78-9-3          | स्ववत्तमपि दर्श          | ६-१-१६         |
| स्याद्वाऽन्यार्थंदर्शनात् | 3-4-70          | स्ववत्तोस्तु वचना        | 8-8-80         |
| स्याद्वाऽस्यसंयोगवत्      | 3-8-5.8         | स्वस्थानत्वाच्च          | <b>१</b> २-३-५ |
| स्याद्वा कारणभावाद        | 3-4-38          | स्वस्थानविवृद्धि         | 80-7-58        |
| स्याद्वा कालस्य           | 87-7-70         | स्वस्थानात्तु विवृद्धि   | ¥-3-3          |
| स्याहा द्रव्यचिकीर्षायां  | 8-8-50          | स्वाध्यायवद्वचनात्       | 8-2-30         |
| स्याद्वा द्रव्याभिधानात्  | 80-8-83         | स्वाभिश्च वचन            | €-४-६          |
| स्यादानिर्धानदशँनात्      | 80-5-88         | स्वाभिकर्मपरिकयः         | 3-5-8          |
| स्याद्वा प्रत्यक्ष        | 80-5-5          | स्वामित्वादित रेषा       | ६-६-२३         |
| स्याद्वा प्रसर्पिकस्य     | 80-5-28         | स्वामिनि च दर्शना        | १०-२-३१        |
| स्याद्वा प्राप्तनिमित्त   | 6-8-83          | स्वामिनो वा तदर्वत्वात्  | ३-५-२६         |
|                           | ६-५-५ ०         | स्वामिनो वैकशब्दद्यादु   | १-३-३६         |
| स्याद्वा यज्ञार्थ         | ₹- ₹-४          | स्वामिसप्तदशाः कर्म      | ₹-19-₹⊑        |
| स्याद्वा विधिस्तदर्धेन    | 4-8-63          | स्वाम्याख्याः स्युर्गृह  | १०-६-५५        |
| स्याद्वा होत्र            | 39-0-08         | स्वार्थत्वाद्वा व्यवस्था | 6-2-X0         |
| स्याद्विचार्यत्वाद्यथा    | 3-3-38          | स्वार्ये वा स्यात्       | 6-5-3          |
| स्याद्विश्वये तन्त्याय    | 80-8-48         | स्वार्थेन च प्रयुक्तत्वा | 9 =-3-3        |
| स्याद्वोभयोः प्रत्यक्ष    | १०-२-४६         | स्विष्टकृत् श्रवणात्     | 17-3-6         |
| स्याद् व्यपदेशात्         | 27-8-50         | स्विष्टकृति भक्षण        | 80-19-3 X      |
| स्युर्वाऽर्थवादत्वात्     | १०-२-५१         | स्विष्टकृदाविष           | 80-8-3€        |
|                           |                 |                          |                |

## मीमांसा-दर्शन

| स्विष्टकृद्देवतान्य १०-४-३२ हिरण्यगर्भः पूर्वस्य | 20-3-53  |
|--------------------------------------------------|----------|
| स्वे च ६-२-२६ हिरण्यमाज्य धर्म                   | द-१-३¥   |
| स्वेन त्वर्थेन ४-१-६ हेतुत्वाच्य                 | X-8-3X   |
| ह हेतुदर्शनाच्च                                  | 8-3-8    |
| हरणे जुहोतियों ४-२-१० हेतुमात्रमदन्तत्वम्        | 3-3-88   |
| हरणे वा श्रुत्येसंयोगा १०-६-६० हेतुर्वा स्यादर्थ | १-२-२६   |
| हिवर्गणे परमुत्तरस्य द-३-१ होता वा मन्त्रवर्णात् | 7-4-30   |
| हविधनि निर्वापणार्थ १२-१-१४ होतुस्तथेति चेत्     | \$5-8-80 |
| हिवमेदात् कर्मणो १०-७-३ होमाऽमधवास्यां           | ₹-४-३२   |
| हविषा वा नियम्येत ६-२-५ होमात्                   | 3-4-86   |
| हविषो वा गुणभूत १०-द-३४ होमाभिषव मक्षणं          | 8-8-88   |
| हविष्कृत्सवनीयेषु १२-२-१४ होमास्तु व्यवतिष्ठेरन् | 3-8-26   |
| हविष्कृदिधगुपुरोः ११-४-१५ हौत्रास्तु विकल्पे     | १२-३-३६  |
| हारियोजने वा ३-५-२= होत्रे परार्थत्वात्          | 85-8-80  |